॥ श्रीः ॥

#### विद्याभवन संस्कृत ग्रन्थमाला ७५

ALTHER.

72016

॥ श्रीः ॥

# कौटिलीयम् स्रथिशास्त्रम्

हिन्दीव्याख्योपेतम्

व्याख्याकार:--

### वाचस्पति गैरोला

अध्यक्ष : पाण्डुलिपि-विभाग, हिन्दी संग्रहालय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग





# चे एट एवं विद्याभवन

वा राणसी २२१००१

#### प्रकाशक---

#### चौखम्बा विद्याभवन

(भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक ) चौक ( बनारस स्टेट बैंक मवन के पीछे ),

पो० बा० नं० ६९

वाराणसा २२१००१ FATT HER SUBARILLE

केन्द्राप्ट प्राप्टन्य प्रतान स्विधिकार सुरक्षित तृतीय संस्करण १९८४ मूल्य १२५-००

> अन्य प्राप्तिस्थान---चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन (भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक) के० ३७/११७, गोपाल मन्दिर लेन पो० बा० मं० १२९ वाराणसी २२१००१

> > मुद्रक---भोजी मुद्रणालय बाराणसी

# VIDYABHAWAN SANSKRIT GRANTHAMALA 75

## ARTHASĀSTRA

OF

#### KAUTILYA

AND

#### THE CÂNAKYA SŨTRA

Edited With
INTRODUCTION, HINDI TRANSLATION & GLOSSARY

By

#### Shri Vachaspati Gairola

Head of the Manuscript Department

Hindi Sangrahalaya, Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad.



# CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN VARANASI

# © CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN (Oriental Booksellers & Publishers) CHOWK (Behind The Benares State Bank Building) Post Box No. 69 VARANASI 221001

Third Edition 1984

Also can be had of

CHAUKHAMBA SURBHARATI PRAKASHAN

(Oriental Book sellers & Publishers)

K. 37/117, Gopal Mandir Lane

Post Box No. 129

VARANASI 221001

महामहोपाघ्याय

पं गणपति शास्त्री

की

पुण्यस्मृति

में

# भूमिका

## समिति : सभा

समिति: प्राचीन भारत में शासन-व्यवस्था के परिचालन के लिए आज की भाँति सभायें तथा समितियाँ नियुक्त होती थीं। उदाहरण के लिए प्रौढ़ों की राजसभा, जनता की सार्वजनिक सभा, व्यापारियों तथा व्यवसायियों का मण्डल (पूग), राज्यों का 'संघ' और कुटुम्बों (कुलों) की ग्रामसभायें। ये ही सभायों कानून बनातीं तथा उसको जनता में क्रियान्वित करती थीं। इन सभाओं का प्रमुख कार्य जनता का प्रतिनिधित्व करना और राजा के निर्वाचन तथा सार्वजनिक भलाई के लिए अपनी राय देना था। कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में सभा: सिमिति की गंभीर व्याख्या की गयी है।

यदि हम सभा: सिमिति के इतिहास की खोज करते हैं तो उसके बीज हमें मानव-सभ्यता के मूल में विखरे दिखायी देते हैं। मनुष्य की उदयवेला से ही उसके इतिहास का आरम्भ होता है।

वैदिक साहित्य के अध्ययन से हमें विदित होता है कि उस समय राष्ट्रीय जीवन-सम्बन्धी सार्वजिनक कार्यों को संपन्न करने के लिए सिमित की व्यवस्था थी। यह सिमित सर्वेसाधारण प्रजाजनों (विशः) द्वारा आयोजित तथा स्वीकृत होती थी। उसी के द्वारा राजा का चुनाव होता था। वह इतनी महत्त्वपूणं थी कि उसमें सभी लोगों का उपस्थित होना अनिवार्य बताया गया है (ऋग्वेद १०। १७३। १; अथवंवेद ६। ५०। १)। राजनीतिक दृष्टि से इस लोकसंस्था का दूसरा भी महत्त्व था; क्योंकि उसी के द्वारा राजा के अतिरिक्त राजव्यवस्था का भी संचालन होता था। यही कारण है कि ऋग्वेद (१०। १६१। ३) में उसकी नीति तथा मंत्रणा के लिए शुभकामना प्रकट की गयी है। निर्वाचित राजा के लिए 'सिमिति' की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होना आवश्यक था (ऋग्वेद ९। ६२। ६)।

सिमिति में उपस्थित प्रत्येक वक्ता इस बात के लिए यत्नशील रहता था कि उसका भाषण ओजस्वी, सर्वप्रिय और आकाटच सिद्ध हो (अथविद २।२७)। अथविद के इस वचन से यह ध्विन निकलती है कि सिमिति के वक्ताओं के विभिन्न मत होते थे और उनमें विभिन्न दृष्टियों से जनहित की

चिन्तना की जाती थी। इस समिति में राजनीतिक विषयों के अतिरिक्त शिक्षा और ज्ञान-संबंधी बातों पर भी वाद-विवाद हुआ करता था। मूलतः वह एक धर्मपालिका या न्यायपालिका भी होती थी।

समिति के सदस्य समाज के विभिन्न समुदायों या क्षेत्रों (वर्गों) के प्रति-निधि होते थे। उस युग में प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त का आदर होता था। ग्राम-संघटन के प्रतिनिधि को ग्रामणी कहा जाता था। यहाँ तक कि ग्रामणी के नाम पर ग्राम शब्द का व्यवहार हुआ (काशिका ५।३।११२)। इस प्रकार गाँवों, व्यापारियों, दार्शनिकों और राजनीतिकों के अपने-अपने प्रति-निधि होते थे। वे प्रतिनिधि समिति के प्रमुख अंग थे। अथवंवेद में इन सिन-तियों और ग्रामों की बड़ी स्तुति की गयी है (१२।१।५६)। वैदिक काल के परवर्ती समाज में समिति के संघटन के मुख्य आधार ग्राम ही हुआ करते थे।

इस प्रकार की समिति की ऐतिहासिक प्राचीनता के संबंध में ठीक-ठीक पता नहीं चलता है। अथर्ववेद (७११२) में उसको अनादि और प्रजापति की कन्या कहा गया है। उसके अस्तित्व और कार्यों का प्रमाण सर्वप्रथम ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में और उसके बाद छान्दोग्य उपनिषद् में मिलता है।

ऋग्वेद (६।२८।६; ८।४।६; १०।३४।६०) के अनेक स्थलों पर सिर्मात: सभा की विशेषताओं पर कई तरह से प्रकाश डाला गया है। वहाँ उसको एक ऐसा समुदाय बताया गया है, जिसको सामाजिक व्यवहारों तथा सार्वजिनक मामलों पर विवाद करने का पूरा अधिकार था।

लगभग सूत्रग्रन्थों के निर्माण (५०० ई० पूर्व) के समय से समिति की जगह परिषद् (पर्षत्) ने ले ली थी (पारस्कर गृह्यसूत्र ३।१३।४)। इस प्रकार हमें विदित होता है कि सार्वजनिक संघटनों या संस्थाओं के लिए समिति सब्द का प्रयोग वैदिककाल में ही होने लगा था।

सभर: समिति के अतिरिक्त वेदकालीन सार्वजनिक संस्था सभा के व्यस्तित्व का भी पता चलता है। अथवंवेद (७१९२११-४) में उसको समिति की बहिन और प्रजापित की दो कन्याओं में से एक माना गया है। सायणाचार्य ने उसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि 'निरिष्ठा' (सभा) बहुत से लोगों के उस निणंय को कहते हैं, जिसका कथमिप उल्लंघन न हो सके। उसका निणंय अमान्य नहीं हो सकता है, क्योंकि वह समुदाय की वस्तु है और एकस्वर में कही हुई बात है।

इस संबंध में स्वर्गीय विद्वान् डॉ॰ काशीप्रसाद जायसवाल का कथन है कि संभवतः वह चुने गये लोगों की एक स्थायी संस्था होती थी और समिति के अधीन होकर कार्य करती थी (हिन्दू राजतंत्र १, पृष्ठ २६)। यह सभा प्रमुखतया राष्ट्रीय न्यायालय का कार्य करती थी।

वाजसनेयी संहिता में प्रयुक्त सभाचार (३०१६) और अथवंवेद में प्रयुक्त सभासद (३१९१९; ७१९२१२; १६१५४१६) शब्द का अभिप्राय उस व्यक्ति से बताया गया है, जो सभा में उपस्थित होकर न्याय करता है। महाभारत (४१९१२४) में सभास्तार का प्रयोग न्यायाधीश के लिए किया गया है। उसमें एक जगह (५१३५१३६) यह कहा गया है कि वह सभा, सभा नहीं है, जिसमें प्रौढ़ लोग न हों; और वे प्रौढ, प्रौढ नहीं, जो नियम घोषित न कर सकें। अथवंवेद (६१८६; ५१९०) में उसको जनता की आवाज और न्याय का एकमात्र निदर्शन करने वाली कहा गया है। ऋग्वेद (१०१९९१३) में एक विशेष बात इस संबंध में यह भी कही गयी है कि राज्य की अभ्युन्नति के लिये राजा और सभा में भेद होना परमावश्यक है।

इस प्रकार यद्यपि सभी प्राचीन ग्रंथों के उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि सिमिति तथा 'सभा' के अधिकारों में कुंछ अन्तर अवश्य था, किन्तु उसका संवैधानिक ढाँचा लगभग एक ही था।

#### आदिम आर्यसंघों का स्वरूप

आदिम आर्य-संघों की संघटन-व्यवस्था की ओर आधुनिक लेखकों का ध्यान तब गया जब वे सर्वथा ध्वस्त हो चुके थे और उनकी जगह वर्ग-शासन-सत्ता एवं नये युद्धों ने ले ली थी; अर्थात् जब गृहयुद्ध, शासनसत्ता, कर, कानून और आचार के आन्तरिक संघटन के बनाने का प्रश्न समाज के सामने उपस्थित हुआ था। इस दृष्टि से वैदिक साहित्य में साम्य-संघ के आंतरिक विधानों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है; उसमें न तो धन की चर्चा है न व्यक्तिगत अधिकारों का विवेचन और न दण्ड के लिये कोई व्यवस्था ही। उसमें संसार, मनुष्य, अग्नि, पशु, धन आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, इन्हीं प्रश्नों पर अधिकतर विचार किया गया है। ब्राह्मण-ग्रन्थों में अवश्य ही आचार, सत्ता और व्यवहार के सम्बन्ध में जिज्ञासायों प्रगट की गयी हैं। वैदिक साहित्य की अपेक्षा महाभारत और स्मृतियों में यह बात हमें अधिक स्पष्ट रूप में देखने को मिलती है कि आदिम आर्यसंघों और परवर्ती सामाजिक संघटनों में क्या अन्तर था एवं उनके संचालन का स्वरूप क्या था।

प्रागैतिहासिक संघ: इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक मानव-सभ्यता के विकास को उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर प्रस्तर, कांस्य या लौह आदि अनेक अवस्थाओं में विभक्त किया है। प्रागैतिहासिक मानव ने अपनी जीविकोपार्जन के साधन अन्न, वस्त्र, आश्रय-स्थान आदि के लिये प्रकृति से संघर्ष किया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसने जितने साधनों का उपयोग किया, जितने व्यक्ति संघटित हुए, उन व्यक्तियों की जो योग्यता, कार्यक्षमता आदि थी वे सब मिलकर उस युग की उत्पादन शक्तियां कहलायों। उत्पादन की ये शक्तियां समाज की आवश्यकता और क्रियाशीलता के अनुसार सदा ही बदलती रहती हैं।

सबसे पहले मनुष्य जब संघटनों की ओर प्रवृत्त होकर अपने सामाजिक जीवन का निर्माण करने में अग्रसर हो रहा था, उसका परिचय इतिहासकारों ने एक जांगल मानव के रूप में प्राप्त किया। कंद मूल और फल ही उसका आहार था। उसने पत्थरों के औजार तैयार किये; रगड़ से वह आग भी पैदा कर चुका या; धनुष-बाण का भी वह आविष्कार कर चुका था; वह गाँवों में बसने लग गया था, और टोकरियाँ बुनना तथा अस्त्र-शस्त्र बनाना भी उसने सीख लिया था। मनुष्य की दूसरी उन्नतावस्था बर्बरयुग के नाम से कही गयी है। इस युग में मिट्टी की कला अधिक विकसित हुई। पशु-पालन और पौधे उगाना इस यूग की बड़ी विशेषताओं में हैं। मकान बनाने के लिये ईंटों और पत्थरों का प्रयोग भी इस युग में होने लगा था। इस युग में भोजन के लिये मांस तथा दूध पर्याप्त रूप में उपलब्ध था। लेखन-कला का जन्म भी इसी युग में हुआ। सभ्यता के तीसरे युग में पहुँच कर मनुष्य ने सारी जांगल प्रवृत्तियों और बर्बर स्वभाव को छोड़कर श्रम के विभाजन तथा उत्पादन की दिशा में अधिक उन्नति की। इस युग में विनिमय और उत्पादन की नयी शक्तियों ने वर्ग-भेद, शोषण, दासता, विरोध और निजी संपत्ति को जन्म दिया, जिससे पूरे समाज में क्रांति हुई।

ऐतिहासिक संघ: मनुष्य के आर्थिक जीवन के इतिहास का आरम्भ उत्पादन की शक्तियों, वितरण की अवस्थाओं और विनिमय के माध्यमों के जन्म से होता है। आर्ययुगीन प्राग्भारतीय समाज में इन शक्तियों, अवस्थाओं तथा माध्यमों का क्या स्वरूप था, इसका विवरण हमें भारत के प्राचीन साहित्य के अनुशीलन से प्राप्त होता है।

ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय समाज की चार अवस्थायें बतायी गयी हैं: कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग। हिन्दू समाज के

इन चारों युगों का संचालक धर्म रहा है। धर्म अर्थात् रहन-सहन का ढंग; शासन सत्ता के नियम, विवाह-संबंध आदि। हिन्दू-साहित्य के प्राचीनतम प्रमाण वेद, धार्मिक प्रवृत्ति से परिचालित उक्त युग-परिवर्त्तन को किस रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसका परिचय श्री डांगे के शब्दों में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है ''पूरा वेद-साहित्य सिर्फ एक माँग उपस्थित करता है। और उस माँग को पूरा करने के लिए उपायों को खोजता है। वह माँग धन है। इस धन के दो रूप हैं। एक है अन्न और दूसरा है प्रजा (मनुष्य) धन या अन्न उस समाज के उत्पादन के साधनों, आर्थिक उत्पादन की क्रियाशीलता का खोतक है जिसका सीधा संबंध प्रजा से जुड़ा है। इन दो प्रश्नों पर सभी वेद-संहिताओं में बहुत मात्रा में सामग्री मिलती है'' (पृ० ७३)।

अग्नि की उत्पत्ति : आर्ययुगीन मानव के सामने पहिली समस्यायें भोजन, निवास, आग और आत्मरक्षा की थी । कृतयुग में जब कि मनुष्य नितांत ही जंगली अवस्था में था, उसको कई कारणों से, जैसे — भोजन, रोग तथा शत्रुओं के कारण, एक स्थान से दूसरे स्थान में भटकना पड़ा । प्रकृति के विरोध में, आत्मरक्षा के लिए, उसने निरन्तर संघर्ष किया । धीरे-धीरे उसने आग का पता लगाया, जिसका श्रेय महिष् अंगिरस को है (ऋग्वेद ४।२।८; १०३२।६; ४।१९।६) । आग का पता लग जाने से तत्कालीन जन-जीवन में महान् क्रांतिकारी परिवर्त्तंन हुआ । उसको प्राकृतिक शक्ति के रूप में देखा गया । एक ओर तो उसका उपयोग पशुओं तथा मछलियों के मांस को भूनने में किया गया और दूसरी ओर उसको शत्रुबाधा को दूर करने तथा भूत-प्रेतादि को भगाने वाली महाशक्ति के रूप में भी पूजा जाने लगा (ऋग्वेद ३।१४,१;) । धीरे-धीरे मनुष्य ने समभा कि ये पशु, जो दूध देते हैं, जिनका मांस खाकर जीवित रहा जा सकता है; उनकी रोमयुक्त खाल करे ओढ़ कर सर्दी दूर की जा सकती है और उनकी हिड्डयों तथा उनके सींगों से उपयोगी औजार भी बनाये जा सकते हैं।

अग्नि की सहायता से मनुष्य की उन्नित का एक दूसरा रूप सामने आया। ज्यों ही उसको यह ज्ञात हुआ कि अग्नि के द्वारा कच्चे लोहे को पिघला कर बड़े-बड़े असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं, कि समाज का ढांचा ही बदल गया; किन्तु मनुष्य की यह सूभ बहुत बाद की है। जांगल युग से बर्बर युग में पहुँच कर, अर्थात् कृतयुग के आविष्कारों का विकास कर जब उसने त्रेतायुग में प्रवेश किया तो प्रकृति के सामने उसने अपनी जिन दुर्बलताओं को स्वीकार किया था, उन पर उसने विजय प्राप्त कर ली। उसने अपने

यायावरीय जीवन को समाप्त कर बस्तियाँ बसायीं; उसने अनियमित भोजन-व्यवस्था को नियमित बनाया; वस्त्रों के द्वारा उसने अपनी नग्नता को ढका। इस प्रकार की विकासावस्था में पहुँच कर उसने उत्पादन की नई प्रणाली, सामाजिक संघटन के नये ढंग और कला के नवीन स्वरूपों को जन्म दिया।

यज्ञ की मृष्टि: अग्नि का पता लग जाने के बाद यज्ञ की मृष्टि हुई। यज्ञ, जो कि ब्रह्म के अस्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और जिसके द्वारा भविष्य के लिए आदिम साम्यसंघ के तत्त्वों का निर्माण हुआ। यज्ञ और ब्रह्म के संबंध में श्री डांगे का कथन है कि ''आर्यों के साम्यसंघ का नाम ही ब्रह्म है और यज्ञ उस समाज की उत्पादन प्रणाली है। आदिम साम्यसंघ और उत्पादन की सामूहिक प्रणाली का यही रूप था। उत्पादन की इस प्रणाली तथा विराट् ब्रह्म के स्वरूप अथवा साम्यसंघ का ज्ञान वेद है। हिन्दू-परंपरा ने इतिहास को इसी तरह से लेखबद्ध किया है; और आर्य-इतिहास के सबसे प्राचीन युग-आदिम साम्यवाद के युग को समभने के लिए यही एक कुञ्जी है" (भारत: आदिम साम्यवाद से दासप्रथा तक का इतिहास, पृ० ७८-७९)।

सन्न यज्ञ में आदिम साम्यसंघ के प्रचुर तत्त्व समाविष्ट हुए मिलते हैं। यह यज्ञ एक सामूहिक आयोजन के रूप में सम्पन्न होता था। इसके आयोजन में भी सामूहिक श्रम होता था और उसका फल-विभाजन भी सामूहिक रूप में हुआ करता था। जब तक कि प्राचीन आर्यसंघों में व्यक्तिगत सम्पत्ति, वर्गभेद और शासनसत्ता का जन्म नहीं हुआ था, उनकी सामूहिक उत्पादन-प्रणाली का नाम यज्ञ था, जिनका ज्ञान वेदों में सुरक्षित है। ''इस यज्ञ ने आर्यों के साम्यसंघ को समुन्नत, धनवान् और वैभवशाली बनाकर उसे नष्ट होने से बचा लिया था "जब मानव-समाज प्रगति के पथ पर और आगे बढ़ा और उसने धातुओं को पिघलाना सीखकर हंसिया या खुरपी बनाना सीख लिया था, तब भी आयों के धार्मिक विधिकर्म अपने पूर्वजों की भाँति देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और उन्हीं की भाँति धन प्राप्त करने के लिए उन पूर्वजों के कार्यों का अनुसरण करते थे—वे उन्हीं छन्दों को गाते थे "प्राचीन काल में यज्ञ एक यथार्थ था। बाद में वह मिथ्या वस्तु हो गयी थी। समाज के उत्तराधिकारियों ने इस अस्तित्वहीन यज्ञ को अपने उत्तराधिकार में पाया । इन उत्तराधिकारियों में अतीत काल की विचारधारा और उसके व्यवहार के कुछ अवशेष थे। वे उस यज्ञ को विधि रूप में और मंत्रों के छंदों को इस आशामय विश्वास से अपने साथ लिये रहे मानो उसके अनुकरण द्वारा धन और आनंद की उपलब्धि हो सकती है" (डांगे पृ० ६१-९२)।

उत्पति और श्रम का विभाजन: यद्यपि आदिम साम्यसंघ की उत्पादनशक्तियों में विकास हो रहा था; फिर भी श्रम की मात्रा बढ़ जाने पर भी
जीवन में दिरद्रता बढ़ रही थी। सत्र श्रम के द्वारा जो श्रम-विभाजन की
व्यवस्था थी भी उसके द्वारा ऐसी आशा नहीं थी कि जीवन में एक ऐसी
स्थिति आ सकेगी, जिससे स्थायी रूप से आर्थिक हित का विकास हो सकेगा।
यद्यपि इन उत्पादन के आरंभिक साधनों में विकास नहीं हो पाया था; तथापि
सारे उत्पादन पर उत्पादकों का ही नियंत्रण था। उत्पादन के इन अविकसित
साधनों के कारण आदिम साम्यसंघ (कम्यून) में श्रम-विभाजन की रीति का
अभाव रहा। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि तब तक समाज में
न तो वर्ण-भेद की विधायें पैदा हुई थीं और समाज का आकार बहुत छोटा
था। पूरे साम्यसंघ का निर्माण विशों (बस्ती के निवासी) द्वारा होता था।

आदिम साम्यसंघ में विभिन्न वर्णों की उत्पत्ति और श्रम-विभाजन की प्रणाली का उदय धीरे-धीरे हुआ। सत्र यज्ञों के युग में हम इतना अन्तर अवश्य पाते हैं कि जहाँ पुरुषों का कार्य शिकार करना, युद्ध करना, पशु-पालन था वहाँ नारी घर का प्रबन्ध करती थीं, भोजन बनाती थीं, पशुओं को पालती थीं और बस्ती की निकटतम भूमि में अन्न उपजाती थीं। किन्तु ये इतने अस्पष्ट प्रमाण हैं कि इनके द्वारा ठीक तरह से श्रम-विभाजन की वास्तविक रूपरेखा नहीं समझी जा सकती है।

वस्तुतः यज्ञ के अनुयायी आयों का प्राचीन समाज एक गण-संघटन था। उस संघटन के सभी सदस्य कुटुम्ब से एवं रक्त से संबंधित थे और उसको स्वयंचालित सशस्त्र संघटन कहा जा सकता है। इस प्रकार के प्राचीनतम दस गण थे, जिनके नाम हैं: यदु, तुर्वश, दुह्यु, अणु, पुरु, अंग, बंग, कलिंग, पुंद्र और सुह्या।

विवाह सम्बन्ध : आर्य-समूहों के संघटन का एक ठोस आधार गोत्र शब्द से प्रकट होता है। हिन्दुओं की विवाह-संबंधी व्यवस्था के लिए सगोत्र-असगोत्र को दृष्टि में रखना आवश्यक होता है। अपनी आदिम अवस्था में आर्य लोग अपने गोत्र के अंतर्गत ही विवाह करते थे; किन्तु बाद में, जब कि वे जनसंख्या में बढ़कर अलग-अलग क्षेत्रों में फैल चुके थे और उनका आर्थिक स्तर तथा विचार का धरातल अधिक व्यापक हो गया था, तब सगोत्र विवाह निषिद्ध ठहराये जाने लगे थे, जैसा कि आज भी प्रचलित है (डाँगे, पृ० १०७)।

हिन्दुओं की विवाह-व्यवस्था के सम्बन्ध में इतिहासकारों के विचार बहुत ही उलके हुए रहे हैं। हिन्दुओं में बहु-पितत्व या बहु-पितित्व का आधार पशुओं की यौन-प्रवृत्ति को मानने वाले कुछ पूँजीवादी बुद्धिजीवी विद्वानों का कहना है कि आरंभ में पुरुष-नारी के बीच यौन-सम्बन्ध का आधार प्राकृतिक था; किन्तु इधर नयी खोजों के द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि आरम्भ में भी पुरुष-नारी का यौन-सम्बन्ध समाज द्वारा ही नियन्त्रित होता था; उनके सम्बन्धों की नैतिकता या आचार-विचार का नियंत्रण न तो ईश्वर के हाथ में था और न प्रकृति के हाथों में ही।

व्यावहारिक दृष्टि से और शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाय तो हिन्दुओं में विवाह की जो प्रणाली आज प्रचलित है, अपने प्रकृत रूप में वह ऐसी ही नहीं थी। महाभारत (आदिपर्व, १२२) में लिखा है कि कलियुग के चारों विवाह और परिवार का स्वरूप सर्वथा नया था, जो कि कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नया सामाजिक प्रयोग था और वह प्राकृतिक नहीं था। महाभारत (शा० प० २०६, ४२-४४) में युगों के अनुसार यौन-सम्बन्धों के चार रूप बताये गये हैं, जिनके नाम हैं: संकल्प, संस्पर्श, मैथुन और दृंद्ध।

डाँग जी ने अपनी पुस्तक (पृ० १११) में इन चार प्रकार के यौनसम्बन्धों की व्याख्या करते हुए कहा है ''सङ्करूल्प यौन-सम्बन्ध वे होते थे जिनमें
कोई बंधन नहीं था। यह सम्बन्ध किन्हीं दो व्यक्तियों में हो सकता था, जो
इसकी कामना या इच्छा करते थे। इस कामना पर कोई भी समाजिक या
व्यक्तिगत रोक नहीं थी। संस्पर्श वह यौन-संबंध था जिसमें अपने अत्यन्त
निकट संबंधियों के साथ यौन-संबंध स्थापित करने पर रोक लगा दी गयी थी
और एक गोत्र में विवाह करने का निषेध कर दिया गया था। उस समय भिन्नभिन्न गोत्र आपस में यह संबंध स्थापित करते थे। प्राकृतिक वैवाहिक संबंध
की अन्तिम अवस्था मैथुन है। यहाँ से यूथ-विवाह का अंत हो जाता है। जब
तक पति-पत्नी की इच्छा रहती थी, तब तक वे एक कुटुम्ब में बँधे रहते थे
और दूसरे नर-नारियों से यौन-संबंध नहीं स्थापित करते थे। दृन्द्व यौन-संबंध
का वह रूप है जो किछुग में प्रचलित है और जिसके अनुसार एक पित और
एक पत्नी का जोड़ा होता है। यौन-संबंध के इस रूप के अनुसार नारी, पुरुष
की दासी होती है; और वह (पुरुष) व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार और

ので、 主義がないで、 ・・・

एकाधिपत्य की शक्ति लेकर निरन्तर नारी के हितों का विरोधी बना रहता है।"

समान वितरण: जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती गयी, वैसे-वैसे उत्पादन की आदिम पद्धतियाँ बदलने लगीं। गण-गोत्र टूटने लगे और पूरे एशिया महाद्वीप में, जहाँ जिसको सुविधा मिली, वहीं लोग बसने लगे । जिन स्थानों पर कोई न था वहाँ बस्तियाँ बसाई जाने लगीं और जहाँ पहिले ही से लोग बस चुके थे, वहाँ अधिकार जमाने के लिए युद्ध होने लगे। अधिकारलिप्सा की भावना ने लूट-मार और युद्धों की वृद्धि कर दी थी। युद्ध में शत्रुओं को जब बंदी बनाया जाता था तो उनमें से कुछ को वीरता, सुन्दरता या कलाविद् आदि होने के कारण गण में शामिल कर दिया जाता था, जो कि पूरी तरह गण के सम्बन्धी तथा सदस्य मान लिये जाते थे; लेकिन जिनको साम्यसंघ की छोटी आर्थिक अवस्था में नहीं खपाया जा सकता था उन्हें, परिश्रम द्वारा अधिक फल की प्राप्ति न होने की संभावना से, मार दिया जाता था। उनको साम्यसंघ का शत्रु समभा जाता था और पुरुषमेघ की योजना कर उन्हें अग्नि में बलिदान कर दिया जाता था। बाद में उन्हें मारा नहीं दिया जाता था, बल्कि उनके बदले अग्नि में घी की आहुति देकर उन्हें छोड़ दिया जाता था या दास बना लिया जाता था। विकास की अवस्थाएं ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती गयीं. श्रम का मूल्य बढ़ने लगा। ऐसी दशा में युद्ध बंदियों को आर्य लोग अग्नि में भोंक देने या भगा देने की अपेक्षा अपना दास बनाने लगे थे। ''व्यक्तिगत संपत्ति और वर्ग समाज के उदय होने के साथ-साथ आयों के समाज ने शीघ्र ही देखा कि आचारशास्त्र का एक नियम -- जो सामृहिकतावादी व्यवस्था में सबके हितों को साधता हुआ भूखमरी से सबकी रक्षा करने और साम्यसंघ के हर सदस्य के बीच एक समान की वितरण शर्त थी — किस प्रकार से अपने विरोधी रूप में प्रकट हुआ। किस तरह वही नियम उत्पीड़न, एकाधिपत्य, थोड़े से शोषकों के वर्ग के पास संपत्ति के संचय कराने में सहायक हुआ और बहु-संख्यक श्रमिकों, दुर्बेलों, रोगियों, वृद्धों, दरिद्रों तथा असंख्य गरीब गृहस्थों, नये किलपुग की संस्कृति में दासों और चाकरों के लिए भुखमरी का कारण बन गया" ( डाँगे, पृ० १४१ )।

वर्ण-विभाजन: आर्यजातियों की प्रथम विकासावस्था में उत्पादन, कार्य और श्रम की अनेकता के कारण श्रम का विभाजन शुरू हुआ। इससे साम्य-संघ के सदस्यों के बीच भेद पड़ने लगा, और फलतः वे अलग-अलग कार्यों को अपना कर वर्गों में विभक्त होने लगे। लेकिन विकास की इस पहिली स्थित में व्यक्तिगत संपत्ति की भावना न होने के कारण उन वर्णों में पारस्परिक विरोध या द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ था। विकास की दूसरी अवस्था में आयों के विभिन्न गणों के बीच संपर्क और संघर्ष होना आरम्भ हुआ; और तभी से अतिरिक्त उत्पादन का विनिमय प्रारम्भ हुआ। इन वर्णों ने अपने को अन्य विरोधी वर्गों में बाँट लिया था और आदिम साम्यसंघ सदा के लिए छिन्न-भिन्न होकर उनके बीच गृहयुद्ध या वर्गयुद्ध आरम्भ हो गया।

ऐसी स्थिति में उन्नतिशील साम्यसंघ को बाध्य होकर युद्ध-संचालन और सुरक्षा-संबंधी कार्यों को विशेष रूप से निर्वाचित व्यक्तियों एवं अधिकारियों के हाथ में सौंप देना पड़ा। जिन्होंने युद्ध का संचालन और सुरक्षा के अधि-कारों को अपने हाथ में लिया वे क्षत्र हो गए। जिन्होंने ऋतुओं का विचार, बाढ़ तथा नदियों आदि की गति को जानने का कार्य संभाला वे बाह्मण कह-लाये और बाकी जो लोग बच गये थे उन्हें विश या सामान्य लोग कहा जाने लगा, जिनकी संख्या सबसे अधिक थी। ये लोग पशु-पालन, कृषि, दस्तकारी आदि कार्य करते थे। धीरे-धीरे जब श्रम की सामूहिक स्थिति टूटने लगी तो विनिमय के साधन धन-संपत्ति का सर्वाधिकार क्षत्र (प्रजापतियों) तथा ब्राह्मण (गणपतियों ) के हाथों में संचित होने लगा। इस प्रकार समाज दो प्रमुख वर्गों में बँट गया। एक ओर तो धन-संपत्ति वाले क्षत्र तथा ब्राह्मण थे और दूसरी ओर परिश्रम करने वाले विश तथा अन्य लोग हो गये। सारा समाज अमीरों और गरीबों में बँट गया। ऐसे समाज में दास या शूद्रों के लिए कोई स्थान न था। ये दास या शूद्र आर्य थे, जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था तथा दूसरों के हाथ बेचा जा सकता था। उनका न कोई परिवार थान कोई देवता।

सर्वहारा वर्ग: यज्ञ-फल के उत्पादन का उपयोग पहिले सब लोग समान-रूप से करते थे; किन्तु बाद में अकेले ब्राह्मण ही उनके स्वामी बन गये। क्षत्र सरदारों का भी यही हाल था। केवल विश ही ऐसे थे जो शूद्रों के साथ मिल कर कठोर परिश्रम करके भी दरिद्रता का जीवन बिता रहे थे। श्री डाँगे महोदय ने अपनी पुस्तक में वैदिक युग में सर्वथा असमान समाज का स्वरूप और उसके प्रति ऋग्वेद के किव का विक्षोभ इस प्रकार उद्घृत किया है।

''क्या ईश्वर के हाथों में मनुष्य के लिए अकेला दण्ड भूख है ? अगर देवता की यह इच्छा है कि गरीब लोग भूख से मरें, तो धनी लोग अमर क्यों नहीं हैं ? मूर्ख (धनी) के पास भोजन का जमा होना किसी की भलाई नहीं करता। वह सिर्फ अपने-आप ही खाता है, अपने दोस्तों को भोजन नहीं देता है। लोग उसकी बुराई करते हैं' (ऋग्वेद १०।१९७)।

तत्कालीन समाज के सर्वाहारी वर्ग के प्रति शेष जनता की धारणा कितनी विक्षुब्ध तथा द्वेषयुक्त थी, इसका एक उदाहरण डांगे जी ने उद्घृत किया है, जिसमें कहा गया है कि:—

"हमारे पास अनेक काम, अनेक इच्छाएँ और अनेक संकल्प हैं। बढ़ ई की कामना आरे की आवाज सुनने की है। वैद्य, रोगी की कराह सुनने की अभिलाषा रखता है। ब्राह्मण को यजमान की अभिलाषा है। अपनी लकड़ी, पंखा, निहाई और भट्ठी को लेकर लुहार किसी धनी की राह देख रहा है। मैं एक गायक हूँ। मेरा बाप वैद्य है। मेरी माँ अन्न कूटती है। जिस तरह से चरवाहे गायों के पीछे दौड़ते हैं, हम लोग उसी तरह से धन के पीछे दौड़ रहे हैं" (ऋग्वेद £199२19-३)।

इस प्रकार सारा समाज श्रम के अभाव में दुः खी और उपयुक्त जीविका पाने के लिए विकल था। धन-संपत्ति का सारा उत्तराधिकार कुछ ही व्यक्तियों ने हड़प लिया था और शेष सारा बृहत् समाज, सारे शिल्पज्ञ, कलाकार और कारीगर आजीविका के लिये तड़प रहे थे। जन-सामान्य की इस सामूहिक मांग ने तत्कालीन समाज में एक नयी क्रांति को जन्म दिया।

इस क्रांति का पहिला प्रभाव तो प्राचीन साम्यसंघ की एकता पर पड़ा। उसमें आत्म-विरोध बढ़ते जा रहे थे और शनै:-शनै: उसके टुकड़े-टुकड़े हो रहे थे। प्राचीन यज्ञ-गण-गोत्र के विरोध में उत्पादन के नये सम्बन्ध उग रहे थे। दास प्रया के आधार पर निर्मित व्यक्तिगत-संपत्ति की व्यवस्था अब समानता और स्वाधीनता के आधार पर निर्मित नयी व्यवस्था के आगे ध्वस्त होने लग गयी थी। आर्य-गण अब गृह-युद्ध से बुरी तरह घर गये थे।

वर्ण-व्यवस्था के कारण जिस नयी आर्थिक व्यवस्था का जन्म हुआ था और जो निरन्तर ही विकसित हो रही थी उसने आयों की प्राचीन अखण्ड गण-व्यवस्था को पराभूत कर लिया था। अपनी स्थिति को स्थिर बनाये रखने के लिये गणों ने हवन और दान के पुराने नियमों के पालनार्थ आवाज उठायी और प्राचीन प्रथा के अनुसार उत्पादन के उपभोग, वितरण तथा उपयोग का नारा लगाया; किन्तु उनके ये उपदेश अब सफल न हो सके। यद्यपि गणों के बीच धनी और निर्धन दोनों प्रकार के लोग थे, तथापि धनी वर्ग ही लाभान्वित था। ब्रह्म-क्षत्र वर्ण के संपत्तिशाली वर्ग विशों और शूद्रों के श्रम के शोषक बने हुए थे; दासों और पशुओं का एकाधिकार स्वामित्व वे पहिले ही से प्राप्त कर चुके थे। यही कारण थे, जिससे वर्ण-भेद, वर्ग-भेद में बदल गया और आरमयुद्ध सथा पृद्द-युद्ध की भावना तेजी से उमद पड़ी।

展 ハ と なるのでは できる 一番

心見者を強強の あころいろ

व्यक्तिगत संपत्ति का एक दुष्परिणाम यह भी हुआ कि साम्यसंघ के परिवार और घर तक विच्छिन्न हो गये। पितृसत्ता की प्रबलता ने मातृसत्ता को दबा दिया, जिसके कारण पितयों से पित्नयों का और पुत्रों से माताओं का विरोध उठ खड़ा हुआ और यद्यपि अब भी प्राचीन श्रुति को ही प्रमाणिक माना जाता रहा; किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से सूत्रग्रंथों तथा स्मृतिग्रंथों को ही अपनाया जाने लगा था (डाँगे, पृ० १८०)।

विश लोकतंत्र की अवस्था अब बहुत ही दयनीय हो गई थी। संपत्तिशाली ब्रह्म-क्षत्र परिवारों ने उनको भी चूस डाला था। वे जितना ही गरीब होते जा रहे थे, उतना ही विजित दासों की ओर भुकते जा रहे थे और ब्रह्म-क्षत्र वर्ग से उनके विरोध की खाई उतनी ही चौड़ी होती जा रही थी। मेहनत-कश विश वर्ग की इस दुर्दशा ने गाँवों और नगरों के विरोध को जन्म दिया। इस स्थिति से सत्ताधारी ब्रह्म-क्षत्र-वर्ग भयभीत था कि कहीं मेहनतकश शूद्र और गरीब विश मिलकर सारे समाज को उलट न दें। सारी शासनसत्ता को, व्यक्तिगत संपत्ति को तथा पितृसत्ता को नष्टकर प्राचीन समानता की स्थापना न कर दें।

मेहनतकश श्रमिक जनता के इस विरोध, वैमनस्य एवं क्रांति ने परवर्ती साम्राज्यों जन्म दिया। यद्यपि महाभारत-युद्ध (३०००-२००० ई० पू०) से पहिले हिन्दू दास शासन व्यवस्था की पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं हो सकी थी, फिर भी इतना स्पष्ट है कि अधं दास और अर्ध सामन्ती राज्यों की वृद्धि ने गणसंघों का उन्मूलन करना आरम्भ कर दिया था। महाभारत-युद्ध के बाद पूर्व की ओर गंगा की वादी में दास-राज्यों का अस्तित्व प्रकाश में आने लग गया था।

अराजक और वैराज्य-संघ: निश्चित रूप से यह बताना कि भारतीय इतिहास के परवर्ती साम्राज्यों का उदय कब हुआ था, जरा कि है। आर्यों की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का संबंध बहुधा अफगानिस्तान, सिंधु नदी के मैदानों, दक्षिणस्थ हिमालय और पंजाब के प्रदेशों से था। यहीं पर आर्य गणों द्वारा वर्ण, संपत्ति, वर्ग और दासता को विकसित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है। आदिम साम्य-युग की जिस गण-व्यवस्था के सम्बन्ध में पहिले बताया गया है, परवर्ती समय तक यद्यपि उनमें से बहुत गण ध्वस्त तथा क्षीण हो चुके थे, तथापि उनका अस्तित्व सर्वथा विलुप्त नहीं हुआ था, और इस प्रकार के दीर्घजीवी गणों में अर्थाणी, गणार्याणी: जुवार्याणी, दो-रज्जणी, वी-रज्जणी और विरुद्ध रज्जणी आदि का नाम उल्लेखनीय है, जिनका हवाला आचारांग जैनसूत्रों में देखने को मिलता है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में (पृ० ५६२-५६३) अराजक और वैराज्य नामक दो गणों का उल्लेख किया है। अराजक व्यवस्था से आधुनिक विद्वानों ने अराजकताबाद का अभिप्राय निकाला है; किन्तु इन गणों की वास्तविकता यह थी कि प्राचीन समय के अनुसार अभी भी वे एक साथ मिलकर रहते थे और एक साथ भोजन करते थे। अराजक गणसंघों का जैसा चित्रण हमें अथर्ववेद (३।३०।५-६) में देखने को मिलता है, ठीक वैसी ही स्थित उक्त गणों की परवर्ती समय तक भी बनी रही। अर्थशास्त्र के उक्त प्रसंग में बताया गया है कि उनके समाज में अपने पराये की कोई द्विविधा ही पैदा नहीं हुई थी। किन्तु दास राज्यों के शक्तिसंपन्न हो जाने पर अराजक जैसे आदिम साम्य-संघों की परम्परा के गणों का निरन्तर ध्वंस होता जा रहा था।

दूसरे प्रकार के वे गण थे, जिनकी व्यवस्था वैराज्य-पद्धति पर थी। यद्यपि इस प्रकार के गणों ने अपना कोई राज्य तथा राज्यतंत्र का विकास नहीं किया; फिर भी इनमें श्रम-विभाजन, संपत्ति की विषमता और पितृसत्तात्मक दासता का विकास हो चुका था। इन वैराज्यों की लोकतंत्र व्यवस्था लोकसभा द्वारा संचालित होती थी।

अराजक और वैराज्य गणों के अतिरिक्त जानवरों का भी एक समाज था, जिसमें लोकतंत्रवादी व्यवस्था थी; किन्तु यह लोकतंत्र आदिम गण-संघों के लोकतंत्र जैसा नहीं था। उसमें त्रिवणों का ही शासन था; उसमें शूद्र दासों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार की जानपद व्यवस्था के गणराज्य उत्तरकुठओं तथा उत्तरमाद्रों के थे, जो उत्तर भारत के हिमालय प्रदेश में रहते थे। ये लोग बड़े शक्तिसंपन्न और अपने चरम उत्कर्ष पर थे।

पश्चिमी भारत में इसी समय गण-संघटन की एक स्वराज्य शासनप्रणाली प्रचिलत थी। उसका परिचालन ज्येष्ठों की एक सिमिति द्वारा होता था, जो पैत्रिक हुआ करती थी और जिसका आयोजन चुनाव द्वारा होता था। यद्यपि स्वराज्य का शाब्दिक अर्थ स्व-शासन प्रणाली होता है; किन्तु इस प्रकार की व्यवस्था उसमें नहीं थी। उसका संचालन ज्येष्ठ द्वारा होता था, जो स्वराट् होता था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिम साम्यसंघ अपनी पुरातन विशेषताओं को छोड़कर अब व्यक्तिगत संपत्ति, वर्ग संकीर्णता, स्वामित्व, दासत्व और धनी-निर्धन के रूप में बदल गया था। उसकी प्राकृतिक लोकतंत्र व्यवस्था का अन्त होने लग गया था। अभिजातकुल अब राजकुलों में परिवर्तित हो नये थे। "जब गण ने व्यक्तिगत संपत्ति, वर्ण और दासता को विकसित कर लिया, तो वह राज्यम् हो गया और वह निर्वाचित नेतृत्व जो 'शासन करने' के लिए चुना जाता था, राजन् हो गया।" (डाँगे, पृ० १६१)।

बर्ताशिस्त्रोपजीवी संघ: कौटिल्य ने (अर्थशास्त्र, पृ०६६६) प्राचीन गण-संघों में शस्त्रोपजीवी या आयुघजीवी और राजशब्दोपजीवी का उल्लेख किया है। इन संघों उल्लेख कौटिल्य से पूर्व वैयाकरण पाणिनि भी कर चुके थे, किन्तु उनकी समुचित व्याख्या न तो पाणिनि का भाष्य-लेखक ही कर सका और न आधुनिक विद्वानों ने ही की। यहाँ तक डा० जायसवाल जैसे प्रकाण्ड अर्थशास्त्रविद् विद्वान् ने भी उक्त संघों के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। इन गणों का परिचय और उनकी पारस्परिक भिन्नता का स्पष्ट विवेचन डांगे जी ने किया है। उन्हीं के शब्दों में इस प्रसंग को यहाँ उद्धृत किया जाता है:

''आयुघजीवी और शस्त्रोपजीवी संघों का अर्थ उन गणों से है, जो अब भी अपनी उस प्राचीन विशेषता को लिये हुए थे जिसके अनुसार उस गण के सभी सदस्य सशस्त्र होते थे। लेकिन सामाजिक संघटन की इसी एक विशेषता का उल्लेख क्यों किया गया ? यह इसलिये कि उस समय तक गणसदस्यों ने किसी ऐसे वर्ग-शासन और स्थायी वर्ग-विभाजन को विकसित नहीं किया था जिसमें केवल शासकवर्ग के हाथों में, अथवा नि:शस्त्र श्रमिक जनता के विरुद्ध सेना के हाथों में शस्त्र की शक्ति केन्द्रित होती थी और उसके द्वारा निःशस्त्र जनता शासित होती थी। इस विशेषता का उल्लेख इसलिए किया गया है कि उस समय तक गण का निर्वाचित नेतृत्व एक सशस्त्र पैतृक अभिजात वर्ग में परिणत नहीं हो गया था। राजतांत्रिक वर्ग शासन-सत्ता के लेखक, गण की इस विशेषता की ओर स्वभावतया आकर्षित हुए थे। यह सैनिक लोकतंत्र था। फिर भी उस आदिम साम्यसंघ से इसका रूप भिन्न था, जिसमें किसी भी वर्ग की सत्ता नहीं थी। इस गण में संपत्ति-भेद प्रवेश कर चुका था। कृषि (वार्त्ता) व्यापार, मुद्रा, धन तथा पितृसत्तात्मक दासता का उदय भी उन गणों में होने लगा था। लेकिन वर्गों के आत्म-विरोध इतने तीव्र नहीं हो उठे थे कि निर्धन श्रमशील आर्य विशों का नाश करने की अथवा उनको नि:शस्त्र करने की आवश्यकता आ जाती । गण के अन्दर सब लोग श्रम करते थे और शूद्र दासों को छोड़कर सब लोग शस्त्र धारण करते थे। उस सशस्त्र श्रमिक गण में नेतृत्व के पद पर संपत्तिशालियों को चुना जाता था। इस प्रकार के वार्ता-शक्वोपजीवी अथवा आयुषजीवी संघों का अस्तित्व भारत में हम ३०० वर्ष ईसा पूर्व तक पाते हैं। उन संघों में से कुछ के नाम इस प्रकार हैं:

"१ वृक, २ दामानि, ३ 'तथा अन्य', (३-८) छह त्रिगतों का मण्डल (इस मंडल के छह सदस्य कोण्डोपरथ, दाण्डकी, कौष्टकी, जलमानि, ब्राह्म गुप्त और जानिक होते थे), ९ यौधेय तथा अन्य, १० पार्श्व तथा अन्य, १९ क्षुद्रक, १२ मालव, १३ कठ, १४ सौभूति, १५ शिबि, १६ पारल, १७ भागल १८ कंबोज, १८ सुराष्ट्र, २० क्षत्रिय, २१ श्रेणी, २२ ब्रह्माणक, २३ अंबष्ठ" (डॉग पृ० १९३)

इनमें से अधिकांश गणों का निवासस्थान बाहीक प्रदेश था। यह वाहीक प्रदेश सिन्धु नदी की घाटी में पंजाब से लेकर सिन्ध के दक्षिण तक फैला हुआ था। जिन छह त्रिगतों का ऊपर उल्लेख किया गया है, वे जम्मू के निकट हिमालय के पर्वतीय जिलों में रहते थे। इन गण-संघों में सैनिक लोकतंत्र का प्रभुत्व था और उनमें इतना दृढ़ संगठन था कि सिंधु नदी के तट पर सिकन्दर की शक्तिशाली सेना को उनसे हार माननी पड़ी थी।

राजशब्दोपजीवी संघ: प्राचीन गणतंत्रों के प्रसंग में कौटिल्य ने राजशब्दोपजीवी नामक एक दूसरी श्रेणी के गणों का उल्लेख किया है। (अर्थ-शास्त्र, पृ० ६६९)। श्रेणी के गणों में लिच्छवी, मल्ल, शाक्य, मौर्य, कुकुर, माद्र, अंधक-वृष्णी, कुरु और पांचाल आदि को रखा जा सकता है। इन गणों में संपत्ति-भेद, गण-युद्ध और लोकतंत्र की शिथिलता के कारण उनकी शासन-व्यवस्था इतनी दुर्बल हो चुकी थी कि उनमें नेतृत्व का आधार पैतृक-परंपरा मात्र रह गया था। उनके निर्वाचित व्यक्तियों की सभाएँ राजन् कहलाती थीं। अकेले लिच्छवियों के ७,७०७ राजन् थे। ये लोग शासन-सत्ता को चलाने के लिए कार्यकारिणी सभाओं, अफसरों तथा नायकों का निर्वाचन करते थे। इसी लिए कौटिल्य के इन गण-संघों को, उनकी कार्य-व्यवस्था के अनुरूप राजशब्दोपजीवी संघ कहा है।

दण्डप्रधान दास-व्यवस्था की विजय और विश लोकतंत्रों के दमन के बाद समाज में भयंकर शोषण और आर्थिक विकास का आरंभ हुआ। विस्तृत भूमि-खंडों को कृषियोग्य बनाया गया और इतिहास में पहली बार प्रादेशिक राज्य का अस्तित्व प्रकाश में आने लगा। इस प्रकार की वर्ग-विशिष्ट राजतंत्रवादी राज्य-व्यवस्था ने पशुधन तथा स्वतंत्र प्रजा का बहिष्कार कर दिया और शांति के उद्देश्यों पर आधारित गण के साम्यसंघ को समाप्त कर दिया। यहीं से राज्य-व्यवस्था और दण्ड-व्यवस्था का आरंभ हुआ।

#### हिन्दु प्रजातन्त्रों की स्थापना

वैदिक युग के बाद का लोक-जीवन अपने-अपने वर्ग का स्वतंत्र शासन करने की ओर तीव्र गित से प्रवृत्त हो रहा था। वैदिक युग में प्रचलित राज-शासन की जगह बाद में प्रजातंत्र ने ले ली थी। मेगस्थनीज ने (मेगस्थनीज, पृ० ३८,४०) परंपरागत, दंत-कथाओं के आधार पर यही बताया है कि वैदिक काल के उत्तरवर्ती समाज ने राजा के द्वारा शासन की प्रथा का अंत कर दिया था और भारत के विभिन्न भागों में प्रजातंत्र शासन की प्रतिष्ठा होने लग गयी थी।

प्राचीन भारत में प्रजातंत्र शासन-प्रणाली के परिचायक गणतंत्रों और संघराज्यों के संबंध में हमें बौद्धों के धर्मग्रन्थों में प्रचुर सामग्री देखने को मिलती है। भिक्षुओं की गणना के संबंध में महावग्ग ( डेविड्स तथा ओल्डेन-वर्ग का अनुवाद, खंड १३, पृ० २६९ ) में कहा गया है कि सब भिक्षुओं को एक जगह एकत्र करके उनकी गणना या तो गण की रीति पर की जाती थी या गोटी के द्वारा मत एकत्र किये जाते थे और मताधिकार के लिए शला-काएँ ली जाती थीं। महावग्ग में एक शब्द गणपूरक ( खंड १३, पृ० ८०७ ) बाया है, जिसका अर्थ है गण की पूर्ति करने वाला। संभवतः गणपूरक एक प्रधान अधिकारी होता था। डा० जायसवाल ने इसी आधार पर गण शब्द का अर्थ पार्लियामेंट या सिनेट दिया है और यह माना है कि उन्हीं के द्वारा तब प्रजातंत्र राज्यों का शासन होता था ( हिन्दू-राजतंत्र, १, पृ० ३० )।

गण शब्द के अतिरिक्त संघ शब्द का भी प्राचीन ग्रन्थों में उल्लेख हुआ है। वैयाकरण पाणिनि ने संघ शब्द को गण के अर्थ में प्रयुक्त किया है (अष्टा-ध्यायी ३।३।८६)। आरंभ में संघ से प्रजातंत्र का ही बोध होता था, इसका प्रभाव हमें मिल्समिनिकाय (१।४।५१३५) में भी देखने को मिलता है। पाणिनि ने क्षुद्रक, मालव (अष्टाध्यायी ४।२।२५), त्रिगर्त (५।३।११६) आंघ्र, दृष्टिण (५।३।११४) आदि प्रजातंत्र के संघटनों का उल्लेख किया है। वे संघ दो प्रकार के थे। एक तो गण और दूसरा निकाय। गण एक राजनीतिक सभा या पंचायत थी। यद्यपि सभी वर्गों के लोग इसके सदस्य हो सकते थे, तथापि शासन करने वाला मंत्रिमण्डल केवल क्षत्रियों का ही होता था। इसका कार्यसंचालन बहुमत से होता था। निकाय एक अराजनीतिक समुदाय होता था, जिसमें वंशगत भेदभाव का अभाव होता था। उसका कार्य भी बहुमत पर था। निष्कर्ष यह है कि उस समय गण और संघ प्रजातंत्र ही थे। भाष्यकार पतंजिल ने उक्त दोनों शब्दों की बारीकी के संबंध में प्रकाश डालते हुए लिखा है कि गण शब्द तो शासन-प्रणाली का पर्यायवाची था और

संघ शब्द से राज्य का अर्थ लिया जाता था। संघ उसे इसलिए कहा गया है, क्यों कि वह एक संस्था या एक समूह था (महाभाष्य ५।१।५९)।

कुछ दिन पूर्व मोनियर विलियम, डा० फ्लीट, डा० थामस और हा० जायसवाल आदि विद्वानों में 'गण' शब्द की प्राचीनता तथा उसके उपयुक्त अभिप्राय को सिद्ध करने के लिए बड़ा विवाद रहा। मोनियर विलियम्स और डा० फ्लीट ने गण को ट्राइब (Tribe) के अर्थ में ग्रहण किया था, जिसका प्रतिवाद डा० जायसवाल ने और उनकी प्रेरणा से डा० थामस ने किया (जनंल, रायल एशियाटिक सोसाइटी, १९१४, पृ० ४१३, १०१०; १९१४, पृ० ५३३; १९१६, पृ० १६२)।

गण शब्द का उपयुक्त अभिप्राय जानने के लिए जातक, महाभारत, घर्म-शास्त्र, अमरकोश, अवदानशतक और जैनग्रन्थों में बिखरी हुई प्रचुर सामग्री देखने योग्य है (हिन्दू-राजतंत्र, १, पृ० ३४-३७)। इन सभी ग्रन्थों में गण शब्द प्रजातंत्र का ही बोधक है।

प्राचीन भारत के संघराज्यों तथा गणराज्यों के संबंध में वैयाकरण पाणिनि ( ५०० ई० पूर्व ) ने बहुत सी बातें बतायी हैं। पाणिनि के मत से संघ शब्द राजनीतिक संघों की या गणों अथवा प्रजातंत्रों की प्रकृति को प्रकट करने वाला एक पारिभाषिक शब्द है। पाणिनि यद्यपि धार्मिक संघों से परिचित था; किन्तु उसने कहीं भी जैन-बौद्ध संघों का निर्देश नहीं किया। इसका अभि-प्राय यही हो सकता है कि या तो वह जैन-बौद्धों के संघों से परिचित न था या तब तक वे संघ प्रकाश में नहीं आये थे। यही बात कात्यायन ( ४०० ई० पूर्व ) के दृष्टिकोण से भी प्रकट होती है। पाणिनि और कात्यायन ने वाहीक ( वाहीक देश का अर्थ है नदियों का देश। यह शब्द 'वह' घातु से निकला जान पड़ता है, जिसका अर्थ 'बहना' है। वाहिनी का एक अर्थ नदी भी होता था। इस वाहीक देश के अंतर्गत सिंध और पंजाब दोनों थे-डा० जायसवाल: हिन्दू-राजतंत्र, १, पृ० ४६ तथा फुटनोट; सिल्वेन लेबी: इण्डियन एंटीक्वेरी, भाग ३४, पृ० १८ ( १९०६ ); महाभारत, कर्णपर्व ४४।७ ।) देश के कुछ संघों का उल्लेख किया है (क्रमशः अष्टाध्यायी ५।३।११४-११७, वार्तिक ४।१।१६८ ) जिससे प्रतीत होता है कि उन प्रजातंत्रमूलक संघों के सदस्य ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा दूसरी जातियों के लोग भी हो सकते थे। पाणिनि ने उक्त संघों को आयुषजीवी अर्थात् 'आयुध के द्वारा अपनी जीविका का निर्वाह करने वाले' बताया है। कौटिल्य ने उक्त संघों को शस्त्रोपजीवी (अर्थशास्त्र, पृ० ६६९ ) कहा है। कौटिल्य ने शस्त्रोपजीवी संघों के विपरीत भाव रखने

वाले राजशब्दोपजीवी दूसरे संघों का भी उल्लेख किया है (अर्थशास्त्र, पृ० ६६९)। डा० जायसवाल ने उक्त संघों के संबंध में कहा है कि ''यदि हम उपजीवी शब्द को 'मानना' या 'धर्म आदि का पालन करना' इस अर्थ में लें तो इससे यह भाव निकलता है कि जो संघ शस्त्र-अस्त्र का व्यवहार करने अथवा युद्धकला में निपुण हुआ करते थे, वे शस्त्रोपजीवी कहलाते थे, और जो संघ राजशब्दोपजीवी कहलाते थे, उनके शासक राजा की उपाधि धारण करते थे। यही बात हम दूसरे शब्दों में यों कह सकते हैं कि शस्त्रोपजीवी संघों में जो लोग होते थे, वे सब युद्धों में बहुत निपुण हुआ करते थे और राजशब्दोपजीवी संघों के शासक या प्रधान सदस्य राजा की उपाधि धारण करते थे'' (हन्दू-राजतंत्र, १, १० ४४, ६१–६२)। इस दृष्टि से पाणिनि द्वारा प्रोक्त आयुधजीवी संघों का अभिप्राय युद्धकलाविशारद होना ही युक्तिसंगत जान पहता है।

वैयाकरण पाणिनि ने तत्कालीन प्रजातंत्र के परिचायक ६ समाजों का उल्लेख किया है, जिनके नाम हैं (१) मद्र, (२) वृजि (अष्टाध्यायी ४।२। १३५), ३. राजन्य (४।३।५३), ४. अंधकवृष्णी (६।२।३४), ५. महा-राज और ६. भगं (४।३।९७)। इन सभी समाजों में प्रजातंत्र शासन प्रणाली प्रचलित थी।

बुद्धकालीन द्यामिक संघ भारतीय साहित्य और पुरातन भारतीय राजनीति, दोनों के लिए महान देन छोड़ गये हैं। इन भिक्षसंघों की रचना यद्यपि धार्मिक भावना के आधार पर हुई थी; किन्तु उनका संचालन एवं संघटन अपने समकालीन राजनीतिक संघों की प्रणाली पर सम्पन्न होता था; और वे इतने सफल सिद्ध हुए कि अल्पकाल में ही उनकी बहुश्रुति एवं लोकप्रियता धरती के कोने-कोने तक फैल गयी। उनके द्वारा एक ओर तो मानव जाति की शांति तथा प्रेम की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ और दूसरी ओर सामाजिक अभ्युन्नति के क्षेत्र में प्रजातंत्र की भावना को अधिक उभरने के लिए बल मिला। इस सम्बन्ध में डा० जायसवाल का कहना है कि "बौद्धसंघ के जन्म का इतिहास सारे संसार के त्यागियों के सम्प्रदायों के जन्म का इतिहास है। इसलिए भारतीय प्रजातंत्र के संघटनात्मक गर्भ से बुद्ध के धार्मिक संघों के जन्म का इतिहास केवल इस देश वालों के लिए ही नहीं; बल्क सारे संसार के लिए भी विशेष मनोरंजक है" (हिन्दू-राजतंत्र, १, ए. ६१)।

बौद्धकालीन प्रजातंत्र राज्यों का विस्तार पूर्व में गोरखपुर तथा बलिया के जिलों से भागलपुर जिले तक और मगध के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण

तक था। ऐसे जनतंत्र राज्यों में शाक्य, कोलिय, लिच्छिवी, विदेह (वृजी), मल्ल, मोरिय, बुली और मग्ग का नाम उल्लेखनीय है (—डेविड्स का अनुवाद—महापरिनिब्बान सुत्तन्त, पृ०६, २१-२७; Dialogues of the Buddha, पृ०२, १७६-६०; Buddhist India, पृ०२२-२३)।

मेगस्थनीज, एरियन और किंटियस आदि यूनानी विद्वानों ने भारतीय प्रजातंत्रों के सम्बन्ध में अपनी आंखों देखा प्रामाणिक वृतांत दिया है। उन्होंने तत्कालीन भारतीय राज्य-ज्यवस्था के दो रूप बताये हैं: एक तो वह जिसमें एकराजस्व शासन प्रणाली प्रचलित थी और दूसरा वह जिसमें प्रजातन्त्र शासन प्रणाली वर्तमान थी। इस प्रकार की शासन प्रणाली वाले तत्कालीन संघराज्यों, स्वतंत्रसंघों और राजाधीन गणतन्त्रों में यूनानी इतिहासकारों ने कथई (कठ), अद्रेस्तई, सौभूति, क्षुद्रक, मालव, शिवि, अग्रश्रेणी, आर्जुनायन, अंबष्ठ, क्षत्रिय, मुसिकनि, बचमनोई, पटल, फेगेल (भगल), यौधेय, अरट्ट, शयेड, गोपालव और कौंडिवृषस् आदि की नामावली तथा उनका इतिहास, अथ च उनमें से अधिकांश राज्यों के साथ हुए युद्धों का वर्णन दिया है। (मेगस्थनीज, एरियन १२; एरियन: अनाबेसिस, ५, २२, २ ए; इन्वेजियन ऑफ इंडिया बाई अलेक्जेंडर दि ग्रेट; किंटयस भाग ६, प्रक० ४; डॉ॰ जायसवाल: हिन्दू-राजतन्त्र १, पृ० ६३-१०६)।

ऊपर कहे गये इतने अधिक संघराज्यों या गणराज्यों की उपलब्धि से हमें विदित होता है कि प्राचीन भारत में अनेक प्रकार की शासन-प्रणालियां प्रचलित थीं। प्राचीन भारत की प्रजातन्त्रीय शासन-प्रणाली के परिचायक उक्त राज्यों के सम्बन्ध में हमें संस्कृत-साहित्य और पुरातत्त्व में प्रचुर सामग्री देखने को मिलती है। इन विभिन्न शासन-प्रणालियों का स्वरूप-दर्शन, भौज्य शासन-प्रणाली, द्वैराज्य शासन-प्रणाली, अराजक शासन-प्रणाली, उग्र शासन-प्रणाली और राजन्य शासन-प्रणाली आदि में किया जा सकता है।

शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा हो जाने के बाद यद्यपि बहुत-से पुराने प्रजातन्त्र मौर्य राजाओं की नीति की लपेट में आकर मौर्य साम्राज्य में विलयित हो चुके थे, कुछ को सर्वथा नष्ट किया जा चुका था; फिर भी कुछ सुदृढ़ संघात राज्य बच गये थे, जिनका अस्तित्व शुंगकाल में तथा उसके बाद तक बना रहा। ऐसे संघातों में योधेय, मद्र, मालव, क्षुद्रक, शिवि, आर्जुनायन, वृष्णि, राजन्य, महाराज, जनपद, वामरथ, शालंकायन और औदुम्बर आदि का नाम उल्लेखनीय है।

डा॰ जायसवाल ने, प्राचीन भारत में प्रतिष्ठित ५२ प्रजातंत्रों की नामावली दी है (हिन्दू-राजतंत्र, १, पृ॰ २६७-२७०, परिशिष्ट ख), जिससे भारतीय जन-जीवन में प्रजातन्त्र के प्रति अदम्य निष्ठा और आत्मोन्नयन के लिए अडिग आस्था का पता चलता है।

जिन इतिहासकारों का यह कहना है कि भारत में प्रजातन्त्र की स्थापना अधिक प्राचीन नहीं है उनको भारतीय इतिहास की जानकारी नहीं है। वास्तविकता यह है कि जिस युग के भारत में अनेक प्रकार की शासन-प्रणालियाँ प्रचलित हो चुकी थीं, उस समय तक योरप के अनेक देशों में शासन-सूत्र का आरम्भ हो ही रहा था। जहाँ तक प्रजातन्त्रात्मक शासन का प्रश्न है इसकी स्थापना तो वहाँ और भी बाद में हुई।

संघात राज्य—आचार्य कौटिल्य ने संघात राज्यों की शासन-प्रणाली और उनके संघटन के सम्बन्ध में अनेक बातें बतायी हैं। महाबलशाली मौर्य साम्राज्य की एकराज शासन-व्यवस्था में अपने अस्तित्व को बनाये रखने की शक्ति इन्हीं संघात राज्यों में पायी गयी। ये संघात प्रजातन्त्र के पोषक ये और उन्होंने एकराज शासन का सदा बहिष्कार किया। इन प्रजातन्त्रवादी संघातों को वश में करने के लिए कौटिल्य ने साम और दान नीति को उपयुक्त बताया है; क्योंकि शक्ति और संघटन की दृष्टि से वे इतने शक्तिशाली होते ये कि उनको जीतना सर्वथा असंभव था।

कौटिल्य का सुफाव है कि "किसी संघ को प्राप्त करना, जीतना, मित्रता संपादित करने या सैनिक सहायता प्राप्त करने की अपेक्षा अधिक उत्तम है। जिन्होंने मिलकर अपना संघ बना लिया हो, उनके साथ साम और दान की नीति का व्यवहार करना चाहिए; क्योंकि वे अजेय होते हैं। जिन्होंने अपना इस प्रकार का संघ न बनाया हो, उन्हें दण्ड और भेद की नीति से जीतना चाहिए।" (अर्थशास्त्र, पृ० ६६६)

इस विवरण से प्रतीत होता है कि जो गण या प्रजातन्त्र राज्य बलवान् होते थे और मिलकर अपना संघात बना लेते थे, मौर्यों की एकराज व्यवस्था में भी वे स्वच्छंद रूप से रहते थे, किन्तु संघातरहित राज्य भेद या दण्ड से वश्न में किये जा सकते थे। यह भी पता चलता है कि उन संघबद्ध गणों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता था और आवश्यकता होने पर साम-दान के द्वारा उनसे मित्रता गाँठकर उनसे सैनिक सहायता भी प्राप्त की जाती थी। अशोक के शिलालेखों में पाये जाने वाले योन, कंबोज, गांधार, राष्ट्रिक, पितिनिक, नामक-भोज, आंध्र और पुलिद आदि ऐसे ही अंतर्भक्त पड़ोसी हैं जिनको कि अपरांत कहा गया है, प्रजातन्त्र राज्य थे, जिनमें से कुछ तो अपने सुदृढ़ संघातों में बद्ध होकर बहुत बाद तक बने रहे; जैसे कि राष्ट्रिक, भोजक आदि; और कुछ संघातरहित गणराज्यों को मौर्य साम्राज्य ने स्वायत्त कर सदा के लिए विच्छिन्न कर दिया था।

इस प्रकार हिन्दू प्रजातन्त्र का इतिहास बहुत प्राचीन है और प्रत्येक युग की शासन-प्रणाली में प्रजा की अभिरुचियों एवं धारणाओं को अधिक सम्मान के साथ अपनाया जाता रहा है। प्राचीन भारत के संघातराज्यों का अविजित शासन इस बात का प्रमाण है कि राज्यों के निर्माण-विकास में प्रजा का कितना महत्त्वपूर्ण सहयोग प्राप्त था।

#### अर्थशास्त्र में विणित संघराज्यों का वृत्तान्त

कौटित्य ने अपने अर्थशास्त्र में तत्कालीन संघराज्यों के वृत्तांत के लिए स्वतन्त्र अधिकरण ( ११ वां अधिकरण ) की रचना की है। इन संघराज्यों के वृत से हमें उनके सुदृढ़ संघटन और साम्राज्य के प्रति उनकी रीति-नीति का अच्छा परिचय मिलता है। यद्यपि प्रतापी सिकन्दर के आक्रमणों ने तत्कालीन भारत के बहुत-से छोटे राज्यों को ध्वस्त कर दिया था, तथापि उससे एक बड़ा कार्य यह हुआ कि विघटित छोटे-छोटे राज्यों को एक संघटित संघराज्य की स्थापना के लिए प्रेरित किया।

कौटिल्य ने दो प्रकार के संघराज्यों का उल्लेख किया है: एक तो राजा उपाधि धारण करने वाले राजशासित राज्य और दूसरे बिना राजा की उपाधि धारण करने वाले संघराज्य। इन संघराज्यों की उपयोगिता के संबंध में कौटिल्य का अभिमत है कि 'दण्डलाभ और मित्रलाभ, दोनों की अपेक्षा संघलाभ उत्तम होता है। संघटित होने के कारण संघराज्यों को बलवान्-से-बलवान् शत्रु भी दबा नहीं सकता।' (अर्थशास्त्र, पृ० ६६६)

राजा की उपाधि धारण करने वाले जिन संघराज्यों के सम्बन्ध में कौटिल्य ने प्रकाश डाला है उनके नाम हैं: लिज्छिविक, वृजिक, मल्लक, मद्रक, कुकुर, कुरु और पांचाल। दूसरी श्रेणी के, बिना राजा की उपाधि वाले संघराज्यों को कौटिल्य ने शस्त्र, व्यापार और कृषि द्वारा जीविका-निर्वाह करने वाले बताये हैं। उनके नाम हैं: कांबोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय और श्रेणी बादि (अर्थशास्त्र, पृ० ६६६)। विजय की इच्छा रखने वाले राजा को किस रीति-नीति से इन संघराज्यों को स्वायत्त करना चाहिए अथवा मित्रता द्वारा

उनसे किस प्रकार लाभ उठाना चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। (अर्थशास्त्र, पृ० ६६९-६७५)।

ऐतिहासिक दृष्टि से अब हम उक्त संघराज्यों और उनकी प्रजातन्त्रात्मक भासन-प्रणाली पर विचार करेंगे।

िल्खा है कि लिच्छिवियों का सम्बन्ध तिब्बत से था। इस सम्बन्ध में पहिली दलील तो उन्होंने यह दी है कि लिच्छिवियों के बीच तिब्बत में प्रचलित यह प्रथा वर्तमान थी कि वे अपने मृतकों को यों ही जंगल में फेंक आते थे; और दूसरा आधार उन्होंने यह दिया है कि लिच्छिवियों की न्याय-प्रणाली तिब्बत में प्रचलित न्याय-प्रणाली से बहुत-कुछ मिलती-जुलती है (अर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया, तीसरा संस्करण, पृ० १५५)। इसी अभिमत को स्मिथ साहब अपने एक निबन्ध 'लिच्छिवियों का तिब्बती रक्त-संबंध' में बहुत पहिले प्रकट कर चुके थे (इण्डियन एंटीक्वेरी, पृ० २३३-२३५, १९०३)। इन आधारों पर उन्होंने लिच्छिवियों का मूल-निवास तिब्बत बताया है।

किन्तु डा० जायसवाल ने संस्कृत के नाटकों, सनातनी हिन्दुओं में प्रचित सामाजिक तथा धार्मिक रीति-रिवाजों और मनुस्मृति में उिल्लिखित प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि शव-संस्कार की उक्त प्रथा का पुरातन हिन्दुओं में व्यापक रूप से प्रचार था। इस सम्बन्ध में उन्होंने 'अट्ठकथा' के प्रामाणिक विवरण को भी उद्घृत करते हुए डा० स्मिथ की इस धारणा का भी खंडन किया है कि लिच्छवियों की न्याय-प्रणाली, तिब्बतियों की न्याय-प्रणाली से मिलती है। लिच्छवियों की न्याय-प्रणाली, को डा० जायसवाल ने महाभारत में प्रतिपादित (शांतिपर्व, अध्याय १०७) गणतन्त्रों की न्याय-प्रणाली पर आधारित बताया है (हिन्दू-राजतन्त्र, १, पृ० २४६-२५४)।

व्याकरण-व्युत्पत्ति के अनुसार लिच्छु के अनुयायी या वंशज लिच्छवी कहलाते हैं। यह नाम उनकी आकृति के अनुसार पड़ा हुआ मालूम होता है। वौद्धग्रन्थ महापरिनिब्बान सुत्त (५१९९) में लिच्छवियों के पड़ोसी वाशिष्ठ मल्ल कहे गये हैं। लिच्छवियों का मूल-निवास वैशाली था, जिनकी वंशपरम्परा आर्यों से संबद्ध है। वे विशुद्ध भारतीय थे। विदेह और लिच्छवि, दोनों एक ही राष्ट्रीय नाम वृजि से प्रसिद्ध थे। दोनों ही एक राष्ट्र या एक जाति की दो शाखायें थीं (हिन्दू-राजतन्त्र, १, पृ० २४४)।

वृज्जी: अर्थशास्त्रकार ने जहाँ वृज्जियों का उल्लेख किया है, वहाँ विदेहों को ही लिया है। पाणिनि ने वृजिक और मद्रक शब्दों के लिए जो अर्थ दिया है (अष्टाच्यायी ४।२।१३१) उसी को अर्थशास्त्रकार ने भी ग्रहण किया है। कात्यायन ने भी मद्रों और वृजियों के प्रजातन्त्री उदाहरण दिये हैं; अर्थात् मद्र का भक्त (राजभक्त) मद्रक और वृजी का भक्त वृजिक कहा जायेगा (अष्टाच्यायी वार्तिक ४।३।१००; महाभाष्य, ४।२।४५; ५।३।५२) कौटिल्य ने ऊपर राजशब्दोपजीवी संघों में मद्रक और वृजिक रूपों का ही उल्लेख किया है। वृजियों की शासन-प्रणाली कुलिक (उच्चकुलोत्पन्न) आधार पर थी। उसके न्यायालय के तीन प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। सेनापित, उपराज और राजा। वृजि लोग दाक्षिणात्य थे।

वृजियों के संबंध में हमें बौद्ध ग्रन्थ 'वीधनिकाय' में पुष्कल सामग्री देखने को मिलती है। प्रसंग ऐसा है कि एक समय मगध के राजा की ओर से उसका महामन्त्री भगवान् बुद्ध के पास इस आशय की एक जिज्ञासा लेकर आया कि विज्ञयों (वृजियों), लिच्छिवियों और विदेहों पर उसे आक्रमण करना चाहिए या नहीं। उसके उत्तर में बुद्ध ने अपने शिष्य आनन्द को सम्बोधित करते हुए वृजियों के संबंध में सात प्रश्न किये थे। इन सात प्रश्नों में उन्होंने वृजियों की शासन-प्रणाली और उनके सुदृढ़ संघटन पर प्रकाश डाला है। (डाइलाग्स आफ दि बुद्धा, भाग २, पृ० ७६-६५; सेक्रेड बुक्स आफ दि ईस्ट, भाग ११, पृ० ५९-६१)।

मल्छ: लिच्छिवियों और वृजियों की ही भौति मल्लों का उल्लेख भी विभिन्न ग्रन्थों में पाया जाता है। मिन्झिमिनकाय में संघों और गणों के प्रसंग में कहा गया है कि ''हे गोतम, यह बात संघों और गणों के सम्बन्ध में है; जैसे विज्ञ और मल्ल'' (मिज्झिमिनकाय १।४।५।३५)। एक जैन-ग्रंथ में गण शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि गण मनुष्यों का वह समूह है जिसका मुख्य गुण मनयुक्त (सचित्त) अथवा विवेक युक्त होता है; जैसे मल्लों का गण (अभिधानराजेन्द्र, खण्ड ३, पृ० ८१२)।

प्रो० रायस डेविड्स तथा डा० जायसवाल का अभिमत है कि मल्लों का राज्य बहुत विस्तृत था। उसका विस्तार गोरखपुर जिला से पटना तक फैला हुआ था। वह दो भागों में विभक्त था, जिसमें एक की राजधानी कुशीनगर और दूसरे की पावा में थी। डायलाग्स आफ दि बुद्धा, भाग २, पृ० १७९—१७९०; हिन्दू-राजतंत्र, भाग १, पृ० ६२) राजनीतिक दृष्टि से वृजियों भीर मल्लों, दोनों का प्राचीन भारत के संघ राज्यों में सर्वोच्च स्थान था।

मल्लों के बृहद् संथागार (सार्वजनिक भवन—House of Communal Law) का उल्लेख महापरिनिब्बान सुत्त (६।२३) में हुआ है। इसमें लिखा गया है कि बुद्ध भगवान् के निर्वाण की सूचना देने के लिए आनंद जब मल्लों के यहाँ पहुँचा तो उस समय उक्त संथागार में मल्ल लोग एकत्र होकर उसी विषय पर विचार कर रहे थे। जैनों के 'कल्पसूत्र' (१० १२८) से विदित होता है कि विदेहों और लिच्छवियों ने एक संयुक्त लीग की स्थापना की थी, जिसमें नौ सदस्य मल्लों के थे।

लिच्छिवियों के प्रसंग में पहिले बताया गया है कि वे मल्लों के पड़ोसी थे।
मल्लों को महापरिब्बान सुत्त (५।१६) में वाशिष्ठ कहा गया है, जो आयों
का एक प्रसिद्ध गोत्र था। डा॰ जायसवाल का कहना है कि मौर्य राज्य की
स्थापना के वाद मल्लों की प्रजातंत्र शासन-प्रणाली समाप्त हो चुकी थी,
किन्तु ११वीं शताब्दी तथा उसके बाद तक तिरहुत तथा नेपाल में उनके भिन्नभिन्न वंश प्रतिष्ठित-प्रकाशित होते रहे। गोरखपुर और आजमगढ़ में आज भी
मल्लों के वंशज बचे हुए हैं, जो कि व्यापार आदि से जीविकोपार्जन करते हैं
हिन्दू-राजतंत्र भाग १, पृ० ७७)।

मद्रकः मद्रकों का इतिहास बहुत प्राचीन है। यजुर्वेद (१५।११।१३) और ऐतरेय ब्राह्मण (६।१४) में जिस प्रजातंत्री शासन-प्रणाली का उल्लेख मिलता है, उसमें उत्तर मद्र और उत्तर कुरु भी सम्मिलित हैं। पाणिनि की अष्टाच्यायी में मद्रों का उल्लेख दिशा के विचार से हुआ है, जिससे प्रतीत होता है कि उनके शासन के दो विभाग थे। (अष्टाच्यायी ४।२।१०६, ७।३।१३)। एक गुप्तकालीन शिलालेख (फ्लीट: गुप्ता इन्सिकप्शन्स, पृ०६) से विदित होता है कि पाणिनि के समय में मद्र लोगों की प्रजातंत्र शासन-प्रणाली प्रचलित थी और उनकी यह स्थित लगभग चौथी शताब्दी ई० पूर्व तक बनी रही, मद्रों के दो कुल थे: एक तो उत्तर में और दूसरा दक्षिण में।दोनों की शासन-प्रणाली भिन्न-भिन्न थी। इस संबंध में हमें यह भी पता चलता है कि उत्तर-कुरुओं के प्रकाश में आने तक उत्तर मद्रों का अस्तित्व पौराणिक कोटि में चला गया था। उनका वैभव अब कथा-कहानियों भर में ही रह गया था। (मिल्डिदपह्ल, खंड १, पृ० २-३)।

महाभारत (कर्णपर्व, अध्याय ११, ४४) से हमें पता चलता है कि उत्तर मद्रों की राजधानी शाकल (संभवतः स्यालकोट) थी। उन्होंने शाकल के आसपास के प्रदेश का नाम अपने नाम पर मद्र रख छोड़ा था। मिल्डियम्ह्र के उल्लेखानुसार दूसरी शताब्दी ई० पूर्व में उक्त शाकल नगर मिनेडर के कब्जे में चला गया था (गुप्ता इन्सिक्रप्शन्स, पृ० ८)। संभवतः उसी समय मद्र लोग उत्तर को छोड़कर दक्षिण में गये, जहाँ उस समय गुप्तों का सुख-संपन्न शासन स्थापित था (हिन्दू-राजतंत्र, भाग १, पृ० १२६)। मद्रों की मुठभेड़ समुद्रगुप्त के साथ हुई थी। इसके बाद उनका कोई इतिहास नहीं मिलता है।

मद्रों की एक विशेषता उनके सिक्कों में दिखाई देती है। उन्होंने हस्ताक्षर-युक्त सिक्के चलाये थे। उनका कोई भी ऐसा सिक्का नहीं मिला है, जिस पर किसी प्रकार का लेख न खुदा हो।

कुर : कौटिल्य ने जिस राजा-शासित कुकुर संघ का उल्लेख किया है, वह अंधक वृष्णी के संयुक्त संघ का एक अंग था । पश्चिम भारत में प्रथम शताब्दी के अंत में उपलब्ध होने वाले शिलालेखों में कुकुरों का उल्लेख मिलता है (एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ८, पृ० ४४, ६०)। कुकुरों के संबंध में अधिक विवरण उपलब्ध नहीं होता है। संभवतः १५० ई० पूर्व के बाद छूद-दामन् का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर कुकुरों का अस्तित्व उसी में खो गया।

कुर : कुरुओं का इतिहास बहुत पुराना जान पड़ता है। वैदिक युग में हिन्दू समाज के जिन विभिन्न वर्गों (विशों) का उल्लेख मिलता है उनमें कुरुओं का नाम भी आता है। वे स्वयं को आर्य कहा करते थे (मेक्डानल तथा कीथ : वैदिक इण्डेक्स)।

कुरुओं को कौटिल्य ने प्रजातंत्रवादी बताया है; किन्तु ऐतरेय ब्राह्मण (पृ० ८११४) में कुरुओं और पांचालों को एकराजत्व शासन-प्रणाली वाले संघ बताया गया है। बुद्ध के समय में उनके राज्य का अस्तित्व धुंधला पड़ गया था। संभवतः बुद्ध के बाद और कौटिल्य से पूर्व ही उन्होंने प्रजातंत्र को अपनाया होगा।

पांचाल : पांचालों के संबंध में जैसा बताया गया है कि पहिले वे एक राजस्व शासन के पोषक रहे हैं; किन्तु कुरुओं की ही भाँति बुद्ध के निर्वाण के बाद वे भी प्रजातंत्रवादी हो गये थे, जिस रूप उल्लेख कौटिल्य ने किया है। पांचालों का राज्य मौर्यों के उपरान्त भी बना रहा।

काम्भोज: राजा की उपाधि धारण करने वाले उक्त राजसंघों के अति-रिक्त कौटिल्य ने शस्त्र, व्यापार और कृषि द्वारा जीविका-निर्वाह करने वाले गणतंत्रों में काम्बोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय तथा श्रेणी आदि का उल्लेख किया है।

काम्भोजों का मूल स्थान पूर्वी अफगानिस्तान (काबुल नदी, आधुनिक

कंबोह के तट पर ) था। अशोक के शिलालेखों में उनका उल्लेख गांधारों के बाद आया है (पाँचवाँ अभिलेख)। पाणिनि ने कांबोजों का उल्लेख िकया है (अष्टाच्यायी ४।१।१७५), जिससे प्रतीत होता है कि कांबोजों में जो राजा होता था वह एकराज होता था अथवा निर्वाचित शासक होता था। कौटिल्य के समय में कांबोजों की शासन-व्यवस्था, पाणिनि के दृष्टिकोण की अपेक्षा सर्वथा बदली हुई दिखाई देती है। कांभोज का शब्दार्थ है: निकृष्ट भोज। कांबोज भी उसका पर्याय है।

यास्क (७०० ई० पूर्व) के कथनानुसार कांभोजों की मातृभाषा संस्कृत थी; किन्तु उनकी भाषा में पड़ोसी ईरानियों की भाषा के रूप मिल गये थे (निरुक्त २।१।३।४)।

सुराष्ट्रः सुराष्ट्र लोग काठियावाड़ के निवासी थे। बलभी के ५८ ई० पूर्व के शिलालेखों (जिनका प्रामाणिक वंशक्रम डा० जायसवाल ने तैयार किया है, देखिए जे० बी० ओ० आर० एस०, १, १०१; १९१४; एपिग्रफिया इण्डिका, भाग ८, १०४४) और रुद्रदामन् के जूनागढ़ वाले शिलालेखों (एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ८, १०६०), जिनकी स्थिति दूसरी शताब्दी ई० की है, से विदित होता है कि सुराष्ट्र लोग मौर्य-साम्राज्य के बाद भी बने रहे। किन्तु दूसरी शताब्दी ई० के लगभग उनके संघटन का महत्त्व लोप हो गया था; उसके बाद उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व न रह गया था (हिन्दू-राजतंत्र १, १२१६)।

क्षत्रिय: श्रेणी: क्षत्रियों और श्रेणियों के संबंध में कहा गया है कि ये सिंध के रहने वाले, एक-दूसरे के पड़ोसी थे इरियन, भाग ६, प्रकरण १५)। यूरोपीय विद्वानों ने क्षत्रियों को एक विशिष्ट उपजाति (Xathroi) कहा है किन्तु अर्थशास्त्र से विदित होता है कि वह नाम एक विशिष्ट राजनीतिक संघ का था। श्रेणियों के लिए भिन्न-भिन्न नाम दिये गये हैं (ऐश्येंट इण्डिया, इट्स इन्वेजन बाई अलेक्जेंडर दि ग्रेट. पृ. ३६७)। ऐसा प्रतीत होता है कि श्रेणी लोग कई उपवर्गों में विभाजित थे और जिन श्रेणियों से सिकन्दर की मुठभेड़ हुई थी वे अग्र या प्रथम श्रेणी थे। आधुनिक सिंधी खत्री, प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं।

अग्र श्रेणियों के संबंध में कहा गया है कि वे बड़े वीर थे। अपनी पराजय के समय उन्होंने अपने स्त्री-बच्चों को उसी प्रकार आग में जला डाला था जैसे जीहर के समय राजपूत अपने स्त्री-बच्चों को जला डालते थे (कटियस, भाग ९ प्रक० ४, अलेक्जेंडर, पृ० २३२)। प्राचीन भारत के राजसंघों में क्षत्रियों और श्रेणियों का अधिकता से उल्लेख पाया जाता है।

#### मंत्रिपरिषद्

प्राचीन भारत में राष्ट्र-संघटन की दृष्टि से मंत्रिपरिषद् का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसकी उत्पत्ति वैदिक युग की राष्ट्रीय सभा से हुई, किन्तु बाद में हिन्दू राज्यों के अभ्युदय तथा उन्नयन की दृष्टि से उसकी उपयोगिता निरन्तर बढ़ती गयी। धर्म, अर्थ, शासन, न्याय आदि विषयों पर लिखे गये ग्रन्थों में मंत्रिपरिषद् पर इसीलिए गंभीरता से विचार किया गया कि एक चिरस्थायी एवं सर्वांगीण साम्राज्य की सुरक्षा-व्यवस्था के लिये उसकी पर आवश्यकता है।

कौटिल्य ने मंत्रियों की इस सभा को 'मंत्रिपरिषद' ही कहा है (अर्थशास्त्र, पृ० ४७) इससे पहले जातक (खण्ड ६, पृ० ४०५, ४३१) महावस्तु (खंड २, पृ० ४९६-४४२) और अशोक के शिलालेखों (तीसरा, छठा) में उसको परिसा कहा गया है। धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र विषय के ग्रन्थों में कहा गया है मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति तथा उसके सहयोग के बिना राजा को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। मनु ने कहा है कि छोटे-बड़े सभी कार्य राजा को मंत्रिपरिषद् के साथ विचार करके करने चाहिए (मनुस्मृति ७।३०—३१, ५५, ५६)। याज्ञवल्क्य (याज्ञवल्क्यस्मृति १।३९१) तथा अन्य ग्रन्थ-कारों ने भी यही बात कही है।

कौटिल्य यद्यपि एक राज्य-शासन-प्रणाली का समर्थक रहा है, जिसमें राजा ही एकमात्र कर्ता-धर्ता होता है, किन्तु मंत्रिपरिषद् की अनिवार्यता को उसने भी माना है। उसका कहना है कि राजा को अपने प्रत्येक महत्त्वपूर्ण कार्य मंत्रिपरिषद् के परामर्श से करने चाहिए और संदिग्ध या विवादग्रस्त विषयों में जो बहुमत द्वारा समर्थित हों उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए (अर्थशस्त्र, पृ० ४७)। कौटिल्य ने कहा है कि इन्द्र का सहस्राक्ष अभिधान इसलिये हुआ कि उसकी मंत्रिपरिषद् में एक हजार बुद्धिमान् सदस्य थे। वे ही उसके नेत्र कहे जाते थे (अर्थशास्त्र, पृ० ४७)।

संपूर्ण प्रजा, सारा राज्य और यहां तक कि राजा भी मंत्रिपरिषद् पर निर्भर है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से मंत्री के बिना राजा का कोई अस्तित्व नहीं है। राजा और मंत्री के पारस्परिक संबंध और राज्य के लिये उनकी क्या आवश्यकता है, इसकी चर्चा करते हुए कौटिस्स ने लिखा है कि राजा और मंत्री साम्राज्यरूपी शकट के दो पहिये हैं, जिनके बिना वह राज्य-शकट आगे नहीं बढ़ सकता है। (अर्थशास्त्र, पृ० १९)। मंत्री ही राजा का ऐसा सहा-यक है, जो विपत्ति के समय उसकी रक्षा और प्रमाद के समय उसको सावधान करता है।

मंत्रिपरिषद् की योजना का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक राजकीय समस्या पर विचार करना और राज्य की उन्नित के लिये योजनाएँ बनाना। सभी राज-कार्यों को मंत्रणा के बाद ही क्रियान्वित करने का कौटिल्य ने विधान किया है। इस मंत्रणा को राजा एकाकी नहीं कर सकता। अकेले में विचारित कार्य-क्रमों की सफलता संदिग्ध होती है। इसलिए समुचित परामर्श के लिये मन्त्रि-परिषद् की अनिवार्यता स्वयं सिद्ध है।

कौटिल्य का कहना है कि अज्ञात विषय को जान लेना, ज्ञात विषय का निश्चय करना, निश्चित विषय को स्थायी रूप देना, मतभेद हो जाने पर संशय का निराकरण करना, किसी विषय का आंशिक ज्ञान होने पर ही उस सारे विषय को हृदयंगम करना ये सभी कार्य मिन्त्रिपरिषद् के अधीन होते हैं। इसलिए मन्त्रियों का अत्यन्त बुद्धिमान् होना आवश्यक है (अर्थशास्त्र, पृ० ४४)।

किसी भी मुिवचारित गुप्त विषय के रहस्य को मुरिक्षत रखने के लिये कौटिल्य ने बड़ा जोर दिया है। कौटिल्य का कहना है कार्यान्वित होने से पहले ही किसी गुप्त योजना का फूट जाना, राजा और मंत्रिपरिषद् दोनों के लिये अनिष्ट का कारण हो सकती है (अर्थशास्त्र, पृ० ४३)। इसलिए मंत्र की मुरक्षा के लिये पहली आवश्यकता यह है कि मंत्रणा-गृह अत्यन्त मुरिक्षत हो। दूसरे में राजा तथा उसके पारिषद् इतने संयमी एवं विचारवान् होने चाहिये कि उनकी किसी चेष्टा से उनके गुप्त रहस्यों का भेद प्रकट न हो सके। मंत्र की मुरक्षा के लिये तीसरी आवश्यकता इस बात की है कि मंत्रणा में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति मादक वस्तुओं का सेवन न करता हो (अर्थ-शास्त्र, पृ० ४३–४४)।

कौटिल्य ने मंत्र के पाँच अंग बताये हैं : कार्य आरंभ करने का तरीका, योग्य पुरुषों का सहयोग तथा द्रव्य-संचय, देश तथा काल का विचार, अनर्थों से आत्मरक्षा और अपनी अभीष्ट सिद्धि का विचार।

मनु ( मनुस्मृति ७।५७ ) और कौटिल्य ( अर्थशास्त्र, पृ०४६ ) दोनों इस बात में सहमत हैं कि राजा को चाहिये कि पहले वह सब मंत्रियों से अलग-अलग परामर्श करे और तब उन सबको एक साथ बैठा कर उनके साथ विचार करे। बृहुस्पति ( बृहस्पतिशास्त्र १।४, ५ ) का तो यहाँ तक कहना है कि प्रत्येक ऐसा कार्य भी, जो कि सर्वथा न्यायसंगत एवं धर्मानुमोदित हो, उसको भी मन्त्रियों की संमति-स्वीकृति से ही करना चाहिये।

मन्त्रियों की संख्या: मन्त्रिपरिषद् की अनिवार्यता को सभी आचारों ने स्वीकार किया है, किन्तु उसके सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिये इस सम्बन्ध में उनकी राय एक नहीं है। मन्त्रियों की संख्या के प्रसंग में कौटिल्य ने बृहस्पति और शुक्राचार्य के मतों को उद्धृत किया है। इस प्रसंग में कौटिल्य ने न तो अपना ही अभिमत दिया है और न उक्त दो आचार्यों के अतिरिक्त किसी तीसरे पुरातन आचार्य को उद्धृत किया है। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि बृहस्पति और शुक्राचार्य का मत ही कौटिल्य को अभीष्ट था।

आचार्य बृहस्पति के अनुयायी विद्वानों के मतानुसार मन्त्रियों की संख्या सोलह और शुक्राचार्य के समर्थक विद्वानों के अनुसार बीस बतायी गयी है। कौटिल्य ने इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहा है कि परिषद में मन्त्रियों की संख्या इतनी होनी चाहिये कि जिससे वे सभी कार्यों को सफलतापूर्वक सम्पादन करते हुए राज्य की उन्नति करते रहें।

कौटिल्य ने मिन्त्रिपरिषद् के प्रमुख चार सदस्य बताये हैं, श्रेष्ठता के अनुसार जिनका क्रम है: मन्त्री, पुरोहित, सेनापित और युवराज ( अर्थशास्त्र, पृ० ३३) इनके अतिरिक्त पौर, जानपद आदि भी परिषद् के सदस्य होते थे।

मन्त्रिपरिषद् वस्तुतः राष्ट्रपरिषद् थी। उसके कार्यों की सीमा मन्त्रियों तथा राजा तक ही सीमित नहीं थी, अपितु वह सारे राष्ट्र के कार्यों, विभिन्न विभागीय अध्यक्षों की रीति-नीति को निर्धारित करने वाली परिषद् थी। उसका अधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक था।

मन्त्री और अमात्य: कौटिल्य के अनुसार मन्त्री और अमात्य दो अलग-अलग पद थे। कौटिल्य ने लिखा है कि 'इस प्रकार राजा को चाहिए कि यथोचित गुण, देश, काल और कार्य की व्यवस्था को देखकर वह सर्वगुण-सम्पन्न व्यक्तियों को अमात्य बना सकता है; किन्तु सहसा ही उनको मन्त्रिपद पर नियुक्त न करे (अर्थशास्त्र, पृ० २३)।

इससे स्पष्ट है कि मन्त्री और अमात्य, दो भिन्न-भिन्न पद थे और अमात्य की अपेक्षा मन्त्री का पद बड़ा था। कदाचित् बात यह रही होगी कि मन्त्री, मन्त्रिपरिषद् का सदस्य भी होता था और राजा को भी सुझाव दे सकता था; जब कि अमास्य मन्त्रिपरिषद् का सदस्य तो होता था किन्तु उसको मन्त्रिपद प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। कौटिल्य की विवेचन-प्रणाली से हमें यह भी विदित होता है कि मिन्त्रिपरिषद् के निर्णय बहुमत पर आधारित थे। बहुमत द्वारा स्वीकृत-समर्थित कार्यों को ही कौटिल्य ने क्रियान्वित करने का विधान किया है।

राजा: कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' और उसके जीवन-सम्बन्धी ध्येयों का अध्ययन कर यह बात स्पष्ट रूप से समभ में आ जाती है कि कौटिल्य का उद्देश्य एक ऐसे विराट् साम्राज्य की स्थापना करना था, जिसकी शासन-सत्ता निरंकुश हो और जिसके अतुल बल-वैभव के समक्ष किसी को भी शिर उठाने का साहस न हो, फिर भी उसकी नीति के अन्तराल में लोक-कल्याण की एक व्यापक भावना विद्यमान थी, जिसका उल्लंघन उसने कभी भी नहीं किया और सम्भवतः यही एक भारी कारण रहा कि कौटिल्य की निरंकुश नीति में प्रजातन्त्री विचारों का आश्चर्यमय समन्वय था।

कौटिल्य का निर्देश है कि राजा का पहिला कर्तव्य प्रजा को प्रसन्न रखना है। वस्तुतः राजा नाम की कोई हस्ती ही कौटिल्य के सामने नहीं दिखाई देती है; प्रजा ही सब कुछ है। राजा का अपना कोई हित या सुख अथवा अभीष्ट नहीं होना चाहिए। वह तो प्रजा की सुख-सुविधाओं एवं प्रजा के अभीष्टों की व्यवस्था करने वाला एक व्यवस्थापक मात्र है। उस विराट् प्रजा के कुशल-क्षेम के लिए किन-किन बातों और किन-किन साधनों की आवश्यकता है, इसकी सारी जिम्मेदारी और सारा भार राजा के ऊपर निर्भर है। (अर्थशास्त्र पृ० ६२-६३) कदाचित् इसी लिए विशाखदत्त के मुद्राराक्षस नाटक में एक बार चन्द्रगुप्त अपने परतन्त्र जीवन के लिए इतना मुंभला पड़ता है कि सारा राजपाट छोड़ देने के लिए वह उत्तेजित हो उठता है।

इसलिए राजा के चारित्रिक गुणों के सम्बन्ध में कौटिल्य ने जो सीमाएँ निर्धारित की हैं, उन तक पहुँचना प्रत्येक व्यक्ति के वश की बात नहीं है। सत्कुलोत्पन्न, दैवबुद्धि, बलवान्, धार्मिक, सत्यवादी, तत्त्ववक्ता, कृतज्ञ, उच्चादर्श-युक्त, उत्साही, शीघ्र कार्य करने वाला, समर्थ सामंतों से युक्त, दृढ़ निश्चयी और विद्या-व्यसनी; राजा के चरित्र के ये प्रधान गुण हैं। (अर्थशास्त्र, पृ० १८) इनके अतिरिक्त उसकी बुद्धि में शास्त्रों को सुनने की उत्कण्ठा, शास्त्रोपदेश को ग्रहण करने की क्षमता, तदनुसार आचरण करने का संयम और तर्क-वितर्क के द्वारा तत्त्व की बात को जान लेने की निपुणता होनी चाहिए।

शौर्य, अमर्ष, शीघ्रता और दक्षता, ये चार बातें उसके उत्साह में होनी चाहिये, इन बातों के साय-साथ उसमें वे सभी बातें भी होनी चाहिए, जिनके कारण वह विराट् प्रजा के उच्चादशों को जान सके और अपने उन्नत गुणों को प्रजा में क्रियान्वित कर सके। राजा के चरित्र की यह सम्पदा (पूंजी) है।

राजा के सदाचरण पर कौटिल्य ने बड़ा जोर दिया है। अपने आचरण को विशुद्ध बनाये रखने के लिए राजा को जितेन्द्रिय होना चाहिए; उसको वृद्धजनों का सहवास करना चाहिए; उसको परस्त्री, परधन और हिंसा आदि कार्यों से सदा दूर रहना चाहिए; अधिक शयन करना तथा लोभ, मिथ्यान्यवहार, उद्धतवेष एवं अनर्थकारी कार्यों को त्याग देना चाहिए; अधर्मकारी तथा अनर्थकारी कार्यों से उसको दूर रहना चाहिए; धर्म और अर्थ को क्षति न पहुँचाने वाले काम का सेवन करना चाहिए; यदि वह धर्म, अर्थ और काम इन तीनों में से किसी एक का अधिक सेवन करता है तो अपने लिए वह नाशकारी अनर्थ को पैदा करता है।

कौटिल्य का सुभाव है कि राजा के आचरण पर ही उसके कर्मचारियों का आचरण निर्भर है। यदि वह प्रमादी होगा तो उसके कर्मचारी भी प्रमाद करने लगेंगे और यह भी असंभव नहीं कि प्रमादी राजा के कर्मचारी उसके शत्रु से सिन्ध करके एक दिन उसका सर्वस्व ही समाप्त कर डालेंगे। इसके विपरीत यदि राजा उदार, परिश्रमी और विवेकशील होगा तो उसका सारा भृत्यवर्ग उसके इन गुणों को अपनायेगा। इसलिए, कौटिल्य का कहना है कि, उक्त बातों पर ध्यान रखकर राजा को चाहिए कि यत्नपूर्वक सावधानी से वह अपनी उन्नति की ओर सचेष्ट रहे।

ऐसा तभी सम्भव है यदि उसकी कार्य-व्यवस्था का ढंग निश्चित रूप से विचारपूर्वक संपन्न होता रहे। राजा की कार्य व्यवस्था नियमित ढंग से संचालित होती रहे, इसके लिए कौटिल्य ने रात और दिन को दो भागों में विभक्त कर प्रत्येक भाग को आठ-आठ उप-भागों में बाँट दिया है। ब्राह्ममूहूर्त में उठने के बाद रात्रि में शयनपर्यन्त राजा को किस समय क्या कार्य करना चाहिए, इसका कौटिल्य ने व्यौरेवार विवरण दिया है।

राजा के प्रमुख कर्तंव्य हैं यज्ञ, प्रजापालन, न्याय, दान, शत्रु-मित्र से उचित व्यवहार, विभिन्न विषयों के प्रकांड विद्वानों को उनके उपयुक्त स्थानों पर नियुक्त करना। (अर्थशास्त्र, पृ०६३-६४) इसी को अच्छी नीति (सुशासन) कहा गया है और ऐसी नीति के अनुसार आचरण करने वाले राजा की सभी विष्न-बाधायें दूर होकर उसकी उन्नति एवं कल्याण होता है।

प्राचीन भारत की एकराजत्व शासन-प्रणाली को दृष्टि में रखकर स्वभावत: होना तो यह चाहिये था कि सर्वसत्तामान शासक (राजा) ही सम्पूर्ण राज-सत्ता का एकाधिकारी व्यक्ति होता, किन्तु अर्थशास्त्र तथा न्यायशास्त्र विषयक ग्रन्थों में जो नीति-नियम निर्धारित हैं उनको देखकर ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हिन्दू राजा की स्थिति एक वेतनभोगी सेवक से बढ़कर कुछ न थी। राजा और राजपरिवार का वेतन (वृत्ति) निर्धारित था, जो कि देश की आय तथा देश की स्थिति पर निर्भर था। राजमाता, पटरानी, दूसरी रानियाँ, राजकुमार और दूसरे राजपरिवार के व्यक्तियों के लिये वेतन नियत था (अर्थशास्त्र, पृ० ४२०-४२२)। राजा को यद्यपि स्वामी कहा जाता था, किन्तु उसके अधिकार की सीमाएँ अपराधियों के दमन तक ही सीमित थीं। सार्वजनिक बहुमत से वह बँधा रहता था। वह पौरजानपद की राष्ट्र-संघटन की शक्ति के अधीन था। इस दृष्टि से उसकी स्थिति राष्ट्र के एक सेवक या भृत्य से बढ़कर नहीं थी। उसका कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व और उसकी कोई न्यक्तिगत रुचि-अरुचि नहीं हुआ करती थी। हिन्दू राजा की यह दास या भृत्य जैसी स्थिति ही वस्तुतः नैतिक दृष्टि से उसे स्वामित्व के उच्चासन पर अडिग बनाये रखी रही। राज्यरूपी वृक्ष का मूल बताते हुए शुक्रनीतिसार ( ४। १२ ) में उसकी स्थिति को बड़े अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। कहा गया है कि ''राजा, राज्यरूपी वृक्ष का मूल है, मन्त्रि-परिषद् उसका धड़ या स्कंध हैं, सेनापित उसकी शाखाएँ हैं, सैनिक उसके पल्लव है, प्रजा उसके पूष्प हैं, देश की सम्पन्नता उसके फल हैं और समस्त देश उसका बीज है।"

इसलिये यदि राजा न हो तो प्रजा और राष्ट्र की क्या स्थिति हो सकती है, यह स्पष्ट हो जाता है।

हिन्दू राजनीति की दृष्टि से राज्य एक ऐसी पुनीत थाती है जो राजा को इसिलये सौंपी जाती है कि वह प्रजा की सुख-समृद्धि और कल्याण-कामना के लिए सतत यत्नशील बना रहे। प्रत्येक राज्याभिषेक के समय अभिषिक्त राजा को यह कह कर इस पुनीत थाती को सौंपा जाता था कि ''यह राष्ट्र तुम्हें सौंपा जाता है। तुम इसके संचालक, नियामक और उत्तरदायित्व के दृढ़ वाहन-कर्ता हो। यह राज्य तुम्हें कृषि के कल्याण, सम्पन्नता, प्रजा के पोषण के लिए दिया जाता है (शुक्लयजुर्वेद ९।२२)।

इसलिये राजा के लिये पहिली प्रतिज्ञा राष्ट्रहित और प्रजा की हित-कामना की हुआ करती थी। हिन्दुओं की एकराजता का यह महान आदर्श, जिसका एकमात्र उद्देश्य प्रजा की भलाई या, संसार की तत्कालीन राजनीति के इतिहास में अपना अनन्य स्थान रखता है। वस्तुतः वह एक नागरिक राज्य था,
जिसके प्रांतीय शासक या मांडलिक सदा ही नागरिक हुआ करते थे। इस
एकराज शासन की अनेक प्रणालियाँ प्रलचित थीं जैसे राज्य, महाराज्य, आधिपत्य और सार्वभौम। सार्वभौम शासन-प्रणाली का विकास आगे चलकर चकवर्ती शासन-प्रणाली के रूप में प्रकट हुआ। कौटिल्य ने इसके संबंध में कहा है
कि 'सारी भूमि या भारत; देश है। उसमें हिमालय से लेकर समुद्र तक सीध
उत्तर-दक्षण एक हजार योजन में चक्रवती क्षेत्र है' (अर्थशास्त्र, पृ० ५९०)।
ये शासन प्रणालियाँ भी आगे-आगे बदलती रहीं, किन्तु उन सभी में प्रजाकल्याण की भावना सदा ही बनी रही।

#### शासन-व्यवस्था

वैदिक साहित्य में हमें दो प्रकार की राजतंत्रात्मक शासन पद्धतियों के दर्शन होते हैं: नियंत्रित और अनियंत्रित। इन पद्धतियों के स्वामी (राजा) का यह दावा रहा है कि उसकी उत्पत्ति देवी है, जो या तो बिना किसी प्रकार के विरोध के देश पर अधिकार कर लेता था अथवा विरोध को दबाकर बलात् सारे शासन को स्वायत्त कर लेता था। नियंत्रण की दशा में तो वह जनता की रजामंदी से ही जनता पर अधिकार करता था और दूसरी अनियंत्रित दशा में अपने बल द्वारा उस पर काबू करता था। ये दोनों प्रकार की पद्धतियाँ वंशगत थीं। अनियंत्रित राज्य बलपूर्वक भी प्राप्त किया जा सकता है ऐसा विधान हमें अथवंवेद (४।२२) में भी देखने को मिलता है। साथ ही वैदिक ग्रन्थों में हमें यह भी देखने को मिलता है कि नियंत्रित राज्यतंत्र में राजा या तो चुना जाता है या स्वीकार किया जाता था। (देखए: ऋग्वेद १।२४।६; १०।१७४।१; अथवंवेद ३।४।२)।

तत्कालीन गण आधुनिक प्रजातंत्र के स्वरूप थे। उन गणों (सभा या समूह) का अघ्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होता था। इस प्रकार के प्राचीन गणों में शाक्य, मल्ल, विज्जी, लिच्छवी, मालव, क्षुद्रक, समवस्ताई, पहला, योधेय, कुनिन्द, शिवि, अर्जुनायन आदि प्रमुख हैं। इन सभी गणों का मुिखया (राजा) वंशगत होता था और उनके सार्वजनिक कार्यों का संचालन निर्वाचित सभासदों की एक कमेटी द्वारा संपन्न होता था। इनकी शासनपद्धित राज-तंत्रात्मक थी; किन्तु उनकी संघ-व्यवस्था प्रजातंत्रात्मक थी। गौतमबुद्ध के समय तक अस्तित्व में आये गणों का उल्लेख रायस डेविड्स की बुद्धिस्ट इंडिया में किया गया है, जिनके नाम हैं: किपलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार की

पहाड़ियों के भाग, अलकप्पा के बुली, केशपट्ट के कलामा, रामगाँव के कालया कुशीनगर के मल्ल, पावा के मल्ल, पिप्पलिवन के मौर्य, विमिथा के विदेह और वैशाली के लिच्छवी या विज्जी। इन प्रजातन्त्रात्मक गणराज्यों का संचा लन प्रौढ़ों की एक राजसभा, एक सार्वजनिक सभा (संघ) और ग्रामीणों की पंचायत द्वारा हुआ करता था। सारे शासन का आधार ग्राम्यसंघटन था। ग्राम का मुख्या (ग्रामीण) ही कर के भुगतान तथा ग्राम सम्बन्धी दूसरे शासन-प्रबंधों के लिए उत्तरदायी समभा जाता था। एक प्रबंधक के नियंत्रण में पाँच से दस गाँव तक होते थे। इसे गोप (जिला) कहा गया है। इसी प्रकार के चार ग्राम-समूहों (गोपों) का समूह-पति होता था, जिसके शासक को स्थानिक और उसके ऊपर का शासक नागरिक नाम से कहा जाता था। नागरिक अर्थात् राजधानी का प्रमुख। इन सबके ऊपर देख-रेख के लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी उसको समाहर्ता कहा जाता था। (अर्थ-शास्त्र, पृ० ९९-१०२)।

शासन-व्यवस्था के प्रसंग में कौटिल्य ने नगर की व्यवस्थापिका सभा (नगर पालिका) का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है। उसके छह विभाग बताये गये हैं। प्रत्येक विभाग का संचालन पाँच समस्यों के हाथ में हुआ करता था। एक विभाग का कार्य कारीगरों (कलाकारों) की निगरानी करना था; दूसरे विभाग के हाथ में विदेशियों की देखरेख तथा उनके आवास आदि की व्यवस्था थी; तीसरा विभाग जनगणना, स्वास्थ्य तथा आय-व्यय से संबंधित था; चौथा विभाग मुद्रा तथा विनिमय, तौल, चुंगी, पासपोर्ट आदि का कार्य करता था; पाँचवाँ विभाग निर्मित वस्तुओं की निगरानी के लिये नियुक्त था; और छठा विभाग केवल कर-वसूली का था।

विभागीय अध्यक्ष: धर्म और शासन के क्षेत्र के कार्य करने वाले जिन प्रमुख विभागीय अध्यक्षों का कौटिल्य ने (अर्थशास्त्र, पृ० ३३) उल्लेख किया है, उनकी सूची डा० जायसवाल ने (हिन्दू राज्यतंत्र, भाग २;पृ० २६१–२६२) इस प्रकार दी है:

- १. मंत्री
- २. पुरोहित
- ३. सेनापति-सेना-विभाग का मंत्री
- ४. युवराज
- ५. दौवारिक-राजप्रासाद का प्रधान अधिकारी
- ६. अंतर्वंशिक-राजवंश के गृहकार्यों का प्रधान अधिकारी

- ७. प्रशास्तृ या प्रशास्ता-कारागारों का प्रधान अधिकारी
- समाहर्ता-माल-विभाग का मंत्री
- ९. सन्निधाता-राजकोष का मंत्री
- १०. प्रदेष्टा-राजाज्ञाओं का प्रचार करने वाला
- ११. नायक-सैनिकों का प्रधान अधिकारी
- १२. पौर-राजधानी का प्रधान शासक
- १३. व्यावहारिक-न्यायकर्ता, न्यायाधीश
- १४. कार्मातिक-खानों और कारखानों आदि का प्रधान अधिकारी
- १५. सभ्य-मंत्रि-परिषद् का अध्यक्ष
- १६. दण्डपाल-सेना के निर्वाह का कार्य करने वाला प्रमुख अधिकारी
- १७. अंतपाल या राष्ट्रांतपाल-सीमाप्रांतों का प्रधान अधिकारी
- १८. दुर्गपाल-शत्रुओं से देश की रक्षा करने वाला अधिकारी

उक्त अठारह प्रकार के राज्याधिकारियों को कौटिल्य ने तीन भागों में विभक्त किया और उसी क्रम से उनका वेतन निर्धारित किया है। पहिली श्रेणी में मंत्री, पुरोहित, सेनापित और युवराज; दूसरी श्रेणी में दौवारिक, अंतर्वंशिक, प्रशास्तृ, समाहर्ता, सिन्नधाता; और तीसरी श्रेणी में प्रदेष्टा, नायक, पौर, व्यावहारिक, कार्मांतिक, सभ्य, दण्डपाल, दुर्गपाल तथा अंतपाल को रखा गया है। इन तीनों श्रेणियों के अधिकारियों का वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः ४८००० पण (रौप्य), २४००० पण, और १२००० पण निर्धारित किया है (अर्थशास्त्र, पृ० ४२०-४२२)।

#### राजदूत

राजनीति के क्षेत्र में राजदूत का आज जो महत्त्वपूर्ण स्थान माना जाता है, प्राचीन भारत में भी उसको ऐसा ही गौरव प्राप्त था। रामायण, महा-भारत धर्मशास्त्र और कौटिल्य द्वारा उद्धृत पुरातन अर्थशास्त्रकारों की दृष्टि में राजदूत का एक जैसा प्रतिष्ठित स्थान माना गया है। कुछ आचार्यों ने तो आज की भाँति, राजदूत को, मंत्रि-परिषद् का एक सदस्य स्वीकार किया है। कौटिल्य ने राजदूत को राजा का मुख माना है। (अर्थशास्त्र, पृ०५०) राजा का मुख उसको इसलिये कहा गया है कि अपने राष्ट्र में राजा जैसी व्यवस्था और जैसे नीति-नियम निर्धारित करता है, परराष्ट्र में राजा का वही कार्य राजदूत करता है। परराष्ट्र संबंधी कार्यों में वह राजा का प्रतिनिधि माना जाता है।

मनुस्मृति (७।६३-६४) में राजदूतों की योग्यता के संबंध में कहा गया है कि वह बहुश्रुत आकार तथा चेष्टाओं के विकार से हृदयस्थ भावों को पकड़ने वाला, स्मृतिमान, दर्शनीय, दक्ष, सत्कुलीन, राजभक्त, देश-काल का ज्ञाता, पवित्र आचरण करने वाला, वाग्मी और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। महाभारत (शांति० ८५।२८) में भी दूत के यही विशेषण गिनाये गये हैं।

राजदूतों को किस ढंग से प्रस्थान करना चाहिये और उनके आचार-व्यव-हार के क्या तरीके होने चाहिए, इस संबंध में कौटिल्य ने बड़ी बारीकी से विचार किया है। इस संबंध में उसका कहना है कि प्राणबाधा उपस्थित हो जाने पर भी राजदूत को चाहिये कि वह अपने राजा के संदेश को अविकल रूप में दूसरे राजा के सामने पेश करे। (अर्थशास्त्र, पृ० ५०)

राजदूत पर जहाँ एक साथ इतनी जिम्मेदारियाँ और प्राणभय तक की भारी विपत्तियाँ निर्भर हैं, वहाँ उसकी सुरक्षा तथा उसके महत्त्वपूर्ण कार्यों को दृष्टि में रखकर उसको कुछ विशेषाधिकार भी दिये गये हैं। सबसे पहिला विशेषाधिकार उसको आत्मरक्षा का दिया गया है। सभी धर्म-शास्त्रकारों और राजनीति के आचार्यों ने एकमत होकर इस बात व्यवस्था दी है कि राजदूत अवध्य है। कौटिल्य ने तो यहाँ तक कहा है कि राजदूत भले ही चांडाल हो, वह अवध्य है, क्योंकि दूत का धर्म अपने मालिक का संदेश पहुँचाना भर है (अर्थशास्त्र, पृ० ५०) रामायण में भी कहा गया है कि दूत चाहे साधु हो या असाधु; वह तो दूसरे का भेजा हुआ एवं दूसरे की बात को कहने वाला होता है। इसलिए दूत का वध सर्वथा निषद्ध है (रामायण सुन्द० सर्ग ५२ श्लो० १३)। महाभारत (शांति० अध्या० ८५, श्लो० २७) में तो कहा गया है कि क्षात्रधर्मरत जो राजा सत्यवादी दूत का वध करता है उसके पितर भ्रूण-हत्या के भागी होते हैं।

राजदूत के संबंध में ऐसे नीति-नियम निर्धारित थे, जिनको प्राचीन काल में भी अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त थी। कदाचित् कोई दूत ऐसा महान अपराध कर भी बैठता था, जो वैधानिक दृष्टि से क्षम्य नहीं होता था, तब भी उसको सजा दी जाती थी, प्राणदण्ड नहीं, जैसे कि रावण के अनुरोध पर धर्मवेत्ता विभीषण ने हनूमान के लिए दण्ड निर्धारित किया था।

कौटिल्य ने दूतों की तीन श्रेणियाँ बतायीं हैं: १ निसृष्टार्थ, २ परिमितार्थ और ३ शासनहर (अर्थशास्त्र, पृ० ४९)। पहिली श्रेणी के दूतों का प्रमुख कार्य अपने राजा का संदेश ले जाना और अपने राजा के लिये संदेश लाना था। उन्हें समयानुसार यह भी अधिकार प्राप्त था कि अपने राजा की कार्यंसिद्धि के लिये वे स्वयं भी अपनी ओर से बात-चीत कर सकते हैं। इस श्रेणी के दूतों में अमात्य की सारी योग्यतायें बतायी गयी हैं। दूसरी श्रेणी के परिमितार्थ दूतों के लिये अमात्य की तीन-चौथाई योग्यताएँ निर्धारित की गयी हैं। परिमितार्थ दूत की पहुँच कुछ निर्धारित सीमाओं तक ही रखी गई हैं, जिससे कि उसका ऐसा नामकरण हुआ। तीसरे शासनहर दूतों का एकमात्र कार्य संदेशों का आदान-प्रदान करना था।

### गुप्तचर

कौटिल्य की अर्थंनीति में गुप्तचरों का स्थान बहुत ऊँचा है। गुप्तचर (खुफिया विभाग) का जैसा एकमात्र उद्देश्य आज अपराधों का पता लगाना मात्र माना जाता है, पुराने भारत में इस उद्देश्य को नितांत ही गौण समभा जाता रहा है। वस्तुतः गुप्तचरों की आवश्यकता राजनीति के क्षेत्र में इसलिए आवश्यक प्रतीत हुई जिससे शासक को प्रजा के कष्टों, क्लेशों और पीड़ाओं का पता लग सके। प्रजा की सुख-शांति में बाधा उत्पन्न करने वालों और राजकीय नियमों के पालन करने-कराने में रोक लगाने वालों का दमन कैसे हो, इसकी सूचना राजा तक पहुँचाना, गुप्तचरों का प्रमुख कार्य था।

क्योंिक समाज में अनेक वर्ग और उन वर्गों में भी अनेक उपवर्ग होते हैं। इसलिए, समाज के ओर-छोर तक के छिद्रों का पता लगाने वाले गुप्तचरों के तौर-तरीकों में भी विविधता का होना स्वाभाविक-सा है। इस दृष्टि से कौटिल्य ने कार्य भेद से गुप्तचरों के नौ विभाग किये हैं, जिनके नाम हैं: (१) कापटिक, (२) उदास्थित, (३) गृहपतिक, (४) वैदेहक, (५) तापस, (६) सत्री, (७) तीक्ष्ण, (६) रसद और (६) भिक्षुकी।

राज्य की सुव्यवस्था, शासन का पूर्णतया पालन और प्रजा की सुस्त-शांति का बहुत-कुछ दायित्व गुप्तचरों पर निर्भर है। ऊपर जिन नौ प्रकार के गुप्तचरों का निर्देश किया गया है, उनकी कार्य-विधि और उनके पारस्परिक सहयोग का ढंग कैंसा होना चाहिए, इसका विस्तार से विवेचन एक पूरे प्रकरण में किया गया है।

इन गुप्तचरों के कार्यों का अध्ययन करने के बाद हमें पता लगता है कि प्राचीन भारत की शासन-व्यवस्था का यह गुप्तचर-विभाग कितना उपयोगी और ठोस था। उनका संघटन, उनके गुप्त रहस्य और उनकी संकेत-प्रणाली इतनी जटिल, किन्तु इतनी व्यवस्थित थी कि उस समय की अन्तरराष्ट्रीय राजनीति के किस हिस्से में क्या हो रहा है, इसका ज्ञान राजा की गुप्तचरों के द्वारा ही प्राप्त होता था।

# पुर और जनपद की स्थापना

शासन-व्यवस्था और सुख-सुविधा की दृष्टि से कौटिल्य ने समग्र राष्ट्र को दो भागों में विभक्त किया है: पुर और जनपद। पुर से उनका अभिप्राय नगर, दुर्ग या राजधानी से और जनपद से शेष सारे राष्ट्र से है। राज्य की सात प्रकृतियों में जनपद और दुर्ग (पुर) को इसीलिए अलग-अलग माना गया है।

पुर (राजधानी) के प्रमुख अधिकारी को नागरिक कहा गया है और उसी प्रकार जनपद की शासन-व्यवस्था का दायित्व समाहर्ता पर निर्भर किया है (अर्थशास्त्र, पृ० ९९)। राजधानी में शांति-सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए कौटिल्य ने नगर में प्रवेश करने वाले नवागंतुक व्यक्तियों की देख-रेख, नगर-रक्षकों की व्यवस्था, संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी, अग्निभय की रक्षा का प्रबन्ध, और नगरवासियों के स्वास्थ्य-लाभ के लिए यथोचित व्यवस्था आदि जितनी भी आवश्यक बातें हैं सबको ध्यान में रखा है।

जनपद की स्थापना किस प्रकार की जानी चाहिए, इस संबन्ध में कौटिल्य ने विस्तार से प्रकाश डाला है। जनपद की सबसे छोटी बस्ती को ग्राम और दस ग्रामों के संघटन से संग्रहण नामक राजकीय कार्यालय की स्थापना का निर्देश किया है (अर्थशास्त्र, पृ० ७७)। दस-दस ग्रामों के उक्त क्रम से दो सौ ग्रामों का संघटन करके एक क्षेत्र का निर्माण और उसमें खार्बटक नाम की बस्ती (शासन स्थान) बसाये जाने की व्यवस्था दी गई है (अर्थशास्त्र, ७७)। फिर चार-सौ गाँवों का संघटन कर उनके शासन के लिए द्रोणमुख की स्थापना होनी चाहिए (अर्थशास्त्र, ७७)। फिर बाठ-सौ गाँवों के बीच पूर्वोक्त विधि से स्थानीय नामक राजकीय कार्यालय को स्थापित करना चाहिए (अर्थशास्त्र, ७७)। इसी प्रकार जनपद के सींमान्त पर अंतपालों की संरक्षता में दुर्गों का निर्माण करना चाहिए, जिनसे कि जनपद में शत्रुओं को न आने दिया जाय (अर्थशास्त्र, पृ० ५५)। जनपद की कुछ अंतपाल रहित सीमाओं पर व्याध, शबर, पुलिद, चाण्डाल और अन्य वनचर जातियों को बसा कर वहाँ की सुरक्षा का भार उन्हीं को सौंप देना चाहिए (अर्थशास्त्र, पृ० ७७)।

जनपद को ऐसी भूमि में बसाया जाना चाहिए जहाँ नदियाँ, पर्वत, वन

हों; जहाँ अल्पश्रम से ही अधिक उपज की प्राप्ति हो; जहाँ अच्छी-अच्छी खानें, हाथियों के जंगल हों; जहाँ की जलवायु नागरिकों के स्वास्थ्यलाभ के लिए उपयोगी सिद्ध हो; जहाँ तरह-तरह के पशु हों; जहाँ परिश्रमी किसान हों; जहाँ की प्रजा दण्ड तथा कर को सहन करने की क्षमता रखती हो। कौटिल्य ने इसको उत्तम जनपद कहा है (अर्थशास्त्र, पृ० ७७-८१)।

दण्ड: समाज के सभी वर्ग, अथ च, समस्त प्रजा अपने-अपने धर्मपालन में एक निष्ठ रहे, इसकी देख-रेख का सारा दायित्व राजा पर निर्भर है। अपने-अपने धर्मों का सम्यक् पालन प्रजाजन तभी कर सकते हैं जब उन्हें अपने अधिकारों को भोगने और अपने कर्तव्यों को निबाहने के लिए पूरी सुविधायें प्राप्त हों। समाज निर्वाधित रूप में अपने-अपने धर्मों (कर्तव्यों) के प्रति निष्ठावान् बना रहे, उसको उसके अधिकारों की पूरी सुविधायें सुलभ होती रहें, इसी हेतु न्याय की आवश्यकता हुई।

कौटिल्य जैसे प्रकाण्ड राजनीतिज्ञ ने, जिसके जीवन का अधिकांश भाग राजनीति के क्षेत्र में क्रियात्मक रूप से बीता, न्याय की दिशा में बहुत ही बारीकी से विचार किया है। न्याय-व्यवस्था को उसने दो भागों में बाँटा है: (१) व्यवहार और (२) कण्टकशोधन।

नागरिकों के पारस्परिक कलहों के मूल कारणों का पता लगाकर उनकी विवेचना करना और तब निरपेक्ष्य होकर दोषी को दण्ड तथा निर्दोषी को मुक्ति देना, कौटिल्य की न्याय-स्थापना का यह पहिला व्यवहार पक्ष है। न्याय-व्यवस्था के दूसरे पक्ष का संबंध राज-कर्मचारियों से है; किन्तु उसके अन्तर्गत पूंजीपति और दुर्जन लोगों का भी समावेश किया गया है। अर्थात् राजकर्म-चारियों, व्यवसायियों और दुर्जनों से प्रजा की किस प्रकार रक्षा की जाय, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कण्टकशोधन नामक न्याय के दूसरे पक्ष की स्थापना की गयी है।

न्याय-व्यवस्था के लिए कौटिल्य ने जिस व्यवहार शब्द का प्रयोग किया है वह बहुत ही उपयुक्त बैठता है। आचार्य कात्यायन ने व्यवहार शब्द की निष्पत्ति करते हुए लिखा है वि — नानार्थ; अव — संदेह; और हार — हरण। इस नानार्थ संदेह के हरण याने दूर करने के उपायों का दिग्दर्शन ही व्यवहार के अंतर्गत किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र (पृ०२४४—२६०) में अपने प्रकार के व्यवहार-मार्गे पर बड़ी सूक्ष्मता से विचार किया गया है।

कण्टकशोधन के लिए कौटिल्य ने जो व्यवस्था दी है उससे ऐसा अवगत होता है कि समाज में छोटे-से-छोटे छिद्रों और नितांत परोक्ष रूप में घटित होने वाले शोषणों का उसने बड़ी बारीकी से अध्ययन किया था। इन कण्टकों की तीन प्रमुख श्रेणियाँ बतायी गयी हैं। पहिली श्रेणी में तो कर्मकार (व्यव-सायी), जैसे धोबी, जुलाहे, सुनार, वैद्य, दूसरी श्रेणी में प्रजा को पीड़ित करने वाले दुष्ट जन और तीसरी श्रेणी में राजकर्मचारियों की लूट-खसोट, गबन तथा कूटकर्म आदि के लिए व्यवस्था दी गयी है।

न्याय की अवस्थिति दण्ड पर निर्भर है। इस हेतु बृहद् धर्मस्थ अधिकरण में कौटिल्य ने दण्ड-व्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश डाला है। कौटिल्य की दण्ड-व्यवस्था को पढ़ कर उसकी तत्त्वग्राही बुद्धि का परिचय तो मिलता है, किन्तु इस उद्देश्य के प्रतिपादन में उसने इतना अधिक समय लगा दिया कि उसके द्वारा कल्पित उस निष्कण्टक साम्राज्य की सत्यता पर पाठक को संदेह होने लगता है और दण्ड-ही-दण्ड की एकांत व्यवस्था से वह भयभीत भी हो उठता है।

कौटिल्य की दण्ड-व्यवस्था के प्रमुख तीन अंग हैं: अर्थदण्ड, शरीरदण्ड और कारागारदण्ड। इनमें भी विकल्प दिये गये हैं। दण्ड का पहिला सिद्धांत अपराध पर आधारित है। जैसा अपराध वैसा दण्ड। फिर अपराधी के सामर्थ्य के अनुसार, अपराधी के ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण के अनुसार, अपराधी की विशेष परिस्थित के अनुसार, अनेक ढंगों पर दण्ड को निर्धारित किया गया है।

अपराधियों के सुधार और वंदीगृहों की सुव्यवस्था पर भी कौटिल्य ने विचार किया है। बंदी बनाये गये स्त्री-पुरुषों के लिए ऐसे अनेक कार्य सुभाये गये हैं, जिनको सीख लेने के बाद कारामुक्त होने पर वे लाभदायी सिद्ध हो सकें, और अपराध की जो सबसे बड़ी समस्या रोजी-रोटी की रही है, उसकी पूर्ति हो सके।

कौटिल्य का विचार है कि प्रत्येक मनुष्य अरिषड्वर्ग से पराभूत है, इस-लिए उसका सर्वदा निलिप्त, निर्दोष बना रहना संभव नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष ये छहों शत्रु न जाने कब मनुष्य को उद्वेजित करके उसको अधर्म तथा दुराचरण की ओर ले जाते हैं। यदि ऐसी स्थिति आ गयी तो निश्चय ही समाज में मत्स्यन्याय फैल जायेगा, अर्थात् बलवान् निर्वल को निगल जायेगा। (अर्थशास्त्र, पृ० १६)

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर दण्ड की व्यवस्था की गयी है।

प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने धर्म (कर्तव्य) का पालन करे और सदाचार में प्रवृत्त रहे, कौटिल्य की व्यवस्था का यह प्रमुख उद्देश्य है, किन्तु धर्म और सदाचार की अवरोधक प्रवृत्तियों का दमन कैसे संभव हो, इसके लिए दण्ड की व्यवस्था की गयी। कौटिल्य की यह दण्ड-व्यवस्था बहुत ही वैज्ञानिक है। जिस रूप में कि मनुष्य का धर्म बना रहे और समाज में लोक कल्याण के आदर्श प्रतिष्ठित रहें, वैसे विधान से दण्ड की व्यवस्था की गयी है। इस संबंध में कौटिल्य का अभिमत है कि अपराधियों के लिए ऐसा दण्ड निर्धारित होना चाहिए जो कि उद्धेगकर न हो, मृत्युदण्ड से प्रजा दण्ड देने वाले का ही तिरस्कार करने लगती है, उचित दण्ड ही कल्याणकर होता है, भली-भाँति विचार करके निर्धारित किया गया दण्ड प्रजा को धर्म, अर्थ और काम में लगाये रखता है, ईर्ष्या, द्वेष और अज्ञान के द्वारा अविचारित दण्ड जीवनमुक्त वानप्रस्थों और परिव्राजकों तक को कृपित कर देता है, फिर भला गृहस्थ लोगों के संबंध में तो उसकी कल्पना करना भी भयावह है। (अर्थशास्त्र, पृ० १३)

कौटिल्य के मतानुसार दण्ड का बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दण्ड, इन चारों विद्याओं में दण्डनीति ही एक ऐसी बलवती विद्या है, जिसके द्वारा शेष तीनों विद्याओं का सुविधापूर्वक संचालन किया जा सकता है। (अर्थशास्त्र, १२) वस्तुतः कौटिल्य की दण्ड-व्यवस्था की योजना का संपूर्ण आधार लोककल्याण और लोकरक्षा के निमित्त जान पड़ता है।

#### वर्णाश्रम व्यवस्था

प्राचीन ग्रंथों का अनुशीलन करने पर हमें तत्कालीन जन-समुदाय तीन प्रमुख वर्गों में विभक्त हुआ मिलता है: क्षत्र (योद्धा), ब्रह्मन् (पुरोहित) और विश (श्रमिक)। क्षत्र लोग समाज के नेता, शासक, राजा एवं सरदार रहे, ब्रह्मन् अपनी बौद्धिक शक्ति के कारण राजा के सचिव, न्यायाधीश तथा धार्मिक नेता या अनुशासक के पदों पर अधिष्ठित थे, और विश वर्ग के लोग कृषक, व्यापारी के रूप में व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग-धंधों के द्वारा संपत्ति का उपार्जन करते रहे। जन-समूह का यह त्रिविध वर्ग-भेद जब तक श्रम-विभाजन की दृष्टि से अपने कर्तं व्यों में ईमानदार बना रहा तब तक तो उसने अच्छी उन्नति की, किन्तु जब वह अधिकार-लिप्सु तथा शोषक बन कर शेष समाज की उपेक्षा करने लगा तो स्वभावतः उसके पतन की भूमिका तैयार होने लगी थी। उनकी इन पतनोनमुख स्थितियों एवं प्रवृत्तियों पर प्रकाश

डालने से पूर्व यहाँ भारत की कुछ प्राचीन आदिम मूल जातियों का उल्लेख करना आवश्यक समभा जा रहा है।

ऋग्वेद (५।७६।१२९।३, ६।४६।७) में जिन पाँच भूमियों (पंच-क्षिति) का उल्लेख किया गया है, वे पाँच भूमियाँ वस्तुतः उन पाँच नदियों के आस-पास की भूमियाँ थीं, जिनके कारण पंचनद का नाम इतिहास में देखने को मिलता है। इन पाँच भूमियों में बसने वाले एक ही स्तर के लोग धीरे-धीरे पाँच विभिन्न जातियों में (पंचजन, ऋक् ६।१९।४, ६।५९।९९, ७।३२।३२, ९।६५।३२) में बँट गयीं, जिनकी आजीविका खेती थी और इसीलिये जिन्हें पाँच कृषि-जीवियों (पंच कृषिवी: ऋक्० २।२।९०, ४।३६।९०।२) के नाम से स्मरण किया गया। ये याँच जातियाँ आरंभ में बड़ी उद्योगी थीं और नदियों के उर्वर तटों पर कृषि एवं चरागाह के द्वारा जीविकोपार्जन किया करती थीं, इन्हीं के द्वारा हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक की व्यापक सम्यता का निर्माण हुआ (मैक्समूलर: इंडिया: ह्वाट कैन इट टीच अस, पृ० ९५-९६-१८९९)। पाँच आर्य परिवारों के परिचायक पृष्ष, तुर्वस, वेदस, अनुस् और दृह्यस्, इन्हीं पाँच जातियों के प्रतीक थे।

ये पाँच जातियाँ अपने व्यावसायिक विभेदों के कारण पाँच वर्णों में विभक्त हो गये थे, जिनके नाम थे: भंन्यी, योद्धा, व्यापारी, दास और काले चमड़े वाले। लम्बी अवधि तक इन जातियों के बीच अंतर्जातीय विवाह और सहभोज की स्थिति बनी रही। किन्तु काले चमड़े वाले आर्यों ने जब यहाँ के मूल निवासी दस्युओं (दासों) के साथ सेवक भावना का आचरण करना आरंभ किया और वंश, जन्म, जाति आदि की प्रमुखता स्वीकार की जाने लगी तो सहभोज तथा अंतर्जातीय विवाहों की परंपरा तो जाती ही रही, वरन् उनके बीच गहरी खाई भी पड़ने लग गयी थी।

ऐसा प्रतीत होता है कि जातियों के जन्मना निर्णय करने का सिद्धांत पुराणकाल तक स्वीकृत नहीं हुआ था (विष्णुपुराण, खंड ३ अध्याय ८)। जातक कथाओं (उद्दालक ४।२९३, चाण्डाल ४।३८८, सतक्लम्म २।८२, चित्तसंभूत ४।३९०) तथा अन्य बौद्ध ग्रंथों (जे० आर० ए० एस० पृ० ३४६, १८६४) से यह बात स्पष्ट होती है कि जातियों की उच्चता तथा निम्नता का निर्णय बौद्धिक क्षमता के आधार पर था। उदाहरण के लिये विश्वामित्र ने क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी अपने उन्नत कर्मों और ऊँची प्रतिभा के कारण काह्मणस्व प्राप्त कर लिया था। लेकिन चारों वर्णों की भिन्नता का

सिद्धांत बहुत पहिले ही से चला आ रहा था ( आर० सी० मजूमदार : कार-पोरेट लाइफ इन ऐंशिएंट इण्डिया, पृ० ३६४ )।

अपनी चतुराई और बुद्धि के प्रभाव से ब्राह्मणों ने धार्मिक तथा सामा-जिक क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त कर ली थी। यद्यपि वे शासक नहीं रहे, फिर भी पुरोहितों, सचिवों, न्यायाधीशों के सारे शासन-संचालन संबंधी अधिकार उन्हें प्राप्त थे और उन्होंने ही चारों वर्णों के लिए एवं आश्रम संबंधी व्यवस्था के लिए नियम भी बनाये।

श्रम के इस वंशगत विभाजन के कारण समाज में अनेक जातियाँ पनपने लगीं थीं। भारत की पुरातन समाज-व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है कि राजनीतिक दृष्टि से भले ही उसने अनेक पराजयों को देखा था, किन्तु घोर आपित्त और कठिन संकट में भी एकता की भावना को उसने खोया नहीं। अनेक श्रेणियों, वर्गों, वर्णों, जातियों, भाषाओं और धर्मों के बावजूद भी भारतीय जनता की नैतिक तथा बौद्धिक शक्ति कभी भी क्षीण नहीं हुई।

कौटिल्य ने वर्णाश्रम की व्यवस्था से मर्यादित समाज को सुखकर और मुक्तिदायी बताया है। यह मर्यादित वर्णाश्रम-व्यवस्था अपने-अपने धर्म के पालन में बतायी गयी है (अर्थशास्त्र, पृ० १३)।

वर्णाश्रम की व्यवस्था का महत्त्व हिन्दू समाज में लगभग अनादि है। प्राचीन भारत में व्यष्टि और समष्टि के क्रिया-क्षेत्रों को एक दूसरे से भिन्न माना गया है; किन्तु उनकी पूर्णता पारस्परिक समन्वय में ही बतायी गयी है। कुछ व्यक्तिगत नियम ऐसे हैं, जिनका पालन करके या जिनको जीवन में उतार कर व्यक्ति अपना उत्थान कर स्वयं को इस योग्य बना पाता है कि वह दूसरे का या सारे मानव समाज का उत्थान कर सके। व्यक्ति और समष्टि के उत्थान हेतु प्राचीन भारत में जो नियम-निर्देश निर्धारित किये गये थे, उन्हीं को वर्णा-श्रम नाम दिया गया।

वर्ण-व्यवस्था का उद्देश्य व्यक्ति को सामूहिक हित-चितना की ओर ले जाता है, जब कि आश्रम-व्यवस्था उसको व्यक्तिगत उन्नयन की ओर आकर्षित करती है, जिससे कि तप तथा त्याग के द्वारा वह अपने कलुषों एवं असन्तोषों को भस्म कर स्वयं को इस योग्य बना पाता है कि समाज के अभ्युदय में वह उपयोगी सिद्ध हो सके।

वर्णाश्रम-व्यवस्था की इसी मर्यादा को कौटिल्य ने अपनाया है और उसी के कल्याणमय स्वरूप को उन्होंने यों रखा है।

गृहस्थ-जीवन के दायित्व से निवृत्ति प्राप्त करने के संबंध में हमारे पूर्वा-चार्यों ने विशेष नियम निर्धारित किये हैं। सामान्यतया गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों से ५० वर्ष की आयु के बाद छुटकारा पाया जा सकता है; किन्तु उससे पूर्व कुछ अनिवार्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक बताया गया है। मनु (६19) ने कहा है कि 'द्विज को चाहिए कि दृढ़ प्रतिज्ञ होकर इन्द्रियों को वश में करके वह वन में निवास करे।' साथ ही उसने अवकाश ग्रहण करने के संबंध में कहा है (६1२) कि 'जब शरीर की त्वचा में सिकु-इन पड़ जाय और बाल फूलने लगें, तब उस व्यक्ति को गृहस्थ से अवकाश ले लेना चाहिए।' (अर्थशास्त्र, पृ० ८०) ने कहा है कि 'जो व्यक्ति मैथुन-भोग्य-अवस्था को पार कर जाता है, वह अपनी संपत्ति का सम्यक् वितरण करके साधु हो सकता है।'

संन्यास या वानप्रस्थ-जीवन ग्रहण करने से पूर्व एक बात यह भी कही गई है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने पुत्र के पुत्र को नहीं देख लेता, वह अवकाश ग्रहण करने का अधिकारी नहीं है। इसका आशय यह है कि अवकाश ग्रहण करने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को अपने पुत्र को इस योग्य बना देना चाहिए कि वह परिवार और समाज की भलाई के लिए गृहस्थ के कर्त्तंच्यों का भार वहन के सर्वथा योग्य हो सके। कौटिल्य ने इस शर्त का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को अपराधी घोषित किया है और कहा है 'यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने पुत्रों के भरण-पोषण का प्रबंध किये बिना तपस्वी का जीवन ग्रहण कर लेता है तो वह दण्ड का भागी है।'

समाज और परिवार की उन्नित को दृष्टि में रखकर अपने कर्तव्यों का पूरी तरह निर्वाह करता हुआ प्रत्येक व्यक्ति वानप्रस्थ और उसके बाद पवित्र सन्यास-जीवन धारण कर सकता है। हिन्दुओं की धर्म-व्यवस्था में वैयक्तिक आत्मोन्नित की कामना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक बताया गया है कि पहिले वह नैतिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन की मंजिलों को क्रमशः पार कर उसके बाद वानप्रस्थ या संन्यास का ऊँचा जीवन बिता सकता है।

समाज की अभ्युत्रति और जीवन में सदाचार एवं नैतिकता बनाये रखने के लिए हिन्दुओं की धर्म-व्यवस्था में आदि से ही विवाह को एक श्रेष्ठ आदर्श के रूप में ग्रहण किया गया है। हिन्दुओं के धर्मग्रन्थों में विवाह के लिए भिन्न गोत्र की व्यवस्था पर बड़ा जोर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप पति और पत्नी के विभिन्न रक्तों (गोत्रों) का संमिश्रण होकर अच्छो संतित को पैदा किया जा सके। इस व्यवस्था ने समाज में विभिन्न परिवारों को संघटित करने में बड़ी सहायता की। विवाह के लिए सम-स्वभाव के दम्पती को ही आवश्यक बताया गया है। सम-स्वभाव अर्थात् ऐसे परिवार जो व्यवसाय, आर्थिकस्तर, धर्म और विचारों में एकता रखते हों। एकता की इसी भावना ने पहिले तो विच्छिन्न व्यक्ति-समूहों को कुछ विशिष्ट जातियों में एकत्र किया और बाद में भी उन्हीं संघटित जातियों के द्वारा बृहद् राष्ट्र की नींव पड़ी।

### न्याय और व्यवस्था

प्राचीन भारत की राज्य-व्यवस्था में धर्म का सर्वोच्च स्थान रहा है। समाज के सभी वर्ग और सारी कार्य-प्रणाली के मूल में धर्म के नीति-निर्देश समन्वित थे। समाज का सबसे बड़ा व्यवस्थापक राजा भी धर्म के बन्धन से इस प्रकार बंधा था कि इस दिशा में कोई संस्कार-संशोधन करने का उसे कोई अधिकार ही नहीं था। धर्मसूत्रों और मनुस्मृति आदि ग्रन्थों में राजा को धर्म का ही एक अंग माना गया है। हिन्दू राज्य-व्यवस्था में जिस युग में राजा को सभी अधिकार प्राप्त थे तब भी राजा से धर्म को उच्च स्थान प्राप्त था। मनुस्मृति में तो राजा को अर्थदण्ड देने तक की बात कही गई है (६।३३६)। अर्थशास्त्र में तो राजा को इतनी छूट दी गई है कि वह कानून बना सकता है; किन्तु धर्मशास्त्र में वह बात भी नहीं है। अर्थशास्त्र (अर्थशास्त्र, पृ० २५९) में साथ ही यह भी कहा गया है कि राजा ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो धर्म के विरुद्ध हो और जिससे राजा को मन-माना अधिकार प्राप्त हो सके।

प्राचीन भारत में, जब कि हिन्दू-शासन-प्रणाली सर्वथा एक राजत्व पर आधारित थी, न्याय-विभाग, शासन-विभाग से अलग रखा जाता था। उस समय राजनीति के प्रकाण्ड विद्वान् तथा श्रेष्ठ नैतिक आचरण वाले पुरोहित, राजनीतिज्ञ और ब्राह्मण लोग मंत्री नियुक्त किये जाते थे और वही न्यायाधीश भी हुआ करते थे। धर्म-संबंधी सारी शासन-व्यवस्था पुरोहितों के हाथ में थी। उस पुरोहित न्यायाधीश पर राजा का कोई अंकुश नहीं होता था।

इस प्रकार की कानूनी अदालत का नाम सभा था, जिसमें न्यायाधीशों की सहायता के लिए समाज के लोगों की एक स्वतन्त्र संस्था भी हुआ करती थी। मनु के मतानुसार तीन पंच, न्यायाधीशों की सहायता के लिए हुआ करते थे ( मनुस्मृति ८।१० ) और जो कानून पारित किया जाता था, उसका ठीक तरह से अर्थ बताने के लिए एक विद्वान् ब्राह्मण हुआ करता था (७।२०)। किन्तु कौटिल्य ने लिखा है कि न्याय-व्यवस्था का सारा भार राज्य के अर्थ-शास्त्रविद् तीन सदस्यों और तीन अमात्यों के ऊपर निर्भर होना चाहिए।

मुकदमों की निष्पक्ष जाँच हो और न्याय की दिशा में किसी प्रकार का दोष न आने पाने, इसका निरीक्षण करने के लिए वृद्धों की न्यवस्था थी। ये वृद्ध आजकल के ज्यूरियों जैसे थे। इस प्रकार के लगभग ७, ४ या ३ ज्यूरी होते थे (शुक्रनीतिसार ४।४।३६-३७)। राजा अपनी परिषद् के साथ मुकदमा सुनता था, जिसमें प्रधान न्यायाधीश भी हुआ करते थे। किसी भी मामले की अपील करने के लिए उच्च न्यायालय होता था (नारद, प्रस्ता० १।७; बृहस्पित १।२९; याज्ञवल्य २।३०)। जिन मुकदमों को राजा सुनता था, उनका फैसला वह अपनी परिषद् तथा जजों के परामर्श से करता था। सभी न्यायों का निर्णय राजा के नाम से होता था।

उच्च न्यायालय के सर्वंप्रधान न्यायाधीश को प्राड्विवाक कहा जाता था। वही न्याय-विभाग का मंत्री भी हुआ करता था। धर्मशास्त्र विभाग का अलग मंत्री था, जिसको पंडित (धर्माधिकारी) कहा जाता था। दोनों के कार्य अलग-अलग थे। न्याय की दिशा में प्राड्विवाक का कार्य ज्यूरी का बहुमत जानकर धर्म या कानून के अनुसार यह बतलाना होता था कि अभियुक्त वास्तव में दोषी है कि नहीं, और तब उसके बाद राजा को परामर्श देना था। 'गंडित' या धर्माधिकारी का यह कार्य होता था कि लोक में जिन-जन धर्मों का व्यवहार किया जा रहा है, वे धर्मशास्त्रसंमत हैं या नहीं और तब राजा से वह ऐसे कानून बनवाने की सिफारिश करता था जो लोक को हितकारी सिद्ध हों।

इस प्रकार न्याय और व्यवस्था की दृष्टि से राजा सर्वदा ही प्राड्विवाक और धर्माधिकारों के अधीन हुआ करता था। समाज में जहां भी जिस दिशा में ऐसी आशंका होती कि धर्म और न्याय के द्वारा निर्दिष्ट नियमों का पालन नहीं हो रहा है, वहां के लिये वह प्रजा को इस बात के लिए सावधान करता था कि वह प्राड्विवाक तथा धर्माधिकारों की आज्ञाओं पर चले।

न्याय-व्यवस्था की शरण में जाने या मुकदमों के लिए मनु ने १८ कारण गिनाये हैं (मनुस्मृति ८१४-७) जिनके नाम हैं: ऋण और धरोहर का भुगतान न करना; बिना स्वामित्व का विक्रय करना; साभीदारों के संबंध में -गड़बड़ी हो जाना; दान दी हुई वस्तु को पुनः वापिस लेना; पारिश्रमिक का भुगतान न करना; समभौतों को भंग करना; क्रय-विक्रय की व्यवस्था का उल्लंघन करना; स्वामी तथा भृत्य के बीच विवाद पैदा होना; सीमा संबंधी अड़चन का उपस्थित होना; किसी को मारना; किसी का अपमान करना; किसी की चोरी करना; हिंसा तथा व्यभिचार करना; वैयक्तिक कर्तव्यों को न निभाना; पैतृक सम्पत्ति के बँटवारे में मतभेद हो जाना; और जुआ तथा पांसा आदि खेलना।

इस प्रकार के किसी भी विवाद के उपस्थित हो जाने पर कौटिल्य का कहना है कि न्यायाधीश को चाहिये कि वह किसी भी वादी-प्रतिवादी को न धमकाये; या अपमान करे; या न्यायालय से बाहर निकाले। किसी मामले में व्यक्तिगत दबाव नहीं डालना चाहिए। मुकदमे का लेखक वादी-प्रतिवादी के बयानों में न तो अस्पष्ट बयानों को टाले और न ही स्पष्ट कही हुई बातों को अन्यथा या संदिग्ध रूप में लिखे। प्रधान न्यायाधीश का कर्तव्य था कि वह प्रत्येक निर्णीत मुकदमे का पुनर्निरीक्षण करे और उसके सभी पहलुओं को अच्छी तरह से देखे। न्याय की प्रभावशाली व्यवस्था का परिचय हमें कौटिल्य के उस वाक्य से मिलता है, जिसमें लिखा गया है कि ''जब राजा किसी निरपराध व्यक्ति को दण्ड देता है तो उस किये गये अर्थदण्ड का तीस गुना द्रव्य राजा को वरुण देवता के निमित्त जल में फेंकना पड़ता है, जो कि बाद में ब्राह्मणों में बाँट दिया जाता है ( अर्थशास्त्र, पृ० ४०२ )। इससे पता चलता है कि पूरी सावधानी रखने के बावजूद भी न्याय में त्रुटि रह जाने की संभावना थी और राजा तक उस सर्वोच्च न्याय-व्यवस्था से नियमित था। अर्थशास्त्र में उद्घृत अपराधों और अपराधियों की सूची को देखकर पता चलता है कि न्याय की दिशा में कौटिल्य के विचार कितने परिष्कृत और कितने ठोस थे।

कौटिल्य की कानून-व्यवस्था के अनुसार राज्य के सभी व्यक्ति एकसमान माने गये हैं। यहाँ तक कि जिस ब्राह्मण के प्रति पक्षपात का दोषारोपण किया जाता है, अपराध के आगे वह भी अन्य जातियों के समान दण्डभागी माना गया है। स्वयं राजा के लिये दण्ड-व्यवस्था निर्धारित करके कौटिल्य की न्याय-व्यवस्था में जनतन्त्र की भावना को सर्वोपिर स्वीकार किया गया है। एक सामाजिक व्यक्ति का परिवार के प्रति, माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र, शासक, शासित, नौकर, श्रमिक, व्यापारी, कलाकार, धोबी, ग्वाला और ग्राहक आदि के प्रति क्या कर्तव्य है, इसकी भी व्यापक व्याख्या कौटिल्य ने की है। बलात्कार, व्यभिचार जैसे सामाजिक तथा नैतिक पतन के कार्यों के लिए कौटिल्य ने कठोर दण्ड निर्धारित किये हैं। चरित्र सम्बन्धी ऊँचाई के लिए कौटिल्य की न्याय-व्यवस्था बड़ी ही उपयोगी है।

#### राज्य की आर्थिक आय के साधन

कौटिल्य की साम्राज्य-व्यवस्था का आधिक ढाँचा औद्योगिक आधार-भूमि पर खड़ा है। कौटिल्य की अर्थ-नीति के प्रमुख सिद्धान्त तीन हैं। पहिले सिद्धांत के अन्तर्गत ऐसे उद्योगों (Industries) को रखा गया है, जिन पर राज्य का स्वामित्व हो और जो राज्य के द्वारा ही संचालित एवं संघटित हों। इन उद्योगों की पूँजी (Capital), श्रम (Labour) और प्रबन्ध (Management) का दायित्व राज्य पर ही निर्भर रहे। इस प्रकार की औद्योगिक अर्थनीति का परोक्ष उद्देश्य एक सशक्त, आत्म-निर्भर और सर्वसाधनसंपन्न राज्य की प्रतिष्ठा करना था। इस प्रकार के महत्त्वपूर्ण उद्योगों (Key Industries) में सोना, चाँदी, शिलाजीत, ताँबा, शीशा, टिन, लोहा, मिण, लवण आदि आकर उद्योगों (Industry of mines) का प्रमुख स्थान है।

दूसरे प्रकार के उद्योगों का सम्बन्ध जनता से है। इस श्रेणी के उद्योग राज्य के नागरिकों की निजी सम्पत्ति (Private Property) के रूप में माने गये हैं। उनके संघटन, संचालन और पूंजी, श्रम एवं प्रबन्ध का दायित्व भी नागरिकों पर ही निर्भर है। उन पर जनता का ही पूर्ण स्वामित्व है। ऐसे उद्योगों में खेती, सूत, शिल्प, गो-पालन, अश्व-पालन, हस्ति-पालन, सुरा, मांस, वेश्यालय और नट-नर्तक गायक-वादक आदि की गणना की जा सकती है।

कौटिल्य की अर्थनीति का तीसरा सिद्धांत समाज में ऐसी सुव्यवस्था बनाये रखने से संबद्ध है, जिसके अनुसार राज्य के समस्त उत्पादन (Production), वितरण (Distribution) और उपभोग (Consumption) पर शासन सत्ता का नियन्त्रण बना रहेगा।

उक्त सभी उद्योगों तथा व्यवसायों पर राज्य का स्वामित्व (State Ownership) इसलिए माना गया है कि राज्य का अर्थबल सशक्त बना रहे और समाज के सभी वर्ग क्रियाशील बने रहें।

धर्म-दर्शन, काव्य, कला और अर्थ आदि साहित्य के जितने भी अंग हैं, उनमें धर्म-अर्थ-काम एवं मोक्ष, इस वर्गचतुष्टय की उपयोगिता पर अनेक प्रकार से विचार किया गया है। अर्थशास्त्र, क्योंकि ऐहिक जीवन से संबद्घ क्रिया व्यापारों की ही विवेचना प्रस्तुत करता है, अतः उसमें मोक्ष को छोड़कर तिवर्ग के संबंध में ही प्रकाश डाला गया है। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का पारस्परिक संबंध बताते हुए कौटिल्य ने यह स्वीकार किया है कि उनमें प्रमुखता अर्थ की है और शेष दोनों धर्म तथा काम, अर्थ पर ही निर्भर हैं। इसी लिए त्रिवर्ग की समुचित उपलब्धि के लिए अर्थ की अनिवार्यता को स्वीकार किया गया है। यही अर्थ जब राज्यकर के रूप में या रक्षा के पुरस्कार हेतु अथवा सेवा के प्रतिदान के निमित्त शासन को प्राप्त होकर एक संरक्षित स्थान पर एकत्र कर रखा जाता है तब उसी को राजकोष के नाम से कहा जाता है।

राष्ट्र की समुन्नति और सुरक्षा के निमित्त जितने भी उपाय तथा साधन बताये गये हैं, उनमें कोष का प्रमुख स्थान है। इसी हेतु कोष-विभाग के कर्मचारियों से लेकर कोष की सुरक्षा, उसकी वृद्धि के उपाय, उसकी आय के साधन और उसके क्षय के कारणों पर कौटिल्य ने बड़ी सूक्ष्मता से विचार किया है।

अर्थ-विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को समाहर्त्ता कहा गया है। वह समाज के विभिन्न वर्गों पर, राष्ट्र की विभिन्न वस्तुओं पर, गांवों, नगरों तथा घरों पर, व्यावसायियों तथा शिल्पियों पर और भूमि पर जो राज्यांश निर्धारित है, उसका संचय करता है तथा उसका पूरा ब्यौरा अपनी निबन्ध-पुस्तक (Sealed Register) में अंकित रखता है।

अर्थ-विभाग के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों में सिन्नधाता (मंडारों का अधिकारी), स्थानिक (जनपद के चतुर्थांश का अधिकारी), गोप (गाँवों का अधिकारी), प्रदेष्टा (स्थानिक तथा गोप का सहायक अधिकारी) अक्षपटलाध्यक्ष (अकाउंट जनरल), कोषाध्यक्ष, अर्थकार-णिक (मुख्य अकाउंटेंट) कार्मिक (अर्थकारणिक का अधीनस्थ कर्मचारी), गाणनिक्य (जिलों का हिसाब-किताब रखने वाले कर्मचारी), सांख्यानक (गणना करने वाले), लेखक (क्लर्क), नीवीग्राहक, गोपालक, अपयुक्त, निधानक, निबंधक, प्रतिग्राहक, दायक और मंत्रिवयावृत्यक आदि का नाम उल्लेखनीय है।

राजकोष के संचय के साधनों में, जिन्हें कि कौटिल्य ने आयशरीर कहा है, दुर्ग, राष्ट्र, खान, सेतु, वन, व्रज और विणक्पथ प्रमुख हैं।

राज्य की आर्थिक व्यवस्था पर ही उसकी उन्नति के सभी जरिये निर्भर हैं। इसलिए राजकोष के उक्त आय-स्रोतों के अलावा अर्थदण्ड सम्बन्धी पौतव कर (नाप-तौल का कर), नागरिकों द्वारा प्राप्त राज्यांश, कृषिकर, उपज का अंश, बिल कर, धार्मिक कर, विणक कर और व्यावसायिक वस्तुओं के आयात-निर्यात से जो आमदनी होती थी उसको भी राजकोष में जमा कर दिया जाता था।

#### राजकर

हिन्दुओं की राज्य-व्यवस्था के इतिहास में राजकर का मौलिक महत्त्व माना गया है। क्योंकि राजकर का सम्बन्ध प्रजा से होता था, इस दृष्टि से राजकर को निर्धारित करने के सारे नीति-नियम यद्यपि धर्म-ग्रन्थों द्वारा निर्धारित किये जाते थे, तथापि उसको लागू करने से पूर्व उस पर समाज की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होता था। इस प्रकार धर्मशास्त्र द्वारा निर्धारित और समाज द्वारा स्वीकृत जो राजकर होता था, शासन-व्यवस्था चाहे जैसी भी रहे, किन्तु राजकर के नियमों में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं आने पाता था। यही कारण था कि राजकर के सम्बन्ध में राजा-प्रजा के बीच कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ। कई ग्रन्थों में इस प्रकार के अनेकों उदाहरण मिलते हैं कि राजकर के सम्बन्ध में जो धर्म द्वारा प्रतिपादित नियम थे, उनका अतिक्रमण करने का साहस बड़े-से-बड़े शासक भी नहीं कर सके थे।

अर्थशास्त्र के एक प्रसंग ( अर्थशास्त्र, पृ० ४१४-४१९ ) में कहा गया है कि सेल्युकस के आक्रमण के समय जब प्राप्त राजकर से कार्य न सध पाया था तो चन्द्रगुप्त के महामात्य कौटिल्य ने प्रजा से धन संग्रह करने में अपना सारा बुद्धिबल लगा दिया था। इसके लिए उन्हें बड़े विलक्षण उपायों का आश्रय लेना पड़ा था। अन्त में चन्द्रगुप्त ने अपनी प्रजा से अनुग्रह की भिक्षा मांगते हुए कहा था 'आप लोग मुझ पर अपना प्रेम सूचित करने के लिए धन दें।' उसने इस विपत्ति से रक्षा के लिए देव-मन्दिरों तक से धन वसूल किया था।

राज्य की सारे आय-व्यय पर मन्त्र-परिषद् का अधिकार होता था। राजा और राजकर के सम्बन्ध में महाभारत ( शांति० ७१।१० ) एक सुन्दर प्रसंग उपस्थित करता है। उसमें लिखा है कि 'षष्ठांश बलिकर ( आयात-निर्यात ), अपराधियों से मिलने वाला जुरमाना और उनके द्वारा अपहृत धन, जो कुछ भी न्यायतः प्राप्त हो, वह सब तुम्हारे वेतन के रूप में होगा; और वही तुम्हारी आय के द्वार या राजकर होगा।' नारदस्मृति ( १८।४८ ) में लिखा हुआ है कि 'राजाओं को पूर्व निश्चित नियमों के अनुसार जो धन प्राप्त हो और भूमि की उपज का जो षष्ठांश प्राप्त हो, वह सब राजकर होगा,

और प्रजा की रक्षा करने के पुरस्कार स्वरूप वह राजा को मिलेगा।' अपनी रक्षा के फलस्वरूप प्रजा का प्रतिनिधि पुरोहित राज्याभिषेक के समय राजा से यह कहता था कि 'हम तुम्हारे निर्वाह के लिए तुम्हारा उचित अंश (भाग) तुम्हें दिया करेंगे' ( शुक्रनीतिसार १।१८८)।

इन सभी उल्लेखों से हमें राजकर की सुत्र्यवस्था के संबंध में कितनी आस्थापूर्ण विचारधारा का पता लगता है।

राजकर सम्बन्धी नियमों के प्रसंग में दूसरी अनेक बातों के अतिरिक्त महाभारत ( १२।८८।४ ) में एक महत्त्व की बात यह कही गयी है कि 'राज-कर ऐसा होना चाहिए जो प्रजा पर भारस्वरूप सिद्ध न हो; राजा को अपना आचरण उस मधुमवखी के समान रखना चाहिए जो वृक्षों को बिना कष्ट पहुँचाये उनसे मधु एकत्र करती है।' ( अथंशास्त्र, पृ० ४१९ ) कुछ निरर्थक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि 'जो वस्तुएँ राष्ट्र के लिए दु:खदायक हों; जो निरर्थक और केवल शौक के लिए हों; उन पर अधिक कर लगा करके उनका आयात कम करना चाहिए (अर्थशास्त्र, पु० ४१२-४१९ )। इनके अतिरिक्त कुछ पदार्थ ऐसे भी थे जिनका निर्यात र्वाजत था और देश में जिनका अधिक आयात करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था; यथा अस्त्र-शस्त्र आदि; धातु; सेना के काम में आने वाले रथ आदि अप्राप्य या दुर्लभ पदार्थ; अनाज और पशु आदि; (अर्थ-शास्त्र वही )। कुछ अवस्थाओं में विशेष कर लगाने का भी नियम था। इस सम्बन्ध में कहा गया है कि जो लोग विदेश से अच्छी सुरायें आदि लाते थे अथवा घर में अरिष्ट आदि बनाते थे उन पर इतना अधिक कर लगाया जाता था जिससे राज्य में बिकने वाली ऐसी चीजों की कम बिक्री का हरजाना निकल आये ( अर्थशास्त्र वही )।

# आधुनिक समाजवाद

अठारहवीं शताब्दी के जितने भी महान् दार्शनिक हुए उन्होंने भी संसार की सारी वस्तुओं को विवेक की कसौटी पर परखा।

आधुनिक समाजवाद की उत्पत्ति में प्रमुख दो कारण है : एक तो पूंजी-पतियों तथा श्रमिकों का श्रेणी-विरोध और दूसरा उत्पादन में व्याप्त अराज-कता। बुद्धि और तर्क के द्वारा प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करना ही समाजवादी क्रांति को जन्म देने वाले, महापुरुषों का ध्येय रहा है। समाज और राज्य का जो बासीपन था, परम्परा की जो रूढियाँ थीं, अंध- विश्वासों की जो मिथ्याएँ थीं, उनकी जगह सच्चाई, प्रकाश, न्याय और समानता ने ले ली थी। समाजवाद के अभ्युदय का यह अठारहवीं शताब्दी का स्वरूप था। इस नयी क्रांति के बाद पहिले तो उस समय के सामन्ती ठाकुरों तथा पूंजीवादियों के बीच संघर्ष हुआ और इसी बीच शोषकों तथा शोषितों का संघर्ष भी जारी था। यह संघर्ष था पूंजीवादी वर्ग का और मजदूर वर्ग का (फ्रेडरिक एंगेल्स, समाजवाद: वैज्ञानिक और काल्पनिक, पृ० ६)।

१८वीं शताब्दी में फांसीसी समाजवादी क्रांति के पोषक हुए मोरेली, मैब्लीकी, सेंट साइमन, फूरिये और ओवेना। इनमें सेंट साइमन का नाम विशेषतया उल्लेखनीय है। फांसिसी क्रांति के समय यद्यपि उसकी अवस्था तीस साल से भी कम थी, फिर भी उसका दृष्टिकोण इतना व्यापक और व्यक्तित्व इतना प्रतिभाशाली था कि उसके बाद जितने भी अर्थशास्त्री हुए हैं, उनके विचारों में जितनी बातें देखने को मिलती हैं उन सबका मूल साइमन की रचनाओं में है।

फूरिये ने सामाजिक विकास के पूरे इतिहास को जांगल, बर्बर, पितृसत्तातमक और सभ्य—इन चार भागों में विभक्त किया है। अपने समसामियक
दार्शनिक होगेल की ही भौति फूरिये ने भी द्वन्द्ववाद की प्रणाली का आश्रय
लेकर यह दर्शाया है कि अंत में जाकर मनुष्य जाति का भी नाश हो जायेगा।
उसने पूंजीवादी प्रवृत्तियों के समर्थंक लेखकों की बड़ी खिल्ली उड़ाई है। वह
एक सिद्धहस्त व्यंग्यकार भी था और उसने तत्कालीन समाज में व्याप्त धोखेबाजी तथा व्यावसायिक मनोवृत्ति का बड़ा ही सजीव रूप उतारा है (वही,
पृ० १६)। फूरिये के विचारों के अनुसार समाज की उक्त बुराइयों को
सुधारने का महत्त्वपूर्ण प्रयत्न किया, रावटं ओवेन ने। उसने समाज की पूर्ण
साम्यवादी ढंग से संघटन की दिशा में भी यत्न किया (वही, पृ० २०)।

अब तक समाजवाद का उद्देश्य था एक दोषरिहत समाज-व्यवस्था का निर्माण करना किन्तु अब उसका उद्देश्य हो गया है पूंजीपित और मजदूर वर्गों के और उनके पारस्परिक संघर्षों के आधिक घटनाक्रमों के इतिहास का अध्ययन करना। इस समीक्षित सिद्धांत के द्वारा यह पता लग सका है कि अतीत का सारा इतिहास वर्ग-संघर्षों का इतिहास रहा है और वर्गों के उदय के मूल में एक मात्र कारण रही हैं, आधिक परिस्थितियां (वही, पृ• २७-२८)।

अब तक दार्शनिकों ने इतिहास को अतिभौतिकवादी, द्वंद्ववादी, आदर्श-

वादी ढंग से परखने का यत्न किया और यह स्वीकार किया कि मनुष्य की चेतना ही उसकी सत्ता का आधार रही है; किन्तु अब भौतिकवादी ढंग से इतिहास की गवेषणा करने पर यह सिद्ध हो गया है कि मनुष्य की सत्ता को उसकी चेतना का आधार प्राप्त है। अब आवश्यकता इस बात को दिखाने की है कि ऐतिहासिक विकास की एक निश्चित अवस्था में पूँजीवाद का उत्पन्न होना अनिवार्य है; और इसलिए उस अवस्था के परिपक्व हो जाने पर उसका पतन भी निश्चित है।

इतिहास-संबंधी इस भौतिकवादी धारणा का महान् आविष्कारक था, मार्क्स । मार्क्स ने यह सिद्ध किया है कि उत्पादन और उत्पादित वस्तुओं का विनिमय ही समाज-व्यवस्था का आधार रहा है । इस आधार पर सामाजिक परिवर्तनों तथा राजनीतिक क्रांतियों का पता लगाने के लिए हमें न तो सत्य, न्याय एवं विचारों की खोज करनी चाहिए; बिल्क यह देखना चाहिए कि उस युग की उत्पादन तथा विनियम-प्रणाली में क्या-क्या परिवर्तन हुए । यह एक बहुत बड़ा सत्य अर्थशास्त्रियों ने खोज निकाला है कि किसी युग की ठीक परिस्थितियों का सही ज्ञान, उस युग की दार्शनिक विचारधारा से प्राप्त न होकर उस युग की आर्थिक परिस्थितियों से उपलब्ध हो सकता है।

उत्पादन और विनिमय का तुमुल संघर्ष आज भी पूरी शक्ति पर है। भारत जैसे देश में, जहाँ कि समाजवादी व्यवस्था का आगमन एक नये युग के समान माना जायेगा और जिसके आगमन की माँग दिनों-दिन बढ़ रही है, उत्पादन तथा विनिमय का माध्यम बहुत ही असंतुलित है। इस असंतुलन एवं असंगति को दूर करने का केवल एक ही तरीका है कि:

''सर्वहारा वर्ग राजसत्ता पर अधिकार कर ले। इस सत्ता के सहारे उत्पादन के साधनों को पूँजीवादियों के दुर्बल हाथों से छीन करके उन्हें सार्वजिनक सम्पति बना दिया जाय। इस कार्य द्वारा उत्पादन के साधनों को पूँजी के बन्धनों से वह मुक्त कर देगा और अपने सामाजिक स्वरूप की प्रतिष्ठा करने का उन्हें सु-अवसवर देगा। उस अवस्था में समाज का उत्पादन पहिले से बनी योजना के अनुसार संभव हो सकेगा। उत्पादन का विकास हो जाने से समाज में विभिन्न वर्गों का अस्तित्व अनावश्यक और निर्थंक बन जायेगा। जैसे-जैसे सामाजिक उत्पादन के क्षेत्र से अराजकता दूर होगी, वैसे-ही-वैसे राज्य के राजनीतिक अधिकारों का भी अन्त हो जायेगा। मनुष्य अपने सामाजिक संघटन का स्वामी बन जायेगा; अतः वह प्रकृति का

और अपने आपका भी स्वामी बन जायेगा। इतिहास में पहिली बार मनुष्य पूर्णतः स्वतन्त्र होगा।" (वही, पृ० ४८)

ऐंगेल्स के अतिरिक्त मार्क्स, लेनिन और स्तालिन का भी दृष्टिकोण यही रहा है; और आज भी यही स्थिति हमारे सामने विचारणीय है। १८५३ ई० में कोलोन में कम्युनिस्ट लीग के सदस्यों के सजा पाने के बाद मार्क्स राजनीति के आंदोलन से दूर हो गये। उसके बाद दस वर्ष तक उन्होंने ब्रिटिश म्युजियम में अर्थशास्त्र पर उपलब्ध विपुल सामग्री का अध्ययन किया। उनका यह अध्ययन १८५९ ई० में अर्थशास्त्र को समालोचना (भाग १) पुस्तक के रूप में फलित हुआ, जिसमें मूल्य और मुद्रा सम्बन्धी मार्क्सीय सिद्धान्तों की विस्तृत व्याख्या देखने को मिलती है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में संप्रति सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक दास कापीटल, क्रिटीक देर पोलीटीशन ईकोनोमी, एस्टेंर बांट का प्रथम खण्ड १८६७ ई० में हाम्बुर्ग से प्रकाशित हुआ। यह पुस्तक युगप्रवर्तक के रूप में सिद्ध हुई। इस पुस्तक में समाजवादी दृष्टिकोण से पूंजीवादी उत्पादन और उसके फलाफल की विस्तृत व्याख्या की गयी है।

विज्ञान के इतिहास में मार्क्स ने जिन महत्त्वपूर्ण बातों का पता लगाकर अपने यश को अमर बनाया उनमें से 'पहिली तो वह क्रांति है, जो संसार के इतिहास को देखने-परखने के दृष्टिकोण से उन्होंने की है। मार्क्स ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब तक का सारा इतिहास वर्ग-संघर्षों का इतिहास रहा है; अब तक के सीधे और जटिल, सभी राजनीतिक संघर्षों की जड़ में सामाजिक वर्गों के राजनीतिक और सामाजिक शासन की समस्या ही रही है। समस्या यह रही है कि पुराने वर्ग अपनी मिल्कियत बनाये रखें या नये पनपते हुए वर्ग इस मिल्कियत पर हाँवी हो जाँय।"

इन बातों पर गम्भीरता से विचार किये जाने पर मार्क्स के अनुसंधान से "इतिहास को पहिली बार अपना वास्तविक आधार मिला। यह आधार एक बहुत ही स्पष्ट सत्य था, जिसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं गया था। यानी यह कि मनुष्य को सबसे पहिले खाना, पीना, कपड़ा पहनना और घर में रहना होता है। इसलिए उसे काम भी करना होता है। इसके हल हो जाने पर ही प्रधानता पाने के लिए मनुष्य एक-दूसरे से भगड़ सकते हैं और राजनीति, धर्म, दश्नेंन आदि को अपना समय दे सकते हैं। अंततः इस स्पष्ट सत्य को अपना ऐतिहासिक आधार प्राप्त हुआ।" "मानसं ने जिस दूसरी महत्त्वपूणं बात का पता लगाया है, वह पूंजी और श्रम के सम्बन्ध की निश्चित व्याख्या है। दूसरे शब्दों में उसने यह दिखा दिया कि वर्तमान समाज में उत्पादन की जो पूंजीवादी पद्धित चालू है, उसके द्वारा किस तरह पूंजीपित, मजदूर का शोषण करता है। जब एक बार अर्थशास्त्र ने यह सिद्धांत बना लिया कि सभी तरह की संपत्ति और मूल्य का मूलस्रोत श्रम ही है तो, यह प्रश्न भी अनिवार्य रूप से सामने आता है कि इस सिद्धान्त से हम इस तथ्य का मेल कैसे करें कि मजदूर अपने श्रम से जिस मूल्य का निर्माण करता है वह सब उसे नहीं मिलता, वरन् उसका एक अंश उसे पूंजीपित को दे देना पड़ता है" (फेडरिक एंगेल्स: कार्ल मार्क्स और उनके सिद्धांत पृ० ८-१०, डा० रामविलास शर्मा का अनुवाद)।

समाजवादी दृष्टिकोण से इतिहास की इन नयी घारणाओं का परिणाम महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इनसे पता लगा कि पहिले इतिहास की गति वर्ग-विरोध और वर्ग-संघर्षों के बीच रही है; शासक और शासित, शोषक और शोषित का अस्तित्व बराबर बना रहा है। मार्क्स से पूर्व की समूची ऐतिहासिक प्रगति विशेषाधिकार प्राप्त एक अल्पसंख्यक समुदाय पर निर्भर थी। मार्क्स के विवेचन के बाद समाज की वे उत्पादक शक्तियां, जो पूँजीवादी नियंत्रण की सीमाओं को लाँघ चुकी हैं, अब उस संघटित सर्वहारा वर्ग की ताक में हैं जिससे उस पर अधिकार कर ऐसी स्थित उत्पन्न हो कि जन-साधारण का उत्पादन में ही भाग न हो, बल्कि, सामाजिक संपत्ति के वितरण और उसके संचालन में भी उसका हाथ रहे, जिससे कि उस्पादक शक्तियों और उत्पादन, दोनों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो।

मार्क्स के बाद एंगेल्स, लेनिन और स्टालिन आदि अर्थशास्त्रियों एवं क्रांतिकारी राजनीतिज्ञों ने भी आज के वैज्ञानिक समाजवाद का मूल आधार यही माना है।

मानव-इतिहास में विकास के नियम की पहिली खोज मार्क्स ने की थी। उसने एक अभूतपूर्व सत्य का उद्घाटन किया कि किसी भी युग में जीविका के तात्कालिक भौतिक साधनों का उत्पादन ही समाज के आर्थिक विकास का मूल कारण रहा है। उसने बताया कि कला, धर्म, विज्ञान, राजनीति, साहित्य आदि के लिए समय देने से पूर्व यह आवश्यक है कि मनुष्य जाति के लिए रोटी, रोजी, वस्त्र और रहने के साधन सुलभ हों।

मार्क्स के विचारों में सच्चाई, आत्मबल, विश्वास और विश्लेषण की जो

अनेक बातें एक साथ दिखायी देती हैं उनका सबसे वड़ा कारण यह रहा है कि वे अपने युग के सबसे लांछित और प्रताडित व्यक्ति थे। उनकी वाणी में अनुभव और अध्ययन की छाप थी। मार्क्स और एंगेल्स के सह-यत्न से प्रस्तुत और कम्युनिस्ट लीग ( बुन्ददेर कम्युनिस्टेन ) के दूसरे अधिवेशन में ( लंदन, नव० १८४७ ) में पढ़ा गया कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र संसार के साम्यवादी इतिहास में अपना नाम रखता है। इस घोषणा-पत्र ने संसार के आगे एक नयी रूपरेखा यह प्रस्तुत की कि गतिमूलक द्वन्द्ववाद विकास का सबसे व्यापक और आधारभूत सिद्धान्त है। मार्क्स ने जर्मनी का प्राचीन दर्शन, इंग्लैंड का पुरातन ( क्लैंसिकल ) अर्थशास्त्र और फांस का समाजवाद, इन १९वीं शताब्दी की तीन सैद्धांतिक विचारधारा को एक सूत्र में गूंथ कर मार्क्सवाद को जन्म दिया; जिसको आज वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है।

मार्क्स का भौतिक दर्शन : मार्क्स ने दार्शनिक भौतिकवाद को स्वीकार किया है। मार्क्स के अनुसार संसार की एकता उसके अस्तित्व में न होकर उसकी भौतिकता में है। भूत या प्रकृति के अस्तित्व की पद्धित का नाम ही गित है। गित के बिना भूत का कोई अस्तित्व नहीं है। विचार और चेतना मानव-मस्तिष्क की उपज है; और मानव-प्रकृति की उपज है, जिसका विकास उसके साथ-साथ हुआ। इस दृष्टि से यह सिद्ध होता है कि मार्क्स का शेष प्रकृति से कोई विरोध नहीं है; बल्कि मानव-मस्तिष्क, प्रकृति की उपज होने के कारण शेष प्रकृति के साथ उसका साम्य ही स्वीकार करते हैं।

हेगेल के द्वन्द्वाद का समर्थन: मार्क्स और ऐंगेल्स, दोनों ने हेगेल के द्वंद्वाद को जर्मनी के पुरातन दर्शन की सबसे महत्त्वपूर्ण देन बताई है; क्योंकि उसमें विकास के व्यापक सिद्धांत और प्रसार के लिये गंभीर तत्त्व वर्तमान है। मार्क्स के मतानुसार द्वंद्ववाद की कसौटी प्रकृति है और यह मानना होगा कि आधुनिक प्रकृति-विज्ञान ने इस कसौटी के लिए बहुत-सी सामग्री और दिन-पर-दिन बढ़ने वाली सामग्री दी है (लेनिन का लेख: कार्ल मार्क्स और उनके सिद्धांत, पृ० २०)।

हेगेल के दर्शन में एक क्रांतिकारी पहलू था। उसके द्वंदात्मक भौतिकवाद के लिये ऐसे दर्शन की कर्तई आवश्यकता-अपेक्षा नहीं समभी गयी है जो विज्ञान से शून्य या परे हो। वस्तुतः द्वंद्वात्मक दर्शन के लिए कुछ भी अंतिम, त्रिकाल सत्य और पवित्र नहीं है। उसकी दृष्टि से हरेक वस्तु में क्षण-भंगुरता है। आवागमन के अबाधक्रम को छोड़कर निरंतर नीचे से ऊपर की ओर अविराम गित से अग्रसर होना ही चिरंतन है। चितंनशील मस्तिष्क में द्वंद्वात्मक दर्शन इसी को उत्क्रांत करता है (वही, पृ० २१; तथा ऐंगेल्स: द्वारंग का मत-खंडन, पृ० ३१)।

वर्ग-संघर्ष: इतिहास से हमें विदित होता है कि जातियों और समाजों के संघर्ष से ही क्रांति का बीजारोपण हुआ है। आज का समाज दो प्रमुख हिस्सों में बँटा है: पूँजीवादी और श्रमजीवी। पूँजीवादी वर्ग के विरुद्ध जितने भी वर्ग खड़े हैं उनमें मजदूर वर्ग हो एक ऐसा है, जिसने वास्तविक क्रांति को जन्म दिया है। निम्न मध्य-वर्ग में छोटे कारखानेदार, दूकानदार, दस्तकार आदि जितने भी हैं उन्होंने भी अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिये पूँजी-पित-वर्ग से ही संघर्ष किया है; किन्तु उनके संघर्ष में क्रांति के तत्त्व न होकर रूढिवादिता अधिक है। बिल्क मार्क्स ने उनको प्रतिक्रियावादी कहा है, क्योंकि वे इतिहास के पहियों को पीछे की ओर घुमाने की कोशिश करते हैं (देखिए कम्युनिस्ट घोषणा पत्र)। संयोगवण उनके संघर्ष में यदि क्रांति का आभास भी मिलता है तब भी वे अपने वर्तमान हितों की अपेक्षा अपने भविष्य के स्वार्थों की ही रक्षा करते हैं।

आधुनिक समाजवाद की यही रूपरेखा है और मार्क्स तथा ऐंगेल्स प्रभृति अर्थशास्त्रियों ने मानवता के सुख-चैन और कल्याण के लिए इसी को एक मात्र साधन स्वीकार किया है।

# आचार्य कौटिल्य और उनका अर्थशास्त्र

आचार्यं कौटिल्य का महाव्यक्तित्व एक पारंगत राजनीतिज्ञ के रूप में मौर्यं साम्राज्य के विपुल यश के साथ एकप्राण होकर, एक ओर तो भारत के राजनीतिक इतिहास में अपनी कीर्ति-कथा को अमर बनाये है और दूसरी ओर अपनी अतुलनीय, अद्भुत कृति के कारण संस्कृत साहित्य के इतिहास में अपने विषय का एकमात्र विद्वान् होने का गौरव उन्हें प्राप्त है। इन असाधारण खूबियों के कारण ही आचार्य कौटिल्य के नाम-माहात्म्य की कथाएँ पुराणों से लेकर काव्य, नाटक और कोष-ग्रन्थों में सर्वत्र परिव्याप्त हैं। कौटिल्य द्वारा नंद-वंश का विनाश और मौर्य-वंश की प्रतिष्ठा से सम्बन्धित विष्णुपुराण में एक कथा आती है:

'महाभदन्त तथा उसके नी पुत्र १०० वर्ष तक राज्य करेंगे। अन्त में कोटिल्य नामक एक ब्राह्मण उस राज्य-परम्परा के अंतिम उत्तराधिकारी नंदवंश का विनाश करेगा। नंद-वंश के समूल विनष्ट हो जाने के उपरान्त उसकी जगह मौर्य-वंश के पहले प्रतापी शासक चन्द्रगुप्त का कौटिल्य राज्याभिषेक करेंगे। उसका पुत्र बिन्दुसार और बिन्दुसार का पुत्र अशोक होगा। (महाभदन्तः तत्पुत्राश्चेकं वर्षशतमवनीपतयो भविष्यन्ति। नवैव। तान्न-न्दान् कौटिल्यो ब्राह्मणः समुद्धरिष्यति। तेषामभावे मौर्याश्च पृथ्वीं भोक्ष्यन्ति। कौटिल्य एव चन्द्रगुप्तं राज्येऽभिषेक्ष्यति। तस्यापि पुत्रो बिन्दुसारो भविष्यति। तस्याप्यशोकवर्षनः)।

इस पुराण-प्रोक्त विवरण से दो मोटी बातों का पता लगता है कि मगध के राज्य-सिहासन पर पहले नन्द-वंश का अधिकार था और उसके बाद कौटिल्य के कौशल से मगध की राज-सत्ता छिन कर मौर्य-वंश के हाथों में आयी। इस दृष्टि से मौर्य-वंश की सत्यता पर आधारित आचार्य कौटिल्य के सही व्यक्तित्व का पता लगाने के लिये नंद-वंश की प्रामाणिक जानकारी उससे भी पूर्व मगध की शासन-परम्परा से परिचय प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है।

### मगध की शासन परम्परा

मगध या मागध भारतीय इतिहास का एक सुपरिचित अति प्राचीन नाम
है। वेदों से लेकर पुराणों तक सर्वत्र मागध भूमि और मगध-वंश की चर्चाएँ
उल्लिखित हैं। पुराणों से यह भी विदित होता है कि महाभारत युद्ध से पूर्व
मगध में बाईद्रथों का राज्य स्थापित हो चुका था और चेदि नरेश उपरिचर
के पुत्र बृहद्रथ सर्वप्रथम मगधनरेश की उपाधि से विभूषित भी हो चुके थे।
इनके पुत्र जरासन्ध और पौत्र सहदेव महाभारत युद्ध के समकालीन व्यक्ति
थे। इनकी २३ वीं पीढ़ी के बाद मगध के राजसिंहासन पर अवन्तिनरेश
चन्द्र-उद्योत का अधिकार हुआ। तदनन्तर गिरिव्रज का शिशुनागवंश मगध पर
अधिष्ठित हुआ, जिसके उत्तराधिकारियों की ऐतिहासिक परम्परा है: शिशुनाग,
काकवर्ण, क्षेत्रधर्मन्, छत्राजीत और विम्बसार। इनमें बिम्बसार ही सर्वाधिक
प्रतापी नरेश था, जो कि तीर्थंकर महावीर स्वामी एवं गौतम बुद्ध का
समकालीन हुआ।

बिम्बसार से मगध राज-वंश की परंपरा क्रमशः अजातशत्रु, दर्शक, उदयाश्व (उदायी), नंदिवर्धन् तक पहुँच कर अंत में महानंदि के हाथों में आयी। महानंदि इस वंश का अन्तिम एवं महाबलशाली सम्राट् हुआ, जिससे एक शूद्रा स्त्री द्वारा नंद नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। इसी शूद्रा-पुत्र नंद ने मगध की राजगद्दी पर नंद-वंश की प्रतिष्ठा की।

ऐतिहासिक खोजों से विदित है कि ५६५-३१४ वि० पूर्व (६३२-३७२ ई० पू०) तक मगध की शासन-सत्ता शिशुनाग-वंश के अधीन रही और तदनन्तर नन्द-वंश उत्तराधिकारी हुआ, जिसका प्रथम यशस्वी सम्राट् महापद्म-नन्द था। ६६ वर्ष राज्योपरान्त वह दिवंगत हुआ। तदनन्तर लगभग २२ वर्ष तक उसके उत्तराधिकारियों का अस्तित्व बने रहने के बाद मगध की राज्य-लक्ष्मी मौयों के अधीनस्थ हुई। चन्द्रगुप्त मौर्य-वंश का पहला सम्राट् हुआ, जिसको पंचनद की ओर से नंद-वंश के विरोध में उभाड़ कर स्वाभिमानी बाह्मण-पुत्र चाणक्य मगध की ओर लाया।

भारतीय इतिहास का उदीयमान नक्षत्र और मौर्य-वंश के महाप्रतापी सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य ने विष्णुगुप्त नामक एक अद्भुत कुटिल मित राजनीति ज्ञ ब्राह्मण की सहायता से मगध के नन्द-वंश को विनष्ट कर तथा शक्तिशाली यवनराज सिकन्दर के सम्पूर्ण प्रयत्नों को विफल कर लगभग ३२१ ई० पूर्व में एक विराट् साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसको इतिहासकारों ने मौर्य-साम्राज्य के नाम से पुकारा। चन्द्रगुप्त सामान्य क्षत्रिय-वंश से प्रसूत था। लगभग २४ वर्ष तक मगध की राजगद्दी पर उसका एकछत्र शासन रहा।

ग्रीक सेनापित सेल्यूकस के राजदूत मेगस्थनीज की अनुपलब्ध कृति इण्डिका के अन्यत्र उद्घृत अंशों से और चन्द्रगुप्त के महामात्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र से विदित होता है कि चन्द्रगुप्त मौर्य एक असाधारण दिग्विजयी सम्राट् हुआ है और उसने अपने राज्यकाल में धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक उन्नति के लिए अविरल प्रयत्न किये।

### कौटिल्य के नाम का निराकरण

मगध की शासन-परम्परा में नन्द-वंश और तदनन्तर मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक अध्ययन करने के प्रश्चात् आचार्य कौटिल्य के नाम-निराकरण की बात सामने आती है। आचार्य कौटिल्य की ख्याति दूसरे ही नामों से है। उनका एक लोक-विश्रुत नाम चाणक्य भी है। चाणक्य उन्हें चणक का पुत्र होने के कारण और कौटिल्य उन्हें कुटिल राजनीतिज्ञ होने के कारण कहा जाता है। वे दोनों नाम उनके पितृ-प्रदत्त न होकर वंश-नाम या उपाधि नाम हैं।

कौटिल्य का वास्तिविक पितृ-प्रदत्त नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य के इस विष्णुगुप्त नाम का हवाला आचार्य कामंदक के नीतिसार में उपलब्ध होता है, जिसकी रचना ४०० ई० के लगभग हुई। आचार्य कामन्दक कृत नीतिसार के आरंभिक अंश में हमें चार बातों की जानकारी होती है। पहली बात तो यह कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, दूसरी बात यह कि कामान्दक के नीति-ग्रंथ का आधारभूत वही अर्थशास्त्र था, तीसरी बात यह कि कौटिल्य ने नन्द-वंश का उन्मूलन कर उसकी जगह मौर्य-वंश को प्रतिष्ठित किया और चौथी बात यह कि कौटिल्य का असली नाम विष्णुगुप्त था। नीतिसार का सारांश इस प्रकार है:

नीतिसार उसी विद्वान् के ग्रन्थ का आधार है, जिसके वक्त ने पर्वत की तरह अविचल, अडिंग नन्द-वंश को उखाड़ फेंका था, जिसने चन्द्रगुप्त को पृथ्वी का स्वामित्व दिया और जिसने अर्थशास्त्र रूपी महार्णव से नीतिशास्त्र रूपी नवनीत का दोहन किया, ऐसे उस महामित विष्णुगुप्त नामक विद्वान् को नमस्कार है।

नीतिशास्त्रामृतं धीमानर्थशास्त्र महोदधे।
समुद्रधे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे।।
—नीतिसार

विष्णुगुप्तस्तु कौटिल्यश्चाणक्यो द्रामिलो गुलः । वात्स्यायनो मल्लनागः पाक्षिलस्वामिनावपि ॥ वात्स्यायनो मल्लनागः कौटिल्यश्चणकात्मजः । द्रामिलः पाक्षिलः स्वामी विष्णुगुप्तो गुलश्च स । —हेमचन्द्र

वात्स्यायनस्तु कौटिल्यो विष्णुगुप्तो वराणकः । द्रामिल पाक्षिल स्वामी मल्लनागो वलोऽपि च ॥
—यादवप्रकाश-वैजयन्ती

कात्यायनो वररुचिर्मयजिच्य पुनर्वसुः।
कात्यायनस्तुकौटिल्यो विष्णुगुप्तो वराणकः।।
द्रामिलपाक्षिल स्वामी मल्लनागो गुलोऽपि च।
—भोजराज नाममल्लिका

नीतिसार के अतिरिक्त संस्कृत के कितपय कोष-ग्रन्थों से भी आचार्य विष्णुगुप्त के पर्यायवाची नामों का पता लगता है, जिनमें कौटिल्य और चाणक्य के अतिरिक्त अनेक अप्रचलित नाम देखने को मिलते हैं। ये नाम प्राचीन और मध्यकालीन सभी ग्रन्थों में मिलते हैं। विभिन्न कोष-ग्रन्थों की इस नामावली की उपलब्धि से आचार्य कौटिल्य के वास्तिवक नाम और उनके लिए प्रयुक्त होने वाले दूसरे नामों का स्वतः ही निराकरण हो जाता है।

# अर्थशास्त्र का प्रणेता

कामन्दकीय नीतिसार के पूर्वोक्त प्रमाणों से सुनिश्चित है कि अर्थशास्त्र का निर्माण आचार्य कौटिल्य ने किया। कुछ दिन पूर्व विदेशी विद्वानों के एक वर्ग ने यहाँ तक सिद्ध करने की चेष्टा की थी कि अर्थशास्त्र एक जाली ग्रन्थ है और जिसके नाम को उसके साथ जोड़ा गया है, वह कौटिल्य भी एक कल्पित नाम है। विदेशी विद्वानों की इन भ्रांत धारणाओं को व्यर्थ सिद्ध करने वाली नयी खोजों का सविस्तार उल्लेख आगे किया जायेगा। यहाँ तो इतना ही बता देना यथेष्ट है कि अर्थशास्त्र का प्रणेता विष्णुगुप्त कौटिल्य ही था।

अर्थशास्त्र में समाप्ति-सूचक एक श्लोक आता है, जिसका निष्कर्ष है कि इस ग्रन्थ की रचना उसने की, जिसने की शस्त्र, शास्त्र और नन्द राजा द्वारा शासित पृथ्वी का एक साथ उद्धार किया—

> येन शास्त्रं च शस्त्रं च नन्दराजगता च भूः। अमर्षेणोद्घृतान्याशु तेन शास्त्रमिदं कृतम्।।
> —अर्थशास्त्र, पृ० ७७१

अर्थशास्त्र के इस श्लोक में विणित नन्दराज द्वारा शासित राजसत्ता को विनष्ट कर उसकी जगह मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा करने वाले अद्भुत राजनीति-विशारद आचार्य कौ टिल्य का निर्देश पुराण और नीति ग्रन्थों के अनुसार पहिले किया जा चुका है। इससे प्रमाणित है कि अर्थशास्त्र का निर्माता कौटिल्य ही था। उक्त श्लोक में कौटिल्य की अहंवादिता का आभास मिलता है, जो कि सर्वथा युक्त है। ऐसा विदित होता है कि आचार्य कौटिल्य अर्थशास्त्र के निष्णात पंडित तो थे ही, साथ ही दूसरे शास्त्रों और शस्त्र-विद्याओं में भी कुशल थे।

अर्थशास्त्र और कौटिल्य के सम्बन्ध में कुछ दिन पूर्व जो विवाद चल पड़ा था, आधुनिकतम अनुसन्धानों ने उसको सर्वथा व्यर्थ सिद्ध कर अन्तिम रूप से यह प्रमाणित कर दिया है कि अर्थशास्त्र का निर्माता आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ही था।

### अर्थशास्त्र का उद्घार

अर्थशास्त्र और उसके निर्माता कौटिल्य के सम्बन्ध में जितना विवाद रहा, उससे कहीं अधिक भ्रमपूर्ण धारणाएँ उसके स्थिति-काल के सम्बन्ध में प्रचारित हुईं। आचार्य कौटिल्य की जीवन-सम्बन्धी जानकारी और उनके अद्भुत ग्रन्थ अर्थशास्त्र की छान-बीन करने में विदेशी विद्वानों का वर्षों तक घोर विवाद चलता रहा। इस तर्क-वितर्क और वाद-विवाद की परंपरा में जिन देशी-विदेशी विद्वानों का भरपूर हाथ रहा उनमें पं० शामशास्त्री, महामहोपाध्याय पं० गणपितशास्त्री, श्री काशीप्रसाद जायसवाल, श्री नरेन्द्रनाथ लाहा, श्री राधाकुमुद मुकर्जी, श्री देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, श्री रमेश मजूमदार, श्री उपेन्द्र घोषाल, श्री प्राणनाथ विद्यालंकार, श्री विनयकुमार सरकार और श्री जयचन्द विद्यालंकार प्रमुख हैं। इसी प्रकार विदेशी विद्वानों में श्री हिलेब्रांट, श्री हर्टल, याकोबी साहब, श्री विंसेंट स्मिथ, श्री औटो स्टाइन, डा० जौली, डा० विंटरनित्स और डा० कीथ के नाम उल्लेखनीय हैं।

कौटिल्य अर्थशास्त्र के उद्धारक के रूप में पं० शामशास्त्री का नाम अर्थशास्त्र की महानता के साथ अमर हो चुका है। श्री शास्त्री जी ने मैसूर राज्य से प्राप्त कर इस महाग्रन्थ के कुछ अंशों को पहले-पहल १९०५ ई० में इण्डियन एण्टोक्वेरी में सानुवाद प्रकाशित किया और बाद में १९०९ ई० में सम्पूर्ण ग्रन्थ को बड़ी शुद्धता के साथ प्रकाशित भी किया। पं० शामशास्त्री ने ग्रन्थ के विस्तृत उपोद्धात में बड़े पाण्डित्यपूर्ण प्रमाणों के आधार पर अर्थशास्त्र के सम्बन्ध में तीन बातों का विशेष रूप से उल्लेख किया। पहली बात तो उन्होंने यह बतायी कि आचार्य कौटिल्य चन्द्रगृप्त मौर्य के आमात्य थे, दूसरी बात उन्होंने यह दिखायी कि अर्थशास्त्र कौटिल्य की ही कृति है और तीसरा निराकरण उन्होंने यह पी किया है कि अर्थशास्त्र का यही प्रामाणिक मूलपाठ है। पं० शामशास्त्री ने अर्थशास्त्र के जिस अनुवाद को प्रकाशित किया था, ट्रावनकोर राज्य से प्रकाशित कामन्दकीय नीतिसार की टीका में उद्घृत अर्थशास्त्र के अंशों से उनका मिलान ठीक नहीं बैठता है।

## अर्थशास्त्र विषयक विवाद

पं० शामशास्त्री की दो बातों का, कि अर्थशास्त्र कौटिल्य की ही कृति है और वह अपने मूलरूप में उपलब्ध है, समर्थन हिलब्रांट, हर्टल, याकोबी (१९१२ ई०) और स्मिथ ने भी किया। श्री विसेंट स्मिथ ने अपने प्रसिद्ध इतिहास ग्रन्थ अर्ली हिस्ट्री आफ इण्डिया के तीसरे संस्करण (१९१४ ई०) में शास्त्री जी की उक्त स्थापनाओं को मान्यता देकर उन पर अपने समर्थन की अन्तिम मुहर लगायी।

स्मिथ साहब के उक्त इतिहास-ग्रन्थ के लगभग आठ वर्ष बाद विदेशी विद्वानों के एक वर्ग ने कौटिल्य, उनके अर्थशास्त्र और उसकी प्रामाणिकता एवं रचना-काल के बारे में अविश्वास की नयी मान्यताओं को स्थापित किया। उनके मतानुसार कौढिल्य, ग्रन्थकार का वास्तविक नाम न होकर

एक किल्पत नाम है एवं अर्थशास्त्र तीसरी शती का रचा हुआ एक जाली ग्रन्थ है। ओटोस्टाइन महोदय ने मेगस्थनीज ऐण्ड कौटिल्य नामक अपनी तुलनात्मक पुस्तक में मेगस्थनीज और कौटिल्य के सम्बन्ध में पारस्परिक विरोध दिखाने की चेण्टा की है। ओटोस्टाइन के बाद डा० जौली ने इस क्षेत्र को संभाला और उन्होंने जिन नयी सूक्तों की उद्भावना की वे आज भी हमारे सामने हैं।

9९२३ ई० में डा० जौली की, पंजाबी संस्कृत सीरीज, लाहौर से एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसका नाम है—अथंशास्त्र ऑफ कौटिल्य। अपनी इस पुस्तक की प्रस्तावना में डाक्टर साहब ने यह सिद्ध किया कि अथंशास्त्र तीसरी सदी में लिखा गया एक जाली ग्रन्थ है। उसके रचयिता कौटिल्य को डा० जौली ने एक कल्पित राज-मन्त्री कहा है।

डा० जौली के उक्त मत को अतर्क्य कहकर डा० विटरिनत्स ने अपने ग्रन्थ ए हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर (१९२७ ई०) में जौली साहब के मत की ही पुष्टि की। इसके पश्चात् डा० कीथ ने १९२५ ई० में सर आशुतोष स्मारक ग्रन्थ के प्रथम भाग में एक लेख लिखकर भरपूर शब्दों में यह सिद्ध किया कि अर्थशास्त्र की रचना ३०० ई० से पहले की कदापि नहीं हो सकती है। इससे भी आगे बढ़कर उक्त लेख में एक नयी बात उन्होंने यह भी जोड़ दी कि सम्पूर्ण अर्थशास्त्र एक अप्रामाणिक रचना है।

डा० जौली के भ्रमपूर्ण प्रचार और प्रस्तावना में उद्धृत उनके तर्कों को डा० जायसवाल ने खंडित किया और प्रामाणिक आधारों को साक्षी रखकर स्पष्ट किया कि अर्थशास्त्र जैसा संस्कृत साहित्य का महान् ग्रन्थ जाली नहीं है। उसका रचियता कौटिल्य एक किल्पत व्यक्ति न होकर सम्राट् चन्द्रगृप्त मौर्य का महामात्य था। अर्थशास्त्र उसी की कृति है, जो प्रामाणिक रूप में संप्रति उपलब्ध है और जिसकी रचना ४०० ई० पू० में हुई (विस्तृत विवरण के लिए डा० जायसवाल-हिन्दू-राजतन्त्र परिशिष्ट 'ग' 'पहिले खण्ड के अतिरिक्त नोट' पृ० ३२७-३६७)।

इसी प्रकार श्री जयचंद विद्यालंकार ने डा० कीथ द्वारा अपने निबन्ध में उपस्थित किये गये तर्कों एवं उनकी युक्तियों की विस्तृत आलोचना करके दूसरे इतिहासकारों की इस राय से कि कौटिल्य चन्द्रगुप्त मौर्य (३२५-२७३ ई० पूर्व) के राजमन्त्री थे और अर्थशास्त्र उन्हीं की कृति है, जो अपने प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है, अपना अभिमत कौटिल्य अर्थशास्त्र के ३०० ई० पूर्व के लगभग रचे जाने के समर्थन में पेश किया (चन्द्रगुप्त विद्यालंकार: भारतीय इतिहास की रूपरेसा २, पूर्व ५४७, ६७३-७००)।

# अर्थशास्त्र का व्यापक प्रभाव

संस्कृत-साहित्य के कितपय ग्रन्थकारों की कृतियों पर अर्थशास्त्र का पर्याप्त
प्रभाव है, जिससे उसकी सार्वभौम मान्यता का सहज में ही पता चलता है।
ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी में वर्तमान संस्कृत के सुपरिचित महाकिव कालिदास
से लेकर याज्ञवल्क्य, वात्स्यायन, विष्णुशर्मा, विशाखदत्त तथा बाण प्रभृति
महाकिवयों, स्मृतिकारों, गद्यकारों और नाटककारों की सातवीं शताब्दी ई०
तक की रची गयी कृतियां अर्थशास्त्र से प्रभावित हैं। वैसे भी स्वतन्त्र रूप से
अर्थशास्त्र का दाय लेकर अनेक तद्विषयक कृतियां संस्कृत में निर्मित हुईं, किन्तु
दूसरे विषय के जिन ग्रन्थों में कौटिल्य अर्थशास्त्र का महत्त्व एवं उसकी शैली
का अनुकरण है, उनकी संख्या भी पर्याप्त है।

महाकिव कालिदास (१००ई०पू०) के रघुवंश, कुमारसंभव और शाकुन्तल अत्यधिक रूप से अर्थशास्त्र से प्रभावित हैं। इसी प्रकार याज्ञवल्वय-स्मृति (१५०ई०) भी अर्थशास्त्र के प्रभाव से अञ्चती नहीं। आचार्य वात्स्यायन (३००ई०) ने तो अपने कामसूत्र का एकमात्र आधार कौटिल्य का अर्थशास्त्र स्वीकार किया है और इसी हेतु इन दोनों का प्रकरण-विभाजन भी एक जैसा है। (मिलाइये, अर्थशास्त्र २।१, १०।७, १७।५५, १०।७३, ९।१, ७।१४, १।२, ६।३ क्रमश: रघुवंश १४।९, कुमारसंभव ६।७३, रघुवंश १७।४९, १२।४४, १७।५६, १७।७६, १०।६९, १८।५० तथा शाकुन्तल २।४ कामसूत्र मिदं प्रणीतम्। तस्यायं प्रकरणाधिकरणसमुद्देशः; कामसूत्र १।१)।

संस्कृत के जन्तु-विषयक कथाओं का एकमात्र प्रतिनिधि ग्रन्थ पश्चतन्त्र संप्रति अपने मूल में उपलब्ध नहीं है, जिसकी रचना ३०० ई० पू० मानी जाती है और अपने विषय का जिसे दुनिया के जन्तु-कथा-काध्यों में पहिला स्थान प्राप्त है, तथापि उसके विभिन्न छायारूपों में विष्णु शर्मा कृत पश्चतन्त्र ही प्रधान माना जाता है, जिनकी रचना कथमपि ३०० ई० के बाद की नहीं है। इस कथा-ग्रन्थ में चाणक्य के अर्थशास्त्र को मनुस्मृति और कामसूत्र की भांति अपने विषय का एकमात्र प्रतिनिधि ग्रन्थ कह कर स्मरण किया गया है। (ततो धर्मशास्त्राणि मन्वादीनि, अर्थशास्त्राणि चाणक्यादीनि, कामशास्त्राणि वात्स्यायनादीनि।) पश्चतन्त्र के प्रथम अध्याय में एक दूसरे स्थल पर अर्थशास्त्र की 'नयशास्त्र' नाम से भी अभिहित किया गया है।

संस्कृत-साहित्य का एक नाटक **मुद्राराक्षस** है, जिसके रचयिता विशाख-दत्त ६०० ई० के लगभग हुए। यह नाटक एक प्रकार से आचार्य कौटिल्य की आंशिक जीवनी है। मुद्राराक्षस से महामित कौटिल्य के अतुल व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त किया जा सकता है।

विशाखदत्त के समकालीन कथाकार एवं काव्यशास्त्री आचार्य दण्डी ने कौटिलीय दण्डनीति के अध्ययन पर जोर दिया ही है, वरन् उस दण्डनीति के स्वरूप के सम्बन्ध में भी एक ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया है। दण्डी का कथन है कि 'आचार्य विष्णुगुप्त निर्मित उस दण्डनीति का अध्ययन करो, जिसको उन्होंने मौर्य (चन्द्रगुप्त) के लिये छः हजार श्लोकों में संक्षिप्त किया था। जो भी इस उत्तम ग्रन्थ को पढ़ेगा उसको उत्तम फल मिलेगा।' (अधीष्व तावदण्डनीतिम्। तदिदमिदानीमाचार्यविष्णुगुप्तेन मौर्यार्थे षड्भिः श्लोकसहस्रैः संक्षिप्ता। सैवेयमघीत्य सम्यगनुष्टीयमानयथोक्तकार्यक्षमेति)।

कादम्बरी जैसे बृहत्कथा काव्य के निर्माता बाणभट्ट (७०० ई०) ने कौटिल्य शास्त्र का उल्लेख तो किया है, किन्तु मालूम नहीं किस दृष्टि से उन्होंने उसको निकृष्ट शास्त्र की संज्ञा दी है। बाण का कथन है कि 'उन लोगों के लिये क्या कहा जाय जो अति नृशंस कार्य को उचित बताने वाले कौटिल्य के शास्त्र को प्रमाण मानते हैं'। (कि वा तेषां सांप्रतं येषामितनृशंसप्रायोपदेशें कौटिल्यशास्त्रप्रमाणम्।

# अर्थशास्त्र और उसकी परंपरा

बृहद् हिन्दू जाति के राजनीतिशास्त्र-विषयक साहित्य का निर्माण लगभग ६५० ई० पूर्व में हो चुका था। यह कल्पसूत्रों की रचना का समय था। कौटिलीय अर्थशास्त्र के सैंकड़ों शब्दों में एवं उसकी लेखन-शैली पर कल्पसूत्रों की शब्दावली एवं उनकी रचना-शैली का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। (प्रो० प्राणनाथ विद्यालंकार, कौटिल्य अर्थशास्त्र की प्रस्तावना)।

इससे प्रतीत होता है कि अर्थशास्त्र-विषयक ग्रन्थों का निर्माण कल्पसूत्रों (७०० ई० पू०) के बाद और विशेष रूप से बौधायन-धर्मसूत्र (५०० ई० पू०) के बाद होना आरम्भ हो गया था। बौद्ध-धर्म के प्राण-सर्वस्व जातक-ग्रन्थों का रचनाकाल तथागत बुद्ध से पूर्व अर्थात् लगभग ६०० ई० पू० बैठता है। इन जातकों के अध्ययन से स्पष्ट है कि उस समय तक अर्थशास्त्र को एक प्रमुख विज्ञान के रूप में परिगणित किया जाने लगा था। (फास्बोल जातक, जिल्द २, पृष्ठ ३०, ७४)।

सूत्रकाल की समाप्ति (२०० ई० पू०) के लगभग अर्थशास्त्र एक प्रामा-णिक शास्त्र के रूप में समाहित हो चुका था। सूत्र-ग्रन्थों में अर्थशास्त्र-विषयक चर्चाओं को देख कर उसकी मान्यता का सहसा अनुमान लगाया जा सकता है ( आपस्तंब-धर्मसूत्र २, ४, १०, १४)। गृह्यसूत्र में तो आदित्य नामक एक अर्थशास्त्र विद् आचार्य का उल्लेख तक मिलता है ( आश्वलायन गृह्यसूत्र ३, १३, १६)। महाभारत में हिन्दू राजनीतिशास्त्र का सिलसिलेवार इतिहास मिलता है और इस परंपरा के कतिपय प्राचीन आचार्यों की सूची भी उसमें उल्लिखित है ( महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय ५६, ५६)।

सर्थशास्त्र की प्राचीन परम्परा का अध्ययन करते समय इस सम्बन्ध में एक बात जानने योग्य यह है कि आरम्भ में दण्डनीति और शासन-सम्बन्धी कार्यों का उल्लेख भी अर्थशास्त्र के लिए ही होता था, किन्तु कौटिल्य के बाद अर्थशास्त्र से केवल जनपद-सम्बन्धी कार्यों का ही विधान होने लगा था। अर्थ की व्याख्या करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि 'अर्थ का अभिप्राय है मनुष्यों की बस्ती, अर्थात् वह प्रदेश जिसमें मनुष्य बसते हों। अर्थशास्त्र उस शास्त्र को कहते हैं, जिसमें राज्य की प्राप्त और उसके पालन के उपायों का वर्णन हो।' (अर्थशास्त्र, पृ० ७६५)। आचार्य उष्ण के राजनीतिशास्त्र-विषयक प्रन्य को वण्डनीतिशास्त्र (विशाखदत्त: मुद्राराक्षस १।७) और आचार्य बृहस्पति के ग्रन्थ को अर्थशास्त्र (वात्स्यायन: कामसूत्र १) इसी लिए कहा जाने लगा था। इसी परम्परा के अनुसार महाभारतकार ने भी प्रजापित के ग्रन्थ को राजशास्त्र कहकर स्मरण किया है (महाभारत, शांतिपर्व, अ०५९)। इसी प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो ग्रन्थकार ऐतिहासिक व्यक्ति माने गये हैं, वे शांतिपर्व में देवी-विभूति तथा पौराणिक रूप में स्मरण किये गये हैं (जायसवाल: हिन्दू-राजतन्त्र १, पृ० ६ का फुटनोट)।

समस्त पूर्ववर्ती आचार्य-परंपरा के सिद्धान्तों और उनकी वे कृतियाँ, जो कि सम्प्रति अनुपलब्ध हैं, उन सब का एक साथ निष्कर्ष हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाते हैं। कौटिल्य ने अपने पूर्ववर्ती लगभग अठारह-उन्नीस अर्थ-शास्त्रविद् आचार्यों का उल्लेख किया है; जिनसे विचार ग्रहण कर उन्होंने अपने अद्भुत ग्रन्थ का निर्माण किया। इस प्राचीन आचार्य-परंपरा के परिचय से ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थशास्त्र का निर्माण बहुत पहले से होने लगा था और विभिन्न ग्रन्थों में आदर के साथ उल्लेख किया जाने लगा था, जिसकी ब्यापक ब्यास्या हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पाते हैं।

ई० पूर्व ४०० के अनन्तर और ४०० के बीच में रचे गये धर्मशास्त्र-विषयक ग्रन्थों में सर्वत्र ही हमें अर्थशास्त्र की विस्तृत चर्चाएँ और प्राचीन अर्थशास्त्रियों के सिद्धान्तों का उल्लेख देखने को मिलता है। किन्तु ये सभी चर्चाएँ बिखरी हालत में उपलब्ध होती हैं। आचार्य कामन्दक ने ४०० ई० के लगभग एक

पद्यमय ग्रन्थ नीतिसार लिखा, जो कि आचार्य शुक्र कृत शुक्रनीतिसार का संस्करण मात्र था और आधुनिक विद्वानों ने कामन्दकीय नीतिसार के उन उद्धरणों को, जिनको कि मध्ययुग के बाद वाले स्मृतिशास्त्र के टीकाकारों ने उद्घृत किया है, मिलान करने पर पता लगाया कि कामन्दक के नीतिसार का १७वीं शताब्दी के लगभग पुनः संस्करण हुआ।

ईसा की छठीं और सातवीं शताब्दी में विरिचत अग्नि और मत्स्य आदि पुराणों में भी यद्यपि अर्थशास्त्र सम्बन्धी चर्चाएँ और तत्सम्बन्धी कुछ आचारों के नाम उपलब्ध होते हैं, तथापि वे विशेष महत्त्व के नहीं हैं। नवम-दशम शताब्दी के दो ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। पहिले अर्थशास्त्र विषयक ग्रन्थ बृहस्पितसूत्र को डा० एफ० डब्ल्यू० थामस ने खोज कर सम्पादित एवं प्रकाशित किया। यह ग्रन्थ अपने मूलरूप में बहुत प्राचीन था, किन्तु जिस रूप में आज वह उपलब्ध है, वह नवम-दशम शताब्दी का पुनः संस्करण है। इसी प्रकार दूसरा ग्रन्थ दसवीं शताब्दी में विरिचत सूत्रात्मक शैली का नीतिवाक्यामृत है, जिसके रचयिता का नाम सोमदेव था। यह सोमदेव कथासिरत्सागर का रचितां ११वीं शताब्दी के काश्मीर देशीय सोमदेव से पृथक् व्यक्ति था।

तदनन्तर १०वीं शताब्दी से लेकर १४वीं शताब्दी तक की कोई कृति उप-लब्ध नहीं होती । अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथों की निर्माण-परम्परा लगभग १८वीं शताब्दी तक पहुँचती है। अर्थशास्त्र का यह अन्तिम समय नितान्त अवनित का रहा है। १४वीं से १८वीं शताब्दी तक के ग्रन्थकारों में चन्द्रशेखर, मित्रमिश्र और नीलकंठ प्रमुख हैं, जिनके ग्रन्थों का नाम क्रमशः राजनीति रत्नाकर (जायसवाल, बिहार, उड़ीसा, रिसर्च सोसाइटी), वीरमित्रोदय (चौखम्बा संस्कृत सीरीज, वाराणसी से प्रकाशित) और राजनीतिमयूल (स्व० बा० गोविन्ददास, वाराणसी के पुस्तकालय में सुरक्षित) है। चन्द्रशेखर के ग्रंथ में दो अन्य अर्थशास्त्र-विषयक ग्रन्थों के नाम उद्घृत हैं, जिनमें से एक ग्रन्थ राजनीतिकल्पतर के रचयिता का नाम लक्ष्मीधर और दूसरे विलुप्त नामक ग्रन्थकार का राजनीतिकामधेन है।

इस प्रकार आचार्य कौटिल्य, उनका अर्थशास्त्र और उस परम्परा का आकण्ठ अध्ययन करने के पश्चात् हमें विदित होता है कि संस्कृत-साहित्य की अभिवृद्धि में अर्थशास्त्र का महत्त्वपूर्ण योग रहा है और आचार्य कौटिल्य काल्पनिक व्यक्ति न होकर एक युगविधायक महारथी के रूप में संस्कृत भाषा की महानताओं के साथ अजर एवं अमर हो चुके हैं।

#### प्रस्तुत संस्करण

'कौटिलीय अर्थशास्त्र' के साथ डाँ० शाम शास्त्री और महामहोपाध्याय गणपित शास्त्री का नाम अमर है। डाँ० शाम शास्त्री का अंग्रेजी अनुवाद और म॰ म० गणपित शास्त्री का संस्कृतानुवाद इस विषय की सर्वांगीण, शोधपूर्ण और प्रामाणिक कृतियाँ हैं।

'कौटिलीय अर्थशास्त्र' का प्रस्तुत संस्करण म० म० गणपित शास्त्री के संस्करण पर आधारित है। स्व० शास्त्री जी ने 'अर्थशास्त्र' का गम्भीर अध्ययन करने के उपरान्त उसके मूल भाग को विषय और प्रसङ्ग के अनुसार अलग-अलग वर्गों, वाक्यों और वाक्यखण्डों में विभाजित किया है। उनकी यह स्वतन्त्र देन है।

प्रत्येक सूत्र के आगे संख्या डालने की अवैज्ञानिक पद्धति स्व० शास्त्री जी के संस्करण में नहीं अपनायी गयी है। बल्कि उन्होंने मूल पाठ के प्रत्येक पैराग्राफ को इस ढज्ज से संयोजित किया है कि अर्थसङ्गति की दृष्टि से वह भग्नतया विच्छिन्न न होने पावे। डॉ० शाम शास्त्री का दृष्टिकोण भी यही रहा है।

प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद के प्रत्येक पैराग्राफ पर संख्या का उल्लेख इसलिये किया है कि नीचे उसका अनुवाद पढ़ने में सुगमता हो। अधिकरण, प्रकरण और अध्याय का जो क्रम सभी संस्करणों में है वही इस संस्करण में भी देखने को मिलेगा।

पुस्तक के अन्त में चाणक्य-सूत्रों को भी जोड़ दिया गया है। आचार्य कौटिल्य के नाम पर चाणक्य सूत्रों को जोड़ना ऐतिहासिक दृष्टि से यद्यपि असङ्गत है, किन्तु अध्येताओं की सुविधा के लिये उनका समावेश करना भी आवश्यक समका गया है।

डॉ० शाम शास्त्री और म० म० गणपित शास्त्री के संस्करणों के अति-रिक्त उदयवीर शास्त्री के हिन्दी अनुवाद से भी मैंने सहायता ली है। इस हेतु इन सभी महानुभावों का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। श्रद्धेय श्री रामचंद्र भा के सत्परामर्शों के लिये मैं अनुगृहीत हूँ।

---वाचस्पति गैरोला

# विषय-सूची

# (१) विनयाधिकारिक: पहला अधिकरण

|    | विषय                                                               | पृष        |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------|
|    | प्रकरण और अधिकरण का निरूपण                                         | ٦          |
| ٩  | : विद्या-विषयक विचार : आन्वीक्षकी                                  | 5          |
| २  | : विद्या-विषयक विचार : त्रयी                                       | 9•         |
| ३  | : विद्या-विषयक विचार : वार्ता और दण्डनीति                          | 92         |
| ४  | ः वृद्धजनों की संगति                                               | १४         |
| ¥  | : काम-क्रोधादि छह शत्रुओं का परित्याग                              | १६         |
| Ę  | : साधु स्वभाव राजा की जीवनचर्या                                    | 9=         |
| હ  | : अमात्यों की नियुक्ति                                             | २•         |
| 5  | : मन्त्री और पुरोहित की नियुक्ति                                   | २३         |
| 9  | : गुप्त उपायों से अमात्यों के आचरणों की परीक्षा                    | २४         |
| 90 | : गुप्तचरों की नियुक्ति (स्थायी गुप्तचर )                          | २९         |
| 99 | : गुप्तचरौँ की नियुक्ति ( भ्रमणशील गुप्तचर )                       | ३२         |
| 92 | : अपने देश में कृत्य-अकृत्य पक्ष की सुरक्षा                        | ३७         |
| 93 | : शत्रु-देश के कृत्य-अकृत्य पक्ष को मिलाना                         | 80         |
| १४ | : मन्त्राधिकार                                                     | ४३         |
| 94 | : सन्देश देकर राजदूतों को शत्रुदेश में भेजना                       | ४९         |
| १६ | : राजपुत्रों से राजा की रक्षा                                      | ५३         |
| १७ | : नजरबन्द राजकुमार और राजा का पारस्परिक व्यवहार                    | ሂട         |
| 95 | : राजा के कार्य-व्यापार                                            | ६ <b>१</b> |
| 99 | : राज-भवन का निर्माण और राजा के कर्तव्य                            | ६५         |
| २० | : आत्मरक्षा का प्रबन्ध                                             | ६९         |
|    | (२) अध्यक्षप्रचार: दूसरा अधिकरण                                    |            |
| ٩  | : जनपदों की स्थापना                                                | ७७         |
| २  | : ऊसर भूमि को उपयोगी बनाने का विधान                                | 53         |
|    | : दुर्गों का निर्माण                                               | <b>5</b> ٪ |
|    | : दुर्ग से सम्बन्धित राजभवनों तथा नगर के प्रमुख स्थानों का निर्माण | 39         |
|    | : कोष-गृह का निर्माण और कोषाध्यक्ष के कर्तव्य                      | ९५         |
| •  |                                                                    |            |

ここれつかい ころんしてないり

いってかるかい

## ( ७६ )

|     | विषय                                                         | पुष               |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ę   | : समाहर्ता का कर-संग्रह कार्य                                | 99                |
| ૭   | : अक्षपटल में गाणनिक के कार्यों का निरूपण                    | १०३               |
| 5   | : अध्यक्षों द्वारा गबन किये गये धन की पुनः प्राप्ति          | १०९               |
|     | : राजकीय उच्चाधिकारियों के चालचलन की परीक्षा                 | 998               |
| 90  | : शासनाधिकार                                                 | 998               |
| 99  | : कोष में रखने योग्य रत्नों की परी <mark>क्षा</mark>         | १२५               |
| 92  | : खान एवं खनिज पदार्थों की पहिचान और उनके विक्रय की व्यवस्था | १३६               |
| şβ  | : अक्षशाला में सुवर्णाध्यक्ष के कार्य                        | १४३               |
| ٩¥  | : राजकीय स्वर्णकारों के कर्तव्य                              | १५०               |
| 94  | : कोष्ठागार का अध्यक्ष                                       | १५७               |
| 98  | : पण्य का अध्यक्ष                                            | १६४               |
| 90  | : कुप्य का अध्यक्ष                                           | १६७               |
| 95  | : आयुधागार का अध्यक्ष                                        | 900               |
| 98  | तील और माप का अध्यक्ष                                        | १७४               |
| २०  | : देश और काल का मान                                          | 950               |
| २१  | : गुल्क का अध्यक्ष                                           | १५५               |
| २२  | : कर- <b>ब</b> सूली के नियम                                  | 958               |
| २३  | : सूत-व्यवसाय का अध्यक्ष                                     | 987               |
|     | कृषि-विभाग का अध्यक्ष                                        | 984               |
| २५  | : आबकारी विभाग का अध्यक्ष                                    | ₹0•               |
|     | : बध-स्थान का अध्यक्ष                                        | ्<br>२०५          |
|     | : वेश्यालयों का अध्यक्ष                                      | २०७               |
| २५  | : नौकाध्यक्ष                                                 | ं<br>२ <b>१</b> २ |
| 25  | ः पशुविभाग का अध्यक्ष                                        | <b>२</b> 9६       |
|     | : अश्वविभाग का अध्यक्ष                                       | <b>२२२</b>        |
| ३१  | : गजशाला का अध्यक्ष                                          | २२६               |
|     | : हाथियों की श्रेणियां तथा उनके कार्यं                       | <b>२३२</b>        |
|     | : रथसेना तथा पैदल-सेना के अध्यक्षों और सेनापति के कार्यों    | 171               |
|     | का निरूपण                                                    | २३६               |
| ₹¥  | : मुद्राविभाग और चारागाह विभाग के बध्यक्ष                    | -                 |
|     | : समाहत्ती और गुप्तचरों के कार्यों का निरूपण                 | 738               |
|     | : नागरिक के कार्य                                            | २४१<br>२४४        |
| - 1 | · • ·                                                        | 7 5 Z             |

# (३) धर्मस्थीय: तीसरा अधिकरण

| विषय                                                                     | पृष्ठ       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| १ : शर्तनामों का लेखन-प्रकार और तत्सम्बन्धी विवादों का निर्णय            | २५५         |
| २ : विवाह-सम्बन्ध : (१) धर्म-विवाह : स्त्री का धन : स्त्री को पुनर्विवाह | <u>.</u>    |
| का अधिकार : पुरुष को पुनर्विवाह का अधिकार                                | २६१         |
| ३ : विवाह-सम्बन्ध : (२) स्त्री की परिवरिश : कठोर स्त्री के सार           | 4           |
| ष्यवहार: पति-पत्नी का द्वेष: पति-पत्नी का अतिचार: अतिचा                  | र           |
| पर प्रतिषेध                                                              | २६६         |
| ४ : विवाह-सम्बन्ध : (३) परिणीता का निष्पतन : पर पुरुष का                 |             |
| अनुसरण : पुनर्विवाह की स्थिति                                            | २७०         |
| ५ : दाय-विभाग : उत्तराधिकार का सामान्य नियम                              | २७५         |
| ६ : दाय-विभाग : पैतृक क्रम से विशेषाधिकार                                | २७ <b>९</b> |
| ७ : दाय-विभाग : पुत्रक्रम से उत्तराधिकार                                 | २६२         |
| द : वास्तुक : गृह-निर्माण                                                | २६६         |
| ९ : वास्तुक : मकान बेचना : सीमा-विवाद : खेतों की सीमाएँ :                |             |
| मिश्रित विवाद: कर की छूट                                                 | २८९         |
| १०: वास्तुक: रास्तों का रोकना: गावों का बन्दोबस्त: चारागाहों क           | T           |
| प्रबन्ध : सामूहिक कार्यों में शामिल न होने का मुआवजा                     | २९४         |
| ११ : ऋण लेमा                                                             | २९९         |
| १२ : धरोहरसम्बन्धी नियम                                                  | ३०५         |
| १३: दास और श्रमिक सम्बन्धी नियम                                          | ३११         |
| १४: मजदूरी के नियम और साभीदारी का हिस्सा                                 | ३१६         |
| १५: क्रय-विक्रय का बयाना                                                 | ३२०         |
| १६ : दान किये हुये धन को न देना; अस्वामि-विक्रय, स्व-स्वामि-सम्बन्ध      | ३२३         |
| १७ : साहस                                                                | ३२८         |
| १८: वाक्पारुष्य                                                          | <b>३३</b> १ |
| १८: दण्डपारुष्य                                                          | 338         |
| २०: द्यूत-समाह्मय और प्रकीर्णक                                           | ३३९         |
| (४) कण्टक-शोधन: चौथा अधिकरण                                              |             |
| १ : शिल्पियों से प्रजा की रक्षा                                          | ३४५         |
| २ : व्यापारियों से प्रजा की रक्षा                                        | ३५२         |
| ३ : दैवी आपत्तियों से प्रजा की रक्षा के उपाय                             | ३४६         |

Berest Comment of the Comment of the

| ।वषय                                                         | Se  |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| ¥ : गुप्त षड्यन्त्रकारियों से प्रजा की रक्षा के उपाय         | ३६१ |
| ५: सिद्धवेषधारी गुप्तचरों द्वारा दुष्टों का दमन              | ३६४ |
| ६: शंकित पुरुषों की पहिचान, चोरी के माल की पहिचान और चोर     |     |
| की पहिचान                                                    | ३६७ |
| ७ : आशुमृतक की परीक्षा                                       | ३७२ |
| द: जाँच और यातना के द्वारा चोरी को अंगीकार करना              | ३७६ |
| ९ : सरकारी विभागों और छोटे-बड़े कर्मचारियों की निगरानी       | ३८० |
| १० : एकांग वध अथवा उसकी जगह द्रव्य-दण्ड                      | ३८६ |
| ११ : शुद्धदण्ड और चित्रदण्ड                                  | ३८६ |
| १२: कुँवारी कन्या से संभोग करने का दण्ड                      | ३८३ |
| १३: अतिचार का दण्ड                                           | ३९८ |
| (५) योग-वृत्तः पाँचवाँ अधिकरण                                |     |
| १ : राजद्रोही उच्चाधिकारियों के सम्बन्ध में दण्ड-व्यवस्था    | ४०४ |
| २ : कोष का अधिकाधिक संग्रह                                   | ४१२ |
| ३ : भृत्यों का भरण-पोषण                                      | ४२० |
| ४ : राजकर्मचारियों का राजा के प्रति व्यवहार                  | ४२५ |
| ५: व्यवस्था का यथोचित पालन                                   | ४२८ |
| ६ : विपत्तिकाल में राज-पुत्र का अभिषेक और एकछत्र राज्य की    |     |
| प्रतिष्ठा                                                    | ४३२ |
| (६) मण्डल-योनि: छठा अधिकरण                                   |     |
| १ : प्रकृतियों के गुण                                        | ४४१ |
| २: शान्ति और उद्योग                                          | ४४५ |
| (७) षाड्गुण्यः सातवां अधिकरण                                 |     |
| १: छह गुणों का उद्देश्य और क्षय, स्थान तथा वृद्धि का निश्चय  | ४५३ |
| २: बलवान् का आश्रय                                           | ४५८ |
| ३: सम, हीन तथा बलवान् राजाओं के चरित्र और हीन राजा के        | •   |
| साथ संबन्ध                                                   | ४६१ |
| ४ : विग्रह करके आसन और यान का अवलंबन                         | ४६६ |
| ५: यान संबन्धी विचार, प्रकृतिमण्डल के क्षय, लोभ तथा विराग के | ,   |
| हेतु और सहयोगी समवायिकों का हिस्सा                           | ४७० |
| ६ : सामूहिक प्रयाण और देश, काल तथा कार्य के अनुसार संधियाँ   | ४७७ |
| <b>▼</b>                                                     |     |

| विषय                                                                    | વૃષ્ઠ        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ७ : द्वैधीभाव सम्बन्धी सन्धि और विक्रम                                  | ४५४          |
| द : यातब्य सम्बन्धी व्यवहार और अनुग्रह करने वाले मित्रों के प्र         | ति           |
| कर्तव्य                                                                 | ४८९          |
| ९ : मित्र-सन्धि और हिरण्य-सन्धि ( सन्धिविचार १ )                        | ४९३          |
| <b>१० : भूमि-सन्धि ( सन्धि-विचार</b> २ )                                | ५००          |
| ११: अनवसित सन्धि (सन्धि-विचार ३)                                        | ५०५          |
| १२ : कर्म-सन्धि ( सन्धि-विचार ४ )                                       | ५११          |
| १३ : पार्षिणग्राह-चिन्ता                                                | ५१६          |
| १४ : दुर्बल विजिगीषु के लिये शक्तिसंचय के साधन                          | ५२२          |
| १५: बलवान् शत्रु और विजित शत्रु के साथ व्यवहार                          | ५२७          |
| १६ : अधीनस्य राजाओं के प्रति विजेता विजिगीषु का व्यवहार                 | ५३२          |
| १७ : सन्धि-कर्म और सन्धि-मोक्ष                                          | ५३७          |
| १८: मध्यम, उदासीन और मण्डलचरित                                          | 488          |
| (८) व्यसनाधिकारिकः आठवाँ अधिकरण                                         | ı            |
| <ul><li>पृक्तियों के व्यसन और उनका प्रतीकार</li></ul>                   | ሂሂሂ          |
| २ : राजा और राज्य के व्यसनों पर विचार                                   | ५६२          |
| ३ : सामान्य पुरुषों के व्यसन                                            | ५६६          |
| ४ : पीडनवर्ग, स्तम्भवर्ग और कोषसङ्गवर्ग                                 | ४७३          |
| ५: सेना-व्यसन और मित्र-व्यसन                                            | ५८१          |
| (९) अभियास्यत्कर्मः नौवां अधिकरण                                        |              |
| <ul><li>१ : शक्ति, देश, काल, बल-अबल का ज्ञान और आक्रमण का सम्</li></ul> | ाय ५८९       |
| २ : सैन्य-संग्रह का समय, सैन्य-संगठन और शत्रुसेना से मुकाबल।            | ४८५          |
| ३ : पश्चात्कोपचिन्ता और बाह्याभ्यन्तर प्रकृति के कोप का प्रतीक          | गर ६०२       |
| ४ : क्षय, व्यय और लाभ का विचार                                          | ६०६          |
| भ ः बाह्य और आभ्यन्तर आपित्तयाँ                                         | ६१३          |
| ६ : राजद्रोही और शत्रुजन्य आपत्तियाँ                                    | ६ <b>१</b> ७ |
| ७ : अर्थ, अनर्थ तथा संशय सम्बन्धी आपत्तियाँ और उनके प्रत                | ीकार         |
| के उपायों से प्राप्त होने वाली सिद्धियाँ                                | ६२५          |
| (१०) साङ्ग्रामिक: दसवाँ अधिकरण                                          |              |
| 9: छावनी का निर्माण                                                     | ६३७          |
| २ : छावनी-प्रयाण और आपत्ति एवं आक्रमण के समय सेना की                    | रक्षा ६४०    |
| ३ : कूट-युद्ध के भेद : अपनी सेना का प्रोत्साहन और अपनी तथा              | पराई         |
| सेना का प्रयोग                                                          | ६४४          |

| विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वृष्ठ              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ४ : युद्धयोग्य भूमि और पदाति, अश्व, रथ तथा हाथी आदि सेनाओं<br>कार्य                                                                                                                                                                                                                                                     | के<br>६५१          |
| ५: पक्ष, कक्ष तथा उरस्य आदि विशेष व्यूहों का सेना के परिणाम                                                                                                                                                                                                                                                             | के                 |
| अनुसार व्यूह विभाग, सार तथा फल्गु बलों का विभाग अ                                                                                                                                                                                                                                                                       | रि                 |
| चतुरङ्ग सेना का युद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ६५५                |
| ६ : प्रकृतिव्यूह, विकृतिव्यूह और प्रतिव्यूह की रचना                                                                                                                                                                                                                                                                     | ६ <b>६</b> २       |
| ( ११ ) वृत्तसंघ : ग्यारहवाँ अधिकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
| <ul><li>१: भेदक प्रयोग और उपांशुदण्ड</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          | ६६९                |
| (१२) आबलीयस : बारहवाँ अधिकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| १: दूतकर्मं                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६७ <b>९</b>        |
| २ : मन्त्र-युद्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ६८३                |
| ३ : सेनापतियों का वध और राजमण्डल की सहायता                                                                                                                                                                                                                                                                              | ६८८                |
| ४: शस्त्र, अग्नि तथा रसों का गूढ़ प्रयोग और वीवध, आसार तथा                                                                                                                                                                                                                                                              | Γ                  |
| प्रसार का नाश                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ६९२                |
| ५ : कपट उपायों या दण्ड-प्रयोगों द्वारा और आक्रमण के द्वा<br>विजयोपलब्धि                                                                                                                                                                                                                                                 | रा<br>६ <b>९</b> ६ |
| ( १३ ) दुर्गलम्भोपाय : तेरहवाँ अधिकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • • •              |
| १: उपजाप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रव्थ             |
| २ : कपट उपायों द्वारा राजा को लुभाना                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200                |
| ३ : गुप्तचरों का शत्रु देश में निवास                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ७१५                |
| ४: शत्रु के दुर्ग को घेरकर अपने अधिकार में करना                                                                                                                                                                                                                                                                         | ७२२                |
| ५ : विजित देश में शान्ति की स्थापना                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ७३१                |
| ( १४ ) औपनिषदिक : चौदहवाँ अधिकरण                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| ( 10 ) an instant a distant and distant                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| १: शत्रु-वध के प्रयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ७३७                |
| 9: शत्रु-वध के प्रयोग<br>२: प्रलम्भन योग में अद्भुत उत्पादन                                                                                                                                                                                                                                                             | ७३७<br>४४७         |
| १ : शत्रु-वध के प्रयोग<br>२ : प्रलम्भन योग में अद्भुत उत्पादन<br>३ : प्रलम्भन योग में औषधि तथा मन्त्र का प्रयोग                                                                                                                                                                                                         |                    |
| १: शत्रु-वध के प्रयोग<br>२: प्रलम्भन योग में अद्भुत उत्पादन<br>३: प्रलम्भन योग में औषधि तथा मन्त्र का प्रयोग<br>४: शत्रु द्वारा किये गये घातक प्रयोगों का प्रतीकार                                                                                                                                                      | ७४४                |
| १ : शत्रु-वध के प्रयोग २ : प्रलम्भन योग में अद्भुत उत्पादन ३ : प्रलम्भन योग में औषधि तथा मन्त्र का प्रयोग ४ : शत्रु द्वारा किये गये घातक प्रयोगों का प्रतीकार (१५) तन्त्रयुक्ति : पन्द्रहवाँ अधिकरण                                                                                                                     | ७४४<br>७५१         |
| १: शत्रु-वध के प्रयोग<br>२: प्रलम्भन योग में अद्भुत उत्पादन<br>३: प्रलम्भन योग में औषधि तथा मन्त्र का प्रयोग<br>४: शत्रु द्वारा किये गये घातक प्रयोगों का प्रतीकार                                                                                                                                                      | ७४४<br>७५१         |
| <ul> <li>१ : शत्रु-वध के प्रयोग</li> <li>२ : प्रलम्भन योग में अद्भुत उत्पादन</li> <li>३ : प्रलम्भन योग में औषधि तथा मन्त्र का प्रयोग</li> <li>४ : शत्रु द्वारा किये गये घातक प्रयोगों का प्रतीकार</li> <li>(१५) तन्त्रयुक्ति : पन्द्रहवाँ अधिकरण</li> <li>१ : अर्थशास्त्र की युक्तियाँ</li> <li>चाणक्य-सूत्र</li> </ul> | ७४४<br>७५१<br>७६०  |
| <ul> <li>१ : शत्रु-वध के प्रयोग</li> <li>२ : प्रलम्भन योग में अद्भुत उत्पादन</li> <li>३ : प्रलम्भन योग में औषि तथा मन्त्र का प्रयोग</li> <li>४ : शत्रु द्वारा किये गये घातक प्रयोगों का प्रतीकार</li> <li>(१५) तन्त्रयुक्ति : पन्द्रहवाँ अधिकरण</li> <li>१ : अर्थशास्त्र की युक्तियाँ</li> </ul>                        | ७४४<br>७५१<br>७६०  |

॥ श्रीः ॥

# कौटिलीयम्

# **अर्थशास्त्रम्**

భక

नमः शुऋबृहस्पतिभ्याम् ।

(१) पृथिव्या लाभे पालने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्था-पितानि प्रायशस्तानि संहृत्यैकमिदमर्थशास्त्रं कृतम् ।

(२) तस्यायं प्रकरणाधिकरणसमुद्देशः ।

कौटिल्य का

# अर्थशास्त्र

જઁદ

#### शुक्राचार्य और बृहस्पति के लिए नमस्कार है।

- (१) पृथिवी की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए पुरातन आचार्यों ने जितने भी अर्थशास्त्र-विषयक ग्रन्थों का निर्माण किया उन सबका सार-संकलन कर प्रस्तुत अर्थशास्त्र की रचना की गई है।
  - (२) इस अर्थशास्त्र के प्रकरणों और अधिकरणों का निरूपण इस प्रकार है:

- (१) विद्यासमुद्देशः ॥ १ ॥ वृद्धसंयोगः ॥ २ ॥ इन्द्रियजयः ॥ ३ ॥ अमात्योत्पत्तिः ॥ ४ ॥ मन्त्रिपुरोहितोत्पत्तिः ॥ ४ ॥ उपधाभिः शौचा-शोचज्ञानममात्यानाम् ॥ ६ ॥ गूढपुरुषोत्पत्तिः ॥ ७ ॥ गूढपुरुषप्रणिधिः ॥ ८ ॥ स्विषये कृत्याकृत्यपक्षरक्षणम् ॥ ९ ॥ परिवषये कृत्याकृत्यपक्षो-पग्रहः ॥ १० ॥ मन्त्राधिकारः ॥ ११ ॥ दूतप्रणिधिः ॥ १२ ॥ राजपुत्र-रक्षणम् ॥ १३ ॥ अवरुद्धे च वृत्तिः ॥ १४ ॥ राजप्रणिधिः ॥ १६ ॥ निशान्तप्रणिधिः ॥१७॥ आत्मरक्षितकम् ॥१८॥ इति विनयाधिकारिकं प्रथममधिकरणम् ॥
- (२) जनपदिविनिवेशः ॥ १ ॥ भूमिच्छिद्रविधानम् ॥ २ ॥ दुर्गविधानम् ॥ ३ ॥ दुर्गविनिवेशः ॥ ४ ॥ संनिधातृनिचयकमं ॥ ४ ॥ समाहर्तृनसमुद्यप्रस्थापनम् ॥ ६ ॥ अक्षपटलेगाणिनवयाधिकारः ॥ ७ ॥ समुद्रयस्य युक्तापहृतस्य प्रत्यानयनम् ॥ ८ ॥ उपयुक्तपरीक्षा ॥ ९ ॥ शासनिधिकारः ॥ १० ॥ कोशप्रवेश्यरत्नपरीक्षा ॥ ११ ॥ आकरकर्मान्तप्रवर्तनम् ॥१२॥ अक्षशालायां सुवर्णाध्यक्षः ॥ १३ ॥ विशिखायां सौर्वाणकप्रचारः ॥ १४ ॥ कोष्ठागाराध्यक्षः ॥ १४ ॥ पण्याध्यक्षः ॥ १६ ॥ कुप्याध्यक्षः ॥ १७ ॥ आयुधागाराध्यक्षः ॥ १८ ॥ तुलामानपौतवम् ॥ १९ ॥ देशकालमानम्

#### पहला अधिकरण : विनयाधिकारिक-( राजवृत्ति )-निरूपण

(१) १. विद्या-विषयक विचार; २. वृद्धजनों की संगति; ३. इन्द्रियजय; ४. अमात्यों की नियुक्ति; ५. मन्त्री और पुरोहित की नियुक्ति; ६. गुप्त उपायों से अमात्यों के आचरणों की परीक्षा; ७. गुप्तचरों का निरूपण; ८. गुप्तचरों की कार्यों पर नियुक्ति; ६. अपने देश में कृत्य-अकृत्य पक्ष की सुरक्षा; १०. शत्रुदेश में कृत्य-अकृत्य पक्ष को मिलाना; ११. मंत्राधिकार; १२. दूतों की कार्यों पर नियुक्ति; १३. राजपुत्र की रक्षा; १४. नजरबन्द राजकुमार का व्यवहार; १५. नजरबन्द (राजकुमार) के प्रति राजा का व्यवहार; १६. राजा के कार्य-व्यापार; १७. राजभवन का निर्माण; १८. आत्मरक्षा का प्रबन्ध।

#### दूसरा अधिकरण: अध्यक्षों का निरूपण

(२) १. जनपदों की स्थापना; २. भूमि को उपयोगी बनाने का विधान; ३ दुर्गों का निर्माण; ४. दुर्गविनिवेश; ५. सिन्निधाता के कार्य; ६. समाहर्त्ता का कर-संग्रह कार्य; ७. अक्षपटल में गाणिनक के कार्य; ८. गबन किए गये राजधन को पुन: प्राप्त करना; ६. छपयुक्त परीक्षा; १०. शासनाधिकार; ११. कोष में रखने योग्य रत्नों को परीक्षा; १२. खान के कार्यों का संचालन; १३. अक्षशाला में स्वर्णाध्यक्ष का कार्य; १४. विशिखा में सौर्वाणक का व्यापार; १४. कोष्ठागार का अध्यक्ष; १६. पण्य का अध्यक्ष; १७. कुप्य का अध्यक्ष; १८. आयुधागार का अध्यक्ष;

॥ २० ॥ शुल्काध्यक्षः ॥ २१ ॥ सूत्राध्यक्षः ॥ २२ ॥ सीताध्यक्षः ॥२३॥ सुराध्यक्षः ॥ २४ ॥ सूनाध्यक्षः ॥ २४ ॥ गणिकाध्यक्षः ॥ २६ ॥ नाव-ध्यक्षः ॥ २० ॥ गोऽध्यक्षः ॥ २८ ॥ अश्वाध्यक्षः ॥ २९ ॥ हस्त्यध्यक्षः ॥ ३० ॥ रथाध्यक्षः ॥ ३१ ॥ पत्यध्यक्षः ॥३२॥ सेनापतिप्रचारः ॥३३॥ मुद्राध्यक्षः ॥ ३४ ॥ विवीताध्यक्षः ॥ ३४ ॥ समाहर्तृप्रचारः ॥ ३६ ॥ गृहपतिवैदेहकतापसव्यञ्जनाः प्रणिधयः ॥३७॥ नागरिकप्रणिधिः ॥३८॥ इत्यध्यक्षप्रचारो द्वितीयमधिकरणम् ।

(१) व्यवहारस्थापना ॥ १ ॥ विवादपदिनबन्धः ॥ २ ॥ विवाह-संयुक्तम् ॥ ३ ॥ दायविभागः ॥ ४ ॥ वास्तुकम् ॥ ४ ॥ समयस्यानपाकर्म ॥ ६ ॥ ऋणादानम् ॥ ७ ॥ औपिनिधिकम् ॥ ८ ॥ दासकर्मकरकल्पः ॥ ९ ॥ संभूयसमुत्थानम् ॥ १० ॥ विकीतक्षीतानुशयः ॥ ११ ॥ दत्त-स्यानपाकर्म ॥ १२ ॥ अस्वामिविक्रयः ॥ १३ ॥ स्वस्वामिसंबन्धः ॥ १४ ॥ साहसम् ॥ १४ ॥ वाक्पारुष्यम् ॥ १६ ॥ दण्डपारुष्यम् ॥ १७ ॥ द्यूतसमान्ह्ययम् ॥ १८ ॥ प्रकीर्णकानि ॥ १९ ॥

#### इति धर्मस्थीयं तृतीयमधिकरणम्।

### (२) कारुकरक्षणम् ॥ १ ॥ वैदेहकरक्षणम् ॥ २ ॥ उपनिपातप्रतीकारः

१६. तोल-माप का निश्चय; २०. देश और काल का मान; २१. शुल्क का अध्यक्ष; २२. सूत का अध्यक्ष; २३. कृषि का अध्यक्ष; २४. आबकारी का अध्यक्ष; २४. वधस्थान का अध्यक्ष; २६. वेश्यालयों का अध्यक्ष; २७. परिवहन का अध्यक्ष; २८. पशुओं का अध्यक्ष; २६. अश्वशाला का अध्यक्ष; ३०. गजशाला का अध्यक्ष; ३१. रथसेना का अध्यक्ष; ३२. पैदल सेना का अध्यक्ष; ३३. सेनापित का कार्य; ३४. मुद्रा-विभाग का अध्यक्ष; ३४. चरागाह का अध्यक्ष; ३६. समाहर्त्ता का कार्य; ३७. गृह-पित, वैदेहक तथा तापस के वेष में गुप्तचर; और ३८. नागरिक के कार्य।

#### तीसरा अधिकरण: न्याय का निरूपण

(१) १. व्यवहार की स्थापना; २. विवाद पदों का विचार; ३. विवाह-सम्बन्धी विचार; ४. दाय-विभाग; ४. वास्तुक; ६. समय (प्रतिज्ञा) का न छोड़ना; ७. ऋण लेना; ८. धरोहर-सम्बन्धी नियम; ६. दास और श्रमिकों के नियम; १०. सामेदारी का हिस्सा; ११. क्रय-विक्रय-सम्बन्धी बयाना; १२. देने का वचन देकर फिर न देना; १३. अस्वामि-विक्रय; १४. स्व-स्वामि-सम्बन्ध; १४. साहस; १६. वाक्पारुष्य; १७. दण्डपारुष्य; १८. द्यूत-समाह्वय; और १६. प्रकीर्णक।

#### चौथा अधिकरण: कण्टक-शोधन

(२) १. शिल्पियों से देश की रक्षा; २. व्यापारियों से देश की रक्षा; ३. दैवी

॥ ३॥ गूढाजीविनां रक्षा ॥ ४॥ सिद्धव्यञ्जनैर्माणवप्रकाशनम् ॥ ४॥ शङ्कारूपकर्माभिग्रहः ॥ ६॥ आशुमृतकपरीक्षा ॥ ७॥ वाक्यकर्मानुयोगः ॥ ८॥ सर्वाधिकरणरक्षणम् ॥ ९॥ एकाङ्गवधनिष्त्रयः ॥ १०॥ शुद्ध-श्चित्रश्च दण्डकल्पः ॥ ११॥ कन्याप्रकर्म ॥ १२॥ अतिचारदण्डः ॥ १३॥ इति कण्टकशोधनं चतुर्थमिधकरणम् ॥

(१) दाण्डकिमकम् ॥ १ ॥ कोशाभिसंहरणम् ॥ २ ॥ भृत्यभरणीयम् ॥ ३ ॥ अनुजीविवृत्तम् ॥ ४ ॥ सामयाचारिकम् ॥ ४ ॥ राज्यप्रतिसंधा-नम् ॥ ६ ॥ एकैश्वर्यम् ॥ ७ ॥

#### इति योगवृत्तं पञ्चममधिकरणम् ।

- (२) प्रकृतसम्पदः ॥ १ ॥ शमव्यायामिकम् ॥ २ ॥ इति मण्डलयोनिः षष्ठमधिकरणम् ।
- (३) षाड्गुण्यसमुद्देशः ।। १ ।। क्षयस्थानवृद्धिनिश्चयः ।। २ ।। संश्रय-वृत्तिः ।। ३ ।। समहीनज्यायसां गुणाभिनिवेशः ।। ४ ।। हीनसंधयः ।। ४ ।। विगृह्यासनम् ।। ६ ।। संधायासनम् ।। ७ ।। विगृह्ययानम् ।। ८ ।। संधाय-यानम् ।। ९ ।। संभूयप्रयाणम् ।। १० ।। यातव्यामित्रयोरभिग्रहचिन्ता ।। ११ ।। क्षयलोभविरागहेतवः प्रकृतीनाम् ।। १२ ।। सामवायिकविपरि-

आपत्तियों का प्रतीकार; ४. गुप्त पड्यन्त्रकारियों से देश की रक्षा; ५. सिद्ध पुरुषों के बहाने प्रलोभन-विद्याओं का प्रकाशन; ६. सन्देह, वस्तु और कार्य के द्वारा चोरों को पकड़ना; ७. आशुमृत की परीक्षा; ५. वाक्यकर्मानुयोग; ६. सभी राजकीय विभागों की रक्षा; १०. एक अङ्ग का वध या उसकी जगह द्रव्यदण्ड; ११. शुद्धदण्ड और चित्रदण्ड; १२. क्वारी कन्या से सम्भोग करने का दण्ड; और १३. अतिचार का दण्ड।

#### पाँचवाँ अधिकरण : योगवृत्त-निरूपण

(१) १. दंडव्यवस्था; २. कोश का संग्रह; ३. भृत्यों का भरण-पोषण; ४. राज्य-कर्मचारियों का व्यवहार; ५. व्यवस्था का यथोचित पालन; ६. राज्य का प्रतिसंधान और ७. एकैश्वर्य।

#### छठा अधिकरण : प्रकृतियों का निरूपण

- (२) १. प्रकृतियों के गुण; और २. शांति तथा उद्योग। सातवाँ अधिकरण: छह गुणों का निरूपण
- (३) १. छह गुणों का उद्देश्य; २. क्षय, स्थान तथा वृद्धि का निश्चय; ३. बल-वान् का आश्रय; ४. सम, हीन तथा बलवान् आदि राजाओं का चरित; ५. हीन संधि; ६. विग्रह कर के आसन; ७. संधि कर के आसन; ५. विग्रह कर के यान; ६. संधि कर के यान; १०. सामूहिक प्रयाण; ११. यातव्य और शत्रु के प्रति यान का

मर्शः ॥ १३ ॥ संहितप्रयाणिकम् ॥ १४ ॥ परिपणितापरिपणितापसृताश्च संधयः ॥ १४ ॥ द्वैधीभाविकाः संधिविक्रमाः ॥ १६ ॥ यातव्यवृत्तिः ॥ १७ ॥ अनुग्राह्यमित्रविशेषाः ॥ १८ ॥ मित्रहिरण्यभूमिकर्मसंधय ॥ १९ ॥ पार्षणिग्राहचिन्ता ॥ २० ॥ हीनशक्तिःपूरणम् ॥ २१ ॥ बलवता विगृह्यो-परोधहेतवः ॥ २२ ॥ दण्डोपनतवृत्तम् ॥ २३ ॥ दण्डोपनायिवृत्तम् ॥ २४ ॥ संधिकर्म ॥ २४ ॥ संधिमोक्षः ॥ २६ ॥ मध्यमचरितम् ॥ २७ ॥ उदासीन-चरितम् ॥ २८ ॥ मण्डलचरितम् ॥ २९ ॥

#### इति षाड्गुण्यं सप्तममधिकरणम्।

(१) प्रकृतिव्यसनवर्गः ॥ १॥ राजराज्ययोर्व्यसनिचन्ता ॥ २॥ पुरुष-व्यसनवर्गः ॥ ३॥ पीडनवर्गः ॥ ४॥ स्तम्भनवर्गः ॥ ४॥ कोशसङ्गवर्गः ॥ ६॥ बलव्यसनवर्गः ॥ ७॥ मित्रव्यसनवर्गः ॥ ८॥

#### इति व्यसनाधिकारिकमष्टममधिकरणम्।

(२) शक्तिदेशकालबलाबलज्ञानम् ॥ १ ॥ यात्राकालाः ॥ २ ॥ बलो-पादानकालाः ॥ ३ ॥ संनाहगुणाः ॥ ४ ॥ प्रतिबलकर्म ॥ ४ ॥ पश्चात्कोप-चिन्ता ॥ ६ ॥ बाह्याभ्यन्तरप्रकृतिकोपप्रतीकारः ॥ ७ ॥ क्षयव्ययलाभ-विपरिमर्शः ॥ ८ ॥ बाह्याभ्यन्तराश्चापदः ॥ ९ ॥ दूष्यशत्रुसंयुक्ताः ॥ १ ॥

निर्णय; १२. प्रकृतियों के क्षय, लोभ और विराग के हेतु; १३. सामवायिक राजाओं का विचार; १४. मिलकर आक्रमण; १५. परिपणित, अपरिपणित और अपसृत संधि; १६. द्वैधीभाव-सम्बन्धी सन्धि और विक्रम; १७. यातव्य-सम्बन्धी व्यवहार; १८. अनुग्राह्य मित्रविशेष; १६. मित्रसंधि, हिरण्यसंधि, भूमिसंधि और कर्मसंधि; २०. पार्ष्णिग्राह-चिन्ता; २१. दुर्बल का शक्ति-संचय; २२. बलवान् से विरोध कर के दुर्ग-प्रवेश के कारण; २३. दंडोपनतवृत्त; २४. दंडोपनायिवृत्त; २५. सन्धिकर्म; २६. सन्धि-मोक्ष; २७. मध्यम का चरित; २८. उदासीन का चरित; और २६. राजमंडल का चरित।

#### आठवाँ अधिकरण : व्यसनों का निरूपण

(१) १. प्रकृतियों के व्यसन; २. राजा और राज्य के व्यसनों पर विचार; ३. सामान्य पुरुषों के व्यसन; ४. पीडनवर्ग; ५. स्तम्भनवर्ग; ६. कोषसंगवर्ग; ७. बलव्यसनवर्ग और ८. मित्रव्यसनवर्ग।

#### नवाँ अधिकरण: आक्रमण का निरूपण

(२) १. शक्ति, देश और काल के बलाबल का ज्ञान; २. आक्रमण का समय; ३. सेनाओं के तैयार होने का समय; ४. सैन्य-संगठन ५. शत्रुसेना से मुकाबला; ६. पश्चात्कोपचिन्ता; ७. बाह्य और आभ्यन्तर प्रकृति के कोप का प्रतीकार; ८. क्षय, व्यय और लाभ का विचार; ६. बाह्य और आभ्यन्तर आपित्तयाँ; १०. राजद्रोही

अर्थानर्थसंशययुक्ताः ।। ११ ।। तासामुपायविकल्पजाः सिद्धयः ।। १२ ।। इत्यिभयास्यत्कर्म नवममधिकरणम् ।

(१) स्कन्धावारितवेशः ॥१॥ स्कन्धावारप्रयाणम् ॥२॥ बलव्यसना-वस्कन्दकालरक्षणम् ॥३॥ कूटयुद्धिवकल्पाः ॥४॥ स्वसैन्योत्साहनम् ॥ ४॥ स्वबलान्यबलव्यायोगः॥६॥ युद्धभूमयः॥ ७॥ पत्त्यश्वरथहस्ति-कर्माणि॥ ८॥ पक्षकक्षीरस्यानां बलाग्रतो न्यूहिवभागः॥ ९॥ सारफल्गु-बलविभागः॥ १०॥ पत्त्यश्वरथहस्तियुद्धानि॥ ११॥ दण्डभोगमण्डला-संहतन्यूहन्यूहनम्॥ १२॥ तस्य प्रतिन्यूहसंस्थापनम्॥ १३॥

इति साङ्ग्रामिकं दशममधिकरणम्।

(२) भेदोपादानानि ॥ १ ॥ उपांशुदण्डः ॥ २ ॥

#### इति सङ्घवृत्तमेकादशमधिकरणम्।

(३) दूतकर्म ॥ १ ॥ मन्त्रयुद्धम् ॥ २ ॥ सेनामुख्यवधः ॥ ३ ॥ मण्डल-प्रोत्साहनम् ॥ ४ ॥ शस्त्राग्निरसप्रणिधयः ॥ ४ ॥ विवधासारप्रसारवधः ॥ ६ ॥ योगातिसंधानम् ॥ ७ ॥ दण्डातिसंधानम् ॥ ८ ॥ एकविजयः ॥ ९ ॥ इत्याबलीयसं द्वादशमधिकरणम् ।

और शत्रुजन्य आपत्तियाँ; ११. अर्थ, अनर्थ तथा संशयसंबंधी आपत्तियाँ; १२. उन आपत्तियों के प्रतीकारों के उपायों से प्राप्त होनेवाली सिद्धियाँ।

#### दसवाँ अधिकरण: संग्राम का निरूपण

(१) १. छावनी का निर्माण; २. छावनी का प्रयाण; ३. आपत्ति एवं आक्रमण के समय सेना की रक्षा; ४. कूटयुद्ध के भेद; ५. अपनी सेना को प्रोत्साहन; ६. अपनी और पराई सेना का प्रयोग; ७. युद्ध के योग्य भूमि; ८. पदाति, अश्व, रथ तथा हाथी आदि सेनाओं के कार्य; ६. पक्ष, कक्ष तथा उरस्य आदि विशेष व्यूहों का सेना के परिमाण के अनुसार व्यूहविभाग; १०. सार तथा फल्गु बलों का विभाग; ११. चतुरंग सेना का युद्ध; १२. दंडव्यूह, भोगव्यूह, मंडलव्यूह, असंगतव्यूह और उनके प्रकृतिव्यूह तथा विकृतिव्यूह की रचना; १३. उक्त दंडादि व्यूहों के प्रतिव्यूहों की रचना।

#### ग्यारहवाँ अधिकरण : संघवृत्त-निरूपण

(२) १ भेदकप्रयोग; २. उपाशुदंड ।

#### बारहवाँ अधिकरण : आबलीयस का निरूपण

(३) १. दूतकर्म; २. मंत्रयुद्ध; ३ सेनापितयों का वध; ४. राजमंडल की सहा-यता; ५. शस्त्र, अग्नि और रथों का गूढ़ प्रयोग; ६. विवध, आसार और प्रसार का नाश; ७. योगातिसंधान; ८. दंडातिसंधान; ६. एकविजय।

- (१) उपजापः ॥ १॥ योगवानम् ॥ २॥ अपसर्पप्रणिधिः॥ ३॥ पर्युपासनकर्म ॥ ४॥ अवमर्दः॥ ४॥ लब्धप्रशमनम् ॥ ६॥ इति दुर्गलम्भोपायस्त्रयोदशमधिकरणम्।
- (२) परघातप्रयोगः ॥ १ ॥ प्रलम्भनम् ॥ २ ॥ स्वबलोपघात-प्रतीकारः ॥ ३ ॥

#### इत्यौपनिषदं चतुर्दशमधिकरणम्।

(३) तन्त्रयुक्तयः ॥ १ ॥

इति तन्त्रयुक्तिः पञ्चदशमधिकरणम् ।

- (४) शास्त्रसमुद्देशः पञ्चदशाधिकरणानि सपञ्चाशदध्यायशतं साशी-तिप्रकरणशतं षट् श्लोकसहस्राणीति ।
  - (५) सुखग्रहणविज्ञेयं तत्त्वार्थपदिनिश्चितम् । कौटिल्येन कृतं शास्त्रं विमुक्तग्रन्थविस्तरम् ॥

इति प्रकरणाधिकरणसमुद्देशः।

#### तेरहवां अधिकरण : दुर्गप्राप्ति का निरूपण

(१) १. उपजाप; २. योगवामन; ३. गुप्तचरों का शत्रुदेश में निवास; ४. शत्रु के दुर्ग को वोड़ना; ६. जीते हुए दुर्ग में शांति कायम करना।

#### चौदहवां अधिकरण : औपनिषदिक-निरूपण

(२) १. शत्रुवध के प्रयोग; २. प्रलंभन योग; ३. शत्रुद्वारा अपनी सेना पर किये गए घातक प्रयोगों का प्रतीकार।

#### पन्द्रहवाँ अधिकरण : तंत्रयुक्ति का निरूपण

- (३) तंत्रयुक्तियाँ।
- (४) इस प्रकार सम्पूर्ण कौटिलीय अर्थशास्त्र में पन्द्रह अधिकरण; एक सौ पचास अध्याय; एक सौ अस्सी प्रकरण और छह हजार श्लोक हैं।

[ उक्त क्लोकसंख्या अक्षरों की गणना से दी गई है। बत्तीस अक्षरों का एक अनुष्टुप् छन्द होता है। यदि इस कौटिलीय अर्थशास्त्र के अक्षरों को अनुष्टुप् छन्द में बाँध दिया जाय तो छह हजार क्लोक बनते हैं।

(५) इस अर्थशास्त्र में तत्त्वार्थ और पदों का प्रयोग किया गया है। व्यर्भ विस्तार से यह ग्रन्थ सर्वथा मुक्त है। सरलमित बालक भी इस ग्रन्थ को सुखपूर्वक समभ सकते हैं। इस अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने बनाया है।

प्रकरण एवं अधिकरण का निरूपण समाप्त।

# विद्यासमुद्देशः आन्वीक्षकीस्थापना

- (१) आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्चेति विद्याः।
- (२) त्रयो वार्ता दण्डनीतिश्चेति मानवाः। त्रयीविशेषो ह्यान्वीक्षकीति।
- (३) वार्ता दण्डनीतिश्चेति बार्हस्पत्याः । संवरणमात्रं हि त्रयी लोक-यात्राविद इति ।
- (४) दण्डनीतिरेका विद्येत्यौशनसाः । तस्यां हि सर्वविद्यारम्भाः प्रति-बद्धा इति ।
- (४) चतस्र एव विद्या इति कौटिल्यः । ताभिर्धमिथौ यद्विद्यात्तद्विद्यानां विद्यात्वम् ।
- (६) साङ्ख्यं योगो लोकायतं चेत्यान्वीक्षकी । धर्माधमौ त्रय्यामर्थानथौ वार्तायां नयापनयौ दण्डनीत्याम् । बलाबले चैतासां हेतुभिरन्वीक्षमाणा-

#### विद्या-विषयक विचार : आन्वीक्षकी

- (१) आन्वीक्षकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति—ये चार विद्यायें हैं।
- (२) मनु सम्प्रदाय के अनुयायी आचार्य त्रयी, वार्ता और दण्डनीति, इन तीन विद्याओं को मानते हैं। उनका मत है कि आन्वीक्षकी का समावेश त्रयी के अन्तर्गत हो जाता है।
- (३) आचार्य बृहस्पति के अनुयायी विद्वान् केवल दो ही विद्वायें मानते हैं: वार्ता और दण्डनीति । उनके मतानुसार त्रयी तो दुनियादार (लोकयात्राविद्) लोगों की आजीविका का साधन मात्र है।
- (४) णुक्राचार्य के अनुयायी विद्वानों ने तो केवल दण्डनीति को ही विद्या माना है, और उसी को सम्पूर्ण विद्याओं का स्थान एवं कारण स्वीकार किया है।
- ( ५) किन्तु आचार्य कौटिल्य उक्त चारों विद्याओं को मानते हैं और उनकी यथार्थता धर्म तथा अधर्म के ज्ञान में बताते हैं।
- (६) सांख्य, योग और लोकायत (नास्तिक दर्शन), ये आन्वीक्षकी विद्या के अन्तर्गत हैं। इसी प्रकार त्रयी में धर्म-अधर्म का, वार्ता में अर्थ-अनर्थ का और दण्ड-नीति में सुशासन-दुःशासन का ज्ञान प्रतिपादित है। त्रयी आदि विद्याओं की प्रधानता-

न्वीक्षकी लोकस्योपकरोतिः व्यसनेऽभ्युदये च बुद्धिमवस्थापयतिः प्रज्ञा-वाक्यिकयावैशारद्यं च करोति।

(१) प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्। आश्रयः सर्वधर्माणां शश्वदान्वीक्षकी मता ।।

इति कौटिलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे विद्यासमुहेशे आन्वीक्षकीस्थापना नाम प्रथमोऽध्यायः।

-: o :--

अप्रधानता (बलाबल) को, भिन्न-भिन्न युक्तियों से, निर्धारित करती हुई आन्वीक्षकी विद्या लोक का उपकार करती है; सुख-दु:ख से वुद्धि को स्थिर रखती है; और सोचने, विचारने, बोलने तथा कार्य करने में सक्षम बनाती है।

(१) यह आन्वीक्षकी विद्या सर्वदा ही सब विद्याओं का प्रदीप, सभी कार्यों का साधन और सब धर्मों का आश्रय मानी गई है।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में पहला अध्याय समाप्त ।

अध्याय २

- (१) सामर्ग्यजुर्वेदास्त्रयस्त्रयी। अथर्ववेदेतिहासवेदौ च वेदाः। शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दोविचितिज्योतिषमिति चाङ्गानि।
- (२) एष त्रयीधर्मश्चतुर्णां वर्णानामाश्रमाणां च स्वधर्मस्थापनादौप-कारिकः।
- (३) स्वधर्मी ब्राह्मणस्याध्ययनमध्यापनं यजनं याजनं दानं प्रतिग्रह-श्चेति । क्षत्रियस्याध्ययनं यजनं दानं शस्त्राजीवो भूतरक्षणं च । वैश्यस्या-ध्ययनं यजनं दानं कृषिपाशुपात्ये वणिज्या च । शूद्रस्य द्विजातिशुश्रूषा वार्ता कारुकुशीलवकर्म च ।
- (४) गृहस्थस्य स्वकर्माजीवस्तुल्यैरसमार्नाषभिर्वेवाह्यमृतुगामित्वं देव-पित्रतिथिभृत्येषु त्यागः शेषभोजनं च ।
- (४) ब्रह्मचारिणः स्वाध्यायोऽग्निकार्याभिषेकौ भैक्षव्रतत्वमाचार्ये प्राणान्तिकी वृत्तिस्तदभावे गुरुपुत्रे सब्रह्मचारिणि वा ।

#### विद्या-विषयक विचार : त्रयी

- (१) साम, ऋक् तथा यजु, इन तीनों वेदों का समन्वित नाम ही त्रयी (तीनों वेद ) है। अथर्ववेद और इतिहासवेद ही वेद कहे जाते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्दोविचिति (विचिति = विचार, विवेक) और ज्योतिष, ये छह वेदांग हैं।
- (२) त्रयी में निरूपित यह धर्म, चारों वर्णों और चारों आश्रमों को अपने-अपने धर्म (कर्तव्य) में स्थिर रखने के कारण लोक का बहुत ही उपकारक है।
- (३) ब्राह्मण का धर्म अध्ययन-अध्यापन, यज्ञ-याजन और दान देना तथा दान लेना है। क्षित्रिय का धर्म है पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, शस्त्रबल से जीविकोपार्जन करना और प्राणियों की रक्षा करना। वैश्य का धर्म पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, कृषिकार्य एवं पशुपालन और व्यापार करना है। इसी प्रकार शूद्र का अपना धर्म है कि वह ब्राह्मण-क्षित्रय-वैश्य की सेवा करे; खेती, पशु-पालन तथा व्यापार करे; और शिल्प (कारीगरी), गायन, वादन एवं चारण, भाट आदि का कार्य करे।
- (४) गृहस्थ अपनी परम्परा के अनुकूल कार्यों द्वारा जीविकोपार्जन करे; सगोत्र तथा असगोत्र समाज में विवाह करे; ऋतुगामी हो; देव, पितर, अतिथि और भृत्यजनों को देकर सबसे अन्त में भोजन करे।
  - ( ५ ) ब्रह्मचारी का धर्म है कि वह नियमित स्वाध्याय करे; अग्निहोत्र रचे; नित्य

- (१) वानप्रस्थस्य ब्रह्मचर्यं भूमौ शय्या जटाऽजिनधारणमग्निहोत्रा-भिषेकौ देवतापित्रतिथिपूजा वन्यश्चाहारः।
- (२) परिवाजकस्य संयतेन्द्रियत्वमनारम्भो निष्किञ्चनत्वं सङ्गत्यागो भैक्षमनेकत्रारण्यवासो बाह्याभ्यन्तरं च शौचम्।
  - (३) सर्वेषामहिंसा सत्यं शौचमनसूयाऽऽनृशंस्यं क्षमा च।
- (४) स्वधर्मः स्वर्गायानन्त्याय च। तस्यातिक्रमे लोकः सङ्करा-दुच्छिद्येत।
  - (४) तस्मात्स्वधर्मं भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्। स्वधर्मं संदधानो हि प्रत्य चेह च नन्दति।।
  - (६) व्यवस्थितार्यमर्यादः कृतवर्णाश्रमस्थितिः । त्रय्याहि रक्षितो लोकः प्रसीदति न सीदति ॥

इति कौटिलीयार्थभास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकारणे विद्यासमुद्देशे त्रयीस्थापना द्वितीयोऽध्यायः ।

--: o :--

स्नान करे; भिक्षाटन करे; जीवनपर्यन्त गुरु के समीप रहे; गुरु की अनुपस्थिति में गुरुपुत्र अथवा अपने किसी समान शाखाध्यायी के निकट रहे।

- (१) वानप्रस्थी का धर्म है: ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना; भूमि पर शयन करना; जटा, मृगचर्म को धारण किये रहना; अग्निहोत्र तथा प्रतिदिन स्नान करना; देव, पितर एवं अभ्यागतों की सेवा-पूजा करना और वन के कन्द-मूल-फल पर निर्वाह करना।
- (२) संन्यासी का धर्म है: जितेन्द्रिय होना; वह किसी भी सांसारिक कार्य को न करे; निष्किचन बना रहे; एकाकी रहे; प्राणरक्षा मात्र के लिए स्वल्प आहार करे; समाज में न रहे; जंगल में भी एक ही स्थान पर न रहता रहे; मन, वचन, कर्म से अपना भीतर तथा बाहर पवित्र रखे।
- (३) प्रत्येक वर्ण और प्रत्येक आश्रम का धर्म है कि वह किसी भी प्रकार की हिंसा न करे; सत्य बोले; पवित्र बना रहे; किसी से ईर्ष्या न करे; दयावान् और क्षमाशील बना रहे।
- (४) अपने धर्म का पालन करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसका पालन न करने से वर्ण तथा कर्म में संकरता आ जाती है, जिससे लोक का नाश हो जाता है।
- (५) इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा को धर्म और कर्म मार्ग से भ्रष्ट न होने दे। अपनी प्रजा को धर्म और कर्म में प्रवृत्त रखने वाला राजा लोक और परलोक में मुखी रहता है।
- (६) पवित्र आर्यमर्यादा में अवस्थित, वर्णाश्रमधर्म में नियमित और त्रयी धर्म से रक्षित प्रजा दुखी नहीं होती, सदा सुखी रहती है।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में दूसरा अध्याय समाप्त।

# वार्तादण्डनीतिस्थापना

- (१) कृषिपाशुपात्ये वाणिज्या च वार्ता । धान्यपशुहिरण्यकुप्यविष्टि-प्रदानादौपकारिकी । तया स्वपक्षं परपक्षं च वशीकरोति कोशदण्डाभ्याम् ।
- (२) आन्वीक्षकीत्रयीवार्तानां योगक्षेमसाधनो दण्डः। तस्य नीति-र्दण्डनीतिः। अलब्धलाभार्थाः; लब्धपरिरक्षणीः रक्षितिववर्धनीः, वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी च।
- (३) तस्यामायत्ता लोकयात्रा । तस्माल्लोकयात्रार्थी नित्यमुद्यतदण्डः स्यात् । न ह्येवंविधं वशोपनयनमस्ति भूतानां यथा दण्ड इत्याचार्याः ।
- (४) नेति कौटिल्यः । तीक्ष्णदण्डो हि भूतानामुद्वेजनीयः । मृदुदण्डः पिरभूयते । यथाईदण्डः पूज्यः । सुविज्ञातप्रणीतो हि दण्डः प्रजा धर्मार्थ-कामैर्योजयति ।

#### विद्या-विषयक विचार : वार्ता और दण्डनीति

- (१) कृषि, पशुपालन और व्यापार, ये वार्ताविद्या के विषय हैं। यह विद्या, धान्य, पशु, हिरण्य, ताम्र आदि खनिज पदार्थ और नौकर-चाकर आदि की देने वाली परम उपकारिणी है। इसी विद्या से उपाजित कोश और सेना के बल पर राजा स्वपक्ष तथा परपक्ष को वश में कर लेता है।
- (२) आन्वीक्षकी, त्रयी और वार्ता, इन सभी विद्याओं की सुख-समृद्धि दण्ड पर निर्भर है। दण्ड (शासन) को प्रतिपादित करने वाली नीति ही दण्डनीति कह-लाती है। वही अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त कराती है; प्राप्त वस्तुओं की रक्षा करती है; रिक्षित वस्तुओं की वृद्धि करती है और वही संविद्धित वस्तुओं को समुचित कार्यों में लगाने का निर्देश करती है। उसी पर संसार की सारी लोकयात्रा निर्भर है। इस-लिए लोक को समुचित मार्ग पर ले चलने की इच्छा रखने वाला राजा सदा ही उद्यतदण्ड (दण्ड देने के लिए प्रस्तुत) रहे।
- (३) पुरातन आचार्यों का अभिमत है कि 'दण्ड के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है, जिससे सभी प्राणियों को सहज ही वश में किया जा सके'।
- (४) किन्तु आचार्य कौटिल्य इस युक्ति से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि 'कठोर दण्ड देने वाले राजा (निष्ठुर शासक) से सभी प्राणी उद्विग्न हो उठते

- (१) दुष्प्रणीतः कामक्रोधाभ्यामज्ञानाद्वानप्रस्थपरिव्राजकानि कोप-यति, किमङ्ग पुनर्गृ हस्थान् । अप्रणीतो हि मात्स्यन्यायमुद्भावयति । बलीयानबलं हि ग्रसते दण्डधराभावे । तेन गुप्तः प्रभवतीति ।
  - (२) चतुर्वर्णाश्रमो लोको राज्ञा दण्डेन पालितः। स्वधर्मकर्माभिरतो वर्तते स्वेषु वेश्मसु।।

इति कौटिलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे विद्यासमुद्देशे वार्त्तास्थापना दण्डनीतिस्थापना च तृतीयोऽध्यायः ।

--: 0:---

- (१) भली भाँति सोच-समभ कर प्रयुक्त दण्ड प्रजा को धर्म, अर्थ और काम में प्रवृक्त करता है। काम-क्रोध के वशीभूत होकर अज्ञानतापूर्वक अनुचित रीति से प्रयुक्त किया हुआ दण्ड, वानप्रस्थ और परिव्राजक जैसे निःस्पृह व्यक्तियों को भी कुपित कर देता है; फिर गृहस्थलोगों पर ऐसे दण्ड की क्या प्रतिक्रिया होगी, सोचा ही नहीं जा सकता है! इसके विपरीत, यदि दण्ड से व्यवस्था सर्वथा ही तोड़ दी जाय तो उसका कुप्रभाव यह होगा कि जैसे छोटी मछली को वड़ी मछली खा जाती है, वैसे ही बलवान् व्यक्ति, निर्वल व्यक्ति का रहना दूभर कर देगा। दण्ड-व्यवस्था के अभाव में सर्वत्र ही अराजकता फैल जाती है और निर्वल को बलवान् सताने लगता है; किन्तु दण्डधारी राजा से रक्षित दुर्वल भी बलवान् बना रहता है।
- (२) राजाकी दण्ड-व्यवस्था से रक्षित चारों वर्ण-आश्रम, सारा लोक, अपने-अपने धर्मकर्मों में प्रवृत्त होकर निरन्तर अपनी अपनी मर्यादा पर बने रहते हैं।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में तीसरा अध्याय समाप्त ।

हैं; किन्तु दण्ड में ढिलाई कर देने से भी लोक, राजा की अवहेलना करने लगता है। इसलिए राजा को समुचित दण्ड देने वाला होना चाहिए।

अध्याय ४

- (१) तस्माद्दण्डमूलास्तिस्रो विद्याः । विनयमूलो दण्डः प्राणभृतां योगक्षेमावहः ।
- (२) कृतकः स्वाभाविकश्च विनयः। क्रिया हि द्रव्यं विनयति नाद्र-व्यम्। शुश्रूषाश्रवणग्रहणधारणविज्ञानोहापोहतत्त्वाभिनिविष्टबुद्धि विद्या विनयति नेतरम्।
  - (३) विद्यानां तु यथास्वमाचार्यप्रामाण्याद्विनयो नियमश्च ।
- (४) वृत्तचौलकर्मा लिपि संख्यानं चोपयुञ्जीत । वृत्तोपनयनस्त्रयी-मान्वीक्षकों च शिष्टेभ्यः, वार्त्तामध्यक्षेभ्यः, दण्डनीति वक्तृप्रयोक्तृभ्यः ।
- (४) ब्रह्मचर्यं चाषोडशाद्वर्षात्। अतो गोदानं दारकर्म च। अस्य नित्यश्च विद्यावृद्धसंयोगो विनयवृद्धचर्यं तन्मूलत्वाद्विनयस्य।

#### वृद्धजनों की संगति

- (१) यही कारण है कि आन्वीक्षकी, त्रयी और वार्ता, इन तीनों विद्याओं का अस्तित्व दण्डनीति पर आधारित है। शास्त्रविहित उचित रीति से प्रयुक्त दण्ड प्रजा के योगक्षेम का साधक होता है।
- (२) विनय (शिक्षा) दो प्रकार का होता है: १. कृतक (कृत्रिम, बनावटी, नैमित्तिक) और २. स्वाभाविक (स्वतःसिद्ध)। शिक्षा सुपात्र को हीं योग्य बना सकती है, अपात्र को नहीं। विद्या से वही योग्य हो सकते हैं, जो कि शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, विज्ञान, ऊहापोह (तर्क-वितर्क) में विवेक तथा बुद्धि से काम लेते हैं।
- (३) विभिन्न विद्याओं के विभिन्न आचार्यों के मतानुसार ही शिष्य का शिक्षण और नियमन होना चाहिए।
- (४) मुण्डन-संस्कार के बाद वर्णमाला और अङ्कमाला का अभ्यास करे। उप-नयन के बाद सदाचारशील विद्वान् आचार्यों से त्रयी तथा आन्वीक्षकी, विभागीय अध्यक्षों से वार्ता और वक्ता-प्रयोक्ता विशेषज्ञों (सिन्ध, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव आदि के आचार्यों) से दण्डनीति की शिक्षा ग्रहण करे।
- (५) सोलह वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य का पालन करे। तदनन्तर समावर्तन संस्कार (केशान्त कर्म) और विवाह करे। विवाह के बाद अपने विनय (शिक्षा) की वृद्धि

- (१) पूर्वमहर्भागं हस्त्यश्वरथप्रहरणिवद्यासु विनयं गच्छेत्। पश्चिम-मितिहासश्रवणे। पुराणिमितिवृत्तमाख्यायिकोदाहरणं धर्मशास्त्रमर्थशास्त्रं चेतीतिहासः। शेषमहोरात्रभागमपूर्वग्रहणं गृहीतपरिचयं च कुर्यात्। अगृहीतानामाभीक्ष्यश्रवणं च।
- (२) श्रुताद्धि प्रज्ञोपजायते; प्रज्ञाया योगो योगादात्मवत्तेति विद्या-सामर्थ्यम् ।
  - (३) विद्याविनीतो राजा हि प्रजानां विनये रतः। अनन्यां पृथिवीं भुङ्क्ते सर्वभूतहिते रतः॥

इति कौटिलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे वृद्धसंयोगः चतुर्थोऽध्यायः।

--: 0 :---

के लिए सदा ही विद्याबृद्ध पुरुषों का सहवास करे, क्योंकि सारा विनय उन्हीं पर निर्भर है।

- (१) दिन का पहिला भाग हाथी, घोड़ा, रथ, अस्त्र-शस्त्र आदि विद्याओं की शिक्षा में बिताये। दिन के दूसरे भाग को इतिहास सुनने में लगाये। पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण (मीमांसा), धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र, ये सभी विषय इतिहास हैं। दिन और रात के बाकी बचे समय में नये ज्ञान का अर्जन और अधीत ज्ञान का मनन-चिन्तन करे। जो विषय एक बार सुनने में बुद्धिस्थ न हो सके, उसको बार-बार सुने।
- (२) क्योंकि शास्त्र-श्रवण से बुद्धि का विकास होता है; उससे योगशास्त्रों में रुचि और योग से आत्मबल प्राप्त होता है। यही विद्या का सुपरिणाम है।
- (३) जो विद्वान् राजा प्राणिमात्र की हितकामना में लगा रहता है और प्रजा के शासन तथा शिक्षण में तत्पर रहता है, वह चिरकाल तक पृथिवी का निर्बाध शासन करता है।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में चौथा अध्याय समाप्त ।

# इन्द्रिय-जयः अरिषड्वर्गत्यागः

- (१) विद्याविनयहेतुरिन्द्रियजयः; कामक्रोधलोभमानमदहर्षत्यागा-त्कार्यः । कर्णत्वगक्षिजिह्याष्ट्राणेन्द्रियाणां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धेष्वविप्रति-पत्तिरिन्द्रियजयः ।
- (२) शास्त्रार्थानुष्ठानं वा । कृत्स्नं हि शास्त्रमिदमिन्द्रियजयः । तिद्व-रुद्धवृत्तिरवश्येन्द्रियश्चातुरन्तोऽपि राजा सद्यो विनश्यति । यथा दाण्डक्यो नाम भोजः कामाद् ब्राह्मणकन्यामिभमन्यमानः सबन्धुराष्ट्रो विननाश । करालश्च वैदेहः । कोपाज्जनमेजयो ब्राह्मणेषु विकान्तस्तालजङ्घश्च भृगुषु । लोभादैलश्चातुर्वर्ण्यमत्याहारयमाणः सौवीरश्चाजिबन्दुः । मानाद्रावणः परदारानप्रयच्छन् । दुर्योधनो राज्यादंशं च । मदाद् डम्भोद्भवो भूताव-

#### काम-क्रोधादि छह शत्रुओं का परित्याग

- (१) विद्या और विनय का हेतु इन्द्रियजय है; अतः काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष के त्याग से इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कान, त्वचा, नेत्र, जीभ और नासिका को उनके विषयों: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध में प्रवृत्त न होने देना ही इन्द्रियजय कहलाता है।
- (२) अथवा शास्त्रों में प्रतिपादित कर्तव्यों के सम्यक् अनुष्ठान को ही इन्द्रियजय कहते हैं। सारे शास्त्रों का मूल कारण इन्द्रियजय है। शास्त्रविहित कर्तव्यों के विपरीत आचरण करने वाला इन्द्रिय-लोलुप राजा सारी पृथिवी का अधिपित होता हुआ भी शीम्र ही नष्ट हो जाता है। उदाहरणस्वरूप भोजवंशीय दाण्डक्य नामक राजा काम-वश ब्राह्मणकन्या का अपहरण करने के अपराध में, उसके पिता के शाप से, सप-रिवार एवं सराष्ट्र विनष्ट हो गया। यही गित विदेह देश के राजा कराल की भी हुई। क्रोधवश राजा जनमेजय भी ब्राह्मणों से कलह कर बैठा और वह भी उनके शाप से नष्ट हो गया। इसी प्रकार भृगुवंशियों से कलह करने पर तालजंघ की भी दुर्गत हुई। लोभाभिभूत होकर इला का पुत्र पुरूरवा, चारों वर्णों से अत्याचारपूर्वक धन का अपहरण करने के कारण, उनके अभिशाप से मारा गया। यही हाल सौवीर देश के राजा अजबिन्दु का भी हुआ। अभिमानी रावण पर-पत्नी के अपहरण के अपराध से और दुर्योधन अपने भाइयों को राज्य का भाग न देने के अन्याय से मारे

मानी हैहयश्चार्जुनः । हर्षाद्वातापिरगस्त्यमत्यासादयन्वृष्णिसंघश्च द्वैपायन-मिति ।

(१) एते चान्ये च बहवः शत्रुषड्वर्गमाश्रिताः। सबन्धुराष्ट्रा राजानो विनेशुरजितेन्द्रियाः॥ शत्रुषड्वर्गमुत्सृज्य जामदग्न्यो जितेन्द्रियः॥ अम्बरीषश्च नाभागो बुभुजाते चिरं महीम्॥

इति कौटिलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमेऽधिकरणे इन्द्रियजये अरिषड्वर्गत्यागः पश्चमोऽध्यायः ।

<del>--:</del> • :---

गये। मदोन्मत्त् राजा डम्भोद्भव अपनी प्रजा का तिरस्कार करता रहा; अन्त में नर-नारायण के साथ युद्ध करते हुए वह भी विनाश को प्राप्त हुआ। इसी कारण हैहयराज अर्जुन, परशुराम के हाथ से मारा गया। हर्ष के वशीभूत होकर वातापि नाम का असुर, अगस्त्य ऋषि के साथ प्रवश्वना करते हुए और यादवसंघ, द्वैपायन ऋषि के साथ कपट के अपराध में शापवश मृत्युमुख में जा पहुँचे।

(१) कामादि छह शत्रुओं के वश में होकर, ऊपंर गिनाये गए राजाओं के अतिरिक्त दूसरे भी बहुत से राजा, सबन्धु-बान्धव एवं सराज्य नष्ट हो गये। किन्तु जामदग्न्य (परशुराम), अम्बरीष और नाभाग (नभाग का पुत्र) जैसे जितेन्द्रिय राजाओं ने चिरकाल तक इस पृथिवी का निष्कण्टक राज्य भोगा।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।

-: o :--

#### अध्याय ६

- (१) तस्मादिरषड्वर्गत्यागेनेन्द्रियजयं कुर्वीत । वृद्धसंयोगेन प्रज्ञां, चारेण चक्षुरुत्थानेन योगक्षेमसाधनं, कार्यानुशासनेन स्वधर्मस्थापनं, विनयं विद्योपदेशेन, लोकप्रियत्वमर्थसंयोगेन, हितेन वृत्तिम् ।
- (२) एवं वश्येन्द्रियः परस्त्रीद्रव्यहिंसाश्च वर्जयेत् । स्वप्नं लौल्यमनृत-मुद्धतवेषत्वमनर्थसंयोगं चः अधर्मसंयुक्तमानर्थसंयुक्तं च व्यवहारम् ।
- (३) धर्मार्थाविरोधेन कामं सेवेत । न निःसुखः स्यात् । समं वा त्रिवर्गमन्योन्यानुबन्धम् । एको ह्यत्यासेवितो धर्मार्थकामानामात्मानमितरौ च पीडयति ।

#### साधु-स्वभाव राजा की जीवनचर्या

- (१) इसलिए, कामं-क्रोधादि छहों शत्रुओं का सर्वथा परित्याग करके इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करे। विद्वान् पुरुषों की सङ्गिति में रहकर बुद्धि का विकास करे। गुप्तचरों द्वारा स्वराष्ट्र एवं परराष्ट्र के वृत्तान्त को अवगत करे। उद्योग के द्वारा राज्य के योग-क्षेम का सम्पादन करे। राजकीय नियमों द्वारा अपने-अपने धर्म पर दृढ़ बने रहने के लिए प्रजा पर नियन्त्रण रखे। शिक्षा के प्रचार-प्रसार से प्रजा को विनम्र और शिक्षित बनावे। प्रजाजनों को धन-सम्मान प्रदान कर अपनी लोक-प्रियता को बनाये रखे। दूसरों का हित करने में उत्सुक रहे।
- (२) इस प्रकार इन्द्रियों को वश में रखता हुआ वह (राजा) पराई स्त्री, पराया धन और हिंसाप्रवृति को सर्वथा त्याग दे। कुसमय शयन करना, चञ्चलता, भूठ बोलना, अविनीत वृत्ति बनाये रखना, इस प्रकार के आचरणों को और इस प्रकार के आचरण वाले लोगों की सङ्गति को वह छोड़ दे। उसको चाहिए कि वह अधर्माचरण और अनर्थकारी व्यवहार का भी परित्याग कर दे।
- (३) काम का भी वह सेवन करे; किन्तु उससे धर्म और अर्थ को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे। सर्वथा सुखरहित जीवन-यापन न करे। परस्पर अनुबद्ध धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग का सन्तुलित उपभोग करे। इस त्रिवर्ग का असन्तुलित उपभोग बड़ा दुःखदायी सिद्ध होता है।

- (१) अर्थ एव प्रधान इति कौटिल्यः; अर्थमूलौ हि धर्मकामाविति ।
- (२) मर्यादां स्थापयेदाचार्यानमात्यान् वा। य एनमपायस्थानेभ्यो वारयेयुः । छायानालिकाप्रतोदेन वा रहिस प्रमाद्यन्तमभितुदेयुः ।
  - (३) सहायसाध्यं राजत्वं चक्रमेकं न वर्तते। कुर्वीत सचिवांस्तस्मात्तेषां च शृणुयान्मतम् ॥

इति कौटिलीयार्थेशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे इन्द्रियजये राजिंववृत्तं षष्ठोऽध्यायः।

-: 0 :---

- (१) आचार्य कौटिल्य का अभिमत है कि 'धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में अर्थ प्रधान है, धर्म और काम अर्थ पर निर्भर हैं'।
- (२) गुरुजन और अमात्यवर्ग राजा की मर्यादा को निर्धारित करें। वे ही राजा को अनर्थकारी कार्यों से रोकते रहें। यदि वह एकान्त में प्रमाद करता हुआ बेसुध हो तो समय-सूचक यन्त्र द्वारा अथवा घंटा आदि बजाकर उसको उद्बुद्ध करें।
- (३) एक पहिये की गाड़ी की भाँति राजकाज भी बिना सहायता-सहयोग से नहीं चलाया जा सकता है: इसलिए राजा को चाहिए कि वह सुयोग्य अमात्यों की नियुक्ति कर उनके परामशौं को हृदयंगम करे।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में ब्रठवा अध्याय समाप्त ।

-: 0 :--

# अमात्यनियुक्तिः

- (१) सहाध्यायिनोऽमात्यान् कुर्वीत, दृष्टशौचसामर्थ्यत्वादिति भार-द्वाजः । ते ह्यस्य विश्वास्या भवन्तीति ।
- (२) नेति विशालाक्षः । सहक्रीडितत्वात् परिभवन्त्येनम् । ये ह्यस्य गुह्यसधर्माणस्तानमात्यान् कुर्वीत, समानशीलव्यसनत्वात् । ते ह्यस्य मर्मज्ञ-भयान्नापराध्यन्तीति ।
- (३) साधारण एष दोष इति पराशरः। तेषामिप मर्मज्ञभयाकृता-कृतान्यनुवर्तेत।
  - (४) यावद्भयो गुह्यमाचष्टे जनेभ्यः पुरुषाधिपः। अवशः कर्मणा तेन वश्यो भवति तावताम्॥

#### अमात्यों की नियुक्ति

- (१) आचार्य भारद्वाज का अभिमत है कि 'राजा, अपने सहपाठियों को अमात्य पद पर नियुक्त करे; क्योंकि उनके हृदय की पिवत्रता से वह सुपरिचित होता है; उनकी कार्यक्षमता को भी वह जान चुका होता है। ऐसे ही अमात्य राजा के विण्वासपात्र होते हैं'।
- (२) आचार्य विशालाक्ष का कहना है कि 'ऐसा उचित नहीं। एक साथ खेलने, तथा उठने-बैठने के कारण सहपाठी अमात्य राजा का तिरस्कार कर सकते हैं। इसलिए अमात्य उनको बनाना चाहिए जो कि गुप्तकार्यों में राजा का साथ देते रहे हों। समान शील और समान व्यसन होने के कारण ऐसे लोग गुप्त बातों का. भेद खुल जाने के भय से, राजा का अपमान नहीं करते हैं'।
- (३) आचार्य पराशर के मत से आचार्य विशालाक्ष की युक्तियाँ दोषपूर्ण हैं। पराशर का कहना है कि यह बात तो दोनों ही पक्षों पर एक समान चिरतार्थ होती है। ऐसा करने से यह भी तो संभव है कि गुप्त बातों का भेद खुल जाने के भय से राजा ही अमात्य की कठपुतली बन जाय ! क्योंकि:
- (४) राजा जिन लोगों से जितना ही अपनी गुप्त बातें प्रकट करता है, उतना ही शक्ति से क्षीण होकर वह उनके वश में हो जाता है।

- (१) य एनमापत्सु प्राणाबाधयुक्तास्वनुगृह्णीयुस्तानमात्यान् कुर्वीत, दृष्टानुरागत्वादिति ।
- (२) नेति पिशुनः । भक्तिरेषा न बुद्धिगुणः । संख्यातार्थेषु कर्मसु नियुक्ता ये यथादिष्टमर्थं सिवशेषं वा कुर्युस्तानमात्यान् कुर्वीत, दृष्टगुण-त्वादिति ।
- (३) नेति कौणपदन्तः । अन्यैरमात्यगुणैरयुक्ता ह्येते । पितृपैतामहा-नमात्यान् कुर्वीत, दृष्टापदानत्वात् । ते ह्योनमपचरन्तमपि न त्यजन्ति, सगन्धत्वात् । अमानुषेष्वपि चैतद् दृश्यते—गावो ह्यसगन्धं गोगणमितकम्य सगन्धेष्वेवावतिष्ठन्ते इति ।
- (४) नेति वातव्याधिः। ते ह्यस्य सर्वमपगृह्य स्वामिवत् प्रचर-न्तीति । तस्मान्नीतिविदो नवानमात्यान् कुर्वीत । नवास्तु यमस्थाने दण्ड-धरं मन्यमाना नापराध्यन्तीति ।
- (१) इसलिए जो पुरुष राजा की प्राणघातक आपत्तियों में रक्षा करें, उनको अमात्य नियुक्त करना चाहिए। उनके अनुराग की परीक्षा राजा कर चुका होता है।
- (२) आचार्य पिशुन इसको भक्ति कहते हैं। उनका कहना है कि 'प्राणों की चिन्ता न करके राजा की सहायता करना भक्ति है, सेवाधर्म है; वह बुद्धि का प्रमाण नहीं; जो कि अमात्य का सर्वोच्च गुण है। इसलिए अमात्य पद पर उन्हीं को नियुक्त करना चाहिए जो कि विशिष्ट राजकीय कार्यों पर नियुक्त होकर अपने कार्यों को विशेष योग्यता के साथ संपन्न करके दिखा दें, क्योंकि इस ढंग पर उनके बुद्धि-वैशिष्ट्य की परीक्षा हो जाती है'।
- (३) आचार्य कौणपदन्त उक्त मत को नहीं मानते । उनका कहना है कि ऐसे लोग अमात्योचित गुणों से शून्य होते हैं। अमात्यपद जिनको वंश-परम्परा से उपलब्ध रहा हो, उन्हीं को इस पद पर नियुक्त करना चाहिए । वे ही उसकी सम्पूर्ण रीति-नीति से सुपरिचित होते हैं। यही कारण है कि वे अपना अपकार होने पर भी, परम्परागत सम्बन्ध के कारण राजा को नहीं छोड़ते। यह बात पशु-पक्षियों तक में देखी जाती है: गाय, अपरिचित गोष्ठ को छोड़कर परिचित गोष्ठ में ही जाकर ठहरती है'।
- (४) आचार्य वातव्याधि, आचार्य कौणपदन्त के अभिमत के समर्थक नहीं हैं। उनकी मान्यता है कि 'इस प्रकार के अमात्य; राजा के सर्वस्व को अपने अधीन करके, राजा के समान स्वतन्त्र वृत्ति वाले हो जाते हैं। इसलिए नीतिकुशल राजा नये व्यक्तियों को ही अमात्य नियुक्त करे। नये अमात्य, दण्डधारी राजा को यम का दूसरा अवतार समभ कर, उसकी कभी भी अवमानना नहीं करते हैं।'

- (१) नेति बाहुदन्तीपुत्रः । शास्त्रविददृष्टकर्मा कर्मसु विषादं गच्छेत् । अभिजनप्रज्ञाशौचशौर्यानुरागयुक्तानमात्यान् कुर्वीत, गुणप्राधान्यादिति ।
- (२) सर्वमुपपन्नमिति कौटिल्यः। कार्यसामर्थ्याद्धि पुरुषसामर्थ्यं कल्प्यते सामर्थ्यतश्च ।
  - (३) विभज्यामात्यविभवं देशकालौ च कर्म च। अमात्याः सर्व एवते कार्याः स्युनं तु मन्त्रिणः ॥

इति विनयाधिकारिके प्रथमाऽधिकरणेऽमात्योत्पत्तिनामकः सप्तमोऽध्यायः ।

--: o :---

- ( १ ) आचार्य बाहुदन्तीपुत्र ( इन्द्र ) के मत से यह भी ठीक नहीं है । वे कहते हैं 'नीतिशास्त्रपारंगत, किन्तु क्रियात्मक अनुभव से शून्य व्यक्ति राजकार्यों को नहीं कर सकता है। इसलिए जो लोग कुलीन, बुद्धिमान, विश्वासपात्र, वीर और राज-भक्त हों, उनको अमात्य पद पर नियुक्त करना चाहिए। उनमें गुणों की प्रधानता होती है।'
- (२) आचार्य कौटिल्य के मतानुसार, भारद्वाज से लेकर बाहुदन्तीपुत्र तक की विचार-परम्परा, अपने-अपने स्थान पर ठीक है। 'किसी भी पुरुष के सामर्थ्य की स्थिति उसके कार्यों की सफलता पर निर्भर है, और उसकी यह कार्यक्षमता उसकी विद्या बुद्धि के बल पर ही आंकी जा सकती है। 'इसलिए:
- (३) राजा को चाहिए कि वह सहपाठी आदि की भी सर्वथा अवहेलना न करे। उसके लिए वह परमावश्यक है कि वह विद्या, बुद्धि, साहस, गुण, दोष, देश, काल और पात्र का विचार करके ही अमात्यों की नियुक्ति करे; किन्तु उन्हें अपना मन्त्री कदापि न बनाये।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में सातवाँ अध्याय समाप्त।

# मन्त्रि-पुरोहितयोर्नियुक्तिः

- (१) जानपदोऽभिजातः स्ववग्रहः कृतशिल्पश्चक्षुष्मान् प्राज्ञो धारिय-ष्णुर्दक्षो वाग्मी प्रगल्भः प्रतिपत्तिमानुत्साहप्रभावयुक्तः क्लेशसहः शुचिर्मेत्रो दृढभक्तिः शीलबलारोग्यसत्त्वसंयुक्तः स्तम्भचापल्यर्वाजतः संप्रियो वैराणामकर्तेत्यमात्यसंपत् । अतः पादार्धगुणहीनौ मध्यमावरौ ।
- (२) तेषां जनपदमवग्रहं चाप्यतः परीक्षेत, समानविद्येभ्यः शिल्पं शास्त्रचक्षुष्मत्तां चः कर्मारम्भेषु प्रज्ञां धारियष्णुतां दाक्ष्यं चः कथायोगेषु वाग्मित्वं प्रागल्भ्यं प्रतिभानवत्त्वं चः आपद्युत्साहप्रभावौ क्लेशसहत्वं चः संव्यवहाराच्छौचं मैत्रतां दृढभिक्तत्वं चः संवासिभ्यः शीलबलारोग्यसत्त्व-योगमस्तम्भमचापल्यं चः प्रत्यक्षतः संप्रियत्वमवैरित्वं च।

#### मन्त्री और पुरोहित की नियुक्ति

#### मन्त्री की योग्यताः

- (१) स्वदेशोत्पन्न, कुलीन, अवगुणशून्य, निपुण सवार एवं लिलतकलाओं का ज्ञाता, अर्थशास्त्र का विद्वान्, बुद्धिमान्, स्मरणशक्तिसम्पन्न, चतुर, वाक्पटु, प्रगल्भ (दबंग), प्रतिवाद तथा प्रतिकार करने में समर्थ, उत्साही, प्रभावशाली, सिहण्णु, पवित्र, मित्रता के योग्य, दृढ़, स्वामिभक्त, सुशील, समर्थ, स्वस्थ, धैर्यवान्, निरिभमानी, स्थिरप्रकृति, प्रियदर्शी और द्वेषवृत्तिरिहत पुरुष प्रधानमन्त्री पद के योग्य है। जिनमें इसके एक-चौथाई या आधी योग्यताएँ हों उन्हें मध्यम या निकृष्ट मन्त्री समभना चाहिए।
- (२) मन्त्री नियुक्त करने से पूर्व राजा को चाहिए कि वह प्रामाणिक, सत्य-वादी एवं आप्त पुरुषों के द्वारा उनके निवासस्थान तथा उनकी आर्थिक स्थिति का; सहपाठियों के माध्यम से उनकी योग्यता तथा शास्त्रप्रवेश का; नये-नये कार्यों में नियुक्त कर उनकी बुद्धि, स्मृति तथा चतुराई का; व्याख्यानों एवं सभाओं के माध्यम से उनकी वाक्पदुता, प्रगल्भता एवं प्रतिभा का; आपित्तयों से उनके उत्साह, प्रभाव तथा सहिष्णुता का; व्यवहार से उनकी पिवत्रता, मित्रता एवं दृढ़ स्वामिभिक्त का; सहवासियों एवं पड़ोसियों के माध्यम से उनके शील, बल, स्वास्थ्य, गौरव, अप्रमाद तथा स्थिरवृत्ति का पता लगाये और उनके मधुरभाषी स्वभाव तथा द्वेषरिहत प्रकृति की परीक्षा स्वयं राजा करे।

- (१) प्रत्यक्षपरोक्षानुमेया हि राजवृत्तिः । स्वयंदृष्टं प्रत्यक्षं, परोपदिष्टं परोक्षं, कर्मसु कृतेनाकृतावेक्षणमनुमेयम् । यौगपद्यात्तु कर्मणामनेकत्वादने- कस्थत्वाच्च देशकालात्ययो मा भूदिति परोक्षममात्यैः कारयेदित्यमात्य- कर्म ।
- (२) पुरोहितमुदितोदितकुलशीलं षडङ्गे वेदे दैवे निमित्ते दण्डनीत्यां चाभिविनीतमापदां दैवमानुषीणाम् अथर्वभिरुपायैश्च प्रतिकर्तारं कुर्वीत । तमाचार्यं शिष्यः, पितरं पुत्रो, भृत्यः स्वामिनमिव चानुवर्तेत ।
  - (३) ब्राह्मणेनैधितं क्षत्रं मन्त्रिमन्त्राभिमन्त्रितम्। जयत्यजितमत्यन्तं शास्त्रानुगतशस्त्रितम्।।

इति विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे मन्त्रिपुरोहितयोनियुक्तिर्नामाष्टमोऽध्यायः ।

-: o :--

(१) प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय, राजा के व्यवहार की ये तीन विधियाँ हैं। स्वयं देखा हुआ प्रत्यक्ष, दूसरों के माध्यम से जाना हुआ परोक्ष और सम्पादित कार्यों से किये जाने वाले कार्यों का अनुमान करना ही अनुमेय कहलाता है। कार्यों की विधियाँ और उनके विधान एक जैसे नहीं हैं। राजा उन कार्यों को अकेला नहीं कर सकता है। जिससे कार्यों के सम्पादन में देश-काल का अतिक्रमण न हो, एतदर्थ, अमात्यों के द्वारा परोक्षरूप से राजा उन कार्यों को कराये। इसी हेतु अमात्यों की नियुक्ति और परीक्षा के लिए ऊपर वैसा विधान किया गया है।

#### पुरोहित की योग्यता:

- (२) उच्चकुलोत्पन्न; शील-गुणसम्पन्न; वेद-वेदाङ्गों का ज्ञाता; ज्योतिषशास्त्र, शकुनशास्त्र, दण्डनीति में पारङ्गत; अथर्ववेद में निर्दिष्ट उपायों द्वारा दैवी तथा मानुषी विपत्तियों का प्रतिकार करने वाला; इन योग्यताओं से सम्पन्न पुरोहित को नियुक्त करना चाहिए। जैसे आचार्य के पीछे शिष्य, पिता के पीछे पुत्र और स्वामी के पीछे भृत्य चलता है, वैसे ही राजा को पुरोहित का अनुगामी होना चाहिए।
- (३) इस प्रकार ब्राह्मण पुरोहित से संविधित, सर्वगुणसम्पन्न योग्य मिन्त्रयों के परामर्श से अभिरक्षित और शास्त्रोक्त अनुष्ठानों का आचरण करने वाला राजकुल युद्ध के बिना भी अजेय एवं अलभ्य वस्तुओं को सहज ही में स्वायत्त कर लेता है।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में आठवां अध्याय समाप्त ।

# उपधाभिः शोचाशोचज्ञानममात्यानाम्

- (१) मन्त्रिपुरोहितसखः सामान्येष्वधिकरणेषु स्थापिवत्वाऽमात्यानुप-धाभिः शोधयेत् ।
- (२) पुरोहितमयाज्ययाजनाध्यापने नियुक्तममृष्यमाणं राजावक्षिपेत्। सित्रिभिः शपथपूर्वमेकैकममात्यमुपजापयेत्—अधामिकोऽयं राजा, साधुधामिकमन्यमस्य तत्कुलीनमवरुद्धं कुल्यमेकप्रग्रहं सामन्तमाटिवकमौपपादिकं वा प्रतिपादयामः। सर्वेषामेतद्रोचते, कथं वा तवेति ? प्रत्याख्याने शुचि-रिति धर्मोपधा।
- (३) सेनापितरसत्प्रतिग्रहणाविक्षप्तः सित्त्रिभरेकंकममात्यमुपजापये-ल्लोभनीयेनार्थेन राजिवनाशाय—सर्वेषामेतद्रोचते, कथं वा तवेति ? प्रत्या-ख्याने शुचिरित्यर्थोपधा ।

#### गुप्त उपायों से अमात्यों के आचरणों की परीक्षा

- (१) सामान्य पदों पर अमात्यों की नियुक्ति करके, मन्त्री और पुरोहित के सहयोग से राजा, गुप्त उपायों के द्वारा उनके आचरणों की परीक्षा करे।
- (२) धर्मोपधा से राजा, पुरोहित को किसी नीच जाित के यहाँ यज्ञ करने तथा पढ़ाने के लिए नियुक्त करे। जब पुरोहित इस कार्य के लिए निषेध करे तो राजा उसको उसके पद से च्युत कर दे। वह पदच्युत पुरोहित गुप्तचर स्त्री-पुरुषों के माध्यम से शपथपूर्वक प्रत्येक अमात्य को राजा से भिन्न कराये। वह कहे 'यह राजा बड़ा अधार्मिक है। हमें चाहिए कि उसके स्थान पर, उसके ही वंशज किसी श्रेष्ठ पुरुष को, किसी धार्मिक व्यक्ति को, समीप के किसी सामन्त को, अर्थवा किसी जंगल के स्वामी को, या जिसको भी एकमत होकर हम निश्चित कर लें, उसको, नियुक्त करें। मेरे इस प्रस्ताव को सब ने स्वीकार कर लिया है। बताओ, तुम्हारी क्या राय है?' पुरोहित की यह बात सुनकर यदि अमात्य उसको स्वीकार न करे तो उसे पवित्र हृदय वाला समभना चाहिए। गुप्त धार्मिक उपायों द्वारा अमात्य के हृदय की पवित्रता की परीक्षा को 'धर्मोपधा' कहते हैं।
- (३) अर्थोपघा से राजा, किसी निन्दनीय या अपूज्य व्यक्ति का सत्कार करने के लिए, सेनापित को आदेश दे। राजा की इस बात से जब सेनापित रुष्ट हो जाय

- (१) परिव्राजिका लब्धिवश्वासान्तःपुरे कृतसत्कारा महामात्रमेकैक-मुपजपेत्—राजमहिषी त्वां कामयते । कृतसमागमोपाया महानर्थश्चते भवि-ष्यतीति । प्रत्याख्याने शुचिरिति कामोपधा ।
- (२) प्रवहणिनिमत्तमेकोऽमात्यः सर्वानमात्यानावाहयेत् । तेनोद्वेगेन राजा तानवरुन्ध्यात् । कापिटकच्छात्रः पूर्वावरुद्धस्तेषामर्थमानावक्षिप्तमेकै-कममात्यमुपजपेत्—असत्प्रवृत्तोऽयं राजा, सहसैनं हत्वाऽन्यं प्रतिपादयामः । सर्वेषामेतद्रोचते, कथं वा तवेति ? प्रत्याख्याने शुचिरिति भयोपधा ।
  - (३) तत्र धर्मोपधाशुद्धान् धर्मस्थीयकण्टकशोधनेषु स्थापयेत्, अर्थो-

तो राजा उसको भी पदच्युत कर दे। वह पदच्युत अपमानित सेनापित गुप्तभेदियों द्वारा अमात्य को धन का प्रलोभन देकर उसे पूर्वोक्त विधि से राजा के विनाश के लिए उकसाये। वह कहे 'मेरी इस युक्ति को सभी ने स्वीकार कर लिया है। बताओ, तुम्हारी क्या सम्मित है?' सेनापित की यह बात सुनकर अमात्य यदि उसका विरोध करे तो समभ लेना चाहिए कि वह पिवत्र हृदय वाला है। गुप्त आर्थिक उपायों द्वारा अमात्य के हृदय की पिवत्रता की परीक्षा को ही 'अर्थोपधा' कहते हैं।

- (१) कामोपधा से राजा किसी सन्यासिनी का वेष धारण करने वाली विशेष गुप्तचर स्त्री को अन्तःपुर में ले जाकर उसका अच्छा स्वागत-सत्कार करे और फिर वह एक-एक अमात्य के निकट जाकर कहे 'महामात्य, महारानी जी आप पर आसक्त हैं। आपके समागम के लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था कर दी है। इससे आपको यथेष्ट धन भी प्राप्त होगा।' अमात्य यदि उसका विरोध करे तो उसे पवित्रचित्त समभना चाहिए। गुप्त कामसम्बन्धी उपायों द्वारा अमात्य के हृदयं की पवित्रता की परीक्षा को ही 'कामोपधा' कहते हैं।
- (२) भयोपधा से नौका-विहार के लिए एक अमात्य दूसरे अमात्यों को बुलाये; इस प्रस्ताव पर राजा उत्तेजित होकर उन सब को दण्डित कर दे। तदनन्तर राजा द्वारा पहले अपकृत हुआ कपट-वेषधारी छात्र (छात्र के वेश में गुप्तचर) उस तिरस्कृत एवं दण्डित अमात्य के निकट जाकर उससे कहे 'यह राजा बहुत ही बुरा है। इसका वध करके हम किसी दूसरे राजा को उसके स्थान पर नियुक्त करें। सभी अमात्यों को यह स्वीकृत है। कहिए, आपकी क्या राय है?' अमात्य यदि उसका विरोध करे तो उसको शुचिचित्त समभना चाहिए। गुप्तभय सम्बन्धी उपायों द्वारा अमात्य की शुचिता की परीक्षा को ही 'भयोपधा' कहते हैं।

#### परीक्षित अमात्यों की नियुक्ति

(३) जो अमात्य धर्मपरीक्षा में खरे उतरें उन्हें धर्मस्थानीय (दीवानी कचहरी)

पधाशुद्धान् समाहर्तृसिन्नधातृनिचयकर्मसु, कामोपधाशुद्धान् बाह्याभ्यन्तर-विहाररक्षासु, भयोपधाशुद्धानासम्नकार्येषु राज्ञः । सर्वोपधाशुद्धान् मन्त्रिणः कुर्यात् । सर्वत्राशुचीन् खनिद्रव्यहस्तिवनकर्मान्तेषूपयोजयेत् ।

- (१) त्रिवर्गभयसंशुद्धानमात्यान् स्वेषु कर्मसु। अधिकुर्याद् यथाशौचिमत्याचार्या व्यवस्थिताः।।
- (२) न त्वेव कुर्यादात्मानं देवीं वा लक्ष्मीश्वरः। शौचहेतोरमात्यानामेतत् कौटिल्यदर्शनम्।।
- (३) न दूषणमदुष्टस्य विषेणेवाम्भसश्चरेत्। कदाचिद्धि प्रदुष्टस्य नाधिगम्येत भेषजम्।।
- (४) कृता च कलुषा बुद्धिरुपधाभिश्चतुर्विधा। नागत्वाऽन्तिनवर्तेत स्थिता सत्त्ववतां धृतौ।।

तथा कण्टकशोधन (फौजदारी कचहरी) सम्बन्धी कार्यों में नियुक्त करना चाहिए। अर्थपरीक्षा में उत्तीर्ण अमात्यों को समाहर्ता (टैक्स कलक्टर) तथा सिन्नधाता (कोषाध्यक्ष) के पदों पर रखना चाहिए। कामोपधा में परीक्षित अमात्यों को बाहरी विलास-स्थानों (विहारों) तथा भीतरी अन्तःपुर-सम्बन्धी रक्षा का व्यवस्था-भार सौंपना चाहिए। भयपरीक्षा में उत्तीर्ण अमात्यों को राजा अपना अङ्गरक्षक नियुक्त करे। इनके अतिरिक्त जो अमात्य सभी परीक्षाओं में खरे उतरे हों उन्हें मिन्त्रपद पर नियुक्त किया जाना चाहिए; और सभी परीक्षाओं में असफल अमात्यों को खदानों, हाथियों और जङ्गलों आदि की परिश्रम-साध्य व्यवस्था का भार सौंपना चाहिए।

- (१) सभी पुरातन अर्थशास्त्रविद् आचार्यों का यही अभिमत है कि 'धर्म, अर्थ, काम और भय द्वारा परीक्षित पवित्र अमात्यों को, उनकी कार्यक्षमता के अनुसार कार्यभार सौंपना चाहिए।'
- (२) किन्तु, इस सम्बन्ध में आचार्य कौटिल्य का एक संशोधन यह है कि 'अमात्यों की परीक्षा अवश्य ली जाय; पर उस परीक्षा का माध्यम राजा अपने को तथा रानी को न बनाये।
- (३) क्योंकि कभी-कभी किसी निर्दोष अमात्य को छल-प्रपश्चयुक्त इन गुप्त-रीतियों से ठगा जाना, पानी में विष घोल देने के समान हो जाता है। सम्भव हो सकता है कि उक्त रीतियों से बिगड़ा हुआ अमात्य फिर कभी भी सुधर न सके। क्योंकि:
  - (४) छल-छद्म जैसे कपट उपायों के द्वारा ठगे गये चरित्रवान पुरुष की बुद्धि

(१) तस्माद् बाह्यमधिष्ठानं कृत्वा कार्ये चतुर्विधे। शौचाशौचममात्यानां राजा मार्गेत सत्त्रिभिः॥

> इति विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे उपधाभिः शौचाशौच-ज्ञानममात्यानां नवमोऽध्यायः ।

> > —: o :--

तब तक चैन नहीं लेती, जब तक उसने अभीष्ट को प्राप्त न कर लिया हो (अर्थात् अपने अपमान का बदला न ले लिया हो )।

(१) इसलिये सर्वोत्तम यही है कि उक्त चारों उपायों से परीक्षण के लिए राजा, किसी बाह्य वस्तु को माध्यम बनाये और गुप्तचरों द्वारा अमात्यों के चरित्र की परीक्षा करे।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में नवाँ अध्याय समाप्त ।

—: o :—

अध्याय १०

- (१) उपधाभिः शुद्धामात्यवर्गो गूढपुरुषानुत्पादयेत् । कापटिकोदा-स्थितगृहपतिवैदेहकतापसव्यञ्जनान् सत्रितीक्ष्णरसदभिक्षुकीश्च ।
- (२) परमर्मज्ञः प्रगल्भश्छात्रः कापिटकः। तमर्थमानाभ्यामुत्साह्य मन्त्री ब्रूयात्—राजानं मां च प्रमाणं कृत्वा यस्य यदकुशलं पश्यसि तत्त-दानीमेव प्रत्यादिशेति।
- (३) प्रव्रज्याप्रत्यवसितः प्रज्ञाशौचयुक्त उदास्थितः। स वार्ताकर्मप्रदि-ष्टायां भूमौ प्रभूतिहरण्यान्तेवासी कर्म कारयेत्। कर्मफलाच्च सर्वप्रव्रजि-तानां ग्रासाच्छादनावसथान्प्रतिविदध्यात्। वृत्तिकामांश्चोपजपेत्—एतोनेव वेषेण राजार्थश्चरितव्यो भक्तवेतनकाले चोपस्थातव्यमिति। सर्वप्रव्रजिताश्च स्वं स्वं वर्गमुपजपेयुः।

#### गुप्तचरों की नियुक्ति

#### (स्थायी गुप्तचर)

- (१) धर्मोपधा आदि उपायों के द्वारा अमात्यवर्ग की परीक्षा कर लेने के अनन्तर राजा गुप्तचरों की नियुक्ति करे। कापटिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक, तापस, सत्री, तीक्ष्ण, रसद और भिक्षुकी आदि अनेक प्रकार के गुप्तचर होते हैं।
- (२) दूसरों के रहस्यों को जानने वाला, बड़ा प्रगल्भ (दबंग) और विद्यार्थी की वेष-भूषा में रहने वाला गुप्तचर 'कापटिक' कहलाता है। इस गुप्तचर को धन, मान और सत्कार से सन्तुष्ट कर मन्त्री उससे कहे 'जिस-किसी की भी तुम हानि होते देखो, राजा को और मुभे प्रमाण मान कर तत्काल ही तुम मुभे सूचित कर दो।'
- (३) बुद्धिमान्, सदाचारी, संन्यासी के वेष में रहने वाले गुप्तचर का नाम 'उदास्थित' है। वह अपने साथ बहुत-से विद्यार्थी और बहुत-सा धन लेकर, वहाँ जाकर विद्यार्थियों द्वारा कार्य करवाये, जहाँ कृषि, पशुपालन एवं व्यापार के लिए भूमि नियुक्त है। उस कार्य को करने से जो लाभ हो, उससे वह सब संन्यासियों के भोजन, वस्त्र एवं निवास का प्रबन्ध करे। जो भी इस प्रकार की आजीविका की इच्छा करें, उन्हें सब तरह से अपने वश में कर ले और उनसे कहे 'तुम्हें इसी वेष में राजा का कार्य करना है। जब तुम्हारे वेतन तथा भक्ते का समय आये, यहाँ उपस्थित

- (१) कर्षको वृत्तिक्षीणः प्रज्ञाशौचयुक्तो गृहपतिकव्यञ्जनः। स कृषि-कर्मप्रदिष्टायां भूमाविति समानं पूर्वेण।
- (२) वाणिजको वृत्तिक्षीणः प्रज्ञाशौचयुक्तो वैदेहकव्यञ्जनः। स वणिक्कर्मप्रदिष्टायां भूमाविति समानं पूर्वेण।
- (३) मुण्डो जिटलो वा वृत्तिकामस्तापसव्यञ्जनः। स नगराभ्याशे प्रभूतमुण्डजिटलान्तेवासी शाकं यवसमुष्टि वा मासिद्धमासान्तरं प्रकाश-मश्नीयात्, गूढिमिष्टमाहारम्। वैदेहकान्तेवासिनश्चैनं सिमद्धयोगैरर्चयेयुः। शिष्याश्चास्यावेदयेयुः—असौ सिद्धः सामेधिक इति। समेधाशास्तिभिश्चा-भिगतानामङ्गविद्यया शिष्यसंज्ञाभिश्च कर्माण्यभिजनेऽवसितान्यादिशेदल्प-लाभमिग्नदाहं चोरभयं दूष्यवधं तुष्टिदानं विदेशप्रवृत्तिज्ञानम् इदमद्यश्चो वा भविष्यतीदं वा राजा करिष्यतीति।

हो जाना ।' दूसरे संन्यासी भी अपने-अपने संप्रदाय के संन्यासियों को इसी प्रकार समभा-बुभा दें।

- (१) बुद्धिमान्, पिवत्र हृदय और गरीब किसान के वेष में रहने वाले गुप्तचर को 'गृहपितक' कहते हैं। वह कृषिकार्य के लिए नियुक्त भूमि में जाकर 'उदास्थित' गुप्तचर के ही समान कार्य करे।
- (२) बुद्धिमान्, पिवत्र हृदय, गरीब, व्यापारी के वेष में रहने वाला गुप्तचर 'वैदेहक' है। वह व्यापारकार्य के लिए नियुक्त भूमि में जाकर 'उदास्थित' गुप्तचर की भाँति कार्य करता हुआ रहे।
- (३) जीविका के लिए सिर मुँड़ाये या जटा धारण किये हुए, राजा का कार्य करने वाला गुप्तचर ही 'तापस' है। वह कहीं नगर के समीप ही बहुत से मुंड या जटिल विद्यार्थियों को लेकर रहे और महीने दो महीने तक लोगों के सामने हरा शाक या मुट्ठीभर अनाज खाता रहे; वैसे छिपे तौर पर अपनी इच्छानुसार सुस्वादु भोजन करता रहे। वैदेहक तथा उसके अनुचर 'तापस' गुप्तचर की पूजा-अचंना करें। शिष्यमंडली घूम-घूम कर यह प्रचार करे कि यह तपस्वी पूर्ण सिद्ध, भविष्य-वक्ता और लौकिक शक्तियों से संपन्न है। अपना भविष्य-फल जानने की इच्छा से आये हुए लोगों की पारिवारिक पहिचान, उनके शारीरिक चिह्नों के माध्यम से तथा अपने शिष्यों के संकेतों के अनुसार बतावे। ऐसा भी बतावे कि इन-इन कार्यों में थोड़ा लाभ का योग है। इसके अतिरिक्त वह, आग लगने, चोरी हो जाने; दुष्ट लोगों के वधस्वरूप इनाम देने; देश-विदेश के फल; यह कार्य आज होगा या कल; या इस कार्य को राजा करेगा; आदि बातें भी उसको बतावे।

- (१) तदस्य गूढाः सित्रणश्च संवादयेयुः। सत्त्वप्रज्ञावाक्यशक्तिसम्प-न्नानां राजभाव्यमनुव्याहरेन्मन्त्रिसंयोगं च। मन्त्री चैषां वृत्तिकर्मभ्यां व्यितत ।
- (२) ये च कारणादिभ ऋद्धास्तानर्थमानाभ्यां शमयेत्, अकारणऋद्धान् तूर्णींदण्डेन राजद्विष्टकारिणश्च ।
  - (३) पूजिताश्चार्थमानाभ्यां राज्ञा राजोपजीविनाम्। जानीयुः शौचमित्येताः पश्च संस्थाः प्रकीर्तिताः ॥

कौटलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके इति गूढपुरुषोत्पत्तौ संस्थोत्पत्तिर्नाम दशमोऽध्यायः॥

-: 0 :---

- (१) इस प्रश्नोत्तर प्रसंग में 'तापस' गुप्तचर की दूसरे सत्री आदि गुप्तचर सहा-यहा करें। प्रश्नकर्ताओं में यदि धीर, बुद्धिमान्, चतुर लोग हों तो उनसे वह, राजा की ओर से, धन प्राप्त होने की बात कहे; मन्त्री के साथ भी उनकी मुलाकात का संयोग बताये। जब मंत्री से इन लोगों की मुलाकात हो तो उचित यह होगा कि ऐसे लोगों को मंत्री धन तथा आजीविका आदि देकर, गुप्तचर की भविष्यवाणी को सच्ची सिद्ध कर दे।
- (२) जो लोग किसी कारणवश क्रुद्ध हो गए हों उन्हें धन एवं सम्मान देकर संतुष्ट किया जाय। जो बिना कारण ही क्रुद्ध हों तथा राजा से द्वेष रखते हों, उनका चुपचाप वध करवा डाले।
- (३) इस प्रकार धन और मान से राजा द्वारा सम्मानित गुप्तचर तथा अमात्य आदि राजोपजीवी पुरुषों के सद्व्यवहारों को भली-भाँति जान लें। पाँच प्रकार के गुप्तचर पुरुषों की नियुक्ति और उनके कार्यों के विवरण का यही विधान है।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में दसवाँ अध्याय समाप्त ।

- (१) ये चास्य सम्बन्धिनोऽवश्यभर्तव्यास्ते लक्षणमङ्गविद्यां जम्भक-विद्यां मायागतमाश्रमधर्मं निमित्तमन्तरचक्रमित्यधीयानाः सित्रणः संसर्गविद्या वा।
- (२) ये जनपदे शूरास्त्यक्तात्मानो हस्तिनं व्यार्लं वा द्रव्यहेतोः प्रति-योधयेयुस्ते तीक्ष्णाः ।
  - (३) ये बन्धुषु निःस्नेहाः ऋराश्चालसाश्च ते रसदाः।
- (४) परिवाजिका वृत्तिकामा दिरद्रा विधवा प्रगल्भा ब्राह्मण्यन्तःपुरे कृतसत्कारा महामात्रकुलान्यधिगच्छेत्। एतया मुण्डावृषल्यो व्याख्याताः। इति सञ्चाराः।

### गुप्तचरों की नियुक्ति (भ्रमणशील गुप्तचर )

- (१) जो राजा के संबंधी न हों; किन्तु जिनका पालन-पोषण करना राजा के लिए आवश्यक हो; जो सामुद्रिक विद्या, ज्योतिष, व्याकरण आदि अंगों का शुभाशुभ फल बताने वाली विद्या; वशीकरण; इन्द्रजाल; धर्मशास्त्र; शकुनशास्त्र; पक्षिशास्त्र; कामशास्त्र तथा तत्संबंधी नाचने-गाने की कला में निपुण हों वे 'सत्री' कहलाते हैं। [ १०वें अध्याय में जिन गुप्तचरों का वर्णन किया गया है वे एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने के कारण 'संस्था' कहलाते हैं। इस अध्याय में वर्णित गुप्तचर 'संचार' कहलाते हैं, जो कि घूम-घूम कर कार्य करते हैं।
- (२) अपने देश में रहने वाले ऐसे व्यक्ति, जो द्रव्य के लिए अपने प्राणों की भी परवाह न करके हाथी, बाघ और साँप से भी भिड़ जाते हैं, उन्हें 'तीक्ष्ण' कहते हैं।
- (३) अपने भाई-बंधुओं से भी स्नेह न रखने वाले, क्रूरप्रकृति और आलसी स्वभाव वाले व्यक्ति 'रसद' (जहर देने वाला) कहलाते हैं।
- (४) आजीविका की इच्छुक, दिरद्र, प्रौढ, विधवा, दबंग ब्राह्मणी, रिनवास में संमानित, प्रधान अमात्यों के घर में प्रवेश पानेवाली 'परिव्राजिका' (संन्यासिनी के वेश में खुफिया का काम करने वाली) नाम की गुप्तचरी कहलाती है। इसी प्रकार मुंडा (मुंडित बौद्ध-भिक्षुणी) और वृषली (शूद्रा) आदि नारी गुप्तचरियों को भी जान लेना चाहिए। ये सभी 'संचार' नामक गुप्तचर हैं।

- (१) तान् राजा स्वविषये मन्त्रिपुरोहितसेनापतियुवराजदौवारिका-न्तर्वंशिकप्रशास्त्रसमाहर्तृसन्निधातृप्रदेष्ट्नायकपौरव्यावहारिककार्मान्तिक-मन्त्रिपरिषदध्यक्षदण्डदुर्गान्तपालाटविकेषु श्रद्धेयदेशवेषशिल्पभाषाभिजना-पदेशान् भक्तितः सामर्थ्ययोगाच्चापसर्पयेत् ।
- (२) तेषां बाह्यं चारं छत्रभृङ्गारव्यजनपादुकासनयानवाहनोपग्राहिण-स्तीक्ष्णा विद्युः । तं सित्त्रिणः संस्थास्वर्पयेयुः ।
- (३) सूदारालिकस्नापकसंवाहकास्तरककल्पकप्रसाधकोदकपरिचारका रसदाः कुब्जवामनिकरातमूकबिधरजडान्धच्छद्मानो नटनर्तकगायनवादक-वाग्जीवनकुशीलवाः स्त्रियश्चाभ्यन्तरं चारं विद्युः। तं भिक्षुक्यः संस्था-स्वर्पयेयुः ।
- (१) राजा को चाहिए कि वह, इन सत्री आदि गुप्तचरों को मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, डचोढ़ीदार, अन्तःपुररक्षक, छावनी-रक्षक, कलक्टर, कोषाध्यक्ष, किमश्तर, हवलदार, नगरमुखिया, खदान-निरीक्षक, मन्त्रि-परिषद् का अध्यक्ष, सेना-रक्षक, दुर्गरक्षक, सीमारक्षक और अटवीपाल आदि अधिकारियों के समीप, वेष, बोली, कौशल, भाषा तथा कुलीनता के आधार पर उनकी भक्ति और उनके सामर्थ्य की परीक्षा करके, तब रवाना करे।
- (२) उनमें से तीक्ष्ण नामक गुप्तचर का कर्तव्य है कि वह छत्र, चामर, व्यजन, पादुका, आसन, शिविका (पालकी) और घोड़े आदि बाहरी उपकरणों की देख-रेख करता हुआ अमात्य आदि की सेवा करे और उनके व्यवहारों को जाने। तीक्ष्ण गुप्तचर द्वारा जानी हुई बातों को सत्री नामक गुप्तचर स्थानिक कापटिक आदि गुप्तचरों को बता दे।
- (३) सूद (रसोइया), आरालिक (मांस पकाने वाला), स्नापक (नहलाने वाला ), संवाहक ( हाथ-पैर दबाने वाला ), आस्तरक ( विस्तर बिछाने वाला ), कल्पक (नाई), प्रसाधक (शृंगार करने वाला) और उदक-परिचारक (जल भरने वाला ) आदि विभिन्न रूप-नामों में रह कर रसद नामक गुप्तचर, मन्त्री आदि उच्च अधिकारियों के भेदों का पता लगाये। इसी प्रकार कुबड़े, बौने, किरात (जङ्गली आदमी), गूँगे, बहरे, मूर्खं, अन्धे आदि के वेष में गुप्तचर और नट, नाचने-गाने-बजाने वाले, कहानी कहने वाले, कूद-फाँद कर खेल दिखाने वाले, आदि के वेष में स्त्री गुप्तचर सब रहस्यों का पता लगा ले। भिक्षुकी वेष धारण करने वाली गुप्तचर महिला को चाहिये कि वह रसद आदि पुरुष गुप्तचरों से प्राप्त समा-चारों को कापटिक आदि गुप्तचरों तक पहुँचा दे।

- (१) संस्थानामन्तेवासिनः संज्ञालिपिभिश्चारसञ्चारं कुर्युः। न चा-न्योन्यं संस्थास्ते वा विद्युः।
- (२) भिक्षुकीप्रतिषेधे द्वाःस्थपरम्परा मातापितृव्यञ्जनाः शिल्पका-रिकाः कुशीलवा दास्यो वा गीतपाठचवाद्यभाण्डगूढलेख्यसंज्ञाभिर्वा चारं निर्हारयेयुः । दीर्घरोगोन्मादाग्निरसविसर्गेण वा गूढनिर्गमनम् ।
- (३) त्रयाणामेकवाक्ये सम्प्रत्ययः। तेषामभीक्ष्णविनिपाते तूष्णींदण्डः प्रतिषेधो वा।
- (४) कण्टकशोधनोक्ताश्चापसर्पाः परेषु कृतवेतना वसेयुः सम्पात-निश्चारार्थं, त उभयवेतनाः।
- (१) संस्थाओं (कापटिक आदि गुप्तचरों) के विद्यार्थी अपनी विशिष्ट संकेत-लिपि द्वारा उस सूचना को राजा तक पहुँचावें। ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि संस्था-गुप्तचरों को संचार-गुप्तचर और संचार-गुप्तचरों को संस्था-गुप्तचर बिलकुल न जानने पावें।
- (२) यदि अमात्य आदि के घरों में भिक्षुकी का अंतः प्रवेश निषिद्ध हो तो वह समाचार द्वारपालों के माध्यम से बाहर भिक्षुकी तक पहुँचे। यदि इसमें भी कुछ आशंका या असम्भव जान पड़े तो अंतः पुर के नौकरों के माता-पिता बनने का बहाना करके वृद्धा स्त्री-पुरुष भीतर प्रवेश करके रहस्य का पता लगायें। या तो रानियों के बाल सवाँ रने वाली या नाचने-गाने वाली स्त्रियों अथवा दासियों द्वारा, अथवा निजी संकेतों वाले गीतों, श्लोकों, प्रार्थनाओं, या तो बाजों, बर्तनों, टोकरियों में गुप्त लेख रखकर, अथवा अन्य विधियों से, जैसा भी समय के अनुसार अपेक्ष्य हो, अंतः पुर के समाचारों को बाहर लाया जाय। यदि इन युक्तियों से भी सफलता न मिले तो गुप्तचर को चाहिए कि वह किसी भयङ्कर बीमारी अथवा पागलपन के बहाने से आग लगाकर या किसी को जहर देकर (जिससे अंतः पुर में कोलाहल मच जाये) चुपचाप बाहर निकल आवे।
- (३) परस्पर अपरिचित तीन गुष्तचरों द्वारा लाये गये समाचार यदि एक ही तरह से मिलें तो उन्हें ठीक समभना चाहिए। यदि वे परस्पर विरोधी समाचारों को लायें तो उन्हें या तो नौकरी से अलग कर दिया जाय अथवा चुपचाप पिटवाया जाय।
- (४) उक्त गुष्तचरों के अतिरिक्त 'कंटकशोधन' प्रकरण में आगे बताये गए गुष्तचरों को भी नियुक्त करना चाहिये। ऐसे गुष्तचर विदेशों में जाकर वहाँ की सरकार के वेतनभोगी नौकर बनें और उनके गुष्त रहस्यों को समभों। ये गुष्तचर मित्र-पक्ष और शत्रु-पक्ष दोनों ओर से वेतन लें।

- (१) गृहीतपुत्रदारांश्च कुर्यादुभयवेतनान् । तांश्चारिप्रहितान् विद्यात् तेषां शौचं च तद्विधैः ॥
- (२) एवं शत्रौ च मित्रे च मध्यमे चावपेच्चरान्। उदासीने च तेषां च तीर्थेष्वष्टादशस्विप।।
- (३) अन्तर्गृहचरास्तेषां कुब्जवामनषण्डकाः । शिल्पवत्यः स्त्रियो मूकाश्चित्राश्च म्लेच्छजातयः ॥
- (४) दुर्गेषु वणिजः संस्था दुर्गान्ते सिद्धतापसाः। कर्षकोदास्थिता राष्ट्रे राष्ट्रान्ते व्रजवासिनः॥
- (५) वने वनचराः कार्याः श्रमणाटविकादयः। परप्रवृत्तिज्ञानार्थाः शोद्राश्चारपरम्पराः॥
- (६) परस्य चैते बोद्धव्यास्तादृशैरेव तादृशाः। चारसञ्चारिणः संस्था गूढाश्चागूढसंज्ञिताः॥
- (१) उभयवेतनभोगी इस प्रकार के गुष्तचरों के सम्बन्ध में विजय की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि वह उनके स्त्री-बच्चों को सत्कारपूर्वक अपने आधीन रखे। शत्रु की ओर से नियुक्त इस प्रकार के उभयवेतनभोगी गुष्तचरों की भी राजा जानकारी रखे और उनके माध्यम से अपने उभयवेतनभोगी गुष्तचरों की पवित्रता की भी परीक्षा करता रहे।
- (२) इस प्रकार विजिगीषु राजा को चाहिए कि वह शत्रु, मित्र, मध्यम तथा उदासीन राजाओं और उनके मन्त्री, पुरोहित, सेनापित आदि अठारह प्रकार के अधीनस्थ कर्मचारियों के निकट, सभी स्थानों पर, अपने गुप्तचरों को नियक्त करे।
- (३) इसके अतिरिक्त उन शत्रु, मित्र, मध्यम आदि राजाओं के घरों तथा उनके मन्त्री, पुरोहित आदि के घरों में भी काम करने वाले कुबड़े, बौने, नपुंसक, कारीगर स्त्रियाँ, गूँगे तथा दूसरे-दूसरे प्रकार के बहानों को लेकर म्लेच्छ जाति के पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए।
- (४) किलों में व्यापार करने वाले लोगों को, किले की सीमा पर सिद्ध तप-स्वियों को, राज्य के अन्तर्गत अन्य स्थानों पर कृषक तथा उदास्थित पुरुषों को और राज्य की सीमा पर चरवाहों को, गुष्तचर वेष में नियुक्त करना चाहिये।
- (५) जंगल में शत्रु की प्रत्येक गति-विधि का पता लगाने के लिए चतुर, वान-प्रस्थी और जंगली लोगों को गुप्तचर नियुक्त करना चाहिए।
- (६) इस प्रकार, प्रकट रूप से सामान्य स्थिति में रहते हुए ये गुप्तचर, शत्रु की ओर से नियुक्त सभी, तीक्ष्ण, कापटिक, उदास्थित आदि गुप्तचरों को अपने वर्ग के अनुसार ही चीन्हें।

(१) अकृत्यान् कृत्यपक्षीय देशितान् कार्यहेतुभिः। परापसर्पज्ञानार्थं मुख्यानन्तेषु वासयेत्।।

इति कौटलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे गृढपूरुषोत्पत्तौ सञ्चारोत्पत्तिः, गूढपुरुषप्रणिधिनीम एकादशोऽध्यायः ।।

--: 0 :--

(४) शत्रु के किसी प्रलोभन या बहकावे में न फँसने वाले अपने विश्वस्त पुरुषों को, शत्रु के गुप्तपुरुषों का पता लगाने के लिए, राज्य की सीमा पर नियुक्त किया जाना चाहिए और उन्हें शत्रुपक्ष के लोगों को स्ववश करने के उपाय भी बता देने चाहिए।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ।

-: o :---

# स्वविषये कृत्याकृत्यपक्षरक्षणम्

- (१) कृतमहामात्यापसर्पः पौरजानपदानपसर्पयेत् ।
- (२) सित्त्रणो द्वन्द्विनस्तीर्थसभाशालापूगजनसमवायेषु विवादं कुर्युः— सर्वगुणसम्पन्नश्चायं राजा श्रूयते । न चास्य कश्चिद् गुणो दृश्यते यः पौर-जानपदान् दण्डकराभ्यां पीडयित इति ।
- (३) तत्र येऽनुप्रशंसेयुः, तानितरस्तं च प्रतिषेधयेत्—मात्स्यन्याया-भिभूताः प्रजा मनुं वैवस्वतं राजानं चिक्ररे। धान्यषड्भागं पण्यदशभागं हिरण्यं चास्य भागधेयं प्रकल्पयामासुः। तेन भृता राजानः प्रजानां योग-क्षेमवहाः। तेषां किल्विषं दण्डकरा हरन्ति, योगक्षेमवहाश्च प्रजानाम्।

### अपने देश में कृत्य-अकृत्य पक्ष की सुरक्षा

- (१) राजा को चाहिए कि महामंत्री, मंत्री, पुरोहित आदि के समीप गुष्तचर नियुक्त करने के पश्चात् वह अपने प्रति प्रजाजनों तथा नगरनिवासियों का अनुराग- द्वेष जानने के लिए वहाँ भी गुष्तचरों की नियुक्ति करे।
- (२) पहिले तो गुप्तचर आपस में ही लड़ने-भगड़ने लगें; और बाद में वे तीर्थस्थानों, सभा-सोसाइटियों, खाने-पीने की दूकानों, राजकर्मचारियों के बीच, तथा नाना प्रकार के लोगों में यह कहकर वाद-विवाद करें कि 'यह राजा तो सर्वगुण-संपन्न सुना जाता है; किन्तु इसमें कोई भी सद्गुण नहीं दिखाई दे रहा है। उल्टा वह नगरवासियों को दण्ड देकर एवं कर वसूली करके पीड़ा पहुँचा रहा है।
- (३) उसके बाद सुनने वालों की उचित-अनुचित प्रतिक्रिया को ताड़ता हुआ दूसरा गुप्तचर उसके विरोध में यों कहे—'देखो, जैसे छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है, पुराकाल में वैसे ही बलवान लोगों ने निर्बल लोगों का रहना दूभर कर दिया था। इस अन्याय से बचने के लिए प्रजा ने मिलकर विवस्वान् के पुत्र मनु को अपना राजा नियुक्त किया; और तभी से खेती की उपज का छठा भाग, व्यापार की आमदनी का दसवाँ भाग तथा थोड़ा-सा सुवर्ण राजा के लिए कर रूप में निर्धारित भी कर दिया था। प्रजा के द्वारा निर्धारित भाग को पाकर राजाओं ने प्रजा के योगक्षेम का सारा दायित्व अपने ऊपर लिया। इस प्रकार ये निर्धारित दण्ड एवं कर प्रजा के उत्पीडनों को दूर करने में सहायक होते हैं, और प्रजा की भलाई एवं कल्याण के कारण सिद्ध होते हैं। यही कारण है कि जंगलों में एकान्त जीवन बिताने

तस्मादुञ्छषड्भागमारण्यका अपि निवपन्ति—तस्यैतद् भागधेयं योऽस्मान् गोपायतीति । इन्द्रयमस्थानमेतद् राजानः प्रत्यक्षहेडप्रसादाः । तानवमन्य-मानं दैवोऽपि दण्डः स्पृशति । तस्माद् राजानो वावमन्तव्याः इति क्षुद्रकान् प्रतिषधयेत्।

- (१) किंवदन्तीं च विद्युः।
- (२) ये चास्य धान्यपशुहिरण्यान्याजीवन्ति, तैरुपकुर्वन्ति व्यसने अभ्युद्ये वा, कुपितं बन्धुं राष्ट्रं वा व्यावर्तयन्ति, अमित्रमाटविकं वा प्रति-षेधयन्ति, तेषां मुण्डजटिलव्यञ्जनास्तुष्टातुष्टत्वं विद्युः।
- (३) तुष्टान् भूयः पूजयेत् । अतुष्टांस्तुष्टिहेतोस्त्यागेन साम्ना च प्रसादयेत्। परस्पराद्वा भेदयेदेनान् सामन्ताटविकतत्कुलीनावरुद्धेभ्यश्च। तथाप्यतुष्यतो दण्डकरसाधनाधिकारेण वा जनपदविद्वेषं ग्राहयेत्। विद्वि-ष्टानुपांशुदण्डेन जनपदकोपेन वा साधयेत्। गुप्तपुत्रदारानाकर्कर्मान्तेषु वा वासयेत् परेषामास्पदभयात् ।

वाले ऋषि-मुनि भी दाना-दाना करके बीने हुए अन्न का छठा भाग राजा को देते हैं; यह जानकर कि राजा का इस पर सनातन हक है, जिसके बदले में वह हमारी रक्षा करता है। इन्द्र और यम के समान ये राजा लोग भी प्रजाजनों का प्रत्यक्ष निग्रह एवं उनपर अनुग्रह करने वाले होते हैं। इसलिए जो उनका तिरस्कार करता है, निश्चित ही, उस पर दैवी विपत्तियाँ टूटती हैं। यही कारण है, जिनको दृष्टि में रख कर राजा का अपमान नहीं करना चाहिए। दत्यादि बातों को कह कर राजा की निन्दा करने वालों को रोक दें।

- ( १ ) गुप्तचरों के लिए आवश्यक है कि वे अफवाहों पर भी ध्यान दें।
- (२) जो लोग धान्य, पशु, हिरण्य आदि से राजा की सेवा करते हैं; विपत्ति और अभ्युन्नति के समय उसकी सहायता करते हैं; राजा के प्रति क्रुद्ध भाई तथा कुपित प्रजा को जो शान्त कर देते हैं; उनकी प्रसन्नता और उनके कोप पर भी मुण्ड एवं जटिल गुप्तचर निगाह रखें।
- (३) जो लोग राजा से सन्तुष्ट हों उन्हें धन और मान द्वारा और भी सन्तुष्ट करना चाहिए। जो किसी कारण अप्रसन्न हैं, उन्हें भी प्रसन्न करने के लिए धन आदि देना चाहिए; सान्त्वना भी देनी चाहिए; न हो तो इन असंतुष्ट व्यक्तियों में आपसी कलह करा दे; सामन्त, आटविक एवं उनके सम्बन्धियों से भी इनकी फूट डाल दे। इन उपायों के बावजूद भी यदि वे असन्तुष्ट ही बने रहें तो राजा को चाहिए कि अपने दण्डसम्बन्धी या करसम्बन्धी अधिकारों द्वारा वह सम्पूर्ण राष्ट्र के साथ उनका द्वेष करा दे। जब सारा जनपद उनका द्वेषी हो जाय तब या तो चूपचाप

- (१) ऋद्धलुब्धभीतावमानिनस्तु परेषां कृत्याः। तेषां कार्तान्तिक-नैमित्तिकमौहूर्तिकव्यञ्जनाः परस्पराभिसम्बन्धम् अमित्रप्रतिसम्बन्धं वा विद्यः ।
  - (२) तुष्टानर्थमानाभ्यां पूजयेत्। अतुष्टान् सामदानभेददण्डैः साधयेत्।
  - एवं स्वविषये कृत्यानकृत्यांश्च विचक्षणः। (३) परोपजापात् संरक्षेत् प्रधानान् क्षुद्रकानिप ॥

इति कौटलीयार्थंशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे स्वविषये कृत्याकृत्यपक्षरक्षणं नाम द्वादशोऽध्यायः ।।

—: o :—

ही उनका बध करवा दिया जाय अथवा असन्तुष्ट जनपद से ही उनका दमन करा दिया जाय।

- (१) इन लोगों के दमन के लिए एक दूसरा तरीका यह भी है कि राजा उनके स्त्री-बच्चों को अपने अधिकार में करले और उन्हें खदान के कार्य में भेज दिया जाय। क्यों कि ऐसा भी संभव है कि ये असन्तुष्ट लोग शत्रुपक्ष में जाकर मिल जाय। प्रायः ऐसा देखा गया है कि क्रोधी, लोभी, डरपोक और अपमानित लोग सहज ही शत्रु के वश में हो जाते हैं।
- (२) जो व्यक्ति सन्तुष्ट हों, राजा उन्हें और भी धन-मान से सत्कृत करे। किन्तु असन्तुष्ट व्यक्तियों को साम, दाम, दण्ड, भेद जैसे भी बन पड़े, अपने वश में करे।
- (३) इस प्रकार बुद्धिमान् राजा को चाहिए कि अपने राज्य के छोटे-बड़े कृत्य अकृत्य लोगों को वह, किसी भी प्रकार, शत्रु के पक्ष में जाने से रोके।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में बारहवां अध्याय समाप्त।

# परविषये कृत्याकृत्यपक्षोपग्रहः

- (१) कृत्याकृत्यपक्षोपग्रहः स्वविषये व्याख्यातः परिवषये वाच्यः।
- (२) संश्रुत्यार्थान् विप्रलब्धः, तुल्यकारिणोः शिल्पे वोपकारे वा विमानितः, वल्लभावरुद्धः, समाहूय पराजितः, प्रवासोपतप्तः, कृत्वा व्ययम् मलब्धकार्यः, स्वधमीद् दायाद्याद् वोपरुद्धः, मानाधिकाराभ्यां भ्रष्टः, कुल्यैरन्तर्हितः, प्रसभाभिमृष्टस्त्रीकः, काराभिन्यस्तः, परोक्तदण्डितः, मिथ्याचारवारितः, सर्वस्वमाहारितः, बन्धनपरिक्लष्टः, प्रवासितबन्धु-रिति कुद्धवर्गः।
- (३) स्वयमुपहतः, विप्रकृतः, पापकर्माभिख्यातः, तुल्यदोषदण्डेनो-द्विग्नः, पर्यात्तभूमिः, दण्डेनोपहतः, सर्वाधिकरणस्थः, सहसोपचितार्थः, तत्कुलीनोपाशंसुः, प्रद्विष्टो राज्ञा, राजद्वेषी चेति भीतवर्गः।

### शत्रुदेश के कृत्य-अकृत्य पक्ष को मिलाना

- (१) अपने देश में कृत्य-अकृत्य पक्ष को किस प्रकार सुरक्षित अथवा संगठित रखना चाहिए, इसका प्रतिपादन किया जा चुका है। शत्रुदेश के कृत्य-अकृत्य पक्ष को किस प्रकार अपने वश में करना चाहिए, अब इसका वर्णन किया जाता है।
- (२) जिसको धन देने की प्रतिज्ञा करके धन न दिया गया हो; किसी शिल्प या उपकार सम्बन्धी कार्यों को समान रूप से करने वाले दो व्यक्तियों में से एक का तो सम्मान किया गया हो और दूसरे की अवमानना की गई हो; राजा के विश्वस्त कर्मचारियों ने जिसको राजभवन में प्रवेश करने से रोक दिया हो; स्बयं बुलाकर जिसका तिरस्कार किया गया हो; राजाज्ञा से प्रवासित होने के कारण दुःखित; व्यय करके भी जिसका अभीष्ट कार्य पूरा न हुआ हो, जिसको अपने धर्म तथा अधिकार से रोका गया हो; सम्मानित तथा अधिकारपूर्ण पद से जिसको च्युत किया गया हो; राजपुरुषों द्वारा जिसको बदनाम किया गया हो; जिसकी स्त्री को जबरदस्ती छीन लिया गया हो; जिसको जेल में ठूँस दिया गया हो; दूसरे के कहने मात्र से जिसको दण्ड दिया गया हो; भूठा इलजाम लगाकर जिस पर धार्मिक प्रतिबन्ध लगा दिया हो; जिसका सर्वस्व अपहरण किया गया हो; अशक्त कार्यों पर नियुक्त करके जिसको पीडित किया गया हो और जिसके बन्धु-बान्धवों को देश-निकाला दिया गया हो—इस प्रकार के सभी लोग 'क्रुद्धवर्ग' कहलाते हैं।
- (३) किसी लोभ के कारण हिंसा करके जो दूषित हो चुका हो; पाप कर्मों को करने में जो कुरूयात हो; अपने समान अपराधी को दण्डित हुआ देखकर जो

- (१) परीक्षीणोऽत्यात्तस्वः कदर्यो व्यसन्यत्याहितव्यवहार श्र्वेति लुब्धवर्गः ।
- (२) आत्मसम्भावितो मानकामः शत्रुपूजामिषतो नीचैरुपहितस्तीक्ष्णः साहसिको भोगेनासन्तुष्ट इति मानिवर्गः।
- (३) तेषां मुण्डजटिलव्यञ्जनैयों यद्भक्तिः कृत्यपक्षीयस्तं जापयेत्।
- (४) यथा मदान्धो हस्ती मत्तेनाधिष्ठितो यद्यदासादयति तत् सर्वं प्रमृद्गात्येवमयमशास्त्रचक्षुरन्धो राजाऽन्धेन मन्त्रिणाऽधिष्ठितः, पौरजान-पदवधायाभ्युत्थितः । शक्यमस्य प्रतिहस्तिप्रोत्साहनेनापकर्तुम् । कियताम्-इति कुद्धवर्गमुपजापयेत्।
- (४) यथा लीनः सर्पो यस्माद् भयं पश्यति तत्र विषमुत्सृजत्येवमयं राजा जातदोषाशङ्कस्त्विय पुरा क्रोधविषमुत्सृजित । अन्यत्र गम्यताम्-इति भीतवर्गमुपजापयेत् ।

घबड़ा गया हो; भूमि का अपहरण करने वाला; जो दण्ड के द्वारा वश में किया गया हो; सभी राजकीय विभागों पर जिसका अधिकार हो; अपनी कार्यक्षमता से जिसने प्रभूत धन एकत्र कर लिया हो; जो राजा के किसी वंशज हिस्सेदार के निकट कुछ कामना से रहता हो; जिससे राजा शत्रुता रखता हो और जो राजा से शत्रुता रखता हो-इस प्रकार से सभी लोग 'भीतवर्गे' कहलाते हैं।

- (१) जिसका सब धन-वैभव नष्ट हो गया; जो कायर, व्यसनी और अपव्ययी हो, वह 'लुब्धवर्ग' कहलाता है।
- (२) अपने को महान् समभनेवाला; आत्मश्लाधी; शत्रु के सम्मान को सहन न करनेवाला; नीच लोगों द्वारा प्रशंसित; तीक्ष्णप्रकृति; साहसी और भोग्य-पदार्थों से कभी सन्तुष्ट न होनेवाला वर्ग ही 'मानीवर्ग' कहलाता है।
- (३) उक्त क्रुड़, लुब्ध, भीत आदि कृत्यपक्ष के लोगों में से जिस मुण्ड या जटिल गुप्तचर के जो-जो भक्त हों उसको वही गुप्तचर अपने वश में करे।
- (४) गुप्तचर, क्रुद्धवर्ग के लोगों को उनके स्वामी से यह कह कर फोड़े, 'देखो, जैसे उन्मत्त पीलवान से चलाया गया मतवाला हाथी अपने सामने जो कुछ भी देखता है, उसे कुचल डालता है, उसी प्रकार शास्त्ररूपी आँखों से हीन, अपने अंधे मंत्री के साथ रहता हुआ यह राजा राष्ट्र और प्रजा को नष्ट करने के लिए उद्यत है। ऐसी अवस्था में इस राजा से शत्रुता रखने वाले लोगों को उभाड़ देने से उसका अपकार किया जा सकता है। इस राजा के प्रति तुम्हें कुपित होना चाहिए। यह कहकर क्रुद्धवर्ग को राजा से फोड़ दे।
- (५) भीतवर्ग को अपने वश में करने के लिए गुष्तचर ऐसा कहे—'देखो, जैसे डरा हुआ साँप जिससे भय खाता है उसी पर अपना विष उगल देता है, उसी प्रकार यह राजा भी तुमसे शंकित है और सर्वप्रथम यह तुम्हारे ऊपर क्रोधरूपी विष उगलने

- (१) यथा श्वगणिनां छेनुः श्वभ्यो दुग्धे न ब्राह्मणेभ्यः, एवमयं राजा सत्त्वप्रज्ञावाक्यशक्तिहीनेभ्यो दुग्धे नात्मगुणसम्पन्नेभ्यः । असौ राजा पुरुष-विशेषज्ञः सेव्यताम्—इति लुब्धवर्गमुपजापयेत् ।
- (२) यथा चण्डालोदपानश्चण्डालानामेवोपभोग्यो नान्येषामेवमयं राजा नीचो नीचानामेवोपभोग्यो न त्वद्विधानामार्याणाम् । असौ राजा पुरुषविशेषज्ञः, तत्र गम्यताम्—इति मानिवर्गमुपजापयेत् ।
  - (३) तथेति प्रतिपन्नांस्तान् संहितान् पणकर्मणा । योजयेत यथाशक्ति सापसर्पान् स्वकर्मसु ॥
  - (४) लभेत सामदानाभ्यां कृत्यांश्च परभूमिषु । अकृत्यान् भेददण्डाभ्यां परदोषांश्च दर्शयेत् ।। इति कौटिलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे परविषये कृत्याकृत्यपक्षोपग्रहः त्रयोदशोऽध्यायः ॥

--: o :--

वाला है। तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम इस स्थान को छोड़ कर कहीं अन्यत्र चले जाओ। यह कह कर भीतवर्ग का भेदन करे।

- (१) लुब्धवर्ग को वश में करने के लिए गुप्तचर यों कहे, 'देखों जैसे चाण्डालों की गाय चाण्डालों के लिए ही दूध देती है, ब्राह्मणों के लिए नहीं, उसी प्रकार राजा भी बल, बुद्धि और वाक्शिक्त से हीन लोगों के लिए लाभदायक है, सर्वगुण-सम्पन्न लोगों के लिए नहीं। इसके विपरीत अमुक राजा बड़ा गुणज्ञ है, तुम्हें उसी के आश्रय में रहना चाहिए।' इस प्रकार लुब्धवर्ग को मिलाये।
- (२) मानीवर्ग का भेदन करने के लिए गुप्तचर कहे 'देखो, जैसे चाण्डालों का कुँआ अकेले उन्हीं के लिए उपयोगी है, उसी प्रकार नीच राजा भी नीच लोगों के लिए ही सुखकर है, तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ पुरुषों के लिए नहीं। किन्तु वह अमुक नाम का राजा स्वयं गुणी और गुणज्ञों का आदर करनेवाला है। तुम्हें उसी के आश्रम में जाकर रहना चाहिए। इस प्रकार मानीवर्ग को उसके स्वामी से अलग करे।
- (३) इस प्रकार राजा अपने पक्ष में किये गए पुरुषों को शपथ, संधि आदि से विश्वास दिला कर उन्हें उन्हीं कार्यों में नियुक्त करे, जिन पर वे नियुक्त थे; किन्तु उनके पीछे गुप्तचरों को अवश्य रखे।
- (४) इस प्रकार राजा, शत्रुदेश में कृत्यपक्ष के पुरुषों को साम तथा दाम के द्वारा अपनी ओर मिलावे। परन्तु अकृत्यपक्ष के पुरुष उन्हें भेद तथा दण्ड के द्वारा अपनी ओर करते रहें और उनके सामने शत्रु के दोषों की बराबर चर्चा करते रहें।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में परविषयक कृत्याकृत्यपक्षोपग्रह नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त ।

- (१) कृतस्वपक्षपरपक्षोपग्रहः कार्यारम्भाश्चिन्तयेत्। मन्त्रपूर्वाः सर्वारम्भाः।
- (२) तदुद्देशः संवृतः कथानामनिःस्रावी पक्षिभिरप्यनालोक्यः स्यात् । श्रूयते हि शुकशारिकाभिर्मन्त्रो भिन्नः श्वभिरन्यैश्च तिर्यग्योनिभिः । तस्मा-न्मन्त्रोद्देशमनायुक्तो नोपगच्छेत् । उच्छिद्येत मन्त्रभेदी ।
- (३) मन्त्रभेदो हि दूतामात्यस्वामिनामिङ्गिताकाराभ्याम् । इङ्गित-मन्यथावृत्तिः । आकृतिग्रहणमाकारः ।
  - (४) तस्य संवरणम् आयुक्तपुरुषरक्षणमाकार्यकालादिति । तेषां हि

#### मंत्राधिकार

- (१) अपने देश और शत्रुदेश के कृत्य-अकृत्य पक्ष को वश में करने के उपरान्त विजय की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि वह अपने देश में दुर्ग आदि तथा शत्रुदेश के सम्बन्ध में संधि-विग्रह आदि कार्यों पर विचार करे। इस प्रकार के सभी कार्यों को गम्भीर विचार-विनिमय के अनन्तर ही आरम्भ करना चाहिए।
- (२) जिस स्थान पर बैठकर मन्त्रणा की जाय वह चारों ओर से इस प्रकार बन्द होना चाहिए कि जिससे वहाँ पक्षी तक न भाँक सके और कोई शब्द बाहर न सुनाई दे, क्यों कि अनुश्रुति है कि पुराकाल में किसी राजा की गुप्त मंत्रणा को तोता और मैना ने सुनकर बाहर प्रकट कर दिया था। इसी प्रकार कुत्ते तथा अन्य पशु-पक्षियों के सम्बन्ध में भी सुना जाता है। इसलिए राजा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में मंत्रणास्थल पर न जावे। यदि गुप्त मन्त्रणा के भेद को कोई फोड़ दे तो तत्काल ही उसको मरवा देना चाहिए।
- (३) कभी-कभी बिना कहे ही दूत, अमात्य तथा राजा के हाव-भाव एवं मुद्रा द्वारा भी गुप्त भेद प्रकट हो जाते हैं। स्वाभाविक क्रियाओं के विपरीत भिन्न चेष्टाएँ 'इंगित' कहलाती हैं। चेष्टाओं को प्रकट करनेवाले अंग 'आकार' या 'आकृति' कहलाते हैं।
- (४) इसलिए विजिगीषु राजा को चाहिए कि जब तक विचारित कार्यों के आरम्भ करने का समय नहीं आता तब तक अपने गुप्त भावों को दबाकर रखे।

प्रमादमदसुप्तप्रलापकामादिरुत्सेकः प्रच्छन्नोऽवमतो वा मन्त्रं भिनत्ति । तस्माद् रक्षेन्मन्त्रम् ।

- (१) मन्त्रभेदो ह्ययोगक्षे मकरो राज्ञस्तदायुक्तपुरुषाणां च । तस्माद्
  गुह्यमेको मन्त्रयेतेति भारद्वाजः । मन्त्रिणामिप हि मन्त्रिणो भवन्ति ।
  तेषामप्यन्ये । सैषा मन्त्रिपरम्परा मन्त्रं भिनत्ति ।
  - (२) तस्मान्नास्य परे विद्युः कर्म किश्विच्चिकीर्षितम् । आरब्धारस्तु जानीयुरारब्धं कृतमेव वा ॥
- (३) नैकस्य मन्त्रसिद्धिरस्तीति विशालाक्षः । प्रत्यक्षपरोक्षानुमेया हि राजवृत्तिः । अनुपलब्धस्य ज्ञानमुपलब्धस्य निश्चयबलाधानमर्थद्वैधस्य संशयच्छेदनमेकदेशदृष्टस्य शेषोपलब्धिरिति मन्त्रिसाध्यमेतत् । तस्माद् बुद्धिवृद्धैः सार्धमासीत मन्त्रम् ।

मंत्रियों की असावधानी के कारण या मद्यपान की बेहोशी में अथवा सोते समय आकिस्मक प्रलाप द्वारा या विषय-भोग की लालसा से अथवा अभिमान के भाव से गुप्त
मंत्रणाएँ समय से पहिले ही प्रकट हो जाती हैं। आड़ में छिपकर सुननेवाले अथवा
मन्त्रणाकाल में मूर्ख कहकर अपमानित हुआ व्यक्ति भी मन्त्र के भेद को फोड़ देता
हैं। इसलिए इन सभी बातों को दृष्टि में रखकर राजा को चाहिए कि वह अपने गुप्त
रहस्यों की सावधानी से रक्षा करे।

- (१) आचार्य भारद्वाज का सुभाव है कि 'मन्त्र के प्रकट हो जाने पर राजा और उसके सलाहकारों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इसलिए इस प्रकार की गुप्त मन्त्रणाओं पर राजा अकेला ही विचार करे; क्योंकि मन्त्रियों के भी अपने सलाहकार होते हैं। उनके भी दूसरे लोग परामर्शदाता होते हैं इसलिए इस मन्त्रि-परम्परा के कारण गुप्त बातों के प्रकट हो जाने का भय बना रहता है।
- (२) 'इसलिए गुप्त मन्त्रणाओं को राजा के अतिरिक्त कोई न जानने पावे। केवल कार्यारम्भ करनेवाले व्यक्ति ही उसके आभास को जान सकें और उन्हें भी उसका परिणाम कार्य की समाष्ति के बाद ही ज्ञात हो।'
- (३) आचार्य विशालाक्ष कुछ संशोधन के साथ अपना विचार प्रकट करते हैं। उनका कहना है कि 'एक ही व्यक्ति द्वारा सोचा-विचारा हुआ मन्त्र सिद्धिदायक नहीं हो सकता। सभी राजकार्य प्रत्यक्ष और परोक्ष दो प्रकार के होते हैं; उनके लिए मन्त्रियों की अपेक्षा होती है। न जाने हुए कार्य को जानना, जाने हुए कार्य का निश्चय करना, निश्चित कार्य को दृढ करना, किसी कार्य में सन्देह उत्पन्न हो जाने पर विचार-विमर्श द्वारा उस संशय का निराकरण करना, आंशिक कार्य को पूरी तरह

- (१) न कञ्चिदवमन्येत सर्वस्य शृणुयान्मतम् । बालस्याप्यर्थवद् वाक्यमुपयुञ्जीत पण्डितः ॥
- (२) एतन्मन्त्रज्ञानं नैतन्मन्त्ररक्षणिमिति पाराशराः। यदस्य कार्य-मिभप्रतं तत्प्रतिरूपकं मन्त्रिणः पृच्छेत्—कार्यमिदमेवमासीदेवं वा यदि भवेत् तत् कथं कर्तव्यमिति। ते यथा ब्रूयुः तत् कुर्यात्। एवं मन्त्रोपलब्धिः संवृतिश्च भवतीति।
- (३) नेति पिशुनः । मन्त्रिणो हि व्यवहितमर्थं वृत्तमवृत्तं वा पृष्ट-मनादरेण ब्रुवन्ति प्रकाशयन्ति वा । स दोषः । तस्मात् कर्मसु ये येष्वभि-प्रेतास्तैः सह मन्त्रयेत् । तैर्मन्त्रयमाणो हि मन्त्रबुद्धि गुप्ति च लभत इति ।

विचारना इत्यादि सभी बातें मिनत्रयों में सहयोग से ही पूरी की जा सकती हैं। इस-लिए विजिगीषु राजा को अत्यन्त बुद्धिमान् और पर्याप्त अनुभवी व्यक्तियों के साथ बैठकर विचार करना चाहिए।

- (१) 'राजा को चाहिए कि सलाह करते समय वह किसी को अवमानित न करे; सबकी बातों को ध्यानपूर्वक सुने; यहाँ तक कि बालक की भी सारगभित बात को ग्रहण करे।'
- (२) आचार्य पराशर के मतावलम्बी विद्वानों का कहना है कि 'आचार्य विशा-लाक्ष के उक्त कथन से मन्त्र का ज्ञान भले ही हो सकता है, मन्त्र की रक्षा नहीं। इसलिए राजा को जिस कार्य के लिए सलाह लेनी हो उस कार्य के समान ही दूसरे कार्य के सम्बन्ध में वह मन्त्रियों से पूछे। राजा किसी ऐतिहासिक घटना का हवाला देकर कहे कि अमुक कार्य इस ढंग से किया गया था; इसी कार्य को यदि इस ढंग से करना होता तो कैसे किया जाना चाहिए था। इसपर मन्त्री जो राय दें उसके अनुसार ही तत्समान अपने अभीष्ट कार्य को सम्पन्न करे। ऐसा करने से मन्त्र का ज्ञान भी हो जाता है और मन्त्र की रक्षा भी।
- (३) आचार्य पिशुन (नारद) इस मन्तव्य को नहीं मानते। उनकी स्थापना है 'क्योंकि इस तरह प्रकारान्तर से मन्त्रियों के सम्मुख किसी बात को रख देने से वे समभने लगते हैं कि राजा हमारी सलाह नहीं मानता और उसका हम पर विश्वास नहीं है। इसलिए वे पूर्वघटित एवं अघटित विषय पर लापरवाही से उत्तर देते हैं और उस बात को प्रकाशित भी कर देते हैं। यह तो मन्त्र के लिए बड़ा दोष है। इसलिए राजा को यही उचित है कि जो लोग जिन-जिन कार्यों पर नियुक्त एवं जिन-जिन विचारों के लिए उपयुक्त हैं उन्हीं के साथ वैसी सलाह करे। ऐसा करने से मन्त्रणा में अधिक परिमार्जन हो जाता है और उसकी सुरक्षा भी हो जाती है।

- (१) नेति कौटित्यः। अनवस्था ह्योषा। मन्त्रिभिस्त्रिभिश्चतुर्भिर्वा सह मन्त्रयेत। मन्त्रयमाणो ह्योकेनार्थकृच्छ्रेषु निश्चयं नाधिगच्छेत्। एकश्च मन्त्री यथेष्टमनवग्रहश्चरति। द्वाभ्यां मन्त्रयमाणो द्वाभ्यां संहताभ्यामव-गृह्यते, विगृहीताभ्यां विनाश्यते। त्रिषु चतुर्षु वा नैकान्तं कृच्छ्रेणोपपद्यते महादोषम्। उपपन्नं तु भवति। ततः परेषु कृच्छ्रेणार्थनिश्चयो गम्यते, मन्त्रो वा रक्ष्यते।
- (२) देशकालकार्यवशेन त्वेकेन सह द्वाभ्यामेको वा यथासामर्थ्यं मन्त्रयेत ।
- (३) कर्मणामारम्भोपायः पुरुषद्रव्यसंपद् देशकालविभागः विनिपात-प्रतीकारः कार्यसिद्धिरिति पञ्चाङ्गो मन्त्रः । तानेकैकशः पृच्छेत् समस्तांश्च । हेतुभिश्चैषां मितप्रविवेकान् विद्यात् । अवाप्तार्थः कालं नातिक्रामयेत् । न दीर्घकालं मन्त्रयेत । न च तेषां पक्ष्यैर्येषामपकुर्यात् ।
- (१) आचार्य कौटिल्य उक्त मत से अपनी असहमित प्रकट करते हुए कहते हैं कि 'नारदमुनि की बताई हुई युक्तियों के अंनुसार मन्त्र व्यवस्थित नहीं हो सकता। इसिलए तीन या चार मिन्त्रयों को साथ बैठाकर राजा को मन्त्रणा करनी चाहिए। क्योंकि एक ही मन्त्री से सलाह करता हुआ राजा किसी कठिनतम कार्य के अड़ जाने पर उचित समाधान नहीं कर पाता और मन्त्री प्रतिद्वन्द्वी के रूप में मनमाना करने लगता है। दो मंत्रियों के साथ बैठकर भी वह सलाह करता है तो कोई असंभव नहीं कि वे दोनों मिलकर राजा को अपने वश में कर लें अथवा दोनों लड़ने लग जाय तो सारी मंत्रणा ही धूल में मिल जायगी। यदि तीन या चार मंत्री सलाहकार होंगे तो उस अवस्था से इस प्रकार के अनर्थकारी महान् दोष के उत्पन्न हो जाने की संभावना नहीं है। कोई भी दोष उसमें सहसा ही नहीं आ सकता है। यदि चार से अधिक मन्त्री हो जाय तो कार्य का निश्चय करना कठिन हो जाता है और उस दशा में मन्त्र की सुरक्षा में भी सन्देह हो जाता है।
- (२) इसलिए देश, काल और कार्य के अनुसार एक या दो मन्त्रियों के साथ भी राजा मन्त्रणा करे। अपनी विचार-शक्ति के अनुसार वह अकेला बैठकर कुछ कार्यों का स्वयं ही निर्णय करे।
- (३) मंत्र के पाँच अंग होते हैं: १. कार्यारंभ करने का उपाय, २. पुरुष तथा द्रव्य-संपत्ति, ३. देश-काल का विभाग, ४. विघ्न-प्रतीकार और ५. कार्यसिद्धि। मंत्र के विषय में राजा एक-एक मंत्री से अथवा एक साथ सभी मंत्रियों से परामर्श कर सकता है। मंत्रियों के भिन्न-भिन्न अभिप्रायों को वह युक्तियों के द्वारा समभे। भली-

- (१) मन्त्रिपरिषदं द्वादशामात्यान् कुर्वीतेति मानवाः।
- (२) षोडशेति बाईस्पत्याः।
- (३) विशतिमित्यौशनसाः।
- (४) यथासामर्थ्यमिति कौटिल्यः।
- (५) ते ह्यस्य स्वपक्षं परपक्षं च चिन्तयेयुः। अकृतारम्भमारब्धा-नुष्ठानमनुष्ठितविशेषं नियोगसम्पदं च कर्मणां कुर्युः। आसन्नैः सह कार्याणि पश्येत्। अनासन्नैः सह पत्रसम्प्रेषणेन मन्त्रयेत। इन्द्रस्य हि मन्त्रिपरिषद्षीणां सहस्रम् । स तच्चक्षः। तस्मादिमं द्वचक्षं सहस्राक्षमाहुः।
- (६) आत्ययिके कार्ये मन्त्रिणो मन्त्रिपरिषदं चाह्य ब्र्यात् । तत्र यद् भूयिष्ठाः कार्यसिद्धिकरं वा ब्रयुस्तत् कुर्यात् । कुर्वतश्चः-

भाँति समभ-बूभ जाने पर अविलंब ही वह अपने निश्चय को कार्यरूप में परिणत कर दे। किसी कार्य को अधिक समय तक विचारते रहना उचित नहीं है। जिन लोगों का कभी अपकार किया हो, उनके साथ या उनके सहयोगियों के साथ कभी भी मंत्रणा नहीं करनी चाहिए।

## ( मन्त्रि-परिषद् का विचार )

- (१) मनु के अनुयायी अर्थशास्त्रविदों का इस सम्बन्ध में कहना है कि 'मंत्रि-परिषद् में बारह अमात्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए।'
  - (२) बृहस्पति के अनुयायी विद्वान् 'सोलह मन्त्रियों' के पक्ष में हैं।
- (३) शुक्राचार्य-पक्ष के आचार्य मन्त्रियों की संख्या 'बीस' रखना अधिक उपयुक्त समभते हैं।
- (४) आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'कार्य करने वाले पुरुषों के सामर्थ्य के अनुसार ही उनकी संख्या नियत होनी चाहिए।'
- (५) वे निर्धारित मन्त्री विजिगीषु राजा के और उसके शत्रु राजा के सम्बन्ध में विचार करें। जो कार्य प्रारम्भ न किये गए हों उन्हें प्रारम्भ करायें; प्रारम्भ किये कार्यों को पूरा करावें और जो कार्य पूरे हो चुके हों उनमें आवश्यकतानुसार संशो-धन-संमार्जन करें। निष्कर्ष यह कि विभागीय अध्यक्ष अपने-अपने कार्यों को अंत तक अधिकाधिक निपुणता से सम्पन्न करें। जो मन्त्री राजा के सन्निकट हों, उनको साथ लेकर राजा उनके कार्यों का स्वयं ही निरीक्षण करे। किन्तु जो दूर हों, उनसे पत्र द्वारा परामर्श करता रहे। इन्द्र की मन्त्रि-परिषद् में एक हजार ऋषि थे, जो कि उसके कार्यों के निर्देशक थे। इसीलिए तो दो नेत्रों वाले इन्द्र को हजार आँखों वाला ( सहस्राक्ष ) कहा गया है ।
  - (६) अत्यावश्यक कार्य के आ जाने पर राजा, मन्त्रि-परिषद् का आयोजन कर

- (१) नास्य गुह्यं परे विद्युश्छिद्रं विद्यात् परस्य च । गूहेत् कूर्म इवाङ्गानि यत्स्याद् विवृतमात्मनः।।
- (२) यथा ह्यश्रोत्रियः श्राद्धं न सतां भोक्तुमर्हति । एवमश्रुतशास्त्रार्थो न मन्त्रं श्रोतुमर्हति ॥

इति कौटिलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे मन्त्राधिकारो नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥

—: o :—

उससे परामर्श करे। उनमें से बहुसमर्थित तथा शीघ्र ही कार्यसिद्धि कर देने वाली राय के अनुसार कार्य सम्पादन करे।

- (१) इस ढंग से कार्य करते हुए राजा के गुप्त रहस्यों को कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जान पाता है, प्रत्युत वह दूसरों के दोषों की भी जान लेता है। राजा को चाहिए कि वह अपने गुप्त भावों को उसी प्रकार अपने मन में छिपाये रखे जिस प्रकार कि कछुआ अपने अंगों को छिपाये रखता है।
- (२) जिस प्रकार वेदाध्ययन से शून्य ब्राह्मण किसी श्रेष्ठ पुरुष के यहाँ श्राद्ध नहीं कर सकता है, उसी प्रकार शास्त्रज्ञान से शून्य व्यक्ति मन्त्र को सुरक्षित नहीं रख पाता है।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में मन्त्राधिकार नामक चौदहवाँ अध्याय समाप्त ।

-: • :--

- (१) उद्धृतमन्त्रो दूतप्रणिधिः । अमात्यसम्पदोपेतो निसृष्टार्थः, पाद-गुणहीनः परिमितार्थः, अर्धगुणहीनः शासनहरः ।
- (२) सुप्रतिविहितयानवाहनपुरुषपरिवापः प्रतिष्ठेत । शासनमेवं वाच्यः परः, स वक्ष्यत्येवं, तस्येदं प्रतिवाक्यम्—एवमितसन्धातव्यमित्य-धीयानो गच्छेत् । अटब्यन्तपालपुरराष्ट्रमुख्येश्च प्रतिसंसर्गं गच्छेत् । अनी-कस्थानयुद्धप्रतिग्रहापसारभूमीरात्मनः परस्य चावेक्षेत । दुर्गराष्ट्रप्रमाणं सारवृत्तिगुष्तिच्छद्राणि चोपलभेत । पराधिष्ठानमनुज्ञातः प्रविशेत् । शासनं च यथोक्तं बूयात् प्राणाबाधेऽपि दृष्टे । परस्य वाचि वक्त्रे दृष्टचां च प्रसादं वाक्यपूजनिमष्टपरिप्रश्नं गुणकथासङ्गमासन्नमासनं सत्कार-

# संदेश देकर राजदूतों को शत्रु-देश में भेजना

- (१) गुप्त मंत्रणा के निश्चित हो जाने पर ही दूत को शत्रुदेश की ओर भेजना चाहिए। दूत तीन प्रकार के होते हैं: १. निसृष्टार्थ, २. परिमितार्थ और ३. शासनहर। अमात्य के पूर्वोक्त गुणों से सम्पन्न निसृष्टार्थ, उनमें एक चौथाई गुण-हीन परिमितार्थ और आधा गुणहीन शासनहर कहलाता है।
- (२) पालकी आदि सवारी, घोड़े आदि वाह्न, नौकर-चाकर और सोने- बिछाने आदि सामग्री की भली-भाँति व्यवस्था करके दूत को शत्रुदेश की ओर प्रस्थान करना चाहिये। दूत को पहिले ही से यह सोच-विचार कर लेना चाहिये कि 'मैं अपने स्वामी का सन्देश इस ढंग से कहूँगा; उसका यह उत्तर होगा तो मेरे प्रत्युत्तर की विधि इस प्रकार होगी; या किन-किन विधियों से उस शत्रु राजा को वश में करना होगा।' आदि-आदि। राजदूत को चाहिए कि वह शत्रुदेश के वनरक्षक, सीमारक्षक, नगरवासियों तथा जनपदवासियों से मित्रता गाँठे। साथ ही वह उभयपक्ष की सेनाओं के ठहरने योग्य युद्ध-भूमि और संयोग आने पर अपनी सेना के भाग सकने योग्य उपयुक्त स्थानों तथा रास्तों का भी निरीक्षण करे। साथ ही शत्रुपक्षी राजा के दुगं, उसके राज्य की सीमाएँ, आमदनी, उपज, आजीविका के साधन, राष्ट्ररक्षा के तरीके, वहाँ के गुप्त भेद एवं वहाँ की बुराइयों का पता लगाना भी दूत का ही कर्तव्य है। किसी शत्रु राजा के राज्य में प्रवेश करने से पूर्व दूत, उस राजा की आजा प्राप्त कर ले। प्राणान्तक परिस्थित के उपस्थित हो जाने पर भी वह अपने स्वामी का संदेश अविकल रूप में कहे। यदि शत्रु राजा की वाणी में, मुखमुद्रा में, दृष्ट में प्रसन्नता फलकती हो; वह दूत की बातों को आहरपूर्वक सुन रहा हो; दूत

मिष्टेषु स्मरणं विश्वासगमनं च लक्षयेत् तुष्टस्य । विपरीतमतुष्टस्य । तं ब्रूयात्—दूतमुखा वै राजानस्त्वं चान्ये च । तस्मादुद्यतेष्विप शस्त्रेषु यथोक्तं वक्तारः तेषामन्तावसायिनोऽप्यवध्याः, किमङ्गः पुनर्बाह्मणाः । परस्यैतद् वाक्यमेष दूतधर्मः इति ।

(१) वसेदिवसृष्टः; प्रपूजया नोत्सिक्तः; परेषु बलित्वं न मन्येतः; वाक्यमिनष्टं सहेतः; स्त्रियः पानं च वर्जयेत्; एकः शयीतः; सुप्तमत्तयोहि भावज्ञानं दृष्टम् । कृत्यपक्षोपजापमकृत्यपक्षे गूढप्रणिधानं रागापरागौ भर्तरि रन्ध्रं च प्रकृतीनां तापसवैदेहकव्यञ्जनाभ्यामुपलभेत । तयोरन्ते-वासिभिश्चिकित्सकपाषण्डव्यञ्जनोभयवेतनैर्वा, तेषामसम्भाषायां याचक-

को स्वेच्छया प्रश्न करने या अभीष्ट को प्रकट करने की स्वतन्त्रता हो; दूत के स्वामी राजा का कुशल-क्षेम तथा उसके गुणों के प्रति शत्रु राजा की उत्सुकता हो; दूत को वह आदरपूर्वक समीप ही बैठाये; राजकीय उत्सवों पर दूत को भी स्मरण करे और दूत के प्रत्येक कार्य पर शत्रु राजा का विश्वास हो; तो दूत को समभना चाहिए कि वह मुभ पर प्रसन्न है। यदि इसके विपरीत आचरण देखे, तो समभ ले कि शत्रु राजा उस पर रुष्ट है। इस प्रकार के रुष्ट हुए राजा से दूत कहे 'स्वामिन्, आप हों, अथवा दूसरे कोई भी राजा हों, दूत सभी का मुख होता है। उसी के माध्यम से राजा लोग पारस्परिक वार्ता-विनिमय करते हैं। इसलिए प्राणघातक स्थिति के आ जाने पर भी दूत सही संदेश ही निवेदित करते हैं। कोई चाण्डाल भी इस कार्य पर नियुक्त किया गया हो तो राजधर्म के अनुसार वह भी अवध्य है, उसी स्थान पर यदि बाह्मण हो तो उसके वध के सम्बन्ध में तो सोचा भी नहीं जा सकता है। दूसरे की कही हुई बात को ही दुहरा देना मात्र दूत का कार्य होता है।'

(१) जब तक शत्रुराजा उसे अपने राज्य से जाने की आज्ञा न दे तब तक वह वहीं रहे। शत्रुराजा द्वारा प्राप्त सम्मान पर वह गर्व न करे। शत्रुओं के बीच रहता हुआ अपने को बह बलवान् न समभे। किसी के कुवाक्य को भी वह पी ले। स्त्री-प्रसंग और मद्यपान को वह सर्वथा त्याग दे। अपने स्थान में एकाकी ही शयन करे। मद्य पीने तथा दूसरों के साथ शयन करने से प्रमादवश या स्वप्नावस्था में मन के गुप्त रहस्यों के प्रकट हो जाने का भय बना रहता है। दूत को चाहिये कि वह शत्रु-देश के कृत्यपक्ष को फोड़ देने का कार्य तथा अकृत्यपक्ष को वश में कर देने का कार्य अपने गुप्तचरों द्वारा जाने। राजा और अमात्य आदि उच्चाधिकारियों का पारस्परिक राग-द्वेग तथा राजा की बुराइयों का भेद वह तापस, वैदेहक आदि गुप्तचरों के द्वारा अवगत करे। अथवा तापस, वैदेहक आदि के शिष्यों, चिकित्सक तथा पाखण्डी के वेश में रहने वाले गुप्तचरों या उभयवेतनभोगी गुप्तचरों के द्वारा वह शत्रुराजा के रहस्यों का पता करता रहे। यदि इन गुप्तचरों से भी काम बनता न देखे तो, भिक्षक, मत्त, उन्मत्त तथा सोते में प्रलाप करने वाले व्यक्तियों के माध्यम से शत्रु के

मत्तोन्मत्तसुप्तप्रलापैः पुण्यस्थानदेवगृहचित्रलेख्यसंज्ञाभिर्वा चारमुपलभेत । उपलब्धस्योपजापमुपेयात् । परेण चोक्तः स्वासां प्रकृतीनां परिमाणं नाच-क्षीत । सर्वं वेद भवानिति बूयात्, कार्यसिद्धिकरं वा ।

(१) कार्यस्य सिद्धावुपरुध्यमानस्तर्कयेत्। कि भर्तुर्मे व्यसनमासन्नं पश्यन्, स्वं वा व्यसनं प्रतिकर्तुकामः, पाष्णिग्राहासारावन्तः—कोपमाट-विकं वा समुत्थापियतुकामः, मित्रमान्नन्दं वा व्यापादियतुकामः, स्वं वा परतो विग्रहमन्तःकोपमाटिवकं वा प्रतिकर्त्कामः, संसिद्धं मे भर्तुर्यात्रा-कालमभिहन्तुकामः, सस्यकुप्यपण्यसङ्ग्रहं दुर्गकर्मं बलसमृत्थानं वा कर्तु-कामः, स्वसैन्यानां वा व्यायामदेशकालावाकाङ्क्षमाणः, परिभवप्रमदाभ्यां वा, संसर्गानुबन्धार्थों वा मामुपरुणद्धीति ज्ञात्वा वसेदपसरेद्वा। प्रयोजन-

कार्यों का पता लगाता रहे। तीर्थस्थानों, देवालयों, गृहचित्रों तथा लिपिसंकेतों द्वारा भी वह वहाँ के वृत्तान्त जाने। ठीक-ठीक समाचार अवगत हो जाने पर वह तदनुसार भेदरूप उपायों का प्रयोग करे। दूत को चाहिए कि शत्रु के पूछे जाने पर भी वह अपने मन्त्रिपरिषद् का ठीक-ठीक परिचय न दे। 'आप तो सर्वज्ञ हैं' इतना कहकर बात को टाल दे। यदि इतना बताने पर भी शत्रुराजा को सन्तोष न हो तो उतना मात्र परिचय देना चाहिये, जितने से अपने कार्य की सिद्धि हो जाय।

(१) कार्य सिद्ध हो जाने पर भी यदि शत्रुराजा दूत को अपने ही यहाँ रोके रखना चाहता है, तो दूत को, राजा की इस अप्रत्याशित नीति के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। उसको विचार करना चाहिए कि 'क्या शत्रु-राजा को मेरे स्वामी पर आनेवाली किसी सन्निकट विपत्ति का पता लग गया है। या कि वह मेरे जाने से पूर्व ही अपने किसी व्यसन का प्रतीकार करना चाहता है। अथवा वह पार्ष्णिग्राह (स्वामिराजा का शत्रु एवं शत्रुराजा का मित्र) तथा आसार ( शत्रुराजा के मित्र का मित्र ) को मेरे स्वामी के विरोध में युद्ध करने के लिए तो नहीं उकसाना चाहता। या उसका इरादा मेरे स्वामी के अमात्य आदि को उससे कुपित करने का तो नहीं है। या कि वह किसी आटविक को भिड़ाने की साजिश तो नहीं रच रहा है। उसकी योजना ऐसी तो नहीं है कि वह मित्र (स्वामिराजा के सम्मुख प्रदेश का मित्रराजा ) तथा आक्रंद (स्वामिराजा के पृष्ठप्रदेश का मित्र राजा) आदि मित्रराष्ट्रों के राजाओं को मरवाना चाहता हो। या अपने ऊपर किये गये आक्रमण का, अपने अमात्य आदि के कोप का तथा अपने आटविक का प्रतीकार तो नहीं करना चाहता है। या कि वह मेरे स्वामी के इस प्रस्तुत आक्रमण को टालने तथा रोकने का यत्न तो नहीं कर रहा है। अथवा वह युद्ध की तैयारी के लिए धातुसंग्रह, किलाबन्दी तथा सैन्य-संग्रह तो नहीं कर रहा है। या वह सैन्य-शिक्षण तथा उचित देश-काल की आकांक्षा में तो नहीं है। अथवा किसी प्रकार के तिरस्कार, शीति, विवाह-सम्बन्ध, दोष-वैमनस्य आदि के लिए तो वह मुभे नहीं रोक रहा है।'

मिष्टमवेक्षेत वा । शासनमनिष्टमुक्त्वा बन्धवधभयादविसृष्टोऽप्यपगच्छेत् । अन्यथा नियम्येत ।

- (१) प्रेषणं सन्धिपालत्वं प्रतापो मित्रसङ्ग्रहः। उपजापः सुहृद्भदो दण्डगूढातिसारणम्।। बन्धुरत्नापहरणं चारज्ञानं पराक्रमः। समाधिमोक्षो दूतस्य कर्म योगस्य चाश्रयः।।
- (२) स्वदूतैः कारयेदेतत् परदूतांश्च रक्षयेत्। प्रतिदूतापसपिभ्यां दृश्यादृश्यैश्च रिक्षभिः॥

इति कौटिलीयार्थशास्त्रे विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे दूतप्रणिधिर्नाम पञ्चदशोऽध्यायः ।।

इस प्रकार के रहस्यों, कारणों और उद्देश्यों के सम्बन्ध में दूत अच्छी तरह से छान-बीन करें। रोके जाने के कारणों का ठीक-ठीक पता लग जाने पर वह उचित समभें तो रुके अन्यया वहाँ से चल दें। अपने स्वामी की अभीष्ट-सिद्धि लिये वह चाहे तो उसी नगर में रुककर, गुप्त पुरुषों के द्वारा राजा तक सूचनाएँ पहुँचा कर, उनका प्रतीकार करवावे। अपने स्वामी का ऐसा संदेश, जिसको सुनकर शत्रुराजा क्रोधित हो उठे, सुनाने पर, दूत को बिना अनुमित लिये ही वहाँ से कूच कर देना चाहिए अन्यथा उसका पकड़ा जाना निश्चित है।

- (१) शत्रुप्रदेश में अपने स्वामी का संदेश लेकर जाना; शत्रुराजा का संदेश लाने के लिए जाना, सिन्धभाव को बनाये रखना, समय आने पर अपने पराक्रम को दिखाना, अधिक से अधिक मित्र बनाना, शत्रु के कृत्यपक्ष के पुरुषों को फोड़ देना, शत्रु के मित्रों को उससे विमुख कर देना, तीक्ष्ण, रसद आदि गुप्तचरों एवं अपनी सेना को भगा देना, शत्रु के बांधवों एवं रत्नों का अपहरण (स्वायत्त) कर लेना, शत्रु के देश में रहकर गुप्तचरों के कार्यों का निरीक्षण करना, समय आने पर पराक्रम दिखाना, सिन्ध की चिरस्थित के निमित्त जमानत-रूप में रखे हुए राजकुमार को मुक्त कराना और मारण, मोहन, उच्चाटन आदि का प्रयोग करना, ये सभी दूत के कार्य हैं।
- (२) राजा को चाहिये कि वह उपर्युक्त सभी कार्य दूतों के द्वारा करवायें और भात्रुओं के पीछे अपने दूतों या गुप्तचरों को लगाये रखे। अपने देश में तो वह शत्रु-दूतों के कार्यों का पता प्रकट रूप से लगाये, किन्तु शत्रुदेश में उनकी सूचनायें गुप्तरूप से संग्रह करवाये।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में दूतप्रणिधि नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त ।

अध्याय १६

- (१) रक्षितो राजा राज्यं रक्षत्यासन्नेभ्यः परेभ्यश्च। पूर्वं दारेभ्यः पुत्रेभ्यश्च।
  - (२) दाररक्षणं निशान्तप्रणिधौ वक्ष्यामः।
- (३) पुत्ररक्षणं जन्मप्रभृति राजपुत्रान् रक्षेत् । कर्कटकसधर्माणो हि जनकभक्षा राजपुत्राः ।
  - (४) तेषामजातस्नेहे पितर्युपांशुदण्डः श्रेयानिति भारद्वाजः ।
- (प्र) नृशंसमदृष्टवधः क्षत्रविनाशश्चेति विशालाक्षः । तस्मादेकस्थाना-वरोधः श्रेयानिति ।
- (६) अहिभयमेतदिति पाराशराः । कुमारो हि विक्रमभयान्मां पिता रुणद्धीति ज्ञात्वा तमेवाङ्के कुर्यात् । तस्मादन्तपालदुर्गे वासः श्रेयानिति ।

### राजपुत्रों से राजा की रक्षा

- (१) निकटवर्ती सम्बन्धियों तथा शत्रुओं से सुरक्षित राजा ही राज्य की रक्षा कर सकता है। राजा को चाहिये कि सर्वप्रथम वह अपनी रानियों और अपने पुत्रों से अपनी रक्षा का प्रबन्ध करे।
- (२) रानियों से किस प्रकार राजा को आत्मरक्षा करनी चाहिये, इसके उपाय आगे निशान्तप्रणिधि प्रकरण में बताये जायेंगे।
- (३) अपने पुत्रों से आत्मरक्षा करने के लिए राजा को चाहिए कि वह जन्म से ही राजपुत्रों पर कड़ी निगरानी रखे, क्योंकि केकड़े की भाँति राजपुत्र भी अपने पिता के भक्षक होते हैं।
- (४) इस सम्बन्ध में आचार्य भारद्वाज का कहना है कि 'यदि राजकुमारों में पितृभक्ति की भावना न दिखाई दे तो तो उनका चुपचाप वध कर डालना ही श्रेयस्कर है।'
- (५) आचार्य विशालाक्ष इसको पापकर्म कहते हैं। उनका कथन है कि 'निर-पराध बच्चों को इस प्रकार मरवा डालना घोर पाप और अतिक्रूरता है, इस प्रकार तो क्षत्रियवंश ही सर्वथा नष्ट हो जायगा। इसलिए यदि राजकुमारों में पितृभक्ति न दिखाई दे तो उन्हें किसी स्थान में कैंद करके रखा जाना उचित है।'
- (६) आचार्य पराशर के अनुयायी इसके भी विरुद्ध हैं। उनका अभिमत है कि 'यह तो सर्पभय के समान है। जैसे घर में घुसा हुआ साँप भयावह होता है,

- (१) औरभ्रकं भयमेतिदिति पिशुनः। प्रत्यापत्तेर्हि तदेव कारणं ज्ञात्वान्तपालसखः स्यात्। तस्मात् स्विवषयादपकृष्टे सामन्तदुर्गे वासः श्रेयानिति।
- (२) वत्सस्थानमेतिदिति कौणपदन्तः । वत्सेनेव हि धेनुं पितरमस्य सामन्तो दुह्यात् । तस्मान्मातृबन्धुषु वासः श्रेयानिति ।
- (३) ध्वजस्थानमेतिदिति वातव्याधिः । तेन हि ध्वजेनादितिकौशि-कवदस्य मातृबान्धवा भिक्षेरन् । तस्माद् ग्राम्यधर्मेष्वेनमवसृजेयुः । सुखोप-रुद्धा हि पुत्राः पितरं नाभिद्रह्यन्तीति ।
- (४) जीवन्मरणमेतदिति कौटिल्यः। काष्ठिमिव हि घुणजग्धं राज-उसी प्रकार पुत्र को कैंद में रखना भी भयप्रद है, क्योंकि राजकुमार को जब यह पता चल जायगा कि पिता ने अपने वध के भय से उसे कैंद में डाल रखा है, तो वह पिता के घर में रहता हुआ सरलता से उसके वध की योजना तैयार कर सकता है। इसलिए राज्य की सीमा के दूरस्थ दुर्ग में ही राजकुमार को रखना श्रेयस्कर है।
- (१) आचार्य पिशुन (नारद) इस युक्ति से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि 'दूरस्थ दुर्ग में राजपुत्र को रखना उसी प्रकार भयावह है, जैसे आक्रमण करने से पूर्व मेढ़ा कुछ पीछे हट जाता है और पुनः दुगुने वेग से भ्रपट पड़ता है। राजकुमार को जब अपने कैंद होने का कारण विदित हो जायगा तो वह अपनी योजना को पूरा करने के लिए दुर्गपाल को मित्र बनाकर, उसकी सहायता से अपने पिता पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए राजकुमार को, राज्य की सीमा से बाहर किसी पड़ोसी (मित्र) राजा के दुर्ग में रखना ही अधिक उपयुक्त है।'
- (२) आचार्य कोणपदंत की कुछ दूसरी ही स्थापना है। उनकी स्थापना है कि 'राजकुमार को परराज्याश्रित करने का परिणाम यह होगा कि जैसे गाय का बछडा दूसरे के हाथ में सौंप देने से इच्छानुसार वह कभी भी गाय को दुह सकता है, वैसे ही राजकुमार का संरक्षक पड़ोसी राजा, राजकुमार को अपने वश में करके उचित-अनुचित रीति से इच्छानुसार विजिगीषु से धन आदि ले सकता है। इसलिए राजकुमार को निनहाल में रख देना ही उचित जान पड़ता है।
- (३) आचार्य वातव्याधि इस सलाह पर भी आपित प्रकट करते हैं। उनका परामर्श है कि 'राजकुमार को उसके मातृकुल में रखना एक ध्वजा के समान है, जिसको मातृकुल वाले अपनी आमदनी का वैसा ही साधन बनाकर उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि अदिति नाम की भिक्षुणी और कौशिक नाम के सँपेरे जीविकानिर्वाह के लिए अपने पेशेवर कौतुकों को दिखाते फिरते हैं। इसलिए राजकुमार को, उसकी इच्छानुसार, विषय-भोग में लिप्त रहने देना चाहिए, क्योंकि विषय-वासनाओं में उलभे हुए राजकुमारों को पिता से द्रोह करने का अवकाश ही नहीं मिलता है।'

(४) आचार्य कौटिल्य इस सिद्धान्त को, जीते-जी राजपुत्रों की हत्या कर देने

कुलमिवनीतपुत्रमिभयुक्तमात्रं भज्येत । तस्मादृतुमत्यां महिष्याम् ऋत्वि-जश्चरुमैन्द्रबार्हस्पत्यं निर्वपेयुः । आपन्नसत्त्वायां कौमारभृत्यो गर्भभर्मणि प्रजने च वियतेत । प्रजातायाः पुत्रसंस्कारं पुरोहितः कुर्यात् । समर्थ तिद्वदो विनयेयुः ।

- (१) सित्रणामेकश्चैनं मृगयाद्यतमद्यस्त्रीभिः प्रलोभयेत्—िपतिरि विक्रम्य राज्यं गृहाणेति । तदन्यः सत्री प्रतिषेधयेद् इत्याम्भीयाः ।
- (२) महादोषमबुद्धबोधनिमिति कौटिल्यः । नवं हि द्रव्यं येन येनार्थ-जातेनोपिदह्यते तत्तदाचूषित । एवमयं नवबुद्धिर्यद्यदुच्येत तत्तच्छास्त्रोप-देशिमवाभिजानाति । तस्माद् धर्ममर्थं चास्योपिदशेन्नाधर्ममनर्थं च ।
- (३) सित्रणस्त्वेनं तव स्म इति वदन्तः पालयेयुः । यौवनोत्सेकात् पर-स्त्रीषु मनः कुर्वाणमार्याव्यञ्जनाभिः स्त्रीभिरमेध्याभिः शून्यागारेषु रात्रा-

के समान अनर्थकारी बताते हैं। उनका कहना है 'राजकुमारों को इस प्रकार विषय-भोग में फँसाना उन्हें जीते ही मृत्यु के मुख में दे देना है। जिस प्रकार घुन लगी लकड़ी शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार अशिक्षित राजकुमारों का कुल बिना युद्ध आदि के ही विनष्ट हो जाता है। इसलिए राजा को चाहिए कि जब रानी ऋतुमती हो, तो (संतित की) ऐश्वर्य, विद्या, बुद्धि के निमित्त ऋत्विक, इंद्र और बृहस्पति आदि देवताओं के लिये हिवदान किया जाय। जब महारानी गर्भवती हो जाय तो कौमारभृत्य अंग के ज्ञाता शिशु-चिकित्सकों के निर्देशानुसार गर्भ की पृष्टि तथा उसके सुखपूर्वक प्रजनन के लिए यत्न किया जाय। राजकुमार के पैदा हो जाने पर विद्वान् पुरोहित विधिपूर्वक उसका संस्कार करें। जब वह समक्षने योग्य हो जावे तो विभिन्न विषयों के पारंगत विद्वान् उसको शिक्षा दें।'

- (१) आचार्य आंभ के मतानुयायियों का कहना है कि 'सित्रयों (गुप्तचरों) में से कोई एक सन्नी राजकुमार को मृगया, द्यूत, मद्य और स्त्रियों का प्रलोभन दे। यह भी कहे कि पिता पर आक्रमण करके तुम राज्य को ले लो, फिर मौज करो। इस पर दूसरा सन्नी कहे ऐसा करना बहुत बुरा है।'
- (२) आचार्य कौटिल्य के मतानुसार राजकुमार के भीतर यह कुबुद्धि जगाना बहुत ही अनिष्टदायी है। उनका तर्क एवं सुभाव है कि 'सरलमित बालकों में ऐसी कुबुद्धि पैदा करना महादोष कहा जायगा। जैसे मिट्टी का नया वर्तन घी, तेल आदि जिस भी नये द्रव्य का स्पर्श पाकर उसी को चूस लेता है, ठीक घैसे ही, अपरिपक्व बुद्धिवाले बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है, उसको वह शास्त्र-उपदेश की भाँति अमिट रूप से बुद्धि में जमा लेता है। इसलिये सरलमित बालकों को धर्म, अर्थ का ही उपदेश देना चाहिए, अधर्म, अनर्थ का नहीं।
- (३) सत्री लोग 'हम आपके ही हैं' इस अपनत्व को दिशत करते हुए, राजपुत्र का पालन करें। यदि राजकुमार का युवा मन परस्त्री के लिए बेर्चैन हो उठता है

बुढ़ेजयेयुः । मद्यकामं योगपानेनोद्वेजयेयुः । द्यूतकामं कापटिकैः पुरुषैरुद्वेज-येषुः । मृगयाकामं प्रतिरोधकव्यञ्जनैस्त्रासयेयुः । पितरि विक्रमबुद्धि तथेत्यनुप्रविश्य भेदयेयुः । अप्रार्थनीयो राजा, विपन्ने घातः, सम्पन्ने नरक-पातः, संक्रोशः प्रजाभिरेकलोष्टवधश्चेति ।

- (१) विरागं प्रियमेकपुत्रं वा बध्नीयात् । बहुपुत्रः प्रत्यन्तमन्यविषयं वा प्रेषयेद्यत्र गर्भः पण्यं डिम्बो वा न भवेत् । आत्मसम्पन्नं सैनापत्ये यौव-राज्ये वा स्थापयेत् ।
- (२) बुद्धिमानाहार्यबुद्धिर्दुर्बुद्धिरिति पुत्रविशेषाः । शिष्यमाणो धर्मा-थिवुपलभते चानुतिष्ठिति च बुद्धिमान् । उपलभमानो नानुतिष्ठत्याहार्य-बुद्धिः । अपायिनत्यो धर्मार्थद्वेषी चेति दुर्बुद्धिः ।

तो उस समय उसके संरक्षकों को चाहिए कि आर्यावेश धारण की हुई अपवित्र, घृण्य स्त्रियों को रात्रि के एकांत में राजकुमार के निकट भेज कर उसके मन में ऐसी घृणा तथा खिन्नता पैदा करायें कि परस्त्री की चाह से उसका मन सर्वथा फिर जाय। यदि वह मद्य पीने की इच्छा करे तो मद्य में कोई ऐसा पदार्थ मिलाकर उसको दिया जाय, जिससे कि मद्य के लिए उसकी अरुचि हो जाय। यदि वह जुआ खेलने की कामना करे तो छली-कपटी लोगों के साथ बैठाकर उसको इतना उद्विग्न किया जाय कि आगे से वह जूआ खेलने का नाम भी न ले। यदि वह शिकार खेलना चाहता है तो कपटवेश धारण किये हुए राजपुरुष बेचैन करके उधर से उसके मन को खिन्न कर दें। यदि वह पिता पर आक्रमण करने की इच्छा रखता है तो पहिले तो उसे बढ़ावा दिया जाय किन्तु ऐन मौके पर उससे कहें 'देखो, राजा के साथ कभी देष नहीं करना चाहिए। यदि तुम असफल हो गए तो तुम्हारी मृत्यु अवश्यंभावी है और जीत भी गए तो पितृघातक होने के कारण तुमको घोर नरक भोगना पड़ेगा, सारी प्रजा तुमको लानत देगी और कोई असंभव नहीं कि एकमत होकर प्रजा तुम्हारा प्राणान्त कर दें। इसलिए तुम्हे इस भयंकर पाप-कर्म से बचना चाहिए।'

- (१) यदि एक ही राजपुत्र हो, और वह भी पितृद्रोही निकले तो उसे कैंद्र कर देना चाहिए। यदि पुत्र अधिक हों तो उस द्रोही पुत्र को सीमांत प्रदेश अथवा किसी दूसरे देश में प्रवासित कर देना चाहिए, जहाँ कि उचित अन्न-वस्त्र प्राप्त न हो और जहाँ की प्रजा की उसके प्रति कोई सहानुभूति न हो। इसके विपरीत जो राजपुत्र आत्मगुणसंपन्न हो, उसको सेनापित या युवराज के उच्च पद पर नियुक्त किया जाय।
- (२) राजपुत्रों की तीन श्रेणियाँ हैं: १ बुद्धिमान्, २ आहार्यबुद्धि और ३ दुर्बुद्धि। जो धर्म और अर्थविषयक उपदेश को उचित रीति से ग्रहण करके तदनुसार आचरण करता है, वह 'बुद्धिमान्' है। जो धर्म और अर्थ को समभ तो लेता है,

- (१) स यद्येकपुत्रः पुत्रोत्पत्तावस्य वियतेत । पुत्रिकापुत्रानुत्पादयेद्वा । वृद्धस्तु व्याधितो वा राजा मातृबन्धुकुल्यगुणवत्सामन्तानामन्यतमेन क्षेत्रे बीजमुत्पादयेत् । न चैकपुत्रमिवनीतं राज्ये स्थापयेत् ।
  - (२) बहूनामेकसंरोधः पिता पुत्रहितो भवेत्। अन्यत्रापद ऐश्वर्यं ज्येष्ठभागि तु पूज्यते॥
  - (३) कुलस्य वा भवेद्राज्यं कुलसङ्घो हि दुर्जयः। अराजव्यसनाबाधः शश्वदावसति क्षितिम्।।

इति विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे राजपुत्ररक्षणं नाम षोडशोऽध्यायः ॥

--: o :---

किन्तु तदनुसार अपना आचरण नहीं बना पाता उसे 'आहार्यबुद्धि' कहते हैं। जो बुराइयों में लीन तथा धर्म और अर्थ से द्वेष रखता है वह 'दुर्बुद्धि' है।

- (१) यदि राजा का एक ही पुत्र हो और वह भी दुर्बुद्धि निकले तो राजा उस दुर्बुद्धि राजकुमार से ऐसा पुत्र पैदा कराने का यत्न करे, जो राजा बनने के योग्य हो। यदि ऐसा भी संभव न हो तो अपनी पुत्री के पुत्र को राज्य का उत्तराधिकार सँभालने के योग्य बनाये। यदि राजा बूढ़ा हो गया हो, या सदैव रुग्ण ही रहता हो, तो अपने किसी ममेरे भाई अथवा अपने ही कुल के किसी बंधु से या किसी गुणवान सामंत से अपनी स्त्री में नियोग कराकर पुत्र पैदा करवावे। किन्तु अयोग्य अशिक्षित पुत्र को राज्यभार न सौंपे।
- (२) यदि अनेक पुत्रों में एक पुत्र दुर्बुद्धि हो तो उसे किसी दूसरे देश में भेज कर रोक रखे। वैसे राजा को चाहिए कि सर्वदा ही वह अपने पुत्रों की कल्याण-कामना करता रहे। यदि सभी पुत्र राजा को एक समान प्रिय हों, तो उस अवस्था में वह ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनावे।
- (३) अथवा वे सभी भाई मिलकर राज्य को सँभालें, क्योंकि यदि राज्य का संचालन सामुदायिक ढंग से हुआ तो निश्चित ही वह राज्य दुर्जय होता है। सामु-दायिक राज्य-व्यवस्था से एक बड़ा लाभ यह भी है कि एक व्यक्ति के व्यसनग्रस्त हो जाने पर दूसरे व्यक्ति उसके कार्य को सँभाल लेते हैं और इस प्रकार सर्वदैव प्रजा की सुखमय अवस्था पृथ्वी पर बनी रहती है।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में राजपुत्ररक्षण नामक सोलहवाँ अध्याय समाप्त ।

# अवरुद्धवृत्तम्, अवरुद्धे च वृत्तिः

- (१) राजपुत्रः कृच्छ्वृत्तिरसदृशे कर्मणि नियुक्तः पितरमनुवर्तेत, अन्यत्र प्राणाबाधकप्रकृतिकोपपातकेभ्यः। पुण्यकर्मणि नियुक्तः पुरुषमधि-ब्हातारं याचेत । पुरुषाधिष्ठितश्च सविशेषमादेशमनुतिष्ठेत् । अभिरूपं च कर्मफलमौपायनिकं च लाभं पितुरुपनाययेत् ।
- (२) तथाऽप्यतुष्यन्तमन्यस्मिन् पुत्रे दारेषु वा स्निह्यन्तमरण्याय आपृ-च्छेत्। बन्धवधभयाद् वा यः सामन्तो न्यायवृत्तिधामिकः सत्यवागविसंवा-दकः प्रतिग्रहीता मानियता चाभिपन्नानां तमाश्रयेत। तत्रस्थः कोशदण्ड-सम्पन्नः प्रवीरपुरुषकन्यासम्बन्धमटवीसम्बन्धं कृत्यपक्षोपग्रहं वा कुर्यात्।

# नजरबन्द राजकुमार और राजा का पारस्परिक व्यवहार नजरबन्द राजकुमार का व्यवहार

- (१) अपनी हैसियत से निम्न कार्य पर नियुक्त एवं किठनाई से जीवन-यापन करने वाले राजपुत्र को चाहिए कि अपने पिता के आदेशों का वह पूर्णत: पालन करे। परन्तु किसी कार्य को करने में यदि प्राणभय, अमात्य आदि प्रकृतियों के कृपित होने का भय अथवा पातकभय हो तो राजपुत्र को चाहिए कि वह पिता के आदेशों का कदापि पालन न करे। किसी पुण्यकार्य में नियुक्त राजपुत्र अपने लिए एक संरक्षक (अधिष्ठाता) की माँग करे और उसके निर्देशानुसार वह राजा की आज्ञाओं का पालन करे। कार्य के अनुसार उसको जो कुछ फल प्राप्त हो और प्रजाजनों से उसको जो कुछ भी उपहार मिलें, उनको वह पिता के पास भिजवा दे।
- (२) इस पर भी यदि राजा संतुष्ट न हो और दूसरे पुत्रों तथा स्त्रियों के साथ विशेष स्नेह-प्रेम प्रदिशत करता रहे तो राजपुत्र को चाहिए कि वह अपने पिता की आज्ञा लेकर तपस्या आदि करने के लिए जंगल में चला जाय। अथवा ऐसा करने पर यदि उसको गिरफ्तार होने या मारे जाने का भय हो तो वह ऐसे राजा की शरण में चला जाय, जो न्यायपरायण, धार्मिक, सत्यवादी, धोखा न देनेवाला, शरणागत की रक्षा करनेवाला और आश्रय में आये हुए व्यक्ति का स्वागत-सत्कार करनेवाला हो। वहाँ रहकर वह धन-बल से संपन्न होकर किसी वीर पुरुष की कन्या से विवाह कर ले और तब अपने पिता के आटविक लोगों से मित्रता कर वहाँ के कृत्यपक्ष को अपने साथ मिलाने का यत्न करे।

- (१) एकचरः सुवर्णपाकमणिरागहेमरूप्यपण्याकरकर्मान्तानाजीवेत् । पाषण्डसङ्घद्रव्यमश्रोत्रियभोग्यं देवद्रव्यमाढचविधवाद्रव्यं वा गूढमनुप्रविश्य सार्थयानपात्राणि च मदनरसयोगेनातिसन्धायावहरेत । पारग्रामिकं वा योगमातिष्ठेत् । मातुः परिजनोपग्रहेण वा चेष्टेत । काष्शित्पिकुशीलव-चिकित्सकवाग्जीवनपाषण्डच्छद्मभिर्वा नष्टरूपस्तद्वचञ्जनसखश्छिद्रे प्रविश्य राज्ञः शस्त्ररसाभ्यां प्रहृत्य ब्रूयात्—अहमसौ कुमारः, सहभोग्यमिदं राज्यमेको नार्हति भोक्तुं, तत्र ये कामयन्ते भर्तुं तानहं द्विगुणेन भक्तवेतनेनोपस्थास्य इति, इत्यवष्द्ववृत्तम् ।
- (२) अवरुद्धं तु मुख्यपुत्रमपसर्पाः प्रतिपाद्यानयेयुः, माता वा प्रति-गृहीता । त्यक्तं गूढपुरुषाः शस्त्ररसाभ्यां हन्युः । अत्यक्तं तुल्यशीलाभिः स्त्रीभिः पानेन मृगयया वा प्रसज्य रात्रावुपगृह्यानयेयुः ।
- (१) यदि राजपुत्र को धन-बल की उपलब्धि न हो तो वह रासायनिक कर्मों के द्वारा मणि, मुक्ता. सुवर्ण, चाँदी आदि विक्रेय पदार्थों को बनाकर उनके अथवा दूसरे खनिज पदार्थों के व्यापार द्वारा अपनी जीविका चलाये। अथवा पाखंडी, अधर्मी पुरुषों की संचित कमाई को श्रोत्रिय के अतिरिक्त दसरे लोगों के भोग्य द्रव्य को, देव-निमित्तक द्रव्य को या किसी धन सम्पन्न विधवा के द्रव्य को चोरी करके अपना जीविकोपार्जन करे। या जहाजी व्यापारियों को औषिध आदि से बेहोश कर उन्हें धोला देकर उनके धन का अपहरण करे। अथवा विजिगीषु राजा जब किसी दूसरे गाँव को चला जाय, तब उसके यहाँ से धन का अपहरण करे, अथवा अपनी माता के परिजनों को अपने अनुकूल बनाकर उनके द्वारा अपने उद्घार की चेष्टा करे। अथवा बढ़ई, लुहार, नट, वैद्य, भाट, कथावाचक, पाखंडी आदि पुरुषों के साथ अपने वेश को छिपाकर, किन्तु उनके सदृश न बनकर, अपने पिता के दोषों का पता लगा-कर उन्हीं को पकड़ कर शस्त्र या जहर के द्वारा राजा को मारकर फिर अमात्य आदि से वह इस प्रकार कहे : 'मैं ही असली राजकुमार हूँ, साभे में भोगे जाने वाले राज्य को कोई भी अकेले नहीं भोग सकता है, जो राजकर्मचारी पूर्ववत् शान्ति से अपने पदों पर बने रहना चाहते हैं, उन्हें मैं दुगुना वेतन दूंगा।' यहाँ तक नज़रबन्द राजकुमार के व्यवहार का निरूपण किया गया।

#### राजकुमार के प्रति राजा का व्यवहार

(२) अमात्य आदि मुख्य पुरुषों के पुत्र गुप्तरूप में जाकर नजरबन्द राजकुमार को यह दिलासा देकर मना ले आवें कि राजा उसको अवश्य ही युवराज बनायेगा। या राजा से सत्कृत राजपुत्र की माता ही उसको मना ले आवे। यदि वह राजपुत्र किसी भी तरीके से राजा का कहना न माने तो उस दशा में राजा को यही उचित (१) उपस्थितं च राज्येन मदूर्ध्वमिति सान्त्वयेत् । एकस्थमथ संरुन्ध्यात् पुत्रवान् वा प्रवासयेत् ॥

> इति विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणेऽवरुद्धवृत्तमवरुद्धे च वृत्तिनीम सप्तदशोऽध्यायः ॥

> > -: o :--

है कि उस सर्वथा परित्याज्य राजपुत्र को वह गुप्तचरों से शस्त्र या विष आदि के द्वारा मरवा डाले। यदि अभी तक राजा ने उसका परित्याग न किया हो तो ऐसी स्थिति में समान स्वभाव वाली स्त्रियों के द्वारा मद्य आदि पिलाकर या शिकार आदि के बहाने रात में गिरफ्तार कर उसको राजा के सामने लाये जाने का यत्न किया जाय।

(१) अपने पास लाये जाने पर राजा उस राजकुमार से कहे कि 'मेरे बाद इस राज्य के स्वामी तुम्हीं बनोगे' ऐसा कहकर संतुष्ट करे। यदि वह एक ही पुत्र हो और अधार्मिक साबित हो तो उसे बन्दी बनाकर रखे और यदि अनेक पुत्र हों तो उसको देशनिकाला दे दे या मरवा डाले।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में अवरुद्धवृत्त नामक सत्रहवाँ अध्याय समाप्त ।

-: 0 :--

अध्याय १८

- (१) राजानमुत्तिष्ठमानमनू त्तिष्ठन्ते भृत्याः । प्रमाद्यन्तमनुप्रमाद्यन्ति । कर्माणि चास्य भक्षयन्ति । द्विषद्भिश्चातिसन्धीयते । तस्मादुत्थानमात्मनः कुर्वीत । नाडिकाभिरहरष्टधा रात्रि च विभजेत्; छायाप्रमाणेन
  वा । त्रिपौरुषी पौरुषी चतुरङ्गुला च च्छाया मध्याह्म इति चत्वारः पूर्वे
  दिवसस्याष्टभागाः । तैः पश्चिमा व्याख्याताः ।
- (२) तत्र पूर्वे दिवसस्याष्टभागे रक्षाविधानमायव्ययौ च शृणुयात्। द्वितीये पौरजानपदानां कार्याणि पश्येत्। तृतीये स्नानभोजनं सेवेत;

#### राजा के कार्य-व्यापार

- (१) राजा के उन्नतिशील होने पर ही उसका सारा भृत्यवर्ग उन्नतिशील होता है। इसके विपरीत राजा के प्रमादी होने पर सारा भृत्यवर्ग प्रमाद करने लगता है। उस दशा में वह प्रमादित भृत्यवर्ग राज्यकार्यों को चुपचाप पी जाता है। ऐसा राजा शत्रुओं के धोखे में आ जाता है। इसलिए राजा को उचित है कि वह अपने आपको सदा ही उन्नतिशील बनाये रखे। राजकार्य को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए वह दिन और रात को आठ-आठ घड़ियों में बाँट दे। अथवा पुरुष की छाया से भी वह समय का विभाजन कर सकता है। सूर्योदय से लेकर जब तक पुरुष की छाया से भी वह समय का विभाजन कर सकता है। सूर्योदय से लेकर जब तक पुरुष की छाया तिगुनी लंबी रहे, वह दिन का पहिला आठवाँ हिस्सा है। इस छाया को 'त्रिपौरुषी' छाया कहते हैं। इसी प्रकार वह छाया जब एक पुरुष के बराबर लंबी रह जाय तो, वह दिन का दूसरा भाग है। उसको 'एकपौरुषी' छाया कहते हैं। तदनंतर वही 'एकपौरुषी' छाया घटकर जब चार अंगुल मात्र रह जाय तो वह दिन का तीसरा भाग है। उसको 'चतुरंगुली' छाया कहते हैं। उसके बाद का समय मध्याह्न कहलाता है। दिन का यह चौथा भाग है। मध्याह्न के उपरांत इसी क्रम से त्रिपौरुषी, पौरुषी, चतुरंगुला और दिनांत, ये चार भाग हैं। इस प्रकार दिन के ये आठ भाग हुए।
- (२) पूर्वार्द्ध के प्रथम भाग में राजा रक्षा-संबंधी कार्यों का निरीक्षण करे और बीते हुए दिन के आय-व्यय की जाँच करे। दूसरे भाग में वह पुरवासियों तथा जन-पदवासियों के कार्यों का निरीक्षण करे। तीसरे भाग में स्नान, भोजन तथा स्वाध्याय

स्वाध्यायं च कुर्वीत । चतुर्थे हिरण्यप्रतिग्रहमध्यक्षांश्च कुर्वीत । पञ्चमे मन्त्रिपरिषदा पत्रसम्प्रेषणेन मन्त्रयेतः चारगुह्यबोधनीयानि च बुद्धचेत। षष्ठे स्वैरिवहारं मन्त्रं वा सेवेत । सप्तमे हस्त्यश्वरथायुधीयान् पश्येत् । अष्टमे सेनापतिसखो विऋमं चिन्तयेत् । प्रतिष्ठितेऽहिन सन्ध्यामुपासीत ।

- (१) प्रथमे रात्रिभागे गूढपुरुषान्पश्यत् । द्वितीये स्नानभोजनं कुर्वीत स्वाध्यायं च । तृतीये तूर्यघोषेण संविष्टश्चतुर्थपञ्चमौ शयीत । षष्ठे तूर्य-घोषेण प्रतिबुद्धः शास्त्रमितिकर्तव्यतां च चिन्तयेत्। सप्तमे मन्त्रमध्यासीतः गूढपुरुषांश्च प्रेषयेत् । अष्टमे ऋत्विगाचार्यपुरोहितसखः स्वस्त्ययनानि प्रतिगृह्णीयात्; चिकित्सकमाहानसिकमौहूर्तिकांश्च पश्येत्। सवत्सां धेनुं वृषभं च प्रदक्षिणीकृत्योपस्थानं गच्छेत्।
- (२) आत्मबलानुकृल्येन वा निशाहर्भागान् प्रविभज्य कार्याणि सेवेत।

करे और चौथे भाग में बीते दिन की अविशष्ट आमदनी को सँभाले तथा उसी भाग में विभिन्न कार्यों पर अध्यक्ष आदि की नियुक्ति भी करे। उत्तरार्ध के पाँचवें भाग में वह मंत्रि-परिषद् के परामर्श से पत्र भेजे तथा आवश्यक कार्यों के संबंध में विचार-विनिमय करे। इसी समय वह गुप्तचरों के कार्यों एवं गुप्त बातों के संबंध में जाने-सुने । छठे भाग में वह स्वतंत्र होकर स्वेच्छया विहार तथा विचार करे । सातवें भाग में वह हाथी, घोड़े, रथ तथा अस्त्र-शस्त्रों का निरीक्षण करे। अंतिम आठवें भाग में वह सेनापित के साथ युद्ध आदि के संबंध में विचार-विमर्श करे। दिनांत के बाद वह संध्योपासन करे।

- ( १ ) इसी प्रकार रात्रि के पहिले भाग में वह गुप्तचरों को देखे। दूसरे भाग में स्नान, भोजन, स्वाध्याय, तीसरे भाग में संगीत सुनता हुआ शयन करे और चौथे पाँचवें भाग तक सोता रहे। रात्रि के छठे भाग में संगीत के द्वारा जागा हुआ वह अर्थशास्त्रसंबंधी तथा दिन में संपादित किये जाने योग्य कार्यों पर विचार करे। सातवें भाग में गुप्त-मंत्रणा करे और गुप्तचरों को यथास्थान भेजे। रात्रि के अंतिम आठवें भाग में ऋत्विक्, आचार्य तथा पुरोहित के साथ स्वस्तिवाचन-सहित आशीर्वाद ग्रहण करे। इसी समय वह वैद्य, प्रधान रसोइयाँ और ज्योतिषी आदि से भी तत्संबंधी बातों पर परामर्श करे। इन सब कार्यों से निवृत हो वह बछड़े वाली गाय और बैल की प्रदक्षिणा करके राज-दरबार में प्रवेश करे।
- (२) ऊपर का काल-विभाग सामान्य-दृष्टि से निरूपित किया गया है, वैसे शक्ति तथा अनुकूल परिस्थितियो के अनुसार स्वेच्छया राजा अपनी कार्य-व्यवस्था को स्वयं भी निर्धारित कर सकता है।

- (१) उपस्थानगतः कार्याथिनामद्वारासङ्गं कारयेत्। दुर्दर्शो हि राजा कार्याकार्यविपर्यासमासन्नैः कार्यते । तेन प्रकृतिकोपमरिवशं वा गच्छेत् । तस्माद्देवताश्रमपाषण्डश्रोत्रियपशुपुण्यस्थानानां बालवृद्धव्याधित-व्यसन्यनाथानां स्त्रीणां च क्रमेण कार्याणि पश्येत्; कार्यगौरवादात्यियक-वशेन वा।
  - (२) सर्वमात्ययिकं कार्यं शृण्यान्नातिपातयेत्। कृच्छ्साध्यमतिकान्तमसाध्यं वा विजायते।।
  - अग्नयगारगतः कार्यं पश्येद्वैद्यतपस्विनाम्। (३) पुरोहिताचार्यसखः प्रत्युत्थायाभिवाद्य च ॥
  - तपस्वितां तु कार्याणि त्रैविद्यैः सह कारयेत्। (8) मायायोगविदां चैव न स्वयं कोपकारणात्।।
- ( १ ) राजा जब दरबार में हो तो प्रत्येक कार्यार्थी को वह बिना रोक-टोक प्रवेश करने की अनुमति दे दे। क्यों कि जो राजा कठिनाई से प्रजा को दर्शन देता है, उसके समीप रहने वाले कर्मचारी उसके कार्यों को उलट-पलट कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि राजा के अमात्य आदि उससे कुपित हो जाते हैं, राजकार्य शिथिल पड़ जाते हैं, राजा अपने शत्रुओं के अधीन हो जाता है। इसलिए राजा को उचित है कि देवालय, ऋषि-आश्रम, धूर्तपाखंडियो के केंद्र, वेदपाठी ब्राह्मणों के संस्थान, पशुशाला आदि स्थानों का और बाल, वृद्ध, रुग्ण, दुखित, अनाथ तथा स्त्रियों से संबद्ध कार्यों का स्वयमेव विधिपूर्वक निरीक्षण करे। इनमें से यदि कोई कार्य अत्यावश्यक है, अथवा उसकी अवधि बीत रही है तो उसी का निरीक्षण राजा पहिले करे।
- (२) राजा को चाहिए कि पहिले वह उस कार्य को देखे, जिसकी मियाद बहुत बीत चुकी है। उसको देखने में वह अधिक विलंब न करे। क्यों कि इस प्रकार अवधि बीत जाने पर कार्य या तो कष्टसाध्य हो जाता है अथवा सर्वथा असाध्य हो जाता है।
- (३) राजा को चाहिए कि पुरोहित एवं आचार्य के साथ यज्ञशाला में उप-स्थित होकर उन विद्वानों और तपस्वियों के कार्यों को खड़े ही खड़े अभिवादन-पूर्वक देखे।
- (४) तपस्वियों तथा मायावी लोगों के कार्यों का निर्णय राजा, अकेला न करके वेदविद् विद्वानों के साथ बैठकर करे। अकेले वह उन लोगों के कोप का कारण न बने।

- (१) राज्ञो हि व्रतमुत्थानं यज्ञः कार्यानुशासनम्। दक्षिणा वृत्तिसाम्यं च दीक्षितस्याभिषेचनम्।।
- (२) प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्। नात्मप्रिय हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्।।
- (३) तस्मान्नित्योत्थितो राजा कुर्यादर्थानुशासनम्। अर्थस्य मूलमुत्थानमनर्थस्य विपर्ययः॥
- (४) अनुत्थाने ध्रुवो नाशः प्राप्तस्यानागतस्य च । प्राप्यते फलमुत्थानाल्लभते चार्थसम्पदम् ॥

इति विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे राजप्रणिधिर्नामाष्टादशोऽध्यायः।

--: o :--

- (२) प्रजा के सुख में राजा का सुख और प्रजा के हित में राजा का हित है। अपने आप को अच्छे लगने वाले कार्यों को करने में राजा का हित नहीं, बल्कि उसका हित तो प्रजाजनों को अच्छे लगने वाले कार्यों के संपादन करने में है।
- (३) इसलिए राजा को चाहिए कि उद्योगशील होकर वह व्यवहार-संबंधी तथा राज्य-संबंधी कार्यों को उचित रीति से पूरा करे। उद्योग ही अर्थ का मूल है, और इसके विपरीत, उद्योगहीनता ही अनर्थों को देने वाली है।
- (४) राजा यदि उद्योगी न हुआ तो उसके प्राप्त अर्थों और प्राप्तव्य अर्थों, दोनों का ही नाश हो जाता है; किंतु जो राजा उद्योगी है, वह शीघ्र उद्योग का मधुर फल पाता है और इच्छित सुख-संपदा का उपभोग करता है।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में अट्ठारहवाँ अध्याय समाप्त ।

<sup>(</sup>१) उद्योग करना, यज्ञ करना, अनुशासन करना, दान देना, शत्रु और मित्रों में—उनके गुण-दोषों के अनुसार समान व्यवहार करना, दीक्षा समाप्त कर अभिषेक करना, ये सब राजा के नैमित्तिक वृत हैं।

- (१) वास्तुकप्रशस्ते देशे सप्राकारपरिखाद्वारमनेककक्ष्यापरिगत-मन्तःपुरं कारयेत् ।
- (२) कोशगृहविधानेन वा मध्ये वासगृहं, गूढिभित्तिसञ्चारं मोहनगृहं तन्मध्ये वा वासगृहं, भूमिगृहं वाऽऽसन्नकाष्ठचैत्यदेवतापिधानद्वारमनेकसुरुङ्गासञ्चारं प्रासादं वा गूढिभित्तिसोपानं, सुषिरस्तम्भप्रवेशापसारं
  वा, वासगृहं यन्त्रवद्धतलावपातं कारयेद् आपत्प्रतीकारार्थम् । आपिद वा
  कारयेत् । अतोऽन्यथा वा विकल्पयेत्; सहाध्यायिभयात् ।
  - (३) मानुषेणाग्निना त्रिरपसव्यं परिगतमन्तःपुरमग्निरन्यो न

## राजभवन का निर्माण और राजा के कर्त्तव्य

- (१) वास्तुविद्या के विशेषज्ञ (इञ्जीनियर) जिस स्थान को उपयुक्त बतायें, उसी स्थान पर ऐसे अन्तःपुर का निर्माण कराना चाहिये, जिसके चारों ओर परकोटा एवं खाई और जिसमें अनेक डचौढ़ियाँ हो।
- (२) या कोशागार-निर्माण के विधानानुसार अन्तःपुर के बीच में राजा अपना महल बनवावे, या ऐसा मकान बनवाये, जिसकी दीवालों तथा गिलयों (रास्तों) का पता न लगे, ऐसे मकान को मोहनगृह (भूलभुलेया) कहते हैं, उसके बीच में राजा अपने रहने का मकान बनवाये, या भूमि को खुदवा कर उसमें घर बनवाये, उस भूमिगृह के दरवाजे पर, समीप ही किसी देवता की मूर्ति स्थापित करवाये, उसमें जाने-आने के लिए गुप्त सुरंगें हों, या तो फिर ऐसा महल बनवाये, जिसकी दीवारों के भीतर गुप्त मार्ग हो, अथवा पोले खंभों के भीतर आने-जाने तथा चढ़ने-उतरने का रास्ता हो, अथवा आपित्तकाल के निवारण के लिए यन्त्रों के आधार पर ऐसा वासगृह बनवाये जिसको इच्छानुसार नीचे-ऊपर तथा इधर-उधर हटाया जा सके, अथवा आपित्तकाल के उपस्थित हो जाने पर ऐसे भवन का निर्माण करवाये। यदि राजा को इस बात की आशंका हो कि उसके समान ही दूसरा शत्रु राजा भी नीति-निपुण वास्तुकलाविद् है और वह गुप्तभवन-निर्माणसम्बन्धी सभी रहस्यों को जानता है तो वह अपनी बुद्धि के अनुसार उसमें परिवर्तन कर दे।
  - (३) मनुष्य की हड्डी में बांस के रगड़ने से उत्पन्न अग्नि का स्पर्श, यदि अथर्व-५ की०

दहितः; न चात्रान्योऽग्निर्ज्वलितः; वैद्युतेन भस्मना मृत्संयुक्तेन कनकवारि-णाऽवलिप्तं च ।

- (१) जीवन्तीश्वेतामुष्ककपुष्पवन्दाकाभिरक्षीवे जातस्याश्वत्थस्य प्रतानेन वा गुप्तं सर्पा विषाणि वा न प्रसहन्ते । मार्जारमयूरनकुलपृषतो-त्सर्गः सर्पान्भक्षयित । शुकः शारिका भृङ्गराजो वा सर्पविषशङ्कायां क्रोशित । क्रौञ्चो विषाभ्याशे माद्यतिः ग्लायित जीवञ्जीवकः; स्त्रियते मत्तकोकिलः; चकोरस्याक्षिणी विरज्येते । इत्येवम् अग्निविषसर्पेभ्यः प्रतिकुर्वीत ।
- (२) पृष्ठतः कक्ष्याविभागे स्त्रीनिवेशो गर्भव्याधिवैद्यप्रत्याख्यात-संस्था वृक्षोदकस्थानं च । बहिः कन्याकुमारपुरम् । पुरस्तादलङ्कारभूमि-र्मन्त्रभूभिरुपस्थानं कुमाराध्यक्षस्थानं च । कक्ष्यान्तरेष्वन्तर्वशिकसैन्यं तिष्ठेत् ।

वेद के मन्त्रोच्चारण के साथ-साथ बांई ओर से तीन परिक्रमा करते हुए, कराया जाय तो उस अंतःपुर को आग नहीं जला सकती; और न दूसरी अग्नि ही वहाँ जल सकती है। बिजली के गिरने से जले हुए पेड़ की राख लेकर उसमें उतनी ही मिट्टी मिला दी जाय और दोनों को धतूरे के पानी के साथ गूंथकर यदि उसका दीवारों पर लेपन किया जाय तब भी वहाँ दूसरी अग्नि असर नहीं कर सकती है।

- (१) गिलोय, शंखपृष्पी, कालीपांढरी और करौंदे के पेड़ पर लगे हुए बंदे की माला आदि के रख देने; अथवा सिहजन (सैजन) के पेड़ के ऊपर पैदा हुए पीपल के पत्तों के बंदनवार बाँध देने से अंतःपुर में सर्प, विच्छू आदि विषैले जंतुओं तथा दूसरे विषों का कोई प्रभाव नहीं होता है। बिल्ली, मोर, नेवला और मृग आदि भी साँपों को खा जाते हैं। अन्न आदि में सर्प-विष की आशंका होने पर तोता, मैना और बड़ा भौंरा चिल्लाने लगते हैं। विष के समीप होने पर क्रौंच पक्षी विह्वल हो जाता है। जीवंजीव (चकोर के समान एक पक्षी) नामक पक्षी जहर को देखकर मुरभा जाता है। कोयल विष को देखकर मर जाती है। विष को देखकर चकोर की आँखें लाल हो जाती हैं। इन सब उपायों के द्वारा राजा अपने आप को तथा अंतःपुर को अग्नि, सर्प और विष के भय से बचा कर रखें।
- (२) राजमहल के पीछे कक्ष्याभाग में रिनवास, उसके समीप ही प्रसूता, बीमार तथा असाध्य रोगिणी स्त्रियों के लिए अलग-अलग तीन आवास बनवाये जाय और उन्हीं के साथ छोटे-छोटे उद्यान तथा सरोवरों का निर्माण किया जाय। बाहर की ओर राजकुमारियों और युवक राजकुमारों के लिए स्थान बनवाये जाय। राजमहल के आगे हरी-हरी घास और फूलों से सजे हुए उपवन होने चाहिए। उसके

- (१) अन्तर्गृहगतः स्थविरस्त्रीपरिशुद्धां देवीं पश्येत् । न काश्विदिभ-गच्छेत्। देवीगृहे लीनो हि भ्राता भद्रसेनं जघान; मातुः शय्याऽन्तर्गतश्च पुत्रः कारूशम् । लाजान् मधुनेति विषेण पर्यस्य देवी काशिराजं, त्रिषदिग्धेन नूपुरेण वैरन्त्यं, मेखलामणिना सौवीरं, जालूथमादर्शेन, वेण्यां गूढं शस्त्रं कृत्वा देवी विडूरथं जघान । तस्मादेतान्यास्पदानि परिहरेत् ।
- (२) मुण्डजटिलकुहकप्रतिसंसर्गं बाह्याभिश्च दासीभिः प्रतिषेधयेत्। न चैनाः कुल्याः पश्येयुरन्यत्र गर्भव्याधिसंस्थाभ्यः। रूपाजीवाः स्नान-प्रवर्षशुद्धशरीराः परिवर्तितवस्त्रालङ्काराः पश्येयुः । आशीतिकाः पुरुषाः पञ्चाशत्काः स्त्रियो वा मातापितृव्यञ्जनाः स्थविरवर्षवराभ्यागारिकाश्चा-वरोधानां शौचाशौचं विद्युः, स्थापयेयुश्च स्वामिहिते।

बाद मंत्रसभा का स्थान, फिर दरबार और तदनन्तर युवक राजकुमार, समाहर्त्ता-सिन्धाता आदि अध्यक्षों के प्रधान कार्यालय होने चाहिए। कक्ष्याओं के बीच-बीच में कंचुकी तथा अंतःपुररक्षकों की उपस्थिति रहे।

- ( १ ) रनिवास के अंदर जाकर राजा किसी विश्वस्त बूढ़ी परिचारिका के साथ महारानी से मिले। अकेला किसी रानी के पास न जाये, क्योंकि ऐसा करने में कभी कभी बड़ा धोखा हो जाता है। कहा जाता है कि पहले कभी भद्रसेन नामक राजा के भाई वीरसेन ने उसकी रानी से मिलकर छिपे में भद्रसेन राजा को मार डाला था। इसी प्रकार माता की शय्या के नीचे छिपे हुए राजकुमार ने अपने पिता कारूश को मार डाला था। इसी प्रकार काशीराज की रानी ने धान की खीलों में मधु के बहाने विष मिलाकर अपने पति को मार डाला था। इसी भाँति विष में बुभे नूपुर के द्वारा वैरन्त्य राजा को और विष-बुभी करधनी की मणि से सौबीर राजा को, शीशे के द्वारा जाल्य राजा को और अपनी बेणी में शस्त्र छिपाकर बिड्रय राजा को, उनकी रानियों ने धोखे में मार डाला था। इसलिए रानियों से मिलते समय, राजा को इस प्रकार की अदृष्ट विपत्तियों से सावधान रहना चाहिए।
- (२) राजा को चाहिए कि वह मुंडी, जटी इसी प्रकार के अन्य धूर्त और बाहर की दासियों के साथ रानियों का संपर्क न होने दे। रानियों के सगे-संबंधी भी उन्हें प्रसव या बीमारी की अवस्था के अतिरिक्त न देखने पावें। स्नान, उवटन के बाद सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर वेश्याएँ राजा के निकट जायँ। अस्सी वर्ष की अवस्था के पुरुष तथा पचास वर्ष की बूढ़ी स्त्रियाँ माता-पिता की भौति रानियों के हितचितन में रत रहें। अतःपुर के दूसरे वृद्ध तथा नपुंसक पुरुष रानियों के चरित्र का ध्यान रखें और उनको राजा की हितकामना में लगाये रखें।

- (१) स्वभूमौ च वसेत् सर्वः परभूमौ न सञ्चरेत्। न च बाह्येन संसर्गं कश्चिदाभ्यन्तरो व्रजेत्।।
- (२) सर्वं चावेक्षितं द्रव्यं निबद्धागमनिर्गमम्। निर्गच्छेदधिगच्छेद्वा मुद्रासंक्रान्तभूमिकम्।।

इति विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे निशान्तप्रणिधि-निमकोनिवशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

<del>--</del>: • :--

- (१) अंत.पुर के सभी परिचारक-परिचारिकायें अपने-अपने स्थानों पर ही रहें, एक दूसरे के स्थान पर न जाने पावें। इसी प्रकार भीतर का कोई भी आदमी बाहर के आदिमयों से न मिलने पावे।
- (२) जो भी वस्तु महल से बाहर आवे तथा महल में जावे उसका भली-भाँति निरीक्षण कर और उसके संबंध के सारे विवरण रजिस्टर में लिख देने चाहिए। राजमहल के बाहर और भीतर जाने-आने वाली प्रत्येक वस्तु पर राजकीय मुहर लग जानी चाहिए।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त ।

—: o :—

- (१) शयनादुितथतः स्त्रीगणैर्धन्विभः परिगृह्योतः द्वितीयस्यां कक्ष्यायां कञ्चकोष्णीषिभिर्वर्षवराभ्यागारिकैः, तृतीयस्यां कुब्जवामन-किरातैः, चतुर्थ्यां मन्त्रिभिः सम्बन्धिभिदौवारिकैश्च प्रासपाणिभिः।
- (२) पितृपैतामहं महासम्बन्धानुबन्धं शिक्षितमनुरक्तं कृतकर्माणं जनमासन्नं कुर्वोतः; नान्यतोदेशीयमकृतार्थमानं स्वदेशीयं वाप्यपकृत्योप-गृहीतम् । अन्तर्वंशिकसैन्यं राजानमन्तःपुरं च रक्षेत् ।
- (३) गुप्ते देशे माहानिसकः सर्वमास्वादबाहुल्येन कर्म कारयेत्। तद्राजा तथेव प्रतिभुञ्जीत, पूर्वमग्नये वयोभ्यश्च बींल कृत्वा।

### आत्मरक्षा का प्रबंध

- (१) प्रातःकाल राजा के विस्तर से उठते ही, धनुष-बाण लिये स्त्रियां उन्हें घेर लें। शयनकक्ष से उठकर राजा जब दूसरे कक्ष में प्रवेश करे तो वहां कुर्ता, पगड़ी पहिने हुए नपुंसक तथा दूसरे सेवक राजा की देख-रेख के लिए उपस्थित रहें। तीसरे कक्ष में कुबड़े, बौने एवं निम्न जाति के परिजन राजा की रक्षा करें। चौथे कक्ष में मंत्रियों, संबंधियों और हाथ में भाला लिये द्वारपालों द्वारा राजा की रक्षा होनी चाहिए।
- (२) वंश-परंपरा से अनुगत, उच्चकुलोत्पन्न, शिक्षित, अनुरक्त और प्रत्येक कार्य को भली-भाँति समभने वाले पुरुषों को राजा अपना अंगरक्षक नियुक्त करे। किंतु धन-संमान-रहित विदेशी व्यक्ति को तथा एक बार पृथक् होकर पुनः नियुक्त स्वदेशीय व्यक्ति को भी राजा अपना अंगरक्षक कदापि नियुक्त न करे। राजमहल की भीतरी सेना राजा और रनिवास की रक्षा करे।
- (३) माहानसिक (पाकशाला का अध्यक्ष या निरीक्षक) को चाहिए कि वह किसी एकांत स्थान में भोज्य पदार्थों का स्वाद ले-लेकर उन्हें सुस्वादु तथा सुरक्षा से तैयार कराये। भोजन के तैयार हो जाने पर राजा पहिले अग्नि तथा पिक्षयों को बिल प्रदान कर, फिर स्वयं खावे।

(१) अग्नेज्विलाधूमनीलता शब्दस्फोटनं च विषयुक्तस्य, वयसां विपत्तिश्च। अन्नस्योष्मा मयूरग्रीवाभः शैत्यमाशु विलष्टस्येव वैवण्यं सोदकत्वमिकन्नत्वं च। व्यञ्जनानामाशुशुष्कत्वं च क्वाथः श्यामफोन-पटलिविच्छन्नभावो गन्धस्पर्शरसवधश्च। द्रवेषु हीनातिरिक्तच्छायादर्शनं फोनपटलसीमान्तोध्वराजीदर्शनं च। रसस्य मध्ये नीला राजी, पयसस्ताम्ना, मद्यतोययोः काली, दधनः श्यामा, मधुनः श्वेता च। द्रव्याणामाद्राणा-माशुप्रम्लानत्वमृत्यक्वभावः क्वाथनीलश्यामता च। शुष्काणामाशुशातनं वैवण्यं च। कठिनानां मृदुत्वं मृदूनां कठिनत्वं च। तदभ्याशे क्षद्रसत्त्व- वधश्च। आस्तरणप्रावरणानां श्याममण्डलता तन्तुरोमपक्ष्मशातनं च। लोहमणिमयानां पङ्कमलोपदेहता स्नेहरागगौरवप्रभाववर्णस्पर्शवधश्च। इति विषयुक्तिङ्गानि।

## विषमिश्रित पदार्थों की पहिचान

(१) जिस अन्न में विष मिला हो उसे अग्नि में डालने से अग्नि और लपट, दोनों नीले रंग के हो जाते हैं तथा उसमें चट-चट का शब्द होता है। विषमिश्रित अन्न के खाने पर पक्षियों की भी मृत्यु हो जाती है। विषयुक्त अन्न की भाफ मयूर-ग्रीवा जैसे रंग की होती है; वह भोजन शीघ्र ही ठंडा हो जाता है; हाथ के स्पर्श या तोड़ने-मोड़ने से उसका रंग बदल जाता है, उसमें गाँठ-सी पड़ जाती है, और वह अन्न अधपका ही रह जाता है। विष मिली दाल जल्दी ही सूख जाती है, फिर से आँच पर रखा जाय तो मट्ठे की तरह वह फट जाती है, उसकी भाग काली तथा वह अलग-अलग हो जाती है, और उसका स्वाद, स्पर्श, उसकी सुगंध आदि सब जाते रहते हैं। विषयुक्त रसेदार तरकारी विरंगी-विकृत हो जाती है, उसका पानी अलग तैरता रहता है, और उसके ऊपर रेखा-सी खिच जाती है। यदि घी, तेल आदि रसिक पदार्थों में विष मिला हो तो उनमें नीले रंग की रेखाएँ तैरने लगती हैं, विष-मिश्रित दूध में ताम्रवर्ण की, शराब तथा पानी में काले रंग की, दही में श्यामवर्ण की और शहद में सफेद रंग की रेखाएँ दिखाई देती हैं। आम, अनार आदि द्रव्यों में विष मिला हो तो वे सिकुड़ जाते हैं, उनमें सडांध आने लगती है, और पकाने पर उनका वर्ण कुछ कालापन एवं भूरापन लिये होता है। यदि सूखे हुए पदार्थों में विष मिला हो तो वे छूते ही चूर-चूर होकर विवर्ण हो जाते हैं। विषमिश्रित ठोस पदार्थ मुलायम और मुलायम पदार्थ ठोस हो जाता है। विषमय वस्तु के समीप रेंगने वाले छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े मर जाते हैं। ओढ़ने-बिछाने के कपड़ों पर यदि विष का प्रयोग किया गया हो तो उनमें स्थान-स्थान पर धब्बे पड़ जाते हैं। यदि कपड़ा सूती हुआ तो उसका सूत और ऊनी हुआ तो उसकी रुआं उड़ जाती है। सोने, चांदी,

- (१) विषप्रदस्य तु शुष्कश्यामवक्त्रता वाक्सङ्गः स्वेदो विजृम्भणं चातिमात्रं वेपथुः प्रस्खलनं वाक्यविप्रक्षणमावेशः कर्मणि स्वभूमौ चानव-स्थानमिति ।
  - (२) तस्मादस्य जाङ्गलीविदो भिषजश्चासन्नाः स्युः।
- (३) भिषग्भैषज्यागारादास्वादविशुद्धमौषधं गृहीत्वा पाचकपोषका-भ्यामात्मना च प्रतिस्वाद्य राज्ञे प्रयच्छेत्। पानं पानीयं चौषधेन व्याख्यातम् ।
- (४) कल्पकप्रसाधकाः स्नानशुद्धवस्त्रहस्ताः समुद्रमुपकरणमन्तर्वं-शिकहस्तादादाय परिचरेयुः ।
  - (४) स्नापकसंवाहकास्तरकरजकमालाकारकर्म कुर्यु:; दास्यः

स्फटिक मणि आदि धातुओं पर यदि विष का प्रयोग किया गया हो तो उनकी आभा पंकिल दिखाई देती है, उनकी चमक, भारीपन और पहिचान आदि सब जाते रहते हैं। यहाँ तक विषमिश्रित पदार्थों के पहिचान की विधियों का निरूपण किया गया है। विष देने वाले की पहिचान

- ( १ ) विष देने वाले का मुँह सूख जाता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, बात-चीत करते हुए उसकी वाणी लड़खड़ाने लगती है, उसको पसीना, कंपकंपी तथा जंभाई आने लगती है, बेचैन होकर वह गिर पड़ता है, संदेहवश दूसरों की बातें वह ध्यानपूर्वक सुनने लगता है, बात-बात में वह आवेश करने लगता है; अपने कार्य और अपने स्थान पर उसका मन स्थिर नहीं रह पाता है।
  - (२) इसलिए विषविद्या के जानकार और वैद्य राजा के समीप अवश्य रहें।
- (३) वैद्य को चाहिए कि औषधालय में स्वयं खाकर परीक्षा की हुई औषधि को वह राजा के सामने लाकर उसमें से कुछ को पकाने-पीसने वाले लोगों को और कुछ स्वयं भी खाकर पुन: राजा को दे। इसी प्रकार जल तथा मद्य को भी, परीक्षा करने के उपरांत, राजा को देना चाहिए।

### परिजनों के कर्त्तव्य

- (४) दाढ़ी-मूंछ बनाने वाले नाई तथा वस्त्रालंकरण धारण कराने वाले परि-चारकों को चाहिए कि वे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किये हाथों को अच्छी तरह धोकर राजमहल के अंदर रहने वाले कंचुकी आदि से मुहर लगे हुए उस्तरा और वस्त्राभूषण को लेकर राजा की परिचर्या करें।
  - ( ५ ) राजा को स्नान कराना, उसके अंगों को दबाना, बिस्तर बिछाना, कपड़े

ताभिरधिष्ठिता वा शिल्पिनः । आत्मचक्षुषि निवेश्य वस्त्रमाल्यं दद्युः; स्नानानुलेपनप्रधर्षचूर्णवासस्नानीयानि स्ववक्षोबाहुषु च । एतेन परस्मा-दागतकं व्याख्यातम् ।

- (१) कुशीलवाः शस्त्राग्निरसवर्जं नर्मयेयुः । आतोद्यानि चैषामन्त-स्तिष्ठेयुः, अश्वरथद्विपालङ्काराश्च ।
- (२) मौलपुरुषाधिष्ठितं यानवाहनमारोहेत्; नावं चाप्तनाविकाधि-ष्ठिताम् । अन्यनौप्रतिबद्धां वातवेगवशां च नोपेयात् । उदकान्ते सैन्य-मासीत । मत्स्यग्राहविशुद्धमवगाहेत । व्यालग्राहपरिशुद्धमुद्यानं गच्छेत् ।
- (३) लुब्धकैः श्वगणिभिरपास्तस्तेनव्यालपराबाधभयं चललक्षपरि-चयार्थं मृगारण्यं गच्छेत्।
- (४) आप्तशस्त्रग्राहाधिष्ठितः सिद्धतापसं पश्येत्; मन्त्रिपरिषदा सामन्तदूतम् । सन्नद्धोऽश्वं हस्तिनं रथं वाऽऽरूढः सन्नद्धमनीकं गच्छेत् ।

धोना और माला बनाना आदि कार्यों को दासियाँ ही करें, अथवा दासियों की देख-रेख में उस कार्य के जानकार लोग करें। दासियों को चाहिए कि अपनी आँखों से देखकर ही वे राजा को वस्त्रालंकरण पहिनावे। स्नान के समय उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं, जैसे—उबटन, चंदन, सुगन्धित चूर्ण (पाउडर) तथा पटवास आदि को, दासियाँ पहिले अपनी छाती एवं बाँह पर लगाकर अजमा लें और तदनंतर राजा पर उनका प्रयोग करें। यही बात दूसरे स्थान से आई हुई वस्तुओं के संबंध में भी जान लेनी चाहिए।

- (१) खेल दिखाने वाले नट-नर्तक, हथियार, आग, विष आदि के अतिरिक्त दूसरे खेलों को ही राजा के सामने दिशत करें। नट-नर्तकों के उपयोग में आने वाली सामग्री, जैसे—बादन, वस्त्र, घोड़े, अलंकरण आदि, राजमहल से ही दी जानी चाहिए।
- (२) विश्वस्त प्रधान पुरुष के साथ होने पर ही राजा पालकी तथा घोड़े आदि यान-वाहनों पर चढ़े। विश्वस्त नाविक के रहने पर ही नौका पर चढ़े। दूसरी नाव पर बंधी एवं वायु से चालित नाव पर वह कदापि न बैठे। राजा जब नौका-बिहार करे तो, सुरक्षा के लिए, नदी के दोनों तटों पर सेना तैनात रहनी चाहिए। मछुओं द्वारा भलीभाँति जाँच किए गए घाट पर ही वह स्नान करे। इसी प्रकार संपेरों द्वारा परिशोधित उद्यान में ही वह भ्रमण करे।
- (३) चोर तथा व्याघ्र आदि से रहित, कुत्ते रखने वाले शिकारियों के साथ राजा, चलते हुए लक्ष्य पर निशाना साधने के उद्देश्य से जंगल में जाय।
- (४) दर्शनार्थ आये हुए किसी सिद्ध या तपस्वी से मिलते समय राजा, अपने विश्वस्त सशस्त्र पुरुष को साथ ले ले। अपने मंत्रि-परिषद् के साथ ही वह सामंत

- (१) निर्याणेऽभियाने च राजमार्गमुभयतः कृतारक्षं दण्डिभरपास्त-शस्त्रहस्तप्रव्रजितव्यङ्गं गच्छेत् । न पुरुषसम्बाधमवगाहेत । यात्रासमाजो-त्सवप्रवहणानि च दशर्वागकाधिष्ठितानि गच्छेत् ।
  - (२) यथा च योगपुरुष रन्यान्राजाऽधितिष्ठित । तथाऽयमन्यबाधेभ्यो रक्षेदात्मानमात्मवान् ॥

इति विनयाधिकारिके प्रथमाधिकरणे आत्मरक्षितकं विशोऽध्यायः।

--: o :--

राजा के दूत से मिले। घोड़े, हाथी या रथ पर सवार युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाली सेना का वह युद्धोचित कवच आदि पहिन कर सैनिक वेश में निरीक्षण करे।

- (१) बाहर जाते या बाहर से आते समय राजा, हाथ में दण्ड लिये रक्षकों द्वारा दोनों ओर से सुरक्षित मार्ग पर चले। ऐसा प्रबंध हो कि रास्ते भर में कहीं भी राजा को शस्त्ररहित पुरुष, संन्यासी या लूला-लंगड़ा, अपंग व्यक्ति न दिखाई दे। पुरुषों की भीड़ में भी वह कदापि न घुसे। किसी देवालय, सभा, उत्सव तथा पार्टी आदि में वह शामिल होने जाय तो कम से कम दस सिपाही तथा सेनानायक उसके साथ उपस्थित रहें।
- (२) विजय की इच्छा रखने वाला राजा जैसे अपने गुप्तचरों द्वारा दूसरों को कष्ट पहुँचाता है, उसी प्रकार दूसरों के द्वारा दिये गए कष्टों से भी वह अपनी रक्षा करे।

विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरण में बीसवाँ अध्याय समाप्त ।



दूसरा अधिकरण

अध्यक्ष-प्रचार



- (१) भूतपूर्वमभूतपूर्वं वा जनपदं परदेशापवाहनेन स्वदेशाभिष्यन्द-
- (२) शूद्रकर्षकप्रायं कुलशतावरं पञ्चशतकुलपरं ग्रामं क्रोशद्विकोश-सीमानमन्योन्यारक्षं निवेशयेत्। नदीशैलवनगृष्टिदरीसेतुबन्धशाल्मली-शमीक्षीरवृक्षानन्तेषु सीम्नां स्थापयेत्।
- (३) अष्टशतग्राम्या मध्ये स्थानीयं, चतुश्शतग्राम्या द्रोणमुखं, द्विशतग्राम्याः खार्वटिकं, दशग्रामीसङ्ग्रहेण सङ्ग्रहणं स्थापयेत्।
- (४) अन्तेष्वन्तपालदुर्गाणि, जनपदद्वाराण्यन्तपालाधिष्ठितानि स्थापयेत् । तेषामन्तराणि वागुरिकशबरपुलिन्दचण्डालारण्यचरा रक्षेयुः ।
  - (५) ऋत्विगाचार्यपुरोहितश्रोत्रियेभ्यो ब्रह्मदेयान्यदण्डकराण्यभि-

### जनपदों की स्थापना

- (१) राजा को चाहिए कि दूसरे देश के मनुष्य को बुलाकर अथवा अपनी देश की आबादी को बढ़ाकर वह पुराने या नये जनपद को बसाये।
- (२) प्रत्येक जनपद में कम से कम सौ घर और अधिक से अधिक पाँच सौ घर वाले, ऐसे गाँव बसायें जायँ जिसमें प्रायः शूद्र तथा किसान अधिक हों। एक गाँव दूसरे गाँव से कोस भर या दो कोस की दूरी से अधिक नहीं होना चाहिए, जिससे अवसर आने पर वे एक दूसरे की मदद कर सकें। नदी, पहाड़, जंगल, बेर के वृक्ष, खाई, तालाब, सेंमल के वृक्ष, शमी के वृक्ष और बरगद आदि के वृक्ष लगाकर उन बसाये हुए गाँवों की सीमा निर्धारित करे।
- (३) आठ सौ गाँवों के बीच में एक स्थानीय; चार सौ गाँवों के समूह में एक द्रोणमुख; दो सौ गाँवों के बीच में एक कार्वटिक और दस गाँवों के समूह में संग्रहण नामक स्थानों की विशेष रूप से स्थापना करे।
- (४) राज्य की सीमा पर अंतपाल नामक दुर्गरक्षक के संरक्षण में एक दुर्ग की भी स्थापना करे। जनपद की सीमा पर अंतपाल की अध्यक्षता में ही द्वारभूत स्थानों का भी निर्माण करे। उनके भीतरी भागों की रक्षा व्याध, शबर, पुलिन्द, चाण्डाल आदि बनचर जातियों के लोग करें।
- (५) राजा को चाहिए कि वह ऋत्विक्, आचार्य, पुरोहित तथा श्रोत्रिय आदि बाह्मणों के लिए भूमिदान करे, किन्तु उनसे कर आदि न ले और उस भूमि को

रूपदायकानि प्रयच्छेत् । अध्यक्षसङ्ख्यायकादिभ्यो गोपस्थानिकानीकस्थ-चिकित्साश्वदमकजङ्काकरिकेभ्यश्च वित्रयाधानवर्जम् ।

- (१) करदेभ्यः कृतक्षेत्राण्यैकपुरुषिकाणि प्रयच्छेत्। अकृतानि कर्तृ-भ्यो नादेयात्।
- (२) अकृषतामाच्छिद्यान्येभ्यः प्रयच्छेत्। ग्रामभृतकवैदेहका वा कृषेयुः। अकृषन्तोऽपहीनं दद्युः। धान्यपशुहिरण्यैश्चैनानुगृह्णीयात्। तान्यनु सुसेन दद्युः।
- (३) अनुग्रहपरिहारौ चैभ्यः कोशवृद्धिकरौ दद्यात् । कोशोपघातिकौ वर्जयत् । अल्पकोशो हि राजा पौरजानपदानेव ग्रसते । निवेशसमकालं यथागतकं वा परिहारं दद्यात् । निवृत्तपरिहारान् पितेवानुगृह्णीयात् ।

वापिस भी न ले। इसी प्रकार विभागीय अध्यक्षों, संख्यायकों (क्लर्कों), गोपों (दस-दस गाँवों के अधिकारियों), स्थानिकों (नगर के अधिकारियों), अनीकस्थों (हस्तिशिक्षकों), वैद्यों, अश्वशिक्षकों और जंघाकरिकों (दूर देश में जीविकोपार्जन करने वाले लोगों) आदि अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रजाजनों के लिए भी राजा भूमि-दान करे। किन्तु इस प्रकार पायी हुई जमीन को बेचने या गिरवी रखने के लिए वर्जित कर दे।

- (१) खेती के उपयोगी जो भूमि लगान पर जिस भी किसान के नाम दर्ज की जाय, उसके मर जाने के बाद राजा को अधिकार है कि वह उस भूमि को मृतक किसान के पुत्र आदि को देया न दे।
- (२) किंतु ऐसी ऊसर या बंजर जमीन जिसको किसान ने अपने श्रम से खेती योग्य बनाया है, राजा को चाहिए कि उसे कभी भी वापिस न ले, ऐसी जमीन पर किसानों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यदि कोई किसान किसी खेती योग्य भूमि को बिना जोते-बोये परती ही डाले रहता है तो राजा को चाहिए कि ऐसे किसान से उस भूमि को छीन कर किसी जरूरतमंद दूसरे किसान को दे दे। ऐसे जरूरतमंद किसान के न मिलने पर गाँव का मुखिया या व्यापारी उस जमीन पर खेती करे। खेती करने की शर्त पर यदि कोई जमीन को ले और उसमें खेती न करे तो उससे उसका हर्जाना वसूल करना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह अन्न, बीज, बैल और घन आदि देकर किसानों की सहायता करता रहे और किसानों को भी चाहिए कि फसल कट जाने पर सुविधानुसार धीरे-धीरे वे उधार ली हुई वस्तुओं को राजा को वापिस कर दें।
- (३) किसानों की स्वास्थ्य-वृद्धि और रुग्णता-निवारण के लिए राजा उन्हें परिमित धन देता रहे, जिससे कि वे धन-धान्य की वृद्धि करके राजकोष को समृद्ध बनावें। किन्तु इस प्रकार की सहायता से यदि राजकोष को कोई हानि पहुँचे, तो

- (१) आकरकर्मान्तद्रव्यहस्तिवनव्रजवणिवपथप्रचारान्वारिस्थलपथ-पण्यपत्तनानि च निवेशयेत्।
- (२) सहोदकमाहार्योदकं वा सेतुं बन्धयेत्। अन्येषां वा बध्नतां भूमिमार्गवृक्षोपकरणानुग्रहं कुर्यात्; पुण्यस्थानारामाणां च सम्भूय सेतु-बन्धादपक्रामतः कर्मकरबलीवर्दाः कर्म कुर्युः। व्ययकर्मणि च भागी स्यात्। न चांशं लभेत।
- (३) मत्स्यप्लवहरितपण्यानां सेतुषु राजा स्वाम्यं गच्छेत्। दासा-हितकबन्धूननुश्रुण्वतो राजा विनयं ग्राहयेत्। बालवृद्धव्याधितव्यसन्य-नाथांश्र्य राजा बिभृयात्; स्त्रियमप्रजातां प्रजातायाश्च पुत्रान्।

राजा उसको बन्द कर दे; क्योंकि कोष के कम हो जाने पर राजा, नगर और जनपद-निवासियों को सताने लगता है। किसी नये कुल को बसाये जाने के लिए प्रतिज्ञात धन राजा को अवश्य देना चाहिए। अथवा राजकोष की आय के अनुसार स्वास्थ्य-सुधार के लिए राजा धन अवश्य खर्च करता रहे। यदि नगर और जनपद-निवासी राजा के द्वारा स्वास्थ्य-सुधार के लिए खर्च किए गए धन को चुका दें, तो पिता के समान राजा उन पर अनुग्रह करे।

- (१) राजा को चाहिए कि वह आकर (खान) से उत्पन्न सोना-चाँदी आदि के विक्रय-स्थान, चंदन आदि उत्तम काष्ठ के बाजार, हाथियों के जंगल, पशुओं की वृद्धि के स्थान, आयात-निर्यात के स्थान, जल-थल के मार्ग और बड़े-बड़े बाजारों या बड़ी-बड़ी मंडियों की भी व्यवस्था कराये।
- (२) भूमि की सिंचाई के लिए राजा को चाहिए कि निदयों पर बड़े-बड़े बाँध बँधवाये, अथवा वर्षा ऋतु के जल को भी बड़े-बड़े जलाशयों में भरवा दे। यदि प्रजाजन ऐसा कार्य करना चाहते हैं तो राजा को चाहिए कि उन्हें जलाशय के लिए भूमि, नहर के लिए रास्ता और आवश्यकतानुसार लकड़ी आदि सामान देकर उनका उपकार करे। देवालय और बाग-वगीचे आदि के लिए भी राजा, प्रजा की भूमिदान आदि से सहायता करे। गाँव के जो मनुष्य अन्य आवश्यक कार्यों के आ जाने पर उस सहकारी उद्योग में सिम्मिलत न हो सकें तो वे अपने स्थान पर नौकर तथा बैल भेज कर सहयोग दें। यदि वे ऐसा भी न कर सकें तो अनुपात के अनुसार उनसे उनके हिस्से का सारा खर्च लिया जाय और कार्य समाप्त होने पर न तो उन्हें उसका साभीदार समभा जाय और न ही उसका लाभ उठाने दिया जाय।
- (३) इस प्रकार के बड़े-बड़े जलाशयों में उत्पन्न होने वाली मछली, प्लव पक्षी (बतख की भांति एक जलचर पक्षी) और कमलदंड आदि व्यापार-योग्य वस्तुओं पर राजा का ही अधिकार रहे। यदि नौकर-चाकर, भाई, पुत्र, आदि अपने मालिक की आज्ञा का उलंघन करें तो राजा उन्हें उचित शिक्षा दे। राजा को चाहिए कि

- (१) बालद्रव्यं ग्रामवृद्धा वर्धयेयुराव्यवहारप्रापणात्; देवद्रव्यं च।
- (२) अपत्यदारान् मातापितरौ भ्रातॄनप्राप्तव्यवहारान्भगिनीः कन्या विधवाश्चाबिभ्रतः शक्तिमतो द्वादशपणो दण्डोऽन्यत्र पतितेभ्यः; अन्यत्र मातुः।
- (३) पुत्रदारमप्रतिविधाय प्रव्रजतः पूर्वः साहसदण्डः; स्त्रियं च प्रव्राजयतः। लुप्तव्यवायः प्रव्रजेदापृच्छच धर्मस्थान्, अन्यथा नियम्येत।
- (४) वानप्रस्थादन्यः प्रव्रजितभावः, सुजातादन्यः सङ्घेः, सामुत्था-यकादन्यः समयानुबन्धो वा नास्य जनपदमुपनिविशेत ।
  - (४) न च तत्रारामा विहारार्थाः शालाः स्युः। नटनर्तनगायन-

वह बालक, वृद्ध, व्याधिग्रस्त, विपत्तिपीड़ित और अनाथ व्यक्तियों का भरण-पोषण करे। संतानहीन (बन्ध्या) और पुत्रवती अनाथ स्त्रियों तथा उनके बच्चों की भी राजा रक्षा करे।

- (१) नाबालिग बच्चे की सम्पत्ति पर गाँव के वृद्ध पुरुषों का अधिकार रहे। उसको वे बढ़ाते रहें और बालिग हो जाने पर उसकी सम्पत्ति को उसे वापिस कर दें। इसी प्रकार देव-सम्पत्ति पर भी ग्राम-वृद्धों का ही अधिकार हो, जो कि उसकी वृद्धि में तत्पर रहें।
- (२) जब कोई पुरुष समर्थ होने पर भी, अपने लड़के-बच्चों, स्त्रियों, माता-पिता, नाबालिंग भाई, अविवाहित तथा विधवा बहिन आदि का भरण-पोषण न करे तो राजा उसे बारह पणों (सोने का सिक्का) का दंड दे। किन्तु ये लड़के, स्त्री आदि यदि किसी कारण से पितत हो गए हों तो सम्बन्धी उनका भरण-पोषण करने के लिए बाध्य नहीं हैं। यह निषेध माता के सम्बन्ध में नहीं, माता यदि पितता भी हो गई हो तो उसका भरण-पोषण और उसकी रक्षा करनी चाहिए।
- (३) पुत्र तथा स्त्री के जीवन-निर्वाह का उचित प्रबन्ध किये बिना ही यदि कोई पुरुष, संन्यास ग्रहण कर ले तो राजा को उसे प्रथम साहस दंड देना चाहिए। यही दंड उस पुरुष को भी दिया जाना चाहिए जो अपनी स्त्री को संन्यासिनी हो जाने को प्रेरित करे। जब मनुष्य के मैथुन-सम्बन्धी कामविकार शांत हो जांय तब उसे धर्माधिकारी पुरुषों की अनुमित लेकर संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, इस राज्य-नियम का उल्लङ्कन करने वाले व्यक्ति को कारागार में बंद कर दिया जाय।
- (४) वानप्रस्थ के अतिरिक्त कोई दूसरा संन्यासी जनपद में न रहना चाहिए, इसी प्रकार राजभक्त जनसंघ के अतिरिक्त तथा स्थानीय सहकारी संस्थाओं के अति-रिक्त कोई दूसरी संस्था या दूसरा संघ राज्य में न पनपने पावे, जो द्रोह या फूट फैलाने वाला सिद्ध हो।
  - (५) गाँवों में कोई भी नाटचगृह, विहार तथा क्रीडा-शालाएँ नहीं होनी

वादकवाग्जीवनकुशीलवा वा न कर्मविघ्नं कुर्युः । निराश्रयत्वाद् ग्रामाणां क्षेत्राभिरतत्वाच्च पुरुषाणां कोशविष्टिद्रव्यधान्यरसवृद्धिर्भवतीति ।

- परचकाटवीग्रस्तं व्याधिदुभिक्षपीडितम्। (9) देशं परिहरेद्राजा व्ययकीडाश्च वारयेत्।।
- दण्डविष्टिकराबाधैः रक्षेद्रपहतां कृषिम्। (२) स्तेनव्यालविषग्राहैर्व्याधिभिश्च पशुत्रजान्।।
- वल्लभैः कार्मिकैः स्तेनैरन्तपालैश्च पीडितम्। (३) शोधयत्पशुसङ्गैश्च क्षीयमाणं वणिक्पथम्।।
- एवं द्रव्यद्विपवनं सेतुबन्धमथाकरान्। (8) रक्षेत्पूर्वकृतान्राजा नवांश्चाभिप्रवर्तयेत्।।

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे जनपदनिवेशः प्रथमोऽध्यायः;

आदितः एकविशः ॥

—: o :—

चाहिए। नट, नर्तक, गायक, वादक, भाण और कुशीलव आदि गाँवों में अपना खेल दिखा कर कृषि आदि कार्यों में विघ्न उत्पन्न न करें। क्यों कि गाँवों में नाटचशालाएँ आदि न होने से ग्रामवासी अपने-अपने कृषिकर्म में संलग्न रहते हैं, जिससे कि राज-कोष की अभिवृद्धि होती है और सारा देश धन-धान्य से समृद्ध होता है।

- (१) राजा को चाहिए कि वह शत्रुओं, जंगली लोगों, व्याधियों एवं दुर्भिक्षों से अपने देश को बचावे। वह उन क्रीडाओं का भी बहिष्कार कराये जो धन का अप-व्यय और विलासप्रियता को बढ़ाने वाली हों।
- (२) राजा को चाहिए कि दंड, विष्ट (बेगार), कर (टैक्स) आदि की बाधा से कृषि की रक्षा करे। इसी प्रकार चोर, हिंसक जंतु, विष-प्रयोग तथा अन्य कष्टों से भी किसानों के पशुओं की रक्षा करे।
- (३) वल्लभ (राजप्रिय), कार्मिक (राज-कर वसूल करने वाले), चोर, अंतपाल (सीमारक्षक) और व्याघ्र आदि, राजपुरुषों, लुटरों एवं हिंसक जंतुओं से ग्रस्त व्यापार-मार्गों का भी राजा परिशोधन करे। अर्थात् अपने देश से इन सब आपत्तियों को दूर करे।
- (४) इस प्रकार राजा प्रथम तो लकड़ी के जंगल, हाथियों के जंगल, सेतुबन्ध तथा खानों की रक्षा करे और तदुपरान्त आवश्यकतानुसार नये जंगल, सेतुबंध आदि का निर्माण करवाये।

अध्यक्ष-प्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में प्रथम अध्याय समाप्त ।

#### अध्याय २

- (१) अकृष्यायां भूमौ पशुभ्यो विवीतानि प्रयच्छेत्। प्रदिष्टाभय-स्थावरजङ्गमानि च ब्राह्मणेभ्यो ब्रह्मसोमारण्यानि, तपोवनानि च तपस्वि-भ्यो गोरुतपराणि प्रयच्छेत्। तावन्मात्रमेकद्वारं खातगुप्तं स्वादुफलगुल्म-गुच्छमकण्टिकद्वममुत्तानतोयाशयं दान्तमृगचतुष्पदं भग्ननखदंष्ट्रव्यालं मार्गायुकहस्तिहस्तिनीकलभं मृगवनं विहारार्थं राज्ञः कारयेत्।
  - (२) सर्वातिथिमृगं प्रत्यन्ते चान्यन्मृगवनं भूभिवशेन वा निवेशयेत्।
- (३) कुप्यप्रदिष्टानां च द्रव्याणामेकैकशो वा वनं निवेशयेत्; द्रव्य-वनकर्मान्तानटवीश्च द्रव्यवनापाश्रयाः।
  - (४) प्रत्यन्ते हस्तिवनमटव्यारक्ष्यं निवेशयेत् । नागवनाध्यक्षः पार्वतं

## ऊसर भूमि को उपयोगी बनाने का विधान

- (१) उसर भूमि में पशुओं के लिए चरागाहें बनवानी चाहिए। जिस भूमि को वृक्ष-लता एवं मृग आदि के लिए छोड़ दिया गया हो, ऐसे दो कोस तक फैल हुए जंगल को वेदाध्यायी ब्राह्मणों को वेदाध्ययन एवं सोमयाग के लिए दे देना चाहिए; इसी प्रकार के तपोवनों को तपस्वियों के लिए दे देना चाहिए। ऐसे ही दो कोस परिमाण के मृगवन को राजा अपने विहार के लिए तैयार कराये। उस विहारवन के दो दरवाजे हों, उसके चारों ओर खुदी हुई खाई हो, उसमें स्वादिष्ट फल, लता, गुल्म एवं वृक्ष हों, वह काँटेदार पेड़ों से रहित हो, उसमें कम गहरे सरोवर हों, मनुष्यों से परिचित मृग हो, मृगया के लिए वहाँ ऐसे व्याद्रा, हाथी, हथिनी तथा उनके बच्चे रखें गये हों, जिनके नख एवं दाँत न हों।
- (२) उसके ही समीप एक दूसरा मृगवन ऐसा तैयार कराया जाय, जिसमें देश-देशांतरों के जानवर लाकर रखे गये हों।
- (३) कुप्याध्यक्ष प्रकरण में निर्दिष्ट चंदन, पलाश, अशोक आदि लकड़ी के लिए अलग-अलग वन बसाये जाँय। लकड़ी के जंगलों की सम्पूर्ण व्यवस्था, जंगलों के अध्यक्ष तथा जंगलों पर जीवन बिताने वाले पुरुष करें।
- (४) जनपद की सीमा पर जंगल के अध्यक्षों के संरक्षण में एक हस्तिवन भी स्थापित करना चाहिए। हस्तिवन के अध्यक्षों को आवश्यक है कि वे स्वयं तथा

नादेयं सारसमानूपं च नागवनं विदितपर्यन्तप्रवेशनिष्कसनं नागवनपालैः पालयेत् । हस्तिघातिनं हन्युः । दन्तयुगं स्वयं मृतस्याहरतः सपादचतुष्पणो लाभः ।

- (१) नागवनपाला हस्तिपकपादपाशिकसैमिकवनचरकपारिकमिक-सखाहस्तिमूत्रपुरीषच्छन्नगन्धा भल्लातकीशाखाप्रतिच्छन्नाः पञ्चभिः सप्त-भिर्वा हस्तिबन्धकीभिः सह चरन्तः शय्यास्थानपद्यालण्डकूलपातोद्देशेन हस्तिकुलपर्यग्रं विद्यः।
- (२) यूथचरमेकचरं निर्यूथं यूथपति हस्तिनं व्यालं मत्तं पोतं बद्ध-मृक्तं च निबन्धेन विद्युः । अनीकस्थप्रमाणैः प्रशस्तव्यञ्जनाचारान्हस्तिनो गृह्णीयुः । हस्तिप्रधानो हि विजयो राज्ञाम् । परानीकव्यूहदुर्गस्कन्धावार-प्रमर्दना ह्यतिप्रमाणशरीराः प्राणहरकर्माणो हस्तिन इति ।

अपने सहयोगी वनपालों के सहयोग से पर्वत, नदी, जलाशय तथा किसी जलमय स्थान से होकर हस्तिवनों के अंदर जाने वाले मार्गों की भली-भाँति देख-रेख रखे। हाथियों को मारने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्राणदण्ड की सजा मिलनी चाहिए। मृतक हाथी के दाँतों को उखाड़कर जो स्वयं ही राजपुरुषों के सुपुर्द कर दे, उसे सवा चार पण पुरस्कार स्वरूप दिया जाना चाहिए।

- (१) हस्तिवन के रक्षकों को चाहिए कि वे हस्तिपक (महावत), पादपाणिक (हाथियों को जाल में फँसाने वाला), सैमिक (सीमारक्षक) वनचरक (जंगली मनुष्य) और पारिकर्मिक (हाथियों की परिचर्या में निपुण) आदि पुरुषों को साथ लेकर जंगल में हाथियों के समूह का पता लगाये। अपने साथ वे हाथी के मल-मूत्र के गंध के समान किसी वस्तु को, हाथियों को वश में करने वाली पाँच-सात हथि-नियों को भी साथ में लेकर और स्वयं को भल्लातकी (भिलावे) की शाखा में छिपाये हुए, हाथियों के पड़ाव, उनके पैरों के निशान, उनके मल-मूत्र त्यागने की जगह और उनके द्वारा गिराये गए नदी-कगारों आदि का सुराग लेकर हस्तिसमूहों का पता लगायें।
- (२) भुंड के साथ घूमने वाले, अकेले विचरण करने वाले, भुंड से फूटे हुए, भुंडप्रमुख, दुष्टप्रकृति, उन्मत, शिशुहस्ति, बंधनमुक्त आदि हाथियों से संबंधित जितने भी विवरण हैं, उनकी जानकारी, हस्तिवनरक्षक अपनी गणनापुस्तक (स्टाकबुक) से प्राप्त करें। हस्तिविद्या में निपुण पुरुषों के निर्देशानुसार श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त हाथियों को ही पकड़ना चाहिए, क्योंकि हाथी ही राजा की विजय के प्रधान साधन हैं। भारी भरकम हाथी ही शत्रुसेना, उसकी व्यूह-रचना, उसके दुर्ग तथा उसकी छावनियों को कुचलने वाले और उसके प्राणों तक को ले लेने वाले होते हैं।

- (१) कलिङ्गाङ्गगजाः श्रेष्ठाः प्राच्याश्चेति करूशजाः । दाशार्णाश्चापरान्ताश्च द्विपानां मध्यमा मताः ।।
- (२) सौराष्ट्रिकाः पाञ्चनदाः तेषां प्रत्यवरा स्मृताः । सर्वेषां कर्मणा वीर्यं जवस्तेजश्च वर्धते ।।

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे भूमिच्छिद्रविधानं द्वितीयोऽध्यायः; आदितो द्वाविशः।।

-: o :--

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में दूसरा अध्याय समाप्त ।

<sup>(</sup>१) कलिंग, अंग और पूर्वीय करूश देश के हाथी सर्वोत्तम गिने जाते हैं। दशार्ण तथा पश्चिम देश के हाथी मध्यम माने जाते हैं।

<sup>(</sup>२) गुजरात और पंजाब के हाथी अधम कहे जाते हैं। इस पर भी, प्रत्येक हाथी के बल, विक्रम, वेग और तेज का संवर्धन आदि उसको दी जाने वाली समुचित शिक्षा पर निर्भर है।

अध्याय ३

- (१) चतुर्दिशं जनपदान्ते साम्परायिकं दैवकृतं दुर्गं कारयेत्; अन्त-द्वीपं स्थलं वा निम्नावरुद्धमौदकं, प्रास्तरं गुहां वा पार्वतं, निरुदकस्तम्ब-मिरिणं वा धान्वनं, खञ्जनोदकं स्तम्भगहनं वा वनदुर्गम् । तेषां नदीपर्वत-दुर्गं जनपदारक्षस्थानं धान्वनवनदुर्गमटवीस्थानम् आपद्यपसारो वा ।
- (२) जनपदमध्ये समुदयस्थानं स्थानीयं निवेशयेद् । वास्तुकप्रशस्ते देशे नदीसङ्गमे ह्रदस्य वा विशोषस्याङ्के सरसस्तटाकस्य वा वृत्तं दीर्घं चतुरश्रं वा वास्तुकवशेन प्रदक्षिणोदकं पण्यपुटभेदनमंसवारिपथाभ्यामु-पेतम् । तस्य परिखास्तिस्रो दण्डान्तराः कारयेत् । चतुर्दश द्वादश दशेति

# दुर्गों का निर्माण

- (१) जनपद-सीमाओं की चारों दिशाओं में राजा युद्धोचित प्राकृतिक दुर्ग का निर्माण करवाये। दुर्ग चार प्रकार के हैं—१. औदक २. पार्वत ३. धान्वन और ४. वनदुर्ग। चारों ओर पानी से घिरा हुआ टापू के समान गहरे तालाबों से आवृत स्थल-प्रदेश औदकदुर्ग कहलाता है। बड़ी-बड़ी चट्टानों अथवा पर्वत की कन्दराओं के रूप में निर्मित दुर्ग पार्वतदुर्ग कहलाता है। जल तथा घास आदि से रहित अथवा सर्वथा ऊसर भूमि में निर्मित दुर्ग धान्वनदुर्ग है। इसी प्रकार चारों ओर दलदल से घरा हुआ अथवा काँटेदार सघन भाड़ियों से परिवृत दुर्ग वनदुर्ग कहलाता है। इनमें औदक तथा पार्वतदुर्ग आपत्तिकाल में जनपद की रक्षा के उपयोग में लाये जाते हैं। धान्वन और वनदुर्ग वनपालों की रक्षा के लिए उपयोगी होते हैं। अथवा आपत्ति के समय इन दुर्गों में भागकर राजा भी अपनी रक्षा कर सकता है।
- (२) राजा को चाहिए कि धनोत्पादन के मुख्य केन्द्र बड़े-बड़े स्थानीय नगरों का निर्माण करवाये। वास्तुविद्या के विद्वान् जिस प्रदेश को श्रेष्ठ बतायें, वहीं पर नगर बसाना चाहिए, अथवा किसी नदी के संगम पर, बड़े-बड़े तालाबों के किनारे, या कमलयुक्त जलाशयों के तट पर भी नगर बसाये जा सकते हैं। नगर का निर्माण संबंधित भूमि के अनुसार गोल, लंबा अथवा चौकोर, जैसा भी उचित हो, होना चाहिए। उसके चारों ओर छोटी-छोटी नहरों द्वारा पानी का प्रबन्ध अवश्य रहे। उसके इधर-उधर की भूमि में पैदा होने वाली बिक्री योग्य वस्तुओं का संग्रह तथा उनके विक्रय

दण्डान् विस्तीर्णाः विस्तारादवगाधाः पादोनमर्धं वा त्रिभागमूला मूले चतुरश्राः पाषाणोपहिताः पाषाणोष्टकाबद्धपार्श्वा वा तोयान्तिकीरागन्तु-तोयपूर्णा वा सपरिवाहाः पद्मग्राहवतीः ।

- (१) चतुर्दग्डावकृष्ट परिखायाः षड्दण्डोच्छ्तमवरुद्धं तिद्वगुण-विष्कम्भं खाताद्वप्रं कारयेत्; ऊर्ध्वचयं मञ्चपृष्ठं कुम्भकुक्षिकं वा हस्ति-भिगोभिश्च क्ष्णं कण्टिकगुल्मविषवल्लीप्रतानवन्तम्। पांसुशेषेण वास्तु-च्छिद्रं वा पूरयेत्।
- (२) वप्रस्योपरि प्राकारं विष्कम्भद्विगुणोत्सेधमैष्टकं द्वादशहस्ता-दूर्ध्वमोजं युग्मं वा आचर्जुविशतिहस्तादिति कारयेत्। रथचर्यासञ्चारं

का प्रबन्ध भी वहाँ होना चाहिए। नगर में आने-जाने के लिए जलमार्ग और स्थल-मार्ग दोनों की सुविधा होनी चाहिए। नगर के चारों ओर एक-एक दंड (चार हाथ) की दूरी पर तीन खाइयाँ खुदवानी चाहिए। वे खाइयाँ क्रमणः चौदह, बारह और दस दंड चौड़ी होनी चाहिए। जितनी वे चौड़ी हो उससे चौथाई अथवा आधी गहरी होनी चाहिए। अथवा चौड़ाई का तीसरा हिस्सा गहरी भी हो सकती है। उन खाइयों की तलहटी बराबर चौरस एवं मजबूत पत्थरों से बँधी हो। उनकी दीवारें पत्थर अथवा ईटों से मजबूत वनी हुई हों। कहीं-कहीं खाइयाँ इतनी कम गहरी हों कि जहाँ से जल बाहर की ओर छलकने लगे अथवा किसी नदी के जल से इन्हें भरा जा सके। उनमें जल के निकलने का मार्ग अवश्य रहना चाहिए। कमल के फूल तथा घड़ियाल आदि जलचर भी उनमें रहें।

- (१) खाई से चार दंड की दूरी पर छह दण्ड ऊँचा, सब ओर से मजबूत और ऊपर की चौड़ाई से दुगुनी नीव वाला एक बड़ा वप्र (प्राकार या फसील) बनवाया जाय। इसके बनवाने में वही मिट्टी काम में लाई जाय, जो खाई से खोदकर बाहर फेंकी गई है। प्राकार (वप्र) तीन प्रकार का होना चाहिए—१. ऊर्ध्वचय, २. मञ्चपृष्ठ और ३. कुम्भकुक्षिक, अर्थात् क्रमण्ञः ऊपर पतला, नीचे चपटा और बीच में कुम्भाकार। इन प्राकारों को बनवाते समय, इनकी मिट्टी को हाथी और बैलों से अच्छी तरह रौंदवाना चाहिए, जिससे कि मिट्टी बैठकर मजबूत हो जाय। इनके चारों ओर काँटेदार विपैली फाड़ियाँ लगी होनी चाहिए। प्राकार बन जाने पर यदि मिट्टी बची रह जाय तो उसे उन्हीं गड्ढों में भर देना चाहिए, जहाँ से उसको खोदा गया है, अथवा उस अविषष्ट मिट्टी से, प्राकार के जो छिद्र रह गए हों, उन्हें भरवा देना चाहिए।
- (२) वप्र बन जाने पर उसके ऊपर दीवार बनवानी चाहिए। वह दीवार चौड़ाई से दुगुनी ऊँची हो, कम-से-कम बारह हाथ से लेकर चौदह, सोलह, अठारह

तालमूलमुरजकैः किपशीर्षकैश्चाचिताग्रं पृथुशिलासंहितं वा शैलं कारयेत्; न त्वेव काष्ठमयम् । अग्निरवहितो हि तस्मिन्वसति ।

- (१) विष्कम्भेचतुरश्रमट्टालंकमुत्सेधसमावक्षेपसोपानं कारयेत्, त्रिशहण्डान्तरं च।
  - (२) द्वयोरट्टालकयोर्मध्ये सहर्म्यद्वितलामध्यर्धायामां प्रतोलीं कारयेत्।
- (३) अट्टालकप्रतोलीमध्ये त्रिधानुष्काधिष्ठानं सापिधानच्छिद्रफलक-संहितमितीन्द्रकोशं कारयेत् ।
- (४) अन्तरेषु द्विहस्तविष्कम्भं पार्श्वे चतुर्गुणायाममनुप्राकारम् अष्ट-हस्तायतं देवपथं कारयेत् ।
- (४) दण्डान्तरा द्विदण्डान्तरा वाचार्याः कारयेद्; अग्राह्ये देशे प्रधा-वितिकां निष्कुहद्वारं च ।

सम संख्याओं में, अथवा पन्द्रह, सत्रह आदि विषम संख्याओं में, अधिक-से अधिक चौबीस हाथ तक ऊँची होनी चाहिए। प्राकार का ऊपरी भाग इतना चौड़ा होना चाहिए जिस पर एक रथ आसानी से चलाया जा सके। ताड़ वृक्ष की जड़ के समान, मृदंग बाजे के समान, बंदर की खोपड़ी के समान आकार वाले ईट-पत्थरों की कंकरीटों से अथवा बड़े-बड़े शिलाखंडों से प्राकार का निर्माण करवाना चाहिए। लकड़ी का प्राकार कभी भी न बनवाना चाहिए, क्योंकि उसमें सदा आग लगने का भय बना रहता है।

- (१) प्राकार के आगे एक ऐसी अट्टालिका बनवाये जिसकी लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई प्राकार के बराबर हो। ऊँचाई के अनुपात से उस पर सीढ़ियाँ भी बनवानी चाहिए। ये अट्टालिकाएँ एक-दूसरी से तीस दंड की दूरी पर हों।
- (२) दो अट्टालिकाओं के बीच, चौड़ाई से डेढ़गुना लम्बा प्रतोली नाम का एक घर बनवाना चाहिए, जिसकी दूसरी मंजिल में जनानखाना रहे।
- (३) अट्टालिका और प्रतोली के बीच में इन्द्रकोष नामक एक विशिष्ट स्थान बनवाया जाय। वह इतना ही बड़ा हो जिसमें तीन धनुर्धारी संतरी आसानी से बैठ सकें। उसके आगे छिद्रयुक्त एक ऐसा तस्ता लगा रहना चाहिए, जिससे धनुर्धारी बाहर की वस्तु देख सकें और भीतर से ही निशाना बाँध सकें, किन्तु बाहर के लोग उन्हें न देख सकें।
- (४) प्राकार के साथ ही एक ऐसा देवपथ (गुप्तमार्ग या सुरंग) बनवाना चाहिए जो अट्टालक, प्रतोली तथा इन्द्रकोष के बीच में दो हाथ चौड़ा और प्राकार के पास आठ हाथ चौड़ा हो।
- (५) इसी प्रकार एक दंड या दो दंड की दूरी पर चार्या अर्थात् प्राकार आदि पर चढ़ने उतरने का स्थान बनवाना चाहिए। प्राकार के ऊपर ही जिस स्थान को

- (१) बहिर्जानुभञ्जनीत्रिशूलप्रकरकूपकूटावपातकण्टकप्रतिसराहि-पृष्ठतालपत्रश्रङ्गाटकश्वदंष्ट्रार्गलोपस्कन्दनपादुकाम्बरीषोदपानक<u>ैः</u> पथं कारयेत्।
- (२) प्राकारमुभयतो मण्डपकमध्यर्धदण्डं कृत्वा प्रतोलीषट्तलान्तरं द्वारं निवेशयेत्; पञ्चदण्डादेकोत्तरवृद्धचाष्टदण्डादिति चतुरश्रम् । द्विदण्डं वा । षडभागमायामादधिकमष्टभागं वा ।
  - (३) पञ्चदशहस्तादेकोत्तरमष्टादशहस्तादिति तुलोत्सेधः।
- (४) स्तम्भस्य परिक्षेपाः षडायामा द्विगुणो निखातः चूलिकाया-श्रतुर्भागः ।
  - (४) आदितलस्य पञ्च भागाः शाला वापी सीमागृहं च । दशभागिकौ

कोई न देख सके, प्रधावितिका तथा उसके पास ही निष्कुहद्वार भी बनवाने चाहिए। बाहर से छोड़े गये बाण आदि से सुरक्षित रहने के लिए छिपने योग्य आड़ को प्रधावितिका कहते हैं। उसमें निशाना मारने के लिए जो छिद्र बनाया जाता **है, उ**सको निष्कुहद्वार कहा जाता है ।

- (१) प्राकार की बाहरी भूमि में शत्रुओं के घुटनों को तोड़ देने वाले खूँटे, त्रिशूल, अँधेरे गड्ढे, लौह-कंटक के ढेर, साँप के काँटे, ताड़पत्रों के समान बने हुए लोहे के जाल, तीन नोकवाले नुकीले काँटे, कुत्ते की दाढ़ के समान लोहे की तीक्षण कीलें, वड़े-बड़े लट्टो, कीचड़ से भरे हुए गढ़े, आग और जहरीले पानी के गढ़े आदि बनाकर दुर्ग के मार्ग को पाट देना चाहिए।
- (२) जिस स्थान पर किले का दरवाजा बनवाना हो, वहाँ पहिले प्राकार के दोनों भागों में डेढ़ दण्ड लम्बा-चौड़ा मण्डप (चवूतरा) बनाया जाय। तदनन्तर उसके ऊपर प्रतोली के समान छह खम्भे खड़े करके द्वार का निर्माण करवाया जाय। द्वार का निर्माण पाँच दंड परिधि से करना चाहिए, और तदनन्तर एक-एक दंड बढ़ाते हुए अधिक से अधिक आठ दंड तक उसकी परिधि होनी चाहिए; अथवा, कुछ विद्वानों के मत से दरवाजा दो दंड का हो। या नीचे के आधार के परिमाण से छठा तथा आठवाँ हिस्सा अधिक ऊपर का दरवाजा बनवाया जाय।
- (३) दरवाजे के खम्भों की ऊँचाई पन्द्रह हाथ से लेकर अठारह हाथ तक होनी चाहिए।
- (४) खम्भों की मोटाई उसकी ऊँचाई से छठा हिस्सा होनी चाहिए। मोटाई से दुगुना भाग भूमि में गाड़ दिया जावे और चौथाई भाग खम्भे के ऊपर चूल के लिए छोड़ दिया जावे।
  - ( ५ ) प्रतोलिका के तीन तल्लों में से पहिले तल्ले के पाँच हिस्से किए जाँय।

समत्तवारणौ द्वौ प्रतिमञ्चौ अन्तरम् आणिः। हर्म्यं च समुच्छ्यादर्धतलं स्थूणावबन्धश्च । आर्धवास्तुकमुत्तमागारं त्रिभागान्तरं वा, इष्टकावबद्ध-पार्श्वं, वामतः प्रदक्षिणसोपानं गूढिभित्तिसोपानिमतरतः।

- (१) द्विहस्तं तोरणशिरः, त्रिपञ्चभागिकौ द्वौ कवाटयोगौ, द्वौ द्वौ परिघौ, अरित्नरिन्द्रकोलः, पञ्चहस्तमणिद्वारं, चत्वारो हस्तिपरिघाः।
- (२) निवेशार्धं हस्तिनखः मुखसमः। संक्रमोऽसंहार्यो वा भूमिमयो वा निरुदके।
- (३) प्राकारसमं मुखमवस्थाप्य त्रिभागगोधामुखं गोपुरं कारयेत्; प्राकारमध्ये कृत्वा वापीं पुष्करिणीद्वारं, चतुःशालमध्यधन्तिराणिकं

उनमें से बीच के हिस्से में बावड़ी बनवाई जाय, उसके दायें-बायें शाला और शाला के छोरों पर सीमागृह बनवाये जाँय। शाला के किनारों पर भी आमने-सामने छोटे-छोटे दो चबूतरे बनवाये जाँय जिन पर बुजें भी हों। शाला और सीमागृह के बीच में आणि (एक छोटा दरवाजा) होना चाहिए। मकान की दूसरी मंजिल की ऊँचाई पहिली मंजिल की ऊँचाई से आधी होनी चाहिए, उसकी छत के नीचे सहारे के लिए छोटे-छोटे खंभे भी होने चाहिए। मकान की तीसरी मंजिल को उत्तमागार कहते हैं, उसकी ऊँचाई डेढ़ दंड होनी चाहिए। उत्तमागार परिमाण द्वार का तृतीयांश होना चाहिए। उसके पार्श्व भाग पक्की ईंटों से मजबूत होने चाहिए। उसकी बाईं ओर घुमावदार सीढ़ियाँ और दाहिनी ओर गुष्त सीढ़ियाँ होनी चाहिए।

- (१) किले के दरवाजे का ऊपरी बुर्ज दो हाथ लम्बा होना चाहिए। दोनों फाटक तीन या पाँच तख्तों की पर्त के बने हों। किवाड़ों के पीछे दो-दो अर्गलाएँ होनी चाहिए। किवाड़ों को बन्द करने के लिए एक अरत्नी परिमाण (एक हाथ) की इन्द्रकील (चटखनी) होनी चाहिए। फाटक के बीच में पाँच हाथ का एक छोटा सा दरवाजा जुड़ा होना चाहिए। पूरा दरवाजा इतना बड़ा होना चाहिए कि जिसमें चार हाथी एक साथ प्रवेश कर सकें।
- (२) द्वार की ऊँचाई का आधा, हाथी के नाखून के आकार-प्रकार का, मजबूत लकड़ी का बना हुआ ऐसा मार्ग होना चाहिए जिससे यथा अवसर किले में टहला जा सके। जहाँ जल का अभाव हो वहाँ मिट्टी का ही मार्ग बनवाना चाहिए।
- (३) प्राकार की ऊँचाई जितना किंतु उसके तृतीयांश जितना, गोह के मुँह के आकार का एक नगरद्वार भी बनवाना चाहिए। प्राकार के बीच में एक बावड़ी बनाकर उससे संबद्ध एक द्वार भी बनवाये। उस द्वार को पुष्करिणी कहते हैं। जिस दरवाजे के आसपास चार शालाएँ बनाई जाँय और उस दरवाजे में पुष्करिणी द्वार से डचोढ़ा दरवाजा लगा हो। उसका नाम कुमारीपुरद्वार है। जो दरवाजा

कुमारीपुरं, मुण्डहर्म्यं द्वितलं मुण्डकद्वारं, भूमिद्रव्यवशेन वा । त्रिभागा-धिकायामा भाण्डवाहिनोः कुल्याः कारयेत् ।

(१) तासु पाषाणकुद्दालकुठारीकाण्डकल्पनाः।
मुस्ण्डिमुद्गरा दण्डचक्रयन्त्रशतघ्नयः॥
कार्याः कार्मारिकाः शूला वेधनाग्राश्च वेणवः।
उष्ट्रग्रीव्योऽग्निसंयोगाः कुप्यकल्पे च यो विधिः॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे दुर्गविधानं नाम तृतीयोध्यायः; आदितस्त्रयोविशः ॥

--: o :---

दुमंजिला हो एवं जिस पर कंगूरे आदि न लगे हों, उसे मुण्डकद्वार कहते हैं। इस प्रकार राजा अपनी भूमि और संपत्ति के अनुसार जैसा उचित समभे, कुछ परिवर्तन करके दरवाजों को बनवाये। किले के अन्दर की नहरें सामान्य नहरों से तिगुनी चौड़ी बनवाये, जिनके द्वारा हर प्रकार का सामान अन्दर और बाहर ले जाया-लाया जा सके।

(१) पत्थर, कुदाली, कुल्हाड़ी, बाण, हाथियों का सामान, गदा, मुद्गर, लाठी, चक्र, मसीनें, तोपें, लोहारों के औजार, लोहे का बना सामान, नुकीले भाले, बाँस, ऊँट की गर्दन के आकार वाले हथियार, अग्निबाण आदि सामान नहर के द्वारा लाया और ले जाया जाता है।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में तीसरा अध्याय समाप्त ।

अध्याय ४

- (१) त्रयः प्राचीना राजमार्गास्त्रय उदीचीना इति वास्तुविभागः। स द्वादशद्वारो युक्तोदकभूमिच्छन्नपथः।
- (२) चतुर्दण्डान्तरा रथ्याः। राजमार्गद्रोणमुखस्थानीयराष्ट्रविवीत-पथाः संयानीयव्यूहश्मशानग्रामपथाश्चाष्टदण्डाः। चतुर्दण्डः सेतुवनपथः। द्विदण्डो हस्तिक्षेत्रपथः। पञ्चारत्नयो रथपथश्चत्वारः पशुपथो द्वौ क्षुद्रपशुमनुष्यपथः।
- (३) प्रवीरे वास्तुनि राजनिवेशश्चातुर्वर्ण्यसमाजीवे । वास्तुहृदयादु-त्तरे नवभागे यथोक्तविधानमन्तःपुरं प्राङ्मुखमुदङ्मुखं वा कारयेत् । तस्य

# दुर्ग से संबंधित राजभवनों तथा नगर के प्रमुख स्थानों का निर्माण

- (१) वास्तुविद्याविशेषज्ञों के निर्देशानुसार जिस भूमि को नगर-निर्माण के लिए चुना जाय उसमें पूरब से पश्चिम की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाले तीन-तीन राजमार्ग हों। इन छह राजमार्गों में नगर-निर्माण या गृह-निर्माण की भूमि का विभाग करना चाहिए। चारों दिशाओं में कुल मिलाकर बारह द्वार हों, जिसमें जल, थल तथा गुप्त मार्ग बने हों।
- (२) नगर में चार दण्ड (२४ फीट) चौड़ी रथ्याएँ (छोटी गिलयाँ) हों। राजमार्ग, द्रोणमुख (चार सौ गाँवों का मुख्य केन्द्र), स्थानीय (आठ सौ गाँवों का मुख्य केन्द्र) राष्ट्र, चरागाह, संयानीय (व्यापारी मंडियाँ), सैनिक छावनियाँ, शमशान और गाँवों की ओर जाने वाली सभी सड़कों की चौड़ाई आठ दण्ड (१६ गज) होनी चाहिये। जलाशयों तथा जंगलों की ओर जाने वाली सड़कों की चौड़ाई चार दंड होनी चाहिये। हाथियों के आने-जाने का मार्ग और खेतों को जाने वाला रास्ता दो दंड चौड़ा होना चाहिये। रथों के लिए पाँच अरितन (ढाई गज) और पशुओं के चलने का रास्ता दो गज चौड़ा होना चाहिये। मनुष्य तथा भेड़-बकरी आदि छोटे पशुओं के लिए एक गज चौड़ा रास्ता होना चाहिए।
- (३) नगर के सुदृढ़ भूमिभाग में राजभवनों का निर्माण कराना चाहिए; साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह भूमि चारों वर्णों की आजीविका के लिए

पूर्वोत्तरं भागमाचार्यपुरोहितेज्यातोयस्थानं मिन्त्रणश्चावसेयुः। पूर्वदक्षिणं भागं महानसं हस्तिशाला कोष्ठागारं च। ततः पर गन्धमाल्यधान्यरस-पण्याः प्रधानकारवः क्षत्रियाश्च पूर्वा दिशमधिवसेयुः। दक्षिणपूर्वं भागं भाण्डागारमक्षपटलं कर्मनिषद्याश्च। दक्षिणपश्चिमं भागं कुप्यगृहमायुधागारं च। ततः परं नगरधान्यव्यावहारिककार्मान्तिकबलाध्यक्षाः पक्वान्तस्त्रात्तां चरातं परं नगरधान्यव्यावहारिककार्मान्तिकबलाध्यक्षाः पक्वान्तस्त्रात्तां सप्यातं वश्याश्च दक्षिणां दिशमधिवसेयुः। पश्चिमदक्षिणं भागं खरोष्ट्रगुप्तिस्थानं कर्मगृहं च। पश्चिमोत्तरं भागं यानरथशालाः। ततः परं ऊर्णासूत्रवेणुचर्मवर्मशस्त्रावरणकारवः शूद्राश्च पश्चिमां दिशमधिवसेयुः। उत्तरपश्चिमं भागं पण्यभैषज्यगृहम्, उत्तरपूर्वं भागं कोशो गवाश्वं च। ततः परं नगरराजदेवतालोहमणिकारवो ब्राह्मणान्श्चोत्तरां दिशमधिवसेयुः। वास्तुच्छिद्वानुलासेषु श्रेणीप्रवहणिकनिकाया आवसेयुः।

उपयोगी हो । गृह-भूमि के बीच से उत्तर की ओर नवें हिस्से में, निशांत-प्रणिधि प्रकरण में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार, अंतःपुर का निर्माण कराना चाहिये, जिसका द्वार पूरव या पश्चिम की ओर हो। अन्तःपुर के पूर्वोत्तर भाग में आचार्य, पुरोहित के भवन, यज्ञशाला, जलाशय और मंत्रियों के भवन बनवाये जाँय। अन्तःपुर के पूर्व-दक्षिण भाग में महानस ( रसोईघर ), हस्तिशाला और कोष्ठागार ( भंडार ) हों। उसके आगे पूरव दिशा में इत्र, तेल, पुष्पहार, अन्न, घी, तेल की दुकानें और प्रधान कारीगरों एवं क्षत्रियों के निवासस्थान होने चाहिए। दक्षिण-पूरब में भांडागार, राजकीय पदार्थों के आय-व्यय का स्थान और सोने-चाँदी की दुकानें होनी चाहिए। इसी प्रकार दक्षिण-पश्चिम दिशा में शस्त्रागार तथा सोने-चाँदी के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को रखने का स्थान होना चाहिये। उससे आगे, दक्षिण दिशा में नगराध्यक्ष, धान्याध्यक्ष, व्यापाराध्यक्ष, खदानों तथा कारखानों के निरीक्षक, सेनाध्यक्ष, भोज-नालय, शराब एवं मांस की दुकानें, वेश्या, नट और वैश्य आदि के निवासस्थान होने चाहिए। पश्चिम-दक्षिण भाग में ऊँटों एवं गधों के गुप्ति-स्थान (तबेले) तथा उनके व्यापार के लिए एक अस्थायी घर बनवाया जाय। पश्चिम-उत्तर की ओर रथ तथा पालकी आदि सवारियों को रखने के स्थान होने चाहिए। उसके आगे, पश्चिम दिशा में ही ऊन, सूत, बाँस और चमड़े का कार्य करने वाले, हथियार और उनके म्यान बनवाने वाले और शूद्र लोगों को वसाया जाना चाहिए। उत्तर-पश्चिम में राजकीय पदार्थों को बेचने-खरीदने का वाजार और औषधालय होने चाहिए। उत्तर-पूरब में कोषगृह और गाय, वैल तथा घोड़ों के स्थान बनवाने चाहिए। उसके आगे, उत्तर दिशा की ओर नगरदेवता, कुलदेवता, लुहार, मनिहार और ब्राह्मणों के स्थान

- (१) अपराजिताप्रतिहतजयन्तवैजयन्तकोष्ठकान् शिववैश्रवणाश्विश्री-मिंदरागृहं च पुरमध्ये कारयेत्। कोष्ठकालयेषु यथोद्देशं वास्तुदेवताः स्थापयेत्। ब्राह्मैन्द्रयाम्यसैनापत्यानि द्वाराणि। बहिः परिखायाः धनुश्श-तावकृष्टाश्चैत्यपुण्यस्थानवनसेतुबन्धाः कार्याः, यथादिशं च दिग्देवताः।
- (२) उत्तरः पूर्वो वा श्मशानवाटः, दक्षिणेन वर्णोत्तमानाम् । तस्या-तिक्रमे पूर्वः साहसदण्डः ।
  - (३) पाषण्डचण्डालानां श्मशानान्ते वासः।
- (४) कर्मान्तक्षेत्रवशेन वा कुटुम्बिनां सीमानं स्थापयेत्। तेषु पुष्प-फलवाटषण्डकेदारान्यान्यपण्यनिचयांश्चानुज्ञाताः कुर्युः, दशकुलीवाटं कूप-स्थानम् । सर्वस्नेहधान्यक्षारलवणभैषज्यशुष्कशाकयवसवल्लूरतृणकाष्ठ-

बनवाये जायँ। नगर के ओर-छोर जहाँ खाली जगह छूटी है, धोबी, दर्जी, जुलाहे और विदेशी व्यापारियों को बसाया जाय।

- (१) दुर्गा, विष्णु, जयंत, इन्द्र, शिव, वरुण, अश्विनीकुमार, लक्ष्मी और मिंदरा, इन देवताओं की स्थापना नगर के बीच में करनी चाहिये। कोष्ठागार आदि में भी कुलदेवता या नगरदेवता की स्थापना करनी चाहिये। प्रत्येक दिशा के मुख्य द्वार पर उसके अधिष्ठाता देवता की स्थापना की जाय। उत्तर का देवता ब्रह्मा, पूर्व का इन्द्र, दक्षिण का यम और पश्चिम का सेनापित (कुमार) होता है। नगर की परिखा से बाहर दो-सौ गज को दूरी पर कैत्य, पुण्यस्थान, उपवन और सेतुबंध आदि स्थानों की रचना और यथास्थान दिग्देवताओं की भी स्थापना की जाय।
- (२) नगर के उत्तर या पूरब में श्मशान होना चाहिए। दक्षिण दिशा में छोटी जाति वाले लोगों का श्मशान होना चाहिए। जो भी इस नियम का उल्लंघन करे उसे प्रथम साहस-दण्ड दिया जाय।
- (३) कापालिकों और चाण्डालों का निवासस्थान श्मशानों के ही समीप बनवाया जाय।
- (४) नगर में बसने वाले परिवारों को उनके अध्यवसाय तथा उनके योग्य भूमि की गुञ्जायण देखकर ही, बसाया जाय। उन खेतों में फूल, फल, साग-सब्जी, कमल आदि की क्यारियाँ बनाई जायँ। राजा तथा राजपुरुषों की आज्ञा प्राप्त कर उनमें अनाज तथा विक्रय योग्य वस्तुएँ पैदा की जायँ। दशकुलीबाट (बीस हलों से जोती जाने योग्य भूमि) के बीच सिचाई के लिए एक कुआँ होना चाहिए। घी, तेल, इत्र, क्षार, नमक, दवा, सूखे साक, भूसा, सूखा मांस, घास, लकड़ी, लोहा, चमड़ा, कोयला, ताँत, विष, सींग, बाँस, छाल, चन्दन या देवदाह की लकड़ी, हिथ-यार, कवच और पत्थर, इन सभी वस्तुओं को दुर्ग के अन्दर इतनी तादात में जमा

लोहचर्माङ्गारस्नायुविषविषाणवेणुवल्कलसारदारुप्रहरणावर्णाश्मनिचयान-नेकवर्षोपभोगसहान् कारयेत् । नवेनानवं शोधयेत् ।

- (१) हस्त्यश्वरथपादातमनेकमुख्यमवस्थापयत् । अनेकमुख्यं हि परस्परभयात् परोपजापं नोपैतीति ।
  - (२) एतेनान्तपालदुर्गसंस्कारा व्याख्याताः।
  - (३) न च वाहिरिकान्कुर्यात्पुरराष्ट्रोपघातकान्। क्षिपेज्जनपदस्यान्ते सर्वान्वादापयेत्करान्।।

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे दुर्गनिवेशश्चतुर्थोऽध्यायः; आदितश्चतुर्विशः ॥

--: o :--

होना चाहिये कि कई वर्षों तक उपयोग में लाने के लिए वे पर्याप्त हों। उनमें पुरानी वस्तु की जगह नई वस्तु रख देनी चाहिए।

- (१) हाथी, घोड़े, रथ और पैंदल इन चारों प्रकार की सेनाओं को अनेक सुयोग्य सेनाध्यक्षों के संरक्षण में रखा जाना चाहिए। क्योंकि अनेक सेनाध्यक्षों की नियुक्ति से पहिला लाभ तो यह है कि पारस्परिक भय के कारण वे शत्रु में जाकर नहीं मिल पाते और दूसरा लाभ यह है कि एक अध्यक्ष के फूट जाने पर दूसरा अध्यक्ष उसका कार्य सम्भाल सकता है।
- (२) इन नगरदुर्गों के निर्माण के नियमों के अनुसार ही जनपद की सीमा के दुर्गों और उनके प्रबन्ध का विधान समभ लेना चाहिये।
- (३) राजा को चाहिए कि वह नगर में ऐसे लोगों को न बसने दे, जिनके कारण राष्ट्र तथा नगर का नैतिक, धार्मिक एवं राष्ट्रीय स्तर गिरता हो। यदि इनको बसाना ही हो तो सीमा-प्रान्त में बसाया जाय और उनसे राज्यकर वसूल किया जाय।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में चौथा अध्याय समाप्त ।

- (१) सन्निधाता कोशगृहं पण्यगृहं कोष्ठागारं कुप्यगृहमायुधागारं बन्धनागारं च कारयेत् ।
- (२) चतुरश्रां वापीमनुदकोपस्नेहां खानियत्वा पृथुशिलाभिरुभयतः पार्श्वं मूलं च प्रचित्य सारदारुपञ्जरं भूमिसमित्रतलमनेकिवधानं कुट्टिम-देशस्थानतलमेकद्वारं यन्त्रयुक्तसोपानं देवतापिधानं भूमिगृहं कारयेत्। तस्योपर्युभयतोनिषधं सप्रग्रीवमैष्टकं भाण्डवाहिनीपरिक्षिप्तं कोशगृहं कारयेत्, प्रासादं वा। जनपदान्ते ध्रुवनिधिमापदर्थमभित्यक्तैः पुरुषैः कारयेत्।
  - (३) पक्वेष्टकास्तम्भं चतुःशालमेकद्वारमनेकस्थानतलं विवृतस्तम्भा-

### कोषगृह का निर्माण और कोषाध्यक्ष के कर्त्तव्य

- (१) सिन्नधाता (कोषाध्यक्ष) को चाहिए कि वह कोषगृह, पण्यगृह (राज-कीय विक्रेय वस्तुओं का स्थान), कोष्ठागार (भाण्डारगृह), कुप्यगृह (अन्नागार), शस्त्रागार और कारागार का निर्माण करवाये।
- (२) सीलरहित स्थान में बावड़ी के समान एक चौरस गढ़ा खुदवाकर चारों ओर से उसकी दीवारों और उसके फर्श को मोटी मजबूत शिलाओं से चुनवाना चाहिए। उसके बीच में मजबूत लकड़ियों से बने हुए पिजरे के समान अनेक कोठिरियाँ हों; उसमें तीन मंजिलें हों; तीनों मंजिलों में बढ़िया दरवाजे तथा सुन्दर फर्श हों; ऊपर-नीचे चढ़ने-उतरने के लिए उसमें लिफ्ट लगा हो, उसके दरवाजों पर देवताओं की मूर्तियाँ अंकित हों, इस प्रकार का एक भूमिगृह (तहखाना, अण्डर-ग्राउण्ड) बनवाना चाहिए। उस भूमिगृह के ऊपर एक कोषगृह (खजाना) बनवाना चाहिए, उस पर भीतर-बाहर से बन्द की जाने वाली अर्गलाएँ हों, एक बरामदा हो, पक्की ईंटों से उसको बनाया गया हो, एवं वह चारों ओर अनेक पदार्थों से भरे हुए मकानों से घिरा हो। जनपद के मध्यभाग में प्राणदण्ड पाये पुरुषों के द्वारा, आपित्त में काम आने वाला एक ध्रुविनिधि (गुप्त खजाना) बनवाना चाहिए।

## पण्यगृह और गोष्ठागार

(३) पक्की ईटों से चुना हुआ, चार भवनों से परिवृत, एक दरवाजे वाला,

पसारमुभयतः पण्यगृहं, कोष्ठागारं च, दीर्घबहुलशालं कक्ष्यावृतकुडच-मन्तः कुप्यगृहं, तदेव भूमिगृहयुक्तमायुधागारं, पृथग् ।

- (१) धर्मस्थीयं महामात्रीयं विभक्तस्त्रीपुरुषस्थानमपसारतः सुगुप्त-कक्ष्यं बन्धनागारं कारयत् ।
- (२) सर्वेषां शालाखातोदपानवच्च स्नानगृहाग्निविषत्राणमार्जार-नकुलारक्षाः स्वदैवपूजनयुक्ताः कारयेत् ।
  - (३) कोष्ठागारे वर्षमानमरितनमुखं कुण्डं स्थापयेत्।
  - (४) तज्जातकरणाधिष्ठितः पुराणं नवं च रत्नं सारं फल्गु कुप्य वा

अनेक कक्षों एवं मंजिलों से युक्त और चारों ओर खुले हुए खम्भों वाले चबूतरे से चिरा हुआ पण्यगृह (विक्रेय वस्तुओं को रखने का घर) तथा कोष्ठागार (कोठार) बनवाना चाहिए।

## कुप्यगृह और शस्त्रागार

अनेक लम्बे दालानों से युक्त, चारों ओर अनेक कोठरियों से घिरी हुई दीवालों वाला, भीतर की ओर कुप्यगृह बनवाना चाहिए। उसी में एक तहखाना बनवाकर शस्त्रागार बनवाया जाय।

### कारागृह

- (१) धर्मस्य (न्यायाधीश) और महायाम (सिन्नधाता, समाहर्त्ता आदि) से सजा पाये हुए लोगों को कारागृह में रखना चाहिए। कारागृह में स्त्री-पुरुषों के लिए अलग-अलग स्थान होने चाहिए। उसके बहिर्मागं तथा चारों ओर की अच्छी तरह रक्षा होनी चाहिए।
- (२) उक्त सभी कोशगृह आदि स्थानों में शाला, परिखा और कूओं की तरह स्नानागार भी बनवाने चाहिए। अग्नि और विष से भी उनकी रक्षा की जानी चाहिए। विष की रक्षा के लिए बिल्ली और नेवला आदि को पालना चाहिए। इन स्थानों की भलीभांति रक्षा की जानी चाहिए। उनके अधिष्ठित देवताओं जैसे, कोष-गृह का कुबेर, पर्ण्यगृह तथा कोष्ठागार की श्री, कुप्यगृह का विश्वकर्मा, शस्त्रागार का यम और बन्दीगृह का वरुण आदि की पूजा करवानी चाहिए।
- (३) वर्षाजल को मापने के लिए कोष्ठागार में एक ऐसा कुण्ड बनवाया जाना चाहिए जिसके मुँह का घेरा एक अरितन (चौवीस अंगुल) हो।
- (४) कोष्ठागाराध्यक्ष, प्रत्येक वस्तु के विशेषज्ञों की सहायता से नये और पुराने का भेद समभकर रत्न, चन्दन, वस्त्र, लकड़ी, चमड़ा, बाँस आदि उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करे। यदि कोई व्यक्ति असली रत्न की जगह नकली रत्न दे और

प्रतिगृह्णीयात् । तत्र रत्नोपधावुत्तमो दण्डः कर्तुः कारियतुश्च, सारोपधौ मध्यमः, फल्गुकुप्योपधौ तच्च तावच्च दण्डः।

- (१) रूपदर्शकविशुद्धं हिरण्यं प्रतिगृह्णीयाद्, अशुद्धं छेदयेत् । आहर्तुः पूर्वः साहसदण्डः।
- (२) शुद्धं पूर्णमिभनवं च धान्यं प्रतिगृह्णीयात् । विपर्यये मूलद्विगुणो
  - (३) तेन पण्यं कुप्यमायुधं च व्याख्यातम्।
- (४) सर्वाधिकरणेषु युक्तोपयुक्ततत्पुरुषाणां पणद्विपणचतुष्पणाः, परमपहारेषु पूर्वमध्यमोत्तमवधा दण्डाः।
- (४) कोशाधिष्ठितस्य कोशावच्छेदे घातः। तद्वैयावृत्यकाराणामर्ध-दण्डः । परिभाषणमविज्ञाते । चोराणामभिप्रधर्षणे चित्रो घातः ।

छल से असली रत्न का अपहरण कर ले जाय तो अपहरण करने वाले और कराने वाले, दोनों को उत्तम साहसदंड दिया जाय। चन्दन आदि वस्तुओं में कपट करने पर मध्यम साहसदंड दिया जाना चाहिए। वस्त्र, लकड़ी और चमड़ा जैसे पदार्थों में छल करने वाले व्यक्ति से वैसी ही दूसरी वस्तु ले ली जाय या उसका मूल्य ले लिया जाय और उतना ही उससे दण्डरूप में वसूल कर लिया जाय।

- (१) सिक्कों के पारखी पुरुषों द्वारा स्वर्णमुद्रा का संग्रह किया जाना चाहिए। सिक्कों में से जो नकली मालूम हो उसको तत्काल ही काट दिया जाय, जिससे उसको व्यवहार में न लाया जा सके। नकली सिक्कों को लाने वाले पुरुष भी प्रथम साहस-दण्ड के अपराधी हैं।
- (२) धान्याधिकारी पुरुष को चाहिए कि वह शुद्ध, पूरा तथा नया अन्न ले। यदि वह ऐसा न करे तो उससे दुगुना दण्ड वसूल किया जाय।
- (३) इसी प्रकार पण्य, कुप्य और आयुध के सम्बन्ध में भी नियम समभने चाहिए।
- (४) प्रत्येक अधिकारी पुरुष को, उसके सहकारियों को तथा उन दोनों के बीच काम करने वाले पुरुषों को, पहली बार किसी वस्तु का अपहरण करने पर क्रमशः एक पण, दो पण और चार पण का दण्ड दिया जाना चाहिए। यदि वे फिर भी अपहरण करें तो क्रमानुसार उन्हें प्रथम साहस, मध्यम साहस और उत्तम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए । इस पर भी वे न मानें तो उन्हें प्राणदण्ड दिया जाय ।
- (५) कोषाध्यक्ष यदि सुरंग आदि उपाय से कोष का अपहरण करे तो उसे प्राणदण्ड दिया जाय । इसमें अधीनस्थ लोगों को उसका आधा दण्ड दिया जाय । यदि कोष का अपहरण करने में अधीनस्थ लोगों का हुएथ न हो तो उन्हें दण्ड न

- (१) तस्मादाप्तपुरुषाधिष्ठितः सन्निधाता निचयावनुतिष्ठेत् ।
- (२) बाह्यमाभ्यन्तरं चायं विद्याद्वर्षशतादिप । यथा पृष्टो न सज्येत व्ययशेषं च दर्शयेत् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे सन्निधातृनिचयकर्म पञ्चमोऽध्यायः, आदितः पञ्चविषाः ॥

--: o :---

दिया जाय । केवल उनकी निंदा तथा उपहास कर उनको दुत्कारा जाय । यदि चोर सेंघ लगाकर चोरी करें तो उन्हें चित्रबंध का दण्ड (कष्टकर प्राणदण्ड ) दिया जाय ।

- (१) इसलिए कोषाध्यक्ष को चाहिए कि विश्वासी पुरुषों के सहयोग से ही वह धन-संग्रह आदि का कार्य करे।
- (२) कोषाध्यक्ष को चाहिए कि वह जनपद तथा नगर से होने वाली आय को अच्छी तरह से जाने। इस सम्बन्ध में उसे इतनी जानकारी होनी चाहिए कि यदि उससे सौ वर्ष पीछे की आय का लेखा-जोखा पूछा जाय तो तत्काल ही वह उसकी समुचित जानकारी दे सके। बचे हुए धन को वह सदा कोष में दिखाता रहे।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में सिन्नधातृनिचयकर्म नामक पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।

--: o :---

# समाहर्तृसमुदयप्रस्थापनम्

- (१) समाहर्ता दुर्गं राष्ट्रं खिंन सेतुं वनं व्रजं विणक्पथं चावेक्षेत ।
- (२) शुल्कं दण्डः पौतवं नागरिको लक्षणाध्यक्षो मुद्राध्यक्षः सुरा सूना सूत्रं तैलं घृतं क्षारः सौर्वाणकः पण्यसंस्था वेश्या द्यूतं वास्तुकं कारुशिल्पिगणो देवताध्यक्षो द्वारवाहिरिकादेयं च दुर्गम् ।
- (३) सीता भागो बलिः करो वणिक् नदीपालस्तरो नावः पट्टनं विवीतं वर्तनी रज्जूश्चोररज्जूश्च राष्ट्रम् ।
- (४) सुवर्णरजतवज्रमणिमुक्ता-प्रवालशङ्ख-लोहलवणभूमि-प्रस्तररस-धातवः खनिः।

# समाहर्त्ता का कर-संग्रह कार्य

- (१) समाहर्त्ता (कलक्टर जनरल) को चाहिये कि वह १. दुर्ग, २. राष्ट्र, ३. खिन, ४. सेतु, ५. वन, ६. ब्रज और ७. व्यापार सम्बन्धी कार्यों का निरी-क्षण करे।
- (२) दुर्ग: शुल्क (चुङ्गी), दण्ड (जुर्माना), पौतव (तराजू-वाट), नगरा-ध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष (पटवारी, कानूनगो, अमीन), मुद्राध्यक्ष, सुराध्यक्ष (आबकारी अधिकारी), सूनाध्यक्ष (फाँसी देने वाला), सूत्राध्यक्ष, तेल-घी आदि का विक्रेता, सुवर्णाध्यक्ष, दुकान, वेश्या, द्यूत, वास्तूक (शिल्पी), बढ़ई, लुहार, सुनार, मन्दिरों के निरीक्षक, द्वारपाल और नट-नर्तक आदि से लिया जाने वाला धन दुर्ग कहलाता है।
- (३) राष्ट्र: सीता ( खेती ), भाग ( धान्य का षष्ठांश ), बिल (उपहार ), कर (फल, वृक्ष आदि को टैक्स ), विणक् ( व्यापारकर ), नदीपालस्तर (नदी पार होने का टैक्स ), नाव का कर, पट्टन ( कस्बों की आय ), विवीत ( चरागाहों की आय ), वर्तनी ( मार्गकर ), रज्जू ( भूमि निरीक्षकों द्वारा प्राप्तव्य धन ) और चोर रज्जू ( चोरों को पकड़ने के लिये ग्रामवासियों से मिला धन ) आदि आय के साधन राष्ट्र नाम से कहे जाते हैं।
- (४) खिन: सोना, चाँदी, हीरा, मणि, मोती, मूँगा, शंख, लोहा, लवण, भूमि, पत्थर और खिनज पदार्थ खिन कहे जाते हैं।

- (१) पुष्पफलवाटषण्डकेदारमूलवापाः सेतुः।
- (२) पशुमृगद्रव्यहस्तिवनपरिग्रहो वनम्।
- (३) गोमहिषमजाविकं खरोष्ट्रमश्वाश्वतराश्च व्रजः।
- (४) स्थलपथो वारिपथश्च वणिवपथः।
- (प्र) इत्यायशरीरम् । मूलं भागो व्याजी परिघः क्लप्तं रूपिकमत्यय-श्चायमुखम् ।
- (६) देविपतृपूजादानार्थं स्वस्तिवाचनमन्तःपुरं महानसं दूतप्रावितमं कोष्ठागारमायुधागारं पण्यगृहं कुप्यगृहं कर्मान्तो विष्टिः पत्त्यश्वरथिद्वप-पिरग्रहो गोमण्डलं पशुमृगपिक्षव्यालवाटाः काष्ठतृणवाटश्चेति व्यय-शरीरम्।
- (७) राजवर्षं मासः पक्षो दिवसश्च व्युष्टम् । वर्षाहेमन्तग्रीष्माणां तृतीयसप्तमा दिवसोनाः पक्षाः, शेषाः पूर्णाः । पृथगिधमासक इति कालः ।
- (१) सेतु: फूल, फल, केला, सुपारी, अन्न के खेत, अदरख और हल्दी के खेत इन सबको सेतु कहा जाता है।
- (२) वन: हरिण आदि पशु, लकड़ी आदि द्रव्य और हाथियों के जंगल को वन कहा जाता है।
- (३) ब्रज: गाय, भैंस, बकरी, भेड़, गधा, ऊँट, घोड़ा, खच्चर आदि जानवर व्रज नाम से कहे जाते हैं, क्योंकि वे अपने गोष्ठ (व्रज) में रहते हैं।
- (४) विणक्पथ: स्थलमार्ग और जलमार्ग, व्यापार के इन दो मार्गों को विणक्पथ कहा जाता है।
- (५) ये सभी आमदनी के साधन हैं। इनके अतिरिक्त मूल (अनाज, साग, सब्जी आदि को बेचकर एकत्र किया गया धन), भाग (पैदावार का षष्ठांश ), व्याजी (कपटी व्यापारियों से दण्ड रूप में वसूल किया गया धन), परिघ (लावा-रिस का धन), क्छप्त (नियत कर), रूपिक (नमककर), अत्यय (जुरमाने का धन), आदि भी आमदनी के साधन हैं।
- (६) देवपूजा, पितृपूजा, दान, स्वस्तिवाचन आदि धार्मिक कृत्य, अन्तःपुर, रसोईघर, दूत प्रेषण, कोष्ठागार, शस्त्रागार, पण्यगृह, कृष्यगृह का व्यय कर्मान्त (कृषि, व्यापार), विष्टि (वेगारी का व्यय), पैदल, हाथी, घोड़ा तथा रथ आदि चारों प्रकार के सेना-संग्रह का व्यय, गाय, भैंस, वकरी आदि उपयोगी पशुओं का व्यय, हिरण, पक्षी तथा अन्य हिंसक जंगली जानवरों की रक्षा के लिए किया गया व्यय और स्थान, लकड़ी, घास आदि के जंगलों की सुरक्षा के लिए किया गया व्यय, ये सभी व्यय के स्थान कहलाते हैं।
  - (७) राजा के राज्याभिषेक के बाद, उसके प्रत्येक कार्य में 'व्युष्ट' नाम से कहे

- (१) करणीयं सिद्धं शेषमायव्ययौ नीवी च।
- (२) संस्थानं प्रचारः शरीरावस्थापनमादानं सर्वसमुदयपिण्डः सञ्जातमेतत्करणीयम् ।
- (३) कोशापितं राजहरः पुरव्ययश्च प्रविष्टं, परमसंवत्सरानुवृत्तं शासनमुक्तं मुखाज्ञप्तं चापातनीयम्, एतत्सिद्धम्।
- (४) सिद्धिप्रकर्मयोगः दण्डशेषमाहरणीयं, बलात्कृतप्रतिस्तब्धमव-सृष्टं च प्रशोध्यम्, ऐतच्छेषमसारमल्पसारं च।
- (५) वर्तमानः पर्युषितोऽन्यजातश्चायः । दिवसानुवृत्तो वर्तमानः। परमसांवत्सरिकः परप्रचारसंक्रान्तो वा पर्युषितः। नष्टप्रस्मृतमायुक्त-दण्डः पार्श्वं पारिहीणिकमौपायनिकं डमरगतकस्वमपुत्रकं निधिश्चान्य-जातः । विक्षेपव्याधितान्तरारम्भशेषश्च व्ययप्रत्यायः । विऋये पण्यानामर्घ-वृद्धिरुपजा मानोन्मानविशेषो व्याजी ऋयसङ्घर्षे वा वृद्धिरित्यायः।

जाने वाले वर्ष, मास, पक्ष और दिन इन चारों बातों का उल्लेख होना चाहिये, राजवर्ष के तीन विभाग हैं: १. वर्षा २. हेमन्त और ३. ग्रीष्म, इन तीनों विभागों में प्रत्येक के आठ-आठ पक्ष होते हैं, प्रत्येक पक्ष पन्द्रह दिन का होता है, प्रत्येक ऋतु के तीसरे तथा सातवें पक्ष में एक-एक दिन कम माना जाय, शेष छहों पक्ष पन्द्रह-पन्द्रह दिन के माने जाँय, इसके अतिरिक्त एक अधिमास ( मलमास ) भी माना जाय, यही काल-विभाजन राजकीय कार्यों में प्रयुक्त किया जाना चाहिये।

- (१) समाहर्त्ता को चाहिये कि वह करणीय, सिद्ध, शेष, आय, व्यय तथा नीवी आदि कार्यों को उचित रीति से सम्पन्न करे।
- (२) करणीय ६ प्रकार का होता है १. संस्थान २. प्रचार ३. शरीरावस्थान ४. आदान ५. सर्वसमुदयपिण्ड और ६. संजात।
- (३) सिद्ध भी ६ प्रकार का होता है १. कोशापित २. राजहार ३. पुरव्यय ४. परसंवत्सरानुवृत्त ५. शासनमुक्त और ६. मुखाज्ञप्त।
- (४) शेष के भी ६ भेद हैं १. सिद्धप्रकर्मयोग ३. दण्डशेष ३. बलात्कृत प्रति-स्तब्ध ४. अवसृष्ट ५. असार और ६. अल्पसार।
- (५) आय तीन प्रकार की है १. वर्तमान २. पर्युषित और ३. अन्यजात। प्रतिदिन की आमदनी को 'वर्तमान' आय कहा जाता है, पिछले वर्ष का बकाया अथवा शत्रुदेश से प्राप्त धन 'पर्यु षित' आय है, भूले हुए धन की स्मृति, अपराध-स्वरूप प्राप्त धन, कर के अतिरिक्त अन्य उपायों या प्रभुत्व से प्राप्त धन, कांजी-हाउस से प्राप्त धन, भेंटस्वरूप प्राप्त धन, शत्रुसेना से अपहृत धन और लावारिस का धन 'अन्यजात' आय कहलाती है। इसके अतिरिक्त सैनिक खर्च से बचा हुआ धन, स्वास्थ्य-विभाग के व्यय से बचा हुआ धन और इमारतों के बनवाने से बचा

- (१) नित्यो नित्योत्पादिको लाभो लाभोत्पादिक इति व्ययः । दिव-सानुवृत्तो नित्यः । पक्षमाससंवत्सरलाभो लाभः । तयोरुत्पन्नो नित्योत्पा-दिको लाभोत्पादिक इति ।
  - (२) व्ययसञ्जातादायव्ययविशुद्धा नीवी प्राप्ता चानुवृत्ता चेति ।
  - (३) एवं कुर्यात्समुदयं वृद्धि चायस्य दर्शयेत्। ह्रासं व्ययस्य च प्राज्ञः साधयेच्च विपर्ययम् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे समाहर्तृसमुदयप्रस्थापनं षष्ठोऽध्यायः, आदितः षड्विशः ॥

—: o :—

हुआ धन 'व्ययप्रत्याय' कहलाता है। यह भी एक प्रकार की आय है। बिक्री के समय वस्तुओं की कीमत बढ़ जाने से, निषिद्ध वस्तुओं के बेचने से, बाट-तराजू आदि की बेईमानी से तथा खरीदारों की प्रतिस्पर्धा से प्राप्त धन भी आमदनी का धन है।

- (१) व्यय चार प्रकार का होता है: १. नित्य २. नित्योत्पादिक ३. लाभ और ४. लाभोत्पादिक । प्रतिदिन के नियमित व्यय को 'नित्य' व्यय कहते हैं। पाक्षिक, मासिक तथा वार्षिक आय के लिए व्यय किया गया धन 'लाभ' कहलाता है। नियमित व्यय से अधिक खर्च हो जानेवाले धन को 'नित्योत्पादिक' तथा 'लाभोत्पादिक' कहा जाता है।
- (२) सब तरह के आय-व्यय का भली-भाँति हिसाब करके भी बचत रूप में निकलने वाला धन 'नीवी' कहलाता है, जो दो प्रकार का होता है १. प्राप्त और और २. अनुवृत । प्राप्त वह, जो खजाने में जमा हो और अनुवृत वह, जो खजाने में जमा किया जानेवाला हो।
- (३) समाहत्तां को चाहिए कि वह ऊपर निर्दिष्ट विधियों, साधनों एवं मार्गों से राजकीय धन का संग्रह करें और आय-व्यय में बचत-हानि का लेखा-जोखा ठीक रखें। यदि किसी अवस्था में भविष्य की विशेष आय की आशा में पहिले अधिक व्यय भी करना पड़े तो वैसा करके आय को बढ़ाये।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में समाहर्तृसमुदयप्रस्थापन नामक छठा अध्याय समाप्त ।

## अक्षपटले गाणनिक्याधिकारः

- (१) अक्षपटलमध्यक्षः प्राङ्मुखं वा विभक्तोपस्थानं निबन्धपुस्तक-स्थानं कारयेत्।
- (२) तत्राधिकरणानां संख्याप्रचारसञ्जाताग्रं, कर्मान्तानां द्रव्यप्रयोगे वृद्धिक्षयव्ययप्रयामव्याजीयोगस्थानवेतनविष्टिप्रमाणं, रत्नसारफल्गुकुप्या-नामर्घप्रतिवर्णकप्रतिमानमानोन्मानभाण्डं, देशग्रामजातिकुलसङ्घानां धर्म-व्यवहारचारित्रसंस्थानं, राजोपजीविनां प्रग्रहप्रदेशभोगपरिहारभक्तवेतन-लाभं, राजश्र पत्नीपुत्राणां रत्नभूमिलाभं निर्देशौत्पादिकप्रतीकारलाभं, मित्रामित्राणां च सन्धिविक्रमप्रदानादानं निबन्धपुस्तकस्थं कारयेत्।

#### अक्षपटल में गाणनिक के कार्यों का निरूपण

- (१) आय-व्यय का निरीक्षक (एकाउण्ट्स सुपरिन्टेण्डेण्ट), अक्षपटल (एका-उन्टेण्ट्स ऑफिस) का निर्माण करावे, उसका दरवाजा पूरव या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिये, उसमें लेखकों (क्लर्कों) के बैठने के लिए कक्ष और आय-व्यय की निबन्ध-पुस्तकों (एकाउण्ट बुक्स) को रखने के लिये नियमित व्यवस्था होनी चाहिये।
- (२) उसमें विभिन्न विभागों की नामावली, जनपद की पैदावार एवं उसकी आमदनी का विवरण, खान तथा कारखानों के आय-व्यय का हिसाब, कर्मचारियों की नियुक्ति, अन्न एवं सुवर्ण आदि का उपयोग, प्रयास (अनाज के गोदाम), व्याजी (कम तोलने के कारण व्यापारियों से दण्डरूप में हुई आमदनी), योग (अच्छे-बुरे द्रव्य की मिलावट), स्थान (गाँव), वेतन, विष्ट (बेगार), आदि का व्यौरा, रत्नसार एवं कुप्य आदि पदार्थों के मूल्य, उनका गुण, तौल, उनकी लम्बाई-चौड़ाई, ऊँचाई, एवं असली मूलधन का उल्लेख, देश, ग्राम, जाति, कुल सभा-सोसाइटियों के धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा परिस्थितियों का उल्लेख, राजकीय सहायता से जीवित रहनेवाले प्रग्रह (देवालय, मंत्री, पुरोहित का सम्मान), निवासस्थान, भेंट, परिहार (कर आदि का न लेना), एवं वेतन आदि का उल्लेख, महारानी तथा राजपुत्रों द्वारा रत्न एवं भूमि आदि की प्राप्ति का विवरण, राजा, महारानी तथा राजपुत्रों को नियमित रूप से दिये जानेवाले धन के अतिरिक्त दिया हुआ धन, उत्सवों तथा

- (१) ततः सर्वाधिकरणानां करणीयं सिद्धं शेषमायव्ययौ नीवीं उप-स्थानं प्रचारचरित्रसंस्थानं च निबन्धेन प्रयच्छेत् । उत्तममध्यमावरेषु च कर्मसु तज्जातिकमध्यक्षं कुर्यात् । सामुदायिकेष्ववक्तव्यक्तिकं यमुपहत्य न राजानुतप्येत् ।
- (२) सहग्राहिणः प्रतिभुवः कर्मोपजीविनः पुत्रा भ्रातरो भार्या दुहि-तरो भृत्याश्चास्य कर्मच्छेदं वहेयुः।
- (३) त्रिशतं चतुःपश्चाशच्चाहोरात्राणां कर्मसंवत्सरः । तमाषाढीपर्य-वसानमूनं पूर्णं वा दद्यात् । करणाधिष्ठितमधिमासकं कुर्यात् । अपसर्पा-धिष्ठितं च प्रचारम् । प्रचारचरित्रसंस्थानान्यनुपलभमानो हि प्रकृतः समुदयमज्ञानेन परिहापयति । उत्थानक्लेशासहत्वादालस्येन, शब्दादिष्टिव-

स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधारों से प्राप्त धन का उल्लेख और मित्र राजाओं तथा शत्रु राजाओं के साथ संधि-विग्रह आदि के निमित्त प्राप्त हुआ अथवा खर्च हुए धन का विवरण आदि सभी ऐसे विषय हैं जिनका उल्लेख निबन्धपुस्तक (एकाउण्ट बुक्स) में किया जाना चाहिये।

- (१) इसके बाद सभी उत्पत्ति-केन्द्रों एवं विभागों के लिए किए जानेवाले, किए गए तथा बचे हुए आय, व्यय, नीवी, कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, प्रचार, चित्र और संस्थान आदि सब बातों को रिजस्टर में दर्ज करके राजा को दे देना चाहिए। उत्तम, मध्यम और निकृष्ट जैसे भी कार्य हों उनके अनुसार ही उनके अध्यक्ष नियुक्त किये जाने चाहिए। एक ही कार्य को करनेवाले अनेक व्यक्तियों में उसी व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए जो निपुण, गुणी, यशस्वी हो और जिसे दण्ड देने के प्रश्चात् राजा को प्रश्चात्ताप न करना पड़े।
- (२) यदि कोई अध्यक्ष राजकीय धन का गबन करके उसकी अदा करने में असमर्थ हो तो वह धन क्रमशः उसके हिस्सेदार, उसके जामिन, उसके अधीनस्थ कर्मचारी, उसके पुत्र एवं भाई, उसकी स्त्री एवं लड़की अथवा उसके नौकर अदा करें।
- (३) तीन-सौ-चौवन दिन-रात का एक कर्मंसंवत्सर होता है। उसकी समाध्ति आषाढ़ी पूर्णिमा को समभनी चाहिए। इसी वर्ष-गणना के हिसाब से प्रत्येक अध्यक्ष का वेतन दिया जाना चाहिए। यदि अध्यक्ष की नियुक्ति वर्ष के मध्य में हुई है तो उसको कम वेतन और यदि उसने पूरे वर्ष कार्य किया है तो उसे पूरा वेतन दिया जाना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी के कार्य का व्यौरा उपस्थिति रजिस्टर से देखना चाहिए। अध्यक्ष को चाहिए कि वह जनपद के समस्त कार्यालयों की कार्य-व्यवस्था का ज्ञान गुप्तचरों से प्राप्त करे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो अपनी अज्ञानता के

न्द्रियार्थेषु प्रमादेन, संक्रोशाधर्मानर्थभीरुभयेन, कार्याथिष्वनुग्रहबुद्धिः कामेन हिंसाबुद्धिः कोपेन, विद्याद्रव्यवल्लभापाश्रयाद् दर्पेण, तुलामानतर्क-गणिकान्तरोपधानात् लोभेन ।

- (१) तेषामानुपूर्व्या यावानर्थोपघातः तावानेकोत्तरो दण्ड मानवाः । सर्वत्राष्टगुण इति पाराशराः । दशगुण इति बार्हस्पत्याः । विश-तिगुण इत्यौशनसाः । यथापराधमिति कौटिल्यः ।
- (२) गाणनिक्यान्याषाढीमागच्छेयुः । आगतानां समुद्रपुस्तभाण्डनीवी-कानामेकत्रासम्भाषावरोधं कारयेत्। आयव्ययनीवीनामग्राणि श्रुत्वा

कारण वह धनोत्पादन में हानिकर सिद्ध होता है। १. अज्ञान २. आलस्य ३. प्रमाद ४. काम ५. क्रोध ६. दर्प ७. लोभ, ये धनोत्पादन में विघ्न डालने वाले दोष हैं। अधिक परिश्रम से कतराने के कारण आलस्य के द्वारा, गाना-वजाना तथा स्त्रियों में आसक्त रहने के कारण प्रमाद के द्वारा, निन्दा, अधर्म तथा अनर्थ के कारण भय द्वारा, किसी कार्यार्थी पर अनुग्रह करने के कारण काम द्वारा, किसी क्रूरता के कारण क्रोध द्वारा, विद्या, धन एवं राजप्रिय होने के कारण दर्प द्वारा, और नाप-तौल तर्कना तथा हिसाब में गड़बड़ कर देने के कारण लोभ के द्वारा, कर्मचारी लोग आमदनी में बाधा डाल देते हैं।

- (१) आचार्य मनु के अनुयायी विद्वानों का कहना है कि 'जो कर्मचारी ऊपर निर्दिष्ट दोषों के वशीभूत होकर जितना अपराध करे उसको उसी क्रम से दण्ड दिया जाना चाहिये' अर्थात् यदि वह अज्ञान के कारण अपराध करता है तो उसे उतना ही दण्ड दिया जाना चाहिए जितने का कि उसने नुकसान किया है, यदि वह आलस्य के कारण नुकसान करता है तो दुगुना, प्रमाद के कारण नुकसान करता है तो तिगुना दण्ड दिया जाना चाहिए। आचार्य पराशर के मतानुयायियों का कहना है कि 'अपराध करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को अठगुना दण्ड देना चाहिये, क्योंकि सभी अपराध एक समान हैं। 'आचार्य बृहस्पति के अनुयायी विद्वानों का मत है कि 'सभी अपरा-धियों को दसग्ना दण्ड दिया जाना चाहिए।' शुकाचार्य के अनुयायी कहते हैं 'सबको बीसगुना दण्ड मिलना चाहिए।' किन्तु आचार्य कौटिल्य का कहना है जो जितना अपराध करे तदनुसार ही उसे दण्ड दिया जाना चाहिए।
- (२) सभी कार्यालयों के अध्यक्ष (विभिन्न जिलों के एकाउण्टेण्टस ) आषाढ़ के महीने में वर्ष की समाप्ति पर प्रधान कार्यालय में आकर हिसाब का मिलान करें। उन आये हुए लोगों को तब तक एक-दूसरे से बातचीत न करने दी जाय तथा मिलने न दिया जाय, जब तक कि उनके पास राजकीय मोहर लगे रजिस्टर तथा व्यय से बचा हुआ धन मौजूद हैं। सर्व प्रथम आय-व्यय को सुनकर उसके पास जो बचत

नीमीमवहारयेत् । यच्चाग्रादायस्यान्तरवर्णे नीव्या वर्धेत, व्ययस्य वा यत् परिहापयेत्, तदष्टगुणमध्यक्षं दापयेत् । विपर्यये तमेव प्रति स्यात् ।

- (१) यथाकालमनागतानामपुस्तनीवीकानां वा देयदशबन्धो दण्डः। कार्मिके चोपस्थिते कारणिकस्याप्रतिबध्नतः पूर्वः साहसदण्डः। विपर्यये कार्मिकस्य द्विगुणः।
- (२) प्रचारसमं महामात्राः समग्राः श्रावयेयुरविषममात्राः । पृथग्भूतो मिथ्यावादी चैषामुत्तमदण्डं दद्यात् ।
- (३) अकृताहोरूपहरं मासमाकाङ्क्षेत । मासादूर्ध्वं मासद्विशतोत्तरं दण्डं दद्यात् । अल्पशेषनीविकं पश्चरात्रमाकाङ्क्षेत ततः परम् ।

शेष हो उसे ले लिया जाय। अध्यक्ष की बताई हुई आय-राशि से यदि रजिस्टर का हिसाब अधिक निकले और उसी प्रकार बताए हुए व्यय की अपेक्षा रजिस्टर में उससे कम निकले तो अध्यक्ष पर, उसके द्वारा बताई गई कम-अधिक रकम का आठगुना जुर्माना किया जाय। यदि आमदनी से अधिक अथवा व्यय से कम रकम रजिस्टर में चढ़ी हो तो ऐसी दशा में अध्यक्ष को दण्ड न दिया जाय, वरन् आय-व्यय की जो कमी-बेसी हुई है वह उसी को दे दी जाय।

- (१) जो अध्यक्ष निश्चित समय में अपने रिजस्टर तथा शेष धन आदि को लेकर प्रधान कार्यालय में उपस्थित नहीं होता उसके हिसाब में जितना बाकी निकले उसका दसगुना जुर्माना उस पर किया जाना चाहिए। यदि प्रधान अध्यक्ष (एका-उंट्स सुपरिन्टेन्डेंट) निर्धारित समय पर क्षेत्रीय कार्यालयों में पहुँच जाय और वहाँ के विभागीय अध्यक्ष कार्यालय का हिसाब-किताब दिखाने में असमर्थ हों तो उन्हें प्रथम साहस-दण्ड दिया जाना चाहिये। इसके विपरीत यदि प्रधान अध्यक्ष निर्धारित समय पर न पहुँच पावे तो उसे दुगुना प्रथम साहस-दण्ड देना चाहिये।
- (२) राजा के महामात्र आदि प्रधान कर्मचारी आय-व्यय तथा नीवीसम्बन्धी सारी राजकीय व्यवस्थाएँ प्रजाजनों को समभायें-बुभायें। यदि उनमें से कोई भूठा प्रचार करे तो उसे उत्तम साहस-दण्ड दिया जाना चाहिये।
- (३) द्रव्य की वसूली करनेवाला राजकर्मचारी यदि निर्धारित समय पर द्रव्य-वसूली न कर सके तो उसे एक मास का और समय दिया जाय। यदि फिर भी वह द्रव्य संग्रह करके राजकोष में न पहुँचा सके तो उस पर प्रति मास के हिसाब से दो-सौ रुपया जुर्माना कर देना चाहिये। जिस अध्यक्ष के पास थोड़ा राजदेय धन बाकी हो, निर्धारित समय से केवल पाँच दिन तक उसकी प्रतीक्षा की जाय। तदनन्तर उसे भी दंडनीय समभा जाय।

- (१) कोशपूर्वमहोरूपहरं धर्मव्यवहारचरित्रसंस्थानसङ्कलनिर्वर्तना-नुमानचारप्रयोगरवेक्षेत ।
- (२) दिवसपञ्चरात्रपक्षमासचातुर्मास्यसंवत्सरंश्च प्रतिसमानयेत्। व्युष्टदेशकालमुखोत्पत्त्यनुवृत्तिप्रमाणदायकदापकनिबन्धकप्रतिग्राहकंश्चायं समानयेत्। व्युष्टदेशकालमुखलाभकारणदेययोगपरिमाणाज्ञापकोद्धारक-निधातृकप्रतिग्राहकंश्च व्ययं समानयेत्। व्युष्टदेशकालमुखानुवर्तनरूप-लक्षणपरिमाणनिक्षेपभाजनगोपायकंश्चनीवीं समानयेत्।
- (३) राजार्थे कारणिकस्याप्रतिबध्नतः प्रतिषेधयतो वाज्ञां निबन्धा-दायव्ययमन्यथा वापि कल्पयतः पूर्वः साहसदण्डः ।
- (१) कोषधन और कोषरजिस्टर लानेवाले अध्यक्ष की परीक्षा पहिले धर्म के द्वारा ली जाय, अर्थात् उसे देखा जाय कि वह धर्मात्मा है या दम्भी, फिर उसके व्यवहार को देखा जाय, तदनन्तर उसके आचार-विचार, उसकी पूर्वस्थिति, उसके कार्य एवं हिसाब-किताब, और अन्त में उसके कार्यों का पारस्परिक मिलान करके उसकी परीक्षा ली जाय, गुप्तचरों द्वारा भी उसके भेद जाने जाँय।
- (२) अध्यक्ष को चाहिये कि वह प्रतिदिन, प्रति पाँच दिन, प्रतिपक्ष, प्रतिमास, प्रति चार मास और प्रतिवर्ष के क्रम से राजकीय आय-व्यय एवं नीवी का लेखा-जोखा साफ-सुथरे ढंग में रखे । अर्थात् वर्षारंभ से, पहिले एक दिन का हिसाब, फिर एक साथ पाँच दिन का हिसाब, फिर एक साथ पन्द्रह दिन का हिसाब, फिर एक साथ एक मास का हिसाब, और अन्त में एक साथ पूरे एक वर्ष का हिसाब करके रखे। आय का लेखा निर्दोष और साफ रहे, एदतर्थ रजिस्टर में राजवर्ष (मास, पक्ष, दिन ), देश, काल, मुख (आयमुख, आयशरीर ), उत्पत्ति (आयवृद्धि ), अनुवृत्ति (स्थानान्तर) प्रमाण, कर देनेवाले का नाम, दिलानेवाले अधिकारी का नाम, लेखक का नाम और लेनेवाले का नाम, इस प्रकार के स्तंभ (खाने) बने होने चाहिए। व्यय का लेखा तैयार करने के लिए रजिस्टर में इस प्रकार के खाने होने चाहिए: व्युष्ट, देश, काल, मुख, लाभ (पक्ष, मास, वर्ष के क्रम से) व्यय का कारण, देय वस्तु का नाम, मिलावटी द्रव्य में अच्छाई-बुराई का उल्लेख, तौल, किसकी आज्ञा से व्यय किया गया, किसको दिया गया, भाण्डागारिक और लेनेवाले का पूरा विवरण । इसी प्रकार नीवी ( शेष धन ) का लेखा ; व्युष्ट, देश, काल, मुख, द्रव्य का स्वरूप, द्रव्य की विशेषता, तौल, जिस पात्र में द्रव्य रखा जाय और द्रव्य का संरक्षक, आदि विवरणों के आधार पर तैयार करना चाहिए।
- (३) यदि कारणिक (क्लर्क) अर्थलाभ को रजिस्टर में दर्ज नहीं करता है, राजकीय आज्ञा का उल्लंघन करना है, अथवा आय-व्यय के संबंध में विपरीत कल्प-नाऐं भी करता है तो उसको प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए।

- (१) क्रमावहीनमुत्क्रममविज्ञातं पुनरुक्तं वा वस्तुकमवलिखतो द्वादश-पणो दण्डः ।
- (२) नीवीमवलिखतो द्विगुणः, भक्षयतोऽष्टगुणः, नाशयतः पञ्चबन्धः प्रतिदानं च । मिथ्यावादे स्तेयदण्डः । पश्चात् प्रतिज्ञाते द्विगुणः प्रस्मृतो-त्पन्ने च ।
  - (३) अपराधं सहेताल्पं तुष्येदल्पेऽपि चोदये । महोपकारं चाध्यक्षं प्रग्रहेणाभिपूजयेत् ।।

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे अक्षपटले गाणनिक्याधिकारः सप्तमोऽध्यायः, आदितः सप्तिवशः ।।

**--:** o :---

- (१) क्रम के विरुद्ध, उलट-पलट कर विपरीत लिख देना, किसी वस्तु को बिना समभे-बूभे ही लिख देना और एक वस्तु को दुबारा चढ़ा देना, ऐसी गड़बड़ी करनेवाले कर्मचारी को बारह पण का दण्ड दिया जाय।
- (२) यदि नीवी (बचत धन) के सम्बन्ध में लेखक की ऐसी गड़बड़ी पायी जाय तो चौबीस पण दण्ड, उसका गबन करे तो छियानबे पण दण्ड और उसका अपव्यय करे तो साठ पड़ दण्ड दिया जाना चाहिए। भूठ बोलनेवाले को चोर जितना दण्ड देना चाहिये। हिसाब-किताब के सम्बन्ध में पीछे से किसी बात को स्वीकार करने पर चोरी से दुगुना दण्ड और पूछे जाने पर किसी बात का उत्तर न देकर बाद में उसका उसका उत्तर देने पर भी यही दंड देना चाहिए।
- (३) राजा को चाहिए कि वह अपने अध्यक्ष के थोड़े अपराध को क्षमा कर दे और यदि वह पूर्वापेक्षया आमदनी में थोड़ी भी वृद्धि कर लेता है तो उसके प्रति प्रसन्नता एवं सन्तोष प्रकट करे। महान् उपकार करनेवाले अध्यक्ष का कृतज्ञ होकर राजा को सदैव उसका सम्मान करना चाहिए।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में अक्षपटल में गाणनिक्याधिकार नामक सातवाँ अध्याय समाप्त ।

### समुदयस्य युक्तापहृतस्य प्रत्यानयनम्

- (१) कोषपूर्वाः सर्वारम्भाः । तस्मात् पूर्वं कोषमवेक्षेत ।
- (२) प्रचारसमृद्धिश्चरित्रानुग्रहश्चोरग्रहो युक्तप्रतिषेधः सस्यसम्पत् पण्यबाहुल्यमुपसर्गप्रमोक्षः परिहारक्षयो हिरण्योपायनमिति कोषवृद्धिः।
- (३) प्रतिबन्धः प्रयोगो व्यवहारोऽवस्तारः परिहापणमुपभोगः परि-वर्तनमपहारश्चेति कोषक्षयः।
- (४) सिद्धीनामसाधनमनवतारणमप्रवेशनं वा प्रतिबन्धः। तत्र दश-बन्धो दण्डः।
  - (४) कोषद्रव्याणां वृद्धिप्रयोगः प्रयोगः ।

#### अध्यक्षों द्वारा गबन किये गये धन की पुनः प्राप्ति

- (१) सारे कार्य कोष पर निर्भर हैं। इसलिए राजा को चाहिए कि सबसे पहिले कोष पर ध्यान दे।
- (२) राष्ट्र की सम्पत्ति को बढ़ाना, राष्ट्र के चरित्र पर ध्यान रखना, चोरों पर निगरानी रखना, राजकीय अधिकारियों को रिश्वत लेने से रोकना, सभी प्रकार के अन्नोत्पादन को प्रोत्साहित करना, जल-स्थल में उत्पन्न होनेवाली प्रत्येक व्यापार-योग्य वस्तुओं को बढ़ाना, अग्नि आदि के भय से राज्य की रक्षा करना, ठीक समय पर यथोचित कर वसूल करना और हिरण्य आदि की भेंट लेना, ये सब कोषवृद्धि के उपाय हैं।
- (३) कोषक्षय के आठ कारण है: १. प्रतिबन्ध, २. प्रयोग, ३. व्यवहार, ४. अवस्तार, ५. परिहायण, ६. उपभोग, ७. परिवर्तन और ८. अपहार।
- (४) राजकर को वसूल करना, वसूल करके उसे अपने अधिकार में न रखना, और अधिकार में करके भी उसे खजाने में जमा न करना, यह तीन प्रकार का प्रति-बंध है। जो अध्यक्ष इन माध्यमों से कोष का क्षय करे, उस पर क्षत राशि से दश-गुना जुरमाना करना चाहिए।
- (१) कोषधन का स्वयं ही लेन-देन करके वृद्धि का यत्न करना प्रयोग कह-लाता है। ऐसे अधिकारी पर दुगुना जुरमाना करना चाहिए।

- (१) पण्यव्यवहारो व्यवहारः । तत्र फलद्विगुणो दण्डः ।
- (२) सिद्धं कालमप्राप्तं करोत्यप्राप्तं प्राप्तं वेत्यवस्तारः । तत्र पश्च-बन्धो दण्डः ।
- (३) क्लप्तमायं परिहापयित व्ययं वा विवर्धयतीति परिहापणम् । तत्र हीनचतुर्गुणो दण्डः ।
- (४) स्वयमन्यैर्वा राजद्रव्याणामुपभोजनमुपभोगः। तत्र रत्नोपभोगे घातः, सारोपभोगे मध्यमः साहसदण्डः, फल्गुकुप्योपभोगे तच्च तावच्च दण्डः।
- (४) राजद्रव्याणामन्यद्रव्येणादानं परिवर्तनं, तद् उपभोगेन व्याख्यातम्।
- (६) सिद्धमायं न प्रवेशयित निबद्धं व्ययं न प्रयच्छित, प्राप्तां नीवीं विप्रतिजानीत इत्यपहारः । तत्र द्वादशगुणो दण्डः ।
- (१) कोष के द्रव्य से स्वयं ही व्यापार करना व्यवहार कहलाता है। ऐसा करने पर भी दुगुना दण्ड देना चाहिए।
- (२) राजकर वसूल करनेवाला अधिकारी, नियत समय से कर-वसूली न करके रिश्वत लेने की इच्छा से, मियाद बीत जाने का भय देकर प्रजा को तंग करके जो धन एकत्र करता है उसे अवस्तार कहते हैं। ऐसा करने पर उसे नुकसान की राशि से पाँचगुना दण्ड देना चाहिए।
- (३) जो अध्यक्ष अपने कुप्रबंध के कारण कर की आय को कम कर देता और व्यय की राशि को बढ़ा देता है, उस क्षय को परिहापण कहते हैं। ऐसा करने पर अध्यक्ष को क्षय से चौगुना दण्ड दिया जाय।
- (४) राजकोष के द्रव्य को स्वयं भोग करना तथा दूसरों को भोग कराना 'उपभोग' क्षय है। इसके अपराध में अध्यक्ष को, यदि वह रत्नों का उपभोग करता है तो प्राणदण्ड, सारद्रव्यों का उपभोग करता है तो मध्यम साहस दण्ड, और फल्गु एवं कुप्प आदि पदार्थों का उपभोग करता है तो, उससे द्रव्य वापिस लेकर उसकी लागत का दण्ड दिया जाना चाहिए।
- (५) राजकोष के द्रव्यों को दूसरे द्रव्यों से बदल लेना परिवर्तन कहलाता है। इस कार्य को करने वाले अध्यक्ष के लिए भी उपभोग-क्षय के समान ही दण्ड दिया जाय।
- (६) प्राप्त आय को रिजस्टर में न चढ़ाना, नियमित व्यय को रिजस्टर में चढ़ाकर भी खर्च न करना और प्राप्त नीवी के सम्बन्ध में मुकर जाना, यह तीन

(१) तेषां हरणोपायाश्चत्वारिंशत्—पूर्वं सिद्धं पश्चादवतारितम्, पश्चात् सिद्धं पूर्वमवतारितम्, साध्यं न सिद्धम्, असाध्यं सिद्धम्, सिद्धम-सिद्धं कृतम्, असिद्धं सिद्धं कृतम्, अल्पसिद्धं बहुकृतम्, बहुसिद्धमल्पं कृतम्, अन्यत् सिद्धमन्यत् कृतम्, अन्यतः सिद्धमन्यतः कृतम्, देयं न दत्तम्, अदेयं दत्तम्, काले न दत्तम्, अकाले दत्तम्, अल्पं दत्तं बहु कृतम्, बहु दत्तमल्पं कृतम्, अन्यद् दत्तमन्यत् कृतम्, अन्यतो दत्तमन्यतः कृतम्, प्रविष्टमप्रविष्टं कृतम्, अप्रिविष्टं प्रविष्टं कृतम्, कुप्यमदत्तमूल्यं प्रविष्टम्, दत्तमूल्यं न प्रविष्टम्, संक्षेपो विक्षेपः कृतः, विक्षेपः संक्षेपो वा, महार्घमल्पार्घेण परिवर्तितम्, अल्पार्घं महार्घेण वा, समारोपितोऽर्घः, प्रत्यवरोपितो वा,

प्रकार का अपहार है। अपहार के द्वारा कोषक्षय करनेवाले अध्यक्ष को हानि से बारहगुना दण्डित करना चाहिये।

( १ ) अध्यक्ष, चालीस प्रकार के उपायों से राजद्रव्य का अपहरण कर सकते हैं। पहिली फसल में प्राप्त हुए द्रव्य को दूसरी फसल आने पर रजिस्टर में चढ़ाना, दूसरी सफल की आमदनी का कुछ हिस्सा पहिली फसल के रजिस्टर में चढ़ा देना, राजकर को रिश्वत लेकर छोड़ देना, राजकर से मुक्त देवालय, ब्राह्मण आदि से कर वसूल करना, कर देने पर भी उसको रजिस्टर में न चढ़ाना, कर न देने पर भी उसको रजिस्टर में भर देना, कम प्राप्त हुए धन को रिश्वत लेकर पूरा दर्ज कर देना पूरे प्राप्त हुए धन को अधूरा कह कर लिख देना, जो द्रव्य प्राप्त हुआ है, उसकी जगह दूसरा ही द्रव्य भर देना, एक पुरुष से प्राप्त हुए धन को रिश्वत लेकर, दूसरे के नाम दर्ज कर देना, देने योग्य वस्तु को न देना, जो वस्तु देने योग्य नहीं है, उसको दे देना, समय पर किसी वस्तु को न देना, रिश्वत लेकर असमय में ही उस वस्तु को दे देना, थोड़ा देकर भी बहुत लिख देना, बहुत देकर भी थोड़ा लिख देना, अभीष्ट वस्तु की जगह दूसरी ही वस्तु दे देना, जिस व्यक्ति को देने के लिए कहा गया है, उसके बदले में किसी दूसरे को ही दे देना, राजधन को वसूल करके उसे खजाने में जमा न करना, राजकर को वसूल न करके, रिश्वत लेकर, उसे जमा-रजिस्टर में चढ़ा देना, राजाज्ञा से वस्त्रादि क्रय करके तत्काल ही उनका मूल्य चुकता न करके एकांत में कुछ कम रकम देना, अधिक मूल्य में क्रीत वस्तुओं की रकम कम करके रजिस्टर में लिखना, सामूहिक करवसूली को अलग-अलग व्यक्ति से लेना, अलग-अलग व्यक्ति से लिये जानेवाले कर को सामूहिक रूप में वसूल करना, वहुमूल्य वस्तु को अल्पमूल्य की वस्तु से बदल देना, अल्पमूल्य की वस्तु को बहुमूल्य वस्तु से बद-लना, रिश्वत लेकर बाजार में वस्तुओं की कीमत बढ़ा देना, वस्तुओं का भाव घटा देना, दो दिन का वेतन दिया हो तो चार दिन बढ़ाकर लिख देना, चार दिन का रात्रयः समारोपिताः, प्रत्यवरोपिता वा, संवत्सरो मासविषमः कृतः, मासो दिवसविषमो वा, समागमविषमः, मुखविषमः, धार्मिकविषमः, निर्वर्तनविषमः, पिण्डविषमः, वर्णविषमः, अर्घविषमः, मानविषमः, मापनविषमः, भाजनविषम इति हरणोपायाः।

- (१) तत्रोपयुक्तनिधायकनिबन्धकप्रतिग्राहकदायकदापकमन्त्रिवैयावृ-त्त्यकरानेकैकशोऽनुयुञ्जीत । मिथ्यावादे चैषां युक्तसमो दण्डः ।
- (२) प्रचारे चावघोषयेत्—अमुना प्रकृतेनोपहताः प्रज्ञापयन्त्वित । प्रज्ञापयतो यथोपघातं दापयेत् । अनेकेषु चाभियोगेष्वपव्ययमानः सकृदेव परोक्तः सर्वं भजेत । वैषम्ये सर्वत्रानुयोगं दद्यात् । महत्यर्थापहारे चाल्पे-नापि सिद्धः सर्वं भजेत ।

वेतन दिया हो तो दो दिन घटाकर लिख देना, मलमासरिहत संवत्सर को मिलमास युक्त बता देना, महीने के दिन घटा-बढ़ाकर लिख देना, नौकरों की संख्या बढ़ाकर लिख देना, एक जिरये से हुई आमदनी को दूसरे जिरये से दर्ज कर देना, ब्राह्मणादि को स्वीकृत धन में से कुछ स्वयं ले लेना, कुटिल उपाय से अतिरिक्त धन वसूल करना, सामूहिक वसूली में से न्यूनाधिक्य रूप में धन लेना, वर्णविषमता दिखाकर धन का अपहरण कर लेना, जहाँ मूल्य निर्धारित न हों, वहाँ दाम बढ़ाकर लाभ उठाना, तोल में कमी-वेशी करके उपार्जन करना, नाप में विषमता पैदा करके धन कमाना, और धृत से भरे हुए सौ बड़े घड़ों की जगह सौ छोटे घड़े दे देना, राजकीय धन को अपहरण करने के ये चालीस तरीके हैं।

- (१) यदि किसी अध्यक्ष के सम्बन्ध में राजा को यह सन्देह हो जाय कि उसने अनुचित उपायों से राजकीय धन का अपहरण किया है तो राजा को चाहिये कि उस विभाग के प्रधान निरीक्षक, कोषाध्यक्ष, लेखक (क्लर्क), कर लेनेवाले और कर दिलानेवाले सलाहकारों को अलग अलग बुलाकर यह पूछे कि उनके अध्यक्ष ने गबन किया है या नहीं। यदि उनमें से कोई भूठ बोले तो उसे गबन करनेवाले अपराधी के समान ही दण्ड दिया जाय।
- (२) अपने सारे राज्य में राजा यह घोषणा करा दे कि अपराधी अध्यक्ष ने जिस जिसका गबन किया है, उसकी सूचना राजदरबार को भेज दी जाय। इस प्रकार सूचना मिलने पर राजा, प्रजा की उस हानि को पूरा करे। यदि अध्यक्ष के विरुद्ध एक साथ ही अनेक शिकायतें हों और उनमें से वह किसी को भी स्वीकार न करे तो उसका एक भी अपराध साबित हो जाने पर, सभी शिकायतों का अभियोग उस पर लगाया जाय। यदि अभियुक्त कुछ अपराधों को स्वीकार करता है और कुछ से मुकर जाता है, तो उससे पूरे सबूत माँगे जाँय। गवन किये गये बहुत से धन के

- (१) कृतप्रतिघातावस्थः सूचको निष्पन्नार्थः षष्ठमंशं लभेत, द्वादश-मंशं भृतकः । प्रभूताभियोगादल्पनिष्पत्तौ निष्पन्नस्यांशं लभेत । अनिष्पन्ने शारीरं हैरण्यं वा दण्डं लभेत, न चानुग्राह्यः।
  - निष्पत्तौ निक्षिपेद्वादमात्मानं वापवाहयेत्। अभियुक्तोपजापात् सूचको वधमाप्नुयात् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे समुदयस्य युक्तापहृतस्य प्रत्यानयन-मष्टमोऽध्यायः, आदितः अष्टाविशः ॥

—: o :—

सम्बन्ध में पूरे सबूत नहीं मिलते, कुछ ही धन के सम्बन्ध में सबूत मिल पाते हों, तो उस पर पूरे गबन का अभियोग लगाना चाहिए।

- (१) यदि कोई निष्पक्ष, राजहितेच्छु व्यक्ति किसी अध्यक्ष के गबन की सूचना देता है, तो अपराध सिद्ध हो जाने पर, उस अपहृत धन का छठा भाग सूचना देने-वाले को दिया जाना चाहिये। यदि सूचना देनेवाला व्यक्ति राजकर्मचारी हो तो उसे बारहवाँ भाग दिया जाना चाहिये। यदि अभियोग बहुत से धन का सिद्ध हो चुका है, किन्तु मिला कुछ ही धन है तो सूचना देनेवाले व्यक्ति को उस प्राप्त धन में से ही हिस्सा देना चाहिये। यदि अपराध सिद्ध न हो सके तो सूचना देनेवाले व्यक्ति को उचित शारीरिक या आर्थिक दण्ड दिया जाना चाहिये। किसी भी अपराधी को क्षमान किया जाय।
- (२) अभियोग साबित हो जाने पर सूचना देनेवाला व्यक्ति अदालत से अपने को वरी करा सकता है, किन्तु रिश्वत लेकर यदि वह अपराधी के पक्ष में हो जाता है, और सच्चा बयान नहीं देता है तो उसे प्राणदण्ड दिया जाना चाहिये।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में अपहृतप्रत्यायन नामक आठवाँ अध्याय समाप्त ।

—: o :—

अध्याय ९

- (१) अमात्यसम्पदोपेताः सर्वाध्यक्षाः शक्तितः कर्मसु नियोज्याः। कर्ममु चैषां नित्यं परीक्षां कारयेत्, चित्तानित्यत्वान्मनुष्याणाम्। अश्व-सधर्माणो हि मनुष्या नियुक्ताः कर्मसु विकुर्वते।
- (२) तस्मात् कर्तारं कारणं देशं कालं कार्यं प्रक्षेपमुदयं चैषु विद्यात् । ते यथासन्देशमसंहता अविगृहीताः कर्माणि कुर्युः । संहता भक्षयेयुः । विगृहीता विनाशयेयुः । न चानिवेद्य भर्तुः किश्विदारम्भं कुर्युरन्यत्रा-पत्प्रतीकारेभ्यः । प्रमादस्थानेषु चैषामत्ययं स्थापयेद् दिवसवेतनव्यय-द्विगुणम् ।

#### राजकीय उच्चाधिकारियों के चाल-चलन की परीक्षा

- (१) राजकीय उच्चपदस्य कर्मचारियों को अमात्य के गुणों से युक्त होना चाहिए, योग्यता एवं कार्यक्षमता के आधार पर ही उन्हें भिन्न-भिन्न पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। उपयुक्त पदों पर नियुक्त किए जाने के अनन्तर समय-समय पर राजा उनके चाल-चलन की निगरानी कराता रहे, क्योंकि मनुष्यों की चित्त-वृत्तियां सदा एक जैसी नहीं रहती हैं। देखा यह जाता है कि कभी-कभी मनुष्य भी घोड़ों की आदत जैसा आचरण करने लगते हैं। अर्थात् घोड़ा जैसे अपने स्थान पर बँधा हुआ भान्त दिखाई देता है, किन्तु रथ आदि में जोड़ते ही वह बिगड़ पड़ता है, वैसे ही स्वभाव से शांत दिखाई देने वाला मनुष्य भी कार्य पर नियुक्त हो जाने के बाद उद्घ हो जाता है।
- (२) इसलिए राजा को चाहिए कि अध्यक्षों के सम्बन्ध में वह कारण (अधी-नस्थ कर्मचारी), देश, काल, कार्य, वेतन और लाभ, इन बातों की जानकारी रखे। उच्चपदस्थ कर्मचारियों को भी चाहिए कि वे राजा के आदेशानुसार एक-दूसरे से द्वेष न करते हुए जुदा-जुदा रह कर ही अपने कार्यों में तत्पर रहें। यदि वे आपस में मिल जायेंगे तो राजधन का अपहरण करेंगे और परस्पर द्वेष करेंगे तो राजकार्यों को नष्ट कर देंगे। कर्मचारियों को चाहिए कि राजा की आज्ञा प्राप्त किए बिना वे किसी भी नये कार्य का आरंभ न करें, किन्तु आपत्तियों का प्रतीकार करने के लिए किये जाने योग्य कार्यों को वे राजा की अनुमित प्राप्त किए बिना भी आरंभ कर

- (१) यश्चैषां यथादिष्टमर्थं सिवशेषं वा करोति स स्थानमानौ लभेत।
- (२) अल्पायतिश्चेन्महाव्ययो भक्षयति । विपर्यये यथायतिव्ययश्च न भक्षयति इत्याचार्याः अपसर्पेणैवोपलभ्यते इति कौटिल्यः ।
- (३) यः समुदयं परिहापयित स राजार्थं भक्षयित । स चेदज्ञानादिभिः परिहापयित तदेनं यथागुणं दापयेत् ।
- (४) यः समुदयं द्विगुणमुद्भावयति स जनपदं भक्षयति । स चेद् राजार्थमुपनयत्यल्पापराधं वारियतव्यः । महति यथापराधं दण्डियतव्यः ।
- (४) यः समुदयं व्ययमुपनयति स पुरुषकर्माणि भक्षयति । स कर्म-दिवसद्रव्यमूलपुरुषवेतनापहारेषु यथापराधं दण्डियतव्यः ।

सकते हैं। यदि उच्चपदस्थ कर्मचारी अपने कार्यों में प्रमाद करें तो उन पर उनके वेतन का दुगुना दण्ड किया जाय।

- (१) जो पदाधिकारी आदिष्ट कार्य को पूरा करके, स्वेच्छया किसी दूसरे हित-कर कार्य को भी करता है, उसे तरक्की और सम्मान दिया जाना चाहिए।
- (२) कुछ पुरातन आचार्यों का कहना है कि 'यदि किसी अध्यक्ष की आमदनी थोड़ी और खर्च अधिक दिखाई दे, तो समभ लेना चाहिए कि वह राज्य के धन का अपहरण करता है। यदि जितनी आमदनी है, उतना ही व्यय दिखाई दे तो समभना चाहिए कि वह न तो राजधन का गबन करता है और न रिश्वत लेता है।' किन्तु आचार्य कौटिल्य का कथन है कि 'धन का अपहरण करनेवाला भी थोड़ा खर्च कर सकता है। अतः गुप्तचरों द्वारा ही इस कार्य का ठीक पता लग सकता है।'
- (३) जो अधिकारी नियमित आय में कमी दिखाता है, वह निश्चय ही राज-धन का अपहरण करता है। यदि उसकी अज्ञानता, प्रमाद एवं आलस्य के कारण हुई है तो उसे अपराध के अनुसार दुगुना, तिगुना दण्ड दिया जाना चाहिये।
- (४) जो अधिकारी नियमित आय से दुगुनी आय दिखाता है, वह निश्चय ही प्रजा को पीड़ित कर इतना धन वसूल करता है। यदि वह उस दुगुनी आमदनी को रोजकोष के लिए भेज देता है तो उसे इतना ही दण्ड देना चाहिए, जिससे कि आगे ऐसा अनुचित कार्य न कर सके। यदि वह उस अधिक धन को राजकोष के लिए न भेज कर स्वयं ही खा लेता है तो उसे अपराध के अनुसार कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए।
- (५) जो अधिकारी व्ययनिमित्त निर्धारित राशि को खर्च न करके बचा लेता है वह मजदूरों का पेट काटता है। उस अपराधी अधिकारी को, कार्यहानि के मूल्य का तथा मजदूरी के अपहरण का, यथोचित दण्ड दिया जाना चाहिए।

- (१) तस्मादस्य यो यस्मिन्नधिकरणे शासनस्थः स तस्य कर्मणो याथातथ्यमायव्ययौ च व्याससमासाभ्यामाचक्षीत ।
- (२) मूलहरतादात्विककदर्याश्च प्रतिषेधयेत्। यः पितृपैतामहमर्थमन्या-येन भक्षयित स मूलहरः। यो यद्यदुत्पद्यते तत्तद् भक्षयित स तादात्विकः। यो भृत्यात्मपीडाभ्यामुपिचनोत्यर्थं स कदर्यः। सः पक्षवांश्चेदनादेयः। विपर्यये पर्यादातव्यः।
- (३) यो महत्यर्थसमुदये स्थितः कदर्यः सिन्नधत्ते, अवनिधत्ते, अवस्ना-वयित वा—सिन्नधत्ते स्ववेश्मिनि, अविनिधत्ते पौरजानपदेषु अवस्नावयिति परिवषये—तस्य सत्री मिन्त्रिमित्रभृत्यबन्धुपक्षमार्गातं गति च द्रव्याणा-मुपलभेत ।
- (४) यश्चास्य परविषये सञ्चारं कुर्यात्तमनुप्रविश्य मन्त्रं विद्यात्। सुविदिते शत्रुशासनापदेशेनैनं घातयेत्।
- (४) तस्मादस्याध्यक्षाः संख्यायकलेखकरूपदर्शकनीवीग्राहकोत्तरा-ध्यक्षसखाः कर्माणि कुर्युः ।
- (१) इसलिए प्रत्येक राजकीय अधिकारी का कर्तव्य है कि अपने कार्य की यथार्थता और तत्सम्बन्धी आय-व्यय का विवरण वह संक्षेप में तथा विस्तार से राजा के संमुख प्रस्तुत करे।
- (२) उसका यह भी कर्तव्य है कि वह मूलहर, तादात्विक तथा कदर्य पुरुषों पर भी अंकुश रखे। अपनी वंशानुगत संपत्ति का उपभोग जो अन्याय से करता है वह मूलहर है। जो पुरुष जितना उत्पन्न करता है उतना ही व्यय भी कर लेता है, वह तादात्विक कहलाता है। जो अपने को और अपने नौकरों को कष्ट देकर धनो-पार्जन करता है। वह कदर्य कहा जाता है। यदि निषेध करने पर भी ये मूलहर आदि अपने कार्यों को न छोड़ें तो (यदि उनके बंधुबांधव न हों) उनकी संपति को जब्त कर लिया जाय और बंधु-बांधव हों तो उन्हें पदच्युत कर दिया जाय।
- (३) जो कदर्य (कंजूस) पदाधिकारी गहरी आमदनी करता है, धन को भूमि में गाड़ता है, उसको किसी के पास छिपाकर रखता है, शत्रुदेश में भेजकर किसी के पास जमा करता है, उस अधिकारी के परमशंदाता, मित्र, नौकर, बंधु-बांधव और आय-व्यय आदि का पता गुप्तचर प्राप्त करें।
- (४) गुप्तचर को चाहिए कि वह कदर्य अधिकारी के धन की शत्रुदेश में ले जानेवाले पुरुष से मिलकर अथवा उसका सेवक बनकर, उसके रहस्य का पता लगावे। गुप्तचर द्वारा राजा को जब इस भेद की सही जानकारी प्राप्त हो जाये तो वह शत्रु के आदेश का बहाना बनाकर उस कदर्य अधिकारी को मरवा डाले।
  - (५) इसलिए प्रत्येक विभाग के सभी अध्यक्षों को चाहिये कि वे संस्थानक

- (१) उत्तराध्यक्षा हस्त्यश्वरथारोहाः। तेषामन्तेवासिनः शिल्पशौच-युक्ताः सङ्ख्वायकादीनामपसर्पाः ।
  - (२) बहुमुख्यमनित्यं चाधिकरणं स्थापयेत्।
  - (३) यथा ह्यनास्वादियतुं न शक्यं जिह्वातलस्थं मधु वा विषं वा। अर्थस्तथा ह्यर्थचरेण राज्ञः स्वल्पोऽप्यनास्वादियतुं न शक्यः ॥
  - (४) मत्स्या यथान्तःसलिले चरन्तो ज्ञातुं न शक्याः सलिलं पिबन्तः । युक्तास्तथा कार्यविधौ नियुक्ता ज्ञातुं न शक्या धनमाददानाः ॥
  - ( ) अपि शक्या गतिर्ज्ञातुं पततां खे पतित्त्रणाम् । न तु प्रच्छन्नभावानां युक्तानां चरतां गतिः॥
  - (६) आस्रावयेच्चोपचितान् विपर्यस्येच्च कर्मस्। यथा न भक्षयन्त्यर्थं भक्षितं निर्वमन्ति वा।।
- (गणक), लेखक (क्लर्क), रूपदर्शक (मुद्राओं तथा मणि-मुक्ताओं का पारखी), नीवीग्राहक ( बचत रकम को सँभालनेवाला ) और उत्तराध्यक्ष (प्रधान अधिकारी), इन सबके सहयोग से ही कार्य करें।
- (१) उत्तराध्यक्ष (प्रधान अधिकारी) उनको नियुक्त किया जाय, जो हाथी, घोड़े और रथों की सवारी में निपुण हों। उनके अधीनस्थ ऐसे आज्ञाकारी, कुशल, पवित्र एवं सदाचरणशील कार्यकर्ता हों, जो संख्यानक आदि राजकीय कर्मचारियों की प्रवृत्तियों का पता लगाने में गुप्तचरों का कार्य करें।
- (२) प्रत्येक विभाग में अनेक उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, किन्तु उन्हें एक ही विभाग में रहने दिया जाय।
- (३) जैसे जीभ में रखे हुए मधु अथवा विष का स्वाद लिए बिना नहीं रहा जा सकता, उसी प्रकार अर्थाधिकार कार्यों पर नियुक्त पुरुष, अर्थ का थोड़ा भी स्वाद न लें, यह असंभव है।
- (४) जिस प्रकार पानी में रहनेवाली मछलियाँ पानी पीती नहीं दिखाई देती हैं, उसी प्रकार अर्थकार्यों पर नियुक्त कर्मचारी भी धन का अपहरण करते हुए नहीं जाने जा सकते हैं।
- (५) आकाश में उड़नेवाले पक्षियों की गति-विधि का पता लगाया जा सकता है, किन्तु धन का अपहरण करनेवाले कर्मचारियों की गति-विधि से पार पाना कठिन है।
- (६) राजा, जब ऐसे अध्यक्षों का पता लगा ले, तो वह उन धनसंपन्न अधि-कारियों की सारी संपत्ति को छीन ले और उन्हें उनके उच्चपदों से गिराकर निम्न

(१) न भक्षयन्ति ये त्वर्थान् न्यायतो वर्धयन्ति च। नित्याधिकाराः कार्यास्ते राज्ञः प्रियहिते रताः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे उपयुक्तपरीक्षा नवमोऽध्यायः, आदितः एकोनित्रशः ॥

--: o :---

पदों पर नियुक्त कर दे, जिससे भविष्य में गबन न कर सकें एवं अपने गबन को स्वयं ही उगल दें।

(१) जो अध्यक्ष राज्यधन का अपहरण नहीं करते, वरन्, न्यायपरायण होकर राजा की समृद्धि में यत्नशील रहते हैं और प्रिय समभकर राजा का हित करते रहते हैं, ऐसे सच्चरित्र अध्यक्षों को सदा सम्मानपूर्वक उच्चपद पर बनाये रखना चाहिए।

> अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में उपयुक्तपरीक्षा नामक नौवां अध्याय समाप्त ।

> > <del>--</del>: o :---

अध्याय १०

- (१) शासने शासनिमत्याचक्षते । शासनप्रधाना हि राजानः, तन्मू-लत्वात् । सन्धिविग्रहयोः ।
- (२) तस्मादमात्यसम्पदोपेतः सर्वसमयविदाशुग्रन्थश्चार्वक्षरो लेख-वाचनसमर्थो लेखकः स्यात् । सोऽव्यग्रमना राज्ञः सन्देशं श्रुत्वा निश्चितार्थं लेखं विदध्याद्, देशेश्वर्यवंशनामधेयोपचारमीश्वरस्य, देशनामधेयोपचार-मनीश्वरस्य ।
  - (३) जाति कुलं स्थानवयःश्रुतानि कर्मोद्धशीलान्यथ देशकालौ। यौनानुबन्धं च समीक्ष्य कार्ये लेखं विदध्यात् पुरुषानुरूपम्।।
- (४) अर्थक्रमः, सम्बन्धः, परिपूर्णता, माधुर्यमौदार्यं, स्पष्टत्वम्, इति लेखसम्पत् ।

#### शासनाधिकार

- (१) राजा की ओर से पत्र आदि पर लिखित आज्ञा या प्रतिज्ञा का नाम 'शासन' है। राजा लोग शासन (लिखित बात) पर ही विश्वास करते हैं, मौखिक बात पर नहीं। संधि, विग्रह आदि षाड्गुण्य संबंधी राजकीय कार्य शासनमूलक (लिखित) होने पर ही ठीक समभे जाते हैं।
- (२) इसलिए राजकीय शासन को लिखनेवाले लेखक को अमात्य की योग्य-ताओं वाला, आचार-विचार का ज्ञाता, शीघ्र ही सुंदर वाक्य-योजना में निपुण, सुलेखक और विभिन्न लिपियों को पढ़ने-लिखने वाला होना चाहिए। वह लेखक प्रकृतिस्थ होकर राजा के संदेश को सुने और पूर्वापर प्रसंगों को दृष्टि में रखकर स्पष्ट अभिप्राय प्रकट करनेवाले लेख को लिखे। लेख यदि किसी राजा से संबद्ध हो तो, उसमें देश, ऐश्वर्य, वंश और नाम का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यदि उसका संबंध किसी अमात्य से हो तो उसमें केवल उसके देश और नाम का ही उल्लेख किया जाय।
- (३) लेख यदि राजकार्य-संबंधी हो तो उसमें जाति, कुल, स्थान, आयु, योग्यता, कार्य, धन-संपत्ति, सदाचार, देश, काल, वैवाहिक संबंध आदि बातों का भली-भाँति विचार करके, प्राप्तकर्ता पुरुषों की श्रेष्ठता, निकृष्टता आदि का भी अवश्य उल्लेख करे।
- (४) उस लेखक में १. अर्थक्रम, २. संबंध, ३. परिपूर्णता, ४. माधुर्य, ५. औदार्य और ६. स्पष्टता आदि छह प्रकार की योग्यताएँ होनी चाहिए।

- (१) तत्र यथावदनुपूर्वित्रया प्रधानस्यार्थस्य पूर्वमिभिनिवेश इत्यर्थस्य क्रमः ।
  - (२) प्रस्तुतस्यार्थस्यानुपरोधादुत्तरस्य विधानमासमाप्तेरिति सम्बन्धः।
- (३) अर्थपदाक्षराणामन्यूनातिरिक्तता हेतूदाहरणदृष्टान्तै रथोंपवर्णना-श्रान्तपदतेति परिपूर्णता ।
  - (४) सुखोपनीतचार्वर्थशब्दाभिधानं माधुर्यम्।
  - (४) अग्राम्यशब्दाभिधानमौदार्यम्।
  - (६) प्रतीतशब्दप्रयोगः स्पष्टत्विमिति ।
  - (७) अकारादयो वर्णास्त्रिषिटः।
- (८) वर्णसङ्घातः पदम् । तच्चतुर्विधं नामाख्यातोपसर्गनिपाताश्चेति । तत्र नाम सत्त्वाभिधायि । अविशिष्टलिङ्गमाख्यातं क्रियावाचि । क्रिया-विशेषकाः प्रादय उपसर्गाः । अव्ययाश्चादयो निपाताः ।
- (९) पदसमूहो वाक्यमर्थपरिसमाप्तौ। एकपदावरस्त्रिपदपरः परपदा-र्थानुरोधेन वर्गः कार्यः। लेखपरिसंहरणार्थं इतिशब्दो वाचिकमस्येति च।
- (१) प्रधान अर्थ और अप्रधान अर्थ पूर्वापर यथानुक्रम में रखना ही अर्थक्रम कहलाता है।
- (२) लेख की समाप्ति पर्यन्त अगला अर्थ, प्रस्तुत अर्थ का बाधक न होनेपर अर्थसम्बंध कहलाता है।
- (३) अर्थपद तथा अक्षरों का न्यूनाधिक्य न होना, हेतु उदाहरण तथा दृष्टान्त सहित अर्थ का निरूपण करना और प्रभावहीन शब्दों का प्रयोग न करना परिपूर्णता कहलाता है।
  - (४) सरल सुबोध शब्द का प्रयोग करना माधुर्य है।
  - (५) शिष्ट शब्दों का प्रयोग करना औदार्य कहलाता है।
  - (६) सुप्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग करना ही स्पष्टता है।
  - (७) अकार आदि त्रेसठ वर्ण होते हैं।
- ( प् ) वर्णों के समूह को पद कहते हैं। पद चार प्रकार का होता है: १. नाम, २. आख्यात, ३. उपसर्ग और ४. निपात। जाति, गुण और द्रव्य को बताने वाला पद नाम कहलाता है। स्त्री-पुरुष आदि विशेष लिङ्गों से रहित क्रियावाचक पद को आख्यात कहते हैं। क्रियाओं के विशेष अर्थों का द्योतन करने वाले उनके आरंभ में लगे हुए प्र, परा, आदि पद उपसर्ग कहलाते हैं। च आदि अव्ययों को निपात कहते हैं।
- ( ६ ) सम्पूर्ण अर्थ को कहने वाले पदसमूह का नाम वाक्य है। कम-से-कम एक पद पर और अधिक-से-अधिक तीन पद पर मुख्य पद के अनुसार विराम करना चाहिये। लेख की समाप्ति को बताने के लिए अन्त में इति शब्द लिख देना चाहिये,

- (१) निन्दा प्रशंसा पृच्छा च तथाख्यानमथार्थना । प्रत्याख्यानमुपालम्भः प्रतिषेधोऽथ चोदना ॥ सान्त्वमभ्यवपत्तिश्च भर्त्सनानुनयौ तथा। एतेष्वर्थाः प्रवर्तन्ते त्रयोदशसु लेखजाः॥
- (२) तत्राभिजनशरीरकर्मणां दोषवचनं निन्दा। गुणवचनमेतेषामेव प्रशंसा। कथमेतिदिति पृच्छा। एवम् इत्याख्यानम्। देहीत्यर्थना। न प्रयच्छामीति प्रत्याख्यानम्। अननु रूपं भवत इत्युपालम्भः। मा कार्षीः इति प्रतिषेधः। इदं कियतामिति चोदना। योऽहं स भवान्, मम यद् द्रव्यं तद्भवतः इत्युपग्रहः सान्त्वम्। व्यसनसाहाय्यमभ्यवपत्तिः। सदोषमायति-प्रदर्शनमभिभर्त्सनम्।
  - (३) अनुनयस्त्रिविधोऽर्थकृतावितक्रमे पुरुषादिव्यसने चेति ।
  - (४) प्रज्ञापनाज्ञापरिदानलेखास्तथा परीहारिनसृष्टिलेखौ। प्रावृत्तिकश्च प्रतिलेख एव सर्वत्रगश्चेति हि शासनानि ॥

यदि लेख में पूरी बातें न लिखी गई हों तो अन्त में वाचिकमस्य ( शेष अंश पत्र-वाहक के मुँह से सुन लीजिए), इस प्रकार लिख देना चाहिए।

- (१) निन्दा, प्रशंसा, पृच्छा, आख्यान, अर्थना, प्रत्याख्यान, उपालम्भ, प्रतिषेध, चोदना, सान्त्वना, अभ्यवपत्ति, भत्सना और अनुनय इन्हीं तेरह बातों में से ही किसी बात को प्रकट किया जाता है।
- (२) किसी के वंश, शरीर और कार्य में दोषारोपण करना निन्दा है। उन्हीं बातों के सम्बन्ध में गुणगान करना प्रशंसा है। 'यह कैसा हुआ ?' इस प्रकार पूछना ही पृच्छा है। 'इसको इस प्रकार करना चाहिये' ऐसा कहना आख्यान है। 'दीजिए' इस प्रकार माँगना अर्थना है। 'नहीं देता हूँ' इस प्रकार निषेध करना ही प्रत्याख्यान है। 'यह कार्य आपने अपने अनुरूप नहीं किया' इस प्रकार का वचन उपालम्भ है। 'ऐसा मत करो' यह प्रतिषध है। 'ऐसा करना चाहिये' इस प्रकार की प्रेरणा चोदना है। 'जो मैं हूँ वही आप हैं, जो मेरा धन है वही आपका भी हैं' इस प्रकार की तसल्ली देना सान्त्वना है। आपित्त के समय सहायता करना अभ्यु-पपित्त है। दोष देकर धमकी देना भर्त्सना है।
- (३) अनुनय तीन प्रकार का होता है: । १. अर्थकरणनिमित्तक, २. अतिक्रम निमित्तक और ३. पुरुषादिव्यसनिमित्तक । किसी आवश्यक कार्य को करने के लिए अनुनय किया जाना ही अर्थकरण।निमत्तक है, किसी कुपित पुरुष को शान्त करने के लिए अनुनय करना अतिक्रमनिमित्तक है, और किसी आत्मीय की मृत्यु के कारण आई हुई विपत्ति में अनुनय करना पुरुषाधिव्यसनिमित्तक है। अनुनय कहते हैं अनुग्रह को।
- (४) १. प्रज्ञापना, २. आज्ञा, ३. परिदान, ४. परीहार, ५. निसृष्टि ६. प्रावृ-त्तिक ७. प्रतिलेख और ८. सर्वत्रग, लेख के ये आठ भेद और हैं।

- (१) अनेन विज्ञापितमेवमाह तद्दीयतां चेद्यदि तत्त्वमस्ति । राज्ञः समीपे वरकारमाह प्रज्ञापनेषा विविधोपदिष्टा ॥
- (२) भर्तुराज्ञा भवेद्ंयत्र निग्रहानुग्रहौ प्रति । विशेषेण तु भृत्येषु तदाज्ञालेखलक्षणम् ॥
- (३) यथार्हगुणसंयुक्ता पूजा यत्रोपलक्ष्यते। अप्याधौ परिदाने वा भवतस्तावुपग्रहौ।।
- (४) जातेर्विशेषेषु पुरेषु चैव ग्रामेषु देशेषु च तेषु तेषु । अनुग्रहो यो नृपतेनिदेशात्तज्ज्ञः परीहार इति व्यवस्येत् ॥
- (४) निसृिष्टस्थापना कार्यकरणे वचने तथा। एष वाचिकलेखः स्याद्भवेन्नेसृष्टिकोऽपि वा।।
- (६) विविधां दैवसंयुक्तां तत्त्वजां चैव मानुषीम्। द्विविधां तां व्यवस्यन्ति प्रवृति शासनं प्रति॥
- (७) दृष्ट्वा लेखं यथातत्त्वं ततः प्रत्यनुभाष्य च। प्रतिलेखो भवेत् कार्यो यथा राजवचस्तथा।।
- (१) यदि कोई महामात्र राजकीय धन का संग्रह करके अपने पास रख लेता है और गुप्तचर से उसकी सूचना पाकर राजा जब उस महामात्र से राजकीय धन को राजकोष में जमा करने की आज्ञा देता है और जब महामात्र धन देना स्वीकार कर लेता है तब जो लिखा-पढी होती है, उस लेख-पत्र का नाम ही प्रज्ञापना है।
- (२) जिस लेख-पत्र में राजा की ओर से निग्रह या अनुग्रह की आज्ञा हो और विशेषरूप से जो नौकरों के सम्बन्ध में लिखा जाय उसे आज्ञा कहते हैं।
- (३) जिस लेख-पत्र में समुचित गुणों से सत्कार का भाव प्रकट किया जाता है उसे परिदान कहते हैं। यह दो प्रकार से लिखा जाता है। १. जब नौकरों का कोई आत्मीय मर जाता है जिसके कारण वे व्यथित हैं; २. जब राजा उनकी रक्षा के लिए दयाभाव प्रकट करता है।
- (४) विशेष जातियों नगरों, ग्रामों और देशों पर राजा की आज्ञा के अनुसार जो अनुग्रह किया जाता है, विशेषज्ञ लोग उसी को परीहार कहते हैं।
- (५) किसी कार्य के करने तथा कहने में किसी आत्मवचन का प्रमाण देना ही निसृष्टिट है, उसके वाचिक और नैसृष्टिक दो भेद होते हैं।
- (६) अनेक प्रकार की दैवी, पारमार्थिक और मानुषी आपित्तयों की सूचना को प्रावृत्तिक कहते हैं। वह शुभ और अशुभ दो प्रकार का होता है।
- (७) दूसरे के भेजे हुए लेख को भली-भाँति देखने और पड़ने के अनन्तर, फिर राजा के सामने पढ़कर, राजा की आज्ञा के अनुसार उसका जो उत्तर लिखा जाय उसको प्रतिलेख कहते हैं।

- (१) यथेश्वरांश्चाधिकृतांश्चराजा रक्षोपकारौ पथिकार्थमाह। सर्वत्रगो नाम भवेत् स मार्गे देशे च सर्वत्र च वेदितव्यः ॥
- (२) उपायाः सामोपप्रदानभेददण्डाः ।

(३) तत्र साम पञ्चविधं-गुणसंकीर्तनं, सम्बन्धापाख्यानं, परस्परो-पकारसन्दर्शनं, आमायतिप्रदर्शनं, अमात्मोपनिधानमिति ।

(४) तत्राभिजनशरीरकर्मप्रकृतिश्रुतद्रव्यादीनां गुणागुणग्रहणं प्रशंसा

स्तुतिर्गुणसङ्कीर्तनम् ।

- (४) ज्ञातियौनमौखस्रौवकुलहृदयिमत्रसंकीर्तनं सम्बन्धोपाख्यानम् ।
- (६) स्वपक्षपरपक्षयोरन्योन्योपकारसंकीर्तनं परस्परोपकारसन्दर्शनम्।
- (७) अस्मिन्नेवं कृत इदमावयोर्भवतीत्याशाजननमायतिप्रदर्शनम्।
- (८) योऽहं स भवान्, यन्मम द्रव्यं तद्भवता स्वकृत्येषु प्रयोज्यताम् इत्यात्मोपनिधानमिति ।
  - (९) उपप्रदानमर्थोपकारः।
  - (१०) शङ्काजननं निर्भर्त्सनं च भेदः।
- (१) जिस लेखपत्र में राजा राहगीरों की रक्षा और उनके उपकार के लिए अपने अधिकारियों को आदेश देता है वह सर्वत्रग है; क्योंकि वह मार्ग में, देश में तथा राष्ट्र में सब जगहों पर लिखा जाता है।
  - (२) उपाय चार है: १. साम, २. दान, ३. दण्ड और ४. भेद।
- (३) उनमें साम पाँच प्रकार का होता है: १. गुणसंकीर्तन, २. सम्बन्धो-पाख्यान, ३. परस्परोपकारसंदर्शन, ४. आयतिप्रदर्शन और ५. आत्मोपनिधान।
- (४) वंश, शरीर; कार्य, स्वभाव, विद्वत्ता; हाथी-घोड़े-रथ आदि के गुणों और अवगुणों को जानकर उनकी प्रशंसा करना ही गुणसंकीर्तन कहलाता है।
- (५) समानकुल, विवाह, गुरु-शिष्य, पुरोहित-यजमान, वंशपरंपरागत, हार्दिक और मैत्रीभाव आदि सात प्रकार के सम्बन्धों में से किसी एक का कथन करना सम्बन्धोपाख्यान है।
- (६) परस्पर एक दूसंरे द्वारा किये गये उपकार का कथन करना परस्परो-पकारसंदर्शन कहलाता है।
- (७) 'इस कार्य के करने में हम दोनों को ऐसा फल प्राप्त होगा, ऐसी आशा करना आयतिप्रदर्शन है।
- ( ८ ) 'जो मैं हूँ वही आप हैं तथा मेरा धन ही आपका धन है, उसे आप इच्छानुसार अपने कार्य में लगा सकते हैं। इस आत्मसमर्पण की भावना को आत्मोपनिधान कहते हैं।
  - (९) धन आदि के द्वारा उपकार करना दान या उपप्रदान है।
  - ( १० ) शत्रु के हृदय में शंका पैदा कर देना भेद है।

- (१) वधः परिक्लेशोऽर्थहरणं दण्ड इति ।
- (२) अकान्तिर्व्याघातः पुनरुक्तमपशब्दः संप्लव इति लेखदोषाः ।
- (३) तत्र कालपत्रकमचारुविषमविरागाक्षरत्वमकान्तिः।
- (४) पूर्वेण पश्चिमस्यानुपपत्तिव्याघातः।
- (४) उक्तस्याविशेषण द्वितीयमुच्चारणं पुनरुक्तम् ।
- (६) लिङ्गवचनकालकारकाणामन्यथाप्रयोगोऽपशब्दः।
- (७) अवर्गे वर्गकरणं वर्गे चावर्गित्रया गुणविपर्यासः संप्लव इति ।
- (८) सर्वशास्त्राण्यनुक्रम्य प्रयोगमुपलभ्य च । कौटिल्येन नरेन्द्रार्थे शासनस्य विधिः कृतः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे शासनाधिकारं नाम दशमोऽध्यायः, आदितः त्रिशः।

—: o :—

- (१) उसे मार देना, उसको पीड़ा पहुँचाना या उसके धन का अपहरण करना दण्ड कहलाता है।
- (२) पत्रलेख के पाँच दोष हैं—१. अकान्ति, २. व्याघात, ३. पुनरुक्त ४. अपशब्द और ५. संप्लव।
- (३) स्याही पड़े कागज पर लिखना, मिलन कागज पर लिखना, भद्दे अक्षर लिखना, छोटे-बड़े अक्षर लिखना और फीकी स्याही से लिखना अकान्ति नामक दोष है।
- (४) पहले लेख से पिछले लेख का विरोध हो जाना अथवा पहिले लेख से पिछले लेख की बाधा हो जाना **ट्याधात** दोष है।
  - (५) जो बात पहिले कही गई है उसे ही दुहरा देना पुनरुक्त दोष है।
- (६) लिङ्ग, वचन, काल और कारक का विपरीत प्रयोग करना अपशब्द दोष है।
- (७) लेख में विराम आदि चिह्नों की, अर्थक्रम के अनुसार योजना न करना, संप्लव दोष है।
- ( प्र) आचार्य कौटिल्य ने सम्पूर्ण शास्त्रों का विधिवत् अध्ययन करके और उनके प्रयोगों को अच्छी तरह परीक्षा करके ही राजा के लिए इस शासनविधि की रचना की है।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में शासनाधिकार नामक दसवाँ अध्याय समाप्त । अध्याय ११

- (१) कोषाध्यक्षः कोषप्रवेश्यं रत्नं सारं फल्गु कुप्यं वा तज्जातकरणा-धिष्ठितः प्रतिगृह्णीयात् ।
- (२) ताम्प्रपिकं, पाण्डचकवाटकं, पाशिक्यं, कौलेयं, चौर्णेयं, माहेन्द्रं कार्दमिकं स्नौतसीयं, ह्वादीयं, हैमवतं, च मौक्तिकम् ।
  - (३) शङ्खाः शुक्तिः प्रकीर्णकं च योनयः ।
- (४) मसूरकं त्रिपुटकं कूर्मकमर्धचन्द्रं कञ्चुकितं यमकं कर्तकं खरकं सिक्थकं कामण्डलुकं श्यावं नीलं दुर्विद्धं चाप्रशस्तम्।

#### कोष में रखने योग्य रत्नों की परीक्षा

- (१) कोषाध्यक्ष को चाहिए कि वह विशेषज्ञों की सहमति से ही रत्न, सार, फल्गु और कुप्य आदि मूल्यवान् द्रव्यों को राजकोष के लिए लेना स्वीकार करे।
- (२) मोतियों के दस उत्पत्ति स्थान है: १. ताम्रपणिक (पाण्डचदेश की ताम्रपणीं नदी के संगम पर उत्पन्न), २. पाण्डचकवाटक (मलयकोटि नामक पर्वत पर उत्पन्न), ३. पाशिक्य (पाटलिपुत्र के समीप पाशिका नामक नदी में उत्पन्न), ४. कौलेय (सिंहलद्वीप की कुला नामक नदी में उत्पन्न), ५. चौणेंय (केरल की चूणीं नामक नदी में उत्पन्न), ६. माहेन्द्र (महेंद्रगिरि के निकटवर्ती समुद्रतल में उत्पन्न); ७. कार्दमिक (फारस की कर्दमा नामक नदी में उत्पन्न), ८. स्त्रौतसीय (बर्बर के समीप स्त्रोतसीय (बर्बर के समीप स्त्रोतसीय नामक नदी में उत्पन्न); ९. ह्रादीय (बर्बर के समीप समुद्र-तटवर्ती श्रीघण्ड नामक भील में उत्पन्न) और १०. हैमवत (हिमालय पर्वत पर उत्पन्न)।
- (३) मोतियों की उत्पत्ति के तीन कारण हैं: शुक्ति, शंख और प्रकीर्णक (गजमुक्ता तथा सर्पमणि)।
- (४) दूषित मोतियों के तेरह प्रकार होते हैं। १. मसूरक ( मसूर की तरह का ), २. त्रिपुटक (तीन खूंट वाला ), ३. कूर्मक (कछुये के समान ), ४. अर्घ-चन्द्रक (अर्घचन्द्र की भाँति ), ५. कंचुिकत (मोटे छिलके वाला ), ६. यमक (जुडा हुआ), ७. कर्तक (कटा हुआ), ५. खरक (खुरदुरा), ९. सिक्थक (दागवाला), १०. कामण्डलुक (कमण्डलु के समान ), ११. ण्याव (भूरे रङ्ग का), १२. नील (नीले रङ्ग का ) और १३. दुबिद्ध (अस्थान विधा मोती)।

- (१) स्थूलं वृत्तं निस्तलं भ्राजिष्णु श्वेतं गुरु स्निग्धं देशविद्धं च प्रशस्तम् ।
- (२) शीर्षकमुपशीर्षकं प्रकाण्डकमवघाटकं तरलप्रतिबन्धं चेति यिष्टिप्रभेदाः।
- (३) यष्टीनामष्टसहस्रमिन्द्रच्छन्दः । ततोऽर्धं विजयच्छन्दः । शतं देवच्छन्दः । चतुष्पिष्टार्श्वहारः । चतुष्पिष्टाशद्रश्मिकलापः । द्वात्रिशद्-गुच्छः । सप्तिवंशतिर्मक्षत्रमाला । चतुिवशितर्धगुच्छः । विशतिर्माण-वकः । ततोऽर्धमर्धमाणवकः । एत एव मणिमध्यास्तन्माणवका भवन्ति । एकशीर्षकः शुद्धो हारः । तद्वच्छेषाः । मणिमध्योऽर्धमाणवकस्त्रिफलकः फलकहारः पश्चफलको वा । सूत्रमेकावली शुद्धा । सैव मणिमध्या यष्टिः ।
- (१) मोटा, गोल, तलरहित, दीप्तिमान, श्वेत, वजनी, चिकना और स्थान पर विधा मोती उत्तम कोटि का है।
- (२) यष्टि अर्थात् मोतियों की माला के कई नाम हैं, शीर्षक (जिसमें दो छोटे मोतियों के बीच में एक बड़ा मोती पिरोया गया हो), उपशीर्षक (जिसमें दो छोटे मोतियों के बाद एक बड़ा मोती हो), प्रकाण्डक (जिसमें चार छोटे मोतियों के बाद एक बड़ा मोती हो), अवघाटक (जिस माला के बीच में एक बड़ा मोती और उसके दोनों ओर उत्तरोत्तर छोटे-छोटे मोती हों) और तरलप्रतिबन्ध (जिसमें सभी मोती एक समान लगे हों)।
- (३) एक हजार आठ लड़ों की माला को इन्द्रच्छन्द, उससे आधी पाँच सी चार लड़ों की माला को विजयच्छन्द, सौ लड़ों की माला को देवच्छन्द, चौसठ लड़ों की माला को अर्धहार, चौवन लड़ों की माला को रिक्मकलाप, बत्तीस लड़ों की माला को गुच्छ, सत्ताईस लड़ों की माला को नक्षत्रमाला, चौबीस लड़ों की माला को अर्धगुच्छ, बीस लड़ों की माला को माणवक, और उससे आधा दस लड़ों की माला को अर्धमाणवक कहा जाता है। इन्हीं मालाओं के बीच में यदि मणि पिरो दी जाय तो उनके नाम के आगे माणवक शब्द जुड़ जाता है। यदि इन्द्रच्छन्द आदि मालाओं में सभी मोती शीर्षक के समान पिरोये जाते हैं तो उनका नाम इन्द्रच्छन्दशीर्षक शुद्धहार, विजयच्छन्दशीर्षक शुद्धहार कहा जाता है। इसी प्रकार यदि इन्द्रच्छन्द आदि में सभी मोती उपशीर्षक के समान पिरोये गए हों तो उसे इन्द्रच्छन्दोपशीर्षकशुद्धहार कहा जाता है। यदि इन शुद्धहारों के बीच में मणि पिरो दी जाय तो, बजाय शुद्धहार के वे अर्धमाणवक कहलाते है और तब उनका पूरा नामकरण होता है इन्द्रच्छन्दशीर्षकार्धमाणवक । इसी प्रकार उपशीर्षक आदि के सम्बन्ध में भी समभना चाहिए। दस लड़ियों की माला में यदि सोने के तीन या पाँच दाने पिरो दिए गए हों तो उसे फलकहार कहा जाता है। एक ही लड़ी की मोती की माला का नाम सूत्र है। यदि उसके बीच में मणि पिरो दी जाय तो उसे ही

हेममणिचित्रा रत्नावली । हेममणिमुक्तान्तरोऽपवर्तकः । सुवर्णसूत्रान्तरं सोपानकम् । मणिमध्यं वा मणिसोपानकम् ।

- (१) तेन शिरोहस्तपादकटीकलापजालकविकल्पा व्याख्याताः।
- (२) मणिः कौटो मालेयकः पारसमुद्रकश्च ।
- (३) सौगन्धिकः पद्मरागः अनवद्यरागः पारिजातपुष्पकः बालसूर्यकः।
- (४) वैदूर्यः—उत्पलवर्णः शिरोषपुष्पक उदक्वर्णो वंशरागः शुकपत्र-वर्णः पुष्यरागो गोमूत्रको गोमेदकः ।
- (४) नीलावलीय इन्द्रनीलः कलायपुष्पको महानीलो जाम्बवाभो जीमूतप्रभो नन्दकः स्रवन्मध्यः ।

यिष्ट कहा जाता है। सोने के दाने और मिणयों से पिरोई गई मोती की माला रत्नावली कहलाती है। यदि किसी माला में सोने के दाने, मिण और मोती क्रमशः पिरो दिये गये हैं तो उस माला को अपवर्तक कहते हैं। यदि अपवर्तक माला में मिण न लगी हो तो उसका नाम सोपानक है। यदि बीच में मिण लगा दी जाय तो उसे मिणसोपानक कहते हैं।

- (१) इसी प्रकार शिर, हाथ, पैर और कमर की भिन्न-भिन्न मालाओं के सम्बन्ध में भी समक्र लेना चाहिए।
- (२) मणियों के तीन उत्पत्ति-स्थान हैं: १. कौट (मलयसागर के समीप कोटि नामक स्थान में उत्पन्न) २. मालेयक (मलय देश के कर्णीवन नामक पर्वत में उत्पन्न) और ३. पारसमुद्रक (समुद्र पार सिंहल आदि स्थानों में उत्पन्न)।
- (३) मणियों में पाँच प्रकार के मणिक्य होते हैं: १० सौगन्धिक (सायंकाल खिलने वाले सौगन्धिक नामक नीलवर्णयुक्त कमल के समान), २. पद्मराग (पद्म नामक कमल के समान), ३. अनवद्यराग (केशर के समान); ४. पारिजात पुष्पक (हरसिंगार पुष्प के समान) और ५. बालसूर्यक ( उदय होते सूर्य के समान)।
- (४) वैदूर्य मणि आठ प्रकार की होती है: 9. उत्पलवर्ण (लाल कमल के समान) २. शिरीषपुष्पक (शिरीष पुष्प की भाँति), ३. उदकवर्ण (जल के समान), ४. वंशराग (बाँस के पत्ते के समान), ४. शुकपत्रवर्ण (तोते के पंख की तरह), ६. पुष्यराग (हल्दी के समान), ७. गोमूत्रक (गोमूत्र के समान) और ५. गोमे-दक (गोरोचन के समान)।
- (४) इन्द्रनीलमणि भी आठ प्रकार की होती है: १. नीलाबलीय (नीली धारियों वाली), २. इन्द्रनील (मोरपंद्ध के समान), ३. कलायपुष्पक (मटर पुष्प के समान), ४. महानील (गहरे काले रंग की), ५. जाम्बवाभ (जामुन के के समान), ६. जीमूतप्रभ (मेघ के समान), ७. नन्दक (भीतर से श्वेत तथा बाहर से नीली) और ८. स्त्रवन्मध्य (जलप्रवाह के समान तरिलत किरणों वाली)।

- (१) शुद्धस्फटिकः मूलाटवर्णः शीतवृष्टिः सूर्यकान्तश्चेति मणयः।
- (२) षडश्रश्चतुरश्रो वृत्तो वा, तीव्ररागः संस्थानवानच्छः स्निग्धो गुरुर्राचष्मानन्तर्गतप्रभः प्रभानुलेपी चेति मणिगुणाः ।
- (३) मन्दरागप्रभः सशर्करः पुष्पिच्छद्रः खण्डो दुर्विद्धो लेखाकीर्ण इति दोषाः।
- (४) विमलकः सस्यकोऽञ्जनमूलकः पित्तकः सुलभको द्विलोहिताक्षो मृगाश्मको ज्योतीरसको मैलेयक आहिच्छत्रकः कूर्पः प्रतिकूर्पः सुगन्धि-कूर्पः क्षीरपकः शुक्तिचूर्णकः शिलाप्रवालकः पुलकः शुक्रपुलक इत्यन्तर-जातयः।
  - (४) शेषाः काचमणयः।
- (१) स्फटिक मणि चार प्रकार की होती है: १. शुद्धस्फटिक (स्वच्छ, श्वेत) २. मूलाटवर्ण (मक्खन निकाले हुए मट्ठे की भाँति), ३. शीतवृष्टि (चन्द्रमा के किरणों से पिघलने वाली) और ४. सूर्यकान्त (सूर्य किरणों का स्पर्श पाकर आग उगलने वाली)।
- (२) मणियों में ग्यारह प्रकार के गुण होते हैं: १. षड्ज (छह कोनों वाली) २. चतुरस्त्र (चार कोनों वाली), ३. वृत्त (गोलाकार); ४. गहरे रंगवाली चमकदार, ५. आभूषण में लगाने योग्य, ६. निर्मल, ७. चिकनी, ८. भारी, ९. दीप्तियुक्त, १० चञ्चलकान्तियुक्त और ११. अपनी कांति से पास की वस्तु को प्रकािशत कर देने वाली (प्रभानुलेपी)।
- (३) मणियों में सात प्रकार के दोष पाये जाते हैं: १. हलके रंग वाली, २. हलकी प्रभावाली, ३. खुरदरी, ४. छोटे छिद्र वाली, ५. कटी हुई, ९. उपयुक्त स्थान पर न बेधी हुई और ७. विभिन्न रेखाओं वाली।
- (४) मणियों की अठारह प्रकार की उपजातियाँ हैं— १. विमलक ( श्वेत-हिरत वर्णों से मिश्रित ), २. सस्यक ( नीली ), ३. अंजनमूलक ( नील-श्याम वर्ण-मिश्रित ), ४. पित्तक ( गाय के पित्त के समान ), ५. सुलभक ( श्वेत ), ६. लोहिताक्ष ( किनारों पर लाल और केन्द्र में श्याम ), ७ मृगाश्मक ( श्वेत-अरुण-मिश्रित ), ८. ज्योतीरसक ( श्वेत-अरुण-मिश्रित ), ६. मैलेयक ( शिंगरफ की भाँति) १० आहिच्छत्रक ( फीके रंग वाली ), ११. कूर्प ( खुरदरी ), १२. प्रतिकूर्प ( दागी ) १३. सुगन्धिकूर्प ( मूंग-वर्णी ), १४. क्षीरपक ( दुग्ध धवल ), १४. शुक्ति चूर्णक ( अनेक रंगों वाली ), १६. शिलाप्रवालक ( मूंगे के समान ), १७. पुलक ( केंद्र में काली ) और १८. शुक्रपुलक ( केन्द्र में श्वेत )।
  - ( ५ ) इनके अतिरिक्त जो मणियाँ हों वे काँच के समान निम्न कोटि की होती है।

- (१) सभाराष्ट्रकं मध्यमराष्ट्रकं कास्तीरराष्ट्रकं श्रीकटनकं मणिमन्त-कमिन्द्रवानकं च वज्रम्।
  - (२) खनिः स्रोतः प्रकीर्णकं च योनयः।
- (३) मार्जाराक्षकं च शिरीषपुष्पकं गोमूत्रकं गामेदकं शुद्धस्फटिकं मूलाटीपुष्पकवर्णं मणिवर्णानामन्यतमवर्णमिति वज्रवर्णाः।
- (४) स्थूलं स्निग्धं गुरु प्रहारसहं समकोटिकं भाजनलेखि तर्कुभ्रामि भ्राजिष्णु च प्रशस्तम् ।
  - (४) नष्टकोणं निरिश्रपार्श्वापवृत्तं च अप्रशस्तम् ।
- (६) प्रबालकं आलकन्दकं वैर्वाणकं च रक्तं पद्मरागं च करटगिभणि-कावर्जमिति।
  - (७) चन्दनम् सातनं रक्तं भूमिगन्धि । गोशीर्षकं कालताम्रं मत्स्य-
- (१) हीरा के छह उत्पत्ति स्थान है: १. सभाराष्ट्रक (बरार, बम्बई प्रदेश में उत्पन्न ), २ मध्यमराष्ट्रक ( कोशल देश में उत्पन्न ), ३. कास्तीरराष्ट्रक (कास्तीर देश में उत्पन्न ), ४. श्रीकटनक (श्रीकटन पर्वत पर उत्पन्न ): ५. मणि-मंतक ( उत्तरस्थ मणिमंत पर्वत में उत्पन्न ) और ६. इन्द्रवानक ( कलिंग देश में उत्पन्न )।
- (२) इनके अतिरिक्त खदान, विशेष जलप्रवाह और हाथी दाँत की जड़ आदि भी हीरा के उत्पत्तिस्थान हैं। खान और जलप्रवाह आदि के अन्य स्थानों में उत्पन्न हीरा को प्रकीर्णक रहते हैं।
- (३) हीरा के अनेक आकार-प्रकार हैं: बिलाव की आँख के समान, शिरीष पुष्प की आकृति का, गोमूत्र के समान, गोरोचन की भाँति, सर्वथा स्वच्छ, श्वेत, मुलहटी के फूल जैसा, और मणियों की आकृति का।
- (४) मोटा; वजनी, घन की चोट सहने वाला, समकोण पानी से भरे पीतल के बर्तन में उसको हिलाने से लकीरें डाल देने वाला, चर्खे में लगे तकुवे के तरह घूमने वाला और चमकदार हीरा उत्तम कोटि का है।
- (५) नष्टकोण, नुकीले कोनों से रहित और छोटे-बड़े कोनों वाला हीरा दूषित समभा जाता है।
- (६) प्रवाल (मूँगा) के दो उत्पत्ति स्थान हैं—१. आलकन्दक (अलकन्द नामक स्थान से उत्पन्न ) और २. वैवर्णिक ( यूनान के समीपवर्ती विवर्ण नामक समुद्रतल में उत्पन्न )। प्रवाह के दो रंग होते हैं : १. रक्त और २. कमल। वह कीड़े का खाया हुआ तथा बीच में मोटा या उठा हुआ नहीं होना चाहिए।
- (७) चन्दन के सोलह उत्पत्ति स्थान, नौ रंग, छह गन्ध और ग्यारह गुण होते हैं। उत्पत्तिस्थान-- १. सासन देश में उत्पन्न चन्दन साल रंग का होता है और ९ को॰

गन्धि । हरिचन्दनं शुकपत्रवर्णमाम्रगन्धि । तार्णसं च । ग्रामेरुकं रक्तं रक्तन्कालं वा वस्तमूत्रगन्धि । दैवसभेयं रक्तं पद्मगन्धि । जावकं च । जोङ्गकं रक्तं रक्तकालं वा स्निग्धम् । तौरूपं च । मालेयकं पाण्डुरक्तम् । कुचन्दनं कालवर्णकं गोमूत्रगन्धि । कालपर्वतकं रूक्षमगुरुकालं रक्तं रक्तकालं वा । कोशकारपर्वतकं कालं कालचित्रं वा । शीतोदकीयं पद्माभं कालस्निग्धं वा । नागपर्वतकं रूक्षं शैलवर्णं वा । शाकलं किपलिमिति ।

(१) लघु स्निग्धमश्यानं सिपः स्नेहलेपि गन्धसुखं त्वगनुसार्यं नुल्बण-मिवराग्युष्णसहं दाहग्राहि सुखस्पर्शनिमिति चन्दनगुणाः।

उसमें धरती की सोंध होती है, २. गोशीर्ष देश में उत्पन्न चन्दन कालिमा एवं लाली लिए होता है और उसमें मछली की जैसी गन्ध होती है, ३. हिर नामक देश में उत्पन्न चन्दन तोते के पंख के समान हरे रंग का और उसमें आम की जैसी महक होती है, ४. तृणसा नामक नदी के किनारे उत्पन्न होने वाला चन्दन भी हरिचन्दन के ही समान होता है, ५. ग्रामेरु प्रदेश में उत्पन्न चन्दन या तो लाल रंग का अथवा लाल-काले मिले हुए रंग का होता है और उसमें बकरे की पेशाब जैसी गन्ध होती है, ६. देवसभा नामक स्थान में उत्पन्न चन्दन लाल रंग का और पद्म के समान सुगन्धि वाला होता है, ७. जाबक देश का चन्दन भी देवसभा चन्दन की भाँति होता है, द. जोंग देश में उत्पन्न चन्दन या तो लाल रंग का अथवा लाल-काला रंग का चिकना होता है और वह भी पद्म के समान सुगन्धित होता है, ६. तुरूप देश का चन्दन भी जोंगरु की भाँति होता है, १०. माल देश में उत्पन्न चन्दन का रंग लाल-पीला होता है, उसमें पद्म के समान सुगन्ध होती है, ११ कुचन्दन काले रंग का तथा गोमूत्र के समान गन्ध वाला होता है, १२. काल पर्वत पर उत्पन्न चन्दन खुर-दुरा, अगर के समान काला या लाल या लाल-काला होता है और उसमें भी गोमूत्र जैसी गन्ध होती है, १३. कोशकार पर्वत पर उत्पन्न चन्दन काला अथवा चितकबरा होता है, १४. शीतोदक देश में उत्पन्न चन्दन पत्र के रंग का या काला अथवा स्निग्ध होता है, १५. नाग पर्वत पर उत्पन्न चन्दन रूखा और सेवार के रंग जैसा होता है, १६. शाकल देश में उत्पन्न चन्दन पीला-लाल (कपिल) वर्ण का होता है।

(१) चन्दन में ग्यारह गुण होते हैं—१ लघु २ स्निग्ध ३ बहुत दिनों में सूखने वाला, ४ शरीर में घी के समान लगने वाला, ५ सुगन्धित, ६ त्वचा के भीतर ठंडक पहुँचाने वाला, ७ बिना फटा, ८ स्थायी वर्ण एवं गन्ध वाला, ९ गर्मी शांत करने वाला, १० सन्ताप को दूर करने वाला और ११ सुखकर स्पर्श वाला।

- (१) अगुरु—जोङ्गकं कालं कालिचत्रं मण्डलिचत्रं वा । श्यामं दोङ्ग-कम् । पारसमुद्रकं चित्ररूपम् । उशीरगन्धि नवमालिकागन्धि वेति ।
- (२) गुरु स्निग्धं पेशलगिन्ध निर्हारि अग्निसहमसंप्लुतधूमं समगन्धं विमर्दसहम् इत्यगुरुगुणाः ।
- (३) तैलपणिकम्—अशोकग्रामिकं मांसवर्णं पद्मगन्धि। जोङ्गकं रक्तपीतकमुत्पलगन्धि गोमूत्रगन्धि वा ग्रामेरुकं स्निग्धं गोमूत्रगन्धि। सौवर्णकुडचकं रक्तपीतं मातुलुङ्गगन्धि। पूर्णकद्वीपकं पद्मगन्धि नवनीत-गन्धि वेति।
- (४) भद्रश्रीयम्-पारलौहित्यकं जातीवर्णम् । आन्तरवत्यमुशीर-वर्णम् । उभयं कुष्ठगन्धि चेति ।
- (४) कालेयकः—स्वर्णभूमिजः स्निग्धपीतकः। औत्तरपर्वतको रक्त-पीतकः इति साराः।
- (१) अगर का निरूपण इस प्रकार है—जोंगल नामक अगर तीन तरह का होता है: काला, चितकबरा और काले-सफेद दागों वाला। दोंगक नामक अगर काला होता है, जोंगक और दोंगक दोनों आसाम में पैदा होते हैं। समुद्र पार पैदा होने वाला अगर, चित्र रूप का होता है, जिसकी गन्ध खश और चमेली जैसी होती है।
- (२) भारी, स्निग्ध, सुगन्धित, दूर तक सुगन्ध फेंकने वाला, अग्नि को सहन करने वाला, जिसका धुआँ व्याकुल न कर दे, जलते समय एक जैसी गन्ध देने वाला और वस्त्र आदि पर पोंछ देने से गन्ध बनी रहना; ये अगर के गुण हैं।
- (३) असम में पैदा होने वाला तैलपिणक चन्दन मांस के रङ्ग का और पद्म के समान गन्ध वाला होता है। असम में ही पैदा होने वाला दूसरा तैलपिणक चन्दन लाल-पीले रङ्ग का और कमल अथवा गोमूत्र की गन्ध का होता है। ग्रामेरू प्रदेश में पैदा होने वाला चन्दन चिकना और गोमूत्र की गन्ध का होता है। असम के सुवर्णकुड्य नामक स्थान में पैदा होने वाला चन्दन लाल-पीला और नीबू की गन्ध का होता है। पूर्णक द्वीप में उत्पन्न चन्दन पद्म अथवा मक्खन की गन्ध का होता है।
- (४) भद्रश्रीय नामक चन्दन दो प्रकार का होता है : १. पारलौहित्य और २. आन्तरवत्य । पारलौहित्य असम में पैदा होता है और उसका रङ्ग चमेलीपुष्प जैसा होता है, आन्तरवत्य चन्दन भी असम में ही पैदा होता है, उसका रङ्ग खस की भाँति होता है। इन दोनों की गन्ध कूट औषिध की तरह होती है।
- (५) कालेयक नामक चन्दन स्वर्णभूमि में पैदा होता है और वह स्निग्ध एवं पीले रङ्ग का होता है। हिमालय पर पैदा होने वाला कालेयक लाल-पीले रङ्ग का होता है। यहाँ तक सार वस्तुओं का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

- (१) पिण्डक्वाथधूमसहमिवरागि योगानुविधायि च। चन्दनागरुवच्च तेषां गुणाः।
- (२) कान्तनावकं प्रैयकं चोत्तरपर्वतकं चर्म । कान्तनावकं मयूर-ग्रीवाभम् । प्रैयकं नीलं पीतं श्वेतं लेखाविन्दुचित्रम् । तदुभयमष्टाङ्गुला-यामम् ।
- (३) बिसी महाबिसी च द्वादशग्रामीये । अव्यक्तरूपा दुहिलिका चित्र वा बिसी । परुषा श्वेतप्राया महाबिसी । द्वादशाङ्गुलायाममुभयम् ।
- (४) श्यामिका कालिका कदली चन्द्रोत्तरा शाकुला चारोहजाः। कपिला बिन्दुचित्रा वा श्यामिका। कालिका कपिला कपोतवर्णा वा। तदुभयमष्टाङ्गुलायाम। परुषा कदली हस्तायता। सैव चन्द्रचित्रा चन्द्रो-त्तरा। कदलीत्रिभागा शाकुला कोठमण्डलचित्रा कृतकर्णिकाजिनचित्रा चेति।
- (१) तैलपिणक, भद्रश्रीय और कालेयक, इन तीनों में पीसने पर, पकाने पर, आग में जलाने पर किसी प्रकार का विकार पैदा न होना, दूसरी वस्तु के साथ मिलाने पर तथा देर तक रखे रहने पर उनकी गन्ध में किसी प्रकार का फर्क न आना, ये गुण पाये जाते हैं। पूर्वोक्त चन्दनों में जो गुण बताये गए हैं, वे भी इन तीनों में पाये जाते हैं।
- (२) फल्गु पदार्थों में पहिला स्थान चमड़े का है, जिसकी लगभग पन्द्रह जातियाँ होती है, १. कान्तनावक और २. प्रैयक दोनों का चमड़ा हिमालय में पैदा होता है। उनमें कान्तनावक मयूरग्रीवा का कान्ति वाला और प्रैयक नीले-पीले तथा सफेद रेखाओं अथवा दागों से युक्त होता है। इन दोनों का विस्तार आठ अंगुल होता है।
- (३) हिमालय में स्थित म्लेच्छों के बारह गावों में ३. बिसी और ४. महा-बिसी नामक चमड़ा पैदा होता है। बिसी बहुरङ्ग, बालों वाला एवं चितकबरा, और महाबिसी कठोर तथा क्वेत होता है। इन दोनों का विस्तार बारह-बारह अंगुल होता है।
- (४) हिमालय के आरोह नामक स्थान में पैदा होने वाला चमड़ा पाँच प्रकार का होता है: ५. श्यामिका, ६. कालिका ७, कदली द चन्दोत्तरा और ९. शाकुला। किपल और चितकबरे रङ्ग का चमड़ा श्यामिका है। किपल अथवा कबूतरी रङ्ग का चमड़ा कालिका कहलाता है। इन दोनों का विस्तार आठ-आठ अंगुल होता है। कदली नामक चमड़ा कठोर तथा खुरदुरा होता है, जिसकी लम्बाई एक हाथ मानी गई है। कदली नामक चमड़े पर यदि चन्द्र बिन्दु अंकित हों तो वह चन्द्रोत्तरा कहलाता है। रङ्ग में ये दोनों कालिका के समान होते हैं। कदली से तीन गुणा बढ़ा

- (१) सामूरं चीनसी सामूली च बाह्लवेयाः। षट्त्रिंशदङ्गुलमञ्जन-वर्णं सामूरम्। चीनसी रक्तकाली पाण्डुकाली वा। सामूली गोधूमवर्णेति।
- (२) सातिना नलतूला वृत्तपुच्छा औद्राः । सातिना कृष्णा । नलतूला नलतूलवर्णा । कपिला वृत्तपुच्छा च । इति चर्मजातयः ।
  - (३) चर्मणां मृदु स्निग्धं बहुलरोम च श्रेष्ठम्।
- (४) शुद्धं शुद्धरक्तं पक्षरक्तं च आविकम्। खिचतं वानिचत्रं खण्ड-सङ्गात्यं तन्तुविच्छिन्नं च।
- (४) कम्बलः केचलकः कलमितिका सौमितिका तुरगास्तरणं वर्णकं तिच्छलकं वारवाणः परिस्तोमः समन्तभद्रकं च आविकम्।
  - (६) पिच्छलमार्द्रमिव च सूक्ष्म मृदु च श्रेष्ठम् ।

(तीन हाथ का) या कदली का तीसरा हिस्सा (आठ अंगुल) शाकुला नामक चमड़ा होता है, जिसमें लाल धब्बे और कुछ गांठें पड़ी होती हैं।

- (१) हिमालय के बाह्लव नामक प्रदेश में तीन प्रकार का चमड़ा होता है: १० सामूर, ११ चीनसी और १२ सामूली । सामूर चमड़ा अञ्जन के समान काले रङ्ग का और छत्तीस अंगुल का होता है। चीनसी चमड़ा लाल-काला अथवा पीला-काला रङ्ग का होता है। सामूली गेहुँए रङ्ग का होता है। ये दोनों छबीस-छबीस अंगुल के होते हैं।
- (२) उद्र नामक जलचर प्राणी की खाल तीन प्रकार होती है १३. सातिना १४. नलतूला और १४. वृत्तपुच्छा। सातिना काले रङ्ग की होती है। नलतूला, नरसल के समान सफेद होती है। वृतपुच्छा लाल-पीले रङ्ग की होती है। चमड़े की ये पन्द्रह प्रकार की भिन्न-भिन्न जातियाँ हैं।
- (३) मुलायम, चिकना और अधिक बालों वाला चमड़ा उत्तम समफा जाता है।
- (४) भेड़ की ऊन के चमड़े प्रायः सफेद और सफेद-लाल अथवा दूसरे रंग के भी होते हैं। इनके चार भेद हैं: १. खचित (बेल-बूटेदार), २. वानचित्र (बुनाई के समय जिनमें तरह-तरह के फूल चित्रित हों) ३. खण्डसंघात्य (तरह-तरह की बुनावट के छोटे-छोटे दुकड़ों के जोड़) और ४. तन्तु-विच्छिन्न (जालीदार कपड़ा)।
- (५) इनके अतिरिक्त १. कम्बल, २. केचलक, ३. कलमितिका, ४. सौमि-तिका, ५. तुरगास्तरण, ६. वर्णक, ७. तिच्छलक, ८. वारवाण, ९. परिस्तोम और १०. समन्तभद्रक, ये दस भेद बने हुए ऊनी वस्त्रों के और होते हैं।
- (६) चिकना, चमकदार बारीक डोरे का और मुलायम कम्बल उत्तम समभा जाता है।

- (१) अष्टप्लोतिसङ्घात्या कृष्णा भिङ्गिसी वर्षवारणम्, अपसारक इति नैपालकम् ।
- (२) संपुटिका चतुरिश्रका लम्बरा कटवानकं प्रावरकः सत्तिकेति मृगरोम ।
- (३) वाङ्गकं श्वेतं स्निग्धं दुक्लं, पौण्ड्रकं श्मामं मणिस्निग्धं, सौवर्ण-कुड्यकं सूर्यवर्णम् । मणिस्निग्धोदकवानं चतुरश्रवानं व्यामिश्रवानं च ।
  - (४) एतेषामेकांशुकमध्यर्धद्वित्रचतुरंशुकमिति ।
  - (४) तेन काशिकं पौण्ड्रकं च क्षौमं व्याख्यातम् ।
  - (६) मागधिका पौण्ड्रिका सौवर्णकुडचका च पत्रोणीः नागवृक्षो
- (१) काले रंग के आठ दुकड़ों को जोड़कर भिगिसी बनाई जाती है, जो कि वर्षा में भींगने से बचाती है। इसी तरह एक ही साबूत कपड़े का बना अपसारक कहलाता है। ये कपड़े नैपाल देश में बनते हैं।
- (२) मृग के बालों से छह प्रकार का कपड़ा बनाया जाता है: १. संपुटिका, (जाघिया या सुथनी), २. चतुरिश्रका, ३. लम्बरा, ४. कटवानक, ५. प्रावरक और ६. सत्तिलिका।
- (३) दुशाला देश भेद से तीन प्रकार का होता है: १. बांगक, २. पौण्ड्रक ३. सौवर्णकुडचक। वांगक अर्थात् बङ्गाल में बना हुआ दुशाला सफेद एवं चिकना होता है, पौंड्रक अर्थात् पुंड्र देश में बना हुआ दुशाला काला एवं मणि के समान स्निन्ध होता है, और असम के सुवर्णकुडच नामक स्थान में बना हुआ दुशाला सूर्य के समान चमकदार होता है। इन दुशालों की बुनावट तीन प्रकार की होती है १. दुशाले बनाने के साधनभूत तन्तु पहिले पानी में भिंगो दिए जाय, फिर मणिबन्ध में रगड़कर उन्हें मजबूत बना दिया जाय २. ताना और बाना दोनों का तागा एक-सा बारीक हो, इस प्रकार की बनावट ३. कपास, रेशम, ऊन आदि मिले हुए तन्तुओं से रंगीन बुनावट करना।
- (४) जिसके ताने और बाने में एक जैसे बारीक तन्तु हों, वह उत्तम दुशाला है, इनसे डचोढ़े. दुगने, तिगुने आदि मोटे तन्तुओं के होने पर उत्तरोत्तर वह दुशाला कम कीमत का समक्षा जाता है।
- (५) इसी प्रकार काशी तथा पुंड़ आदि में बनने वाले रेशमी वस्त्रों की उत्कृ-ष्टता-निकृष्टता के सम्बन्ध में भी समभना चाहिए, अर्थात् रेशम के तन्तु जितने बारीक और एक सूत के होंगे, रेशम उतना ही उत्तम होगा और तन्तुओं के मोटे होने पर उत्तरोत्तर वह निकृष्ट समभा जायगा।
- (६) मगध, पुंड़क और सुवर्णकुडचक, इन तीन देशों में पत्रोणि नाम की ऊन होती है। वह नागकेसर, बड़हर, मौलसरी और बरगद, इन चार पेड़ों से पैदा

लिकुचो वकुलो वटश्च योनयः । पीतिका नागवृक्षिका , गोधूमवर्णा लैकुची, श्वेता वाकुली, शेषा नवनीतवर्णा ।

- (१) तासां सौवर्णकुडचका श्रेष्ठा । तया कौशेयं चीनपट्टाश्च चीन-भूमिजा व्याख्याताः ।
- (२) माधुरमापरान्तकं कालिङ्गकं काशिकं वाङ्गकं वात्सकं माहिषकं च कार्पासिकं श्रेष्ठिमिति ।
  - (३) अतः परेषां रत्नानां प्रमाणं मूल्यलक्षणम्। जाति रूपं च जानीयान्निधानं नवकर्म च।।
  - (४) पुराणप्रतिसंस्कारं कर्मगुह्यमुपस्करान्। देशकालपरीभोगं हिस्राणां च प्रतिक्रियाम्।।

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे कोशप्रेवश्यरत्नपरीक्षा नाम एकादशोऽध्यायः, आदितः एकत्रिशः ।

—: o :---

होती है। नागकेसर के पेड़ से निकाली जाने वाली पत्रोणी पीली होती है। बड़हर पर गेहुँए रंग की होती है। मौलसरी की सफेद होती है। बरगद तथा अन्य वृक्षों की पत्रोणी मक्खन के रंग की होती है।

- (१) उनमें सुवर्णंकुडचक (असम) की पत्रोर्णा उत्तम समभी जाती है। इसी प्रकर दूसरे रेशम और चीन में उत्पन्न होने वाले चीनपट्ट में सम्बन्ध में भी समभ लेना चाहिए।
- (२) मधुरा (मदुरा), अपरांतक (कोंकण), कलिंग, काशी, वंग, वत्स और महिषक (मैसूर), इन देशों में पैदा होने वाली कपास के कपड़े सर्वोत्तम समभे जाते हैं।
- (३) कोषाध्यक्ष को चाहिए कि वह, मोती से लेकर कपास तक जिन रत्न, सार और फल्गु आदि पदार्थों का निरूपण किया गया है तथा जिनका निरूपण आगे किया जायगा, इसके अतिरिक्त रत्नों के प्रमाण, मूल्य, लक्षण, जाति, रूप, निधान और संस्कार-शुद्धि आदि विषयों के संबन्ध में विस्तार से जानकारी प्राप्त करे।
- (४) पुराने रत्नों का पुनः संस्कार, उनको छीलना, उनका रंग बदलना, उनको साफ करना, देश-काल के अनुसार उनका उपयोग करना, कृमि-कीटों से उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध करना आदि कार्य भी कोषाध्यक्ष की जानकारी से सम्बद्ध हैं।

अध्यक्षप्रचार नामक दूसरे अधिकरण में कोशप्रवेश्यरत्नपरीक्षा नामक ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ।

# आकरकर्मान्तप्रवर्तनम्

- (१) आकराध्यक्षः शुल्बधातुशास्त्ररसपाकमणिरागज्ञस्तज्ज्ञसखो वा तज्जातकर्मकरोपकरणसम्पन्नः किट्टमूषाङ्गारभस्मलिङ्गं वाकरं भूतपूर्वम-भूतपूर्वं वा भूमिप्रस्तररसधातुमत्यर्थवर्णगौरवमुग्रगन्धरसं परीक्षेत ।
- (२) पर्वतानामभिज्ञातोहेशानां बिलगुहोपत्यकालयनगूढखातेष्वन्तः-प्रस्यन्दिनो जम्बूचूततालफलपक्वहरिद्राभेदहरितालक्षौद्रहिङ्गुलकपुण्डरीक-शुकमयूरपत्रवर्णाः सवर्णोदकौषधिपर्यन्ताश्चिक्कणा विशदा भारिकाश्च रसाः काञ्चनिकाः।
- (३) अप्सु निष्ठचूतास्तैलवद्विसर्पिणः पङ्कमलग्राहिणश्च ताम्ररूप्ययोः शतादुपरि वेद्धारः ।

#### खान एवं खनिज की पहिचान और उनके विकय की व्यवस्था

- (१) आकर (खान) के अध्यक्ष को चाहिये कि वह शुल्बशास्त्र, धातुशास्त्र, रसायन, पाकविधि और मणिराग आदि के विषयों में निपुणता प्राप्त करे अथवा उन विषयों के विशेषज्ञ पुरुषों तथा उन वस्तुओं के व्यापारियों के साथ रहकर, कुल्हाड़े, धौंकनी, सन्सी आदि आवश्यक सामग्री को साथ लेकर, कीटी, मूषा, राख आदि लक्षणों को देखकर पुरानी खान की परीक्षा करे, यदि मिट्टी, पत्थर, पानी आदि में धातु मिली हुई जान पड़े या उनका रंग चमकदार मालूम हो या वे वजनदार लगें अथवा उनमें तेज गन्ध आती हो तो इन लक्षणों से समक्ष लेना चाहिए कि उस स्थान पर खान है।
- (२) परिचित पहाड़ों के गड्ढों, गुफाओं, तराइयों, पथरीले स्थानों एवं शिलाओं से ढके हुए छेदों द्वारा बहने वाले जल से, जिसका रङ्ग जामुन, आम, ताड़ का फल, पक्की हल्दी, हरताल, मैनसिल, शहद, शिंगरफ, कमल, तोता, मोर-पंख आदि के रङ्ग का हो और अपने समान रङ्ग के पानी तथा औषधि तक बहने वाले चिकने भारी जल को देखकर सोने की खान का अनुमान करना चाहिए।
- (३) इस प्रकार के जल को यदि दूसरे जल में मिलाया जाय और वह तेल की तरह फैलने लगे, या निरिबसी फल के समान पानी को साफ करता हुआ नीचे

- (१) तत्प्रतिरूपकमुग्रगन्धरसं शिलाजतु विद्यात् ।
- (२) पीतकास्ताम्रकास्ताम्रपीतका वा भूमिप्रस्तरधातवो भिन्ना नील-राजीमन्तो मुद्गमाषकृसरवर्णा वा दिधिबिन्दुपिण्डिचत्रा हरिद्राहरीतकी-पद्मपत्रशैवलयकृत्प्लीहानवद्यवर्णा भिन्ना श्रुञ्जुबालुकालेखाबिन्दुस्वस्तिक-वन्तः संगुलिका अचिष्मन्तस्ताप्यमाना न भिद्यन्ते बहुफेनधूमाश्च सुवर्ण-धातवः प्रतीवापार्थास्ताम्ररूप्यवेधनाः।
- (३) शङ्खकर्प्रस्फटिकनवनीतकपोतपारावतविमलकमयूरग्रीवावर्णाः सस्यकगोमेदकगुडमत्स्यण्डिकावर्णाः कोविदारपद्मपाटलीकलायक्षौमातसी-पुष्पवर्णाः ससीसाः साञ्जनाः विस्रा भिन्ना श्वेताभाः कृष्णाः कृष्णाभाः श्वेताः सर्वे वा लेखाबिन्दुचित्रा मृदवो ध्यायमाना न स्फुटन्ति बहुफेन-धूमाश्च रूप्यधातवः।
  - (४) सर्वधातूनां गौरववृद्धौ सत्त्ववृद्धिः। तेषामशुद्धा मूढगर्भा वा

बैठ जाय अथवा सौ पल ताँबा या चाँदी उसके ऊपर डालकर यदि वह उसकी एक पल जल सुनहरा बना दे तो समभना चाहिए कि इस जल-स्रोत के नीचे अवश्य सोने की खान है।

- (१) यदि किसी स्थान पर उसी के समान केवल तेज गन्ध या उग्र रस की संभावना हो तो समभना चाहिए कि वहाँ पर शिलाजीत का उत्पत्तिस्थान है।
- (२) पीले या ताँबे अथवा दोनों रङ्गों की मिट्टी और पत्थर जिनके तोड़ने पर बीच में नीली रेखायें या मूँग, उड़द, तिल आदि के समान या दही के छोटे-छोटे कणों के समान छोटी-छोटी बूँदों वाला, हल्दी, हरीतकी, कमलपत्र, सेवार, यकृत, प्लीहा तथा केसर के समान या तोड़ने पर बारीक रेत की रेखाओं, बूँदों, स्वस्तिक-चिह्नों, मोटे रेत के कणों के समान, कान्ति युक्त और तपाये जाने पर न फटने वाली तथा बहुत भाग एवं धुआँ देने वाली सुवर्ण धातु होती है। इस प्रकार की मिट्टी और पत्थर से ताँबा तथा चाँदी को सोना बनाया जा सकता है।
- (३) शंख, कपूर, स्फटिक मणि, मक्खन, जङ्गली कबूतर, पालतू कबूतर, सफेद तथा लाल रङ्ग को मणि, मयूर ग्रीवा, नील मणि, गोरोचन, गुड़, शक्कर, कचनार, कमल, पाटली, मटर, अलसी आदि के समान रङ्ग वाले, सीसा, अंजन, दुर्गन्ध से युक्त, तोड़ने पर बाहर से सफेद मालूम होने वाले किन्तु भीतर तथा बाहर से काले और भीतर से सफेद प्रतीत होने वाले अथवा हर प्रकार की रेखाओं तथा बूंदों से युक्त, मृदु, तपाये जाने पर जो फटे नहीं किन्तु बहुत भाग और धुआँ उगलें, इस प्रकार की धातु रूप्यधातु कही जाती हैं।
  - (४) इन सभी धातुओं के सम्बन्ध में यह समभना चाहिए कि उनमें जितना

तीक्ष्णमूत्रक्षारभाविता राजवृक्षवटपीलुगोपित्तरोचनामहिषखरकरभमूत्र-लण्डपिण्डबद्धास्तत्प्रतीवापास्तदवलेपा वा विशुद्धाः स्रवन्ति ।

- (१) यवमाषतिलपलाशपीलुक्षारैगींक्षीराजक्षीर्वा कदलीवज्रकन्दप्रती-वापो मार्दवकरः।
  - (२) मधुमधुकमजापयः सतैलं घृतगुडिकण्वयुतं सकन्दलीकम्। यदिप शतसहस्रधा विभिन्नं भवति मृदु त्रिभिरेव तन्निषेकैः॥
  - (३) गोदन्तश्रङ्गप्रतीवापो मृदुस्तम्भनः।
- (४) भारिकः स्निग्धो मृदुश्च प्रस्तरधातुर्भूमिभागो वा पिङ्गलो हरितः पाटलो लोहितो वा ताम्रधातुः ।
- (प्र) काकमेचकः कपोतरोचनावर्णः श्वेतराजिनद्धो वा विस्नः सीसधातुः।

ही भारीपन होगा वे उतनी ही उत्तम कोटि के सिद्ध होंगी। इनमें जो धातु अशुद्ध हो अथवा मैल जम जाने के कारण जिसके गुण-दोषों का यथार्थ ज्ञान नहीं हो पा रहा हो उसका शोधन कर लिया जाय। शोधन के प्रकार ये हैं: तीक्ष्णमूत्र (मनुष्य हाथी-घोड़ा, गाय, गधा, बकरा आदि में से किसी का मूत्र), तीक्ष्णक्षार, अमलतास, बरगद, पीलु, गोरोचन, भैंसे का मूत्र, बालक का मूत्र तथा उनके पुरीष, (मल) आदि वस्तुओं में कई बार धातुओं की भावनाएं देने से वे विशुद्ध हो जाती हैं, अमलतास आदि के चूर्ण से अथवा उनके लेप से भी धातु का मल नष्ट होकर वे अपने असली रूप में आ जाती हैं।

- (१) जो उड़द, तिल, ढाक, पीलु, वृक्ष का क्षार और गाय तथा बकरी के दूध में केला एवं सूरण को एक साथ मिलाकर यदि उनमें सोने-चाँदी की भावना दी जाय तो वे नर्म हो जाते हैं।
- (२) शहद, मुलहटी, बकरी का दूध, तेल, घी, गुड़ की शराब और खादर में पैदा होने वाले भाड़ आदि सब को मिलाकर, उनमें तीन बार सोने-चाँदी की भावना दी जाय तो वे चाहे जितने भी कटे-फटे खुरदरे क्यों न हों, मुलायम हो जाते हैं।
- (३) यदि पिघले हुए सोने-चाँदी के ऊपर गाय के दाँत तथा सींग का चूर्णं बुरक दिया जाय तो सोना-चाँदी ठोस हो जाते हैं।
- (४) जहाँ पाषाणधातु, भूमिधातु, और ताम्रधातु, इन तीन प्रकार के पत्थर तथा मिट्टी के चिकने एवं मृदु भू-भाग हों, वहाँ ताँबे की खान होती है। ताँबा चार प्रकार का होता है: १. पिङ्गल २. हरित ३. पाटल और ४. लोहित।
- (५) जो भूमि-भाग कौए के समान काला, कबूतर तथा गोरोचन की आकृति वाला, सफेद रेखाओं से युक्त और दुर्गन्धपूर्ण हो, वहाँ सीसा की खान समभनी चाहिए।

- (१) ऊषरकर्बुरः पक्वलोष्ठवर्णो वा त्रपुधातुः।
- (२) कुरुम्बः पाण्डुरोहितः सिन्दुवारपुष्पवर्णो वा तीक्ष्णधातुः।
- (३) काकाण्डभुजपत्रवर्णो वा वैकृन्तकधातुः।
- (४) अच्छः स्निग्धः सप्रभो घोषवान् शीततीवस्तनुरागश्च मणिधातुः ।
- (५) धातुसमृत्थं तज्जातकर्मान्तेषु प्रयोजयेत्।
- (६) कृतभाण्डव्यवहारेमे कमुखम्, अत्ययं चान्यत्रकर्तृत्रेतृविकेतृणां स्थापयेत्।
  - (७) आकरिकमपहरन्तमष्टगुणं दापयेदन्यत्र रत्नेभ्यः।
- (८) स्तेनमनिसृष्टोपजीविनं च बद्ध्वा कर्म कारयेद्, दण्डोप-कारिणं च।
- (१) जो भूमि-भाग ऊसर जमीन की भाँति कुछ सफेदी लिये हो, अथवा पके हुए ढेले के रंग का हो, वहाँ सफेद सीसे की खान समभनी चाहिए।
- (२) जो भूमि भाग चिकने पत्थरों वाला, कुछ सफेदी एवं लाली लिये हो, अथवा उसकी आकृति निर्गुण्डी के पुष्प से मिलती हो, वहाँ लोहे की खान समभनी चाहिए।
- (३) जो भूमि-भाग कौवे के अण्डे या भोजपत्र की आकृति का हो, वहाँ इस्पाती लोहे की खान समभनी चाहिए।
- (४) जो भूमि-भाग, इतना स्वच्छ हो कि जिसमें परछाई दिखाई दे, जो चिकना, दीप्त, शब्द देने वाला, अत्यन्त शीतल और फीके रंग वाला हो, वहाँ मणियों की खान जाननी चाहिए।
- (५) खान से प्राप्त सुवर्ण आदि के लाभ को पुनः खान के कार्यों में लगाकर अधिक लाभ प्राप्त करना चाहिए।
- (६) किसी एक नियत स्थान में ही सुवर्ण आदि धातुओं की बिक्री की व्यवस्था करनी चाहिए, उससे अन्यत्र बेचने वाले व्यक्तियों को दण्डित किया जाना चाहिए।
- (७) धातुओं की चोरी करने वाले व्यक्ति पर, चोरी का आठ गुना दण्ड करना चाहिए, किन्तु यदि वह रत्नों की चोरी करता है तो उसको प्राणदण्ड दिया जाना चाहिए।
- (८) जो व्यक्ति चोरी करे अथवा राजा की अनुमित के बिना धातुओं का व्यापार करे, उसे पकड़कर खान के कार्य में लगा देना चाहिए, और जिस व्यक्ति को न्यायालय ने प्राणदण्ड की सजा दी हो, किन्तु कारणवश वह उस दण्ड को पूरा न कर सके तो, ऐसे व्यक्ति को भी खान में लगा देना चाहिए।

- (१) व्ययिकयाभारिकमाकरं भागेन प्रक्रयेण वा दद्यात्, लाघविक-मात्मना कारयेद्।
- (२) लोहाध्यक्षः ताम्रसीसत्रपुर्वेक्टन्तकारकूटवृत्तकंसताललोहकर्मा-न्तान् कारयेत्, लोहभाण्डव्यवहारं च ।
- (३) लक्षणाध्यक्षः चतुर्भागताम्रं रूप्यरूपं तीक्ष्णत्रपुसीसाञ्जनानाम-न्यतमाषबीजयुक्तं कारयेत् पणम्, अर्धपणं पादमष्टभागमिति । पादाजीवं ताम्ररूपं माषकमर्धमाषकं काकणीमर्धकाकणीमिति ।
  - (४) रूपदर्शकः पणयात्रां व्यावहारिकीं कोशप्रवेश्यां च स्थापयेत्।
- (१) यदि खान पर लोगों का कर्जा चढ़ गया हो और उस कर्जा को चुकता कर देने पर ही लाभ निर्भर हो तो, खान के अध्यक्ष को चाहिए कि वह थोड़ी-थोड़ी किस्तों में उस कर्जे को चुकता कर दे अथवा राजा से, कुछ सोना देकर, एक मुस्त रकम देकर, वह उस कर्जे को सर्वथा चुकता कर दे। यदि थोड़ी पूँजी या थोड़े श्रम से कार्य पूरा हो सकता है तो, अध्यक्ष स्वयं ही वैसा कर दे।
- (२) अध्यक्ष को चाहिए कि वह ताँबा, सीसा, त्रपु, वैक्नंतक, आरक्ट, वृत्त, कंस और ताल आदि अन्य प्रकार के लोहों का कार्य अपनी देख-रेख के कराये। लोहे की बनी वस्तुओं एवं तत्सम्बन्धी कार्य-व्यवहार को भी वह अपनी निगरानी में करवावे।
- (३) टकसाल के अध्यक्ष (लक्षणाध्यक्ष) को चाहिए कि वह पण, अर्धपण, पादपण तथा अष्टभागपण नामक चार चाँदी के सिक्कों को विधिपूर्वक ढलवावे। १६ माष का एक पण होता है। उसमें ४ माष ताँबा, लोहा, राँगा, सीसा तथा अंजन, इनमें से कोई भी एक माष, बाकी ११ माष चाँदी होनी चाहिए। इसी हिसाब से अर्धपण (अठन्नी), पादपण (चवन्नी) और अष्टभागपण (दुअन्नी) आदि को ढलवावे। पण के चौथे हिस्से को व्यवहार में लाने के लिए ताँबे का एक अलग सिक्का होना चाहिए, जिसमें चौथाई हिस्सा चाँदी एक हिस्सा लोहा, सीसा आदि में से कोई एक और ग्यारह माष ताँबा होना चाहिए, इस सिक्के का नाम मापक है, जिसका वजन सोलह माप होता है, इसका भी अर्धमापक सिक्का तैयार करवाना चाहिए, इसके पादमापक तथा अष्टभागमापक के लिए 'काकणी' तथा 'अर्धकाकणी' नामक सिक्कों को बनवाना चाहिए।
- (४) सिक्कों के विशेषज्ञ को इस बात की व्यवस्था कर देनी चाहिए कि कौन-सा सिक्का चलाया जाय और कौन-सा सिक्का खजाने में जमा किया जाय। सौ पण पर जो आठ पण राज्यभाग जनता से लिया जाता है, उसका नाम रूपिक है;

रूपिकमष्टकं शतं, पञ्चकं शतं व्याजीं, पारीक्षिकमष्टभागिकं शतम्। पञ्चिवंशतिपणमत्ययं चान्यत्र कर्तृ केतृविकेतृपरीक्षितृभ्यः।

- (१) खन्यध्यक्षः शङ्ख्वज्रमणिमुक्ताप्रबालक्षारकर्मान्तान् कारयेत्, पणनव्यवहारं च ।
- (२) लवणाध्यक्षः पाकमुक्तं लवणभागं प्रक्रयं च यथाकालं संगृह्णीयाद्, विकयाच्च मृत्यं रूपं व्याजीं च।
- (३) आगन्तुलवणं षड्भागं दद्यात् । दत्तभागविभागस्य विऋयः । पञ्चकं शतं व्याजीं, रूपं, रूपिकं च। ऋता शुल्कं, राजपण्यच्छेदानुरूपं च वैधरणं दद्यात् । अन्यत्रकेता षट्छतमत्ययं च ।
- (४) विलवणमुत्तमं दण्डं दद्यात्, अनिसृष्टोपजीवी च। अन्यत्र वान-प्रस्थेभ्यः । श्रोत्रियास्तपस्विनो विष्टयश्च भक्तलवणं हरेयुः ।

सौ पण पर पाँच पण राज्यभाग व्याजी और सौ पण पर आठ पण राज्यभाग पारीक्षिक कहलाता है। यदि कोई पारीक्षिक का अपहरण करे तो उसे पच्चीस पण दण्ड दिया जाय, यदि अधिक अपहरण करे तो, अपहृतधन के हिसाब से, उस पर दुगुना, चौगुना दण्ड नियत करना चाहिए। किन्तु सिक्कों को बनाने, बेचने, खरीदने और परीक्षा करने वाले अधिकारियों के लिए दण्ड-विधान की व्यवस्था कुछ दूसरी ही है।

- (१) खान के अध्यक्ष को चाहिए कि वह शंख, वज्र, मणि, मुक्ता, प्रवाल तथा सभी तरह के क्षारों की उत्पत्ति और उनके क्रय-विक्रय की सुव्यवस्था करे।
- (२) लवण के अध्यक्ष को चाहिए कि वह बिक्री के लिए तैयार नमक को और किसी दूसरी खान से कुछ शर्तों के आधार पर नियत मात्रा में उपलब्ध होने वाले नमक को ठीक समय से संग्रह कर ले, उसको चाहिए कि वह उसके विक्रय का, बिक्री से प्राप्त होने वाले मूल्य का और रूप एवं व्याजी का सुप्रबंध करे।
- (३) विदेश से विक्री के लिए आये हुए नमक का छठा भाग राजकर के रूप में देना चाहिए। जो व्यक्ति समुचित राजकर एवं तौल का टैक्स अदा करे वही उसको बेचने का अधिकारी है, और उसे पाँच प्रतिशत व्याजी, रूप तथा रूपिक भी राजकर के रूप में अदा करना चाहिए। उस माल को खरीदने वाला व्यक्ति भी राजकर अदा करे, उसकी छीजन भी वह पूरी करे। राजकीय बाजार का कोई व्यापारी यदि बाहर से नमक मँगाता है तो उससे छह प्रतिशत राजकर के अतिरिक्त जुर्माना भी अदा किया जाय।
- (४) घटिया या मिलावटी नमक बेचने वाले व्यापारी को उत्तम साहस दण्ड देना चाहिए। इसी प्रकार जो राजाज्ञा के विरुद्ध नमक को बनाता है या उसका

- (१) अतोऽन्यो लवणक्षारवर्गः शुल्कं दद्यात् ।
- (२) एवं मूल्यं विभागं च व्याजीं परिघमत्ययम् । शुल्कं वैधरणं दण्डं रूपं रूपिकमेव च ॥ खनिभ्यो द्वादशविधं धातुं पण्यं च संहरेत् । एवं सर्वेषु पण्येषु स्थापयेन्मुखसंग्रहम् ॥
- (३) आकरप्रभवः कोषः कोषाद्दण्डः प्रजायते । पृथिवी कोषदण्डाभ्यां प्राप्यते कोषभूषणा ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे आकरकर्मान्तप्रवर्तनं नाम द्वादशोऽध्यायः, आदितः द्वात्रिशः।

—: o :—

व्यापार करता है, उसे भी उत्तम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए। किन्तु यह नियम वानप्रस्थियों पर लागू नहीं होता है। श्रोत्रिय, बेगार ढोने वाले और तपस्वी लोग बिना कीमत दिये भी अपने उपयोग के लायक नमक ले जा सकते हैं।

- (१) इनके अतिरिक्त, नमक और क्षार का उपयोग करने वाले सभी लोग नमक के अध्यक्ष और क्षार के अध्यक्ष को शुक्ल अदा करें।
- (२) इस प्रकार मूल्य, विभाग, व्याजी, परिघ, अत्यय, शुल्क, वैधरण, दण्ड, रूप, रूपिक, खनिज पदार्थं और भिन्न-भिन्न प्रकार के विक्रेय पदार्थों का संग्रह करना चाहिए। राज्यभर की सभी मंडियों में प्रमुख विक्रेय वस्तुएँ बिक्री के लिए रखी जानी चाहिए।
- (३) कोष की उन्नित खान पर निर्भर है; कोष की समृद्धि से शक्तिशाली सेना तैयार की जा सकती है। इस कोषगर्भा पृथिवी को कोष और सेना से ही प्राप्त किया जा सकता है।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में आकरकर्मान्तप्रवर्तन नामक बारहवाँ अध्याय समाप्त ।

# अक्षशालायां सुवर्णाध्यक्षः

- (१) सुवर्णाध्यक्षः सुवर्णरजतकर्मान्तानामसम्बन्धावेशनचतुःशाला-मेकद्वारामक्षशालां कारयेत्। विशिखामध्ये सौर्वाणकं शिल्पवन्तमभिजातं प्रात्ययिकं च स्थापयेत्।
- (२) जाम्बूनदं शातकुम्भं हाटकं वैणवं श्रृङ्गिशुक्तिजं, जातरूपं रस-विद्धमाकरोद्गतं च सुवर्णम् ।
- (३) किञ्जल्कवर्णं मृदु स्निग्धमनादि भ्राजिष्णु च श्रेष्ठं, रक्तपीतकं मध्यमं, रक्तमवरं श्रेष्ठानाम् ।
  - (४) पाण्डु श्वेतं चाप्राप्तकम् । तद्येनाप्राप्तकं तच्चतुर्गुणेन सीसेन

# अक्षशाला में सुवर्णाध्यक्ष के कार्य

- (१) सुवर्णाध्यक्ष को चाहिए कि वह सोने-चाँदी के प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक अक्षणाला का निर्माण करवावे, उसमें एक ही प्रधान द्वार होना चाहिए, उसके चारों ओर, एक दूसरे से अलग, चार बड़े भवन होने चाहिए। विशिखा (सर्राफा बाजार) में चतुर, कुलीन, विश्वस्त और पारखी सर्राफों को बसाया जाय।
- (२) सोना पाँच प्रकार का होता है; उसके रङ्ग भी पाँच होते हैं: १. जाम्बू-नद (मेरु पर्वत से निकलने वाली जम्बू नदी से उत्पन्न जामूनी रङ्ग का ), २. शात-कुम्भ (शतकुम्भ पर्वत से उत्पन्न, कमलरज के समान ), ३. हाटक (सोने की खान से उत्पन्न, सेवतीपुष्प की भाँति ), ४. वैणव (वेणु पर्वत पर उत्पन्न कर्णिकारपुष्प की आकृति का ) और ५. शृंगिशुक्तिज (स्वर्णभूमि में उत्पन्न, मैनसिल के रङ्ग का )। सुवर्ण के तीन प्रकार : १. जातरूप (स्वयं शुद्ध ), २. रसविद्ध (रसायन क्रियाओं द्वारा निर्मित ) और ३. आकारोद्गत (अशुद्ध, खानों से निकाला हुआ)।
- (३) कमलरज की आकृति का, मृदु, स्निग्ध, शब्दरहित और चमकदार सोना सर्वोत्तम; लाल-पीत वर्ण मिश्रित सोना मध्यम; और केवल लाल वर्ण का निकृष्ट होता है।
- (४) उत्तम कोटि के सुवर्ण में से जिसमें कुछ पीलाई एवं सफेदी हो वह अप्राप्तक कहलाता है। उस सोने में जितना मैल मिला हो, उससे चौगुना सीसा डालकर उसे शुद्ध करना चाहिए। सीसा मिला देने से यदि वह फटने लगे तो उसे

शोधयेत्, सीसान्वयेन भिद्यमानं शुष्कपटलैध्मापयेत्, रूक्षत्वाद्भिद्यमानं तैलगोमये निषेचयेत्।

- (१) आकरोद्गतं सीसान्वयेन भिद्यमानं पाकपत्राणि कृत्वा गण्डिकासु कुट्टयेत्, कन्दलीवज्रकन्दकल्के वा निषेचयेत् ।
- (२) तुत्थोद्गतं गौडिकं काम्बुकं चाऋवालिकं च रूप्यम्। श्वेतं स्निग्धं मृदु च श्रोष्ठम् । विपर्यये स्फोटनं च दुष्टम् । तत्सीसचतुर्भागेन शोधयेत् ।
  - (३) उद्गतचूलिकमच्छं भ्राजिष्णु दिधवर्णं च शुद्धम्।
- (४) शुद्धस्यैको हारिद्रस्य सुवर्णो वर्णकः । ततः शुल्बकाकण्युत्तराप-सारिता आ चतुःसीमान्तादिति षोडश वर्णकाः ।
- (प्र) सुवर्णं पूर्वं निकष्य पश्चाद्वणिकां निकषयेत्। समरागलेखमिन-म्नोन्नते देशे निकषितम्। परिमृदितं परिलीढं नखान्तराद्वा गैरिकेणाव-

जंगली कण्डों की आग में तपाना चाहिए। यदि शुद्ध करते समय रूखापन आ जाने से वह फटने लगे तो तेल और गोबर को मिलाकर बार-बार उसमें भावना देनी चाहिए।

- (१) खान से निकाले हुए सोने को भी सीसा मिलाकर शुद्ध किया जाना चाहिए। यदि सीसा मिलाने से वह फटने लगें तो उसके साथ पके हुए पत्ते मिला लिए जाँय और तब उसको लकड़ी के तस्ते पर रखकर खूब कूटा जाना चाहिए। अथवा कन्दलीलता, श्रीवेर और कमलजड़ का क्वाथ बनाकर तब तक उस सुवर्ण को उसमें भिगोया जाय, जब तक कि उसका फटना दूर नहीं होता है।
- (२) चाँदी चार प्रकार की होती है: १. तुत्थोद्गत (तुत्थ नामक पर्वत से उत्पन्न, चमेली पुष्प के समान), २. गौडिक (असम में उत्पन्न, तगरपुष्प की आकृति की), ३ कांबुक (कांबु पर्वत से उत्पन्न) और ४. चाक्रवालिक (चक्रवाल खान से उत्पन्न, कन्दपुष्प के समान)। श्वेत, स्निग्ध और मुलायम चाँदी सर्वोत्तम समभी जाती है। इनके विपरीत काली, रूक्ष, खरखरी और फटी हुई चाँदी खराब होती है। खराब चाँदी में चौथाई सीसा डालकर उसको शुद्ध करना चाहिए।
- (३) जिसमें बुदबुदे उठे हों, जो स्वच्छ, चमकदार और दही के समान ृष्वेत हो, वह शुद्ध चाँदी होती है।
- (४) हल्दी के समान स्वच्छ, शुद्ध सुवर्ण का सोलह माष का वर्णक शुद्ध वर्णक कहलाता है। उसमें चतुर्थांश ताँबा मिला दिया जाय और उतना ही हिस्सा सुवर्ण कम कर दिया जाय; इसी तरह सोने का हिस्सा कम करके और तांबे का हिस्सा मिलाकर सोलह वर्णक बन जाते हैं। ये सोलहों मिश्र वर्णक कहलाते हैं और उनमें शुद्ध वर्णक को जोड़ दिया जाय तो सत्रह वर्णक हो जाते हैं।
- (प्र) वर्णक की परीक्षा करने से पूर्व सुवर्ण की परीक्षा कर लेनी चाहिए; सोने को पहिले कसौटी पर घिसना चाहिये और तत्पश्चात् वर्णक को घिसने के बाद

चूर्णितमुर्पाधं विद्यात् । जातिहिङ्गुलकेन पुष्पकासीसेन वा गौमूत्रभावितेन दिग्धेनाग्रहस्तेन संस्पृष्टं सुवर्णं श्वेतीभवति ।

- (१) सकेसरः स्निग्धो मृदुभ्राजिष्णुश्च निकषरागः श्रोष्ठः ।
- (२) कालिङ्गकस्तापीपाषाणो वा मुद्गवर्णो निकषः श्रेष्ठः । समरागी विक्रयक्रयहितः । हस्तिच्छविकः सहरितः प्रतिरागी विक्रयहितः । स्थिरः परुषो विषमवर्णश्चाप्रतिरागी क्रयहितः ।
  - (३) छेदश्चिक्कणः समवर्णः श्लक्ष्णो मृदुभ्राजिष्णुश्च श्रेष्ठः।
- (४) तापे बहिरन्तश्च समः किञ्जल्कवर्णः कुरण्डकपुष्पवर्णो वा श्रेष्ठः । श्यावो नीलश्चाप्राप्तकः ।

उनमें समान वर्ण तथा समान रेखाएं दिखाई दें; घिसने से ऊँचा-नीचा न हो तो वर्णक को ठीक समभना चाहिए। १. यदि विक्रेता वर्णक को उत्कृष्ट बताने के उद्देश्य से कसौटी को उस पर जोर से रगड़ दें, या २. विक्रेता उसकी हीनता बताने के लिए कसौटी को धीरे से रगड़े, अथवा ३. नाखून में गेरु आदि कोई लाल-पीली वस्तु छिपाकर सोने के साथ कसौटी पर रेखा बना दे, तो इस प्रकार से यह तीनों प्रकार का कपटपूर्ण व्यवहार कहा जाता है। कपटी सर्राफ सोने को घटिया सिद्ध करने के लिए गो-मूत्र में भावना दिये गये एक विशेष प्रकार के सिगरफ के साथ कुछ पीले रङ्ग के हरताल के साथ लिपटे हुए लेप को हाथ के अग्रभाग के स्पर्श से सोने का रङ्ग फीका कर देते हैं।

- (१) केसर के समान रङ्ग वाली, स्निग्ध, मृदु और चमकदार रेखा जिस कसौटी पर खिंचे, उसे सर्वोत्तम समभना चाहिए।
- (२) कलिङ्ग देश के महेन्द्र पर्वत से अथवा तापी नदी से उत्पन्न, मूंग के समान आकृति वाली कसौटी सर्वोत्तम समभनी चाहिए। सोने के रङ्ग को ठीक तरह से ग्रहण करने वाली कसौटी क्रेता-विक्रेता, दोनों के लिए उचित है। हस्तिचर्म के समान खरखरी, हरे रङ्ग की और विपरीत रङ्ग को बताने वाली कसौटी सोना बेचने वालों के हक में अच्छी है। इसी प्रकार ठोस, कठोर, खरखरी, तरह-तरह के रङ्गों वाली और असली रङ्ग को न बताने वाली कसौटी सोना खरीदने वालों के लिए अच्छी नहीं है।
- (३) चिकना, बाहर-भीतर एक रङ्ग वाला, स्निग्ध, मृदु और चमकदार, सोने का टुकड़ा श्रेष्ठ समभा जाता है।
- (४) यदि सोने का टुकड़ा, तपाये जाने पर, बाहर भीतर एक ही रङ्ग दे या वह कमलरज के समान दिखाई दे या वह कुण्रड के फूल की भाँति हो जाय तो उसे १० कौ०

- (१) तुलाप्रतिमानं पौतवाध्यक्षे वक्ष्यामः । तेनोपदेशेन रूप्यसुवर्णं दद्यादाददीत च ।
- (२) अक्षशालामनायुक्तो नोपगच्छेत्। अभिगच्छन्नुच्छेद्यः आयुक्तो वा सरूप्यसुवर्णस्तेनैव जीयेत। विचितवस्त्रहस्तगुह्याः काञ्चनपृषतत्वष्टृतप-नीयकारवो ध्मायकचरकपांसुधावकाः प्रविशेयुनिष्कसेयुश्च। सर्वं चैषामुप-करणमनिष्ठिताश्च प्रयोगास्तत्रैवावितष्ठेरन्। गृहीतं सुवर्णं धृतं च प्रयोगं करणमध्ये दध्यात्। सायं प्रातश्च लक्षितं कर्तृकारियतृमुद्राभ्यां निदध्यात्।
- (३) क्षेपणो गुणः क्षुद्रकिमिति कर्माणि । क्षेपणः काचार्पणादीनि । गुणः सूत्रवानादीनि । घनं सुषिरं पृषतादियुक्तं क्षुद्रकिमिति ।

भी श्रेष्ठ समभना चाहिए। यदि तपाने से उसमें फर्क पड़ जाय, उस पर नीलिमा छा जाये तो समभना चाहिए कि वह खोटा है।

- (१) सोना-चाँदी तौलने का विधान आगे चलकर 'पौतवाध्यक्ष' प्रकरण में कहा जायगा। उस प्रकरण में निर्दिष्ट तौल के अनुसार ही सोना-चाँदी देने और लेने चाहिएँ।
- (२) अक्षशाला में वे ही व्यक्ति प्रवेश करें, जो वहाँ कार्यं करने के लिए नियुक्त किए गए है। निषेध करने पर भी यदि कोई प्रवेश करते हुए पकड़ा जाय तो उसका सर्वस्व अपहरण कर लेना चाहिए। अक्षशाला में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति यदि अपने साथ सोना चाँदी ले जाता हुआ पकड़ा जाय तो उसे भी यथायोग्य दण्ड देना चाहिए। रसप्रयोग से सोना बनाने वाले, छोटी-छोटी गोली बनाने वाले, बड़े-बड़े पात्र बनाने वाले, तरह-तरह के आभूषण बनाने वाले, भाड़ू देने वाले तथा अन्य परिचारक, अपनी-अपनी वर्दी पहिने तलाशी देकर अक्षशाला में प्रवेश करें और बाहर निकलें। इन कारीगरों के औजार एवं आधे बनाये हुए आभूषण आदि अक्षशाला में ही रहें, बाहर कदापि न जाने पावें। भांडागार से तौल कर लिया गया सोना तथा उससे बने हुए आभूषण आदि, कार्य करने के अनन्तर, भांडागार के लेखक को भली भाँति तौल कर सौंप देना चाहिए और विधिवत् उसको रिजस्टर में दर्ज करवा देना चाहिए। सायं और प्रातः प्रतिदिन, काम खत्म होने और शुरू होने पर सौर्वणिक तथा सुवर्णाध्यक्ष से मुहर लगाकर भण्डार का लेखक उस सुवर्ण को भण्डार में बन्द करके रख दे।
- (३) आभूषण सम्बन्धी कार्य तीन प्रकार के होते हैं: १. क्षेपण, २. गुण और ३. क्षुद्रक । आभूषणों पर मणियों के जोड़ने को क्षेपण कहते हैं। सोने के बारीक सूतों को जोड़ने के लिए गुण कहा जाता है। ठोस तथा पोले, छोटी-छोटी बूंदों या गोलियों से बने आभूषण सम्बन्धी कार्य को क्षुद्रक कहते हैं।

- (१) अर्पयेत् काचकर्मणः पञ्चभागं काञ्चनं दशभागं कटुमानम्। ताम्रपादयुक्तं रूप्यं रूप्यपादयुक्तं वा सुवर्णं संस्कृतकं तस्माद्रक्षेत् ।
- (२) पृषतकाचकर्मणस्त्रयो हि भागाः परिभाण्डं द्वौ वास्तुकम्। चत्वारो वा वास्तुकं त्रयः परिभाण्डम्।
- (३) त्वष्ट्कर्मणः । शुल्बभाण्डं समसुवर्णेन संयूहयेत् । रूप्यभाण्डं घनं घनसुषिरं वा सुवर्णार्धेन अवलेपयेत्। चतुर्भागसुवर्णं वा बालुकाहिङ्गुल-कस्य रसेन चूर्णेन वा वासयेत्।
- (४) तपनीयं ज्येष्ठं सुवर्णं सुरागं, समसीसातिकान्तं पाकपत्रपक्वं सैन्धविकयोज्ज्वालितं नीलपीतश्वेतहरितशुकपोतवर्णानां प्रकृतिर्भवति ।
- ( १ ) मणियों की जुड़ाई सम्बन्धी कार्य को काचकर्म कहते हैं। मणि के पाँचवें हिस्से को सोने से पिरो दे; मणि इधर-उधर न होने पावे, उसके लिए चारों ओर से सोने की पट्टी लगी रहती है उसको कटुमान कहा जाता है। मणि का जितना हिस्सा सोने में पिरो दिया जाय उसका आधा हिस्सा ( दसवाँ भाग ) कटुवान का होना चाहिए; स्वर्णकार शुद्ध किए हुए सोने में मिलावट कर सकते हैं; चाँदी की जगह ताँबा और सोने की जगह चाँदी भर कर वे उतने अंश को हड़प कर सकते हैं; यह मिलावटी सोना-चाँदी शुद्ध ही जैसा प्रतीत होता है; इसलिए इस सम्बन्ध में अध्यक्ष को पूरी निगरानी रखनी चाहिए।
- (२) मिश्रित काचकर्म के सम्बन्ध में ध्यान रखना चाहिए कि पहिले गुटिका आदि से मिश्रित काचकर्म के लिए जितना सुवर्ण निर्धारित हो उसके पाँच भाग किए जाँय; उनमें तीन भाग पद्म, स्वस्तिक आदि बनाने के लिए और दो भाग उसका आधारपीठ बनाने के लिए होता है; यदि मणि बड़ी हो तो सुवर्ण के सात हिस्से करने चाहिए। जिनमें चार हिस्से आधार के लिए और शेष तीन हिस्से स्वस्तिक आदि के लिए काम में लाये जाँय।
- (३) ताँवे तथा चाँदी के घनपात्र की विधि इस प्रकार है: जितना ताँबे का पात्र हो उतना ही सोने का पत्र उसके ऊपर चढ़वा देना चाहिए; चाँदी का पात्र चाहे ठोस हो या पोला हो, उस पर उसके भार से आधे, सोने का पानी चढ़वा दे; अथवा चौथा हिस्सा सोना लेकर उसे बालू और शिंगरफ के चूर्ण एवं रस के साथ मिलाकर भूसी अग्नि में पिघलाकर पानी की तरह चढ़वा दे।
- (४) आभूषण आदि के लिए प्रस्तुत, कमलरज के समान स्वच्छ, स्निग्ध और चमकदार सोना उत्तम किस्म का है। वह शुद्ध सोना नील, पीत, खेत, हरित और शुकपोत (तोते का बच्चा ) आदि रङ्ग के आभूषणों के योग्य होता है। अशुद्ध सुवर्ण में उसके परिमाण का सीसा डालकर उसे शुद्ध किया जाय; अथवा उसके पतले-पतले पत्र बनाकर फिर अरणे के कण्डों की तपन से उसको शुद्ध किया जाय;

तीक्ष्णं चास्य मयूरग्रीवाभं श्वेतभङ्गं चिमिचिमायितं पीतचूणितं काक-णिकः सुवर्णरागः।

- (१) तारमुपशुद्धं वा। अस्थितृत्थे चतुः, समसीसे चतुः, शुष्कतुत्थे चतुः, कपाले त्रिगोंमये द्विः, एवं सप्तदशतुत्थातिक्रान्तं सैन्धविकयोज्ज्वा- लितम्। एतस्मात्काकण्युत्तरापसारिता। आ द्विमाषादिति सुवर्णे देयं, पश्चाद्वागयोगः। श्वेततारं भवति।
- (२) त्रयोंऽशाः तपनीयस्य द्वात्रिशद्भागश्वेततारमूच्छितं तत् श्वेत-लोहितकं भवति । ताम्नं पीतकं करोति ।
  - (३) तपनीयमुज्ज्वाल्य रागित्रभागं दद्यात् । पीतरागं भवति ।
  - (४) श्वेततारभागौ द्वावेकस्तपनीयस्य मुद्गवर्णं करोति ।

या सिंधदेश की मिट्टी के साथ घिसकर उसे शुद्ध किया जाय। इस सुवर्ण के साथ इस्पाती लोहा भी नील, पीत आदि आभूषणों के योग्य होता है। इस्पाती लोहा मोर की गर्दन के समान आकृति का और काटने पर श्वेत, चमकता हुआ होना चाहिये। यदि गरम करके उसका चूर्ण बनाया जाय और उसको एक काकिणी सोने में मिला दिया जाय तो सोने का रङ्ग खिल उठता है।

- (१) लोहे के स्थान पर शुद्ध चाँदी भी मिलाई जा सकती है। हड्डी के चूणें के साथ मिली हुई मिट्टी से बनी हुई घरिया में चार बार, मिट्टी और सीसे से बनी घरिया में चार बार, शुद्ध मिट्टी से बनी घरिया में तीन बार और गोबर में तीन बार—इस प्रकार सत्रह बार घरिया में बदलने के बाद सिंधदेश की खारी मिट्टी में रगड़ देने से श्वेतवर्ण की शुद्ध रूप्यधातु तैयार हो जाती है। उसमें से एक काकिणी चाँदी सोने में मिलाई जा सकती है। इस प्रकार दो माष तक चाँदी मिलाकर उतना सोना निकाला जा सकता है। इस प्रकार सोने में चाँदी मिला देने से और तदनन्तर उसको चमका देने वाली चीजों के सहयोग से सुवर्ण भी चाँदी की तरह चमकने लगता है।
- (२) बत्तीस भागों में विभक्त साधारण सोने में तीन भाग निकालकर उनकी जगह तीन भाग शुद्ध सोना और शेष चाँदी को एक साथ मिलाकर घरिया में उलटने-पुलटने से उसका रङ्ग श्वेत-लाल मिश्रित रङ्ग का हो जाता है। यदि पूर्वोक्त रीति से चाँदी के साथ या ताँबे को सोने में मिला दिया जाय तो वह उसके रङ्ग को पीला बना देता है।
- (३) साधारण सोने को खारी मिट्टी से चमका कर उसमें शुद्ध सोने का तीसरा भाग मिला दिया जाय तो उसका रंग लाल-पीला हो जाता है।
- (४) दो भाग शुद्ध चाँदी में एक भाग सोने को मिला कर भावना देने से उसका रङ्ग मूँग के समान हो जाता है।

- (१) कालायसस्यार्धभागाभ्यक्तं कृष्णं भवति । प्रतिलेपिना रसेन द्विगुणाभ्यक्तं तपनीयं शुकपत्रवर्णं भवति । तस्यारम्भे रागविशेषेषु प्रति-वर्णिकां गृह्णीयात् ।
- (२) तीक्ष्णताम्रसंस्कारं च बुध्येत । तस्माद्वज्रमणिम्काप्रवाल-रूपाणामपनेयिमानं च रूप्यसुवर्णभाण्डबन्धप्रमाणानि चेति ।
  - समरानं समद्वन्द्वमशक्तं पृषतं स्थिरम्। सुप्रमृष्टमसंपीतं विभक्तं धारणे सुखम्।। अभिनीतं प्रभायुक्तं संस्थानमधुरं समम्। मनोनेत्राभिरामं च तपनीयगुणाः स्मृताः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे अक्षशालायां सुवर्णाध्यक्षं नाम त्रयोदशोऽध्यायः, आदितस्त्रयस्त्रिशः।

--: o :---

- (१) सोने का छठा हिस्सा लोहा मिला देने से उसका रंग काला हो जाता है। पिघले हुए लोहे तथा शुद्ध चाँदी से मिला हुआ दुगुना सोना सुवापंखी रंग का हो जाता है। इसी प्रकार पूर्वोक्त नील, आदि रङ्गों के भेद को जानने के लिए प्रत्येक वर्णक को ग्रहण करना चाहिए।
- (२) सोने का रङ्ग बदलने के लिए उपयोग में आने वाले लोहे, ताँबे को शुद्ध करना आवश्यक है; इसलिए उनके शुद्ध करने की विधि भली भाँति जान लेनी चाहिए। जिससे वज्रमणि, मुक्ता, प्रवाल आदि उत्तम रत्नों में मिलावट न हो सके और सोने-चाँदी आदि के आभूषण में कोई न्यूनाधिक्य मेल करके गड़बड़ी न कर सके, इसके लिए उत्तम रत्नों और सोना-चाँदी आदि के आभूषणों के संबंध में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।
- (३) १. एक सा रङ्ग होना, २. वजन तथा रूप में समान होना, ३. बीच में गाँठ आदि का न होना, ४. टिकाऊ होना, ५. अच्छी तरह चमकाया हुआ होना, ६. ठीक तरह बना हुआ होना, ७. अलग-अलग हिस्सों वाला, ८. पहनने में सुखकर, साफ-सुथरा, १० कांतिमान, ११. अच्छा दिखाई देने वाला, १२. एक जैसी बनावट का, १३. अयुक्त छिद्रों से रहित और १४. मन तथा आँखों को अच्छा लगने वाला, ये चौदह गुण सोने के आभूषणों में होते हैं।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में अक्षशाला में सुवर्णाध्यक्ष नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त ।

# विशिखायां सौवर्णिक प्रचारः

- (१) सौर्वाणकः पौरजानपदानां रूप्यसुवर्णमावेशनिभिः कारयेत्। निर्दिष्टकालकार्यं च कर्म कुर्युः, अनिर्दिष्टकालं कार्यापदेशम्।
- (२) कालातिपातने पादहीनं वेतनं तद्द्विगुणश्च दण्डः। कार्यस्या-न्यथाकरणे वेतननाशः, तद्विगुणश्च दण्डः।
- (३) यथावर्णप्रमाणं निक्षेपं गृह्णीयुस्तथाविधमेवार्पयेयुः, कालान्तरा-दिष ब तथाविधमेव प्रतिगृह्णीयुरन्यत्र क्षीणपरिशीर्णाभ्याम् ।
  - (४) आवेशनिभिः सुवर्णपुद्गललक्षणप्रयोगेषु तत्तज्जानीयात्।

### राजकीय स्वर्णकारों के कर्तव्य

- (१) सौर्वाणक (राज्य का प्रधान आभूषण व्यापारी) को चाहिए कि वह नगरवासियों और जनपदवासियों के सोने चाँदी के आभूषणों का कार्य शिल्पशाला में बैठकर काम करने वाले सुनारों द्वारा कराये। सुनारों को चाहिए कि वे समय और वेतन को नियत करके ही कार्य करें; यदि कार्य की अधिकता हो या वायदे की अविध बीत रही हो, तो उन्हें नियत समय से भी अधिक कार्य करना चाहिए।
- (२) यदि कोई सुनार वायदे के अनुसार कार्य पूरा न करे तो उसके वेतन का चौथाई भाग जब्त करके उसे वेतन का दुगुना दण्ड दिया जाय। यदि कोई सुनार अभीष्ट जेवर को न बनाकर दूसरा ही जेवर बनाकर दे, तो उसकी मजदूरी जब्त कर उसे नियत वेतन का दुगुना दण्ड दिया जाय।
- (३) सुनारों को चाहिए कि वे जिस प्रकार और जितने वजन का सोना आदि आभूषण बनाने के लिए लें, उसी प्रकार और उतने ही वजन का आभूषण बना कर वापिस करें। सुनार के परदेश चले जाने अथवा उसकी मृत्यु हो जाने के कारण यदि सुनार के घर सोना बहुत दिनों तक पड़ार्र रह जाय तो उसके उत्तराधिकारियों से वह सोना वापिस ले लेना चाहिए। यदि सोना नष्ट हो गया हो या छीज गया हो तो सुनार से उसका मुआवजा भी लेना चाहिए।
- (४) सौर्वाणक को चाहिए कि वह सुनारों के द्वारा किए जाने वाले पुद्गल तथा लक्षण आदि कपट प्रयोगों के संबंध में भी अच्छी जानकारी रखे।

- (१) तप्तकलधौतकयोः काकणिकः सुवर्णे क्षयो देयः । तीक्ष्णकाकणी रूप्यद्विगुणो रागप्रक्षेपस्तस्य षड्भागः क्षयः ।
- (२) वर्णहीने माषावरे पूर्वः साहसदण्डः, प्रमाणहीने मध्यमः, तुलाप्रतिमानोपधावुत्तमः, कृतभाण्डोपधौ च ।
- (३) सौर्वाणकेनादृष्टमन्यत्र वा प्रयोगं कारयतो द्वादशपणो दण्डः, कर्तुद्विगुणः सापसारश्चेत्। अनपसारः कण्टकशोधनाय नीयेत। कर्तुश्च द्विशतो दण्ड पणच्छेदनं वा।
- (४) तुलाप्रतिमानमाण्डं पौतवहस्तात्ऋीणीयुः। अन्यथा द्वादश-पणो दण्डः।
  - (५) घनं घनसुषिरं संयूह्यमवलेप्यं सङ्घात्यं वासितकं च कारुकर्म ।
- (१) यदि खोटे सोने-चाँदी के आभूषण बनाने के लिए दिए जाँय तो सुनार को एक काकणी (है माष) छीजन देनी चाहिए। सोने का रङ्ग बदलने के लिए एक काकणी लोहा और दो काकणी चाँदी उसमें मिलानी चाहिए। एक काकणी लोहा और दो काकणी चाँदी उसमें मिलानी चाहिए। एक काकणी लोहा और दो काकणी चाँदी का छटा भाग छीजन के लिए निकाल लेना चाहिए।
- (२) यदि अपनी अज्ञानता के कारण सुनार एक माष सुवर्ण को कांतिहीन कर दे तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए; तौल में कम करे तो मध्यम साहस दण्ड; और तराजू-बाट में कपट करे तो उत्तम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए; इसी प्रकार सोने-चाँदी के बने हुए पात्र में यदि कोई व्यक्ति हेर-फेर करे तो उसे भी उत्तम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए।
- (३) सौर्वाणक की अनुमित प्राप्त कर या न प्राप्त कर यदि कोई व्यक्ति शिल्पशाला (विशिखा) से बाहर किसी सुनार से आभूषण बनवाये तो उसे बारह पण
  दण्ड देना चाहिए, और जेवर बनाने वाले सुनार को चौबीस पण। उनके लिए यह
  दण्ड-व्यवस्था उसी दशा में है यदि उन पर चोरी की आशंका न हो तो और यदि
  उन पर चोरी किए जाने की आशंका हो तो उन्हें कण्टकशोधक (प्रदेश) के पास
  न्याय के लिए ले जाना चाहिए। यदि अपराध सिद्ध हो जाय तो सुनार पर दो-सौ
  पण दण्ड निर्धारित किया जाय और इतना धन देने से यदि वह इन्कार करे तो
  उसकी उंगलियाँ कटवा देनी चाहिए।
- (४) सुनारों को चाहिए कि वे सोना-चाँदी तौलने के बाट-तराजू कहीं से न खरीद कर पौतवाध्यक्ष के यहाँ से ही खरीदें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन पर बारह पण का दण्ड कर देना चाहिए।
- (५) सुनारों के १. घन (ठोस गहना), २. घनसुषिर (ऊपर से ठोस तथा भीतर से पोले कड़ा आदि गहने), ३. संयूह्य (ऊपर से मोटा पत्ता चढ़ाये आभूषण),

- (१) तुलाविषममपसारणं विस्नावणं पेटकः पिङ्कश्चेति हरणोपायाः ।
- (२) सन्नामिन्युत्कीणिका भिन्नमस्तकोपकण्ठी कुशिक्या सकटुकक्ष्या वारिवेल्ल्ययस्कान्ता वा दुष्टतुलाः ।
- (३) रूप्यस्य द्वौ भागावेकः शुल्बस्य त्रिपुटकम् । तेनाकरोद्गत-मपसार्यते तित्त्रपुटकापसारितं, शुल्बेन शुल्बापसारितं, वेल्लकेन वेल्लका-पसारितं, शुल्बार्धसारेण हेम्ना हेमापसारितम् ।
  - (४) मूकमूषा पूर्तिकिट्टः करटकमुखं नाली सन्दंशो जोङ्गनी सुर्वीच-
- ४. अवलेष्य ( ऊपर से पतला पत्ता चढ़ाये आभूषण ) ५. संघात्य ( जुड़े आभूषण तगड़ी, जंजीर आदि ) और ६. वासितक ( रस आदि से वासित आभूषण ), ये छह प्रकार के कार्य होते हैं।
- (१) १. तुलाविषम, २. अपसारण, ३. विस्नावण, ४. पेटक और ४. पिङ्ग, ये पाँच तरीके सुनारों के चोरी करने के हैं।
- (२) काँट या तराजू का बढ़ा-घटा होना, जिससे ठीक तरह न तौला जा सके, तुलाविषम कहलाता है। ऐसे काँटे आठ प्रकार के होते हैं: १ सन्नामिनी (हलके लोहे से बने, जिसको उङ्गली लगाने में सहज ही इधर-उधर मुकाया जा सकता है), २. उत्कीणिका (जिसके भीतर छेदों में लोहे का चूर्ण भरा हो), ३. भिन्नमस्तका (जिसके आगे के हिस्से में छेद हो, जिससे हवा का रुख पाते ही वह मुक जाय), ४. उपकंठी (जिसमें बहुत-सी गांठें पड़ी हों), ५. कुशिक्या (जिसका पलड़ा दूषित हो), ६. सकटुकक्ष्या (जिसकी डोरी अच्छी न हो), ७, पारिवेल्य (जो हिलती रहे) और ८. आयस्कांता (जिसकी डण्डी में आयस्कांत मणि लगी हो)।
- (३) नकली द्रव्य को मिलाकर असली द्रव्य को चुरा लेना अपसारण कह-लाता है। वह चार प्रकार का होता है: १. दो हिस्सा चाँदी और एक हिस्सा ताँबा मिला कर जो घोल तैयार किया जाय उसको त्रिपुटक कहते हैं। शुद्ध सोने में यह त्रिपुटक मिला कर उतना सोना निकाल दिया जाय और किसी के खोटा बताने पर कहा जाय कि वह तो खान से ही ऐसा निकला है, इस चोरी नाम त्रिपुटकापसारित है। २. जिस सोने में ताँबा मिला कर चोरी की जाय उसको शुल्बापसारित कहते हैं। ३. लोहा-चाँदी के मिश्रित घोल को वेल्लक कहते हैं; उस वेल्लक को मिलाकर सोने की जो चोरी की जाती है उसको वेल्लकापसारित कहते हैं। ४. ताँब के साथ आधा सोना मिलाकर उसके बदले में जो चोरी की जाती है उसे हेमापसारित कहते हैं।
- (४) अपसारण के ढङ्ग इस प्रकार हैं : मूकमूषा (बन्द घरिया), पूर्तिकट्ट (लोहे का मैल), करटकमुख (सोना कतरने की कैची), नाली (नाल), संदंश

कालवणम् । तदेव सुवर्णमित्यपसारणमार्गाः । पूर्वप्रणिहिता वा पिण्ड-वालुका मूषाभेदादग्निष्ठा उद्ध्रियन्ते ।

- (१) पश्चाद्बन्धने आचितकपत्रपरीक्षायां वा रूप्यरूपेण परिवर्तनं विस्नावणम्, पिण्डबालुकानां लोहपिण्डबालुकाभिर्वा ।
- (२) गाढश्चाभ्युद्धार्यश्च पेटकः संयूह्यावलेप्यसङ्घात्येषु क्रियते । सीसरूपं सुवर्णपत्त्रेणावलिष्तमभ्यन्तरमष्टकेन बद्धं गाढपेटकः। स एव पटलसम्पुटेष्वभ्युद्धार्यः । पत्रमाश्लिष्टं यमकपत्त्रं वावलेप्येषु क्रियते । शुल्बं तारं वा गर्भः पत्त्राणाम् । संघात्येषु क्रियते शुल्बरूपं सुवर्णपत्त्रसंहतं प्रमृष्टं सुपार्श्वम् । तदेव यमकपत्त्रसंहतं प्रमृष्टम् । ताम्रताररूपं चोत्तर-वर्णकः।

(सन्सी), जोंगनी (लोहे की छड़) सुर्वीचका (शोरा) और नमक। उनसे जब कहा जाय कि उन्होंने सोना खोटा कर दिया है, तो फट ये कह देते हैं कि यह आप का दिया हुआ सोना है, यह खान से ही ऐसा निकला है। ये अपसारण के तरीके हैं। या पहिले ही से आग में बारीक बालुका-सी डाल दी जाती है और फिर मूषा को अग्नि में रख कर मूषा को टूट जाने का बहाना करता है और तब मालिक के सामने उस बालुका को सोने में मिला दिया जाता है और उतना ही सोना वह होशियारी से मार लेता है।

- ( १ ) किसी बनी हुई वस्तु को पीछे से जोड़ते समय या पात्रों की परीक्षा करते समय खरे सोने की जगह खोटा सोना जोड़ देना विस्नावण कहलाता है। सोने की खान में उत्पन्न बालुका को लोहे की खान में उत्पन्न बालुका से बदल देना भी विस्नावण कहलाता है।
- (२) पेटक दो प्रकार का होता है: १. गाठ और १. अभ्युद्धार्य; इसका प्रयोग संयूह्य, अवलेप्य तथा संधात्य कर्मों में किया जाता है। सीसे के पत्ते को सोने के पत्ते से मढ़ कर बीच में लाख से जोड़ देना ही गाठपेटक कहलाता है। वही बन्धन यदि सरलता से खुलने योग्य हो तो उसे अभ्युद्धार्यपेटक कहते हैं। अवलेप्य क्रियाओं में एक ओर या दोनों ओर सोने का पतला सा पत्रा जोड़ कर सोने को चुराया जा सकता है। अथवा बाहर पत्ता लगाने की बजाय सुवर्ण पत्रों के बीच में ताँबे या चाँदी का पत्ता लगा कर भी सोना चुराया जाता है। संघात्य क्रियाओं में ताँबे की वस्तु को एक ओर से सोने के पत्ते से मढ़कर उस हिस्से को खूब चमकदार एवं सुन्दर बना दिया जाता है । उसी तांबे की वस्तु को दोनों ओर से इसी प्रकार चमकदार एवं सुन्दर सोने के पत्तों से मढ़कर उतना ही असली सोना हड़प लिया जाता है।

- (१) तदुभयं तापनिकषाभ्यां निश्शब्दोल्लेखनाभ्यां वा विद्यात् । अभ्यु-द्धार्यं बदराम्ले लवणोदके वा सादयन्ति इति पेटकः ।
- (२) घनसृषिरे वा रूपे सुवर्णमृन्मालुकाहिङ्गुलुककल्को वा तप्तोऽव-तिष्ठते । दृढवास्तुके वा रूपे वालुकामिश्रजतुगान्धारपङ्को वा तप्तोऽवित-ष्ठते । तयोस्तपनमवध्वंसनं वा शुद्धिः । सपरिभाण्डे वा रूपे लवणमुल्कया कटुशर्करया तप्तमवितष्ठते । तस्य ववाथनं शुद्धिः । अश्रपटलमष्टकेन द्विगुणवास्तुके वा रूपे बध्यते । तस्यापिहितकाचकस्योदके निमज्जत एक-देशः सीदित । पटलान्तरेषु वा सूच्या भिद्यते । मणयो रूप्यं सुवर्णं वा घनसुषिराणां पिङ्काः । तस्य तापनमवध्वंसनं वा शुद्धिः । इति पिङ्काः ।
- (३) तस्माद्वज्रमणिमुक्ताप्रवालरूपाणां जातिरूपवर्णप्रमाणपुद्गल-लक्षणान्युपलभेत ।
- (१) इन दोनों प्रकार के पेटकों की शुद्धता जाँचने के लिये उन्हें अग्नि में तपाये, कसीटी पर घिसवाये या हल्की चोट देकर या रेखा खींचकर या किसी तीक्षण वस्तु से निशान देकर उनकी परीक्षा करे। अभ्युद्धार्य पेटक वेरी के कसैले रस में अथवा नमक के पानी में डालकर जाना जाय। ऐसा करने से उसका रङ्ग कुछ लाल-सा हो जाता है।
- (२) ठोस या पोले गहनों में सुवर्णभृत्, सुवर्णमालुका (दोनों विशेष धातुएें) और शिंगरफ का चूर्ण अग्नि में तपाकर लगा दिया जाता है और उतना ही शुद्ध सोना निकाल दिया जाता है। जिस आभूपण का आधार मजबूत हो उसमें साधारण धातुओं की बालुका की लाख और सिन्दूर का घोल आग में तपाकर लगा दिया जाता है और उसके बरावर का सोना निकाल दिया जाता है। इस प्रकार के ठोस तथा पोले गहनों को आग में तपाकर उन पर चोट देने से उनकी परीक्षा करनी चाहिए। वुंदेदार मणिबन्ध जैसे गहनों को, नमक की छोटी डलियों के साथ, लपट देने वाली आग में तपाने से उनकी शुद्धि हो जाती है। बेरी के अम्ल रस में उबाल-कर भी उनकी शुद्धता को जांचा जा सकता है। अभ्रक को उसके दुगुने सुवर्ण में लाख आदि से जाड़कर भी असली सोना रख लिया जाता है। उसकी परीक्षा के लिए अभ्रक लगे गहनों को वेरी के अम्ल जल में छोड़ देना चाहिये; अभ्रक लगा हिस्सा पानी में तैरता रहेगा। यदि अभ्रक की जगह ताँबा मिलाया गया हो तो सुई से छेदकर उसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए। ठोस या पोले गहनों में काँचमणि, चाँदी और खोटा सोना मिलाकर पिंग नामक उपाय द्वारा शुद्ध सोना चुराया जा सकता है। उसको आग में तपाना तथा उसपर हथौड़े की चोट करना ही उसकी शुद्धता का उपाय है।
  - (३) इसलिये सौर्वाणक को चाहिए कि वह, वज्र, मणि, मुक्ता और प्रवाल की

- (१) कृतभाण्डपरीक्षायां पुराणभाण्डप्रतिसंस्कारे वा चत्वारो हर-णोपायाः—परिकृट्टनमवच्छेदनमुल्लेखनं परिमर्दनं वा। पेटकापदेशेन पृषतं गुणं पिटका वा यत् परिशातयन्ति तत् परिकृट्टनम्। यद् द्विगुण-वास्तुकानां वा रूपे सीसरूपं प्रक्षिप्याभ्यन्तरमवच्छिन्दन्ति तदवच्छेदनम्। यद्घनानां तीक्ष्णेनोल्लिखन्ति तदुल्लेखनम्। हरितालमनःशिलाहिङ्गुलक-चूर्णानामन्यतमेन कुरुविन्दचूर्णेन वा वस्त्रं संयूह्य यत् परिमृद्नन्ति तत् परिमर्दनम्। तेन सौवर्णराजतानि भाण्डानि क्षीयन्ते। न चैषां किश्चिद-वरुग्णं भवति।
- (२) भग्नखण्डघृष्टानां संयूह्यानां सदृशेनानुमानं कुर्यात् । अवले-प्यानां यावदुत्पाटितं तावदुत्पाटचानुमानं कुर्यात् । विरूपाणां वा । तापन-मुदकपेषणं च बहुशः कुर्यात् ।
  - (३) अवक्षेपः प्रतिमानमग्निर्गण्डिका भण्डिकाधिकरणी पिच्छः सूत्रं

जाति, उनके रूप, गुण, प्रमाण, पुद्गल और लक्षण आदि को भली-भाँति जाने, जिससे कोई व्यक्ति उनका अपहरण न कर सके।

- (१) पात्र और आभरण आदि के तैयार हो जाने पर, उनकी परीक्षा करते समय भी सोने आदि का चार प्रकार से अपरहण किया जा सकता है: १. परिकुट्टन से, २. अवच्छेदन से, ३. उल्लेखन से और ४. परिमर्दन से। पूर्वोक्त पेटक ढंग से परीक्षा करने के बहाने जो छोटे दुकड़े या छोटी गोली सुनार काट लिया करते हैं उसे ही परिकुट्टन कहते हैं। पत्रों से जुड़े आभूषणों में सोने मढ़े हुये कुछ सीसा के पत्ते मिलाकर और भीतर से काटकर सोना निकाल लेना ही अवच्छेदन कहलाता है। ठोस गहनों को तेज औजार से खोद देना ही उल्लेखन है। हरताल, सिंगरफ, मैनसिल और कुरुविद पत्थर के चूर्ण को कपड़े के साथ सानकर, उससे आभूषणों को रगड़ा जाना हो परिमर्दन कहलाता है। ऐसा करने से आभरण घिस जाते हैं; किन्तु उनपर किसी प्रकार की खरोंच या चोट नहीं दिखाई देती है।
- (२) परिकुट्टन अवच्छेदन आदि कपट उपायों से जितने सुवर्ण का अपहरण किया गया हो, उसका व्योरा, उसके समानजातीय शेष अवयवों से प्राप्त करना चाहिए। जिन आभूषणों पर अवलेप्य का प्रयोग किया गया हो, उस पर से कटे सोने के दुकड़े को देखकर उसकी क्षति का अनुमान किया जाय। जिन आभूषणों में अधिक खोटा माल मिला दिया गया हो उनकी हानि का परिमाण, उनके सदृश दूसरे आभूषणों को तौलकर जाना जाय। उनको आग में तपाकर पानी में छोड़ दिया जाय और तब हथौड़े से चोट करके उनकी शुद्धता को जाँचा जाय।

(३) अपहरण के और भी तरीके हैं: १. अवक्षेप (हाथ की सफाई से खरे

चेल्लं बोल्लनं शिर उत्सङ्को मक्षिका स्वकायेक्षा दृतिरुदकशेरावमग्निष्ठ-मिति काचं विद्यात् ।

- (१) राजतानां विस्नं मलग्राहि परुषं प्रस्तीतं विवर्णं वा दुष्टिमिति विद्यात्।
  - (२) एवं नवं च जीर्णं च विरूपं चािष भाण्डकम्। परीक्षेतात्ययं चैषां यथोद्दिष्टं प्रकल्पयेत्।।

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे विशिखायां सौर्वाणकप्रचारो नाम चतुर्दशोऽध्यायः, आदितश्चतुर्सित्रशः।

-: o :--

माल को लेकर खोटा माल भिड़ा देना, ) २. प्रतिमान (वदली करके चुरा लेना), ३. अग्नि के बीच से चुरा लेना, ४. गाण्डिका (पीटने के बहाने), ५. भण्डिका (घरिया में रखने के बहाने), ६. अधिकरणी (लोहे के पात्र में रखने के बहाने), ७. पिच्छ (मोर-पेंच से चुराना), ६. सूत्र (कांटे की डोरी के बहाने), ६. चेलल (वस्त्र में छिपा लेना), १०. बोल्लन (कोई किस्सा छेड़कर) ११. उत्संग (गोद या गुप्त अंग में छिपाकर), १२. मिक्षका (मक्खी उड़ाने के बहाने पिघली हुई धातु को अपने अङ्ग में लगा देना) तथा १३. पसीना, १४. धौकनी, १४. जल का शकोरा और १६. आग में डाले हुये खोटे माल आदि के बहाने से सोना-चाँदी चुराया जा सकता है।

- (२) मिलावटी चाँदी के आभूषणों में पाँच प्रकार के दोष होते हैं : १. विस्न होना (दुर्गन्ध), २. मिलन हो जाना, ३. कठोर हो जाना, ४. खुरदुरा हो जाना और ४. रङ्ग बदल जाना।
- (१) इस प्रकार नये और पुराने विरूप हुए पात्रों या आभूषणों की भली-भाँति परीक्षा कर लेनी चाहिए; और फिर मिलावट के अनुसार ही अपराधियों पर दण्ड की व्यवस्था करनी चाहिए।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में विशिखा में सौवर्णिक-प्रचार नामक चौदहवाँ अध्याय समाप्त ।

#### अध्याय १५

- (१) कोष्ठागाराध्यक्षः सीताराष्ट्रऋयिमपरिवर्तकप्रामित्यकापमित्यक-सिंहनिकान्यजातव्ययप्रत्यायोपस्थानान्युपलभेत् ।
  - (२) सीध्यक्षोपनीतः सस्यवर्णकः सीता ।
- (३) पिण्डकरः, षड्भागः सेनाभक्तं, बलिः, करः, उत्सङ्गः, पार्श्वं, पारिहीणिकम्, औपायनिकं, कौष्ठेयकं च राष्ट्रम् ।
  - (४) धान्यमूल्यं कोशनिर्हारः प्रयोगप्रत्यादानं च ऋयिमम्।
  - (४) सस्यवर्णानामर्घान्तरेण विनिमयः परिवर्तकः ।

#### कोष्ठागार का अध्यक्ष

- (१) कोष्ठागार (कोठार) के अध्यक्ष (कोठारी) को चाहिए कि वह १. सीता, २. राष्ट्र, ३. क्रियम, ४. परिवर्त्तक, ५. प्रामित्यक, ६. आपमित्यक, ७. सिंहिनका, ५. अन्वजात, ९. व्ययप्रत्याय और १०. उपस्थान, इन दस बातों के संबंध में अच्छी जानकारी प्राप्त करे।
- (२) राजकीय कर के रूप में एकत्र धान्य को सीता कहा जाता है; उसको एकत्र करने वाले अधिकारी को सीताध्यक्ष कहते हैं। कोष्ठागार के अध्यक्ष को चाहिए कि वह शुद्ध एवं पूरा सीता लेकर उसको व्यवस्था से रखे।
- (३) राष्ट्र के दस भेद होते हैं: १ पिण्डकर (गाँवों से वसूल किया जाने वाला नियत राजकीय कर) २ षड्भाग (राजा को दिया जाने वाला अन्न का छठा भाग), ३ सेनाभक्त (युद्धकाल में विशेष रूप से निर्धारित कर), ४ बिल (छठे भाग के अतिरिक्त कर), ५ कर (जलाशयों और जंगलों का कर), ६ उत्संग (राजकुमार के जन्मोत्सव पर दी जाने वाली भेंट), ७ पार्श्व (नियत कर के अतिरिक्त कर) ५ पारिहीणिक (गाय बिच्छयों के नुकसान पर डंड रूप में प्राप्त धन), ६ औपायनिक (भेंट स्वरूप प्राप्त धन) और १० कौष्ठेयक (राजधन से बने हुए तालाबों तथा बगीचों का कर)।
- (४) क्रियिक तीन प्रकार का होता है: १. धान्यमूलक (धान्य को बेच कर प्राप्त हुआ धन), २, कोशनिर्हार (धन देकर खरीदा हुआ अन्न) और ३. प्रयोग-प्रत्यादान (व्याज आदि से प्राप्त धन)।
- (५) एक अनाज देकर उसके बदले दूसरा अनाज लेना परिवर्त्तक कहलाता है।

- (१) सस्ययाचनमन्यतः प्रामित्यकम् ।
- (२) तदेव प्रतिदानार्थमापमित्यकम्।
- (३) कुट्टकरोचकसक्तुशुक्तिपिष्टकर्म तज्जीवनेषु तैलपीडनमौरभ्र-चाक्रिकेष्विक्षूणां च क्षारकर्म सिंहनिका ।
  - (४) नष्टप्रस्मृतादिरन्यजातः।
  - (४) विक्षेपव्याधितान्तरारम्भशेषं च व्ययप्रत्यायः।
- (६) तुलामानान्तरं हस्तपूरणमुत्करो व्याजी पर्यूषितं प्राजितं चोप-स्थानमिति ।
  - (७) धान्यस्नेहक्षारलवणानाम्।
  - (८) धान्यकल्पं सीताध्यक्षे वक्ष्यामः । सपिस्तैलवसामज्जानः स्नेहाः ।
  - (९) फाणितगुडमत्स्यण्डिकाखण्डशर्कराः क्षारवर्गः ।
- (१) किसी मित्र आदि से सहायता रूप में ऐसा अन्न लेना, जो फिर लौटाया न जाय, प्रामित्यक कहलाता है।
- (२) व्याज सहित पुन: लौटा देने के वायदे पर लिया हुआ अन्न आदि कर्ज । आपिमत्यक कहलाता है।
- (३) कूट पीस कर, छान-बीन कर, सत्तू पीस कर, गन्ना आदि को पेर कर, आटा पीस कर, तिलों का तेल निकाल कर, भेड़ों के बाल काट कर और गुड़, राव, शक्कर आदि पर आजीविका निर्भर करने वाले लोगों से जो कर लिया जाता है उसे सिंहिनका कहते हैं।
  - (४) नष्ट हुए तथा भूले हुए धन का नाम अन्यजात है।
- (५) व्ययप्रत्याय तीन प्रकार का होता है: १, विक्षेपशेष (सेना के व्यय से बचा छन), २, व्यधितशेष (औषधालय के व्यय से बचा धन) और ३, अन्तरारम्भशेष (दुर्ग आदि की मरम्मत से बचा हुआ धन) सब व्ययप्रत्याय धन है।
- (६) बाट-तराजू की पसंघा से, तौलने के बाद मुट्ठी-दो-मुट्ठी दिया हुआ अधिक अन्न, तौली या गिनी हुई वस्तु में कोई दूसरी ही वस्तु मिला देना, छीजन के रूप में ली हुई वस्तु, पिछले वर्ष का बकाया और चतुराई से उपाजित धन उपस्थान कहलाता है।
- (७) अब इसके उपरान्त धान्य, स्नेह, क्षार और लवण का निरूपण किया जाता है।
- ( ८ ) इनमें धान्यवर्ग के पदार्थों का विस्तृत विवरण आगे 'सीताध्यक्ष' नामक प्रकरण में किया जायेगा। घी, तेल, वसा और मज्जा, ये चार प्रकार के स्नेह पदार्थ हैं।
- (९) गन्ने से बने : राभ, गुड़, गुड़खांड़, खांड और शक्कर में क्षारवर्ग के पदार्थ हैं।

- (१) सैन्धवसामुद्रविडयवक्षारसौवर्चलोद्भेदजा लवणवर्गः।
- (२) क्षौद्रं मार्हीकं च मधु।
- (३) इक्षुरसगुलमधुफाणितजाम्बवपनसानामन्यतमो मेषश्रःङ्गीपिप्प-लीक्वाथाभिषुतो मासिकः षाण्मासिकः सांवत्सरिको वा चिद्भिटोर्वारुके-क्षुकाण्डाम्रफलामलकावसुतः शुद्धो वा शुक्तवर्गः।
- (४) वृक्षाम्लकरमर्दाम्रविदलामलकमातुलुङ्गकोलवदरसौवीरकपरूष-कादिः फलाम्लवर्गः ।
  - (४) दिधधान्याम्लादिर्द्रवाम्लवर्गः ।
- (६) पिष्पलीमरिचश्रिङ्गवेराजाजीकिरातिक्तगौरसर्षपकुस्तुम्बुरुचो-रकदमनकमरुवकिशग्रुकाण्डादिः कटुकवर्गः ।
  - (७) शुष्कमत्स्यमां सकन्दमूलफलशाकादि च शाकवर्गः।
- (८) ततोऽर्धमापदर्थं जानपदानां स्थापयेत् । अर्धमुपयुञ्जीत । नवेव चानवं शोधयेम् ।
- (१) लवण छह प्रकार का होता है: १. सेंधा, २. समुद्री, ३. बिड, ४. जवाक्षार, ५. सज्जीखार और ६. लोना मिट्टी से बना।
- (२) शहद दो प्रकार का होता है: क्षौद्र (मिक्खियों द्वारा एकत्र ) और २. मार्द्वीक (मुनक्का तथा दाख के रस से बनाया हुआ)।
- (३) सिरका शुक्तिवर्ग का पदार्थ है। ईख का रस, गुड़, शहद, राब, जामुन का रस, कटहल का रस, इनमें से किसी एक को मेढ़ासिंगी और पीपल के क्वाथ के साथ मिलाकर एक मास, छह मास तथा वर्ष भर बन्द करके रखा जाय, और उसके बाद मीठी ककड़ी, कड़ी ककड़ी, ईख, आम का फल एवं आँवला, ये पाँचों चीजें उसमें डाल दी जाँय या न भी डाली जाँय; इस विधि से जो रस तैयार होगा उसे सिरका कहते हैं। एक मास का सिरका निकृष्ट, छह मास का मध्यम और साल भर का उत्तम कहा जाता है।
- (४) इमली, करौंदा आम, अनार, आँवला; खट्टा नीबू, भरबेर बेर, प्योंदी बेर, उन्नाव और फालसा आदि खट्टे रस के फल अम्लवर्गीय हैं।
  - (५) दही, काँजी, मट्ठा आदि पनीली खट्टी चीजें द्रववर्गीय हैं।
- (६) पीपल, मिर्च, अदरख, जीरा, चिरायता, सफेद सरसों, धिनयाँ, चोरक, दमनक, मैनफल और सैंजन आदि कडुवे पदार्थ कटुवर्गीय हैं।
  - (७) सूखी मछली, सूखा मांस, कन्द, मूल, फल आदि शाकवर्गीय पदार्थ हैं।
- ( = ) स्नेहवर्ग से लेकर शाकवर्ग तक जितने पदार्थ गिनाये गये हैं, राजा को। चाहिए कि, उन सब की उपज का आधा भाग आपत्तिकाल में जनपद की सुरक्ष

- (१) क्षुण्णघृष्टिपष्टभृष्टानामार्द्रशुष्कसिद्धानां च धान्यानां वृद्धिक्षय-प्रमाणानि प्रत्यक्षीकुर्वीत ।
- (२) ऋोद्रवबीहीणामधं सारः, शालीनामष्टभागोनः, त्रिभागोनो वरककाणाम् प्रियङ्गूणामर्घं सारो नवभागवृद्धिश्च । उदारकस्तुल्यः । यवा गोध्माश्च क्षुण्णाः ।
- (३) तिला यवा मुद्गमाषाश्च घृष्टाः। पञ्चभागवृद्धिर्गोधूमः सक्तवश्च। पादोना कलायचमसी । मुद्गमाषाणामर्धपादोना । शम्बानामर्धं सारः । त्रिभागोने मसूराणाम् ।
- (४) पिष्टमामं कुल्माषश्चाध्यर्धयुणः। द्विगुणो यावकः। पुलाकः पिष्टं च सिद्धम् ।
- (४) कोद्रववरकोदारकप्रियङ्गूणां, त्रिगुणमन्नं, चतुर्गुणं ब्रीहीणाम्, पञ्चगुणं शालीनाम्, तिमितमपरान्नं द्विगुणमधीधिकं विरूढानाम्।

के लिए सुरक्षित रखे। आधी उपज का उपयोग स्वयं कर ले। इसी प्रकार नई फसल या नया सामान आ जाने पर पुराने स्टाक को उपयोग में ले लिया जाय और उसकी जगह नया स्टाक भर दिया जाय।

- (१) कोष्ठागार के अध्यक्ष को चाहिए कि वह कूटा हुआ, साफ किया हुआ, पीसा हुआ, भूना हुआ, भीगा हुआ, सुखाया हुआ और पकाया हुआ; जितना भी धान्य है; अपने सामने तुलवाकर उसकी घट-बढ की जाँच करें।
- (२) उनकी घट-बढ का नियम इस प्रकार है: कोदों और धान में आधी भूसी निकल जाती है; बढ़िया धान का भी आधा भाग भूसी में निकल जाता है, लोभिया आदि अनाजों में तीसरा हिस्सा चोकर का निकल जाता है। काकुन में प्रायः आधा हिस्सा भूसी निकल जाती है, किन्तु कभी-कभी उसका नवाँ हिस्सा भी बढ़ जाता है। मोटे चावल में आधा ही भाग बन पाता है, जौ और गेहू में कूटने पर छीजन नहीं होती है।
- (३) तिल, जौ, मूँग और उड़द भी दलने पर बराबर बने रहते हैं गेहूं और भुने हुए जो पीसने पर पञ्चमांश बढ़ जाते हैं। मटर पीसने पर चौथाई हिस्सा कम हो जाती है। पीसने पर मूंग और उड़द का आठवाँ हिस्सा कम हो जाता है। ज्वार की फलियों में आधा चोकर निकल जाता है। दलने पर मसूर का तीसरा हिस्सा कम हो जाता है।
- (४) पिसे हुए कच्चे गेहूँ तथा मूँग और उड़द आदि पकाये जाने पर डचोढ़ें हो जाते हैं। पकाये जाने पर चावल और सूजी भी दुगुने हो जाते हैं।
  - (५) कोदों, लोभिया, उदारक और कांगनी पकाये जाने पर तिगुने हो जाते

- (१) पञ्चभागवृद्धिर्भृष्टानाम् । कलायो द्विगुणः लाजा भरुजाश्च। षट्कं तैलमतसीनाम् । निम्बकुशाभ्रकपित्थादीनां पञ्चभागः । चतुर्भागि-कास्तिलकुसुम्भमधूकेङ्गुदीस्नेहाः।
  - (२) कार्पासक्षौमाणां पञ्चपले पलसूत्रम्।
- (३) पञ्चद्रोणे शालीनां द्वादशाढकं तण्डुलानां कलभभोजनम्, एका-दशकं व्यालानां, दशकमौपबाह्यानाम्, नवकं सान्नाह्यानाम्, अष्टकं पत्तीनां, सप्तकं मुख्यानां, षट्कं देवीकुमाराणाम्, पञ्चकं राज्ञाम्। अखण्ड-परिशुद्धानां वा तण्डुलानां प्रस्थः।
- (४) चतुर्भागः सूपः, सूपषोडशो लवणस्यांशः, चतुर्भागः सर्पिषः तैलस्य वा, एकमार्यभक्तम्। प्रस्थषड्भागः सूपः अर्धस्नेहमवराणाम्। पादोनं स्त्रीणाम् । अर्धं बालानाम् ।

- (१) यदि वे भूने जाँय तो उनका पंचमांश बढ़ जाता है। भुने हुए मटर, धान और जौ दुगुने हो जाते हैं। पेरने पर अलसी में छटा भाग ही तेल निकलता है। निबौरी, कुशा; आम की गुठली और कैथे में पाँचवाँ हिस्सा ही तेल निकलता है। तिल, कुसुम्भ, महुआ और इंगुदी में चौथा हिस्सा ही तेल निकलता है।
  - (२) पाँच पल कपास और रेशम में एक पल सूत तैयार होता है।
- (३) पाँच द्रोण (२० आढ़क) धान में से कूट-छाटकर जब बारह आढ़क चावल शेष रह जाता है तब वह हाथी के वच्चों के खाने योग्य होता है। वही बीस आढ़क धान अधिक साफ कर देने पर जब ग्यारह आढक बचा रह जाय तो उन्मत्त हाथियों के खाने योग्य; जब दसवाँ हिस्सा रह जाय तो राज-सवारी के हाथियों के खाने योग्य; जब नवाँ हिस्सा रह जाय तो युद्धोपयोगी हाथियों के खाने योग्य; आठवाँ हिस्सा रह जाय तो पैदल सेना के भोजन योग्य; जब सातवाँ हिस्सा रह जाय तो प्रधान सेनापति के योग्य; जब छठा हिस्सा रह जाय तो रानियों एवं राजकुमारों के भोजन योग्य और जब साफ करते-करते बीस आढक में से पाँच आढक ही बचा रह जाय तो वह राजाओं के भोजन योग्य होता है। अथवा उस बीस आढक में से साफ और साबूत एक प्रस्थ दाना निकालकर राजा के उपयोग के लिए लेना चाहिए।
- (४) प्रस्थ का चौथा हिस्सा दाल, दाल का सोलहवाँ हिस्सा नमक, दाल का चौथा हिस्सा घी या तेल; इतना एक आर्य की भोजन-सामग्री है। छोटी स्थिति ११ की •

हैं। पकाये जाने पर विरञ्जफूल चावल और बासमती पंचगुने हो जाते हैं। खेत से अधकच्ची हालत में काटा गया अन्त और ब्रीहि धान पकाने पर दुगुने ही बढ़ पाते हैं। उन्हें कुछ अच्छी अवस्था में स्नेत से काटा जाय तो वे ढ़ाई गुना भी बढ़ सकते हैं।

- (१) मांसपर्लावंशत्या स्नेहार्धकुडुवः, पलिको लवणस्यांशः, क्षार-पलयोगः, द्विधरणिकः कटुकयोगः, दध्नश्चार्धप्रस्थः।
- (२) तेनोत्तरं व्याख्यातम् । शाकानामध्यर्धगुणः, शुष्काणां द्विगुणः, स चैव योगः।
- (३) हस्त्यश्वयोस्तदध्यक्षे विधाप्रमाणं वक्ष्यामः । बलीवर्दानां माष-द्रोणं यवानां वा पुलाकः । शेषमश्वविधानम् । विशेषो—घाणिपण्याकतुला कणकृण्डकं दशाढकं वा।
- (४) द्विगुणं महिषोब्द्राणाम् । अर्धद्रोणं खरपृषतरोहितानाम् । आढ-कमेणेकुरङ्गाणाम् । अर्धाढकमजैलकवराहाणां द्विगुणं वा कणकुण्डकम् । प्रस्थौदनः शुनाम् । हंसकौञ्चमयूराणामधप्रस्थः । शेषाणामतो मृगपशुप-क्षिव्यालानामेकभक्तादनुमानं ग्राहयेत्।

के नौकरों के लिए प्रस्थ का षष्ठमांश दाल, प्रस्थ का अष्टमांश घी या तेल और बाकी सामग्री पहिले जैसी होनी चाहिए। उसमें चौथाई भाग कम स्त्रियों के लिए और उसका आधा हिस्सा सामान बालकों के लिए होना चाहिए।

- ( १ ) मांस पकाने के लिए बीस पल मांस में आधी कुडुव घी या तेल, एक पल नमक या नमक की जगह एक पल सज्जीखार या जवाखार, दो धरण मसाला, और आधा प्रस्थ ( दो कुडुब ) दही डालना चाहिए।
- (२) इससे कम-ज्यादा मांस पकाना हो तो उक्त अनुपात से ही उसमें सामान डालना चाहिए। हरे शाक में, मांस के लिए ऊपर जो अनुपात बताया गया है, उसकी डघोढ़ी मात्रा उपयोग में लानी चाहिए। सुखे शाक अथवा सूखे माँस में वही सामग्री दुगुनी करके डालनी चाहिए।
- (३) हाथी और घोड़े की खुराक का वर्णन आगे चलकर 'अश्वाध्यक्ष' तथा 'हस्त्यध्यक्ष' प्रकरण में किया जायेगा। बैलों के लिए एक द्रोण उड़द तथा उतने ही अध उबले जौ देने चाहिए। बाकी खुराक उनकी घोड़ों की खुराक जैसी है। घोड़ों की अपेक्षा बैलों को सूखे तिलों के करक के सौ पल और दस आढक चावलों की बनी भूसी अधिक देनी चाहिये।
- (४) भैंसों और ऊँटों के लिए बैलों से दुगुनी खुराक होनी चाहिए। गधा और हिरणों को वही सामग्री आधा द्रोण (दो आढ़क) देनी चाहिए। एण और कुरंग जाति के हिरणों को वही भोजन एक आढक देना चाहिए। वही खुराक बकरी भेड़ ताथा सूअरों को आधा आढक; अथवा चावल की कनकी और भूसी मिलाकर एक आढक खुराक देनी चाहिए। कुत्तों को एक प्रस्थ भात देना चाहिए। हंस, क्रोंच और मोरों की आधा प्रस्थ खुराक है। इनके अतिरिक्त जंगली या पालतू जितने भी पशु

- (१) अङ्गारांस्तुषान् लोहकर्मान्तभित्तिलेप्यानां हारयेत्। कणिकाः दासकर्मकरसूपकाराणाम् । अतोऽन्यदौदनिकापूपिकेभ्यः प्रयच्छेत् ।
- (२) तुलामानभाण्डं रोचनीदृषन्मुसलोलूखलकुट्टकरोचकयन्त्रपत्त्र-कशूर्पचालनिकाकण्डोलीपिटकसम्मार्जन्यश्चोपकरणानि ।
- (३) मार्जकारक्षकधारकमापकमापकदायकदायकशलाकाप्रतिग्राहक-दासकर्मकरवर्गश्च विष्टः।
  - (४) उच्चैर्धान्यस्य निक्षेपो मूताः क्षारस्य संहताः। मृत्काष्ठकोष्ठाः स्नेहस्य पृथिवी लवणस्य च ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे कोष्ठागाराध्यक्षो नाम पञ्चदशोऽध्याय:, आदितः पञ्चित्रशः।

**--**: ∘ :---

पक्षी हैं, उनको एक दिन खिलाकर, उसी अनुपात से उनकी खुराक निर्धारित कर लेनी चाहिए।

- (१) कोयला, चोकर और भूसी आदि सामग्री लुहारों तथा मकान पोतने वालों को दे देनी चाहिए। चावलों की कनकी क्रीतदासों, दूसरे कर्मकरों तथा रसोइयों को दे देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो कुछ बचे, वह साधारण अन्न पकाने वालों तथा पकवान बनाने बाले नौकरों में वितरित कर देना चाहिए।
- (२) भोजनालय में नियमित रूप से उपयोग में आनेवाली सामग्री की तालिका इस प्रकार है: तराजू, बाट, चक्की, सिल-लोढा, मूसल, ओखली, धान कूटने का मूसल, आटा पीसने की चक्की, सूप, छलनी, कडी, पिटारी और भाडू।
- (३) भाडू लगाने वाला, कोष्ठागार का रक्षक, तौलने वाला, तुलवाने वाला अधिकारी, समान देने वाला, देने वाला अधिकारी, बोभ उठाने वाला, क्रीतदास और चाकर, ये सब विष्टि कहलाते हैं।
- (४) अनाज को जमीन के स्पर्श से ऊपर रखना चाहिए; गुड़ और राख आदि चीजें ऐसी जगह रखनी चाहिए, जहाँ सील न पहुँच सके; घी और तेल के रखने के लिए मृतदान या लकड़ी के पात्र होने चाहिये; और नमक को जमीन पर किसी बर्तन पर रख लेना चाहिए।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में कोष्ठागाराध्यक्ष नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त ।

#### अध्याय १६

- (१) पण्याध्यक्षः स्थलजलजानां नःनाविधानां पण्यानां स्थलपथ-वारिपथोपयातानां सारफल्ग्वर्धान्तरं प्रियाप्रियता च विद्यात् । तथा विक्षेपसंक्षेपऋयविऋयप्रयोगकालान् ।
- (२) यच्च पण्यं प्रचुरं स्यात्तदेकीकृत्यार्घमारोपयेत् । प्राप्तेऽर्घे वार्घा-न्तरं कारयेत् ।
- (३) स्वभूमिजानां राजपण्यानामेकमुखं व्यवहारं स्थापयेत्, परभूमि-जानामनेकमुखम् । उभयं च प्रजानामनुग्रहेण विकापयेत् । स्थूलमिप च लाभं प्रजानामौपघातिकं वारयेत् । अजस्रपण्यानां कालोपरोधं संकुलदोषं वा नोत्पादयेत् ।

#### पण्य का अध्यक्ष

- (१) पण्य के अध्यक्ष को चाहिए कि वह स्थल-जल में उत्पक्ष तथा स्थल-जलमार्ग से बिक्री के लिए आई हुई अनेक प्रकार की बहुमूल्य एवं अल्पमूल्य वस्तुओं के तारतम्य और उनकी लोकप्रियता (माँग) तथा अप्रियता (अरुचि) आदि के संबंध में अच्छी तरह जानकारी प्राप्त करे। उसको इस बात का भी पता होना चाहिए कि कम चीज को बढ़ाने, बढ़ी हुई को घटाने, बेची जाने योग्य वस्तु को खरीदने एवं खरीदी हुई वस्तु को बेच देने का उपयुक्त समय कौन है।
- (२) जो विक्रेय वस्तु अधिक तादात में उपलभ्य हो, पण्याध्यक्ष को चाहिए कि, उसे एकत्र कर व्यापार-कौशल से पहिले तो उसका दाम बढ़ा दे और जब समक्र ले कि उसमें उचित लाभ हो गया है, तो फिर उसका भाव कम करके उसको बेचे।
- (३) अपने राज्य में उत्पन्न सरकारी वस्तुओं की बिक्री का प्रबंध एक ही जगह किसी नियत स्थान पर करना चाहिए। दूसरे देश में उत्पन्न वस्तुओं का विक्रय अनेक स्थानों में करना चाहिए। स्वदेश और परदेश की वस्तुओं की बिक्री का ऐसा प्रबंध करना चाहिए, जिससे प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो। यदि किसी वस्तु में अधिक लाभ की संभावना हो, किन्तु उससे प्रजा को कष्ट पहुँचता हो, तो राजा को वह कार्य तत्काल रुकवा देना चाहिए। जल्दी ही बिक जाने योग्य वस्तुओं को रोके रखना अथवा उनको बेचने का ठेका किसी एक व्यक्ति को देकर पुनः लोभ-वश वह ठेका दूसरे को देना, सर्वथा अनुचित है।

- (१) बहुमुखं वा राजपण्यं वैदेहकाः कृतार्घं विक्रीणीरन् । छेदानुरूपं च वैधरणं दद्युः ।
- (२) षोडशभागो मानव्याजी। विश्वतिभागस्तुलामानम्। गण्य-पण्यानामेकादशभागः।
- (३) परभूमिजं पण्यमनुग्रहेणावाहयेत् । नाविकसार्थवाहेभ्यश्च परिहार-मायतिक्षमं दद्यात् । अनिभयोगश्चार्थिष्वागन्तूनामन्यत्रसभ्योपकारिभ्यः ।
- (४) पण्याधिष्ठातारः पण्यमूल्यमेकमुखं काष्ठद्रोण्यामेकच्छिद्रापि-धानायां निदध्युः । अह्नश्चाष्टमे भागे पण्याध्यक्षस्यार्पयेयुः इदं विक्रीतिमदं शेषिमिति । तुलामानभाण्डकं चार्पयेयुः । इति स्वविषये व्याख्यातम् ।
- (४) परिवषये तु—पण्यप्रितपण्ययोरधं मूल्यं च आगमय्यं शुल्क-वर्तन्यातिवाहिकगुल्मतरदेयभक्तभाटकव्ययशुद्धमुद्दयं पश्येत्। असत्युद्दये भाण्डिनर्वहणेन पण्यप्रितपण्यार्घेण वा लाभं पश्येत्। ततः सारपादेन स्थल-व्यवहारमध्वना क्षेमेण प्रयोजयेत्। अटव्यन्तपालपुरराष्ट्रमुख्येश्च प्रिति-संसर्गं गच्छेदनुग्रहार्थम्।
- (१) अनेक स्थानों पर विकने वाली राजकीय वस्तुओं को सभी व्यापारी एक ही भाव से बेचें। यदि बेचते-बेचते मूल्य में कुछ कमी हो जाये तो उस कमी को व्यापारी ही पूरा करें।
- (२) गोदाम में सुरक्षित माल का सोलहवाँ भाग कर रूप में राजा को देना चाहिए; उसे व्याजी या मानव्याजी कहा जाता है। तौले जाने वाले माल का बीसवाँ भाग और गिने जाने वाले माल का ग्यारहवाँ भाग राजा के लिए कर में देना चाहिए।
- (३) विदेशी माल को मँगाने में कर आदि की कुछ रियायत होनी चाहिए। नाव तथा जहाज आदि से माल मँगाने वाले व्यापारियों पर राजकर की छूट होनी चाहिए। विदेश से आये व्यापारियों को भी राजा बिना ही अभियोग (प्रतिषेध) के ऋण देने की व्यवस्था करे; किन्तु विदेशी व्यापारियों के सहयोगियों पर अभियोग होना चाहिए।
- (४) राजकीय वस्तुओं को बेचने वाले व्यापारी, सायंकाल आठवें पहर में पण्याध्यक्ष के पास बिक्री का सब रुपया, लकड़ी की एक बंद संदूकची में रख कर उपस्थित हों, और बतायें कि इतना माल बिक गया है यथा इतना बाकी है। माप तौल के बाँटों को भी पण्याध्यक्ष के सुपुर्द कर दें। यहाँ तक अपने राज्य की विक्रेय वस्तुओं के संबंध में कहा गया है।
- (५) परदेश में किस रीति से व्यापार किया जाता है, उसका विधान इस प्रकार है: निर्यात-व्यापार के संबंध में पण्याध्यक्ष को पहिली बात तो यह समऋनी चाहिए कि स्वदेश तथा विदेश में बेची जाने वाली किन चीजों के मूल्य में परस्पर न्यूनाधिक्य है; इसके अतिरिक्त बिक्रीकर, सीमांत अधिकारी का टैक्स, सुरक्षा के

- (१) आपिंद सारमात्मानं वा मोक्षयेत् । आत्मनो वा भूमिमप्राप्तः सर्वदेयिवशुद्धं व्यवहरेत् ।
- (२) वारिपथे च यानभाटकपथ्यदनपण्यप्रतिपण्यार्घप्रमाणयात्राकाल-भयप्रतीकारपण्यपत्तनचारित्राण्युपलभेत्।
  - (३) नदीपथे च विज्ञाय व्यवहारं चरित्रतः। यतो लाभस्ततो गच्छेदलाभं परिवर्जयेत्।।

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे पण्याध्यक्षो नाम षोडशोऽध्यायः, आदितः षट्त्रिशः ।

-: o :--

लिए पुलिस को मार्गकर, जंगल के रक्षक का कर, नदी पार करने का कर, अपने भोजनादि का व्यय और भाडा आदि निकाल कर कितना बच सकेगा; इस पर भी विचार करे। इस प्रकार हिसाब लगाने पर कुछ बचत न दीख पड़े तो अपने माल को विदेश में ले जाकर, भविष्य में लाभ की प्रतीक्षा करते हुए, उसके विक्रय की व्यवस्था करे; अथवा अपने माल से वहाँ के लोकप्रिय माल को बदल कर उस रूप में अपने लाभ की बात सोचे। यदि विचारित योजना सफल होती दिखाई दे तो लाभ का चौथा भाग व्यय करके सुरक्षित स्थल मार्ग के द्वारा व्यापार करना आरंभ कर दे। जंगल तथा सीमा के रक्षकों से, नगर-प्रधान और राष्ट्र के प्रतिष्ठित पुरुषों से घनिष्ठता बढ़ानी चाहिए, जिससे कि व्यापार में कोई बाधा न आने पावे।

- (१) विदेश मे व्यापार करते हुए यदि आपत्ति आ पड़े तो सर्वप्रथम रत्नों की और अपनी रक्षा करनी चाहिए। यदि दोनों की रक्षा संभव न हो तो रत्नों का लोभ छोड़ कर वह अपने को बचाये। जब तक वह अपने देश में न लौट आवे तब तक वहाँ के जो सरकारी टैक्स हो उनको नियमपूर्वक अदा करते हुए अपने व्यापार को संभाले रखे।
- (२) जल-मार्ग से व्यापार करने वाले व्यापारी को यानभाटक (नाव तथा जहाज का किराया); पथ्यदन (मार्ग में खाने-पीने का खर्च), पण्य तथा प्रतिपण्य के मूल का प्रमाण (अपनी तथा पराई विक्रेय वस्तु के मूल्य का तारतम्य), यात्रा-काल (किस ऋतु में यात्रा करनी चाहिए, उसकी अवधि), भयप्रतीकार (चोर आदि से सुरक्षा के उपाय), और गंतव्य देश के आचार-व्यवहारों की जानकारी आदि के संबंध में बारीकी से विचार करने के अनंतर ही यात्रा करनी चाहिए।
- (३) इसी प्रकार नदी मार्ग के संबंध मे भी उक्त बातों को ध्यान में रखकर, गंतव्य देश के आचार-विचार, चरित्र आदि का ज्ञान प्राप्त कर, जिस मार्ग से अधिक लाभ की संभावना हो उसी का अनुसरण करे; जहाँ लाभ की आशा न हो, और कष्ट भी अधिक मिले, उस मार्ग को छोड़ देना चाहिए।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में पण्याध्यक्ष नामक सोलहर्वा अध्याय समाप्त । अध्याय १७

- (१) कुप्याध्यक्षो द्रव्यवनपालैः कुप्यमानाययेत् । द्रव्यवनकर्मान्तांश्च प्रयोजयेत् द्रव्यवनच्छिदां च देयमत्ययं च स्थापयेदन्यत्रापद्भचः ।
- (२) कुप्यवर्गः—शाकितिनिशधन्वनार्जुनमधूकितलकसालिशशपारिमे-दराजादनशिरीषखिदरसरलतालसर्जाश्वकर्णसोमवल्ककशाम्रिप्रयकधवादिः सारदारुवर्गः।
  - (३) उटजिचमियचापवेणुवंशसातीनकण्टकभाल्लूकादिर्वेणुवर्गः ।
  - (४) वेत्रशीकवल्लीवाशीश्यामलतानागलतादिर्वल्लीवर्गः।

## कुप्य का अध्यक्ष

- (१) कुप्य के अध्यक्ष को चाहिए कि वह जंगल की रक्षा में नियुक्त पुरुषों द्वारा बिंद्या-बिंद्या लकड़ी मंगवाये। लकड़ी से बनने योग्य दूसरे कार्यों को भी वही करवाये। लकड़ी काटकर जीविकोपार्जन करने वाले लोगों को वह वेतन पर नियुक्त कर ले और आज्ञा का उल्लंघन करने पर उनके लिए दण्ड भी निर्धारित कर ले; किन्तु किसी आपत्ति के कारण कार्य में विघ्न उपस्थित हो जाय तो उन्हें दण्ड न दिया जाय।
- (२) कुप्यवर्ग में सर्वप्रथम सारदाह वर्ग (सर्वोत्तम लकड़ी) का निरूपण किया जाता है: शाक (सागून), तिनिश (तैंहुँआ), धन्वस (पीपल), अर्जुन, मधुक (महुआ), तिलक (फरास), साल, शिशपा (शीशम), अरिमेद (दुर्गन्धित खैर), राजादन (खिरनी), शिरीष (सिरसा), खिदर (खैर), सरल (देवदाह) ताल (ताड़), सर्ज (साल), अश्वकर्ण (बड़ा साल), सोमवल्क (सफेद खैर), कश (बबूल), आम, प्रियक (कदंब), धव (गूलर) आदि सर्वोत्तम लकड़ी सारदाहवर्ग के अन्तर्गत हैं।
- (३) उटज (खोखला), चिमिय (ठोस), चाप (कुछ पोला और ऊपर से खुरदरा), वेणु (चिकना, पोला), वंश (लंबी पोरियों वाला), सातीन, कंटक (दोनों कॉंटेदार) और भाल्लूक (मोटा, लंबा, कंटकरहित), ये सब बाँसों के भेद हैं।
- (४) वेत्र (बेंत), शीकबल्ली (हंसबल्ली), वाशी (सफेद फूलों की लता), श्यामलता (काली लता), नागलता, (नागबल्ली) आदि सब लताओं के भेद हैं।

- (१) मालतीमूर्वार्कशणगवेथुकातस्यादिर्वल्कवर्गः।
- (२) मुञ्जबल्बजादि रज्जुभाण्डम् । तालीतालभूर्जानां पत्रम्। किशककुस्मभकुङ्कुमानां पुष्पम्।
  - (३) कन्दमूलफलादिरौषधवर्गः।
- (४) कालकूटवत्सनाभहालाहलमेषशृङ्गमुस्ताकुष्ठमहाविषवेल्लितक-गौरार्द्रबालकमार्केटहैमवतकालिङ्गकदारदकाङ्कोलशारकोष्ट्रकादीनि वि-षाणि ।
  - (४) सर्पाः कीटाश्च । त एव कुम्भगताः । विषवर्गः ।
- (६) गोधासेरकद्वीपिशिशुमारसिंहव्याघ्रहस्तिमहिषचमरसृमरखड्ग-चर्मास्थिपित्तस्नाय्वस्थि-(?)-दन्तश्रङ्गख्रपुच्छानि गोमृगगवयानां अन्येषां वापि मृगपशुपक्षिव्यालानाम् ।
  - (७) कालायसताम्रवृत्तकांस्यसीसत्रपुर्वेक्टन्तकारकूटानि लोहानि।
- (१) मालती (चमेली), मूर्वा (मरोरफली), अर्क (आक), शण (सन), गवेथुका ( नागवला ) और अतसी ( अलसी ), आदि वल्कवर्ग के हैं।
- (२) मुंज ( मूंज ), बल्वज ( लवा घास ), ये रज्जू, अर्थात् रस्सी बनाने बनाने की घासें हैं। ताली (ताड़ का एक भेद), ताल (ताड़),भूर्ज (भोजपत्र), इनका पत्ता लिखने के काम में आता है। किंशुक (पलाश के फूल), कुसुम्भ ( कुसुम के फूल ), और कंकुम ( केसर ), ये सब वस्त्र आदि रंगने के साधन हैं।
- (३) कंद (बिदारी, सूरण आदि), मूल (अनंतमूल, कामराज, खस आदि), और फल ( आँवला, हर्रा, बहेडा आदि ), ये सब औषधिवर्ग हैं।
- (४) कालकूट, वत्सनाभ, हलाहल, मेषश्रङ्ग, मुस्ता, कुष्ठ, महाविष, वेल्लि-तक, गोरार्द्र, बालक, मार्कट, हैमवत, कलिंगक, दारदक, अङ्कोलसारक और कुष्ट्रक इत्यादि सब विष हैं।
- (५) धारीदार साँप, मेंढक तथा छिपकली आदि को सीसे के घड़े में बन्द करके आगे आने वाले 'औपनिषदिक' प्रकरण में लिखी गई विधि के अनुसार जब संस्कार किया जाता है तो वह भी विष बन जाते हैं।
- (६) गोधा (गोह), सेरक (सफद गोह) द्वीपी (वघेरा). शिशुमार (बड़ी जाति की मछली ), सिंह, व्याघ्र, हाथी, भैंसा, चमरगाय, साँभर, गैंडा, गाय, हरिण और नीलगाय इनकी खाल, हड्डी, दाँत पित्ता, नसें, सींग, खुर और पूंछ आदि सभी उपयोग में आने वाली चीजें संग्रह-योग्य हैं; इनके अतिरिक्त अन्य मृग, पशु-पक्षी, साँप आदि जानवरों के चर्म का भी संग्रह करना चाहिए।
- (७) काला लोहा, ताँबा, काँसा, सीसा, राँगा, इस्पात और पीतल, ये सब लोहे के भेद हैं।

- (१) विदलमृतिकामयं भाण्डम् ।
- (२) अङ्गारतुषभस्मानि मृगपशुपक्षिव्यालवाटाः काष्ठतृणवाटाश्चेति ।
- (३) बहिरन्तरश्च कर्मान्ता विभक्ताः सर्वभाण्डिकाः । आजीवपुररक्षार्थाः कार्याः कुप्योपजीविना ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे कुप्याध्यक्षो नाम सप्तदशोऽध्यायः, आदितोः सप्तत्रिशः।

<del>--: 0 :--</del>

- (१) पात्र दो प्रकार के होते हैं एक विदलमय (पिटारी, टोकरी आदि) और दूसरे मृतिकामय (घड़े, शकोरे आदि)।
- (२) कोयला, राख, मृग, पशु-पक्षी तथा अन्य जंगली जानवर, लकड़ी और घास-फूस आदि का ढेर भी कुप्य होने के कारण सग्रह-योग्य हैं।
- (३) कुप्य के अध्यक्ष को और उसके सहयकों को चाहिए कि वे बाहर जंगलों के पास जनपद और दुर्ग आदि में गाड़ा तथा लकड़ी आदि से बनी हुई चीजें या सवारियों; सब तरह के बर्तन आदि को और अपनी आजीविका तथा नगर, जनपद की रक्षा के लिए अन्य आवश्यक वस्तुओं का भी संग्रह करे।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में कुप्याध्यक्ष सत्रहवाँ अध्याय समाप्त ।

-: o :-

- (१) आयुधागाराध्यक्षः साङ्ग्रामिकं दौर्गकिमकं परपुराभिधातिकं यन्त्रमायुधमावरणमुपकरणं च तञ्जातकारुशिल्पिभः कृतकर्मप्रमाणकाल-वेतनफलनिष्पित्तिभः कारयेत्। स्वभूमौ च स्थापयेत्। स्थानपरिवर्तन-मातपप्रवातप्रदानं च बहुशः कुर्यात्। ऊष्मोपस्नेहिकिमिभिष्पहन्यमान-मन्यथा स्थापयेत्। जातिरूपलक्षणप्रमाणागममूल्यानिक्षेपैश्चोपलभेत।
- (२) सर्वतोभद्रजामदग्न्यबहुमुखविश्वासंघातिसङ्घाटीयानकपर्जन्यक-बाह्ध्वबाह्वर्धबाहूनि स्थितयन्त्राणि ।

## आयुधागार का अध्यक्ष

- (१) आयुधागार के अध्यक्ष को चाहिए कि वह, युद्धोपयोगी सामग्री तैयार करने वाले कारीगरों एवं कुशल शिल्पियों के द्वारा युद्ध में काम देने वाले, दुर्ग की रक्षा के योग्य शत्रु के नगर को विध्वंस कर देने वाले सर्वतोभद्र (मशीनगन), जामदग्न्य आदि यन्त्र, शिक्त, धनुष आदि हिथियार कवच और सवारी आदि जितने भी साधन हैं, उनका निर्माण करवाये; उन कारीगरों से कितने समय में कितनी मजद्री देकर कितना काम कराया जाय इत्यादि बातों को वह पहिले ही से निश्चित कर ले। तैयार हुए सामान को उसके उपयुक्त स्थान में रखवा दिया जाय अथवा अपने ही कब्जे में रखा जाय। अध्यक्ष को चाहिए कि जिससे समान पर जंक आदि न लगे, उसको धूप-हवा भी दिलाता रहे, गर्मी, सील और घुन आदि के कारण जो हथियार खराब हो रहे हों उन्हें वहाँ से उठवा कर किसी ऐसे स्थान में रखवा दे, कि वे अधिक खराब न होने पावें, उन हथियारों के जाति स्वरूप, लक्षण, लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई प्राप्तिस्थान मूल्य और उपयुक्त स्थान आदि के सम्बन्ध में प्रत्येक बात को अच्छी तरह से समभ-बुम ले।
  - (२) दश प्रकार के स्थितयंत्र होते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है: 9. सर्वतोभद्र (मशीनगन), २. जामदग्त्य (जिसमें बीच के छेद से बड़े-बड़े गोले निकलें), ३. बहुमुख (किले की दीवारों में ऊँचाई पर बनाये गये वे स्थान, जहाँ से सैनिक गोलीवर्षा कर सकें), ४. विश्वासघाती (नगर के बाहर तिरछी बनावट का एक ऐसा यन्त्र, जिसको छू लेने से ही. प्राणान्त हो जाय), ५. संघाटि (लंबे-ऊँचे बाँसों से बना हुआ वह यंत्र, जो महलों के ऊपर रोशनी फोंके), ६. यानक

- (१) पञ्चालिकदेवदण्डसूकरिकामुसलयिष्टिहस्तिवारकतालवृन्तमुद्गर-द्रुघणगदास्पृक्तलाकुद्दालास्फोटिमोद्धाटिमोत्पाटिमशतघ्नीत्रिशूलचक्राणि चलयन्त्राणि ।
- (२) शक्तिप्रासकुन्तहाटकभिण्डिपालशूलतोमरवराहकर्णकणपकर्पण-त्रासिकादीनि च हलमुखानि ।

(पिह्यों पर रखा जाने वाला लम्बा यन्त्र), ७. पर्जन्यक (वरुणास्त्र, फायर ब्रिगेड), ८. बाहुयन्त्र (पर्जन्यक की भाँति; किन्तु उसका आधा), ६. ऊर्ध्वबाहु (ऊपर स्तंभ की आकृति का नजदीक की मार करने वाला यन्त्र) और १०. अर्धबाहु (ऊर्ध्वबाहु का आधा)।

- (१) चल्रयंत्र भी अनेक हैं, जिनका ब्योरा इस प्रकार है: १. पाचिलक (बिद्या लकड़ी पर तेज धार का बना यन्त्र, जो परकोटे के बाहर जल के बीच में शत्रु को रोकने के काम में आता है), २. देवदण्ड (कील रहित बड़ा भारी स्तम्भ, जो परकोटे के ऊपर रखा रहता है), ३. सूकरिका (सूत और चमड़े की या बांस और चमड़े की बनी मशकरी, जो परकोटे तथा अट्टालक के ऊपर ढक कर रखी जाती है), ४. मुसलयष्ट (खैर की मूसल का बना हुआ डंडा, जिसके आगे शूल लगा हो), ५. हस्तिवारक (त्रिशूल या त्रिशूल डण्डा), ६. तालवृन्त (चारों ओर घूमने वाला यन्त्र), ७. मुद्गर, ५. द्रुघण (मुद्गर के ही समान यन्त्र), ६. गदा, १०. स्पृक्तला (कांटेदार गदा), ११. कुद्दाल, १२. आस्फोटिम (चमड़े से बना हुआ चार कोना वाला, मिट्टी के ढेले या पत्थर फेंकने वाला यन्त्र), १३. उद्घाटिम (मुद्गर की आकृति का यन्त्र), १४. उत्पाटिम (खंभे आदि को उड़ा देने वाला यन्त्र), शतघ्नी (कीले की दीवार के ऊपर रखा जाने वाला बड़े स्तम्भ की आकृति का यन्त्र), १४. त्रिशूल और १६. चक्र, ये सोलह प्रकार के चलयन्त्र है।
- (२) हलमुख (भाले की तरह) हथियारों के नाम इस प्रकार हैं: १. शक्ति (कनेर के पत्ते की आकृति का लोहे का बना हथियार), १. प्रास (चौबीस अंगुल लम्बा, दुधारा हथियार, जिसकी मूठ बीच में लकड़ी की बनी हो), ३. कुंत (सात हाथ का उत्तम, छह हाथ का मध्यम और पाँच हाथ का निकृष्ट), ४. हाटक (कुंत के समान तीन काँटों वाला हथियार), ५. भिण्डिपाल (मोटे फल वाला, कुन्त के समान ), ६. शूल (तेज मुख वाला हथियार), ७. तोमर (बाण के समान तेज मुख वाला, जो चार हाथ का अधम, साढ़े चार हाथ का मध्यम और पाँच हाथ का उत्तम समफा जाता है), ६. वराहकर्ण (एक प्रकार का प्रास, जिसका मुख सुअर के कान के समान होता है), ६. कणप (लोहे का बना हुआ, दोनों ओर तीन-तीन काँटों से युक्त, चौबीस, बाईस और बीस अंगुल का क्रमशः उत्तम, मध्यम एवं अधम), १०. कर्पण (तोमर के समान, हाथ से फेंका जाने वाला बाण), ११.

- (१) तालचापदारवशाङ्गाणि कार्मुककोदण्डद्रणा धनूंषि ।
- (२) मूर्वार्कशणगवेधुवेणुस्नायूनि ज्याः।
- (३) वेणुशरशलाकादण्डासननाराचाश्च इषवः। तेषां मुखानि छेदन-भेदनताडनान्यायसास्थिदारवाणि।
- (४) निस्त्रिशमण्डलाग्रासियष्टयः खड्गाः । खड्गमहिषवारणवि-षाणदारुवेणुमूलानि त्सरवः ।
  - (४) परशुकुठारपट्टसखनित्रकुद्दालक्रकचकाण्डच्छेदनाः क्षुरकल्पाः ।
  - (६) यन्त्रगोष्पणमुष्टिपाषाणरोचनीदृषदश्चायुधानि ।
- (७) लोहजालजालिकापट्टकवचसूत्रक द्ध्वटींशशुमारकखड्गधेनुकहस्ति-गोचर्मखुरश्रङ्गसंघातं वर्माणि । शिरस्त्राणकण्ठत्राणकूर्पासकश्वकवारवाण-
- त्रासिका (प्रास जितनी, सम्पूर्ण लोहे की बनी); ये सब हथियार हलमुख कहलाते हैं, क्योंकि इन सभी का अग्रभाग हल के अग्रभाग की तरह तेज होता है।
- (१) धनुष चार प्रकार से बनाये जाते हैं: १. ताल (ताड़ का बना हुआ), २. चाप (अच्छे बाँस का बना हुआ), ३. दारव (मजबूत लकड़ी का बना हुआ) और ४. शार्क्स (सीगों का बना हुआ); आकृति और क्रिया-भेद से इनके कार्मु क, कोदण्ड और द्रूण, आदि नाम हैं।
- (२) मूर्वा, आख सन, गबेधुकावेणु (रामबाँस) और ताँत; इनसे मजबूत धनुष की डोरी बनती है।
- (३) बाण के भी अनेक भेद हैं, जिनके प्रकार हैं: १. वेणु (बाँस), २. शर (नरसल), ३. शालाका (मजबूत लकड़ी), ४. दण्डासन (आधा लोहा और आधा बाँस) और ५. नाराच (सम्पूर्ण लोहे का)। इन बाणों के अग्रभाग में लोहे, हड्डी तथा मजबूत लकड़ी की बनी नोक छेदने, काटने, आघात पहुँचाने वाला रक्त-सहित एवं रक्तरहित घाव करने के लिए लगी रहती है।
- (४) खड्ग (तलवार) तीन प्रकार के होते हैं: १. निस्त्रिश (जिसका अगला भाग काफी टेढ़ा हो), २. मण्डलाग्र (जिसका अगला हिस्सा कुछ गोलाकार हो) और ३. असियष्ट (जिसका आकार पतला एवं लम्बा हो)। खड्ग के लिए गैडा, भैस की सींग, हाथीदाँत, मजबूत लकड़ी और बाँस की जड़ की मूठ बनवानी चाहिए।
- (५) फरसा, कुल्हाड़ा, द्विमुखी त्रिशूल, फावड़ा, कुदाल, आरा और गँड़ासा; ये सब छुरे की धार की भाँति तेज होने के कारण क्षुरकल्प या क्षुरवर्ग के हथियार कहलाते हैं।
- (६) यन्त्रपाषाण, गोष्फणपाषाण, मुष्टिपाषाण, रोचनी और दृषद्; ये सब आयुध कहलाते हैं।
- (७) कवच छह प्रकार से बनाये जाते हैं, जिनके तरीके इस प्रकार हैं: १. लोहजाल (सिर से पैर तक ढकने वाला), २. लोहजालिका सिर के अलावा सारे

पट्टनागौदरिकाः । पेटोचर्महस्तिकर्णतालमूलधमनिकाकवाटिकटिकाप्रति-हतवलाहकान्ताश्चावरणानि ।

- (१) हस्तिरथवाजिनां योग्याभाण्डमालङ्कारिकं सन्नाहकल्पनाश्चोप-करणानि । ऐन्द्रजालिकमौपनिषदिकं च कर्म ।
  - (२) कर्मान्तानां च,

इच्छामारम्भनिष्पत्ति प्रयोगं व्याजमुद्दयम्। क्षयव्ययौ च जानीयात् कुप्यानामायुधेश्वरः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे आयुधागाराध्यक्षो नाम अष्टादशोऽध्यायः;

आदितोऽष्टचत्वारिंशः।

—: o :—

शरीर को ढकने वाला ), ३. लोहपट्ट (बाहों को छोड़ सारे शरीर को ढक देने वाला ), ४. लोहकवच ( केवल पीठ तथा छाती को ढक देने वाला ), ५. सूत्रकंकण ( सूत का बना कवच ) और ६. मछली, गैंडा, नीलगाय, हाथी तथा बैल, इन पाँचों के चमड़े, खुर एवं सीगों को मिलाकर बनाया हुआ कवच। इनके अतिरिक्त शिरस्त्राण (सिर को ढक देने वाला), कंठत्राण (गले को ढक देने वाला) कूर्पास (आधी बाँहों को ढक देने वाला ), कंचुक ( घुटनों तक शरीर को ढक देने वाला ), वार-वाण (सारी देह को ढक देने वाला), पट्ट (बिना बाहों एवं बिना लोहे का कवच), नागोदरिका (केवल हाथ की उङ्गलियों की रक्षा करने वाला); ये सात प्रकार के आवरण ( कवच ) देह पर धारण किए जाने योग्य हैं। चमड़े की पेटी, मुँह ढकने का आवरण, लकड़ी की पेटी, सूत की पेटी, लकड़ी का पट्टा, चमड़ा एवं बाँस को कूट कर बनाई गई पेटी, पूरे हाथों को ढकने वाला आवरण और किनारों पर लोहे के पत्तों से बँधा आवरण; आदि अनेक प्रकार के होते हैं।

- (१) हाथी, घोड़ा, रथ आदि की शिक्षा एवं सजावट के साधन; अंकुश, कोड़े, पताका, कवच और शरीर की रक्षा करने वाले अन्य आवरण; ये सब उपकरण कहलाते हैं। ऐन्द्रजालिक और औपनिषदिक आदि जादू एवं प्रयोग-क्रियायें भी उपकरण कहलाती हैं।
- (२) कुप्य के अध्यक्ष को चाहिए कि वह पिछले दो अध्यायों में निर्दिष्ट द्रव्य-व्यापारों से सम्बद्ध कार्यों का आरम्भ एवं उनकी समाप्ति राजा की इच्छा तथा रुचि के अनुसार ही करे; उन विषयों और कार्यों की उपयोगिता, तथा हानि-लाभ को भी वह भलीभाँति समभे; आयुधागार के अध्यक्ष के लिए भी इन बातों का जानना आवश्यक है।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में आयुधागाराध्यक्ष नामक अठारहवाँ अध्याय समाप्त ।

अध्याय १९

# तुलामानपौतवम्

- (१) पौतवाध्यक्षः पौतवकर्मान्तान् कारयेत्।
- (२) धान्यमाषा दश सुवर्णमाषकः । पश्च वा गुञ्जाः । ते षोडश सुवर्णः कर्षो वा । चतुष्कर्षं पलम् ।
- (३) अष्टाशीतिगौरसर्षपा रूप्यमाषकः । ते षोडश धरणम्। शैम्ब्यानि वा विशतिः।
  - (४) विंशतितण्डुलं वज्रधरणम्।

## तोल और माप का अध्यक्ष

- (१) पौतवाध्यक्ष (तोल-माप की जाँच करने वाला सरकारी अफसर) को चाहिये कि वह शास्त्रोक्त विधि से तोलने-मापने के साधन तराजू, बाट आदि बनवाये।
- (२) दस उड़द के दाने अथवा पाँच रत्ती परिमाण का एक सुवर्णमाषक होता है। सोलह माष का एक सुवर्ण या एक कर्ष होता है। चार कर्ष का एक पल होता है; अर्थात्:

## सोने का तोल

(३) अट्ठासी सफेद सरसों परिमाण का एक रूप्यमापक होता है। सोलह रूप्यमापक या बीस मूली के बीज परिमाण का एक धरण होता है; जैसे:

## चाँदी का तोल

(४) बीस चावल परिमाण का एक वज्रधरण होता है:

## हीरे का तोल

२० चावल = १ वज्रधरण

- (१) अर्धमाषकः, माषकः, द्वौ, चत्वारः, अष्टौ माषकाः, सुवर्णो, द्वौ, चत्वारः, अष्टौ सुवर्णाः, दश, विंशतिः, चत्वारिंशत्, शतिमति।
  - (२) तेन धरणानि व्याख्यातानि ।
- (३) प्रतिमानान्ययोमयानि मागधमेकलशैलमयानि, यानि वा नोदक-प्रदेहाभ्यां वृद्धि गच्छेयुरुष्णेन वा ह्वासम्।
- (४) षडङ्गुलादूध्वंमष्टाङ्गुलोत्तराः दश तुलाः कारयेल्लोहपलादूध्वं-कपलोत्तराः । यन्त्रमुभयतः शिक्यं वा ।
- (५) पर्चावंशत्पललोहां द्विसप्तत्यङ्गुलायामां समवृत्तां कारयेत्। तस्याः पञ्चपलिकं मण्डलं वद्ध्वा समकरणं कारयेत्। ततः कर्षोत्तरं पलं, पलोत्तरं दशपलं, द्वादश पेश्वदश विशतिरिति पदानि कारयेत्। तत आ शताद् दशोत्तरं कारयेत् । अक्षेषु नद्ध्रीपिनद्धं कारयेत् ।
- (१) तोलने के बाटों (प्रतिमानों) का निर्माण इस क्रम से होना चाहिए: आधा माषक, माषक, दो माषक, चार माषक, आठ माषक, सुवर्ण, दो सुवर्ण, चार सुवर्ण, आठ सुवर्ण, दस सुवर्ण, बीस सुवर्ण, तीस सुवर्ण, चालीस सुवर्ण, सौ सुवर्ण, सोना तोलने के लिए ये १४ बाट होने चाहिए।
- (२) इसी क्रम से चाँदी तोलने के लिए धरण एवं रूप्यमाषक बाटों का भी निर्माण करवाना चाहिए; अर्थात् धरण, दो धरण, चार धरण, आठ धरण, दस धरण, बीस धरण, तीस धरण, चालीस धरण और सौ धरण; एवं अर्ध माषक, माषक, दो माषक, चार माषक, आठ माषक; आदि १४ बाटों का क्रम है।
- (३) तौलने के बाट लोहे के बनने चाहिए या मगध तथा मेकल देश के पत्थर के होने चाहिए; या ऐसी-वस्तुओं के बनने चाहिए, जो पानी पड़ने तथा लेप लगने से वजनी न हो जाँय और गर्मी के प्रभाव से हलके न पड़ जाँय।
- (४) सोना-चाँदी तोलने के लिये छोटी-बड़ी दस तुलाऐं बनवानी चाहिए, जिनका क्रम इस प्रकार है १. छह अंगुल की, २. चौदह अंगुल की, ३. बाईस अंगुल की, ४. तीस अंगुल की ५. अड़तीस अंगुल की, ६. छियालीस अंगुल की, ७. चौवन अंगुल की, ८. बासठ अंगुल की, ६. सत्तर अंगुल की और १०. अठहत्तर अंगुल की; उनका वजन क्रमशः एक पल से १० पल तक होना चाहिए; उनके दोनों ओर पलड़े (शिक्य) लगे होने चाहिए।
- (५) सोना-चाँदी के अतिरिक्त दूसरे पदार्थों को तोलने के लिए जो तुलायें बनवायी जाँय, उनका आकार-प्रकार इस तरह होना चाहिए; पैतीस पल लोहे से बनी हुई, तीन हाथ लंबी समवृत्ता (गोलाकार) नामक तुला अन्य पदार्थों को तोलने के लिए बनवानी चाहिए। उसके बीच में पाँच पल का काँटा लगवाकर ठीक मध्य में एक चिह्न भी करवा देना चाहिए। उसके बाद काँटे की गोलाकार परिधि में उस चिह्न से क्रमशः एक कर्ष, दो कर्ष, तीन कर्ष, चार कर्ष, एक पल, दो पल,

- (१) द्विगुणलोहां तुलामतः षण्णवत्यङ्गुलायामां परिमाणीं कारयेत् । तस्याः शतपदादूर्ध्वं विशतिः, पश्चाशत्, शतिमिति पदानि कारयेत् ।
  - (२) विंशतितौलिको भारः ।
  - (३) दशधरणिकं पलम् । तत्पलशतमायमानी ।
  - (४) पञ्चपलावरा व्यावहारिकी भाजन्यन्तःपुरभाजनी च।
- (४) तासामर्धधरणावरं पलम् । द्विपलावरमुत्तरलोहम् । षडङ्गुला-वराश्चायामाः ।

इस प्रकार दस पल तक; दम पल के बाद बारह पल, पन्द्रह पल और बीस पल के चिह्न लगवाये जाँय। फिर बीस पल के आगे दस-दस पल का अन्तर देकर सी पल तक के चिह्न होने चाहिए। प्रत्येक पाँच पल के बाद, मोटी जानकारी के लिये, लम्बी रेखा बनवा देनी चाहिए।

- ( १ ) उक्त समवृत्ता तुला से दुगुने लोहे ( सत्तर पल परिमाण ) से बनी छिया-नवे अंगुल लम्बी तुला का नाम परिमाणी है। उस पर भी समवृत्ता नामक तुला के ही अनुसार सो पल तक चिह्न लगाने के बाद एक सो बीस, एक सो पचास और दो सौ पल तक के चिह्न और लगने चाहिए।
- (२) सौ पल परिमाण की एक तुला और बीस तुला परिमाण का एक भार होता है, यथा: १०० पल = १ तुला २० तुला = १ भार
- (३) दस धरणि का एक पल और सौ पल परिमाण की आयमानी नामक तुला होती है, आयमानी अर्थात् आमदनी की वस्तुओं को तोलनेवाली तुला। जैसे :

१० धरणि = १ पल

१०० पल = १ आयमानी

(४) आयमानी से पाँच पल कम (९५ पल) परिमाण की तुला का नाम व्यावहारिकी (क्रय-विक्रय में व्यवहार योग्य ) है, उससे पाँच पल कम (९० पल) की तुला का नाम भाजनी ( भृत्यों को द्रव्य देने योग्य ), और उससे भी पाँच पल कम ( ८५ पल ) परिमाण की तुला का नाम अन्तःपुरभाजनी ( रानी एवं राज-कुमारों को द्रव्य देने योग्य ) है, अर्थात्

> ९५ पल = १ व्यावहारिकी

 ६० पल
 = १ भाजनी

 ५५ पल
 = १ अन्तःपुरभाजनी

(५) व्यावहारिकी, भाजनी और अन्तःपुरभाजनी, इन तीनों तुलाओं में उत्त-रोत्तर आधा-आधा धरण कम हो जाता है। अर्थात् अध्यमानी तुला में दस धरण का एक पल होता है तो व्यावहारिकी का ६३ धरण का एक पल भाजनी का ६ धरण का एक पल और अन्तःपुरभाजनी का ८३ धरण का एक पल होना चाहिए। इसी प्रकार इन तुलाओं के बनाने में लोहा भी उत्तरोत्तर दो-दो पल कम लगना

- (१) पूर्वयोः पञ्चपलिकः प्रयामो मांसलोहलवणमणिवर्जम् ।
- (२) काष्ठतुला अष्टहस्ता पदवती प्रतिमानवती मयूरपदाधिष्ठाना ।
- (३) काष्ठपञ्चविंशतिपलं तण्डुलप्रस्थसाधनम् । एष बह्वल्पयोः ।
  - (४) इति तुलाप्रतिमानं व्याख्यातम्।
- (५) अथ धान्यमाषद्विपलशतं द्रोणमायमानम् । सप्ताशीतिपलशत-मर्धपलं च व्यावहारिकम् । पञ्चसप्ततिपलशतं भाजनीयम् । द्विषिटपल-शतमधंपलं चान्तःपुरभाजनीयम्।

चाहिए, अर्थात् आयमानी तुला यदि पैंतीस पल लोहे की बनाई जाय तो व्यावहारिकी तुला तैंतीस पल की, भाजनी इकत्तीस पल की, और अन्तःपुरभाजनी उन्नीस पल की बनायी जाय । इनकी लम्बाई भी पूर्वापेक्षया उत्तरोत्तर छः-छः अङ्गुल कम होनी चाहिए, यदि आयमानी तुला बहत्तर अङ्गुल लम्बी बनाई जाय तो व्यावहारिकी छियासठ अङ्गुल की, भाजनी साठ अङ्गुल की और अन्त:पुरभाजनी चौवन अङ्गुल की ही हो।

- (१) परिमाणी और आयमानी तुलाओं में मांस, लोहा, नमक और मिणयों को छोड़ कर अन्य वस्तुओं को तोलने पर पाँच पल अधिक तोला जाता है, इसी को प्रयाम कहते हैं।
- (२) लकड़ी की तुला आठ हाथ की होनी चाहिए, जिसमें एक, दो, तीन आदि गिनती के चिह्न बने होने चाहिए, इसके बाट पत्थर के और इसका आकार मोर के पैरों जैसा होना चाहिए।
- (३) एक प्रस्थ चावलों को पकाने के लिए पच्चीस पल लकड़ी पर्याप्त है। इसी हिसाब से कम ज्यादा लकड़ी का उपयोग करना चाहिए।
- ( ४ ) यहाँ तक सोलह प्रकार की तुलाएं और चौदह प्रकार के बाटों का निरू-पण किया गया है।
- (५) इसके आगे द्रोण, आढक आदि मापने के साधनों का निरूपण किया जाता है:-दो-सौ पल धान्यमाष-परिमाण का एक आयमान द्रोण (राजकीय आय को मापने योग्य ) होता है । एक-सौ साढ़े-सत्तासी पल का एक व्यवहारिक ( सर्वसामान्य के उपयोगी ) द्रोण होता है। एक-सौ पचहत्तर पल का एक भाजनीय द्रोण ( भृत्योपयोगी ) होता है, और एक-सौ साढ़े-बासठ पल का अन्तःपुरभाजनीय द्रोण ( अन्तःपुर के उपयोगी ) कहा जाता है, अर्थात् ;

२०० पल धान्यमाषक = १ आयमानद्रोण १८७<mark>५</mark> पल '' = १ व्यावहारिकद्रोण = १ भाजनीयद्रोण १७५ पल १६२ 🖁 पल " = १ अन्तःपूरभाजनीय द्रोण

- (१) तेषामाढकप्रस्थकुडवाश्चतुर्भागावराः।
- (२) षोडशद्रोणा खारी, विशतिद्रोणिकः कुम्भः, कुम्भर्दशभिर्वहः।
- (३) शुष्कसारदारुमयं समं चतुर्भागिशिखं मानं कारयेत्। अन्तः-शिखं वा। रसस्य तु।
- (४) सुरायाः पुष्पफलयोः तुषाङ्गाराणां सुधायाश्च शिखामानं द्विगु-णोत्तरा वृद्धिः ।
- (५) सपादपणो द्रोणमूल्यम् । आढकस्य पादोनः । षण्माषकाः प्रस्थस्य । माषकः कुडवस्य ।
  - (६) द्विगुणं रसादीनां मानमूल्यम् ।
  - (७) विशतिपणाः प्रतिमानस्य । तुलामूल्यं त्रिभागः ।
- (१) द्रोण का चौथाई आढक, आढक का चौथाई प्रस्थ और प्रस्थ का चौथाई कुडव होता है।
- (२) सोलह द्रोण की एक खारी, बीस द्रोण का एक कुम्भ और दस कुम्भ परिमाण का एक वह होता है, यथा:

- (३) अनाज मापने के लिए बिंदिया सूखी लकड़ी का ऐसा मान बनवाया जाय, कि जितना अनाज उसमें समा सके, उसका चतुर्थांश उसकी गर्दन में आ जाय, अथवा गर्दन बनाकर ऊपर से नीचे तक उसकी एक जैसी बनावट रहे, उसका मुँह खुला रहना चाहिए। घी-तेल मापने के लिए भी ऐसा ही मान बनवाया जाय।
- (४) शराब, फल, फूल, भूसी, कोयला, और चूना-कलई, इन छह पदार्थों को मापने के लिए जो बर्तन बनवाया जाय उसके ऊपर का हिस्सा, नीचे के हिस्से से दुगुना चौड़ा होना चाहिए और उस पर गर्दन भी बनी होनी चाहिए।
- (५) लकड़ी के बने एक द्रोण परिमाण वर्तन का मूल्य सवा पण होना चाहिए। इसी प्रकार एक आढक परिमाण के वर्तन की कीमत पौन पण, एक प्रस्थ के वर्तन की छह माषक और एक कुडव परिमाण वाले वर्तन की कीमत एक माषक होनी चाहिए।
- (६) घी-तेल आदि द्रव पदार्थों को मापने वाले बर्तनों की कीमत अनाज मापने वाले बर्तनों से दुगुनी होनी चाहिए।
- (७) चौदह प्रकार के सम्पूर्ण बाटों की कीमत बीस पण और सम्पूर्ण तुलाओं की कीमत उसके तिहाई अर्थात् ६ दे पण होती है।

- (१) चातुर्माषिकं प्रातिवेधनिकं कारयेत्। अप्रतिविद्धस्यात्ययः सपादः सप्तिवंशतिपणः। प्रातिवेधनिकं काकणिकमहरहः पौतवाध्यक्षाय दद्युः।
- (२) द्वात्रिशद्भागस्तप्तव्याजी सर्पषश्चतुःषिटभागस्तैलस्य । पञ्चा-शद्भागो मानस्रावो द्रवाणाम् ।
  - (३) कुडवार्धचतुरष्टभागानि मानानि कारयेत्।
  - (४) कुडबाश्चतुराशीतिर्वारकः सर्पिषो मतः। चतुःषिटस्तु तैलस्य पादश्च घटिकानयोः॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे तुलामानपौतवं नामैकोनविंशोऽध्यायः, आदित एकोनचत्वारिंशः।

-: 0 :--

- (१) पौतवाध्यक्ष को चाहिए कि हर चौथे मास वह तुला, बाट, द्रोण आदि का निरीक्षण करे। जो व्यापारी निर्धारित समय पर जाँच न करवावे उसे सवा सत्ताईस पण जुर्माना देना चाहिए। व्यापारियों को चाहिए कि वे एक काकणी प्रति-दिन के हिसाब से चार मास की एक-सौ-बीस काकणी निरीक्षण-कर के रूप में पौतवाध्यक्ष को दें।
- (२) यदि गरम घी खरीदा जाय तो उसका बत्तीसवाँ हिस्सा और तेल खरीदा जाय तो उसका चौसठवाँ हिस्सा छीजन के रूप में अधिक (व्याजी) लेना चाहिए। द्रव पदार्थों में पाँचवाँ हिस्सा छीजन होती है।
- (३) छोटी तोल के लिए एक कुडव, आधा कुडव, चौथाई कुडव तथा आठवाँ हिस्सा कुडव, ये चार प्रकार के बाट और माप बनवाने चाहिए।
- (४) घी तोलने के लिए चौरासी कुडव परिमाण का एक वारक और तेल तोलने के लिए चौसठ कुडव का एक वारक माना गया है। इक्कीस कुडव की एक घृतघटिका और सोलह कुडव की एक तेलघटिका होती है।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में तुलामानपौतव बामक उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त ।

## देशकालमानम्

- (१) मानाध्यक्षो देशकालमानं विद्यात् ।
- (२) अष्टौ परमाणवो रथचक्रविप्रुट् । ता अष्टौ लिक्षा । ता अष्टौ यूकामध्यः । ते अष्टौ यवमध्यः । अष्टौ यवमध्यः अङ्गुलम् ।
  - (३) मध्यमस्य पुरुषस्य मध्यमाया अङ्गुल्या मध्यप्रकर्षो वाङ्गुलम् ।
  - (४) चतुरङ्गुलो धनुर्ग्रहः । अष्टाङ्गुला धनुर्मुष्टिः ।
- (४) द्वांदशाङ्गुला वितस्तिः, छायापौरुषं च । चतुर्दशाङगुलं शमः शलः परिरयः पदं च । द्विवितस्तिररितः प्राजापत्यो हस्तः ।
  - (६) सधनुर्ग्रहः पौतवविवीतमानम् । सधनुर्मुष्टिः किष्कुः कंसो वा ।

## देश और काल का मान

- (१) पौतवाध्यक्ष को चाहिए कि वह देश और काल का मान भी अच्छी तरह से जान ले। उसकी जानकारी के सूत्र इस प्रकार हैं:
  - (२) द परमाणु = १ धूलकण
    - **८ धूलकण** = १ लिक्षा
    - लिक्षा = १ यूकामध्य
    - पूकामध्य == १ यवमध्य
    - ८ यवमध्य = १ अंगुल
- (३) अथवा मध्यम कोटि के पुरुष की मध्यमा की मोटाई का माप एक अंगुल बराबर होता है।

(६) २८ अङ्गुल = १ हाथ (विवीत और पौतव नापने के लिये) ३२ अङ्गुल = १ किष्कु या कंस

- (१) द्विचत्वारिंशदङ्गुलस्तक्ष्णः क्राकचिकिष्कुः स्कन्धावारदुर्ग-राजपरिग्रहमानम् । चतुःपञ्चाशदङ्गुलः कुप्यवनहस्तः ।
  - (२) चतुरशीत्यङ्गुलो व्यामो रज्जुमानं खातपौरुषं च ।
  - (३) चतुररित्नर्दण्डो धनुर्नालिका पौरुषं च।
- (४) गार्हपत्यमष्टशताङ्गुलं धनुः पथिप्राकारमानम् । पौरुषं अग्निचित्यानाम् ।
- (५) षट्कंसो दण्डो ब्रह्मदेयातिथ्यमानम् । दशदण्डा द्विरज्जुकः परिदेशः । त्रिरज्जुकं निवर्तनम् ।
- (६) एकतो द्विदण्डाधिको बाहुः द्विधनुःसहस्रं गोरुतम्। चतुर्गोरुतं योजनम् । इति देशमानम् ।
  - (७) कालमानमत ऊर्ध्वम् । तुटो लवो निमेषः काष्ठा कला नालिका

```
(१) ४२ अङ्गुल = १ हाथ ( छावनी आदि में बढ़ई के उपयोगार्थ )
                   = १ किष्कु या कंस ( छावनी आदि में लकड़ी चीरने
      ३२ अङ्गुल
                       के लिये )
      ५४ अङ्गुल = १ हाथ (जंगली लकड़ी और पदार्थ नापने के लिये)
                 = १ हाथ ( रस्सी, खाई और कुआँ नापने के लिए )
(२) ८४ अङ्गुल
                 = १ दण्ड, धनु, नालिका, पौरुष
(३) ४ अरत्नि
(४) १०८ अङ्गुल = १ गार्हपत्यधनु (विश्वकर्मा द्वारा निश्चित, सड़क,
                       किला एवं परकोटा नापने के लिए )
                   = 9 पौरुष ( यज्ञसम्बन्धी कार्यों के लिए )
      १०८ अङ्गुल
(५)६ कंस
                   = १ दण्ड ( ब्राह्मण आदि को भूमिदान देने के लिए )
      ८ हाथ
      १० दण्ड
      ४ अरित }
                  =१ रज्जु
                = १ परिदेश
      २ रज्जु
      ३ रज्जु
      १३ परिदेश
                  = १ निवर्त्तन
(\xi) 30+37 608 = 9 608 (270 608 )
```

४ गोरुत = १ योजन

यहाँ तक देश-मान का निरूपण किया गया है।

(७) इसके बाद काल-मान का निरूपण किया जाता है। तुट, लव, निमेष,

मुहूर्तः पूर्वापरभागौ दिवसो रात्रिः पक्षो मास ऋतुरयनं संवत्सरो युग-मिति कालाः।

- (१) निमेषचतुर्भागस्तुटः।
- (२) द्वौ तुटौ लवः।
- (३) द्वौ लवौ निमेषः।
- (४) पञ्च निमेषाः काष्ठाः ।
- (४) त्रिशत् काष्ठाः कला ।
- (६) चत्वारिंशत् कला नाडिका।
- (७) सुवर्णमाषकाश्चत्वारश्चतुरंगुलायामाः कुम्भच्छिद्रकाढकमम्भसो वा नालिका ।
- (८) द्विनालिको मुहूर्तः। पञ्चदशमुहूर्तो दिवसो रात्रिश्च चैत्रे मास्याश्वयुजे च मासि भवतः। ततः परं त्रिभिर्मुहूर्ते रन्यतरः पण्मासं वर्धते ह्रसते चेति।
- (९) छायायामष्टपौरुष्यामष्टादशभागच्छेदः, षट्पौरुष्यां चतुर्दश-काष्ठा, कला, नालिका, मुहूर्त, पूर्वाह्म, अपराह्म, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर और युग, काल के ये सत्रह विभाग हैं।
  - (१) निमेष = पलक मारने तक का समय, त्रुटि = निमेष वा चौथा हिस्सा
  - (२) २ त्रुटि = १ लव
  - (३)२लव = १ निमेष
  - (४) ५ निमेष = १ काष्ठा
  - ( ५ ) ३० काष्ठा = १ कला
  - (६) ४० कला = १ नालिका
- (७) अथवा एक घड़े में चार सुवर्णमाषक के बराबर चौड़ा और चार अंगुल लम्बा छेद बनाकर इतने ही परिमाण की एक नली घड़े में लगा दी जाय, उस घड़े में एक आढ़क जल भर दिया जाय। वह जल उस नली के द्वारा जितने समय में बाहर निकले, उतने समय को निलका कहते हैं।

५ नालिका == १ मुहूर्त १५ मुहूर्त == १ दिन या १ रात

- ( प्र) इस मान के दिन और रात केवल चैत तथा आश्विन मास में होते हैं। इसके बाद छह-मास तक दिन बढ़ता और रात्रि घटती है, दूसरे छह महीने तक रात्रि बढ़ती है और दिन घटता रहता है।
- (९) जब धूपघड़ी की छाया ९६ अङ्गुल लम्बी हो तो दिन का अठारहवाँ भाग समाप्त हुआ समभना चाहिए, ७२ अङ्गुल छाया रहने पर दिन का चौदहवाँ भाग,

大小変を持い

भागः, चतुष्पौरुष्यामष्टभागः, द्विपौरुष्यां षड्भागः, पौरुष्यां चतुर्भागः, अष्टाङ्गुलायां त्रयोदशभागाः, चतुरङ्गुलायाम् अष्टभागाः, अच्छायो मध्याह्म इति।

(१) परावृत्ते दिवसे शेषमेव विद्यात्।

- (२) आषाढे मासि नष्टच्छायो मध्याह्नो भवति । अतः परं श्राव-णादीनां षण्मासानां द्वचङ्गुलोत्तरा माघादीनां द्वचङ्गुलावरा छाया इति ।
- (३) पञ्चदशाहोरात्राः पक्षः । सोमाप्यायनः शुक्लः सोमावच्छेदनो बहुर्लः ।
- (४) द्विपक्षो मासः। त्रिशदहोरात्रः प्रकर्ममासः। सार्धः सौरः। अर्धन्यूनश्चान्द्रमासः । सर्प्तविशतिर्नक्षत्रमासः । द्वात्रिशद् मलमासः । पञ्च-त्रिशदश्ववाहायाः । चत्वारिशद्धस्तिवाहायाः ।
  - (४) द्वौ मासावृतुः। श्रावणः प्रोष्ठपदश्च वर्षाः। आश्वयुजः कार्तिकश्च

४८ अङ्गुल लम्बी रहने पर आठवाँ हिस्सा, २४ अङ्गुल लम्बी रहने पर छठा हिस्सा, १२ अङ्गुल लम्बी रहने पर चौथा हिस्सा, ५ अङ्गुल लम्बी रहने पर दिन के दस भागों में तीसरा हिस्सा, चार अङ्गुल लम्बी रह जाने पर आठ भागों में तीसरा हिस्सा और जब छाया बिल्कुल न रहे तो मध्याह्न समभना चाहिए।

- (१) मध्याह्न अर्थात् बारह बजे के बाद उक्त छाया-मान के अनुसार दिन का शेष भाग समभना चाहिए।
- (२) आषाढ़ के महीने की दोपहरी (मध्याह्न) छायारहित होती है। श्रावण से पौष तक मध्यान्ह में दो अङ्गुल छाया अधिक रहती है, और फिर माघ से ज्येष्ठ तक दो अङ्गुल कम हो जाती है।
- (३) पन्द्रह दिन-रात का एक पक्ष होता है। जिस पक्ष में चन्द्रमा बढ़ता रहता है उसे शुक्लपक्ष और जिस पक्ष में चन्द्रमा घटता है उसे कृष्ण (बहुल) पक्ष कहते हैं।
- (४) दो पक्ष का एक महीना होता है। वेतन देने के लिए तीस दिन-रात का एक महीना माना जाता है। साढ़े तीस दिन-रात का एक सौर मास होता है। साढ़े उनतीस दिन-रात का एक चान्द्रमास होता है। सत्ताईस दिन-रात का एक नक्षत्र-मास होता है। बत्तीस दिन-रात का एक मलीमास होता है। पैतीस दिन रात का महीना घोड़ों के सईसों को वेतन देने के उपयोग में लाया जाता है। हाथियों की सेवा में नियुक्ति कर्मचारियों का एक महीना, चालीस दिन-रात का होता है।
- ( ५ ) दो मास की एक ऋतु होती है। श्रावण-भादों में वर्षा ऋतु होती है। आश्विन-कार्तिक में शरद् ऋतु होती है। मार्गशीर्ष-पौष में हेमन्त ऋतु होती है।

शरत् । मार्गशीर्षः पौषश्च हेमन्तः । माघः फाल्गुनश्च शिशिरः । चैत्रो वैशाखश्च वसन्तः । ज्येष्ठामुलीय आषाढश्च ग्रीष्मः ।

- (१) शिशिराद्युत्तरायणम् । वर्षादि दक्षिणायनम् ।
- (२) द्वचयनः संवत्सरः । पञ्चसंवत्सरो युगमिति ।
- (३) दिवसस्य हरत्यर्कः षिटभागमृतौ ततः। करोत्येकमहश्छेदं तथैवैकं च चन्द्रमाः॥ एवमर्धतृतीयानामब्दानामधिमासकम् ॥ ग्रीष्मे जनयतः पूर्वं पञ्चाब्दान्ते च पश्चिमम्॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे देशकालमानं नाम विशोऽध्यायः, आदितश्चत्वारिशः।

—: o :—

माघ-फाल्गुल में शिशिर ऋतु होती है। चैत्र-वैशाख में वसन्त ऋतु होती है। ज्येष्ठ-आषाढ में ग्रीष्म ऋतु होती है।

- (१) शिशिर, वसन्त तथा ग्रीष्म उत्तरायण और वर्षा, शरद तथा हेमन्त दक्षिणायन कहलाते हैं।
- (२) उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों का एक संवत्सर होता है। पाँच संवत्सरों का एक युग होता है।
- (३) प्रतिदिन सूर्य एक घटिका छेद करता है, इस क्रम से वह एक वर्ष में छह दिन, दो वर्ष में बारह दिन और ढाई वर्ष में पन्द्रह दिन अधिक बना लेता है। इसी प्रकार चन्द्र भी प्रत्येक ऋतु में एक-एक दिन कम करता जाता है, जिससे ढाई वर्ष में पन्द्रह दिन कम हो जाते हैं। इस दृष्टि से सूर्य और चन्द्रमा की गिति के अनुसार एक महीने की कमी-बेशी हो जाती है। इस गणना के अनुपात से प्रति ढाई वर्ष बाद ग्रीष्म ऋतु में प्रथम मिलमास और प्रति पाँच वर्ष के बाद हेमन्त ऋतु में दूसरा मिलमास, सूर्य तथा चन्द्रमा बनाते हैं। यही मिलमास अधिकमास कहलाता है, जो ढाई वर्ष में एक महीने के अन्तर को पूरा कर देता है।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में दशकालमान नामक बीसवाँ अध्याय समाप्त ।

### अध्याय २१

- (१) शुल्काध्यक्षः शुल्कशालां ध्वजं च प्राङ्मुखम् उदङ्मुखं वा महा-द्वाराभ्याशे निवेशयेत् ।
- (२) शुल्कादायिनश्चत्वारः पञ्च वा सार्थोपयातान् वणिजो लिखेयुः-के कुतस्त्याः कियत्पण्याः क्व चाभिज्ञानमुद्रा वा कृतेति ।
  - (३) अमुद्राणामत्ययो देयद्विगुणः।
  - (४) कूटमुद्राणां शुल्काष्टगुणो दण्डः ।
  - (४) भिन्नमुद्राणामत्ययो घटिकाः स्थाने स्थानम् ।
  - (६) राजमुद्रापरिवर्तने नामकृते सपादपणिकं वहनं दापयेत्।
- (७) ध्वजमूलोपस्थितस्य प्रमाणमर्घं च वैदेहकाः पण्यस्य ब्रूयुः— एतत्प्रमाणेनार्घेण पण्यमिदं कः ऋतेति । त्रिरुद्घोषितम्थिभ्यो दद्यात् । ऋतृसंघर्षे मूल्यवृद्धिः । सशुल्का कोशं गच्छेत् ।

## शृल्क का अध्यक्ष

- (१) शुल्क का अध्यक्ष शुल्कशाला (चुंगीघर) का निर्माण करवावे, उसके पूर्व तथा उत्तर की ओर, प्रधान द्वार के पास, शुल्कशाला की पहिचान के लिए एक पताका लगवा दे।
- (२) शुल्कशाला में चार-पाँच कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो माल को लाने-ले जाने वाले व्यापारियों का नाम, उनकी जाति, उनका निवास स्थान, माल का विवरण और उस पर कहाँ-कहाँ की मुहर लगी है, इसका विवरण लिखें।
- (३) जिन व्यापारियों के माल पर मुहर न लगी हो, उनको जितनी चुंगी ( शुल्क ुं) देनी चाहिए, उन पर उसका दुगुना जुर्माना किया जाय।
- (४) जिन व्यापारियों ने अपने माल पर नकली मुहर लगाई है उन पर चुंगी का आठ गुना जुर्माना ठोकना चाहिए।
- (प्र) जो व्यापारी मुहर लगाकर उसको मिटा दे, उन्हें तीन घड़ी तक (ढाई घड़ी का एक घंटा) ऐसे स्थान पर बैठाया जाय, जहाँ पर कि आने-जाने वाले सभी व्यापारी उनके अपराध को जान सकें।
  - (६) माल का नाम बदलने वाले व्यापारी पर सवापण दण्ड करना चाहिए।
- (७) शुल्कशाला की ध्वजा के नीचे एकत्र होकर व्यापारी लोग अपने माल का नाम, उसकी कीमत और उसका वजन आदि की बोली बोलें। तीन बार आवाज

- (१) शुल्कभयात्पण्यप्रमाणं मूल्यं वा हीनं ब्रुवतस्तदितिरक्तं राजा हरेत्। शुल्कमष्टगुणं वा दद्यात्।
- (२) तदेव निविष्टपण्यस्य भाण्डस्य हीनप्रतिवर्णकेनार्घापकर्षणे सारभाण्डस्य फल्गुभाण्डेन प्रतिच्छादने च कुर्यात्।
- (३) प्रतिऋेतृभयाद्वा पण्यमूल्यादुपरि मूल्यं वर्धयतो मूल्यवृद्धि राजा हरेत्। द्विगुणं वा शुल्कं कुर्यात्।
  - (४) तदेवाष्टगुणमध्यक्षस्य छादयतः।
- (४) तस्माद्वित्रयः पण्यानां धृतो मितो गणितो वा कार्यः। तर्कः फल्गुभाण्डानामानुग्राहिकाणां च।
- (६) ध्वजमूलमितकान्तानां चाकृतशुल्कानां शुल्कादष्टगुणो दण्डः। पथिकोत्पथिकास्तद्विद्युः।

लगाने पर जो भी खरीद दे, उसे माल दे देना चाहिए, यदि खरीदने वालों में होड़ लग जाय तो माल का मूल्य बढ़ा कर बोली बोली जाय और निर्धारित आमदनी से अधिक मूल्य एवं उसकी चुङ्गी राजकीय कोष में जमा कर दी जाय।

- (१) अधिक चुंगी देने के डर से जो व्यापारी अपने माल और उसके मूल्य को कम करके बताये, उस अतिरिक्त माल को राजा ले ले, अथवा व्यापारी से आठ गुना शुल्क वसूल किया जाय।
- (२) यही दण्ड उस व्यापारी को भी देना चाहिए जो कि बढिया माल की जगह, उसी प्रकार की दूसरी पेटी आदि में घटिया माल रख कर उसका मूल्य कम कर दे अथवा जो व्यापारी नीचे के हिस्से में अच्छा माल भर कर ऊपर से सस्ता माल भर दे और उसी के अनुसार चुंगी दे।
- (३) प्रतिद्वनिद्वता के कारण जो ग्राहक किसी चीज का मूल्य बढ़ा दे, उस बढ़े हुए मूल्य को राजा ले ले अथवा उस मूल्य बढ़ाने वाले खरीददार से दुगुनी चुँगी वसूल कर ली जाय।
- (४) मित्रता या रिश्वत के कारण यदि अध्यक्ष किसी अपराधी व्यापारी को माफ कर दे तो अपराध के अनुपात से आठगुना दण्ड अध्यक्ष को दिया जाय।
- (५) इसलिए माल की बिक्री तौल कर अथवा गिन कर भली भांति करनी चाहिए, जिससे छल-कपट न हो सके। कोयला, नमक आदि कम चुंगी वाली वस्तुओं पर अन्दाज से ही कर लेना चाहिए, उन्हें तौलने की आवश्यकता नहीं है।
- (६) जो व्यापारी छिपकर या किसी छल से चुंगी दिए बिना ही चुंगीघर को लाँघ कर चले जाँय उन्हें नियत शुल्क से आठ गुना अधिक शुल्क देना चाहिए। असली रास्ता खोड़ कर इधर-उधर से निकल जाने वाले लकड़हारे और ग्वाले आदि पर भी निगरानी रखनी चाहिए।

- (१) वैवाहिकमन्वायनमौपायनिकं यज्ञकृत्यप्रसवने मित्तिकं देवेज्या-चौलोपनयनगोदानव्रतदक्षिणादिषु क्रियाविशेषेषु भाण्डमुच्छुल्कं गच्छेत्।
  - (२) अन्यथावादिनः स्तेयदण्डः।
- (३) कृतशुल्केनाकृतशुल्कं निर्वाहयतो द्वितीयमेकमुद्रया भित्त्वा पण्यपुटमपहरतो वैदेहकस्य तच्च तावच्च दण्डः।
- (४) शुल्कस्थानाद्गोमयप्लालं प्रमाणं कृत्वा अपहरत उत्तमः साहसदण्डः।
- (५) शस्त्रवर्मकवचलोहरथरत्नधान्यपशूनामन्यतमानिर्वाह्यं निर्वाह-यतो यथावघुषितो दण्डः पण्यनाशश्च ।
  - (६) तेषामन्यतमस्यानयने बहिरेवोच्छुल्को विक्रयः।
- (७) अन्तपालः सपादपणिकां वर्तनीं गृह्णीयात् पण्यवहनस्य, पणिका-मेकमुखरस्य, पशूनामर्धपणिकां, क्षुद्रपशूनां पादिकाम्, असभारस्य माषि-काम्। नष्टापहृतं च प्रतिविदध्यात्।
- (१) विवाहसंबंधी, विवाह में प्राप्त, सदावर्त्त या क्षेत्रों के लिये दिया गया दान, यज्ञकमें एवं जन्मोत्सव के लिए भेजा हुआ देवपूजा, मुंडन, जनेऊ, गोदान और व्रत बादि धार्मिक कार्यों से संबद्ध माल पर चुंगी न ली जानी चाहिए।
- (२) किन्तु चुंगी के भय से जो व्यक्ति अपने माल का संबंध उक्त कार्यों से बताये तो उसे चोरी का दण्ड दिया जाय।
- (३) यदि कोई व्यापारी चुंगी दिए माल के साथ बिना चुंगी दिए माल को निकाल ले जाय या इसी प्रकार बिना मुहर लगे माल को निकाल ले जाय, अथवा चुंगी दिए माल में बिना चुंगी का माल मिला दे, उस व्यापारी का वह बिना चुंजी का माल जब्त कर लिया जाय और उस पर उतना ही दण्ड निर्धारित किया जाय।
- (४) जो व्यापारी चुङ्गी देने के भय से अपने अच्छे माल को घटिया बताकर धोखे से निकाल ले जाने की चेष्टा करे, उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए।
- ( ५) शस्त्र, कवच, लोहा, रथ, रत्न, अन्न और पशु आदि किसी भी प्रतिबन्ध लगी वस्तु को लाने-ले जाने वाले व्यापारी को पूर्व निर्धारित दण्ड दिया जाय और उसकी उस वस्तु को जब्त कर लिया जाय।
- (६) इनमें से कोई वस्तु यदि बाहर लायी जाये तो वह बिना चुङ्गी दिये भी नगर-सीमाओं के बाहर बेची जा सकती है।
- (७) सीमा रक्षक अन्तपाल को चाहिए कि वह माल ढोने वाली प्रति गाड़ी से मार्गरक्षा-कर (बर्त्तनी) के रूप में १% पण कर वसूल करे। घोड़े, खच्चर, गधे बादि एक खुर वाले पशुओं की गाड़ी पर एक पण, बैल आदि पशुओं पर आधा पण, बकरी, भेड़ आदि छोटे पशुओं पर चौथाई पण और कंधे पर भार ढोने वाले व्यक्तियों पर एक माष (तांबे का सिक्का) कर लेना चाहिए। यदि किसी व्यापारी की कोई

- (१) वैदेश्यं सार्थं कृतसारफल्गुभाण्डविचयनमभिज्ञानं मुद्रां च दत्त्वा प्रेषयेदध्यक्षस्य ।
- (२) वैदेहकव्यञ्जनो वा सार्थप्रमाणं राज्ञः प्रेषयेत् । तेन प्रदेशेन राजा शुल्काध्यक्षस्य सार्थप्रमाणमुपदिशेत्सर्वज्ञत्वख्यापनार्थम् । ततः सार्थ-मध्यक्षोऽभिगम्य ब्रूयात्—'इदममुष्यामुष्य च सारभाण्डं च निगूहतव्ययम्, एष राज्ञः प्रभावः' इति ।
  - (३) निगूहतः फल्गुभाण्डं शुल्काष्टगुणो दण्ड, सारभाण्डं सर्वापहारः।
  - (४) राष्ट्रपोडाकरं भाण्डमुच्छिन्द्यादफलं च यत्। महोपकारमुच्छुल्कं कुर्याद्वीजं तु दुर्लभम्।।

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे शुल्काध्यक्षो नाम एकविंशोऽध्यायः,

आदित एकचत्वारिंशः।

—: o :—

वस्तु गुम हो गई हो या चोरी गई हो तो अन्तपाल उसका पता लगावे। नष्ट हुई वस्तु मिल जाय तो दे दे, अन्यथा अपने ही पास रख दे।

- ( 9 ) अन्तपाल को चाहिए कि वह विदेशी व्यापारियों के माल की भली-भाँति जाँच कर उस पर मुहर लगाये और रमन्ना काटकर उन्हें चुङ्गी के अध्यक्ष ( शुल्का-ध्यक्ष ) के पास भेज दे।
- (२) उन विदेशी व्यापारियों के साथ गुप्त व्यापारी का भेष धारण किये राजा का खुफिया व्यापारियों के सम्बन्ध की सारी सूचनाएं पहिले ही राजा तक पहुँचा दे। इस सूचना को तथा व्यापारियों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी राजा, शुल्काध्यक्ष के पास भेज दे, जिससे कि राजा की जानकारी पर विश्वास किया जा सके और राजा की बात को विश्वासपूर्वक कहा जा सके। तदनुसार शुल्काध्यक्ष व्यापारियों से कहे 'आप लोगों में से अमुक-अमुक व्यापारी के पास इतना घटिया और इतना बढ़िया माल है, आप लोगों को कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। देखिये, राजा का इतना प्रभाव है कि उससे कोई बात छिपी नहीं रह सकती है।'
- (३) जो व्यापारी घटिया माल को छिपाने का यत्न करे, उस पर चुङ्गी से आठ गुना जुर्माना और जो बढ़िया माल को छिपाये उसका सारा माल जब्त कर लेना चाहिए।
- (४) राष्ट्र को हानि पहुँचाने वाले विष या फल आदि माल को राजा नष्ट कर दे और यदि प्रजा का उपकार करने वाला तथा कठिनाई से प्राप्त होने वाला धान्य आदि माल हो तो उस पर चुङ्गी न लगाई जाय, जिससे उस माल का अपने देश में अधिक आयात हो।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में इक्कीसवाँ अध्याय समाप्त ।

- (१) शुल्कव्यवहारो बाह्यमाभ्यन्तरं चातिथ्यम्; निष्काम्यं, प्रवेश्यं च शुल्कम्।
  - (२) प्रवेश्यानां मूल्यपञ्चभागः ।
- (३) पुष्पफलशाकमूलकन्दविलक्यबीजशुष्कमत्स्यमांसानां षड्भागं गृह्णीयात् ।
- (४) शंखवज्रमणिमुक्ताप्रवालहाराणां तज्जातपुरुषैः कारयेत्, कृत-कर्मप्रमाणकालवेतनफलनिष्पत्तिभिः।
- (४) क्षौमदुकूलिकिमितानकङ्कटहरितालमनःशिलाहिङगुलुकलोहवर्ण-धातूनां चन्दनागुरुकटुककिण्वावराणां सुरादन्ताजिनक्षौमदुकूलिनकरास्त-रणप्रावरणिकिमिजातानामजैलकस्य च दशभागः, पश्चदशभागो वा ।

## करवसूली के नियम

- (१) शुल्कव्यवहार (उपयुक्त कर-वसूली) के तीन प्रकार हैं: १ बाह्य (अपने राज्य में उत्पन्न वस्तुओं की चुङ्गी), २ आभ्यन्तर (राजमहल तथा राज-धानी के भीतर उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की चुङ्गी) और ३ आतिथ्य (विदेश से आने वाले माल की चुङ्गी)। इनके दो भाग हैं: १ निष्क्राम्य और २ प्रवेश्य। बाहर जाने वाले माल पर लगाई गई चुङ्गी को निष्क्राम्य और बाहर से आने वाले माल पर लगाई चुङ्गी को प्रवेश्य कहते हैं।
- (२) आयात माल पर सामान्यतः उसकी लागत का पाँचवाँ हिस्सा चुङ्गी ली जानी चाहिए।
- (३) फूल, फल, साग, गाजर, मूल, शकरकन्द, धान्य, सूखी मछली और मांस, इन वस्तुओं पर उनकी लागत का छठा हिस्सा चुङ्गी लेनी चाहिए।
- (४) शंख, हीरा, मणि, मुक्ता, प्रबाल और हार, इन मूल्यवान् वस्तुओं की चुङ्गी उनके विशेषज्ञों, पारिखयों अथवा विशिष्ट रूप से नियत समय के लिए नियत वेतन पर नियुक्त व्यक्तियों द्वारा निर्धारित करनी चाहिए।
- (५) मोटे तथा महीन रेशमी कपड़ों, कीमखाब, सूती कवच, हरताल, मैन-सिल, हिङ्गुल, लोहा, गेरू, चन्दन, अगर पीपल, (कटुक), मादक बीजों से निकाला

- (१) वस्त्रचतुष्पदद्विपदसूत्रकार्पासगन्धभैषज्यकाष्ठवेणुवल्कचर्ममृद्भा-ण्डानां धान्यस्नेहक्षारलवणमद्यपक्वान्नादीनां च विशतिभागः पञ्चविशति-भागो वा।
- (२) द्वारादेयुं शुल्कपञ्चभागः आनुग्राहिकं वा यथादेशोपकारं स्था-पयेत् ।
  - (३) जातिभूमिषु च पण्यानामविकयः।
  - (४) खनिभ्यो धातुपण्यादाने षट्छतमत्ययः।
  - (४) पुष्पफलवाटेभ्यः पुष्पफलादाने चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः ।
  - (६) षण्डेभ्यः शाकमूलकन्दादाने पादोनं द्विपञ्चाशत्पणः।
- (७) क्षेत्रेभ्यः सर्वसस्यादाने त्रिपञ्चाशत्पणः, पणोऽध्यर्धपणश्च सीतात्ययः।

गया द्रव्य, शराब, हाथदाँत, मृगचर्म, रेशमी तागे, बिछौना, ओढ़ना, अन्य रेशमी वस्त्र और बकरी तथा भेड़ की ऊन के बने कपड़ों आदि पर उनके मूल्य का पन्द्रहवाँ हिस्सा चुङ्गी ली जानी चाहिए।

- (१) मामूली सूती कपड़ों, चौपायों, दुपायों, सूत, कपास, दवाई, लकड़ी, बाँस, छाल, बैल आदि का चमड़ा, मिट्टी के वर्तन, अनाज, घी, तेल, खारा नमक, शराब और पके हुए अनाजों पर उनकी कीमत का बीसवाँ या पच्चीसवाँ भाग चुङ्गी लेनी चाहिए।
- (२) द्वारपाल को चाहिए कि वह, नगर के प्रधान द्वार से प्रविष्ट होने वाली वस्तुओं पर, उनके नियत कर का पाँचवाँ हिस्सा टैक्स वसूल करे। हर प्रकार का कर इस ढंग से नियत करना चाहिए, जिससे देश का उपकार हो।
  - (३) जिन प्रदेशों में जो चीजें पैदा होती हैं वहीं उनको बेचना नहीं चाहिए।
- (४) खानों से तैयार किया हुआ कच्चा माल खरीदने-बेचने वालों को ६०० पण दण्ड देना चाहिए।
- (५) फूल-फल के बगीचों में ही फूल-फल खरीदने-बेचने वालों को ५४ पण दण्ड देना चाहिए।
- (६) साक-भाजी के खेतों में ही साक, भाजी, तथा कन्द-मूल खरीदने-बेचने वालों को ५२ है पण दण्ड देना चाहिए।
- (७) इसी प्रकार अनाज के खेतों में ही अनाज खरीदने वालों को ५३ पण दण्ड देना चाहिए और अनाज को खेत से ही खरीदने-बेचने वालों को क्रमणः एक पण तथा डेढ़ पण दण्ड देना चाहिए।

(१) अतो नवपुराणानां देशजातिचरित्रतः। पण्यानां स्थापयेच्छुल्कमत्ययं चापकारतः॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे शुल्कव्यवहारो नाम द्वाविशोऽध्यायः, आदितो द्विचत्वारिशः।

-: o :--

(१) इसलिए राजा को चाहिए कि वह देश, जाति तथा आचार के अनुसार नये एवं पुराने हर पदार्थों पर कर की व्यवस्था करे, और उनमें जहाँ से नुकसान की सम्भावना हो, उसके लिए उचित दण्ड की व्यवस्था भी करे।

> अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में शुल्कव्यवहार नामक बाइसवाँ अध्याय समाप्त ।

> > -: 0 :--

अध्याय २३

- (१) सूत्राध्यक्षः सूत्रवर्मवस्त्ररज्जुव्यवहारं तज्जातपुरुषैः कारयेत्।
- (२) ऊर्णावल्ककार्पासतूलशणक्षौमाणि च विधवान्यङ्गाकन्याप्रव्र-जितादण्डाप्रतिकारिणोभी रूपाजीवामातृकाभिवृद्धराजदासीभिर्व्युपरतोप-स्थानदेवदासीभिश्च कर्तयेत्।
- (३) श्लक्ष्णस्थूलमध्यतां च सूत्रस्य विदित्वा वेतनं कल्पयेत् । बह्व-ल्पतां च । सूत्रप्रमाणं ज्ञात्वा तैलामलकोद्वर्तनैरेता अनुगृह्णीयात् ।
- (४) तिथिषु प्रतिपादनमानैश्च कर्म कारियतव्याः । सूत्रहासे वेतन-ह्रासो द्रव्यसारात् ।
- (४) कृतकर्मप्रमाणकालवेतनफलनिष्पत्तिभः कारुभिश्च कर्म कारयेत्, प्रतिसंसर्गं च गच्छेत् ।

#### सूत-व्यवसाय का अध्यक्ष

- (१) सूत-व्यवसाय के अध्यक्ष (सूत्राध्यक्ष) को चाहिए कि वह सूत, कवच, कपड़ा और रस्सी आदि के कातने, बुनने तथा बटने वाले निपुण कारीगरों से उनके इन कार्यों की जानकारी प्राप्त करे।
- (२) ऊन, बल्क, कपास, सेंमल, सन और जूट आदि को कतवाने के लिए विधवाओं, अङ्गहीन स्त्रियों, कन्याओं, सन्यासिनों, सजायापता स्त्रियों, वेश्याओं की खालाओं, बूढी दासियों और मन्दिर की दासियों को नियुक्त करना चाहिए।
- (३) सूत की एकसारता, मोटाई और मध्यमता की अच्छी तरह जाँच करने के बाद उक्त-महिलाओं की मजदूरी नियत करनी चाहिए। कम-ज्यादा सूत कातने वाली स्त्रियों को उनके कार्य के अनुसार वेतन देना चाहिए। सूत का वजन अथवा लम्बाई को जानकर पुरस्कार रूप में उन्हें तेल, आँवला और उबटन देना चाहिए, जिससे वे प्रसन्न होकर अधिक कार्य करें।
- (४) त्यौहारों और छुट्टी के दिनों में उन्हें भोजन, दान या संमान देकर उनसे कार्य करवाना चाहिए। निर्धारित मात्रा से सूत कम काता जाय तो, सूत के मूल्य के अनुसार उनका वेतन काटना चाहिए।
  - (५) नियत कार्य-काल और निश्चित वेतन के अनुसार ही कारीगरों को नियुक्त

- (१) क्षौमदुक् लिकिमितानराङ्क वकार्पाससूत्रवानकर्मान्तांश्च प्रयुञ्जानो गन्धमाल्यदानं रन्यं श्चौपग्राहिकं राराधयेत्। वस्त्रास्तरणप्रावरणविकल्पानुत्थापयेत्।
  - (२) कंकटकर्मान्तांश्च तज्जातकारुशिल्पिभः कारयेत्।
- (३) याश्चानिष्कासिन्यः प्रोषितिवधवा व्यङ्गाः कन्यका वाऽऽत्मानं बिभृयुस्ताः स्वदासीभिरनुसार्य सोपग्रहं कर्म कारियतव्याः।
- (४) स्वयमागच्छन्तीनां वा सूत्रशालां प्रत्युषिस भाण्डवेतनिविनमयं कारयेत्। सूत्रपरीक्षार्थमात्रः प्रदापः।
- (प्र) स्त्रिया मुखसन्दर्शनेऽन्यकार्यसम्भाषायां वा पूर्वः साहसदण्डः। वेतनकालातिपातने मध्यमः, अकृतकर्मवेतनप्रदाने च।
- (६) गृहीत्वा वेतनं कर्माकुर्वत्याः अङ्गुष्ठसन्दंशनं दापयेत्। भक्षि-तापहृतावस्कन्दितानां च । वेतनेषु च कर्मकराणामपराधतो दण्डः ।

किया जाना चाहिए और उनसे सम्पर्क बनाये रखना चाहिए, जिससे कि कार्य में किसी प्रकार का कपट न होने पावे।

- (१) अध्यक्ष को चाहिए मोटे-महीन रेशमी कपड़े, चीनी रेशम, रंकु मृग की ऊन (रांकव) और कपास का सूत कातने-बुनने वाले कारीगरों को इत्र, फुलेल तथा अन्य पारितोषिक देकर सदा प्रसन्न चित्त रखे। उनसे वह ओढ़ने, बिछाने एवं पहनने के डिजाइनदार वस्त्र बनवाये।
  - (२) निपुण कारीगरों से मोटे महीन सूत के कवच बनवाने चाहिए।
- (३) जो स्त्रियाँ परदानसीन हों, जिनके पित परदेश गए हों, विधवा हों, जो लूली-लंगड़ी हों, जिनका विवाह न हुआ हो, जो आत्म निर्भर रहना चाहती हों, ऐसी स्त्रियों के सम्बन्ध में अध्यक्ष को चाहिए कि वह दासियों द्वारा सूत भेज कर उनसे कतवाये और उनके साथ अच्छा व्यवहार करे।
- (४) घर पर काते हुए सूत को लेकर जो स्त्रियाँ स्वयं या दासियों को साथ लेकर प्रातः काल ही पुतलीघर (सूत्रशाला) में उपस्थित हों, उन्हें यथोचित मज-दूरी दी जानी चाहिए। सूत्रशाला में अधिक सबेरा होने के कारण यदि कुछ अन्धेरा हो तो वहाँ उतना ही प्रकाश किया जाय, जिससे सूत अच्छी तरह देखा जा सके।
- (५) स्त्री का मुख देखने या कार्य के अलावा इधर-उधर की बात करने वाले परीक्षक को प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए। उन्हें उचित समय पर वेतन या मजदूरी न दी जाय तो मध्यम साहस दण्ड और कार्य न करने पर भी यदि वेतन दिया जाय तब भी मध्यम साहस दण्ड देना चाहिए।
  - (६) जो स्त्री वेतन लेकर भी कार्य न करे उसका अंगूठा कटवा देना चाहिए। **१३ कौ॰**

- (१) रज्जुवर्त्तकैश्चर्मकारैश्च स्वयं संसृज्येत । भाण्डानि च वरत्रादीनि वर्तयेत् ।
  - (२) सूत्रवल्कमयी रज्जूर्वरत्रा वैत्रवैणवीः। सान्नाह्या बन्धनीयाश्च यानयुग्यस्य कारयेत्।।

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे सूत्राध्यक्षो नाम त्रयोविशोऽध्यायः, आदितस्त्रयश्चत्वारिशः।

--: o :---

यही दण्ड उसको भी देना चाहिए, जो माल को चुराये, खो दे अथवा लेकर भाग जाय। प्रत्येक कर्मचारी को उसके अपराध के अनुसार शारीरिक या आर्थिक दण्ड दिया जाना चाहिए।

- (१) सूत्राध्यक्ष को चाहिए कि वह रस्सी बटकर जीविकोपार्जन करने वाले तथा चमड़े का कार्य करने वाले कारीगरों से सम्पर्क बनाये रखे। उनसे वह गाय आदि बाँधने के लिए रस्सी तथा हर तरह का चमड़े आदि का सामान बनवाता रहे।
- (२) सूत्राध्यक्ष को चाहिए कि वह सूत, सन आदि की रिस्सियाँ और कवच बनाने तथा घोड़ा बाँधने के उपयोगी बेत एवं बाँस की रिस्सियाँ बनवाये।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में सूत्राध्यक्ष नामक तेईसवाँ अध्याय समाप्त ।

--: o :---

- (१) सीताध्यक्षः कृषितन्त्रशुल्बवृक्षायुर्वेदज्ञस्तज्ज्ञसखो वा सर्वधान्य-पुष्पफलशाककन्दमूलवाल्लिक्यक्षौमकार्पासबीजानि यथाकालं गृह्णीयात् ।
  - (२) बहुहलपरिकृष्टायां स्वभूमौ दासकर्मकरदण्डप्रतिकर्तृभिर्वापयेत्।
- (३) कषणयन्त्रोपकरणबलीवर्देश्चेषामसङ्गं कारयेत् । कारुभिश्च कर्मारकुट्टाकमेदकरज्जुबर्तकसर्पग्राहादिभिश्च।
  - (४) तेषां कर्मफलविनिपाते तत्फलहानं दण्डः।
- (४) षोडशद्रोणं जांगलानां वर्षप्रमाणमध्यर्धमानूपानाम् । देशवापा-नाम् । अर्धत्रयोदशाश्मकानां, त्रयोविंशतिरवन्तीनाम्, अमितमपरान्तानाम्, हैमन्यानां च कुल्यावापानां च कालतः ।

## कृषि विभाग का अध्यक्ष

- (१) कृषि-विभाग के अध्यक्ष (सीताध्यक्ष) को यह आवश्यक है कि वह कृषिशास्त्र, शुल्बशास्त्र (पैमाइस) और वृक्ष-विज्ञान की पूरी जानकारी हासिल करें, अथवा इन सभी विद्याओं के विशेषज्ञों को अपना सहायक बनाकर यथासमय अन्न, फूल, फल, शाक, कंद, मूल, सन, जूट और कपास आदि के बीजों का संग्रह करे।
- (२) उन संग्रह किए हुए बीजों को वह क्रीतदासों, नौकरों और सपरिश्रम सजायापता कैंदियों के द्वारा ऐसी भूमि में बुवाये, जो कई बार जोती गई हो।
- (३) खेत जोतने-बोने के साधन हल-बैल आदि से उनका कोई स्थायी सम्बन्ध न रखा जाय। इसी प्रकार कारीगरों, बढ़ इयों, खाई खोदने वालों, रस्सी बटने वालों और संपेरों से उन कर्मचारियों का कोई स्थायी संसर्ग न होने दिया जाय।
- (४) यदि इन कारीगरों तथा बढ़ई आदि कर्मचारियों से खेती आदि में कोई नुकसान हो तो उसकी हानि उन्हीं से पूरी की जाय।
- (५) वर्षा-जल को मापने के लिए बनाये हुए एक हाथ मुँह वाले कुण्ड में यदि सोलह द्रोण पानी भर जाय तो समभना चाहिये कि रेतीली जमीन फसल बोने के योग्य हो गई है। इसी प्रकार जल बरसने वाले प्रदेशों के लिए चौबीस द्रोण पानी, दक्षिणी प्रदेशों के लिए साढ़े तेरह द्रोण पानी, मालव प्रदेश के लिए तेइस द्रोण पानी, पश्चिमी प्रदेशों के लिए अधिक-से-अधिक और हिमालय प्रदेशों तथा नहरी प्रांतरों के लिए समय-समय का पानी, फसल बोने के लिए उचित है।

- (१) वर्षत्रिभागः पूर्वपश्चिममासयोः, द्वौ त्रिभागौ मध्यमयोः सुषमा-रूपम् ।
- (२) तस्योपलिब्धर्बृहस्पतेः स्थानगमनगभिधानेभ्यः शुक्रोदयास्तमय-चारेभ्यः सूर्यस्य प्रकृतिवैकृताच्च ।
- (३) सूर्याद्वीजसिद्धिः । बृहस्पतेः सस्यानां स्तम्बकारिता । शुक्राद्-वृष्टिरिति ।
  - (४) त्रयः साप्ताहिका मेघा अशीतिः कणशीकराः। षष्टिरातपमेघानामेषा वृष्टिः समाहिता॥
  - (५) वातमातपयोगं च विभजन् यत्र वर्षति। त्रीन् कर्षकांश्च जनयंस्तत्र सस्यागमो ध्रुवः।।
  - (६) ततः प्रभूतोदकमल्पोदकं वा सस्यं वापयेत्।
- (७) शालित्रीहिकोद्रवतिलिप्रियङ्गुदारकवरकाः पूर्ववापाः । मुद्गमाष-शम्ब्या मध्यवापाः । कुसुम्भमसूरकुल्तथयवगोधूमकलायातसीसर्षपाः पश्चाद्वापाः ।
- (१) वारिष के अनुपात से यदि एक हिस्सा श्रावण-कार्तिक में और दो हिस्सा भाद्रपद-आश्विन में पानी बरसे तो वह वर्ष फसल के लिए लाभदायी समभना चाहिए।
- (२) अच्छे वर्ष के आसार इन बातों पर निर्भर हैं: जब बृहस्पति मेष राशि से वृष राशि पर संक्रमण करे, जब गर्भाधान अर्थात् मार्गशीर्ष आदि छह महीनों में कोहरा, वर्षा, बादल आदि देखे जाँय, जब शुक्र ग्रह की उदयास्त गति आषाढ की पंचमी आदि नौ तिथियों में संचारित हो, और जब सूर्य के चारों ओर मंगल दिखाई दे, ये सभी अच्छी वर्षा के लक्षण है।
- (३) यदि सूर्य के चारों ओर मंडल पड़ा हो तो अनाज के अच्छे दाने का अनुमान करना चाहिए। यदि बृहस्पति वृष राशि का हो तो अच्छी फसल का अनुमान करना चाहिए। यदि शुक्र की उदयास्त गित कारण हो तो अच्छी वृष्टि का अनुमान करना चाहिए।
- (४) लगातार सात दिन में तीन बार वर्षा उत्तम है, सारी वर्षाऋतु में अस्सी बार बूंदों की वर्षा भी उत्तम है, यदि साठ बार धूप खिल कर फिर बार-बार वर्षा होती रहे तो वह वर्षा अति उत्तम मानी गई है।
- (५) बीच-बीच में हवा के चलने और धूप के खिलने का अन्तर छोड़कर यदि वर्षा हो और तीन-तीन दिन हल चलाने का अवसर देकर यदि वर्षा हो तो उत्तम फसल होने का अनुमान करना चाहिए।
  - (६) वर्षा के अनुपात से ही बीज बोना चाहिए।
- (७) साठी या धान (शालि), गेहूँ-जौ-ज्वार (ब्रीहि), कोदो, तिल, कांगनी (प्रियंगु) और लोभिया आदि को वर्षा शुरू होने के पहिले ही बो देना चाहिए। मूंग, उड़द और छीमी आदि को वर्षा के मध्य में बोना चाहिए। कुसुंबी, मसूर,

- (१) यथर्तुवशेन वा बीजवापाः।
- (२) वापातिरिक्तमर्धसीतिकाः कुर्युः। स्ववीर्योपजीविनो वा चतुर्थ-पञ्चभागिकाः । यथेष्टमनवसितभागं दद्युरन्यत्र कृच्छ्रेभ्यः ।
- (३) स्वसेतुभ्यो हस्तप्रार्वाततममुदकभागं पंचमं दद्युः। स्कन्दप्रार्वातमं चतुर्थम् । स्रोतोयन्त्रप्रावितमं च तृतीयम् ।
  - (४) चतुर्थं नदीसरस्तटाककृपोद्घाटम्।
  - (४) कर्मोदकप्रमाणेन कैदारं हैमनं ग्रैष्मिकं वा सस्यं स्थापयेत्।
- (६) शाल्यादि ज्येष्ठम् । षण्डो मध्यमः । इक्षुः प्रत्यवरः । इक्षवो हि बह्वाबाधा व्ययग्राहिणश्च।
- (७) फेनाघातो वल्लीफलानाम्, परीवाहान्ताः पिप्पलीमृद्वीकेक्षूणाम्, कूपपर्यन्ताः शाकमूलानाम्, हरिणिपर्यन्ता हरितकानाम्, पाल्यो लवानां

कुल्थी, जौ, गेहूँ, मटर, अलसी और सरसों आदि अन्नों को वर्षा के अन्त में बोना चाहिए।

- ( १ ) अथवा इन सभी अन्नों को ऋतु के अनुसार, जैसा उचित हो बोना चाहिए।
- (२) जो खेत बोये न गये हों, उन्हें सीताध्यक्ष आधी कटाई पर दूसरे किसानों को बोने के लिए दे दे। अथवा जो लोग शारीरिक श्रम पर ही जीवित हैं, उनको यह जमीन दे दी जाय और उस जमीन की पैदावार का चौथा या पाचवाँ भाग उन्हें दिया जाय या स्वामी की इच्छानुसार ही उनको दिया जाय, किन्तु इस बात का ध्यान रहे कि उन्हें उस प्रदत्त भाग को स्वीकार करने में कोई कष्ट न हो।
- (३) अपने धन और बाहुबल से बनाये गए तालाबों से यदि सिचाई की जाय तो उस उपज का पाँचवाँ हिस्सा राजा को देना चाहिए। अपने कन्धों पर जल लाकर यदि वह खेतों की सिचाई करता है तो उसे चौथाई हिस्सा राजा को देना चाहिए। यदि वह नहर या नालियाँ बना कर खेतों को सींचता है तो उसे पैदावार का तीसरा ही हिस्सा देना चाहिए।
- (४) अपने धन और श्रम से यदि नदी, भील और कुओं पर रहट लगाकर सेत की सिचाई की जाय तो पैदावार का चौथा भाग राजा को देना चाहिए।
- (५) ऋतु के अनुसार तथा पानी की सुविधा देखकर ही खेतों में बीज बोना चाहिए।
- (६) धान, गेहँ आदि की फसल उत्तम मानी गई है। कँदली आदि की फसल मध्यम कोटि की है। ईख की फसल ओछी मानी गई है, क्योंकि इसके बोने में बड़ा श्रम करना पड़ता है और अनेक बाधाओं से उसकी रक्षा करनी पड़ती है।
- (७) नदी के कछारों एवं किनारों की जमीन का पेठा, कद्दू, ककड़ी तथा तरबूज आदि बोने के लिए उपयुक्त है, पीपल और ईख आदि बोने के लिए वह जमीन उपयुक्त है, जहाँ पर नदी का जल एक बार घूम गया हो, साग-भाजी बोने के

गन्धभैषज्योशीरह्रीबेरिपण्डालुकादीनाम् । यथास्वं भूमिषु च स्थूल्याश्चा-नूप्याश्चौषधीः स्थापयेत् ।

- (१) तुषारपायनमुष्णशोषणं चासप्तरात्रादिति धान्यबीजानां, त्रिरात्रं पंचरात्रं वा कोशीधान्यानां, मधुघृतसूकरवसाभिः शकृद्युक्ताभिः काण्ड-बीजानां छेदलेपो मधुघृतेन कन्दानाम् । अस्थिबीजानां शकृदालेपः। शाखिनां गर्तदाहो गोऽस्थिशकृद्भिः काले दौहृदं च।
  - (२) प्ररूढाँश्चाशुष्ककटुमत्स्याँश्च स्नुहिक्षीरेण पाययेत्।
  - (३) कार्पाससारं निर्मोकं सर्पस्य च समाहरेत्। न सर्पास्तत्र तिष्ठन्ति धुमो यत्रैष तिष्ठति॥
- (४) सर्वबीजानां तु प्रथमवापे सुवर्णोदकसंष्तुतां पूर्वमुष्टि वापयेत् अमुं च मन्त्रं ब्रूयात्—

'प्रजापतये काश्यपाय देवाय नमः सदा। सीता मे ऋध्यतां देवी बीजेषु च धनेषु च'।।

लिए कुए के आस-पास की जमीन उपयुक्त है, जई आदि बोने के लिए भील तथा तालाबों के किनारे की गीली जमीन उपयुक्त है, धनिया, जीरा, खस, नेत्रवाला तथा कचालू आदि बोने के लिए ऐसे खेत उपयुक्त हैं जिनके बीच में तालाब बने हों, सूखी और गीली, जमीन में जिन-जिन अनाजों की अधिक उपज हो उनको समफ कर बोना चाहिए।

- (१) धान के बीजों की सात दिन तक रात की ओस और दिन की धूप में रखना चाहिए । मूंग, उड़द आदि के बीजों को इसी प्रकार तीन दिन-रात या पांच दिन-रात ओस और धूप में रखना चाहिए, बोए जाने वाले ईख के पोरों की कटी हुई जगहों में शहद, घी या सुअर की चर्बी के साथ गोबर मिला कर लगा देना चाहिए, सूरन, शकरकन्द आदि कन्दफलों के कटे हुए स्थानों पर गोबर-शहद का लेप अथवा घी का लेप लगा देना चाहिए, कपास आदि के बीजों को गोबर आदि से लपेट कर बोना चाहिए, आम, कटहल आदि वृक्षों के बीजों को किसी गढ्ढे में डाल कर कुछ गर्मी दी जाने के बाद उन्हें गाय की हड्डी और गोबर के साथ मिलाकर रखा जाना चाहिए, निष्कर्ष यह कि इन सब प्रकार के बीजों का यथाविधि संस्कार करके फिर इनको खेत में बोना चाहिए।
- (२) बीज बोने के बाद जब उनमें अंकुर निकल जाँय तब उनमें छोटी मछ-लियों की खाद छुड़वा देनी चाहिए और उन्हें सेहुड़ के दूध से सींचना चाहिए।
- (३) साँप की केंचुली और बिनौलों को एक साथ मिलाकर जला दिया जाय, जहाँ तक उसका धुआँ फैलेगा वहाँ तक कोई भी साँप नहीं ठहर सकता।
- ( १ ) बोने से पहिले हरेक बीज को सुवर्ण से स्पर्श हुए जल में भिगोना चाहिए और तब बोते समय बीज की पहिली मुट्टी भरकर यह मन्त्र पढ़ना चाहिए ;

これを変をを変えている。 かいかい はながら はないない

- (१) षण्डवाटगोपालकदासकर्मकरेभ्यो यथापुरुषपरिवापं भक्तं कुर्यात् । सपादपणिक मासं दद्यात् । कर्मानुरूपं कारुभ्यो भक्तवेतनम् ।
- (२) प्रशीर्णं पुष्पफलं देवकार्यार्थं व्रीहियवमाग्रयणार्थं श्रोत्रियास्तप-स्विनश्चाहरेयुः । राशिमूलमुच्छवृत्तयः ।
  - (३) यथाकालं च सस्यादि जातं जातं प्रवेशयेत्। न क्षेत्रे स्थापयेत् किञ्चित् पलालमपि पण्डितः ॥
  - (४) प्रकराणां समुच्छायान् वलभीर्वा तथाविधाः। न संहतानि कुर्वीत न तुच्छानि शिरांसि च।।
  - (५) खलस्य प्रकरान् कुर्यान्मण्डलान्ते समाश्रितान् । अनिग्नकाः सोदकाश्च खले स्युः परिकर्मिणः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे सीताध्यक्षो नाम चतुर्विशोऽध्यायः, आदितश्चतुश्चत्वारिशः।

—: o :—

'प्रजापति, सूर्यपुत्र और मेघ, तुम्हारी सदैव हम बन्दना करते हैं, हे धरती माता, हमारे बीजों और अनाजों में सदा वृद्धि होती रहे'।

- ( १ ) खेतों की रखवाली करने वाले ग्वाले, दास और नौकर आदि प्रत्येक को उनकी मेहनत के अनुसार भोजन-वस्त्र आदि दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रतिमास सवा पण नियत वेतन मिलना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे कारीगरों को भी उनके परिश्रम के अनुसार भोजन, वस्त्र और वेतन आदि दिया जाना चाहिए।
- (२) पेड़ों से अपने आप गिरे हुए फल-फूलों को देवकार्य के लिए, तथा गेहूँ जो आदि अन्नों को इष्ट देवता को भोग लगाने के लिए श्रोत्रिय और तपस्वी लोग उठा लें। खलिहान उठ जाने पर जो अन्न के दाने पड़े रह जाँय उन्हें सीता बीनकर गुजर करने वाले लोग उठा लें।
- (३) ठीक समय पर तैयार हुई फसल को सुरक्षित स्थान में रखवा देना चाहिए, पुआल और भूसा आदि असार वस्तुओं को भी उठाकर ले जाना चाहिए।
- (४) अनाज रखने का स्थान (प्रकर) कुछ ऊँची जगह में बनवाना चाहिए, उसी प्रकार के मजबूत तथा घिरे हुए अन्नागारों को बनवाना चाहिए, उनके ऊपरी हिस्से न तो आपस में मिले हुए हों और न वे खाली हों।
- (५) कटे हुए अनाज को रखने की जगह (खलिहान) और दांई लेने की जगह ( मण्डल ) दोनों आस-पास होने चाहिए। खलिहान में काम करने वाले व्यक्ति अपने पास आग न रखें किन्तु उनके पास जल का प्रबन्ध अवश्य होना चाहिए।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में चौबीसवौ अध्याय समाप्त ।

अध्याय २५

- (१) सुराध्यक्षः सुराकिण्वव्यवहारान् दुर्गे जनपदे स्कन्धावारे वा तज्जातसुराकिण्वव्यवहारिभिः कारयेदेकमुखमनेकमुखं वा, विऋयऋयवशेन वा। षट्छतमत्ययमन्यत्र कर्तृऋतृविऋतृणां स्थापयेत्। ग्रामादनिर्णयनम-सम्पातं च सुरायाः, प्रमादभयात् कर्मसु निद्घानां मर्यादातिऋमभया-दार्याणाम्। उत्साहभयाच्च तीक्ष्णानाम्।
- (२) लक्षितमल्पं वा चतुर्भागमर्धेकुडुवं कुडुबमर्धप्रस्थं प्रस्थं वेति ज्ञातशौचा निर्हरेयुः।
  - (३) पानागारेषु वा पिबेयुरसञ्चारिणः।
- (४) निक्षेपोपनिधिप्रयोगापहृतादीनामनिष्टोपगतानां च द्रव्याणां ज्ञानार्थमस्वामिकं कुप्यं हिरण्यं चोपलभ्य निक्षेप्तारमन्यत्र व्यपदेशेन ग्राहयेत्। अतिव्ययकर्तारमनायतिव्ययं च।

## आबकारी विभाग का अध्यक्ष

- (१) आबकारी विभाग के अध्यक्ष (सुराध्यक्ष ) को चाहिए कि वह दुर्ग, जनपद, अथवा छावनी आदि में सुरा के व्यापार का प्रबन्ध, शराब के बनाने वाले तथा बेचने वाले निपुण व्यक्तियों के द्वारा करवाये, शराब का ठेका एक बड़े व्यापारी को दिया जाय या अनेक छोटे-छोटे व्यापारियों को, अथवा क्रय-विक्रय की जैसी व्यवस्था उचित जँचे, तदनुसार ही उसकी विक्री का प्रबन्ध किया जाय। ठेकों के अलावा अन्यत्र शराब बनाने, बेचने और खरीदने वालों पर ६०० पण जुर्माना किया जाय। शराब तथा शराबी को गाँव से बाहर, एक घर से दूसरे घर, अथवा भीड़ में न जाने दिया जाय, क्योंकि ऐसा करने से एक तो राजकीय कर्मचारी कार्यों की हानि करने लगेंगे, दूसरे में आर्य लोग अपनी मर्यादा को भंग कर सकते हैं, और तीसरे में तेज मिजाज सैनिक हथियारों का भी प्रयोग कर सकते हैं।
- (२) सुविदित आचार-व्यवहार वाले लोग चौथाई कुडव, आधा कुडव, एक कुडव, आधा प्रस्थ या एक प्रस्थ मुहरबन्द शराब साथ भी ले जा सकते हैं।
- (३) जिन लोगों को शराब साथ ले जाने की आज्ञा न हो वे मदिरालय में ही बैठकर शराब पीयें।
- (४) यदि कोई व्यक्ति धरोहर, गिरवी, चोरी-डाका आदि का धन और सोना-चाँदी आदि वस्तुओं को शराबखाने में गिरवी रख कर शराब पीये तो उसको वहाँ

- (१) न चानर्घेण कालिकां वा सुरां दद्यादन्यत्र दुष्टसुरायाः । ताम-न्यत्र विकापयेत् । दासकर्मकरेभ्यो वा वेतनं दद्यात् । वाहनप्रतिपानं सूकरपोषणं वा दद्यात् ।
- (२) पानागाराण्यनेककक्ष्याणि विभक्तशयनासनवन्ति पानोद्देशानि गन्धमाल्योदकवन्ति ऋतुसुखानि कारयेत्।
  - (३) तत्रस्थाः प्रकृत्यौत्पत्तिकौ व्ययौ गूढा विद्युरागन्तूँ श्च ।
- (४) ऋतॄणां मत्तसप्तानामलङ्काराच्छादनिहरण्यानि च विद्युः। तन्नाशे वणिजस्तच्च तावच्च दण्डं दद्युः।
- (४) वणिजस्तु संवृतेषु कक्ष्याविभागेषु स्वदासीभिः पेशलरूपाभि-रागन्तूनां वास्तव्यानां च आर्यरूपाणां मत्तसुप्तानां भावं विद्युः।
  - (६) मेदकप्रसन्नासवारिष्टमैरेयमधूनाम्।

से बाहर कर किसी दूसरे बहाने से नगराध्यक्ष के हवाले करा देना चाहिए। इसी प्रकार जो व्यक्ति आमदनी से अधिक या बिना आमदनी के ही फजूल खर्च करे उसे भी गिरफ्तार करा देना चाहिए।

- (१) थोड़ी कीमत पर, उधार या व्याज सहित अदा होने के मूल्य पर बढ़िया शराब न बेचनी चाहिए, बिल्क ऐसे खरीददारों को घटिया शराब देनी चाहिए। घटिया शराब को बढ़िया शराब की दुकान से न बेचना चाहिए। घटिया शराब या तो दास जैसे छोटे कर्मचारियों को वेतन के रूप में दे देनी चाहिए, अथवा बैल-ऊँट की सवारी हाँकने वालों तथा सूअर का पालन-पोषण करने वालों को दे देनी चाहिए।
- (२) शराबखानों में अनेक डचोढ़ियाँ होनी चाहिए, लेटने तथा बैठने के लिए अलग-अलग कमरे होने चाहिए, शराब पीने के लिए अलग स्थान होने चाहिए, उनमें सुगन्धित द्रव्यों एवं पानी आदि का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए, ये सभी स्थान ऐसे बने हों, जो मौसम में सुखद हों।
- (३) सरकारी गुप्तचर को चाहिए कि वह प्रतिदिन शराब की खपत तथा खर्च का हिसाब रखे और यह भी निगरानी रखे कि बाहर से कौन-कौन व्यक्ति वहाँ आते हैं।
- (४) शराब के नशे में बेहोश हो जाने वाले लोगों के जेवर, वस्त्र और नकदी का भी गुप्तचर ध्यान रखे। यदि बेहोश हालत में शराबियों की कोई चीज चोरी हो जाय तो उसको ठेकेदार ही अदा करे, वरन्, वह उतनी ही लागत का जुर्माना राजा को भी अदा करे।
- (५) ठेकेदार को चाहिये कि वह चतुर एवं सुन्दरी दासियों के द्वारा, अलग-अलग कमरों में बेहोश उन बाहर से आये या नगर के रहने वाले, ऊपर से आयें लगने वाले, शराबियों के भीतरी भावों का पता लगाये।
- (६) शराब कई प्रकार की होती है: १. मेदक, २. प्रसन्ना ३. आसव ४. अरिष्ट ५. मैरेय और ६. मधु।

- (१) उदकद्रोणं तण्डुलानामधाढकं त्रयः प्रस्थाः किण्वस्येति मेदकयोगः।
- (२) द्वादशाढकं पिष्टस्य पञ्च प्रस्थाः किण्वस्य पुत्रकत्वक्फलयुक्तो वा जातिसम्भारः प्रसन्नायोगः।
- (३) कपित्थतुला फाणितं पश्चतौलिकं प्रस्थो मधुन इत्यासवयोगः। पादाधिको ज्येष्ठः पादहोनः कनिष्ठः।
  - (४) चिकित्सकप्रमाणाः प्रत्येकशो विकाराणामरिष्टाः।
- (४) मेषश्रङ्गीत्वक्ववाथाभिषुतो गुलप्रतीवापः पिप्पलीमरिचसम्भा-रस्त्रिफलायुक्तो वा मैरेयः । गुलयुक्तानां वा सर्वेषां त्रिफलासम्भारः ।
- (६) मृद्वीकारसो मधु। तस्य स्वदेशे व्याख्यानं कापिशायनं हारहूर-
- (७) माषकलनीद्रोणमामं सिद्धं वा त्रिभागाधिकतण्डुलं मोरटादीनां कार्षिकभागयुक्तं किण्वाबन्धः।
- (१) एक द्रोण जल, आधा आढक चावल और तीन प्रस्थ सुराबीज (किण्व), इनके मेल से जो शराब बनाई जाती है उसका नाम मेदक है।
- (२) बारह आढक चावल की पिट्टी, पाँच प्रस्थ सुराबीज (किण्व) अथवा उसकी जगह पुत्रक (वृक्ष) की छाल तथा फलों सहित जाति-संभार मिलाकर प्रसन्ना शराब तैयार की जाती है।
- (३) सौ पल कैंथफल का सार, पाँच सौ पल राब और एक प्रस्थ शहद को एक साथ मिलाकर आसव शराब वनाई जाती है। उक्त वस्तुओं के योग को यदि सवापण कर दिया जाय तो उत्तम आसव और पौना कर दिया जाय तो घटिया आसव कहा जाता है।
- (४) प्रत्येक रोग का अरिष्ट उसी प्रकार तैयार किया जाना चाहिए, जैसा कि रोग के अनुसार वैद्य बतलाये।
- (५) मेढासिंगी की छाल का क्वाथ बनाकर उसमें गुड़, पीपल और मिर्च का चूर्ण या पीपल, मिर्च की जगह त्रिफला का चूर्ण मिलाया जाय तो मैरेय शराब तैयार हो जाती है। गुड़ वाली सभी शराबों में त्रिफला का चूर्ण मिलाना आव- श्यक है।
- (६) दाख या अंगूर के रस से जो शराब बनाई जाती है उसी का नाम मधु है। अपने देश में उसके दो नाम है: कापिशायन और हारहरक।
- (७) एक द्रोण उड़द का कल्क, उसका तीसरा भाग (१ है) चावल और एक-एक कर्ष मोरटा आदि वस्तुएँ एक साथ मिलाकर किण्व सुरा बनती है, उसी को मद्यबीज या सुराबीज भी कहते हैं।

- (१) पाठालोध्रतेजोवत्येलाबालुकमधुमधुरसाप्रियङ्गुदारुहरिद्रामरि-चिपप्पलीनां च पञ्चकार्षिकः सम्भारयोगो मेदकस्य प्रसन्नायाश्च। मधुक-निर्यूहयुक्ता कटशर्करा वर्णप्रसादनी च।
- (२) चोचचित्रकविलङ्गगजिपप्पलीनां च कार्षिकः ऋमुकमधुकमुस्ता-लोध्राणां द्विकार्षिकश्चासवसम्भारः दशभागश्चेषां बीजबन्धः ।
  - (३) प्रसन्नायोगः श्वेतसुरायाः ।
  - (४) सहकारसुरा रसोत्तरा बीजोत्तरा वा महासुरा सम्भारिकी वा।
- (प्र) तासां मोरटापलाशपत्त्रमेषशृङ्गीकरञ्जक्षीरवृक्षकषायभावितं दग्धकटशर्कराचूणं लोध्रचित्रकिबङ्गपाठामुस्ताकिङ्गयवदारुहरिद्रेन्दी-वरशतपुष्पापामार्गसप्तपणंनिम्बास्फोतकल्कार्धयुक्तमन्तर्नखो मुष्टिः कुम्भीं राजपेयां प्रसादयति । फाणितः पञ्चपलिकश्चात्र रसवृद्धिर्देयः ।
- (१) पाठा, लोध, गजपीपल, इलाइची, इत्र, मुलहटी, दूब, केशर, दारुहल्दी, मिर्च और पीपल, इन सब चीजों का पाँच-पाँच कर्ष मिला देने से सम्भारयोग तैयार होता है, जो मेदक और प्रसन्ना सुरा में मिलाया जाता है। मुलहटी के काढ़े में रबादार शक्कर मिलाकर यदि मेदक तथा प्रसन्ना में छोड़ दिया जाय तो उनका रङ्ग निखर आता है।
- (२) दालचीनी, चीता, बायविडंग और गजपीपल का एक-एक कर्ष, सुपारी, मुलहटी मोथा तथा लोध का दो-दो कर्ष लेकर इन सब को आपस में मिला दिया जाय तो आसव सुरा का मसाला बन जाता है। दालचीनी आदि उक्त वस्तुओं का दसवां भाग बीजबन्ध कहलाता है।
- (३) प्रसन्ना नामक सुरा का जो योग बताया गया है वही श्वेतसुरा का भी समभना चाहिए।
- (४) सुरा के चार भेद हैं: १. सहकारसुरा (साधारण शराब में आम कार रस या तेल डालकर बनती है), २. रसोत्तरा (गुड़ की चाशनी छोड़कर बनाई जाती है), ३. बीजोत्तरा (बीजबन्ध द्रव्यों को छोड़कर बनाई जाती है), इसी को महा-सुरा भी कहते हैं, और ४. संभारिकी (अधिक मसाले छोड़कर बनाई जाती है)।
- (१) इन सभी शराबों की सफाई एवं निखार का तरीका इस प्रकार है:
  मरोरफली, पलाश, लोहमारक (पत्तूर औषध), मेढ़ासिंगी, करआवा तथा क्षीरवृक्ष (वरगद, गूलर आदि) के काढ़े में भावना दिया गया गर्म रवादार शक्कर का
  चूरा, उसका आधा लोध, चीता, बायविडङ्ग, पाठा, मोथा कर्लिंगज जो, दारु-हल्दी,
  कमल, सौंफ, चिरचिड़ा, सप्तपर्ण, नींव और आखे का फूल, इन सबका पिसा हुआ चूर्ण
  एकव करके यदि उसकी एक मुट्टी, एक खारी परिमाण शराब में डाल दी जाय तो

- (१) कुट्मिबनः कृत्येषु श्वेतसुरामौषधार्थं वारिष्टमन्यद्वा कर्तुं लभेरन्।
- (२) उत्सवसमाजयात्रासु चतुरहः सौरिको देयः। तेष्वननुज्ञातानां प्रवहणान्तं देवसिकमत्ययं गृह्णीयात्।
  - (३) सुराकिण्वविचयं स्त्रियो बालाश्च कुर्युः ।
- (४) अराजपण्याः पञ्चकं शतं शुल्कं दद्युः । सुरकामेदकारिष्टमधु-फलाम्लशीधूनां च ।
  - (४) अह्नश्च विऋयं व्याजीं ज्ञात्वा मानहिरण्ययोः । तथा वैधरणं कुर्यादुचितं चानुवर्तयेत् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे सुराध्यक्षो नाम पञ्चिवशोऽध्यायः,

आदितः पश्चचत्वारिशः।

—: o :—

शराब का रंग इतना निखर उठता है कि वह राजाओं तक को मोहित कर लेती है। स्वाद बढ़ाने के लिये उसमें पाँच पल राब अधिक मिला देनी चाहिए।

- (१) नगर तथा जनपद के निवासी विवाह आदि उत्सवों में श्वेतसुरा और दवाई के लिए आसव अथवा मेदक आदि सुरा अपने घर में बना सकते हैं।
- (२) उत्सवों में, मित्र-बन्धुओं के समाज में और तीर्थयात्रा के अवसर पर, सुरा के अध्यक्ष को चार दिन तक सुरा पीने की इजाजत दे देनी चाहिए। यदि इन उत्सवों में कोई भी व्यक्ति बिना आज्ञा प्राप्त किये शराब पिये पकड़ा जाय तो उत्सव समाप्त होने पर उसको यथोचित दण्ड दिया जाना चाहिए।
- (३) सुरा को बनाने एवं उसका मसाला तैयार करने के लिये स्त्रियों और बालकों को नियुक्त करना चाहिए।
- (४) बिना राजाज्ञा के जो व्यक्ति उत्सवों के अवसर पर शराब बेचें वे साधारण शराब, मेदक, अरिष्ट, मधु, ताड़ी और रसोत्तरा आदि सुराओं का पाँच प्रतिशत शुल्क अदा करें।
- (५) इस शुल्क अदायगी के अतिरिक्त सुराध्यक्ष दैनिक बिक्री और तोल-माप की उचित जानकारी प्राप्त कर नाप-तौल पर सोलहवाँ हिस्सा और नकद आमदनी पर बीसवाँ हिस्सा टैक्स वसूल करे, किन्तु उनके साथ सदा ही उचित व्यवहार बर्ताव बनाये रखे।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में सुराध्यक्ष नामक पच्चीसवाँ अध्याय समाप्त । अध्याय २६

- (१) सूनाध्यक्षः प्रदिष्टाभयानामभयवनवासिनां च मृगपशुपिक्ष-मत्स्यानां बन्धवधिंहसायामुत्तमं दण्डं कारयेत्। कुटुम्बिनामभयवनपरि-ग्रहेषु मध्यमम्।
- (२) अप्रवृत्तवधानां मत्स्यपक्षिणां बन्धवधिंहसायां पादोनसप्तिवंशति-पणमत्ययं कुर्यात्, मृगपशूनां द्विगुणम् ।
- (३) प्रवृत्तींहसानामपरिगृहीतानां षड्भागं गृह्णीयात् । मत्स्यपक्षिणां दशभागं वाधिकं, मृगपशूनां शुल्कं वाधिकम् ।
  - (४) पक्षिमृगाणां जीवत्षड्भागमभयवनेषु प्रमुञ्चेत् ।
- (४) सामुद्रहस्त्यश्वपुरुषवृषगर्दभाकृतयो मत्स्याः सारसा नादेयास्त-टाककुल्योद्भवा वा, कौञ्चोत्क्रोशकदात्यूहहंसचक्रवाकजीवञ्जीवकभृङ्ग-

#### वधस्थान का अध्यक्ष

- (१) सरकारी जंगलों या ऋषियों के आश्रमों में रहनेवाले ऐसे मृग, गेंडा, भैंसा, मोर तथा मछलियाँ, जिनको मारने-पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है, कोई भी व्यक्ति उनको मारे, पकड़े या क्षति पहुँचाये तो सून (वधस्थान) का अध्यक्ष उसे उत्तम साहस दण्ड दिलवाये। कोई राजपरिवार के व्यक्ति इस आज्ञा का उल्लंधन करें तो उन्हें मध्यम साहस दण्ड देना चाहिए।
- (२) पक्षी और मछली जैसे अहिंसक प्राणियों को पकड़ने, प्रहार करने या मारनेवाले व्यक्ति को पौने सत्ताईस पण का दण्ड दिया जाय। जो व्यक्ति मृग और पशुओं का वध करे उसको दुगुना (साढ़े तिरपन पण) दण्ड दिया जाय।
- (३) जो हिंसक जानवर हों, जिनका कोई मालिक न हो, जो सरकारी जंगलों या ऋषि-आश्रमों के न हों, उनका जो शिकार करे उससे सूनाध्यक्ष छठा हिस्सा सरकारी टैक्स के रूप में ले ले। इसी प्रकार मछली तथा पक्षियों का दसवां हिस्सा या उससे कुछ अधिक और मृग आदि, पशुओं का भी दशवां हिस्सा या उससे कुछ अधिक राजभाग ले लेना चाहिए।
- (४) अरक्षित जङ्गलों से पकड़े हुए पक्षी और मृग आदि का छठा भाग लेकर उन्हें सरकारी जङ्गलों में छोड़ देना चाहिए।
- (१) समुद्र में पैदा होने वाले; हाथी, घोड़े, पुरुष, बैल, गधा आदि की आकृति वाले, मत्स्य, सारस आदि जलचर प्राणी; तालाबों, भीलों, नदियों एवं नहरों में पैदा होने वाली मछलियाँ, क्रोंच, टिटहरी, जलकौवा, हंस, चक्रवाक, जीवंजीवक,

राजचकोरमत्तकोकिलमयूरशुकमदनशारिका विहारपक्षिणो मङ्गल्याश्चा-ऽन्येऽपि प्राणिनः पक्षिमृगा हिसाबाधेभ्यो रक्ष्याः । रक्षातिक्रमे पूर्वः साहस-दण्डः ।

(१) मृगपशूनामनस्थि मांसं सद्योहतं विक्रीणीरन् । अस्थिमतः प्रति-पातं दद्युः । तुलाहीने हीनाष्टगुणम् ।

(२) वत्सो वृषो धेनुश्चेषामवध्याः। घनतः पञ्चाशत्को दण्डः। क्लिष्टघातं घातयतश्च।

- (३) परिसूनमशिरःपादास्थि विगन्धं स्वयंमृतं च न विक्रीणीरन्। अन्यथा द्वादशपणो दण्डः।
  - (४) दुष्टाः पशुमृगव्याला मत्स्याश्चाभयचारिणः । अन्यत्र गुष्तिस्थानेभ्यो वधबन्धमवाष्नुयुः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे सूनाध्यक्षो नाम षड्विशोऽध्यायः,

आदितोः षट्चत्वारिशः।

--: o :---

भृङ्गराज, चकोर, मत्तकोकिल, मोर, तोता, मदन मैना और बुलबुल, तीतर, बटेर तथा मुर्गा आदि क्रीडायोग्य पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। इनको कोई मारे, पकड़े तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए।

- (१) मृग और पशुओं का हड्डी-रिहत ताजा मांस बाजार में बेचना चाहिए। मांस यदि हड्डी सिहत हो तो हड्डी के वजन का अधिक मांस दिया जाना चाहिए। यदि मांस तौलने में कपट किया जाय तो तौलने वाले से आठ गुना मांस दण्डरूप में वसूल करना चाहिए, जिसमें आठवाँ हिस्सा खरीददार का और बाकी सात हिस्से सूनाध्यक्ष के हैं।
- (२) पशुओं में मृग, बछड़ा, साँड़ और गाय, इन्हें कभी न मारना चाहिए। जो व्यक्ति उनमें से किसी एक को भी मारे वह पचास पण का दण्डभागी है। दूसरे पशुओं को यातना देकर मारने वाले व्यक्तियों पर भी पचास पण जुर्माना करना चाहिए।
- (३) कसाईखाने से बाहर मारे हुए जानवरों का मांस, शिर, पैर तथा हड्डी-रिहत मांस, वदबू वाला मांस, रोग आदि के कारण स्वयं मरे हुए जानवर का मांस बाजारों में न बेचा जाय। जो इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा जाय उस पर बारह पण जुर्माना कर दिया जाय।
- (४) राज-रक्षित जङ्गलों के हमलावर जानवर, नीलगाय, पशु, मृग और मछली आदि वनचर-जलचर प्राणी यदि सुरक्षित जङ्गलों से बाहर चले जाँय तो उनको मारा या पकड़ा जा सकता है।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में छुब्बीसवाँ अध्याय समाप्त ।

- (१) गणिकाध्यक्षो गणिकान्वयामगणिकान्वयां वा रूपयौवनशिल्प-सम्पन्नां सहस्रोण गणिकां कारयेत् । कुटुम्बार्धेन प्रतिगणिकाम् ।
- (२) निष्पतिताप्रेतयोर्दुहिता भगिनी वा कुटुम्बं भरेत । तन्माता वा प्रतिगणिकां स्थापयेत् । तासामभावे राजा हरेत् ।
- (३) सौभाग्यालङ्कारवृद्धचा सहस्रोण वारं किनष्ठं मध्यममुत्तमं वारो-पयेत् । छत्रभृङ्गारव्यजनशिबिकापीठिकारथेषु च विशेषार्थम् ।
  - (४) सौभाग्यमङ्गे मातृकां कुर्यात् ।

## वेश्यालयों का अध्यक्ष

- (१) वेश्यालयों की व्यवस्था करने वाले राजकीय अधिकारी को चाहिए कि रूप, यौवन से सम्पन्न एवं गायन-वादन में निपुण स्त्री को, चाहे वह वेश्याकुल से संबद्ध हो या न हो, एक हजार पण देकर गणिका (वेश्या) के कार्य पर नियुक्त करे। इसी प्रकार दूसरी गणिकाओं को नियुक्त किया जाय, और एक सहस्र पण में से आधा उन्हें तथा आधा उनके परिवार को दे दिया जाय।
- (२) यदि कोई गणिका दूसरी जगह चली जाय या मर जाय तो उसकी जगह उसकी लड़की या बहिन नियुक्त होकर परिवार का पोषण करे। अथवा उसकी माता उसकी जगह किसी दूसरी गणिका को नियुक्त करे। यदि ऐसा भी सम्भव न हो सके तो उसकी संपति को राजा ले ले।
- (३) वेश्याओं की तीन श्रेणियाँ हैं। १. किनष्ठ, २. मध्यम और ३. उत्तम। सौन्दर्य तथा सजावट में कमसल किनिष्ठ वेश्या का वेतन एक हजार पण, सौन्दर्य तथा सजावट में उससे अच्छी मध्यम वेश्या का वेतन दो हजार पण, और हर एक बात में चतुर उत्तम वेश्या का वेतन तीन हजार पण होता है। किनिष्ठ वेश्या छत्र तथा इत्रदान लेकर राजा की सेवा करे, मध्यम वेश्या पालकी के साथ रहकर राजा को व्याजन करे, और उत्तम वेश्या राजिसहासन तथा रथ आदि के निकट रह कर राजा की परिचर्या करे।
- (४) जब गणिकाओं का सौन्दर्य जाता रहे और उनकी जवानी ढल जाय, तब उन्हें खाला (मातृका) के स्थान पर नियुक्त कर देना चाहिए।

- (१) निष्कयश्चतुर्विशतिसाहस्रो गणिकायाः । द्वादशसाहस्रो गणिका-पुत्रस्य । अष्टवर्षात्प्रभृति राज्ञः कुशीलवकर्म कुर्यात् ।
- (२) गणिकादासी भग्नभोगा कोष्ठागारे महानसे वा कर्म कुर्यात्। अविशन्ती सपादपणमवरुद्धा मासवेतनं दद्यात्।
- (३) भोगं दायमायं व्ययमार्यातं च गणिकाया निबन्धयेत्। अति-व्ययकर्म च वारयेत्।
- (४) मातृहस्तादन्यत्राभरणन्यासे सपादचतुष्पणो दण्डः । स्वापतेयं विक्रयमाधानं नयन्त्याः सपादपञ्चाशत्पणो दण्डः ।
- (५) चर्तुविशतिपणो वाक्पारुष्ये । द्विगुणो दण्डपारुष्ये । सपादपञ्चा-शत्पणः पणोऽर्धपणश्च कर्णच्छेदने ।
- (६) अकामायाः कुमार्या वा साहसे उत्तमो दण्डः । सकामायाः पूर्वः साहसदण्डः ।
- (१) जो गणिकाएँ राजवृत्ति से अपने को मुक्त करना चाहें, वे राजा को चीवीस हजार पण देकर स्वतन्त्र हो सकती हैं। यदि वेश्यापुत्र राजसेवा से निवृत्त होना चाहे तो वह बारह पण अदा करे। यदि वह मुक्त होने का मूल्य (निष्क्रय) अदा करने में असमर्थं हो तो आठ वर्ष तक राजा के यहाँ चारण का कार्य कर अपने आप को मुक्त कर सकता है।
- (२) वेश्या की दासी जब बूढ़ी हो जाये तो उसे कोष्ठागार या रसोई के कार्य में नियुक्त कर देना चाहिए। यदि वह काम न करना चाहे और किसी ,पुरुष की स्त्री बन कर रहना चाहे, वह प्रतिमास उस गणिका को सवा पण वेतन दे।
- (३) गणिकाध्यक्ष को चाहिए कि वह वेश्याओं के भोगधन (सम्भोग से प्राप्त हुई आमदनी), माता से मिला धन (दायभाग), संभोग के अतिरिक्त आमदनी (आय) और भावी-प्रभाव (आयित) आदि को रिजस्टर में दर्ज करता रहे, और उन्हें अधिक खर्च करने से रोकता रहे।
- (४) यदि गणिका अपने आभूषणों को अपनी माता के सिवा किसी दूसरे के हाथ सौंपे तो उसे सवा चार पण दण्ड दिया जाय। यदि वह अपने गहने, कपड़े, वर्तन आदि को बेचे या गिरवी रखे तो उस पर सवा पचास पण का दण्ड किया जाय।
- (५) यदि वह किसी के साथ कठोरता का बर्ताव करे तो उसे चौबीस पण का दण्ड दिया जाय। यदि वह हाथ, पैर, लाठी आदि से प्रहार करे तो दुगुना (अड़ता-लीस पण) दण्ड दिया जाय। यदि वह किसी का कान, हाथ काट ले तो उसे पौने बावन पण का दण्ड दिया जाय।
  - (६) यदि कोई पुरुष कामनारहित कुमारी पर बलात्कार करे तो उसे उत्तम

- (१) गणिकामकामां रुन्धतो निष्पातयतो वा व्रणविदारणेन वा रूप-मुपघ्नतः सहस्रदण्डः । स्थानविशेषेण वा दण्डवृद्धिरानिष्क्रयद्विगुणात् पणसहस्रं वा दण्डः।
- (२) प्राप्ताधिकारां गणिकां घातयतो निष्क्रयात्त्रिगुणो दण्डः। मातृ-कादुहितृकारूपदासीनां घात उत्तमः साहसदण्डः।
- (३) सर्वत्र । प्रथमेऽपराधे प्रथमः, द्वितीये द्विगुणः, तृतीये त्रिगुणः, चतुर्थे यथाकामी स्यात्।
- (४) राजाज्ञया पुरुषमनिभगच्छन्ती गणिका शिफासहस्रं लभेत, पञ्चसहस्रं वा दण्डः ।
- (५) भोगं गृहीत्वा द्विषत्या भोगद्विगुणो दण्डः। वसतिभोगापहारे भोगमष्टगुणं दद्यात्, अन्यत्र व्याधिपुरुषदोषेभ्यः।

साहस दण्ड देना चाहिए। जो इच्छा करने वाली कुमारी के साथ संभोग करे उसे भी प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए।

- ( १ ) जो पुरुष किसी कामनारहित वेश्या को जबर्दस्ती अपने घर में रोक कर रखे या कोई चोट तथा घाव कर उसके रूप को क्षति पहुँचाये उस पुरुष को एक हजार पण से दण्डित करना चाहिए। शरीर के भिन्न-भिन्न स्थानों को चोट पहुँचाने पर, उन-उन स्थानों की विशेषताओं के अनुसार अधिक दण्ड दिया जा सकता है, यह दण्ड-राशि अड़तालीस हजार पण तक ली जा सकती है।
- (२) राजा की सेवा में नियुक्त वेश्याओं को मारने वाले व्यक्ति पर बहत्तर हजार पण दण्ड किया जाय। खाला, वेश्यापुत्री और वेश्या को मारने-पीटने वाले को उत्तम साहस दण्ड दिया जाय।
- (३) पूर्वोक्त सारी दण्ड-व्यवस्था एक बार अपराध करने वालों के लिए निर्दिष्ट है। यदि कोई अपराधी उसी अपराध को दुहराये तो दुगुना दण्ड, तिहराये तो तिगुना दण्ड, और चौथी बार भी उसी अपराध को करे तो चौगुना दण्ड अथवा सर्वस्वहरण, देश निकाला आदि जो भी उचित हो, उसे दण्ड दिया जाय।
- (४) राजा की आज्ञा होने पर यदि कोई वेश्या किसी विशिष्ट व्यक्ति के पास जाने से इनकार कर दे तो उस पर एक हजार कोड़े लगवाये जाँय अथवा उस पर पाँच हजार पण जुर्माना किया जाय।
- (५) यदि कोई वेश्या संभोग-शुल्क (भाग) लेकर धोखा कर दे तो उस पर संभोग-शुल्क से दुगुना जुर्माना करना चाहिए। यदि पूरी रात का शुल्क लेकर गणिका किस्सा-कहानियों या दूसरे बहानों में ही सारी रात टाल दे तो उसपर शुल्क का आठ गुना दण्ड किया जाना चाहिए, किसी किसी संक्रामक रोग या किसी दोष

- (१) पुरुषं घनत्याश्चिताप्रतापोऽप्सु प्रवेशनं वा ।
- (२) गणिकाभरणमर्थं भोगं वाऽपहरतोऽष्टगुणो दण्डः। गणिका भोगमार्यात पुरुषं च निवेदयेत्।
- (३) एतेन नटनर्तकगायकबादकवाग्जीवनकुशीलवप्लवकसौभिकचा-रणस्त्रीव्यवहारिणां स्त्रियो गूढाजीवाश्च व्याख्याताः।
  - (४) तेषां तूर्यमागन्तुकं पञ्चपणं प्रक्षावेतनं दद्यात् ।
  - (५) रूपाजीवा भोगद्वयगुणं मासं दद्युः।
- (६) गीतवाद्यपाठचनृत्तनाटचाक्षरिचत्रवीणावेणुमृदङ्गपरिचतज्ञानग-न्धमाल्यसंयूहनसम्पादनसंवाहनवैशिककलाज्ञानानि गणिका दासी रङ्गोप-जीविनीश्च ग्राहयतो राजमण्डलादाजीवं कुर्यात्।
- के कारण गणिका यदि संभोग कराने को तैयार न हो तो उसे अपराधिनी न समभा जाय।
- (१) यदि कोई गणिका संभोग-शुल्क लेकर किसी पुरुष को मरवा डाले तो गणिका को उस पुरुष के साथ जीवित ही चिता में जला देना चाहिए, अथवा उसके गले में पत्थर बाँधकर उसको पानी में डुबो देना चाहिए।
- (२) यदि कोई पुरुष किसी गणिका के वस्त्र, आभरण या संभोग से प्राप्त धन को चुरा ले तो उसे उस धन का आठ गुना दण्ड दिया जाय। गणिका को चाहिए कि वह अपने संभोग, अपनी आमदनी और अपने साथ रहनेवाले पुरुष की सूचना गणि-काध्यक्ष को बराबर देती रहे।
- (३) यही दण्ड-विधान और यही व्यवस्था उन लोगों के लिये भी है जो नट, नर्तक, गायक, वादक, कथावाचक, कुशीलव, प्लवक, जादूगर, चारण हैं तथा जो कोई भी स्त्रियों द्वारा जीविका-निर्वाह करते हैं, और वे स्त्रियाँ जो छिपकर व्यभिचार करती हैं।
- (४) बाहर से आई हुई नट-मण्डली प्रत्येक खेल पर पाँच पण राजकर के रूप में अदा करे।
- (५) रूप से जीविका कमाने वाली वेश्या अपनी मासिक आभदनी के हिसाब से दो दिन की कमाई कर रूप में राजा को दे।
- (६) गाना, बजाना, नाचना, नाटक करना, लिखना, चित्रकारी करना, वीणावेणु-मृदंग बजाना, दूसरे के मन को पहिचानना, सुगन्धित द्रव्यों को बनाना, माला गूँथना, पैर दबाना, शरीर सजाना आदि कार्यों में निपुण लोगों की और गणिका, दासी तथा नर्तिकयों को कलाओं का ज्ञान देने वाले आचार्यों की, आजी-विका का प्रबन्ध नगरों तथा गाँवों से आने वाली आय द्वारा किया जाना चाहिए।

- (१) गणिकापुत्रान् रंगोपजीविनश्च मुख्यान् निष्पादयेयुः सर्वतालाव-चराणां च।
  - संज्ञाभाषान्तरज्ञाश्च स्त्रियस्तेषामनात्मसु। (२) चारघातप्रमादार्थं प्रयोज्या बन्धुवाहनाः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे गणिकाध्यक्षो नाम सप्तविंशोऽध्याय:, आदितः सप्तचत्वारिशः।

--: 0 :---

- ( १ ) वेश्यापुत्रों, नाचने-गाने वालों और इसी प्रकार के अन्य लोगों को वेश्याओं का शिक्षक नियुक्त करना चाहिए।
- (२) नट-नर्तक आदि पुरुषों को धन का लालच देकर राजा अपने वश में कर ले और तब, अनेक भाषायें बोलने वाली तथा अनेक प्रकार के वेश बनाने वाली उनकी स्त्रियों को शत्रु के गुप्तचरों का वध करने अथवा उनको विषयवासनाओं में फँसाने के लिये नियुक्त कर दे।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में गणिकाध्यक्ष नामक सत्ताईसवाँ अध्याय समाप्त ।

---: o :---

अध्याय २८

- (१) नावध्यक्षः समुद्रसंयाननदीमुखतरप्रचारान् देवसरोविसरोनदी-तरांश्च स्थानीयादिष्ववेक्षेत ।
  - (२) तद्वेलाकूलग्रामाः क्लप्तं दद्युः।
- (३) मत्स्यबन्धका नौकाभाटकं षड्भागं दद्युः । पत्तनानुवृत्तं शुल्क-भागं वणिजो दद्युः । यात्रावेतनं राजनौभिः सम्पतन्तः शंखमुक्ताग्राहिणो नौभाटकं दद्युः, स्वनौभिर्वा तरेयुः ।
  - (४) अध्यक्षश्चैषां खन्यध्यक्षेण व्याख्यातः।
  - (४) पत्तनाध्यक्षनिबन्धं पण्यपत्तनचारित्रं नावध्यक्षः पालयेत् ।
- (६) मूढवाताहतां तां पितेवानुगृह्णीयात् । उदकप्राप्तं पण्यशुल्कमर्ध-शुल्कं वा कुर्यात् ।

### नौकाध्यक्ष

- (१) नौका-परिवहन के अधिकारी (नौकाध्यक्ष) को चाहिये कि वह समुद्र-तट की समीपवर्ती नदी को, समुद्र के नौका-मार्गों को, भीलों, तालाबों और गाँव के छोटे-छोटे जलीय मार्गों को भली-भांति देखता रहे।
- (२) समुद्र, भील तथा निदयों के किनारों पर बसे हुए ग्रामीणों को चाहिए कि वे राजा को नियत कर दें।
- (३) मछुओं को चाहिए कि वे अपनी आमदनी का छठा हिस्सा कररूप में राजा को दें। समुद्रतट के व्यापारी, बन्दरगाहों के नियमानुसार माल के मूल्य का पाचवाँ या छठा भाग टैक्स दें। सरकारी नौकाओं द्वारा माल लाने-लेजाने का भाड़ा वे अलग से दें। इसी प्रकार शंख और मोती लेजाने वाले व्यापारी नाव का भाड़ा अलग से दें, अथवा सरकारी नौकाओं का उपयोग न कर वे निजी नौकाओं से पार उतरें।
- (४) मछली, मोती और शंख आदि सामुद्रिक वस्तुओं के सम्बन्ध में खानों के अध्यक्ष की ही भाँति, नाव का अध्यक्ष भी प्रबन्ध करे या उसी व्यवस्था को लागू करे।
- ( ५ ) नगराध्यक्ष द्वारा नियत किये गये बन्दरगाह-सम्बन्धी नियमों को नावध्यक्ष भली-भाँति पालन करें।
- (६) दिशाओं का अन्दाज न रह जाने के कारण या तूफान में फँस जाने के कारण डूबती हुई नौका को अध्यक्ष, पिता के समान अनुग्रह करके बचाये। पानी

- (१) यथानिर्दिष्टाश्चैताः पण्यपत्तनयात्राकालेषु प्रेषयेत् । संयान्तीर्नावः क्षेत्रानुगताः शुल्कं याचेत । हिस्रिका निर्घातयेद्, अमित्रविषयातिगाः पण्य-पत्तनचारित्रोपघातिकाश्च ।
- (२) शासकनियामकदात्ररिमग्राहकोत्सेचकाधिष्ठिताश्च महानावो हैमन्तग्रीष्मतार्यासु महानदीषु प्रयोजयेत्। क्षद्रिकाः क्षुद्रिकासु वर्षा-स्नाविणीषु।
- (३) बद्धतीर्थाश्चैताः कार्याः राजद्विष्टकारिणां तरणभयात् । अकाले-ऽतीर्थे च तरतः पूर्वः साहसदण्डः ।
  - (४) अकालेंऽतीर्थे चानिसृष्टतारिणः पादोनसप्तिवंशतिपणस्तरात्ययः।
- (प्र) कैवर्तकाष्ठतृणभारपुष्पफलवाटषण्डगोपालकानामनत्ययः सम्भा-व्यदूतानुपातिनां च सेनाभाण्डप्रचारप्रयोगाणां च। स्वतरणैस्तरताम्। बीजभक्तद्रव्योपस्करांश्चानूपग्रामाणां तारयताम्।

लग जाने के कारण नुकसान हुए माल का टैक्स माफ कर देना चाहिए या नुकसान को देखते हुए आधा ही टैक्स लेना चाहिए।

- (१) निः शुल्क या आधे शुल्क वाली नौकाओं को बन्दरगाहों की ओर यात्रा करने के समय में भेज दिया जाय या छोड़ दिया जाय। चलती हुई नौकाएं जब चुंगी पर पहुँच जायँ तब उनकी चुंगी वसूल की जाय। चोर-डाकुओं की नौकाओं को नष्ट कर दिया जाय। जो नौकाएं शत्रुदेश की ओर जाती हों या जो व्यापार-नियमों का उल्लंघन करती हों, उन्हें भी तहस-नहस कर दिया जाय।
- (२) नाव का कप्तान (शासक), नावचालक (नियामक), लंगड़ डालने वाला (दात्रग्राहक), रस्सी या पतवार पकड़ने वाला (रिश्मग्राहक), और नौका में भरे हुए पानी को उलीचने वाला (उत्सेचक), इन पाँच कर्मचारियों के रहने पर ही बड़ी-बड़ी नौकाओं को गर्मी तथा सर्दी में समान रूप से बहने वाली बड़ी-बड़ी निदयों में चलाने की आज्ञा देनी चाहिए। बरसाती निदयों में चलाने के लिये अलग नौकाएं होनी चाहिए।
- (३) इन बड़ी नौकाओं को ठहरने के लिये नियत बन्दरगाह होने चाहिए और उन पर पूरी निगरानी रखी जानी चाहिए, जिससे किसी शत्रु राजा के गुप्तचर उनमें प्रवेश न कर सकें।
- (४) कोई भी नाव वाला यदि अनिश्चित समय में ही अनियमित मार्ग से घाट के आर-पार जाये तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त ठीक समय पर और नियत घाट से बिना आज्ञा नाव पार करने वाले व्यक्ति पर पौने सत्ताईस पण दण्ड निर्धारित किया जाय।
- (५) धीवर, लकड़हारे, घिसयारे, माली, कुंजड़े, खेतों के रखवाले, चोर की डर से पीछे जाने वाले, राजदूत के पीछे शेष कार्य को पूरा करने के लिए जाने वाली

- (१) ब्राह्मणप्रव्रजितबालवृद्धव्याधितशासनहरगिभण्यो नावध्यक्ष-मुद्राभिस्तरेयुः ।
  - (२) कृतप्रवेशाः पारविषयिकाः सार्थप्रमाणाः विशेयुः।
- (३) परस्य भार्यां कन्यां वित्तं वापहरन्तं शंकितमाविग्नमुद्भाण्डीकृतं महाभाण्डेन मूर्धिन भारेणावच्छादयन्तं सद्योगृहीतलिङ्गिनमलिङ्गिनं वा प्रव्रजितमलक्ष्यव्याधितं भयविकारणं गूढसारभाण्डशासनशस्त्राग्नियोगं विषहस्तं दीर्घपथिकममुद्रं चोपग्राहयेत्।
- (४) क्षुद्रपशुर्मनुष्यश्च सभारो माषकं दद्यात् । शिरोभारः कायभारो गवाश्वं च द्वौ । उष्ट्रमहिषं चतुरः । पञ्च लघुयानम् । षड् गोलिङ्गम् । सप्त शकटम् । पण्यभारः पादम् ।

सेना, सैनिक सामग्री और गुप्तपुरुषों को बिना समय एवं बिना आज्ञा ही नदी पार करने पर कोई दण्ड न दिया जाना चाहिए। अपनी नाव से नदी पार करने वाले व्यक्तियों पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। बीज, कर्मचारियों की भोजन-सामग्री, फल, फूल, शाक और मसाला (उपस्कर) आदि सामान को पार ले जाने वाले व्यक्ति भी दण्ड से मुक्त समभे जाँय।

- (१) ब्राह्मण, संन्यासी, बालक, बीमार, राजदूत या हलकारा और गर्भवती स्त्री को नौकाध्यक्ष की मुहर देखकर ही, बिना भाड़ा के पार कर देना चाहिए।
- (२) जिन परदेशियों को पासपोर्ट मिल गया हो अथवा पासपोर्ट प्राप्त व्यापा-रियों के साथ जिन-जिन व्यक्तियों को आने की अनुमित मिल गई हो, वे ही देश में प्रवेश कर सकते हैं।
- (३) किसी की स्त्री, कन्या या किसी का धन चुरा कर भागने वाले व्यक्ति को आगे बताये हुए लक्षणों से पहिचान कर फौरन गिरफ्तार करवा देना चाहिए। वे लक्षण इस प्रकार हैं: यदि वह चौकन्ना-सा नजर आये, ताकत से अधिक बोभा उठाये हो, सिर पर इस प्रकार घास-फूस फैलाये हो कि शक्ल न दिखाई दे, नकली संन्यासी का वेष बनाये हो, संन्यासी वेश बदल कर सादा वेष धारण कर ले, बिमारी का कोई चिह्न न होने पर भी अपने को बीमार जैसा लगाये, डर से मुख की रौनक उतरी हुई हो, बहुमूल्य वस्तुओं को छिपाये हो, गुप्त कागजातों को रखे हो, हथियार छिपाकर रखे हो, जहर आदि को रखे हो, अग्नियोग को छिपाये हो, दूर का सफर करता हो और पासपोर्ट प्राप्त किए बिना ही यात्रा करता हो।
- (४) भेड़, बकरी आदि छोटे जानवरों का और जिस मनुष्य के पास हाथ में उठाने भर का बोभा हो, एक माषक भाड़ा दे। जिस पुरुष के पास सिर अथवा पीठ से उठाने योग्य बोभा हो और गाय, घोड़ा आदि पशुओं का, दो माषक भाड़ा दिया जाय। ऊँट और भैंस का चार माषक भाड़ा दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार

- (१) तेन भाण्डभारो व्याख्यातः। द्विगुणो महानदीषु तरः।
- (२) क्लप्तमानूपग्रामा भक्तवेतनं दद्यः।
- (३) प्रत्यन्तेषु तराः शुल्कमातिवाहिकं वर्तनीं च गृह्णीयुः। निर्गच्छ-तश्चामुद्रस्य भाण्डं हरेयुः। अतिभारेणावेलायामतीर्थे तरतश्च।
- (४) पुरुषोपकरणहीनायामसंस्कृतायां वा नावि विपन्नायां नावध्यक्षो नष्टं विनष्टं वाभ्यावहेत्।
  - (४) सप्ताहवृत्तामाषाढीं कार्तिकीं चान्तरा तरः । कार्मिकप्रत्ययं दद्यान्नित्यं चाह्निकमावहेत् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे नावध्यक्षो नाम अष्टाविशोऽध्यायः, आदितोऽष्टपश्चाशः।

—: o :—

छोटी गाड़ी का पाँच माषक, मभौली गाड़ी छह माषक, और बड़ी बैलगाड़ी का सात माषक भाड़ा देना चाहिए। बीस तुला बोभ का है पण भाड़ा निर्धारित है।

- (१) इसी हिसाब से भैस या ऊँट आदि पर ढोये जाने वाले बोभा का भाड़ा समभ लेना चाहिए। बड़ी-बड़ी नदियों की उतराई इससे दुगुनी होनी चाहिए।
- (२) निदयों के किनारे बसे हुए लोग सरकारी टैक्स के अतिरिक्त कुछ निर्धा-रित भत्ता या वेतन भी मल्लाहों को दें।
- (३) पार उतारने वाले राजकीय मल्लाह सीमाप्रदेशों में व्यापारियों से मार्ग का टैक्स और अन्तपाल को दिया जाने वाला शुल्क भी अदा करें। जो व्यापारी बिना मुहर के माल को निकालते पकड़ा जाय उसका सारा माल जब्त कर लिया जाय। जो व्यक्ति, अनिमियत बोभा असमय और बिना घाट के ही पार उतारने की कोशिश करे उसका भी सारा माल जब्त कर लिया जाय।
- (४) मल्लाहों की असावधानी, अन्य आवश्यक साधनों से हीन और बिना मरम्मत की सरकारी नौका यदि डूब जाय तो यात्रियों का सारा हर्जाना नौकाध्यक्ष पूरा करे।
- (५) आषाढ़ी पूर्णिमा से लेकर कार्तिकी पूर्णिमा के एक सप्ताह बाद तक की अविध के बीच बरसाती निदयों में नौका-कर लिया जाना चाहिए (किन्तु सदा बहने वाली निदयों में तो हमेशा ही टैक्स लेना चाहिए)। प्रत्येक मल्लाह को चाहिए कि वह प्रतिदिन के कार्य का विवरण और दैनिक भाग नौकाध्यक्ष के सुपुर्द कर दे।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में नौकाध्यक्ष नामक

अट्ठाईसवाँ अध्याय समाप्त ।

अध्याय २९

- (१) गोऽध्यक्षो वेतनोपग्राहिकं करप्रतिकरं भग्नोत्सृष्टकं भागानुप्रवि-ष्टकं व्रजपर्यग्रं नष्टं विनष्टं क्षीरघृतसञ्जातं चोपलभेत ।
- (२) गोपालकपिण्डारकदोमन्थकलुब्धकाः शतं शतं धेनूनां हिरण्य-भृताः पालयेयुः । क्षीरघृतभृता हि वत्सानुपहन्युरिति वेतनोपग्राहिकम् ।
- (३) जरद्गुधेनुगर्भिणीपष्ठौहीवत्सतरीणां समिवभागं रूपेशतमिकः पालयेत् । घृतस्याष्टौ वारकान् पणिकं पुच्छं अङ्कचर्म च वार्षिकं दद्यादिति करप्रतिकरः ।
- (४) व्याधितान्यङ्गानन्यदोहोदुर्दोहापुत्रघ्नीनां च समविभागं रूपशतं पालयन्तस्तज्जातिकं भागं दद्युरिति भग्नोत्सृष्टकम् ।

## पशुविभाग का अध्यक्ष

- (१) गो, भैंस आदि पालतू पशुओं की देख-रेख में नियुक्त अधिकारी (गोऽध्यक्ष) को चाहिए कि वह १. वेतनीपग्राहिक, २. करप्रतिकर, ३. भग्नोत्सृष्टक ४. भागानु-प्रविष्टक ४. नष्ट, ७. विनष्ट और ८. क्षीरघृतसञ्जात, इन आठों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करे।
- (२) गायों को पालने वाले (गोपालक), भैंसों को पालने वाले (पिण्डारक), गाय, भैंस को दुहने वाले (दोहक), दही को मथने वाले (मंथक) और हिंसक पशुओं से गाय, भैंस की रक्षा करने वाले (लुब्धक), ये पाँच-पाँच व्यक्ति मिलकर सौ-सौ गाय, भैंसों का पालन करें। वेतन के रूप में इनको या तो नगद रुपया दिया जाय अथवा अन्न-वस्त्र दिये जाँय; दूध, दही आदि में इनका कोई हिस्सा नहीं होंना चाहिए, क्योंकि दूध, दही में इनका हिस्सा होने के कारण ये लोग बछड़ों को मार देते हैं। गाय, भैंस आदि की रक्षा के इस उपाय का नाम वेतनोपग्राहिक है।
- श्रे ) बूढी, दूध देने वाली, गाभिन, पठोरी और बिछ्या, इन पाँच प्रकार की गायों को बीस-बीस के क्रम से सौ बनाकर उन्हें किसी चरवाहे को ठेके पर दिया जाय। इसके बदले में चरवाहा गौओं के मालिक को आठ वारक घी, एक-एक पश्रु के पीछे एक-एक पण, और सरकारी मुहर से युक्त मरे हुए पश्रु का एक अदद चमड़ा प्रतिवर्ष दिया करे; रक्षा के इस उपाय को करप्रतिकर कहते हैं।
  - (४) बीमार, कानी, लंगड़ी, एकहथी (अनन्यदोही), मुश्किल से दुही जाने

- (१) परचकाटवीभयादनुप्रविष्टानां पशूनां पालनधर्मेण दशभागं दद्युरिति भागानुप्रविष्टकम्।
  - (२) वत्सा वत्सतरा दम्या वहिनो वृषा उक्षाणश्च पुंगवा।
- (३) युगवाहनशकटवहा वृषभाः सूनामहिषाः पृष्ठस्कन्धवाहिनश्च महिषाः।
- (४) वित्सका वत्सतरी प्रष्ठौही गिभणी धेनुश्चाप्रजाता बन्ध्याश्च गावो महिष्यश्च। मासिद्धमासजातास्तासामुपजा वत्सा वित्सकाश्च। मास-द्विमासजातानङ्कथेत्। मासिद्धमासपर्युषितमङ्कथेत्। अङ्कं चिह्नं वर्णं श्रृङ्कान्तरं च लक्षणम्, एवमुपजा निबन्धयेदिति व्रजपर्यग्रम्।
  - (४) चोरहतमन्ययूथप्रविष्टभवलीनं वा नष्टम्।
- योग्य और बच्चों को खाने वाली (पुत्रध्नी), इन पाँच प्रकार की गायों को भी पूर्व-वत्, सौ बनाकर, किसी व्यक्ति को ठेके पर पालने के लिए दिया जाय। गोपालक को चाहिए कि वह स्थिति के अनुसार घी आदि का आधा या तिहाई हिस्सा मालिक को दे दिया करे; इस उपाय का नाम भग्नोत्सृष्टक है।
- (१) शत्रुओं अथवा चोरों के डर से जो गोपालक अपनी गायों को सरकारी चरागाह में ही बन्द करके रखे, उसको चाहिए कि वह, गायों की आमदनी का दसवाँ भाग राजा को अदा करे; गाय आदि की रक्षा के इस तौर-तरीके को भागानु-प्रविष्टक कहते हैं।
- (२) दूध पीने वाला बछड़ा, बड़ा बछड़ा, कृषियोग्य बछड़ा (दम्य), बोभा ढोने योग्य साँड़ (बहिनो), विना बिधया किया हुआ साँड़ और हल जोतने योग्य बैल, ये छह प्रकार के बैल होते हैं।
- (३) जुवा, हल, गाड़ी आदि में जोते जाने योग्य भैसा, साँड़ (वृषभा), मांस के उपयोग में आने वाले (सूनामहिषा) और बोभा ढोने योग्य, ये चार प्रकार के भैंसे होते हैं।
- (४) दूध पीने वाली बिछया, पठोरी (प्रष्ठौही), गाभिन, दूध देने वाली, अधेड़ और बाँभ, ये सात प्रकार की गाय-भैंसें हैं। उनके दो महीने या एक महीने के पैदा हुए बछड़ों को उपजा (लयेरू) कहते हैं। उन लयेरू बछड़ों को लोहे के गर्म छल्लों से दाग देना चाहिए। दो मास तक सरकारी चरागाह में रहने वाली गाय-भैंसों को भी दाग देना चाहिए, उनके स्वामियों का पता लगे या न लगे। राजकीय मुहर अथवा छल्ले आदि से अङ्कित गाय-भैंसों तथा लयेरू बछड़ों के रङ्ग, सींग आदि विशेष चिह्नों का उल्लेख रजिस्टर में किया जाय। गायों की रक्षा के इस उपाय को व्रजपर्यंग्र कहते हैं।
- (५) नष्ट गोधन तीन प्रकार का होता है: १. चोरों द्वारा अपहृत २. दूसरे गोष्ठों में विलयित और ३. अपने गोष्ठ से भ्रष्ट; इसी अवस्था को नष्ट कहते हैं।

- (१) पङ्कविषमव्याधिजरातोयाहारावसन्नं वृक्षतटकाष्ठशिलाभिहतमी-शानव्यालसर्पग्राहदावाग्निविपन्नं विनष्टम् । प्रमादादभ्यावहेयुः ।
  - (२) एवं रूपाग्रं विद्यात् ।
- (३) स्वयं हन्ता घातियता हर्ता हारियता च वध्यः । परपश्नुनां राजा-ङ्क्तेन परिवर्तियता रूपस्य पूर्वं साहसदण्डं दद्यात् ।
- (४) स्वदेशीयानां चोरहृतं प्रत्यानीय पणिकं रूपं हरेत्। परदेशीयानां मोक्षयितार्धं हरेत्।
  - (४) बालवृद्धव्याधितानां गोपालकाः प्रतिकुर्युः ।
- (६) लुब्धकश्वगणिभिरपास्तस्तेनव्यालपरबाधभयमृतुविभक्तमरण्यं चारयेयुः।
- (७) सर्पव्यालत्रासनार्थं गोचरानुपातज्ञानार्थं च त्रस्नूनां घण्टातूर्यं च बध्नीयुः।
- (१) दल-दल में फँसी, गढ़े में गिरी, बीमार, बूढ़ी, पानी तथा आहार के अभाव में नष्ट, वृक्ष तले दबी, चट्टान या शिलाओं से जरूमी, बिजली गिर जाने से नष्ट, हिंसक जानवरों से आक्रान्त, साँप, नाक या जंगली आग से नष्ट, गायों को विनष्ठ कहते हैं। यदि इस प्रकार गाय आदि का विनाश गायों की असावधानी के कारण होवे तो उस हानि को वे स्वयं पूरा करें।
  - (२) अध्यक्ष को चाहिए कि वह इन सभी बातों की पूरी जानकारी रखे।
- (३) यदि कोई ग्वाला गाय को मारे, या किसी से मरवावे; उसकी चोरी करे, या करवावे; तो उसे प्राणदण्ड दिया जाना चाहिए। जो गाय-भैंस सरकारी नहीं हैं उन पर राजकीय चिह्न कर उनके रूप को बदल देने वाले व्यक्ति को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय।
- (४) चोरों से चुराये गये अपने देश के पशुओं को जो व्यक्ति उनके वास्तविक स्वामियों को वापिस कर दे, मालिक से वह प्रति पशु के पीछे एक पण वसूल कर ले। चोरों से छुड़ाये गये परदेश के पशुओं का आधा हिस्सा मालिक का और आधा हिस्सा छुड़ाने वाले का होता है।
- (५) गोपालकों को चाहिए कि वे, बछड़ों, बीमार और बूढ़े पशुओं की उचित परिचर्या करें।
- (६) गोपालकों को चाहिए कि वे शिकारियों, बहेलियों, चोरों, हिंसकों और शत्रु की बाधाओं आदि से सावधान रह कर ऋतु के अनुसार सुरक्षित जंगलों में गायों को चरायें।
- (७) सर्प एवं हिंसक पशुओं को डराने के लिए, चरागाह में गाय की पहिचान के लिए और घबड़ाने वाले पशुओं की गर्दन में लोहे की घंटी बाँध देनी चाहिए।

- (१) समन्यूढतीर्थमकर्दमग्राहमृदकमवतारयेयुः पालयेयुश्च। स्तेन-न्यालसर्पग्राहगृहीतं न्याधिजरावसन्नं च आवेदयेयुरन्यथा रूपमूल्यं भजेरन्।
- (२) कारणमृतस्याङ्कचर्म गोमहिषस्य कर्णलक्षणमजाविकानां पुच्छ-मङ्कचर्म चाश्वखरोष्ट्राणां बालचर्मबस्तिपित्तस्नायुदन्तखुरश्वङ्गास्थीनि चाहरेयुः।
- (३) मांसमाममार्द्रं शुष्कं वा विक्रीणीयुः । उदिश्वत् श्ववराहेभ्यो दद्युः । कूचिकां सेनाभक्तार्थमाहरेयुः । किलाटो घाणिपण्याकक्लेदार्थः ।
  - (४) पशुविक्रेता पादिकं रूपं दद्यात्।
- (४) वर्षाशरद्धेमन्तानुभयतः कालं दुह्यः। शिशिरवसन्तग्रीष्मानेक-कालम्। द्वितीयकाले दोग्धुरङ्गुष्ठच्छेदो दण्डः।
  - (६) दोहनकालमितकामतस्तत्फलहानं दण्डः।
- (१) पशुओं को पानी पिलाने एवं नहलाने के लिए ऐसे स्थान में उतारना चाहिए, जहाँ चौरस घाट बने हों और दलदल एवं हिंसक जलचर जन्तु दोनों न हों; गोपालक पूरी सावधानी से उनकी रक्षा करता रहे। गोपालकों का कर्तव्य है कि वे चोर, व्याघ्र, साँप एवं नाक्व आदि से आक्रान्त और बीमारी तथा बुढ़ापे से मरे हुए पशुओं की सूचना अध्यक्ष को दें, अन्यथा मृतपशु के नुकसान का दायित्व उन पर समभा जायगा।
- (२) यदि भैंस मर गई हो तो उसका दगा हुआ चमड़ा; बकरी तथा भेड़ के चिह्नित कान; और घोड़ा, गधा एवं ऊँट की पूँछ लाकर ग्वाला, अध्यक्ष के सामने पेश करे; साथ ही वह मरे हुए पशु के बाल, चमड़ा, मूत्राशय, पित्ता, आँत, दाँत, खुर, सींग और हड़ी, इन सब चीजों का संग्रह करके रख ले।
- (३) गीले या सूखे मांस को बेच देना चाहिए। मठा को कुत्तों और सूअरों में वितरित कर देना चाहिए। काञ्जी को सैनिकों के लिए देनी चाहिए। फटे हुए दूध को गाय भैंसों की सानी में डाल देना चाहिए।
- (४) पशुओं का व्यापारी प्रत्येक पशु के पीछे, उसकी लागत का चतुर्थांश अध्यक्ष को दे।
- (५) ग्वालों को चाहिए कि वे सावन, भादों, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष और पौष महीनों में गाय-भैसों को दो समय दुहें। माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, और आषाढ़ में केवल सायंकाल ही दुहें।
- (६) इन छह महीनों में गाय-भैसों को दोनों समय दुहने वाले व्यक्ति का अंगूठा काट देना चाहिए। जो ग्वाला ठीक समय पर न दुहे, उसे उस दिन का वेतन न दिया जाय।

- (१) एतेन नस्यदम्ययुगिपङ्गनवर्तनकाला व्याख्याताः ।
- (२) क्षीरद्रोणे गर्वा घृतप्रस्थः। पञ्चभागाधिको महिषीणाम्। द्विभागाधिकोऽजावीनाम्। मन्थो वा सर्वेषां प्रमाणं, भूमितृणोदकविशे-षाद्धि क्षीरघृतवृद्धिर्भवति।
  - (३) यूथवृषं वृषेणावपातयतः पूर्वः साहसदण्डः, घातयत उत्तमः ।
- (४) वर्णावरोधेन दशतीरक्षाः। उपनिवेशदिग्विभागो गोप्रचाराद् बलान्वयतो वा गवां रक्षासामर्थ्याच्च। अजावीनां षाण्मासिकोमूर्णां ग्राह-येत्। तेनाश्वखरोष्ट्रवराहव्रजा व्याख्याता।
- (४) बलीवर्दानां नस्याश्वभद्रगतिवाहिनां यवसस्यार्धभारः, तृणस्य दिगुणं, तुला घाणिषण्याकस्य, दशाढकं कणकुण्डकस्य, पश्चपिलकं मुखल-वणं, तैलकुडुबो नस्यं, प्रस्थः पानम्। मांसतुला, दध्नश्चाढकं, यवद्रोणं, माषाणां वा पुलाकः। क्षीरद्रोणमर्धाढकं वा सुरायाः, स्नेहप्रस्थः क्षारदश-पलं श्रिङ्गिबेरपलं च प्रतिपानम्।
- (१) इसी प्रकार जो व्यक्ति ठीक समय पर बैलों को न नाथे, ठीक समय पर नये बैलों को बाण पर न लगाये, नौसिखिये तथा पूरे बैल को एक साथ जोते, और बैलों को ठीक समय पर न सिखाये, उन्हें भी उस दिन का वेतन नहीं देना चाहिए।
- (२) एक द्रोण गाय के दूध में एक प्रस्थ घी निकलता है। यदि एक द्रोण भैंस का दूध हो तो उसमें पाँच प्रस्थ घी निकलता है। बकरी और भेड़ के एक द्रोण दूध में दें घी निकलता है। किसी भी पशु के दही को मथकर ही उसमें निकलने वाले घी का ठीक परिमाण निर्धारित किया जा सकता है। भूमि, घास, पानी आदि की अधिक सुविधा के ऊपर ही दूध-घी की वृद्धि निर्भर है।
- (३) यदि कोई व्यक्ति गोष्ठ के साँड़ को किसी दूसरे साँड़ से लड़ाये तो उसको प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए, उसको मारे तब भी उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय।
- (४) एक रंग की दस गाएँ, इस प्रकार की दस वर्णों की सौ गाएँ करके किसी ग्वाले को रक्षा के लिए दे देनी चाहिएँ। गायों के रहने और चरने की नियमित व्यवस्था, उनकी तादात को एवं उनकी सुरक्षा को देखकर ही करनी चाहिए। बकरी और भेड़ की ऊन छह मास वाद उतार लेनी चाहिए। गाय, भैंसों के अनुसार ही घोड़े, गिधे, ऊँट और सूअरों की भी यथोचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
- (५) नथे हुए बैलों और घोड़ों के रथ पर जुते जाने वाले श्रेष्ठ बैलों को आधा भार (दस तुला) हरी घास, उससे दुगुनी भूसी, दस आढक सानी, पाँच पल नमक, एक कुडव तेल नाक में, एक प्रस्थ तेल पीने के लिये देना चाहिए, इसके अतिरिक्त

- (१) पादोनमश्वतरगोखराणां, द्विगुणं महिषोष्ट्राणां कर्मकरबलीवर्दा-नाम्। पायनार्थं च धेनूनाम्। कर्मकालतः फलतश्च विधानम्। सर्वेषां तृणोदकप्राकाम्यम् । इति गोमण्डलं व्याख्यातम् ।
  - (२) पञ्चर्षभं खराश्वानामजावीनां दशर्षभम् । शक्यं गोमहिषोष्ट्राणां यूथं कुर्याच्चतुर्व् षम् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे गोऽध्यक्षो नाम एकोनित्रशोऽध्यायः, आदित एकोनपञ्चाशः।

--: o :---

सौ पल माँस एक आढक दही, एक द्रोण जौ या उड़द, इन सब चीजों का साँदा बनाकर भी दिया चाहिए, एक द्रोण दूध या आधा आढक सुरा, एक प्रस्थ तेल या घी, दस पल गुड़ और एक पल सोठ, इन सबको एकत्र करके बैलों को देना चाहिए।

- (१) बैलों की इस खुराक का चतुर्थांश कम खुराक खच्चरों तथा गधों को, बैलों की दुगुनी खुराक भैसों, ऊँटों एवं खेतों में काम करने वाले बैलों को, दूध देने वाली गायों को, देनी चाहिए। काम करने वाले बैलों और दूध देने वाली गायों की खराक उनके कार्य एवं दूध के औसत के अनुसार ही दी जानी चाहिए। सभी पशुओं को उनकी इच्छानुसार भरपेट घास-पानी देना चाहिए। यहाँ तक गो आदि पशुओं की आहार-व्यवस्था बताई गई।
- (२) एक सौ गधही तथा घोड़ियों के भुण्ड पाँच घोड़े, सौ भेड़-बकरियों में दस बकरे, सौ-सौ गाय, भैस तथा ऊँटों के भुण्डों में चार-चार साँड, छोड़ने चाहिए।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में गोऽध्यक्ष नामक उन्तीसवाँ अध्याय समाप्त ।

--: o :---

अध्याय ३०

- (१) अश्वाध्यक्षः पण्यागारिकं ऋयोपागतमाहवलब्धमाजातं साहा-य्यागतं पणस्थितं यावत्कालिकं वाश्वपर्यग्रं कुलवयोवर्णचिह्नकर्मवर्गा-गमैलेंखयेत्।
  - (२) अप्रशस्तन्य ङ्गव्याधितांश्चावेदयेत् ।
  - (३) कोशकोष्ठागाराभ्यां च गृहीत्वा मासलाभमश्ववाहश्चिन्तयेत्।
- (४) अश्वविभवेनायतामश्वायामि द्वगुणिवस्तारां चतुर्द्वारोपावर्तन-मध्यां सप्रग्रीवां प्रद्वारासनफलकयुक्तां वानरमयूरपृषतनकुलचकोरशुकशा-रिकाभिराकीणां शालां निवेशयेत्।
- (४) अश्वायामचतुरश्रश्लक्ष्णंफलकास्तारं सखादनकोष्ठकं समूत्र-पुरीषोत्सर्गमेकैकशः प्राङ्मुखमुङ्मुखं वा स्थानं निवेशयेत्। शालावशेन वा दिग्विभागं कल्पयेत्। बडबावृषिकशोराणाम् एकान्तेषु।

### अश्वविभाग का अध्यक्ष

- (१) अश्वशाला के अध्यक्ष को चाहिए कि वह, भेंटस्वरूप प्राप्त, खरीदे हुए, युद्ध में मिले हुए, अपने यहाँ पैदा हुए, बदले में प्राप्त, रेहन रखे हुए और कुछ समय के लिए सहायतार्थ प्राप्त, इन सभी प्रकार के घोड़ों को उनकी नस्ल, उम्र, रंग, चिह्न, समूह, कर्म और कहाँ से वे मिले हैं, इन सभी बातों का विवरण अपने रजिस्टर में दर्ज करे।
- (२) बुरी नस्ल वाले, लंगड़े-लूले और बीमार घोड़ों को बदल देना चाहिए या उनका उचित इलाज करना चाहिए।
- (३) कोष और कोष्ठागार से एक महीने का पूरा खर्च लेकर साईस को चाहिए कि वह सावधानीपूर्वक घोड़ों की टहल-सेवा करे।
- (४) घोड़ों को रखने के लिये ऐसी घुड़साल बनवाई जाय, जो घोड़ों की संख्या के अनुसार लम्बी और घोड़ों की लम्बाई से दुगुनी चौड़ी हो, उसमें चार दरवाजे, काफी फैलाव, बड़ा बरामदा, दरवाजों के दोनों ओर चबूतरे हों और जो बन्दर, मोर, नेवला, चकोर, तोता तथा मैना आदि से घिरी हुई हो।
- (५) घोड़े की लम्बाई-चौड़ाई के अनुसार एक समतल चौकोर तस्ता बिछा होना चाहिए। इसके अतिरिक्त घास-भूसा खाने के लिए लकड़ी की नाँद, पेशाब

- (१) बडबायाः प्रजातायास्त्रिरात्रं घृतप्रस्थपानम् । अत अर्ध्वं सक्तु प्रस्थः स्नेहभैषज्यप्रतिपानं दशरात्रं, ततः पुलाको यवसमार्तवश्वाहारः।
- (२) दशरात्राद्रध्वं किशोरस्य घृतचतुर्भागः सक्तुकुडवः क्षीरप्रस्थ-श्चाहार आ षण्मासादिति । ततः परं मासोत्तरमर्धवृद्धिर्यवप्रस्थ आत्रि-वर्षाद्, द्रोण आ चतुर्वर्षादिति । अत ऊर्ध्वं चतुर्वर्षः पंचवर्षो वा कर्मण्यः पूर्णप्रमाणः ।
- (३) द्वात्रिंशदङ्गुलं मुखमुत्तमाश्वस्य, पञ्चमुखान्यायामः, विंशत्य-ङ्गुला जङ्घा, चतुर्जङ्घ उत्सेधः । त्र्यङ्गुलावरं मध्यमावरयाः । शताङ्गुलः परिणाहः । पञ्चभागावरं मध्यमानरयोः ।
  - (४) उत्तमाश्वस्य द्विद्रोणं शालिब्रोहियवप्रियङ्गूणामर्धशुष्कमर्धसिद्धं

तथा लीद रखने का उचित प्रबन्ध होना चाहिए, घुड़सालों के दरवाजे पूरब तथा उत्तर की ओर होने चाहिएँ, घोड़ों को बाँधने के लिए अलग-अलग खूँटे होने चाहिएँ। घुड़साल, या तो राजमहल के उत्तर-पूरव में होनी चाहिए; यदि ऐसा सम्भव न हो तो सुविधानुसार उचित दिशाओं की ओर उनके दरवाजे बना दिए जाँय। प्रसवा घोड़ियों, साँड़, घोडों और छह मास से तीन वर्ष तक के बछेड़ों को बाँधने के लिए अलग-अलग स्थान होने चाहिएँ।

- ( १ ) जब घोड़ी ब्याये तो उसे तीन दिन तक एक प्रस्थ घी पीने के लिए दिया जाना चाहिए। तदनन्तर दस दिन तक उसे एक प्रस्थ सत्तृ और चिकनाई में मिली दवा पीने के लिए दी जानी चाहिए। उसके बाद उसे अधपके जो का साँदा, घास और ऋतु के अनुसार आहार देना चाहिए।
- (२) नये पैदा हुए घोड़ों के बछड़े को दस दिन बाद एक कुडव सत्तू में चौथाई घी मिला कर देना चाहिए। छह महीने तक उसे एक प्रस्थ दूध प्रतिदिन दिया जाना चाहिए। तदनन्तर उसको जौ का एक प्रस्थ और उसमें उत्तरोत्तर प्रतिमास आधा प्रस्थ बढ़ाकर तीन वर्ष तक यही आहार देना चाहिए। उसके बाद पूरे एक वर्ष तक प्रतिदिन उसे एक द्रोण आहार मिलना चाहिए। तब जाकर चार या पाँच वर्ष में वह पूरी तरह काम लेने लायक होता है।
- (३) जिस घोड़े की खाब बत्तीस अंगुल, लम्बाई एक-सौ-साठ अंगुल, जंघा बीस अंगुल और ऊँचाई अस्सी अंगुल हो वह उत्तम होता है। उससे तीन अंगुल कम परिमाण का घोड़ा मध्यम और उससे भी तीन अंगुल कम परिमाण को घोड़ा अधम कोटि का समभना चाहिए। उत्तम घोड़े की मोटाई सौ अंगुल, मध्यम घोड़े की मोटाई अस्सी अंगुल और अधम घोड़े की मोटाई चौंसठ अंगुल होती है।
  - (४) उत्तम घोड़ों को साठी, चावल, गेहूँ, जौ, काकुन आदि में से कोई भी वो

वा मुद्गमाषाणां वा पुलाकः । स्नेहप्रस्थश्च । पञ्चपलं लवणस्य । मांसं पञ्चाशत्पिलकम् । रसस्याढकं द्विगुणं वा दध्नः पिण्डक्लेदनार्थम् । क्षार-पञ्चपिलकः सुरायाः प्रस्थः पयसो वा द्विगुणः प्रतिपानम् । दीर्घपथभार-क्लान्तानां च खादनार्थं स्नेहप्रस्थोऽनुवासनम् । कुडुबो नस्यकर्मणः । यव-सस्यार्धभारः, तृणस्य द्विगुणः, षडरित्परिक्षेपः पुञ्जीलग्रहो वा ।

- (१) पादावरमेतन्मध्यमावरयाः । उत्तमसमो रथ्यो वृषश्च मध्यमः । मध्यमसमश्चावरः पादहीनं वडवानां पारशमानां च । अतोऽर्धं किशोराणां च । इति विधायोगः ।
  - (२) विधापाचकमूत्रग्राहकचिकित्सकाः प्रतिस्वादभाजः ।
- (३) युद्धव्याधिजराकर्मक्षीणाः पिण्डगोचरिकाः स्युः। असमरप्रयो-ज्याः पौरजानपदानामर्थेन वृषा बडबास्वायोज्याः।

द्रोण धान्य अधपका या अधसूला, खूराक में देना चाहिए; अथवा इतना ही मूँग या उड़द का साँदा बनाकर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक प्रस्थ घी या तेल; पाँच पल नमक पचास पल मांस एक आढक शोरवा या दो आढ़क दही में भीगी हुई सानी, पाँच पल गुड़ के साथ एक प्रस्थ शराब अथवा दो प्रस्थ दूध, प्रतिदिन तीसरे पहर पीने के लिये दिया जाना चाहिए। लम्बा सफर और अधिक बोक्ता उठाने के कारण थके हुये घोड़ों को एक प्रस्थ घी या तेल और साथ ही उतने ही परिमाण की थकावट को दूर करने वाली दवाइयों का मिश्रण (अनुवासन) पिलाना चाहिए। एक कुडव घी या तेल उसके नाक में छोड़ना चाहिए, खाने के लिये उसको दस तुला भूसा, बीस तुला हरी घास या जई आदि देना चाहिए।

- (१) उत्तम घोड़े की उक्त खूराक का चौथाई हिस्सा कम मध्यम घोड़े की और उसमें से भी चौथाई हिस्सा कम अधम घोड़े की खूराक है। जो मध्यम घोड़ा रथ में जोता जाय तथा जो साँड घोड़ी पर छोड़ा गया हो उनको भी उत्तम घोड़े का आहार देना चाहिये। इसी प्रकार जो अधम घोड़े रथ में जोते जाँय या साँड छोड़े जाँय उनको मध्यम घोड़े का आहार देना चाहिए। इस आहार से चौथा हिस्सा कम घोड़ी और खच्चरों का आहार है। उसका आधा आहार बछड़ों को देना चाहिए। यही घोड़ों के आहार का विधान है।
- (२) घोड़ों की परिचर्या करने वाले साईसों और उनकी चिकित्सा करने वाले वैद्यों को भी घोड़े के आहार में से कुछ हिस्सा दिया जाना चाहिए।
- (३) जो घोड़े युद्ध के कारण, बीमारी, बुढ़ापे और भार ढोने के कारण, अशक्त तथा बेकार हो चुके हैं, उन्हें उतना ही आहार दिया जाय कि वे भूखे न मर सकें। जो घोड़े हृष्ट-पुष्ट होकर भी युद्धोपयोगी न हों, उन्हें नगर तथा जनपद के निवासियों की घोड़ियों में नस्ल पैदा करने के लिए साँड़ बना दिया जाय।

- (१) प्रयोग्यानामुत्तमाः काम्बोजकसैन्धवारट्टजवानायुजाः। मध्यमा बाह्लीकपापेयकसौवीरकतैतलाः। शेषाः प्रत्यवराः।
- (२) तेषां तीक्ष्णभद्रमन्दवशेन सान्नाह्यमौपवाह्यकं वा कर्म प्रयोज-येत्। चतुरस्रं कर्माश्वस्य सान्नाह्यम्।
  - (३) वल्गनो नीर्चंर्गतो लंघनो धोरणो नारोष्ट्रश्चौपवाह्याः।
- (४) तत्रौपवेणुको वर्धमानको यमक आलोढप्लुतः ( पृथ ? पूर्व )-गस्त्रिकचाली च वल्गनः ।
- (४) स एव शिरःकर्णविशुद्धो नीचैर्गतः, षोडशमार्गो वा । प्रकीर्णकः प्रकीर्णोत्तरो निषण्णः पार्श्वानुवृत्त ऊमिमार्गः शरभकीडितः शरभप्लुतः
- (१) चाल एवं कबायद में प्रवीण युद्धयोग्य घोड़ों में काबुल, सिंध, आरट्ट और अरब देशों के घोड़े उत्तम श्रेणी के हैं। व्यास, सतलज के मध्यवर्ती प्रदेश (बाह्लीक), पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त (पापेयक), राजस्थान और तितल देशों में उत्पन्न घोड़े मध्यम कोटि के होते हैं। इनके अतिरिक्त सभी घोड़े अधम कोटि में आते हैं।
- (२) तेज, मध्यम और मन्द गित के अनुसार ही घोड़ों को युद्धकार्यों और साधारण सवारी आदि कार्यों में प्रयुक्त करना चाहिये। विशेषज्ञों द्वारा युद्ध-सम्बन्धी हर प्रकार की चालों की शिक्षा दिलाना ही घोड़े का सन्नाह्य कर्म कहलाता है।
- (३) सवारी या खेलों में प्रयुक्त किए जाने वाले घोड़ों की चाल के पाँच भेद हैं: १. वल्गन, २. नीचैर्गत, ३. लंघन, ४. धोरण और ५. नारोष्ट्र।
- (४) मण्डलाकार चक्कर लगाने को बल्गन कहते हैं। वह छह प्रकार का होता है: 9. औपवेणुक (एक हाथ के गोल घेरे में घूमना), २. वर्धमानक (उतने ही घेरे में कई बार घूमना), ३. यमक (बराबर के दो घेरों में एक साथ घूमना), ४. आलीढण्लुत (एक पैर को समेट कर और दूसरे पैर को फैलाकर छलांग मारना और तत्काल ही घूम जाना) ५. पूर्वंग (शरीर के अगले हिस्से के सहारे घूमना) और (६) त्रिकचाली (पुट्टी और पिछली दो टाँगों के सहारे घूमना)।
- (५) शिर और कान में किसी प्रकार की कंपन पैदा किए बिना ही गोल घेरे में चक्कर लगाना ही नीचैर्गत कहलाता है; उसके सोलह प्रकार हैं: १. प्रकीर्णक (सभी चालें एक साथ मिली हुई होना), २. प्रकीर्णोत्तर (सभी चालें एक साथ मिली हुई होने पर भी एक चाल का मुस्य होना), ३. निषण्ण (पीठ पर कंपन किये बिना ही किसी विशेष चाल को निकालना), ४. पार्श्वानुवृत्त (एक ही ओर तिरखी चाल चलना) ५. उमिमार्ग (लहरों जैसी ऊँची-नीची चाल चलना), ६. शरभक्रीडित (तरुण हाथी की तरह क्रीडा करते हुए चलना), ७. शरभप्लुत (तरुण हाथी की तरह क्रीडा करते हुए चलना), ६. वाह्यानु-

त्रितालो बाह्यानुवृत्तः पञ्चपाणिः सिंहायतः स्वाधूतः क्लिष्टः शिलङ्गितो बृंहितः पुष्पाभिकोर्णश्चेति नीचैर्गतमार्गाः ।

- (१) कपिप्लुतो भेकप्लुत एणप्लुत एकपादप्लुतः कोकिलसञ्चार्यु-रस्यो बकचारी च लङ्घानः।
- (२) काङ्को वारिकाङ्क्षो मायूरोऽर्धमायूरो नाकुलोऽधनाकुलो वारा-होऽर्धवाराहश्चेति धोरणः।
  - (३) संज्ञाप्रतिकारो नारोष्ट्र इति ।
- (४) षण्णव द्वादशेति योजनान्यध्वा रथ्यानाम्। पञ्च योजनान्यध्वाधिरमानि दशेति पृष्ठबाह्यानामश्वानामध्वा।
- वृत्त (दायें-वायें घेरा बनाकर चलना), १०. पंचपाणि (पहिले तीन पैरों को एक साथ रखकर फिर एक पैर को दो बार रख कर चलना), ११. सिंहायत (शेर के समान लम्बी चाल भरना), १२. स्वाध्त (लम्बी कूद भरना), १२. क्लिष्ट (बिना सवार के ही चलना), १४. शिंलगित (शरीर के अगले हिस्से को भुका कर चलना), १४. बृंहित (शरीर के अगले हिस्से को ऊँचा करके चलना) और १६. पुष्पाभिकीर्ण (टेढ़ी-मेढ़ी चाल चलना)।
- (१) कूद कर चलने वाली चाल का नाम लंघन है; उसके सात प्रकार हैं: १. किपण्लुत (बन्दर की तरह कूद कर चलना), २. भेकण्लुत (मेढक की तरह उछल कर चलना), ३. एणण्लुत (हिरण की तरह छलांग मारकर चलना), ४. एकपादप्लुत (तीन पैरों को समेट कर एक पैर से ही छलांग मार कर चलना), ४. कोकिलसंचारी (कोयल की तरह फुदक कर चलना), ६. उरस्य (पैरों को समेट कर छाती के बल कूदकर चलना) और ७. बकचारी (बगुले की तरह बीच में धीरे-धीरे चलकर सहसा एक साथ कूदकर चलना)।
- (२) धीरे-धीरे चलकर सहसा सरपट चाल से चलना धीरण गति कहलाती है; उसके आठ प्रकार हैं: १. कांक (बगुले की चाल चलना), २. वारिकांक्ष (बत्तल की चाल चलना), ३. मायूर (मोर की चाल चलना), ४. अर्धमायूर (आधी चाल मोर की चलना), ५. नाकुल (नेवले की चाल चलना), ६. अर्धनाकुल (आधी चाल नेवले की चलना), ७. वराह (सुअर की चाल चलना) और ६. अर्धवराह (आधी चाल सुअर की चलना)।
  - (३) सिखाये हुये इशारों पर चलना नारोष्ट्र चाल कहलाती है।
- (४) रथ में जोते जाने योग्य अधम घोड़ों को छह योजन, मध्यम घोड़ों को नो योजन और उत्तम घोड़ों को बारह योजन चलाये जाने के बाद विश्राम देना चाहिये; अधम, मध्यम और उत्तम किस्म के भार ढोने वाले घोड़ों को इसी क्रम से पाँच, साढ़े सात और दस योजन चलाने के बाद विश्राम देना चाहिए।

- (१) विक्रमो भद्राश्वासो भारवाह्य इति मार्गाः।
- (२) विक्रमो विल्गतमुपकण्ठमुपजवो जवश्च धाराः।
- (३) तेषां बन्धनोपकरणं योग्याचार्याः प्रतिदिशेयुः। साङग्रामिकं रथाश्वालङ्कारं च सूताः। अश्वानां चिकित्सकाः शरीरह्रासवृद्धिप्रतीकार-मृतुविभक्तं चाहारम्।
- (४) सूत्रग्राहकाश्वबन्धकयावसिकविधापाचकस्थानपालकेशकारजाङ्ग-लीविदश्च स्वकर्मभिरश्वानाराधयेयुः ।
- (४) कर्मातिक्रमे चैषां दिवसवेतनच्छेदनं कुर्यात्। नीराजनोपरुद्धं वाहयतिश्चिकित्सकोपरुद्धं वा द्वादशपणो दण्डः।
- (६) क्रियाभैषज्यसङ्गेन व्याधिवृद्धौ प्रतीकारद्विगुणो दण्डः। तदपरा-धेन वैलोम्ये पत्रमूल्यं दण्डः।
- (१) उक्त तीनों कोटि के घोड़ों की गति तीन प्रकार की होती है, यथा; १. मन्दगति, २. मध्यगति और ३. तीव्रगति ।
- (२) मन्दर्गति से चलना, मध्यम गित से चलना, तीव्र गित से चलना, चौकन्ना होकर चलना, कूद-फाँदकर चलना, दायें-बायें होकर चलना, तेज-तेज चलना, इन सब तरह की चालों का नाम धारा है; धारा अर्थात् ढंग या क्रम।
- (३) घोड़ों के विभिन्न अवयवों को किस प्रकार के आभूषणों से सजाना चाहिए, इसकी विधि, योग्य आचार्य बतलायें। युद्धोपयोगी घोड़ों और रथों को सजाने की सारी क्रिया का निर्देश सारथी करे। ऋतु के अनुसार घोड़ों का क्या-क्या आहार होना चाहिये एवं उनके मोटा होने या तंग होने का तरीका क्या है, इसका निर्देश अश्व-चिकित्सक करें।
- (४) लगाम पहिना कर घोड़ों को टहलाने वाला नौकर, लगाम तथा जीन आदि चढ़ाने वाला कर्मचारी, घास खिलाने वाला नौकर, उनके लिये उड़द भूषा एवं चावल पकाने वाला रसोइया, घुड़साल की सफाई करने वाला व्यक्ति, घोड़ों के बाल तथा खुरें ठीक करने वाला नौकर और अश्वचिकित्सक; ये सभी नौकर-चाकर अपने-अपने कार्यों को नियत समय पर पूरा करते हुए घोड़ों की यथोचित परिचर्या करें।
- (५) इनमें से जो भी कर्मचारी अपने कार्य को उचित रीति से न करे उसका उस दिन का वेतन काट लेना चाहिए। कुशल-क्षेम एवं बल-वृद्धि के लिए और चिकित्सा के लिए रोके गये घोड़ों को काम पर लगाने वाले व्यक्ति से बारह पण दण्डरूप में वसूल किए जाँय।
- (६) घोड़ों की यथासमय चिकित्सा न करने के कारण यदि उनकी बीमारी बढ़ जाय तो इलाज में जितना व्यय हो, उसका दुगुना दण्ड अश्वशाला के अध्यक्ष

- (१) तेन गोमण्डलं खरोष्ट्रमहिषमजाविकं च व्याख्यातम्।
- द्विरह्नः स्नानमश्वानां गन्धमाल्यं च दापयेत्। (२) कृष्णसन्धिषु भूतेज्याः शुक्लेषु स्वस्तिवाचनम् ॥
- कारयेन्नवमेऽहनि नीराजनामाश्वयुजे (३) यात्रादाववसाने वा व्याधौ वा शान्तिके रतः ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणेऽश्वाध्यक्षो नाम त्रिशोऽध्यायः, आदितः पञ्चाशः।

-: o :--

पर करना चाहिए। यदि चिकित्सा और दवाई के दोष के कारण घोड़ा मर जाय तो जितनी कीमत का घोड़ा हो उतना दण्ड अश्वशाला के अध्यक्ष पर किया जाय।

- ( १ ) घोड़ों की परिचर्या और चिकित्सा के लिए ऊपर जो नियम बताये गये हैं, गाय, बैल, गधा, ऊँट, भैंस और भेड़-बकरियों को परिचर्या चिकित्सा के सम्बन्ध में भी वही नियम समभने चाहिए; इनके सम्बन्ध में भी वही दण्ड-व्यवस्था है।
- (२) शरद और ग्रीष्म, दोनों ऋतुओं में घोड़ों को दो-दो बार नहलाना चाहिये। गन्ध और मालाएँ उन्हें प्रतिदिन दी जानी चाहिए। अमावस्था को घोड़ों के निमित्त भूतों को बलि देनी चाहिए। और पूर्णमासी को उनके कुशल-क्षेम के लिये स्वस्तिवाचन पढ़ा जाना चाहिए।
- (३) आश्विन मास की नवमी को घोड़ों के स्वस्थ-नीरोग रहने के लिये नीरा-जना संस्कार करना चाहिए। यात्रा के आगे और यात्रा की समाप्ति पर और घोड़ों में कोई संक्रामक रोग फैलने पर भी नीराजना संस्कार करना चाहिए।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में अश्वाध्यक्ष नामक तीसवां अध्याय समाप्त ।

अध्याय ३१

- (१) हस्त्यध्यक्षो हस्तिवनरक्षां दम्यकर्मक्षान्तानां हस्तिहस्तिनीकल-भानां शालास्थानशय्याकर्मविधायवसप्रमाणं कर्मस्वायोगं बन्धनोपकरणं साङ्ग्रामिकमलङ्कारं चिकित्सकानीकस्थोपस्थायुकवर्गं चानुतिष्ठेत्।
- (२) हस्त्यायामद्विगुणोत्सेधविष्कम्भायामां हस्तिनीस्थानाधिकां सप्रग्रीवां कुमारीसङ्ग्रहां प्राङ्मुखीमुदङ्मुखीं वा शालां निवेशयेत्।
- (३) हस्त्यायामचतुरश्रश्लेष्णालानस्तम्भफलकान्तरकं मूत्रपुरीषो-त्सर्गस्थानं निवेशयेत् । स्थानसमशय्यामर्धापाश्रयां दुर्गे सान्नाह्यौपवाह्यानां बहिर्दम्यव्यालानाम् ।

### गजशाला का अध्यक्ष

- (१) गजशाला के अध्यक्ष को चाहिए कि वह हाथियों के जंगल की रक्षा करे; सिखाये जाने योग्य हाथी-हथिनी और उनके बच्चों के लिए वह गजशाला, बाँधने, उठने-बैठने के यथोचित स्थान बनवाये; वही युद्ध-सम्बन्धी कार्य, पका हुआ भोजन और हरी घास-भूसा आदि के तौल का निर्णय करे; हाथियों को हर तरह की चाल चलना सिखाये; हाथियों के अम्बारी, अंकुश आदि साजों और युद्धसम्बन्धी आभूषणों का प्रबन्ध करे; हाथियों के चिकित्सक और उनकी सेवा-टहल करने वाले कर्मचारियों पर भी अध्यक्ष नजर रखे।
- (२) हाथी के लिए उसकी लम्बाई से दुगुनी ऊँची, दुगुनी चौड़ी और दुगुनी लम्बी गजशाला बनवानी चाहिए, हथिनी के रहने की गजशाला उससे छह हाथ अधिक लम्बी होनी चाहिए, गजशाला के आगे बरामदा, उसमें बाँधने के लिये तराजू के आकार के खूँटे (कुमारी) और उसके दरवाजे पूर्व या उत्तर की और होने चाहिए।
- (३) हाथी की लम्बाई जितना, चौकोर, चिकना एक खूंटा वहाँ गाड़ा जाय, खूंटा एक तक्ष्ते के बीच में लगाकर गाड़ा जाय, जिससे ऊपर की जमीन ढकी रहें और खूंटे को उखाड़ा न जा सके; पाखाना और पेशाब के लिए पीछे की ओर ढलवाँ स्थान बनवाना चाहिए। हाथी के सोने-बैठने के लिए एक चबूतरा-सा बनवाया जाय, जिसकी ऊँचाई साढ़े चार हाथ होनी चाहिए। युद्ध तथा सवारी के उपयोगी हाथियों की शय्या किले के भीतर ही बनवाई जाय, जो हाथी अभी सिखवा या बनेंले हों उन्हें किले के बाहर ही रखना चाहिए।

- (१) प्रथमसप्तमावष्टमभागावह्नः स्नानकालौ, तदनन्तरं विधायाः । पूर्वाह्मे व्यायामकालः, पश्चादह्नः प्रतिपानकालः । रात्रिभागौ द्वौ स्वप्न-कालौ, त्रिभागः संवेशनोत्थानिकः ।
  - (२) ग्रीष्मे ग्रहणकालः । विशतिवर्षो ग्राह्यः ।
- (३) विक्को मूढो मत्कुणो व्याधितो गिभणी धेनुका हस्तिनी चाप्राह्याः।
- (४) सप्तारित्नरुत्सेधो नवायामो दशपरिणाहः। प्रमाणतश्चत्वा-रिशद्वर्षो भवत्युत्तमः। त्रिंशद्वर्षो मध्यमः। पंचविंशतिवर्षोऽवरः।
  - (४) तयोः पादावरो विधाविधिः।
- (६) अरत्नौ तण्डुलद्रोणः । अर्धाढकं तैलस्य । सींपषस्त्रयः प्रस्थाः । दशपलं लवणस्य । मांसं पञ्चाशत्पिलकम् । रसस्याढकं द्विगुणं वा दध्नः पिण्डक्लेदनार्थम् । क्षारं दशपिलकम् । मद्यस्य आढकं द्विगुणं वा पयसः प्रति-पानम् गात्रावसेकस्तैलप्रस्थः शिरसोऽष्टभागः प्रादोपिकश्च । यवसस्य द्वौ भारौ सपादौ शष्पस्य शुष्कस्यार्धतृतीयो भारः । कडङ्गारस्यानियमः ।
- (१) एक दिन के, बराबर आठ भागों में पहिला तथा सातवाँ भाग हाथी के स्नान करने के लिये होना चाहिए। स्नान के बाद (अर्थात् दूसरे और आठवें भाग में) उन्हें पका खाना खिलाना चाहिए, दोपहर से पहिले उन्हें कवायद सिखानी चाहिए, दोपहर के बाद पीने के लिये देना चाहिए। रात के बराबर तीन भागों में से दो भाग सोने के लिए और एक भाग उठने-बैठने के लिए होना चाहिए।
- (२) गर्मी के मौसम में ही हाथियों को पकड़ना चाहिए। बीस वर्ष या उससे अधिक आयु का हाथी पकड़ने योग्य है।
- (३) दूध पीने वाला हाथी (विक्क), हथिनी के समान दातों वाला (मूढ), जिसके दाँत न निकले हों (मत्कुण) बीमार हाथी और गिभणी तथा दूध चुराने वाली हथिनी को न पकड़ना चाहिये।
- (४) सात हाथ ऊँचा, नौ हाथ लम्बा और दस हाथ मोटा, चालीस वर्ष उम्र वाला हाथी सर्वोत्तम समक्ता जाता है। तीस वर्ष का मध्यम; और पच्चीस वर्ष का अधम माना गया है।
- (५) उत्तम हाथी को जितना आहार दिया जाय उससे चौथाई हिस्सा कम मध्यम को और उससे भी चौथाई हिस्सा कम अधम को दिया जाना चाहिए।
- (६) सात हाथ ऊँचे उत्तम हाथी को एक द्रोण चावल, आधा आढक तेल, तीन प्रस्थ घी, दस पल नमक, पचास पल मांस, एक आढक शोरवा या दो आढक दही में सना हुआ दाना दस पल गुड़, दोपहर के बाद पीने के लिए एक आढक शराब या उससे दुगुना दूध, शरीर के मलने के लिए एक प्रस्थ तेल, शिर में लगाने के लिए आधा कुडब तेल, इतना ही तेल रात को लगाने के लिए, चालीस तुला तृण, पचास

- (१) सप्तारत्निना तुल्यभोजनोऽष्टारत्निरत्यरालः।
- (२) यथाहस्तमवशेषः षडरितः पञ्चारितश्च।
- (३) क्षीरयावसिको विक्कः क्रीडार्थं ग्राह्यः।
- (४) सञ्जातलोहिता प्रतिच्छन्ना संलिप्तपक्षा समकक्ष्या व्यतिकीर्ण-मांसा समतल्पतला जातद्रोणिकेति शोभाः।
  - (४) शोभावशेन व्यायामं भद्रं मन्दं च कारयेत्। मृगसङ्कीर्णलङ्गं च कर्मस्वृतुवशेन वा॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे हस्त्यध्यक्षो नामैकत्रिशोऽध्यायः,

आदित एकञ्चाशः।

--: o :--

तुला हरी घास, साठ तुला रूखी घास और भूसा तथा पत्तियाँ जितना खा सके, खिलाना चाहिए।

- (१) आठ हाथ ऊँचे अत्यराल नामक हाथी को सात हाथ ऊँचे उत्तम हाथी के ही बराबर खाना दिया जाय।
- (२) छह हाथ ऊँचे हाथी मध्यम कोटि के हैं; उनका आहार उत्तम हाथी के आहार से चौथाई हिस्सा कम होना चाहिए; इसी प्रकार पाँच हाथ ऊँचे अधम श्रेणी के हाथियों के आहार मध्यम हाथियों के आहार से चौथाई हिस्सा कम होना चाहिए।
- (३) दूध पीने वाले बच्चों को केवल क्रीडाकौतुक के लिए पकड़ा जाय और दूध, हरी घास या जई आदि के छोटे-छोटे ग्रास देकर उनका पालन-पोषण किया जाय।
- (४) अवस्थानुसार हाथियों की सात प्रकार की शोभा मानी गई है; १. जब हाथियों के शरीर में केवल हड्डी, चमड़ा ही रह जाय; फिर धीरे-धीरे खूब संचरने लगे, इस शोभा को संजातलोहिता कहते हैं; २. जब मांस बढ़ने लगे, उस अवस्था की शोभा को प्रतिच्छन्ना कहते हैं; ३. जब दोनों ओर मांस भरने लगे, उस अवस्था को संलिप्तपक्षा कहते हैं; ४. जब सारे अवयवों में मांस भरने लगे, उस समय की शोभा को समकक्ष्या कहते हैं; ४. जब शरीर पर कहीं ऊँचा कहीं नीचा मांस दिखाई दे, उस शोभा को व्यतिकीर्णमांसा कहते हैं; ६. जब रीढ़ की हड्डी के वराबर मांस चढ़ जाय, उस अवस्था की शोभा को समतल्पतला कहते हैं; और ७. जब मांस रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ जाय, उस शोभा का नाम जातिद्रोणिका है।
- ( ५) इस प्रकार अवस्थाओं को ध्यान में रखकर हाथियों को कवायद सिखायी जाय। जिन हाथियों में उत्तम, मध्यम आदि सांकर्य लक्षण प्रकट हों, उनको युद्ध-सम्बन्धी कार्यों में लगाना चाहिए; अथवा ऋतुओं के अनुसार ही उन्हें युद्ध आदि कार्यों में लगाया जाय।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में एकतीसवाँ अध्याय समाप्त ।

#### अध्याय ३२

- (१) कर्मस्कन्धाः चत्वारः—दम्यः सान्नाह्य औपवाह्यो व्यालश्च ।
- (२) तत्र दम्यः पञ्चविधः—स्कन्धगतः स्तम्भगतो वारिगतोऽवपात-गतो यूथगतश्चेति । तस्योपचारो विक्ककर्म ।
- (३) सान्नाह्यः सप्तिक्रयापथः—उपस्थानं संवर्तनं संयानं वधावधो हस्तियुद्धं नागरायणं साङग्रामिकं च। तस्योपविचारः कक्ष्याकर्म ग्रैवेयकर्म यूथकर्म च।

### हाथियों की श्रेणियाँ तथा उनके कार्य

- (१) कार्य-भेद से हाथियों की चार श्रेणियाँ होती हैं: १. दम्य (शिक्षा देने योग्य), २. सान्नाह्य (युद्ध के योग्य), ३. औपवाह्य (सवारी के योग्य) और ४. व्याल (घातक वृत्तिवाला)।
- (२) उनमें दम्य हाथी पाँच प्रकार का होता है: १. स्कंधगत (जो सूंड़ का सहारा देकर सवार को अपने ऊपर बैठा ले), २. स्तम्भगत (जो हाथी खूंटे पर बँधा रह सके), ३. वारिगत (हाथियों की फँसाने वाली भूमि पर आ जाने वाला), ४. अवपातगत (हाथियों को फँसाने के लिए जंगलों में बनाये गये घास-फूँस के गढों में आये हुये) और ५. यूथगत (जो हथिनियों के साथ विहार करने के व्यसनी हों)। दम्य हाथी की परिचर्या हाथी के बच्चे के समान करनी चाहिए।
- (३) सान्नाह्य हाथी कार्य-भेद से सात प्रकार के होते हैं: १. उपस्थान (आगे-पीछे के अङ्गों को ऊँचा-नीचा, छोटा-बड़ा करने वाला तथा रस्सी, बाँस, ध्वजा आदि को लाँघने वाला ), २. संवर्त्तन (सो जाने, बैठ जाने तथा कूदने-फाँदने वाला ), ३. संयान (सीधी-बिरछी, गोलाकार चालों को समभने वाला ), ४. वधावध (सूंड, दाँत आदि से प्रहार करने या पकड़ देने वाला ), ५. हस्तियुद्ध (हर प्रकार के हाथियों से लड़ने वाला ), ६. नगरायण (नगर आदि को नष्ट करने वाला ) और ७. सांग्रामिक (खुले आम युद्ध करने वाला )। सान्नाह्य हाथी को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिये कि वह रस्सी बाँधने, गले में फन्दा डालने और भुण्ड के अनुकूल कार्य करने में चतुर हो जाय।

- (१) औपवाह्योऽष्टविधः—आचरणः, कुञ्जरौपवाह्यः, धोरणः, आधानगतिकः, यष्टचुपवाह्यः, तोत्रोपवाह्यः, शुद्धोपवाह्यः, मार्गायु-कश्चेति । तस्योपविचारः-शारदकर्म हीनकर्म नारोष्ट्रकर्म च।
- (२) व्याल एकिक्यापथः । तस्योपिवचार आयम्यैकरक्षः कर्मशिङ्कि-तोऽवरुद्धो विषमः प्रभिन्नः प्रभिन्नविनिश्चयः मदहेतुविनिश्चयश्च।
  - (३) क्रियाविपन्नो व्यालः । शुद्धः सुव्रतो विषमः सर्वदोषप्रदुष्टश्च ।
- (४) तेषां बन्धनोपकरणमनीकस्थप्रमाणम् । आलानग्रैवेयकक्ष्यापा-रायणपरिक्षेपोत्तरादिकं बन्धनम् । अंकुशवेणुयन्त्रादिकमुपकरणम् । वैज-
- (१) औपवाह्य हाथी आठ प्रकार के होते हैं: १. आचरण (उठने, बैठने, भुकने, मुड़ने आदि अनेक प्रकार की गतियों को जानने वाला ), २ कुंजरीपवाह्य (दूसरे हाथियों के साथ चाल चलने वाला), ३. धोरण (एक ही ओर से अनेक प्रकार को चाल दिखाने वाला ), ४. आधानगतिक ( अनेक प्रकार की चाल चलने वाला ), ५. यष्ट्यपवाह्य (ताड़ने पर भी कार्य न करने वाला ), ६. तोत्रोपवाह्य (बरछी मारने पर भी कार्य न करने वाला), ७. शुद्धोपवाह्य (बिना तो है, पैर के इशारे से ही कार्य करने वाला ) और ८. मार्गायुक (शिकार सम्बन्धी कार्यों में निपुण )। उनको शिक्षा देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जो हाथी अधिक मोटे हों उन्हें दुबला बनाया जाय, जो स्वस्थ हों उनकी रक्षा की जाय, जो मेहनत न करता हो उससे मेहनत करवाई जाय, इसी प्रकार प्रत्येक हाथी को हर प्रकार के इशारों की शिक्षा दी जानी चाहिए।
- (२) घातक (व्याल) हाथी से कार्य लेने का एक ही मार्ग है कि उसको बाँध कर रखा जाय या डण्डे के जोर पर उसे काबू में रखा जाय। उसके उपद्रवों से सावधान रहा जाय । उसके उपद्रव हैं : कवायद के समय बिगड़ जाना, कार्य की लापरवाही कर देना, मनमानी करना, उन्मत्त हो जाना, मद तथा आहार के लिए बेचैन हो जाना, और जिसके बिगड़ने का कारण पता ही न लगे।
- (३) कार्य बिगाड़ देने वाले दुष्ट हाथी को व्याल कहते हैं। उसके चार भेद हैं: १. शुद्ध ( जो केवल मारने वाला हो ), २. सुव्रत ( जो ठीक से न चलता हो ), ३. विषम ( जो मारता भी हो और ठीक तरह से चलता भी न हो ) और ४. सर्वदोषप्रदृष्ट ( जिसमें सभी बुराइयाँ हों )।
- (४) हाथियों पर कसी जाने वाली सारी सामग्री की व्यवस्था, चतुर हस्ति-शिक्षकों की राय से करनी चाहिए। हाथियों पर कसने के लिए खूँटा (आलान), गले की जंजीर (ग्रैवेयक ), काँख में बाँधने को रस्सी (कक्ष्या ), चढ़ते समय सहारा देने वाली रस्सी (परायण), हाथीं के पैर में बाँधने की जंजीर (परिक्षेप) और

यन्तीक्षुरप्रमालास्तरणकुथादिकं भूषणम् । वर्मतोमरशरावापयन्त्रादिकः सांग्रामिकालङ्कारः।

- (१) चिकित्सकानीकस्थारोहकाधोरणहस्तिपकौचारिक विधापाचक-यावसिकपादपाशिककुटीरक्षकौपशायिकादिरौपस्थायिकवर्गः।
- (२) चिकित्सककुटीरक्षविधापाचकाः प्रस्थौदनं स्नेहप्रसृति क्षार-लवणयोश्च द्विपलिकं हरेयुः । दशपलं मांसस्यान्यत्र चिकित्सकेभ्यः ।
  - (३) पथिव्याधिकर्ममदजराभितप्तानां चिकित्सकाः प्रतिकुर्युः ।
- (४) स्थानस्याशुद्धिर्यवसस्याग्रहणं स्थले शायनमभागे घातः परा-रोहणमकाले यानमभूमावतीर्थेऽवतारणं तरुषण्ड इत्यत्ययस्थानानि । तमेषां भक्तवेतनादाददीत ।

उसके गले में बाँधने की रस्सी (उत्तर)। अंकुण, बांस का डंडा और अम्बारी (यन्त्र) आदि उसके लिए अन्य उपकरण हैं। इसके अतिरिक्त वैजयन्ती (हाथी के ऊपर लगाये जाने वाली पताका), क्षुरप्रमाला (उसको पहनाने की माला), आस्त-रण (अंबारी के नीचे का गद्दा) और कुथ (भूला), यह सामग्री हाथियों को सजाने के लिए है। हाथियों के संग्राम-संबन्धी अलङ्करण हैं: कवच, तोमर, तूणीर और भिन्न-भिन्न प्रकार के हथियार।

- (१) गजवैद्य, गजशिक्षक, गजारोही, गजसंबन्धी शास्त्रोक्त विधियों का ज्ञाता, गजरक्षक, नहलाने-धुलाने वाला, खाना बनाने वाला, चारा देने वाला, बाँधने वाला, गजशाला का रक्षक और हाथी के सोने की जगह का प्रबन्ध करने वाला; ये सब हाथी की परिचर्या करने वाले कर्मचारी हैं।
- (२) गजर्वेद्य, गजशाला का रक्षक और हाथियों का रसोइया, ये तीनों हाथी के आहार में से एक प्रस्थ अन्न, आधी अञ्जली तेल या घी तथा दो पल गुड़ एवं नमक ले लिया करें। गजर्वेद्य को छोड़ कर बाकी दोनों सेवक दस-दस पल मांस भी ले लें।
- (३) रास्ता चलने से, बीमारी के कारण, अधिक कार्य करने से, मद के कारण तथा बुढ़ापे की वजह से हाथियों को कोई भी कष्ट हो जाय तो गजवैद्य सावधानी से उनकी चिकित्सा करें।
- (४) हाथी के स्थान की सफाई न करना, उसे खाना न देना, उसको खाली जगह सुला देना, उसके नाजुक स्थानों पर चोट मारना, किसी अनिधकारी व्यक्ति को उस पर चढ़ाना, वेसमय हाथी को चलाना, बिना घाट के ही उतार देना, घने पेड़ों के बीच हाथी को ले जाना; हाथियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को दण्डित किया जाना चाहिए। यह दण्ड उनके भत्ते और वेतन में से काट लिया जाय।

- (१) तिस्रो नीराजनाः कार्याश्चातुर्मास्यृतुसन्धिषु। भूतानां कृष्णसन्धीज्याः सेनान्यः शुक्लसन्धिषु ॥
- दन्तमूलपरीणाहद्विगुणं प्रोज्झच कल्पयेत्। अब्दे द्वचर्धे नदीजानां पञ्चाब्दे पर्वतौकसाम् ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे हस्तिप्रचारो नाम द्वात्रिशोऽध्यायः, आदितः द्विपञ्चाशः।

—: o :—

- ( १ ) हाथियों की बल-वृद्धि और उनके कुशल क्षेम के लिए चार मास बाद ऋतु-संधि की तिथि पर वर्ष में तीन बार नीराजना कर्म कराया जाय; प्रत्येक अमावास्या पर भूतविल और प्रत्येक पूर्णमासी पर स्कन्दपूजा भी करवाई जाय।
- (२) हाथी का दाँत जड़ में जितना मोटा हो, उससे दुगुना हिस्सा छोड़कर, आगे का बाकी हिस्सा कटा देना चाहिए। जो हाथी नदीचर हों, उनके दाँत ढाई वर्ष के बाद और जो हाथी पर्वतों के रैवासी हों उनके दाँत पाँच वर्ष के बाद और कटवाने चाहिए।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में हस्तिप्रचार नामक बत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ।

-: • :--

# रथाध्यक्षः पत्त्यध्यक्ष सेनापतिप्रचारः

अध्याय ३३

- (१) अश्वाध्यक्षेण रथाध्यक्षो व्याख्यातः।
- (२) स रथकर्मान्तान् कारयेत्।
- (३) दशपुरुषो द्वादशान्तरो रथः। तस्मादेकान्तरावरा आ षडन्त-रादिति सप्त रथाः।
- (४) देवरथपुष्परथसाङ्ग्रामिकपारियाणिकपरपुराभियानिकवैनिय-कांश्चरथान् कारयेत्।
  - (४) इष्वस्त्रप्रहरणावरणोपकरणकल्पनाः सारिथरथिकरथ्यानां च

# रथसेना तथा पैदलसेना के अध्यक्षों और सेनापित के कार्यों का निरूपण

- (१) रथसेना के अध्यक्ष के कार्य: पिछले प्रकरण में अश्वशाला के अध्यक्ष के जो-जो कार्य बताये गये हैं, उन्हीं के अनुसार रथ का अध्यक्ष भी अपनी जुम्मेदारी के कार्यों की व्यवस्था करे।
- (२) उसको चाहिए कि वह नये-नये रथ बनवाये और जीर्ण हो जाने पर उनकी मरम्मत करवाये।
- (३) एक सौ बीस अंगुल ऊँचा और उतना ही लम्बा रथ उत्तम कोटि का माना जाता है। सबसे बड़ा रथ बारह बित्ता लम्बा होता है, उसमें एक-एक बित्ता कम करके अन्त में सबसे छोटा रथ छह बित्ते का होता है। रथ सात प्रकार के होते हैं।
- (४) रथाध्यक्ष को चाहिए कि वह विभिन्न कार्यों के उपयोगी देवरथ (यात्रा, उत्सव आदि के लिए), पुष्परथ (विवाह आदि कार्यों के लिए), सांग्रामिक (युद्ध आदि कार्यों के लिए), पारियाणिक (सामान्य यात्रा के लिए), परपुराभियानिक (शत्रु के दुर्ग को ढाहने के लिए) और वैनयिक (घोड़े आदि को सिखाने के लिए) आदि अलग-अलग रथों का निर्माण करवाये।
- (५) रथाध्यक्ष को चाहिए कि वह बाण, तूणीर, धनुष, अस्त्र, तोमर, गदा, रथ के भूलों, और लगाम आदि सामग्री के सम्बन्ध में तथा सारिथ, रथ बनाने

कर्मस्वायोगं विद्यात् । आ कर्मभ्यश्च भक्तवेतनं भृतानामभृतानां च योग्या-रक्षानुष्ठानमर्थमानकर्म च।

- (१) एतेन पत्त्यध्यक्षो व्याख्यातः। स मौलभृतश्रेणिमित्रामित्राटवीब-लानां सारफल्गुतां विद्यात् । निम्नस्थलप्रकाशकृटखनकाकाशदिवारात्रियुद्ध-व्यायामं च विद्यात् । आयोगमयागं च कर्मसु ।
- (२) तदेव सेनापितः सर्वयुद्धप्रहरणिवद्याविनीतो हस्त्यश्वरथचर्या-संघुष्टश्चतुरङ्गस्य बलस्यानुष्ठानाधिष्ठानं विद्यात्।
- (३) स्वभूमि युद्धकालं प्रत्यनीकमभिन्नभेदनं भिन्नसन्धानं संहतभेदनं भिन्नवधं दुर्गवधं यात्राकालं च पश्येत्।

वाला, रथ के घोड़े आदि के कार्यों की पूरी जानकारी रखे। रथाध्यक्ष का यह भी कर्तव्य है कि वह नियमित रूप से कार्य करने वाले तथा अस्थायी रूप से कार्य करने वाले कारीगरों एवं कर्मचारियों के उचित वेतन-भत्ता तथा निर्वाहयोग्य धन की व्यवस्था करे एवं उनका आदर-सत्कार करे।

- (१) पैदल सेना के अध्यक्ष के कार्य: रथ्याध्यक्ष के ही समान पत्त्यध्यक्ष की आरम्भिक कार्य-व्यवस्था को भी समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह राजधानी की रक्षा करने वाली सेना ( मौलबल ), वेतनभोगी सेना ( भृतबल ), विभिन्न प्रदेशों में रखी गई सेना ( श्रोणिबल ), मित्रराजा की सेना ( मित्रबल ), शत्रुराजा की सेना ( अमित्रबल ) और जङ्गल की सुरक्षा के लिये नियुक्त सेना ( अटवीबल ) के सामर्थ्य-असामर्थ्य की पूरी जानकारी रखे। इसके अतिरिक्त वह, जङ्गल, तराई, मोर्चाबंदी, छल-कपट, खाई, हवाई, दिन और रात आदि सभी प्रकार के युद्धों की जानकारी प्राप्त करे। देश-काल की दृष्टि से सेनाओं की उपयोगिता और अनुपयोगिता का भी वह ज्ञान रखे।
- (२) सेनापति के कार्य: सेनापति को चाहिये कि वह अश्वाध्यक्ष से लेकर पत्त्यद्यक्ष तक के सम्पूर्ण कार्य-व्यापार को भली भाँति समभे, सेनापति को हर प्रकार के युद्ध करने, हथियार चलाने और आन्वीक्षिकी आदि शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए, हाथी, घोड़े और रथ चलाने की भी पूरी योग्यता उसमें होनी चाहिए, चतुरिङ्गणी सेना के कार्य और स्थान की भी उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए।
- (३) इसके अतिरिक्त उसमें, अपनी भूमि, युद्धकाल, शत्रुसेना, शत्रुव्यूह का तोड़ना, बिखरी हुई सेना को समेटना, बिखरी हुई शत्रुसेना का मर्दन करना, दुर्ग तोड़ना और उचित समय पर युद्ध के लिये प्रस्थान करना, इन सभी बातों को सम-झने-करने की पूरी क्षमता होनी चाहिए।

(१) तूर्यध्वजपताकाभिर्व्यूहसंज्ञाः प्रकल्पयेत्। स्थाने याने प्रहरणे सैन्यानां विनये रतः॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयाऽधिकरणे रथाध्यक्षप्रत्त्यध्यक्ष-सेनापतिप्रचारो नाम त्रयस्त्रिशोऽध्यायः, आदितस्त्रिपञ्चाशः।

--: o :---

(१) सेनापित को चाहिये कि युद्धकाल में अपनी सेना को संचालित करने के लिये वह चढ़ाई करने, कूच करने एवं धावा बोलने के लिये बाजे, ध्वजा तथा भण्डियों के द्वारा ऐसे इशारों का प्रयोग करे, जिन्हें शत्रुसेना न समभ सके।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में रथाध्यक्ष प्रत्यध्यक्ष सेनापित-प्रचार नामक तैंतीसवाँ अध्याय समाप्त ।

--: o :---

# मुद्राध्यक्षः विवीताध्यक्षः

- (१) मुद्राध्यक्षो मुद्रां माषकेण दद्यात् ।
- (२) समुद्रो जनपदं प्रवेष्टुं निष्क्रमितुं वा लभेत्।
- (३) द्वादशपणममुद्रो जानपदो दद्यात् । कूटमुद्रायां पूर्वः साहसदण्डः । तिरोजनपदस्योत्तमः ।
  - (४) विवीताध्यक्षो मुद्रां पश्येत्।
- (प्र) भयान्तरेषु च विवीतं स्थापयेत्। चोरव्यालभयान्निम्नारण्यानि शोधयेत्।

## मुद्राविभाग और चारागाहविभाग के अध्यक्ष

- (१) मुद्रा-विभाग का अध्यक्ष: मुद्रा-विभाग के अध्यक्ष को चाहिए कि वह जनपद में आनेवाले और नगर से जानेवाले प्रत्येक व्यक्ति को राजकीय मुहर लगा हुआ पासपोर्ट दे तथा बदले में एक माषक टैक्स वसूल करे।
- (२) जिस व्यक्ति के पास पासपोर्ट हो वही जनपद में प्रवेश कर सकता है और वही जनपद से बाहर जा सकता है।
- (३) अपने जनपद में रहनेवाला कोई पुरुष बिना पासपोर्ट के यदि प्रवेश करे या बाहर जाये तो उस पर बारह पण दण्ड किया जाना चाहिए। अपने ही राज्य का कोई व्यक्ति यदि जाली पासपोर्ट लेकर आना-जाना चाहे तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए, यदि दूसरे देश का व्यक्ति ऐसा करे तो उसे उत्तम साहस दण्ड देना चाहिए।
- (४) चारागाह-विभाग का अध्यक्षः विवीताध्यक्ष का कार्य है कि जो व्यक्ति विना पासपोर्ट या जाली पासपोर्ट लेकर छिपे तौर से जङ्गलों के रास्ते होकर सफर करते हुए पकड़ा जाय उसको गिरफ्तार कर लें।
- (५) जिन स्थानों से चोर, शत्रु या शत्रु के गुप्तचर आदि के आने-जाने की संभावना हो, ऐसे स्थानों पर चारागाह (विवीत) स्थापित किये जाँय। चोर और हिसक जानवरों के संभावित घने जंगलों में भी खाइयाँ और गुफाऐं बनाकर निगरानी रखनी चाहिए।

- (१) अनुदके कूपसेतुबन्धोत्सान् स्थापयेत्, पुष्पफलवाटांश्च।
- (२) लुब्धकश्वगणिनः परिव्रजेयुररण्यानि । तस्करामित्राभ्यागमे शंखदुन्दुभिशब्दमग्राह्याः कुर्युः शैलवृक्षाधिरूढा वा शोघ्रवाहना वा ।
- (३) अमित्राटवीसंचारं च राज्ञो गृहकपोतौर्मुद्रायुक्तैहरियेयुः धूमाग्नि-परम्परया वा ।
  - (४) द्रव्यहस्तिवनाजीवं वर्तनीं चोररक्षणम्। सार्थातिवाह्यं गोरक्ष्यं व्यवहारं च कारयेत्।।

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे मुद्राध्यक्ष-विवीताध्यक्षो नाम चतुस्त्रिशोऽध्यायः, आदितश्चतुष्पञ्चाशः।

--: 0 :---

- (१) जिस जगह पानी का अभाव हो वहाँ पक्के कुयें, पक्के तालाब, फूल तथा फलों के बगीचे और प्याऊ आदि की व्यवस्था की जाय।
- (२) शिकारी और बहेलिये निरन्तर जंगलों में घूमते रहें। उन्हें चाहिए कि वे चोर या शत्रुओं के आने की सूचना पहाड़ पर या वृक्ष पर चढ़कर अथवा शंख-दुन्दुभी बजाकर अन्तपाल को पहुँचायें, अथवा शीध्रगामी घोड़ों पर चढ़कर वे इस सूचना को अन्तपाल तक पहुँचावें।
- (३) यदि जंगल में शत्रु आ जाँय तो मुहर लगे पालतू कबूतरों के द्वारा उसका समाचार राजा तक पहुँचाया जाय, यदि रात को शत्रु जंगल में प्रवेश करें तो आग जलाकर और दिन में धुआँ लुङ्ग करके सूचित करें।
- (४) विवीताध्यक्ष का कार्य है कि वह द्रव्यवनों और हस्तिवनों के घास, लकड़ी तथा कोयले आदि का भी प्रबन्ध करें, दुर्ग के रास्ते जाने का टैक्स, चोरों से की हुई रक्षा का टैक्स, गोरक्षा का टैक्स तथा इन सभी वस्तुओं के खरीद-फरोक्त का प्रबन्ध भी विवीताध्यक्ष ही करवाये।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में मुद्राध्यक्ष-विवीताध्यक्ष नामक चौतीसवाँ अध्याय समाप्त ।

समाहर्तृप्रचारः

अध्याय ३५

# गृहपतिवैदेहकतापसव्यञ्जनाः प्रणिधयः

- (१) समाहर्ता चतुर्धा जनपदं विभज्य ज्येष्ठमध्यमकनिष्ठविभागेन ग्रामाग्रं परिहारकमायुधीयं धान्यपशुहिरण्यकुप्यविष्टिप्रतिकरिमदमेताव-दिति निबन्धयेत्।
  - (२) तत्प्रदिष्टः पञ्चग्रामीं दशग्रामीं वा गोपश्चिन्तयेत्।
- (३) सीमावरोधेन ग्रामाग्रं कृष्टाकृष्टस्थलकेदारारामषण्डवाटवन-वास्तुचैत्यदेवगृहसेतुबन्धश्मशानसत्रप्रपापुण्यस्थानिववीतपथिसंख्यानेनक्षे-त्राग्रं, तेन सीम्नां क्षेत्राणां च मर्यादारण्यपथिप्रमाणसम्प्रदानविक्रया-नुग्रहपरिहारनिबन्धान् कारयेत्। गृहाणां च करदाकरदसंख्यानेन।

## समाहर्त्ता और गुप्तचरों के कार्यों का निरूपण

- (१) समाहर्ता (रेव्न्यू कलक्टर) को चाहिए कि वह सारे जनपद को चार हिस्सों में बाँटकर उन्हें श्रेष्ठ, मध्यम और किनष्ठ के क्रम से उनकी गणना, उपज, भौगोलिक परिस्थित उनका नकशा, खसरा एवं रकवा आदि को अपने रिजस्टर में दर्ज कर ले; जो गाँव नियमित रूप से सैनिक जवानों को दें तथा जो गाँव अन्न, पशु, सोना, चाँदी, नौकर-चाकर आदि को नियमित रूप से दें, उनका व्योरा भी रिजस्टर में दर्ज कर लें।
- (२) समाहर्त्ता के आदेशानुसार पाँच-पाँच या दस-दस गावों का एक-एक केन्द्र बनाकर उसका प्रबन्ध गोप नामक अधिकारी करे।
- (३) नदी, पहाड़, जंगल, दीवाल आदि के द्वारा गाँवों की सरहदबन्दी करके उसको रिजस्टर में चढ़ाया जाय, खेतों का व्योरा चढ़ाने वाले रिजस्टर में इतनी बातें दर्ज रहनी चाहिये; खेती योग्य जमीन, खेती के अयोग्य या पथरीली जमीन, ऊँची-नीची जमीन, साठी-गेहूँ योग्य जमीन, बाग-बगीचे योग्य जमीन, केले के योग्य जमीन, ईख के योग्य जमीन, जंगल के योग्य जमीन, आवादी के योग्य जमीन, चैत्य, देवालय, तालाब, श्मशान, अन्नक्षेत्र, प्याऊ, तीर्थस्थान, चरागाह, और रथ-गाड़ी तथा पैदल मार्ग के योग्य जमीन। इसी प्रकार नदी, पर्वत आदि सरहद और खेतों की लम्बाई-चौड़ाई का भी उल्लेख होना चाहिए। इन बातों के बलावा ऐसे जंगल,

- (१) तेषु चैतावच्चातुर्वर्ण्यमेतावन्तः कर्षकगोरक्षकवैदेहकारुकर्मकर-दासाश्चैतावच्चद्विपदचतुष्पदिमदं च हिरण्यविष्टिशुल्कदण्डं समुत्तिष्ठतीति।
- (२) कुलानां च स्त्रीपुरुषाणां बालवृद्धकर्मचरित्राजीवव्ययपरिमाणं विद्यात् ।
  - (३) एवञ्च जनपदचतुर्भागं स्थानिकः चिन्तयेत् ।
  - (४) गोपस्थानिकस्थानेषु प्रदेष्टारः कार्यकरणं बलिप्रग्रहं च कुर्युः।
- (प्र) समाहर्तृप्रदिष्टाश्च गृहपतिकव्यञ्जना येषु गामेषु प्रणिहितास्तेषां ग्रामाणां क्षेत्रगृहकुलाग्रं विद्युः। मानसञ्जाताभ्यां क्षेत्राणि भोगपरिहा-

जो ग्रामवासियों के काम न आते हों, खेतों में जाने-आने के रास्ते, उनकी नाप, किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति को कौन खेत जोतने लिए दिया है, बिक्री का व्योरा, तकाबी, मुल्तबी और छूट आदि का भी उल्लेख होना चाहिए। साथ ही रजिस्टर में यह भी दर्ज होना चाहिए कि वहाँ कितने घर, जमीन की किस्त तथा मकानों का किराया देने वाले हैं और कितने नहीं हैं।

- (१) रजिस्टर में इस बात का उल्लेख किया जाय कि उन घरों में इतने ब्राह्मण, इतने क्षत्रिय, इतने वैश्य और इतने शूद्र रहते हैं, इसी प्रकार वहाँ के किसान, ग्वाले, व्यापारी, कारीगर, मजदूर, और दासों की संख्या भी रजिस्टर में दर्ज होनी चाहिये, फिर सारे मनुष्यों और सारे पशुओं का जोड़ अलग-अलग लिया जाय, अन्त में इनसे इतना सोना, इतने नौकर, इतना टैक्स और इतना दण्ड राजा को प्राप्त हुआ, यह भी जोड़ देना चाहिए।
- (२) गोप नामक अधिकारी को चाहिए कि वह प्रत्येक परिवार के स्त्री पुरुष, बालक तथा वृद्ध की गणना और उनके कार्य, चरित्र, आजीविका एवं व्यय आदि के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखे।
- (३) इसी प्रकार जनपद के चौथे हिस्से का प्रबन्ध स्थानिक नामक अधि-कारी करे।
- (४) गोप और स्थानिक के कार्यक्षेत्र में प्रदेष्टा (कण्टक शोधनाधिकारी) नामक अधिकारी राज्य के शत्रुओं का दमन करें। गोप और स्थानिक टैक्स न देने वालों से टैक्स वसूल करें। राज्य के बलवान् व्यक्ति यदि शासन में विघन-बाधा उप-स्थित करें तो उनका भी वे दमन करें।
- (५) गृहस्थ (गृहपित ) के वेश में रहने वाले गृप्तचर, समाहर्ता की आज्ञानुसार अपने क्षेत्र के गाँवों का रकवा, घर और परिवारों की तादात को अच्छी तरह
  से जानें। वे गुप्तचर यह नोट रखें कि कौन खेत कितने बड़े हैं और उनकी उपज
  क्या है, किस घर से कर वसूल किया जाता है और कौन घर छोड़ा जाता है, यह

राभ्यां गृहाणि वर्णकर्मभ्यां कुलानि च। तेषां जङ्घाग्रमायव्ययौ च विद्युः। प्रस्थितागतानां च प्रवासावासकारणमनथ्यानां च स्त्रीपुरुषाणां चारप्रचारं च विद्युः।

- (१) एवं वैदेहकव्यञ्जनाः स्वभूमिजानां राजपण्यानां खनिसेतुवन-कर्मान्तक्षेत्रजानां परिमाणमधं च विद्युः । परभूमिजातानां वारिस्थलपथो-पयातानां सारफल्गुपण्यानां कर्मसु च, शुल्कवर्तन्यातिवाहिकगुल्मतरदेय-भागभक्तपण्यागारप्रमाणं विद्युः ।
- (२) एवं समाहर्तृप्रदिष्टास्तापसव्यञ्जनाः कर्षकगोरक्षकवैदेहकानाम-ध्यक्षाणां च शौचाशौचं विद्युः । पुराणचोरव्यञ्जनाश्चान्तेवासिनश्चैत्य-चतुष्पथशून्यपदोदपाननदीनिपानतीर्थायतनाश्रमारण्यशैलवनगहनेषु स्तेना-मित्रप्रवीरपुरुषाणां च प्रवेशनस्थानगमनप्रयोजनान्युपलभेरन् ।

परिवार ब्राह्मणों का है या क्षत्रियों का और वे क्या-क्या कार्य करते हैं। वे गुप्तचर यह भी जाने कि उन परिवारों के प्राणियों (मनुष्यों तथा पशुओं) का संख्या कितनी है और उनकी आमदनी खर्च के जिरये क्या हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने-आने वाले लोगों और अपने स्थान को छोड़कर दूसरी जगह बस जाने वाले लोगों के सम्बन्ध में, राजा से सम्बन्ध न रखने वाली नर्तिकयों, जुआरियों, भाँडों आदि के आवास-प्रवास पर भी वे गुप्तचर निगरानी रखें और यह भी जानें कि शत्रुओं के गुप्तचर कहाँ-कहाँ पर रहकर क्या-क्या कार्य कर रहे हैं।

- (१) इसी प्रकार व्यापारी के वेष में रहने वाले गुप्तचर (वैदेहक) समाहर्ता के आदेशानुसार अपने अधिकार-क्षेत्र में उत्पन्न और बेची जाने वाली सरकारी वस्तुओं, खिनज पदार्थों, तालाबों, जंगलों तथा कारखानों से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की तौल एवं कीमत को अच्छी तरह से समभें। विदेशी व्यापारियों ने चुङ्गी, सीमाकर, मार्गरक्षा का कर, नाव कर, अन्तपाल का टैक्स, साभेदारी का हिस्सा, भत्ता, भोजन-व्यय और बाजार आदि का टैक्स कितना दिया है, यह भी वे जानें।
- (२) इसी प्रकार तपस्वी के वेष में रहने वाले गुप्तचर (तापस), समाहर्त्ता की आज्ञानुसार, अपने क्षेत्र में रहने वाले किसान, ग्वाले, व्यापारी और अध्यक्षों की ईमानदारी तथा बेईमानी के रहस्यों को जानें। पुराने चोरों के वेष में रहने वाले उन तापस गुप्तचरों के शिष्य (पुराणचोर) देवालय, चौराहा, निर्जन स्थान, तालाब, नदी, कुओं के समीपस्थ जलाशय, तीर्थस्थान, आश्रम, जंगल, पहाड़ और घना जंगल आदि स्थानों में ठहर कर चोरों, शत्रुओं, शत्रुओं के भेजे हुए तीक्ष्ण तथा रसद आदि गुप्तचरों का ठीक-ठीक पता लगायें।

(१) समाहर्ता जनपदं चिन्तयेदेवमुत्थितः। चिन्तयेयुश्च संस्थास्ताः संस्थाश्चान्याः स्वयोनयः ।।

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे गृहपतितापसव्यञ्जनप्रणिधिर्नाम पंचिवशोऽ-ध्यायः, आदितः पञ्चपञ्चाशः।

-: 0 :--

(१) इस प्रकार अपने कार्यों में तत्पर समाहत्ती जनपद की रक्षा का प्रबन्ध करें और उसकी आज्ञा से कार्य करने वाले गुप्तचर एवं उनके विभिन्न संघ, संस्था आदि जनपद के प्रबन्ध में तत्पर रहें।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में गृहपतितापसव्यक्षन प्रणिधि पैंतीसवाँ अध्याय समाप्त ।

<del>---</del>: o :---

- (१) समाहर्तृवन्नागरिको नगरं चिन्तयेत्, दशकुलीं गोपो, विशति-कुलीं चत्वारिशत्कुलीं वा । स तस्यां स्त्रीपुरुषाणां जातिगोत्रनामकर्मभिः जङ्काप्रमायव्ययौ च विद्यात् ।
  - (२) एवं दुर्गचतुर्भागं स्थानिकश्चिन्तयेत्।
- (३) धर्मावसिथनः पाषण्डिपथिकानावेद्य वासयेयुः। स्वप्रत्ययाश्च तपस्चिनः श्रोत्रियांश्च।
- (४) कारुशिल्पिनः स्वकर्मस्थानेषु स्वजनं वासयेयुः । वैदेहकाश्चान्योन्यं स्वकर्मस्थानेषु । पण्यानामदेशकालविक्रेतारमस्वकरणं च निवेदयेयुः ।
- (४) शौण्डिकपाक्यमांसिकौदनिकरूपाजीवाः परिज्ञातमावासयेयुः । अतिव्ययकर्तारमत्याहितकर्माणं च निवेदयेयुः ।

## नागरिक के कार्य

- (१) समाहत्ती की तरह नागरिक अधिकारी भी नगर के प्रबन्ध की चिन्ता करे। उत्तम दस कुलों, मध्यम बीस कुलों और अधम चालीस कुलों का प्रबन्ध गोप नामक अधिकारी करे। उन कुलों के स्त्री-पुरुषों के वर्ण, गोत्र, नाम, कार्य, उनकी संख्या और उनके आय-त्र्यय के सम्बन्ध के वह भली भांति जाने।
- (२) इसी प्रकार दुर्ग के चौथे हिस्से का प्रबन्ध, अर्थात् दुर्ग में रहने वाले स्त्री-पुरुषों के सम्बन्ध में उक्त जानकारी स्थानिक नामक अधिकारी प्राप्त करे।
- (३) धर्मशाला के प्रबन्धक को चाहिए कि वह, धूर्त-पाखण्डी मुसाफिरों को गोप की अनुमित से ही टिकाये, किन्तु जिन तपस्वियों या श्रोत्रियों को वह स्वयं जानता है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर भी टिका सकता है।
- (४) मोटे तथा महीन कार्यं को करने वाले सुपरिचित एवं विश्वस्त कारीगर को अपने कार्यं करने के स्थानों में ठहराया जा सकता है। व्यापारी लोग अपने जान-पहिचान वाले व्यापारियों को अपनी-अपनी दूकानों में ठहरा सकते हैं, किन्तु देश-काल के विपरीत व्यापार करने वाले या दूसरे के सामान को अपने व्यवहार में लाने वाले व्यक्ति की सूचना नागरिक को कर देनी चाहिए।
  - (१) मद्य-मांस बेचने वाले, होटल वाले और वेश्यायें अपने-अपने परिचितों

(१) चिकित्सकः प्रच्छन्नव्रणप्रतीकारयितारमपथ्यकारिणं च गृहस्वामी च निवेद्य गोपस्थानिकयोर्म्च्यते । अन्यथा तुल्यदोषः स्यात् ।

(२) प्रस्थितागतौ च निवेदयेत्। अन्यथा रात्रिदोषं भजेत। क्षेम-

रात्रिषु त्रिपणं दद्यात् ।

(३) पथिकोत्पथिकाश्च बहिरन्तश्च नगरस्य देवगृहपुण्यस्थानवनश्म-शानेषु सत्रणमनिष्टोपकरणमुद्भाण्डोकृतमाविग्नमितस्वप्नमध्वकलान्तमपूर्वं वा गृह्णीयुः।

(४) एवमभ्यन्तरे शून्यनिवेशावेशनशौण्डिकौदनिकपाक्वमांसिकद्यूत-

पाषण्डावासेषु विचयं कुर्युः ।

(४) अग्निप्रतीकारं च ग्रीष्मे मध्यमयोरह्मश्चतुर्भागयोः । अष्टभागो-ऽग्निदण्डः । बहिरधिश्रयणं वा कुर्युः ।

को अपने घर ठहरा सकते हैं। जो व्यक्ति अधिक खर्चीला दीखे या अधिक शराब पीता हो, उसकी सूचना गोप अथवा स्थानिक के पास भेज देनी चाहिए।

- (१) जो व्यक्ति हथियार लगे अपने घावों का इलाज छिपा कर कराता है और रोग या महामारी आदि फैलाने वाले द्रव्यों का छिपे तौर से उपयोग करता है, उसका इलाज करने वाला वैद्य यदि उसके इन कार्यों की सूचना गोप या स्थानिक को दे देता है तो वह अदण्डच है, किन्तु यदि वह सूचना न दे तो अपराधी के समान ही उसको भी दण्ड दिया जाना चाहिए, जिस घर में ऐसे कार्य किए जाते हों उस घर का मालिक यदि गोप या स्थानिक को सूचित कर देता है तो वह क्षम्य है, अन्यथा उसको भी अपराधी के समान दण्ड दिया जाना चाहिए।
- (२) घर के मालिक को चाहिए कि वह घर से जाने वाले या घर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सूचना गोप को दे। अन्यथा वे लोग रात्रि में यदि किसी की चोरी आदि करें तो गृहस्वामी उसके लिए उत्तरदायी समभा जायगा। वे लोग भले ही कुछ भी अपराध न करें, किन्तु सूचना न देने के अपराध में गृहस्वामी प्रतिरात्रि तीन पण दण्ड का भागी है।
- (३) व्यापारियों के वेश में बड़े-बड़े मार्गों पर घूमने वाले, ग्वाले तथा लकड़-हारे के वेश में रास्ता छोड़कर जंगलों में घूमने वाले, नगर के भीतर या बाहर बने हुए मन्दिरों, तीर्थों, जंगलों या श्मशानों, कहीं भी, हिथयार से घायल, हिथयार तथा विष को लिये हुए, सामर्थ्य से अधिक भार उठाये हुए, डरे हुए, घबड़ाये हुए, घोर निद्रा में सोये हुए, थके हुए या इसी प्रकार का कोई अजनवी पन किये हुये, इस प्रकार के सन्दिग्ध व्यक्ति को पकड़कर नागरिक के सुपुर्द कर देना चाहिए।
- (४) इसी प्रकार नगर के खंडहरों में, कल-कारखानों में, शराब की दूकानों में, होटलों में, मांस बेचने वाली दूकानों में, जुआघरों में, पाखंडियों के अड्डों में कोई सिन्दिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो, गुप्तचर उसको पकड़ कर नागरिक को सौंप दें।
  - (५) गर्मी की ऋतु में मध्याह्न के चार भागों में आग जलाने की मनाही कर

- (१) पादः पञ्चघटीनाम् । कुम्भद्रोणीनिःश्रेणीपरशुशूर्पाङकुशकच-प्रहणीद्तीनां चाकरणे।
- (२) तृणकटच्छन्नान्यपनयत् । अग्निजीविन एकस्थान् वासयेत् । स्वगृहद्वारेषु गृहस्वामिनो वसेयुरसम्पातिनो रात्रौ । रथ्यासु कुटवर्जाः सहस्रं तिष्ठेयुः, चतुष्पथद्वारराजपरिग्रहेषु च।

(३) प्रदीप्तमनभिधावतो गृहस्वामिनो द्वादशपणो दण्डः। षट्पणो-

ऽवऋयिणः । प्रमादाद्दीप्तेषु चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः ।

(४) प्रादीपिकोऽग्निना वध्यः।

(४) पांसुन्यासे रथ्यायामष्टभागो दण्डः । पङ्कोदकसन्निरोधे पादः । राजमार्गे द्विगुणः।

देनी चाहिए। जो भी इस आज्ञा का उल्लंघन करे उसे एक पण का आठवाँ हिस्सा दण्ड दिया जाय । अथवा ( यदि आवश्यक ही हो तो ) घास-फूस के मकानों के बाहर खुली जगह में आग जलाई जाय।

- (१) यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध समय में पाँच घड़ी तक आग जलावे तो उसे चौथाई पण दण्ड दिया जाय और उस व्यक्ति को भी यही दण्ड दिया जाय, जो गर्मी के मौसम में अपने घर के सामने पानी से भरे घड़े, पानी से भरी नाँद, सीढ़ी, कुल्हाड़ा, सूप, छाज, कौंचा, फूस आदि को निकालने के लिए लम्बा लद्र, और चमड़े की मशक आदि वस्तुओं का इन्तजाम करके न रखें।
- (२) गर्मी की मौसम में फूस और चटाई के बने मकानों को एकदम उठा देना चाहिए। बढ़ई और लुहार आदि को किसी एक जगह में ही बसाया जाना चाहिए। घरों के स्वामियों को रात को अपने ही दरवाजों पर सोना चाहिए। गलियों तथा बाजारों में पानी से भरे हुए एक हजार घड़ों का हर समय प्रबन्ध रहना चाहिए। इसी प्रकार चौराहों, नगर के प्रधान द्वारों, खजानों कोष्ठागारों, गजशालाओं और अश्वशालाओं में भी पानी के भरे हजार-हजार घड़ों का हर समय इंतजाम रहना चाहिए।
- (३) यदि गृहस्वामी घर में लगी हुई आग को बुकाने का प्रबंध न करे तो उस पर बारह पण दण्ड कर देना चाहिए। उस घर में रहने वाला किरायेदार भी यदि ऐसा ही करे तो उसे छह पण दण्ड दिया जाना चाहिए। यदि धोसे से अपने घर में ही आग लग जाय तो गृहस्वामी को चौवन पण दण्ड देना चाहिए।

(४) मकान में आग लगाने वाला व्यक्ति यदि पकड़ लिया जाय तो उसे प्राण दण्ड की संजा देनी चाहिए।

(५) सड़क पर मिट्टी या कूड़ा-करकट डालने वाले व्यक्ति को पण का आठवाँ हिस्सा ( है पण ) दण्ड दिया जाना चाहिए । जो व्यक्ति गाड़ी, कीचड़ या पानी से सड़क को रोके उसे 🎖 पण दण्ड दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति राजमार्ग को इस प्रकार गन्दा करे या रोके उसे दुगुना दण्ड दिया जाना चाहिए।

- (१) पुण्यस्थानोदकस्थानदेवगृहराजपरिग्रहेषु पणोत्तरा विष्ठादण्डाः। मूत्रेष्वर्धदण्डाः।
  - (२) भैषज्यव्याधिभयनिमित्तमदण्डचाः।
- (३) मार्जारश्वनकुलसर्पप्रेतानां नगरस्यान्तरुत्सर्गे न्निपणो दण्डः। खरोष्ट्राश्वतराश्वपशुप्रेतानां षट्पणः। मनुष्यप्रेतानां पञ्चाशत्पणः।
- (४) मार्गविपर्यासे शवद्वारादन्यतः शवनिर्णयने पूर्वः साहसदण्डः। द्वाःस्थानां द्विशतम्। श्मशानादन्यत्र न्यासे दहने च द्वादशपणो दण्डः।
- (४) विषण्नालिकमुभयतोरात्रं यामतूर्यम् । तूर्यशब्दे राज्ञो गृहाभ्याशे सपादपणमक्षणताडनं प्रथमपश्चिमयामिकम् । मध्यमयामिकं द्विगुणम् । बहिश्चतुर्गुणम् ।
- (१) राजमार्ग पर मल-त्याग करने वालों को एक पण, पित्र तीर्थस्थानों पर मल-त्याग करने वालों को दो पण, जलाशयों पर मल-त्याग करने वालों पर तीन पण, देवालय में मल-त्याग करने वालों पर चार पण और खजाना, कोष्ठागार आदि स्थानों पर मलत्याग करनेवाले व्यक्तियों पर पाँच पण दण्ड किया जाना चाहिए। इन्हीं स्थानों में यदि कोई व्यक्ति पेशाब करे तो उस पर इसका आधा दण्ड किया जाना चाहिए।
- (२) यदि जुलाब लेने के कारण या अतिसार, प्रमेह आदि बीमारियों के कारण अथवा किसी डर से, उक्त स्थानों में कोई व्यक्ति मल-मूत्र-त्याग करे तो उसे दण्ड नहीं देना चाहिए।
- (३) मरे हुये बिल्ली, कुत्ता, नेवला और साँप को यदि कोई व्यक्ति नगर के पास या नगर के बीच में डाल आवे तो उस पर तीन पण दण्ड दिया जाना चाहिए। यदि गधा, ऊँट, खच्चर तथा घोड़ा आदि को इस प्रकार छोड़ दिया जाय तो छोड़ने वाले को छह पण दण्ड दिया जाय। मनुष्य की लाश इस प्रकार छोड़ी जाने पर पचास पण दण्ड दिया जाना चाहिए।
- (४) मुर्दों को ले जाने के लिए जो रास्ता नियत है उसको छोड़ कर और जो द्वार नियत है, उसको छोड़ कर दूसरी ही ओर से मुर्दा ले जाने वालों को प्रथम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए। द्वार का रक्षक पुरुष यदि उन मुर्दा ले जाने वालों को न रोके तो उसे दो-सौ पण दण्ड दिया जाना चाहिए। श्मशान भूमि के अन्यत्र मुर्दा जलाने और गाड़ने वालों पर बारह पण दण्ड करना चाहिए।
- (५) रात की पहिली छह घड़ी बीत जाने पर और रात के अन्तिम छह घड़ी बाकी रह जाने पर, दोनों समय भोंपू देना चाहिये। उस रात्रि-घोष के बीच यदि कोई व्यक्ति राजमहल के पास गुजरता हुआ दिखाई दे तो उसे सवा पण दण्ड दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति रात्रिघोष के ठीक मध्यकाल में आता-जाता पकड़ा जाय, उसे ढाई पण दण्ड देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नगर के बाहर इस प्रकार आता-जाता पकड़ा जाये तो उस पर पाँच दण्ड कर देना चाहिए।

- (१) शङ्कनीये देशे लिङ्गे पूर्वापदाने च गृहीतमनुयुञ्जीत ।
- (२) राजपरिग्रहोपगमने नगररक्षारोहणे च मध्यमः साहसदण्डः।
- (३) सूतिकाचिकित्सकप्रेतप्रदीपयाननागरिकतूर्यप्रेक्षाग्निनिमत्तं द्राभिश्चाग्राह्याः ।
- (४) चाररात्रिषु प्रच्छन्नविपरीतवेषाः प्रव्रजिता दण्डशस्त्रहस्ताश्च मनुष्या दोषतो दण्डचाः।
- (४) रक्षिणामवाये वारयतां वाये चावारयतामक्षणिद्वगुणो वण्डः। स्त्रियं दासीमधिमेहयतां पूर्वः साहसदण्डः, अदासीं मध्यमः, कृतावरोधा-मुत्तमः, कुलस्त्रियं वधः ।
- (६) चेतनाचेतिनकं रात्रिदोषमशंसतो नागरिकस्य दोषानुरूपो दण्डः, प्रमादस्थाने च।
- ( १ ) उक्त रोक लगे समय में यदि कोई व्यक्ति बगीचों में छिपे हुये पाये जाँय, या जिनके पास ऐसा सामान पाया जाय कि उन पर चोर-डाकू होने का शक किया जा सके, अथवा जो पहिले से ही बदनाम हों और इस प्रकार घूमते हुए मिल जाँग तो उनसे पूछा जाना चाहिए 'तुम कौन हो ? कहाँ से आये हो ? कहाँ जाओगे ? क्या कार्य करते हो ? यहाँ तुम क्यों आये हो ?' यदि वे सन्तोषजनक उत्तर दें तो उनके साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए।
- (२) यदि इस प्रकार का कोई शंकित व्यक्ति सरकारी इमारतों या नगर-रक्षा के लिए बने सफीलों अथवा दुर्गों के ऊपर चढ़ता हुआ पकड़ा जाय तो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए।
- (३) यदि उक्त रोक लगे समय में प्रसूता स्त्री, वैद्य हकीम, मुर्दाफरोश, उजाला लिए, सूचनार्थं आवाज करते हुए, नाटक-सिनेमा देखने, आग बुभाने आदि के लिए और जिनके पास राजकीय अनुमतिपत्र हो, आते-जाते पकड़ लिये जायें तो उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए।
- (४) विशेष उत्सवों के समय रात्रि में रोक हटा दी जाने पर जो व्यक्ति मुँह ढँककर अथवा वेष बदलकर तथा संन्यासी के वेष में दण्ड या हथियार लिए पकड़े जाय, उन्हें अपराध के अनुसार दण्ड देना चाहिए।
- (५) जो पहरेदार रोके जाने योग्य व्यक्तियों को न रोक लें तो उन्हें, रोक लगे समय के अपराध से दुगुना अर्थात् ढाई पण दण्ड देना चाहिए। जो पुरुष दूसरे की स्त्री तथा दासी के साथ बलात्कार करे, उसे प्रथम साहस दण्ड देना चाहिए। दासी आदि के अलावा किसी वेश्या के साथ बलात्कार करने पर मध्यम साहस दण्ड देना चाहिए। यदि कोई दासी या वेश्या किसी की पत्नी बन चुकी हो और तब उसके साथ कोई बलात्कार करे तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाना चाहिए। जो पुरुष कुलीन स्त्रियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करे उसको प्राणदण्ड की सजा देनी चाहिए।
  - (६) जान-बूभकर या अनजाने में, रात को किये गये अपराधों की सूचना

- (१) नित्यमुदकस्थानमार्गभूमिच्छन्नपथवप्रप्राकाररक्षावेक्षणं नष्टप्र-स्मृतापसृतानां च रक्षणम् ।
- (२) वन्धनागारे च बालवृद्धव्याधितानाथानां जातनक्षत्रपौर्णमासीषु विसर्गः । पुण्यशीलाः समयानुबद्धा वा दोषनिष्क्रयं दद्युः ।
  - (३) दिवसे पश्चरात्रे वा बन्धनस्थान् विशोधयेत्। कर्मणा कायदण्डेन हिरण्यानुग्रहेण वा।।
  - (४) अपूर्वदेशाधिगमे युवराजाभिषेचने । पुत्रजन्मनि वा मोक्षो बन्धनस्य विधीयते ॥

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीयेऽधिकरणे नागरिकप्रणिधिर्नाम षड्त्रिशोऽध्यायः, आदितः षड्पञ्चाशः।

### समाप्तमिदमध्यक्षप्रचारो नाम द्वितीयमधिकरणम्।

—: o :—

यदि कोई नगरवासी अध्यक्ष को न पहुँचाये तो अपराध के अनुसार उसके लिए दण्ड नियत होना चाहिए। उन पहरेदारों को भी उनके अपराध के अनुसार यथोचित दण्ड दिया जाना चाहिए, जिन्होंने पहरा देने में किसी प्रकार का प्रमाद किया हो।

- (१) नगर-अधिकारी (नागरिक) को चाहिए कि वह जल-स्थल मार्ग, सुरंग मार्ग, सफील, परकोटा, खाई तथा बुर्ज आदि की अच्छी तरह देख-भाल करें, और उन सभी खोये हुए, भूले हुए, छूटे हुए, आभूषण, सामान या प्राणियों को तब तक अपने संरक्षण के रखे, जब तक कि उनके असली मालिक का पता न लग जाय।
- (२) जेल में बन्द हुए बूढे, बच्चे बीमार और अनाथ कैंदियों को राजा की वर्ष गाँठ आदि अच्छे उत्सवों या पूर्णिमा आदि पर्वों पर छोड़ देना चाहिए। धोखे में यदि कोई धर्मात्मा पुरुष अपराधी बनाकर कैंद में डाला गया हो तथा ऐसे व्यक्ति, जो भविष्य में अपराध न करने की प्रतिज्ञा करते हों, उन्हें अपराध के बदले में धन लेकर छोड़ देना चाहिए, उन्हें फिर जेल में न रखा जाना चाहिए।
- (३) प्रतिदिन या प्रति पाँचवें दिन, ऐसा नियम बना दिया जाय कि उस दिन धन लेकर, शारीरिक दण्ड देकर या कार्य कराकर (निष्क्रय) कुछ कैंदी छोड़ दिये जाँय। धनदण्ड, शारीरिक दण्ड या कार्यदण्ड, इन तीनों में से जो कैंदी आसानी से जिस दण्ड को भुगत सके वही दण्ड उसको दिया जाय।
- (४) किसी नये देश की जीतने पर, युवराज का राज्याभिषेक होने पर और राजपुत्र के जन्मोत्सव पर कैंदियों को छोड़ देना चाहिए।

अध्यक्षप्रचार नामक द्वितीय अधिकरण में नागरिकप्रणिधि नामक छत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ।

# दूसरा खण्ड

तीसरा अधिकरण

धर्मस्थाय

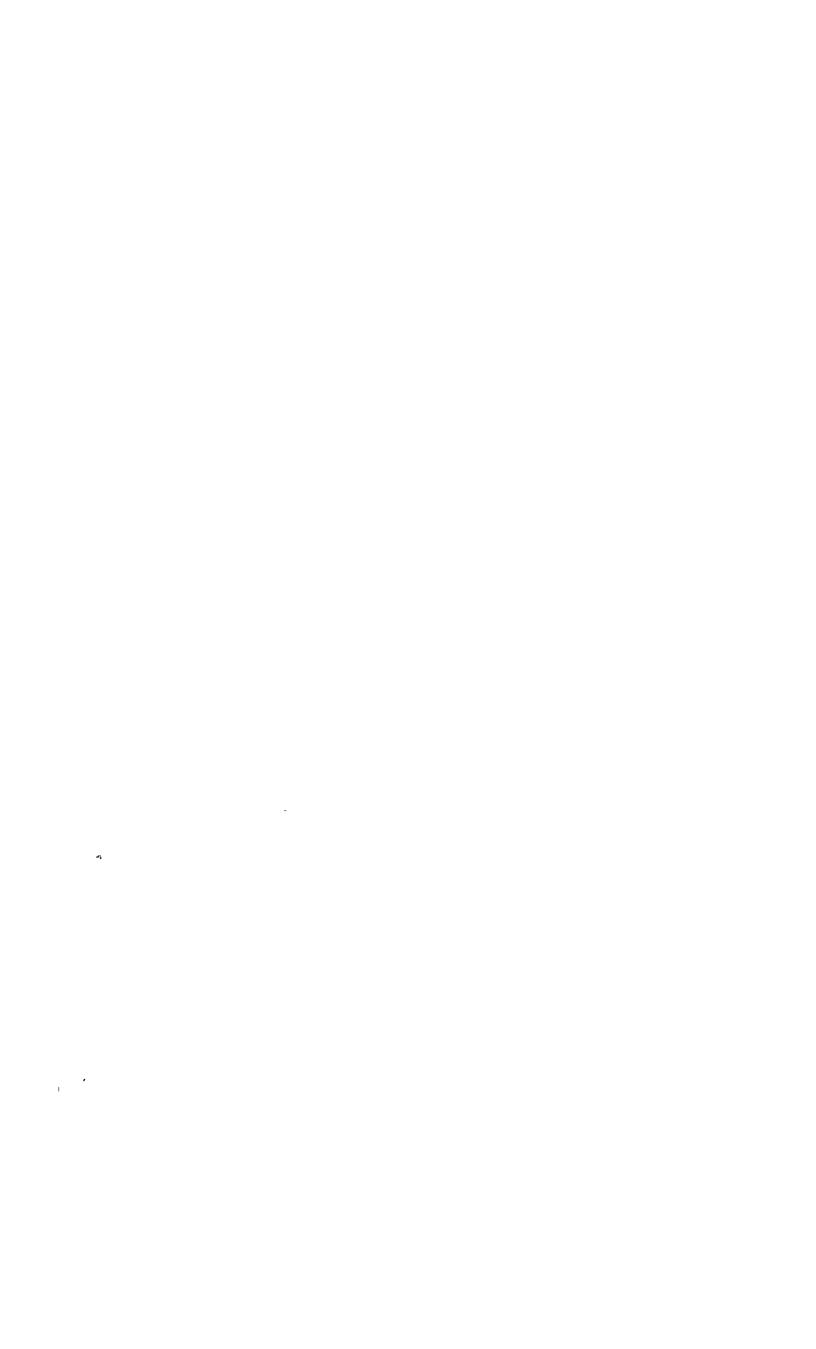

### व्यवहारस्थापना विवाहपदनिबन्धाश्रः

(१) धर्मस्थास्त्रयस्त्रयोऽमात्या जनपदसन्धिसंग्रहणद्रोणमुखस्थानीयेषु व्यावहारिकानर्थान् कुर्युः ।

(२) तिरोहितान्तरंगारनक्तारण्योपध्युपह्वरकृतांश्च व्यवहारान् प्रति-षेधयेयुः । कर्तुः कारियतुश्च पूर्वः साहसदण्डः । श्रोतृणामेकंकं प्रत्यर्ध-दण्डाः । श्रद्धेयानां तु द्रव्यव्यपनयः ।

(३) परोक्षेणाधिकर्णग्रहणमवक्तव्यकरा वा तिरोहिताः सिद्धचेयुः।

(४) दायनिक्षेपोपनिधिविवाहसंयुक्ताः स्त्रीणामनिष्कासिनीनां व्याधि-तानां चामूढसंज्ञानामन्तरगारकृताः सिद्धचेयुः ।

(४) साहसानुप्रवेशकलहिववाहराजनियोगयुक्ताः पूर्वरात्रव्यवहारिणां च रात्रिकृताः सिद्धचेयुः ।

### शर्तनामों का लेखन प्रकार और तत्संबंधी विवादों का निर्णय

- (१) दो राज्यों या गाँवों की सीमा (जनपद-संधि) पर, दस गाँवों के केन्द्र (संग्रहण) में, चार सौ गाँवों के केन्द्र (द्रोणमुख) में और आठ सौ गाँवों के केन्द्र (स्थानीय) में तीन-तीन न्यायाधीश (धर्मस्थ) एक साथ रह कर इकरारनामा, शर्तनामा आदि व्यवहार-संबंधी कार्यों का प्रबंध करें।
- (२) नियम-विरुद्ध शर्तनामे : उन शर्तनामों को न्याय-विरुद्ध घोषित किया जाय, जो छिप कर, घर के अंदर, रात में, जंगल में, छल-कपट से और एकांत में किए गए हैं। ऐसा नियम विरुद्ध कार्य करने वालों और कराने वालों, दोनों को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय। इस प्रकार के व्यवहारों में सुनकर गवाही देने वालों को आधा साहस दण्ड, और श्रद्धा-सहानुभूति रखने वालों को अर्थदण्ड दिया जाय।
- (३) जिस व्यवहार को गुप्त रूप से किसी दूसरे ने सुन लिया हो तथा जिसको नियम विरुद्ध-साबित न किया जा सके, ऐसा व्यवहार यदि छिपा कर भी किया गया हो तो उसे गैर कानूनी करार न दिया जाय।
- (४) पर्दानशीन महिलाओं तथा चैतन्य रोगियों के द्वारा दायभाग, अमानत, धरोहर और विवाहसंबंधी घर के अंदर किए हुए व्यवहार भी नियमविरुद्ध न सममे जाँय।
  - (५) डाका (साहस), चोरी (अनुप्रवेश), भगड़ा, विवाह तथा सरकारी

- (१) सार्थवजाश्रमव्याधचारणमध्येष्वरण्यचरणामारण्यकृताः घेयुः ।
  - (२) गूढाजीविषु चोपधिकृताः सिद्धचेयुः।
  - (३) मिथःसमवाये चोपह्वरकृताः सिद्धचेयुः।
- (४) अतोऽन्यथा न सिद्धचेयुः। अपाश्रयविद्भिश्च कृताः, पितृमता पुत्रेण, पित्रा पुत्रवता, निष्कुलेन भ्रात्रा, कनिष्ठेनाविभक्तांशेन, पतिमत्या पुत्रवत्या च स्त्रिया, दासाहितकाभ्याम्, अप्राप्तातीतव्यवहाराभ्याम्, अभिशस्तप्रव्रजितव्यङ्गव्यसनिभिश्चान्यत्र निसृष्टव्यवहारेभ्यः ।
- (४) तत्रापि ऋद्धेनार्तेन मत्तेनोन्मत्तेनावगृहीतेन वा कृता व्यवहारा न सिद्धचेयुः कर्तृकारियतृश्रोतृणां पृथग् यथोक्ता दण्डाः।
- (६) स्वे स्वे तु वर्गे देशे काले च स्वकरणकृताः सम्पूर्णचाराः शुद्धदेशा दृष्टरूपलक्षणप्रमाणगुणाः सर्वव्यवहाराः सिद्धचेयुः।

हुक्म और रात के प्रथम पहर में वेश्यासंबंधी व्यवहार यदि रात के समय में भी किए जांय तो उन्हें गैरकानूनी नहीं माना जाय।

- (१) व्यापारी, ग्वाले, आश्रमवासी, शिकारी और गुप्तचर आदि जंगलों में रहने वालों तथा घूमने वालों के द्वारा जंगल में किए गए व्यवहार भी वैध समभे जाँय ।
- (२) गुप्तरूप से जीविका चलाने वालों द्वारा किए गए छल-कपट संबंधी व्यव-हार भी नियामानुकूल समभे जाँय।
  - (३) आपसी समभौते से एकांत में किए गए व्यवहार भी नियमसंगत हैं।
- (४) इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त स्वीकार किए गए सभी व्यवहार गैरकानूनी समभे जाँय । निराश्रित व्यक्ति, जिसका पिता जीवित हो, जिसका पुत्र जीवित हो, बिरादरी से बहिष्कृत भाई, जिसकी संपति का बँटवारा न हुआ हो, जिस स्त्री का पति या पुत्र जीवित हो, दास, नाबालिग, बहुत बूढ़ा, समाज में निदित, संन्यासी, लूले-लंगड़े और बीमार आदि व्यक्तियों द्वारा किए गए व्यवहार भी जायज न समभे जाँय; किन्तु उन व्यवहारों को बैध समभा जाय जो कि उन्हें राजा की ओर से प्राप्त हो चुके हों।
- (५) क्रोधी, दुःखी, मत्त, उन्मत्त, पागल आदि व्यक्तियों के द्वारा किये गये व्यवहार भी वैधानिक न समभे जाँय। जो भी व्यक्ति इस प्रकार के व्यवहार करें या करायें तथा सुनें उन्हें पूर्वोक्त दण्ड देने चाहिएँ।
- (६) परीक्षा: अपनी-अपनी जाति में उचित देश-काल और प्रकृति के अनु-सार किए गए दोषरहित सभी व्यवहार वैध समभे जाँय; वशर्ते कि उनकी सूचना

- (१) पश्चिमं चैषां करणमादेशाधिवर्जं श्रद्धेयम्। इति व्यवहार-स्थापना ।
- (२) संवत्सरमृतुं मासं पक्षं दिवसं करणमधिकरणमृणं वेदकावेदकयोः कृतसमर्थावस्थयोदेशग्रामजातिगोत्रनामकर्माणि चाभिलिख्य वादिप्रतिवादि-प्रश्नानर्थानुपूर्व्या निवेशयेत् । निविष्टांश्चावेक्षेत ।
- (३) निबद्धं पादमुत्सृज्यान्यं पादं सङ्क्रामित । पूर्वोक्तं पश्चिमेनार्थेन नाभिसन्धत्ते । परवाक्यमनभिग्राह्यमभिग्राह्यावतिष्ठते । प्रतिज्ञाय देशं 'निर्दिश' इत्युक्ते न निर्दिशति । निर्दिष्टाद् देशादन्यं देशमुपस्थापयति । उपस्थित देशेऽर्थवचनं 'नैवम्' इत्यपव्ययते । साक्षिभिरवधृतं नेच्छति । असम्भाष्ये देशे साक्षिभिमियः सम्भाषत । इति परोक्तहेतवः ।
- (४) परोक्तदण्डः पञ्चबन्धः । स्वयंवादिदण्डो दशबन्धः । पुरुषभृति-रष्टांशः। पथिभक्तमर्घविशेषतः। तदुभयं नियम्यो दद्यात्।

दी गई हो और उनके रूप, लक्षण, प्रमाण तथा गुण की अच्छी तरह परीक्षा की गई हो।

- (१) बलात्कार जैसे व्यवहारों को छोड़ कर उनके सभी व्यवहार न्याय-सम्मत माने जाँय। यहाँ तक व्यवहार की स्थापना बताई गई।
- (२) अपने-अपने पक्ष की सहादत के लिए उपस्थित हुए मुद्दाला (वेदक) और मुद्दई ( आवेदक ) के देश, गाँव, जाति, गोत्र, नाम और व्यवसाय आदि को पहिले लिखा जाय; फिर कर्जा लेने या चुकाने का वर्ष, ऋतु, पक्ष, महीना, दिन, स्थान और गवाही आदि को लिखा जाय; अन्त में मुद्दई तथा मुद्दाला के बयान क्रमपूर्वक लिसे जाँय। तब जाकर उन पर विचार किया जाय।
- (३) पराजय के लक्षण: बयान देते समय जो व्यक्ति प्रसङ्ग की बात न कहकर इधर-उधर की हाँकने लगता है; जिसके बयानों में कोई सिलसिला न हो, दूसरे की अमान्य बात को पकड़ कर उस पर डट जाता है, कर्जा लेने के स्थान पर हलफ देकर भी पूछने पर नहीं बतलाता या उसकी जगह किसी दूसरे ही स्थान को बतलाता है स्थान ठीक बताने पर ऋण लेने से मुकर जाता है; गवाहों की बात को स्वीकार नहीं करता; और निषिद्ध स्थान में गवाहों से मिल कर बात करता है; उसको हारा हुआ समभना चाहिए।
- (४) पराजय का दण्ड: ऐसे हारे हुए व्यक्ति को ऋण की रकम का पाँचवाँ हिस्सा दण्ड दिया जाय। बिना गवाह के अपनी ही बात को जो बार-बार ठीक कहता जाय उसको (देय रकम) का दसवाँ हिस्सा दण्ड दिया जाय। इसके अतिरिक्त हर्जाने के रूप में हारे हुए अपराधी से नौकरों के वेतन का आठवाँ हिस्सा और रास्ते का भोजन-भत्ता भी अदा कर लिया जाय।

- (१) अभियुक्तो न प्रत्यभियुञ्जीतः, अन्यत्र कलहसाहससार्थसमवाये-भ्यः । न चाभियक्तेऽभियोगोऽस्ति ।
- (२) अभियोक्ता चेत् प्रत्युक्तस्तदहरेव न प्रतिब्रूयात्, परोक्तः स्यात् । कृतकार्यविनिश्चयो ह्यभियोक्ता, नाभियुक्तः ।
- (३) तस्याप्रतिब्रुवतिस्त्ररात्रं सप्तरात्रीमिति । अत अध्वै त्रिपणा वराध्यं द्वादशपणपरं दण्डं कुर्यात् । त्रिपक्षादूध्वमप्रतिब्रुवतः परोक्तदण्डं कृत्वा यान्यस्य द्रव्याणि स्युस्ततोऽभियोक्तारं प्रतिपादयेदन्यत्र प्रत्युपकरणेभ्यः । तदेव निष्पततोऽभियुक्तस्य कुर्यात् । अभियोक्तुनिष्पातसमकालः परोक्तभावः । प्रेतस्य व्यसनिनो वा साक्षिवचनाः सारम् । अभियोक्ता दण्डं दत्त्वा कर्म कारयेत् । आधि वा स कामं प्रवेशयेत् । रक्षोघ्नरिक्ततं वा कर्मणा प्रतिपादयेदन्यत्र ब्राह्मणादिति ।
- (१) फौजदारी, डाका, व्यापारियों और लिमिटिड कम्पनियों के भगड़ों को छोड़कर अभियुक्त, अभियोक्ता पर उलटा मुकदमा नहीं चला सकता है। अभियुक्त भी पहिली बात को लेकर अभियोक्ता पर पुनः मुकदमा नहीं चला सकता है।
- (२) जवाबतलबी: जवाबतलब किये जाने पर तत्काल हो वादी यदि उत्तर नहीं देता तो उसको पराजित समभा जाय। क्योंकि पूरे सोच-विचार के बाद ही अभियोक्ता दावा दायर करता है, जब कि अभियुक्त ऐसी स्थिति में नहीं रहता है।
- ( ३ ) मुहलत : इसलिए, अभियुक्त यदि फौरन ही जवाब न दे सके तो उसे तीन से सात रात तक की मुहलत दी जाय। इतनी मुहलत मिलने पर भी यदि वह उत्तर नहीं दे पाता तो उस पर तीन से बारह पण तक का दण्ड किया जाय। यदि डेढ़ महीने की मुहलत के बाद भी वह अपने अभियोग की सफाई पेश नहीं कर पाता तो उसको देय धन का पाँचवाँ हिस्सा दण्ड दिया जाय और उसकी सम्पत्ति में से जितना भी न्यायसंमत हो उतना हिस्सा अभियोक्ता को दिलाया जाय; सारी सम्पत्ति को दिये जाने के बाद भी यदि कुछ कर्जा बाकी रह जाय तो अभियुक्त के जीवन-निर्वाह योग्य अन्न, वस्त्र, बर्तन, बिस्तर आदि सामान अभियोक्ता को नहीं दिलाया जाय । यदि अभियोक्ता अपराधी सिद्ध हो जाय तब उपर्युक्त सारे अधिकार अभियुक्त को दिये जायँ; किन्तु अभियुक्त ही यदि अपराधी साबित हो जाय तो उसको सफाई पेश करने की मुहलत न दी जाय; बल्कि तत्काल ही पूर्वोक्त दण्ड दिया जाय। यदि बीच ही में अभियुक्त मर जाय या किसी भारी विपदा में फँस जाय तो उसके गवाहों की सहादत के अनुसार अदालत अपराधी अभियोक्ता को यथोचित दण्ड देकर उससे काम ले। नियत समय तक न्यायालय उसको अपने अधिकार में रखे अथवा उससे जन-कल्याण सम्बन्धी कार्यों को कराये। यदि अभियोक्ता ब्राह्मण हो तो उससे ऐसे कार्य न करवाये जायँ।

- (१) चतुर्वणिश्रमस्यायं लोकस्याचाररक्षणात्। नश्यतां सर्वधर्माणां राजधर्म प्रवर्तकः॥
- (२) धर्मश्च व्यवहारश्च चरित्रं राजशासनम्। विवादार्थश्चतुष्पादः पश्चिमः पूर्वबाधकः।
- (३) अत्र सत्ये स्थितो धर्मो व्यवहारस्तु साक्षिषु। चरित्रं सङ्ग्रहे पुंसां राज्ञामाज्ञा तु शासनम्।।
- (४) राज्ञः स्वधर्मः स्वर्गाय प्रजा धर्मेण रक्षितुः। अरक्षितुर्वा क्षेप्तुर्वा मिथ्यादण्डमतोऽन्यथा ॥
- (५) दण्डो हि केवलो लोकं परं चेमं च रक्षति। राज्ञा पुत्रे च शत्रौ च यथादोषं समं धृतः।।
- (६) अनुशासिद्ध धर्मेण व्यवहारेण संस्थया। न्यायेन च चतुर्थेन चतुरन्तां महीं जयेत्।।
- (७) संस्थया धर्मशास्त्रेण शास्त्रं वा व्यवहारिकम्। यस्मिन्नथ विरुद्धचेत धर्मेणार्थं विनिर्णयेत्।।
- (८) शास्त्रं विप्रतिपद्येत धर्मन्यायेन केनचित्। न्यायस्तत्र प्रमाणं स्यात्तत्र पाठो हि नश्यति ॥
- (१) राजाज्ञा: चारों वर्ण, चारों आश्रम, सम्पूर्ण लोकाचार और नष्ट होते हुए सभी धर्मों का रक्षक राजा है; इसीलिये उसे धर्म का प्रवर्त्तक माना जाता है।
- (२) धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजाज्ञा, ये विवाद के निर्णायक साधन होने के कारण राष्ट्र के चार पैर माने जाते हैं; इन्हीं पर सारा राज्य टिका है। इनमें भी धर्म से व्यवहार, व्यवहार से चरित्र और चरित्र की अपेक्षा राजाज्ञा श्रेष्ट है।
- (३) उनमें धर्म सच्चाई में, व्यवहार साक्षियों में चरित्र समाज के जीवन में और राजाज्ञा राजकीय शासन में स्थित रहती है।
- (४) धर्मपूर्वक प्रजा पर शासन करना ही राजा का निजी धर्म है; वही उसकी स्वर्ग तक ले जाता है। इसके विपरीत प्रजा की रक्षा न कर उसको पीड़ा पहुँचाने वाला राजा कभी भी सुखी नहीं रहता है।
- (५) पुत्र और शत्रु को उनके अपराध के अनुसार समानरूप से राजा द्वारा दिया हुआ दण्ड ही लोक और परलोक की रक्षा करता है।
- (६) धर्म, व्यवहार, चरित्र और न्यायपूर्वक शासन करता हुआ राजा सारी पृथ्वी का स्वामित्व प्राप्त करे।
- (७) जहाँ भी चरित्र तथा लोकाचार का धर्मशास्त्र के साथ विरोध की बात उपस्थित हो, वहाँ धर्मशास्त्र को ही प्रमाण मानना चाहिए।
  - ( ५ ) किन्तु, किसी बात पर यदि राजा के धर्मानुकूल शासन का धर्मशास्त्र के

(१) इष्टदोषः स्वयंवादः स्वपक्षपरपक्षयोः। अनुयोगार्जवं हेतुः शपथश्चार्थसाधकः॥ (२) पूर्वोत्तरार्थव्याघाते साक्षिवक्तव्यकारणे।

चारहस्ताच्च निष्पाते प्रदेष्टव्यः पराजयः॥

इति धर्मस्थीये तृतीयाऽधिकरणे विवादपदनिबन्धो नाम प्रथमोऽध्यायः, आदितोः सप्तपञ्चाशः ।

-: o :--

साथ विरोध पैदा हो जाय, तो वहाँ राज-शासन को ही प्रमाण मानना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से धर्मशास्त्र का पाठ मात्र ही नष्ट होता है।

- ( १ निर्णय के हेतु: मुकदमे का फैसला देने से पूर्व कुछ बातें आवश्यक हैं; जैसे १. जिसका अपराध देख लिया गया हो, २. जिसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया हो; ३. सरलता से जिरह; ४. सरलता से कारणों का पता लग जाना और २. कसम दिलाना, ये पाँचों बातें सच्चाई को सिद्ध करने में सहायक होती हैं।
- (२) यदि उक्त पाँच हेतुओं के माध्यम से भी वादी-प्रतिवादी की पारस्परिक विरुद्ध दलीलों का उचित समाधान न हो सके तो साक्षियों और गुप्तचरों के द्वारा मामले की छान-बीन कराकर अपराध का फैसला देना चाहिए।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में विवादपदनिबन्ध नामक पहला अध्याय समाप्त ।

-: o :--

## विवाहसंयुक्तं; विवाहधर्मः; स्त्रीधनकल्पः; आधिवेदनिकम्;

- (१) विवाहपूर्वी व्यवहारः ।
- (२) कन्यादानं कन्यामलङ्कृत्य ब्राह्मो विवाहः।
- (३) सहधर्मचर्या प्राजापत्यः।
- (४) गोमिथुनादानादार्षः।
- (४) अन्तर्वेद्यामृत्विजे दानाद् दैवः ।
- (६) मिथस्समवायाद् गान्धर्वः ।
- (७) शुल्कादानादासुरः ।
- (८) प्रसह्यादानाद् राक्षसः।

### विवाह सम्बन्ध

# धर्मविवाह: स्त्री का धन: स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार: पुरुष को पुनर्विवाह का अधिकार

- ( १ ) धर्मविवाह: विवाह के बाद ही सारे सांसारिक व्यवहार आरम्भ होते हैं।
- (२) वस्त्र-आभूषण आदि से सजाकर विधिपूर्वक-कन्यादान करना ब्राह्म विवाह कहलाता है।
- (३) कन्या और वर, दोनों सहधर्म पालन करने की प्रतिज्ञा कर जिस विवाह बन्धन को स्वीकार करते हैं, उसे प्राजापत्य विवाह कहते हैं।
- (४) वर से गऊ का जोड़ा लेकर जो विवाह किया जाता है उसे आर्ष विवाह कहते हैं।
- ( ५) विवाह वेदी में बैठकर ऋत्विक् को जो कन्यादान दिया जाता है उसे दैव विवाह कहते हैं।
- (६) कन्या और वर का आपसी सलाह से किया गया विवाह गान्धर्व विवाह (Love marriage) कहलाता है।
- (७) कन्या के पिता को धन देकर जो विवाह किया जाता है उसे आसुर विवाह कहते हैं।
  - ( प् ) किसी कन्या से बलात्कार करके विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है।

- (१) सुप्तादानात् पैशाचः ।
- (२) पितृप्रमाणाश्चत्वारः पूर्वे धर्म्याः । मातापितृप्रमाणाः शेषाः । तौ हि शुल्कहरौ दुहितुः । अन्यतराभावेऽन्यतरो वा ।
  - (३) द्वितीयं शुल्कं स्त्री हरेत् । सर्वेषां प्रीत्यारोपणमप्रतिषिद्धम् ।
- (४) वृत्तिराबन्ध्यं वा स्त्रीधनम् । परद्विसाहस्रा स्थाप्या वृत्तिः । आबन्ध्यानियमः ।
- (४) तदात्मपुत्रस्नुषाभर्मणि प्रवासाप्रतिविधाने च भार्याया भोक्तु-मदोषः। प्रतिरोधकव्याधिदुर्भिक्षभयप्रतीकारे धर्मकार्ये च पत्युः। सम्भूय वा दम्पत्योमिथुनं प्रजातयोस्त्रिवर्षोपभुक्तं च धर्मष्ठेषु विवाहेषु नानुयु-ञ्जीत। गान्धवसुरोपभुक्तं सवृद्धिकमुभयं दाप्येत। राक्षसपैशाचोपभुक्तं स्तेयं दद्यात्। इति विवाहधर्मः।
  - ( १ ) सोई हुई कन्या को हरण करके विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता है।
- (२) उक्त आठ प्रकार के विवाहों में पहिले चार प्रकार के विवाह पिता की सलाह से होने के कारण धर्मानुकूल विवाह हैं। बाकी चार विवाह माता-पिता दोनों की सलाह से होते हैं; क्योंकि वे दोनों लड़की को देकर उसके बदले में धन लेते हैं। उस धन को यदि पिता न हो तो माता ले सकती है और माता न हो पिता ले सकता है।
- (३) इसके अतिरिक्त प्रीतिवश दिया हुआ दूसरे प्रकार का धन उस कन्या का है जिसके साथ विवाह किया गया हो। सभी प्रकार के विवाहों में स्त्री-पुरुष में परस्पर प्रीति का होना आवश्यक है।
- (४) स्त्री का धन: स्त्री का धन दो प्रकार का होता है: १. वृत्ति और २. आवध्य। स्त्री का वृत्ति धन वह है जो स्त्री के नाम से बैंक आदि में जमा किया गया हो। उसकी रकम कम-से-कम दो हजार तक होनी चाहिए। गहना या जेवर आदि आवध्य धन कहलाते हैं, जिनकी तादाद का कोई नियम नहीं है।
- (५) किसी स्त्री का पित परदेश चला जाय और उसकी (स्त्री की) जीविका निर्वाह के लिए कोई जिरया न हो तो वह स्त्री अपने पुत्र और अपनी पतोहू के जीवन-निर्वाह के लिए अपने निजी धन को खर्च कर सकती है। किसी विपत्ति, बीमारी, दुिंभक्ष या इसी तरह के आकिस्मक संकट से बचने के लिए और किसी धर्म-कार्य में पित भी यदि स्त्री के निजी धन को खर्च करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं। इसी प्रकार दो सन्तान पैदा होने पर स्त्री-पुरुष दोनों मिलकर यदि उस धन को खर्च करें तब भी कोई दोष नहीं; और ऐसे पित-पत्नी जिनका विवाह धर्मानुकूल हुआ हो, कोई सन्तान पैदा न होने पर तीन वर्ष तक उस धन को खर्च कर सकते हैं। जिन्होंने गान्धर्व या आसुर विवाह किया हो और आपसी सलाह से वे स्त्री-धन को खर्च कर डालें तो उनसे व्याजसिहत मूलधन जमा कर लिया जाय। जिन्होंने

- (१) मृते भर्तरि धर्मकामा तदानीमेवास्थाप्याभरणं शुल्कशेषं च लभेत। लब्ध्वा वा विन्दमाना सवृद्धिकमुभयं दाप्येत। कुटुम्बकामा त्र श्वशुरपतिदत्तं निवेशकाले लभेत । निवेशकालं हि दीर्घप्रवासे व्याख्या-स्यामः ।
- (२) श्वशुरप्रातिलोम्येन वा निविष्टा श्वशुरपतिदत्तं जीयेत । ज्ञाति-हस्तादिभमृष्टाया ज्ञातयो यथागृहीतं दद्युः।
  - (३) न्यायोपगतायाः प्रतिपत्ता स्त्रीधनं गोपायेत् ।
  - (४) पतिदायं विन्दमाना जीयेत । धर्मकामा भुञ्जीत ।
  - (५) पुत्रवती विन्दमाना स्त्रीधनं जीयेत । तत्तु स्त्रीधनं पुत्रा हरेयुः ।
  - (६) पुत्रभरणार्थं वा विन्दमाना पुत्रार्थं स्फातीकुर्यात् ।

राक्षस तथा पैशाच विधि से विवाह किया हो ऐसे पति-पत्नी यदि स्त्री धन को खर्च कर डालें तो उन्हें चोरी का दण्ड दिया जाय। यहां तक विवाह धर्म का निरूपण किया गया है।

- (१) स्त्री को पुनिववाह का अधिकार: पित के मर जाने पर स्त्री यदि अपने धर्म-कर्म पर रहना चाहती हो तो उसे अपने दोनों प्रकार के निजी धन तथा प्रीति धन ले लेना चाहिए। उस धन को ले लेने के बाद यदि वह दूसरा पति कर ले तो व्याज सहित सारे मूलधन को वह वापिस कर दे। यदि वह परिवार की इच्छा से दूसरा विवाह करना चाहती हो तो अपने मृत पति और श्वसुर के दिए हुए धन को विवाह के समय में ही पा सकती है, उसके पहिले नहीं। इस प्रकार के पुनर्विवाह का विस्तृत विवेचन आगे दीर्घप्रवास प्रकरण में किया जाएगा ।
- (२) यदि विधवा स्त्री अपने ससुर की इच्छा के विरुद्ध पुनर्विवाह करना चाहे तो ससुर और मृत-पति का धन उसे नहीं मिलेगा। यदि विरादरी वालों के हाथ से उसके पुर्नाववाह का प्रबन्ध हो तो विरादरी वाले ही उसके लिये हुए धन को वापिस करें।
- (३) न्यायपूर्वक प्राप्त हुई स्त्री की रक्षा करने वाला पुरुष ही उसके धन की भी रक्षा करे। पुर्निववाह की इच्छा करने वाली स्त्री अपने मृत पति के उत्तराधिकार को नहीं पा सकती है।
- (४) यदि वह धर्मपूर्वक जीवन-निर्वाह करने की इच्छा करे तो वह अपने मृत पति के उत्तराधिकार को भोग सकती है।
- (५) यदि पुत्रवती स्त्री पुर्नाववाह करना चाहे तो वह निजी स्त्रीधन की अधि-कारिणी नहीं हो सकती। उस स्त्री के निजी धन के उत्तराधिकारी उसके पुत्र ही होंगे।
- (६) यदि कोई विधवा स्त्री अपने पुत्रों के भरण-पोषण के लिए पुर्नाववाह करना चाहे तो उसे अपनी निजी सम्पति अपने लड़कों के नामजद कर देनी पड़ेगी।

- (१) बहुपुरुषप्रजानां पुत्राणां यथापितृदत्तं स्त्रीधनमवस्थापयेत् ।
- (२) कामकारणीयमपि स्त्रीधनं विन्दमाना पुत्रसंस्थं कुर्यात् ।
- (३) अपुत्रा पतिशयनं पालयन्ती गुरुसमीपे स्त्रीधनम् आ आयुःक्षयाद् भूञ्जीत, आपदर्थं हि स्त्रीधनम् । ऊध्वं दायादं गच्छेत् ।
- (४) जीवति भर्तरि मृतायाः पुत्रा दुहितरश्च स्त्रीधनं विभजेरन्। अपुत्राया दुहितरः। तदभावे भर्ता।
- (४) शुल्कमन्वाधेयमन्यद् वा बन्धुभिर्दत्तं बान्धवा हरेयुः। इति स्त्रीधनकल्पः।
- (६) वर्षाण्यष्टावप्रजायमानामपुत्रां बन्ध्यां चाकाङ्क्षेत; दश विन्दुं, द्वादश कन्याप्रसिवनीम्।
- (७) ततः पुत्रार्थो द्वितीयां विन्देत । तस्यातिक्रमे शुल्कं स्त्रीधनमधँ चाधिवेदनिकं दद्यात् । चतुर्विंशतिपणपरं च दण्डम् ।
- (१) यदि किसी स्त्री के कई पुत्र कई पतियों के द्वारा पैदा हुए हों तो उसे चाहिए कि जिस पिता का जो पुत्र हो उसी के नाम उसके पिता की सम्पत्ति नाम-जद करे।
- (२) अपनी इच्छा से खर्च करने के लिए प्राप्त हुए धन को भी वह पुनर्विवाह करने से पूर्व अपने पुत्रों के नाम लिख दे।
- (३) पुत्रहीन विधवा अपने पितव्रत धर्म का पालन करती हुई गुरु के संरक्षण में रहकर जीवन पर्यन्त अपने स्त्रीधन का उपभोग कर सकती है। स्त्रीधन आपित्तकाल के लिए ही होता है। उसके मरने के बाद उसका बचा हुआ धन उसके उचित उत्तराधिकारियों को मिलना चाहिए।
- (४) पित के रहते हुए यदि स्त्री मर जाय तो उसके निजी धन को उसकी सन्तानें आपस में बाँट लें। यदि लड़के न हों तो धन को लड़िक्याँ ही बाँट लें। यदि लड़िक्याँ भी न हों तो उसका पित उस धन को ले ले।
- (५) बन्धु-बान्धवों ने जो धन विवाह के समय दहेज के रूप में या दूसरे रूप में उस स्त्रों को दिया है उसे वे वापस ले सकते हैं। यहाँ तक स्त्री-धन विषयक नियमों पर विचार किया गया।
- (६) पुरुष को पुर्नाववाह का अधिकार: यदि किसी स्त्री की संतान न होती हो या उसके अन्दर सन्तान पैदा करने की शक्ति न हो, तो पित को चाहिए कि वह आठ वर्ष तक सन्तान होने की प्रतीक्षा करे। यदि स्त्री मरे हुए बच्चे ही जने तो दश वर्ष तक और यदि उसको कन्याएें ही पैदा होती हों तो पित को बारह वर्ष तक इन्तजार करना चाहिए।
- (७) उसके बाद पुत्र की इच्छा करने वाला पुरुष पुनर्विवाह कर सकता है। जो भी पुरुष इस नियम का उल्लंघन करे उसे दहेज में मिला हुआ धन, स्त्रीधन,

- (१) शुल्कं स्त्रीधनमशुल्कस्त्रीधनायास्तत्प्रमाणमाधिवेदनिकमनुरूपां च वृत्ति दत्त्वा बह्वीरिप विन्देत । पुत्रार्था हि स्त्रियः । तीर्थसमवाये चासां यथाविवाहं पूर्वोढां जीवत्पुत्रां वा पूर्वं गच्छेत्।
- (२) तीर्थगूहनागमने षण्णवतिर्दण्डः । पुत्रवतीं धर्मकामां वन्ध्यां बिन्दुं नीरजस्कां वा नाकामामुपेयात्, न चाकामः पुरुषः । कुष्ठिनीमुन्मत्तां वा गच्छेत्। स्त्री तु पुत्रार्थमेवंभूतं वोपगच्छेत्।
  - (३) नीचत्वं परदेशं वा प्रस्थितो राजिक विषयि। प्राणाभिहन्ता पतितस्त्याज्यः क्लोबोऽपि वा पतिः ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयोऽधिकरणे विवाहसंयुक्तं नाम द्वितीयोऽध्यायः; आदितोऽष्टपञ्चाशः ।

--: o :---

अतिरिक्त धन अपनी पहली स्त्री के गुजारे के लिए देना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह चौबीस पण तक का जुर्माना सरकार को अदा करे।

- ( १ ) जिस स्त्री के विवाह में न तो दहेज मिला है और न उसके पास अपना निजी धन है, उसको दहेज तथा स्त्री धन के बराबर धन देकर और उसके जीवन-निर्वाह के पर्याप्त सम्पत्ति देकर कोई भी पुरुष कितनी ही स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है। क्यों कि स्त्रियाँ पुत्र पैदा करने के लिए ही होती हैं। यदि एक पुरुष की अनेक पितनयाँ एक ही साथ रजस्वला हों तो पित को चाहिए कि वह सबसे पहिले विवाहिता पत्नी के पास समागम के लिए जाय अथवा उस पत्नी के पास जाय जिसका कोई पुत्र जीवित हो।
- (२) यदि कोई पुरुष ऋतु-काल को छिपाकर अपनी स्त्री से संसर्ग नहीं करता तो उसको सरकार की ओर से छियानबे पण दंड दिया जाय। किसी भी पुरुष को चाहिए कि वह पुत्रवती, पवित्र जीवन वाली, बन्ध्या, मृतपुत्रा और मासिकधर्मरहित स्त्री के साथ तब तक संभोग न करे जब तक संभोग के लिए वह स्वयं राजी न हो। संभोग की इच्छा होते हुए भी कोढ़िन या पागल स्त्री से संभोग नहीं करना चाहिए, किन्तु; पुत्र की इच्छा रखने वाली स्त्री किसी भी कोढ़ी या उन्मत्त पुरुष के साथ संसर्ग कर सकती है।
- (३) किसी भी नीच, प्रवासी, राजद्रोही, घातक, जाति तथा धर्म से गिरे हुए और नपुंसक पति से स्त्री विवाह विच्छेद कर सकती है।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में विवाहसंयुक्त नामक

दूसरा अध्याय समाप्त ।

## विवाहसंयुक्तं; शुश्रूषाभर्मपारुष्य-द्वेषातिचारोपकारव्यवहारप्रतिषेधाश्रः

- (१) द्वादशवर्षा स्त्री प्राप्तव्यवहारा भवति, षोडशवर्षः पुमान् । अत ऊर्ध्वमशुश्रूषायां द्वादशपणः स्त्रिया दण्डः, पुंसो द्विगुणः ।
- (२) भर्मण्यायामनिर्दिष्टकालायां ग्रासाच्छादनं वाधिकं यथापुरुष-परिवापं सविशेषं दद्यात् । निर्दिष्टकालायां तदेव सङ्ख्याय । बन्धं च दद्यात् । शुल्कस्त्रीधनाधिवेदनिकानामनादाने च ।
- (३) श्वशुरकुलप्रविष्टायां विभक्तायां वा नाभियोज्यः पतिः। इति भर्म।
- (४) नग्ने, विनग्ने, न्यङ्गे, अपितृके, अमातृके, इत्यनिर्देशेन विनय-ग्राहणम् । वेणुदलरज्जुहस्तानामन्यतमेन वा पृष्ठे त्रिराघातः । तस्यातिक्रमे वाग्दण्डपारुप्यदण्डाभ्यामर्धदण्डाः ।

### विवाह सम्बन्ध

स्त्री की परवरिशः कठोर स्त्री के साथ व्यवहारः पति-पत्नी का

द्वेष : पति पत्नी का अतिचार : और अतिचार पर प्रतिषेध

- (१) बारह वर्ष की लड़की और सोलह वर्ष का लड़का कानूनन बालिग माने जाते हैं। इस उम्र के बाद यदि वे राज-नियम का उल्लंघन (अशुश्रूषा) करें तो लड़की को बारह पण और लड़के को चौबीस पण का दण्ड दिया जाय।
- (२) स्त्री की परविरिशः यदि किसी स्त्री के भरण-पोषण (भर्म) की अवधि नियत न हो तो पुरुष को चाहिए कि वह उस स्त्री के वस्त्र, भोजन और व्यय का यथोचित प्रबन्ध करे; अथवा अपनी आमदनी के अनुसार उसको अतिरिक्त सुख-सुविधा भी दे; किन्तु जिस स्त्री के भरण-पोषण का समय नियत हो और जिस स्त्री ने दहेज, स्त्री धन तथा अतिरिक्त धन लेना स्वीकार न किया हो, पित को चाहिए कि अपनी आमदनी के अनुसार उसको बँधी हुई रकम देता जाय।
- (३) यदि स्त्री अपने मायके में रहती हो या स्वतन्त्र रह कर गुजारा करती हो, तो उसके भरण-पोषण के लिए पित को बाध्य नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक स्त्री की परवरिश पर विचार किया गया।
  - (४) कठोर स्त्री के साथ व्यवहार: दाम्पत्य-नियमों का उल्लंघन करने

- (१) तदेव स्त्रिया भर्तरि प्रसिद्धमदोषाया ईर्ष्याया बाह्यविहारेषु द्वारेषु अत्ययो यथानिर्दिष्टः । इति पारुष्यम् ।
- (२) भर्तारं द्विषती स्त्री सप्तार्तवान्यमण्डयमाना तदानीमेव स्थाप्या-भरणं निधाय भर्तारम् अन्यया सह शयानमनुशयीत ।
- (३) भिक्षुक्यन्वाधिज्ञातिकुलानामन्यतमे वा भर्ता द्विषन् स्त्रियमे कामनुशयीत।
- (४) दृष्टलिङ्गे मैथुनापहारे सवर्णापसर्पोपगमे वा मिथ्यावादी द्वादश-पणं दद्यात् ।
- (४) अमोक्ष्या भर्तुरकामस्य द्विषती भार्या, भार्यायाश्च भर्ता। परस्परं द्वेषान्मोक्षः ।
  - (६) स्त्रीविप्रकाराद् वा पुरुषश्चेन्मोक्षमिच्छेद्, यथागृहीतमस्ये दद्यात् ।

वाली स्त्री को पहिले 'नंगी, अधनंगी, लूली-लँगड़ी, बाप-मरी, मां-मरी' आदि गालियाँ न देकर उसको भले ढंग से नम्रता तथा सभ्यता सिखानी चाहिए। यदि इससे कार्य न सधे तो उसकी पीठ पर बांस की खपाची, रस्सी या डप्पण से तीन बार चोट करे। फिर भी वह सीधी राह पर न आवे तो उसे वाक्पारुख्य तथा दण्डपारुख्य का आधा दण्ड दिया जाय।

- ( 9 ) यही दण्ड उस स्त्री को भी दिया जाय जो अकारण ही निर्दोष पति से बुरा व्यवहार करती हो और पित के दरवाजे पर या बाहर किसी प्रकार की इशारे-बाजी या ऐयाशी करे। इस प्रकार के नियम-विरुद्ध आचरण करने वाली स्त्री के लिए इसी प्रकरण में दण्ड का निर्देश किया गया है। यहाँ तक कटु-भाषिणी स्त्री के व्यवहार पर विचार किया गया।
- (२) पति-पत्नी का द्वेष: अपने पति के साथ द्वेष रखने वाली स्त्री यदि सात ऋतुकाल तक दूसरे पुरुष के साथ समागम करती रहे तो उसे चाहिए कि वह अपने दोनों प्रकार के स्त्री-धन पति को सींपकर पति को भी दूसरी स्त्री के साथ समागम करने की अनुमति दे दे।
- (३) यदि पति, स्त्री से द्वेष करता हो तो उसको चाहिए कि वह अपनी स्त्री को संन्यासिनी तथा भाई-बन्धुओं साथ अकेली रहने से न रोके।
- (४) पराई स्त्री के साथ संभोग करने के चिह्न स्पष्ट दिखाई देने पर भी यदि कोई पुरुष इनकार कर दे या किसी प्रेमिका के साथ संभोग करके साफ मुकर जाय तो उसको बारह पण का दण्ड दिया जाय।
- (५) पति से द्वेष-वैमनस्य रखनेवाली स्त्री, पति की इच्छा के विरुद्ध तलाक नहीं दे सकती है। इसी प्रकार पति भी अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता है। दोनों में परस्पर समान दोष होने पर ही तलाक संभव है।
  - (६) पत्नी में कुछ बुराइयाँ आ जाने के कारण यदि पति उसका परित्याग

पुरुषविप्रकाराद् वा स्त्री चेन्मोक्षमिच्छेत्, नास्ये यथागृहीतं दद्यात्। अमोक्षो धर्मविवाहानाम्। इति द्वेषः।

- (१) प्रतिषिद्धां स्त्री दर्पमद्यक्रीडायां त्रिपणं दण्डं दद्यात्। दिवा स्त्रीप्रक्षाविहारगमने षट्पणो दण्डः। पुरुषप्रक्षाविहारगमने द्वादशपणः। रात्रौ द्विगुणः।
- (२) सुप्तमत्तप्रव्रजने भर्तुरदाने च द्वारस्य द्वादशपणः। रात्रौ निष्का-सने द्विगुणः।
- (३) स्त्रीपुंसयोर्मेथुनार्थेऽनङ्गविचेष्टायां रहोश्लीलसम्भाषायां वा चतुर्विशतिपणः स्त्रिया दण्डः, पुंसो द्विगुणः ।
  - (४) केशनीवीदन्तनखावलम्बनेषु पूर्वः साहसदण्डः, पुंसो द्विगुणः।
  - (५) शङ्कितस्थाने सम्भाषायां च पणस्थाने शिफादण्डः । स्त्रीणां

करना चाहे तो, जो धन उसको स्त्री की ओर से मिला है उसे भी वह स्त्री को लौटा दे। यदि इसी कारण कोई स्त्री अपने पित से सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहे तो पित से पाये हुए धन को वह पित को न लौटाये। किन्तु चार प्रकार के धर्म विवाहों में किसी भी दशा में तलाक नहीं हो सकता है। यहाँ तक पित-पत्नी के द्वेष-वैमनस्य पर विचार किया गया।

- (१) पित-पत्नी का अतिचार: मना किए जाने पर भी यदि कोई स्त्री दर्प-वश मद्यपान और बिहार करे तो उस पर तीन पण, पित के मना करने पर यदि दिन में सिनेमा देखे तो छह पण और यदि किसी पुरुष के साथ सिनेमा देखे तो बारह पण जुर्माना किया जाय। यदि यही अपराध वह रात में करे तो उसको दुगुना दण्ड दिया जाय।
- (२) यदि कोई स्त्री सोते हुए या उन्मत्त हुए अपने पित को छोड़कर घर से बाहर चली जाय अथवा पित की इच्छा के विरुद्ध घर का दरवाजा बन्द कर दे तो उसको बारह पण दण्ड देना चाहिए। यदि कोई स्त्री अपने पित को रात में घर से बाहर कर दे तो उस स्त्री पर चौबीस पण का दण्ड किया जाय।
- (३) परपुरुष या परस्त्री परस्पर मैथुन के लिए यदि इशारेवाजी करें या एकान्त में अश्लील बातचीत करें तो स्त्री पर चौबीस पण और पुरुष पर अड़तालीस पण का जुर्माना किया जाय।
- (४) यदि वे परस्पर केश, तथा कमर पकड़े एक दूसरे को चूमें, दाँत काटें या नाखून गड़ावे तो इस अपराध में स्त्री को पूर्व साहस दण्ड और पुरुष को उससे दुगुना दण्ड दिया जाय।
- (५) किसी संकेत स्थान में यदि वे परस्पर बातचीत करें तो आर्थिक दंड की जगह उन पर कोड़े लगाये जाँय। इस प्रकार की अपराधिनी स्त्री के किसी एक ही

ग्राममध्ये चण्डालः पक्षान्तरे पञ्चशिफा दद्यात् । पणिकं वा प्रहारं मोक्ष-येत् । इत्यतिचारः ।

- (१) प्रतिषिद्धयोः स्त्रीपुंसयोरन्योन्योपकारे क्षुद्रकद्रव्याणां द्वादशपणो दण्डः, स्थूलकद्रव्याणां चतुर्विशतिपणः, हिरण्यसुवर्णयोश्चतुष्पञ्चाशत्पणः स्त्रिया दण्डः, पुंसो द्विगुणः । त एवागम्ययोरर्धदण्डाः ।
  - (२) तथा प्रतिषिद्धपुरुषव्यवहारेषु च । इति प्रतिषेधः ।
  - राजद्विष्टातिचाराभ्यामात्मापऋमणेन स्त्रीधनानीतशुल्कानामस्वाम्यं जायते स्त्रियाः ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे विवाहसंयुक्तप्रकरणे शुश्रूषा-भर्मपारुष्य-अतिचार-उपकारव्यवहारप्रतिषेधो नाम तृतीयोऽध्यायः; आदित एकोनपञ्चाशः।

--: 0 :---

अङ्ग पर गाँव के चंडाल द्वारा पाँच कोड़े लगवाये जाँय। पण दंड अदा करने पर प्रहार दंड कम कर दिया जाय । यहाँ तक अतिचार के विषय में कहा गया।

- (१) अतिचार पर प्रतिषेधाः वर्जित करने पर यदि कोई स्त्री तथा पुरुष छोटी-मोटी उपहार की वस्तुऐं देकर परस्पर व्यवहार करें तो छोटे उपहार पर स्त्री को बारह पण और बड़े उपहार पर चौबीस पण दण्ड दिया जाय। यदि उपहार में वह सोने की कीमती चीजें दे तो उसे चौबीस पण का दण्ड दिया जाय। इन अप-राधों को यदि पुरुष करे तो उस पर स्त्री से दुगुना दण्ड किया जाय। यदि वे स्त्री-पुरुष बिना मुलाकात किए ही उपहार की चीजें लेते-देते रहें तो पूर्वोक्त दण्ड से आधा दण्ड उन्हें दिया जाय।
- (२) इसी प्रकार निषिद्ध पुरुषों के सम्बन्ध में भी दण्ड आदि का नियम सम-भना चाहिए। यहाँ तक प्रतिषेध के विषय में कहा गया।
- (३) राज्य के प्रति बगावत करने पर, आचार का उल्लंघन करने पर और आवारा-गर्द होने पर कोई भी स्त्री अपना स्त्री धन, दूसरी शादी करने पर निर्वाह के लिए प्राप्त हुआ धन ( आनीत ) और दहेज में मिला हुआ धन; आदि की अधिका-रिणी नहीं हो सकती।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में तीसरा अध्याय समाप्त ।

प्रकरण ६०

अध्याय ४

# विवाहसंयुक्तं; निष्पतनं; पथ्यनुसरणं; हस्वप्रवासो; दीर्घप्रवासश्र;

- (१) पतिकुलान्निष्पतितायाः स्त्रियाः षट्पणो दण्डोऽन्यत्र विप्रकारात् । प्रतिषिद्धायां द्वादशपणः । प्रतिवेशगृहातिगतायाः षट्पणः ।
- (२) प्रातिवेशिकभिक्षुकवैदेहकानामवकाशिक्षापण्यादाने द्वादशपणो दण्डः, प्रतिषिद्धानां पूर्वः साहसदण्डः । परगृहातिगतायाश्चतुर्विशतिपणः ।
- (३) परभार्यावकाशदाने शत्यो दण्डोऽन्यत्रापद्भ्यः। वारणाज्ञान-योनिर्दोषः।
- (४) प्रतिविप्रकारात् पतिज्ञातिसुखावस्थग्रामिकान्वाधिभिक्षुकीज्ञाति-कुलानामन्यतममपुरुषं गन्तुमदोष, इत्याचार्याः ।

### विवाह सम्बन्ध

### परिणीता का निष्पतन : परपुरुष का अनुसरण : पुर्नीववाह की स्थिति

- (१) स्त्रियों का घर से बाहर जाना: पितघर से भागी हुई स्त्री पर छह पण का दण्ड दिया जाय, किन्तु यदि वह किसी भय के कारण भागे, तो अदण्डघ समभी जाय। पित के रोकने पर भी यदि कोई स्त्री घर से भाग निकले तो उस पर बारह पण दण्ड किया जाय। यदि वह पड़ोसी के ही घर में चली जाय तो उसे छह पण का दण्ड दिया जाय।
- (२) पित की आज्ञा के बिना पड़ोसी को अपने घर में पनाह देने, भिखारी को भीख देने और व्यापारी को किसी तरह का माल देने वाली स्त्री को बारह पण दण्ड दिया जाय। यदि कोई स्त्री निषिद्ध व्यक्तियों के साथ यही व्यवहार करे तो उसे प्रथमसाहस दण्ड दिया जाय। यदि वह निर्दिष्ट सीमा के घरों से बाहर जाये तो उसे चौबीस पण दण्ड दिया जाय।
- (३) विपत्तिरिहत किसी परपत्नी को अपने घर में पनाह देने वाले पर सौ पण का दण्ड किया जाय। यदि कोई स्त्री गृहस्वामी के रोकने पर या छिपकर उसके घर में घुस जाय तो उस स्थिति में गृहस्वामी निरपराध समभा जाय।
- (४) कुछ आचार्यों का अभिमत है कि पति से तिरस्कृत कोई स्त्री यदि अपने पति के सम्बन्धी पुरुषरहित घर में जाय या सुख-संपन्न, गाँव के मुखिया, अपने धन

- (१) सपुरुषं वा ज्ञातिकुलम्; कुतो हि साध्वीजनस्यच्छलं, सुखमे-तदवबोद्धुम्, इति कौटिल्यः।
  - (२) प्रेतव्याधिव्यसनगर्भनिमित्तमप्रतिषिद्धमेव ज्ञातिकुलगमनम्।
- (३) तन्निमित्तं वारयतो द्वादशपणो दण्डः। तत्रापि गूहमाना स्त्रीधनं जीयत, ज्ञातयो वा छादयन्तः शुल्कशेषम् । इति निष्पतनम् ।
- (४) पतिकुलान्निष्पत्य ग्रामान्तरगमने द्वादशपणो दण्डः स्थाप्याभरण-लोपश्च । गम्येन वा पुंसा सह प्रस्थाने चतुर्विशतिपणः, सर्वधर्मलोपश्चान्यत्र भर्मदानतीर्थगमनाभ्याम् । पुंसः पूर्वः साहसदण्डः तुल्यश्रेयसः, पापीयसो मध्यमः । बन्धुरदण्डचः । प्रतिषेधेऽर्धदण्डः ।

में निरीक्षक, भिक्षुकी या अपने किसी सम्बन्धी के पुरुषरहित घर में प्रवेश करे तो उसको दोषी नहीं समका जाना चाहिए।

- ( १ ) इस सम्बन्ध में आचार्य कौटिल्य का मत है कि ऊपर कही गई अवस्थाओं में कोई भी साध्वी स्त्री अपने उन सम्बन्धियों या परिवारजनों के घरों में भी जा सकती है, जहाँ पुरुष विद्यमान हों, क्योंकि उसके छलपूर्ण व्यवहार उसके पति तथा सम्बन्धियों से छिपे नहीं रह सकते हैं।
- (२) मृत्यु, बीमारी, विपत्ति और प्रसव काल में स्त्री अपने सम्बन्धियों के यहाँ जा सकती है।
- (३) ऊपर कहे गए अवसरों पर यदि कोई पुरुष अपनी स्त्री को अपने सम्बन् निधयों के यहाँ जाने से रोके तो वह बारह पण दण्ड का अपराधी है। यदि कोई स्त्री जाकर भी अपने जाने की बात को छिपाये तो उसका स्त्री-धन जब्त कर लिया जाय । यदि सम्बन्धी लोग लेने-देने के डर से ऐसे अवसरों की सूचना न दें तो उनको वर की ओर से अविशष्ट देय धन न दिया जाय। यहाँ तक स्त्रियों के घर से बाहर जाने (निष्पतन) के सम्बन्ध में विचार किया जाय।
- (४) रास्ते में किसी परपुरुष के साथ स्त्री का चलना : पितवर से भाग कर सदूर गाँव में जाने वाली स्त्री को बारह पण का दण्ड दिया जाय, और उसके नाम से जमा पूँजी तथा उसके आभूषण आदि जब्त कर लिये जाँय। यदि वह मैथुन के लिए किसी पुरुष का सहवास करे तो उस पर चौबीस पण दण्ड किया जाय और यज्ञयागादि धर्मकार्यों में उसको सहधर्मिणी के अधिकार से वंचित किया जाय; किन्तू यदि वह घर के भरण-पोषण या दूसरी जगह में रहने वाले पति के समीप ऋतुगमन के लिए जाय तो उसे अपराधिनी न माना जाय। यदि उच्च वर्ण का व्यक्ति इस अपराध को करे तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय; और निम्न वर्ण के व्यक्ति को मध्यम साहस दण्ड । भाई यदि इस अपराध को करे तो दण्डनीय नहीं होता । यदि निषेध किए जाने के बाद वह इस अपराध को करे तो उसे आधा दण्ड दिया जाय।

- (१) पथि व्यन्तरे गूढदेशाभिगमने मैथुनार्थेन शङ्कितप्रतिषिद्धाभ्यां वा पथ्यनुसारेण सङ्ग्रहणं विद्यात् ।
- (२) तालावचरचारणमत्स्यबन्धकलुब्धकगोपालकशौण्डिकानामन्येषां च प्रमुष्टस्त्रीकाणां पथ्यनुसरणमदोषः । प्रतिषिद्धे वा नयतः पुंसः स्त्रियो वा गच्छन्त्यास्त एवार्धदण्डाः । इति पथ्यनुसरणम् ।
- (३) ह्रस्वप्रवासिनां शूद्रवैश्यक्षित्रयब्राह्मणानां भार्याः संवत्सरोत्तरं कालमाकाङ्क्षेरन् अप्रजाताः, संवत्सराधिकं प्रजाताः प्रतिविहिताः द्विगुणं कालम् । अप्रतिविहिताः सुखावस्था बिभृयुः, परं चत्वारि वर्षाण्यष्टौ वा ज्ञातयः । ततो यथादत्तमादाय प्रमुश्चेयुः ।
- (४) ब्राह्मणमधीयानं दशवर्षाण्यप्रजाता, द्वादश प्रजाता । राजपुरुषं आ आयुःक्षयादाकाङ्क्षेत । सवर्णतश्च प्रजाता नापवादं लभेत ।
- (१) यदि कोई स्त्री मार्ग, जंगल या किसी गुप्त स्थान में अथवा किसी संदिग्ध या वर्जित पुरुष के साथ मैथुन के लिए घर से भाग निकले तो गिरफ्तार कर अपराध के अनुसार दण्ड दिया जाय।
- (२) गाने-बजाने वाले नट-नर्तक, भाट, मिछ्यारे, शिकारी, कलवार तथा इसी प्रकार के वे पुरुष जो स्त्रियों को साथ रखते हैं; उनके साथ जाने में स्त्री को कोई दोष नहीं। मना करने पर भी यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को साथ ले जाय या स्त्री ही स्वयं किसी पुरुष के साथ चली जाय, तो उन्हें आधा दण्ड दिया जाय। यहाँ तक रास्ते में किसी परपुरुष के साथ स्त्री के जाने (पथ्यनुसरण) के सम्बन्ध में विचार किया गया।
- (३) स्त्रियों को पुनिवाह का अधिकार: जिन शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणों की पुत्रहीन स्त्रियों के पित कुछ समय के लिए विदेश गए हों वे एक वर्ष तक, और पुत्रवती स्त्रियाँ इससे अधिक समय तक अपने पितयों के आने की इन्तजारी करें। यदि पित, उनके भरण-पोषण का पूरा इन्तजाम करके गए हों तो इससे दुगुने समय तक पित्नयाँ उनकी इन्तजारी करें। जिनके भोजन-वस्त्र का प्रबन्ध न हो, उनके बन्धु-बान्धवों को चाहिए, कि चार वर्ष या इससे अधिक आठ वर्ष तक, वे उनका प्रबन्ध करें। इसके बाद पहिले विवाह में दिए गए धन को वापस लेकर वे उस स्त्री को दूसरी शादी करने की छुट दे दें।
- (४) अध्ययन के लिए विदेश गए ब्राह्मणों की पुत्रहीन स्त्रियाँ दस वर्ष तक और पुत्रवती स्त्रियाँ बारह वर्ष तक, अपने पितयों के आने प्रतीक्षा करें। किसी राजकार्य से बाहर गए पितयों की प्रतीक्षा उनकी स्त्रियाँ आयु-पर्यन्त करें। पित के प्रवासकाल में यदि किसी समानवर्ण पुरुष से किसी स्त्री का बच्चा पैदा हो जाय तो निन्दनीय नहीं है।

- (१) कुटुर्म्बद्धिलोपे वा सुखावस्थैविमुक्ता यथेष्टं विन्देत जीवितार्थ-मापद्गता वा ।
- (२) धर्मविवाहात् कुमारी परिग्रहीतारमनाख्याय प्रोषितमश्रूयमाणं सप्त तीर्थान्याकाङ्क्षेत, संवत्सरं श्रूयमाणम् । आख्याय प्रोषितमश्रूयमाणं पञ्चतीर्थान्याकाङ्क्षेत, दश श्रूयमाणम् । एकदेशदत्तशुल्कं त्रीणि तीर्थान्या-श्रूयमाणम्, श्रूयमाणं सप्त तीर्थान्याकाङ्क्षेत । दत्तशुल्कं पञ्च तीर्थान्य-श्रूयमाणम्, दश श्रूयमाणम् । ततः परं धर्मस्थै विसृष्टा यथेष्टं विन्देत । तीर्थोपरोधो हि धर्मवधं इति कौटिल्यः ।
- (३) दीर्घप्रवासिनः प्रव्रजितस्य प्रेतस्य वा भार्या सप्त तीर्थान्याका-ङ्क्षेत, संवत्सरं प्रजाता । ततः पतिसोदर्यं गच्छेत् । बहुषु प्रत्यासन्नं धार्मिकं

- (२) चार प्रकार के धर्म-विवाहों के अनुसार जिस कुमारी का विवाह हुआ हो, और यदि उसका पित उससे बिना कहे ही परदेश चला जाय तो सात मासिक धर्म तक वह अपने पित की प्रतीक्षा करे। यदि उसकी कोई सूचना मिल गई हो तो एक वर्ष तक पत्नी उसकी प्रतीक्षा करे। यदि कहकर पित विदेश जाय और उसकी कोई खबर न मिले तो पाँच मासिक धर्म तक और मिल जाय तो दस मासिक धर्म तक उसकी इन्तजारी करे। विवाह के समय प्रतिज्ञात धन में से जिसने अपनी पत्नी को थोड़ा ही धन दिया हो और विदेश जाने पर उसकी कोई खबर न मिले तो तीन मासिक धर्म पर्यन्त; यदि खबर मिल जाय तो सात मासिक धर्म तक पत्नी उसकी प्रतीक्षा करे। जिस पित ने विवाह में प्रतिज्ञात सभी धन पत्नी को चुकता कर दिया हो, विदेश जाने पर उसकी कोई खबर न मिले तो पाँच मासिक धर्म तक और खबर मिल जाय तो दस मासिक धर्म तक और खबर मिल जाय तो दस मासिक धर्म तक और खबर किता जाने पर कोई भी स्त्री धर्माधिकारी से आज्ञा लेकर अपनी इच्छा से अपना दूसरा विवाह कर सकती है। इस सम्बन्ध में आचार्य कौटिल्य का कथन है 'क्योंकि ऋतुकाल में स्त्री को पुरुष का सहवास न मिलना, धर्म का नाश हो जाने के बराबर, अमङ्गलकारी है'।
- (३) जिस स्त्री का पित संन्यासी हो गया हो या मर गया हो, उसकी स्त्री सात मासिकधर्म तक दूसरा विवाह न करे। यदि उसकी कोई सन्तान हो तो वह एक वर्ष तक ठहर जाय। उसके बाद वह अपने पित के सगे भाई के साथ विवाह कर ले। यदि ऐसे सगे भाई बहुत हों तो वह, पित के पीठ पीछे पैदा हुए धार्मिक

<sup>(</sup>१) कुटुम्बक्षय या समृद्ध बंधु-ब्रांधवों के छोड़े जाने के कारण या विपत्ति की मारी हुई कोई भी प्रोषितपतिका जीवन-निर्वाह के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार, दूसरा विवाह कर सकती है।

भर्मसमर्थं किनष्ठमभायं वा । तदभावेऽप्यसोदयं सिपण्डं कुल्यं वा । आसन्न-मेतेषाम् । एष एव क्रमः ।

(१) एतानुत्क्रम्य दायादान् वेदने जातकर्मणि । जारस्त्रीदातृवेत्तारः सम्प्राप्ताः सङ्ग्रहात्ययम् ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे विवाहसंयुक्ते निष्पतनं पथ्यनुसरणं हस्वप्रवासदीर्घप्रवासो नाम चतुर्थोऽध्यायः,

आदितः षष्टितमः।

--: o :--

एवं भरण-पोषण में समर्थ भाई के साथ विवाह कर ले; या जिस भाई की पत्नी न हो उसके साथ विवाह कर ले। यदि पित का कोई सगा भाई न हो तो समान गोत्र वाले उसके किसी पारिवारिक भाई साथ विवाह कर ले। कम से पित का जो नज-दीक-से नजदीक का भाई हो, उसके साथ विवाह कर ले।

(१) अपने पित की सम्पित के हकदार पुरुषों को छोड़कर यदि कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह करे तो विवाह करने वाला पुरुष, वह स्त्री, उस स्त्री को देने वाला, उस विवाह में शामिल होने वाले, ये सभी लोग, स्त्री को बह-काने या अनुचित ढंग से उसको अपने काबू में करने के जुर्मदार समभे जाँय और उनको यथोचित दण्ड दिया जाय।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में चौथा अध्याय समाप्त ।

### अध्याय ५

### दार्यावभागे दायक्रमः

- (१) अनीश्वराः पितृमन्तः स्थितपितृमातृकाः पुत्राः । तेषाम् ऊर्ध्वं पितृतो दायविभागः पितृद्रव्याणाम् । स्वयमजितमविभाज्यम् अन्यत्र पितृद्रव्यादुत्थितेभ्यः ।
- (२) पितृद्रव्यादिवभक्तोपगतानां पुत्राः- पौत्रा वा आ चतुर्थादित्यंश-भाजः । तावदिविच्छिन्नः पिण्डो भवति । विच्छिन्नपिण्डाः सर्वे समं विभ-जेरन् ।
- (३) अपितृद्रव्या विभक्तपितृद्रव्या वा सहजीवन्तः पुर्निवभजेरन्। यतश्चोत्तिष्ठेत स द्वचंशं लभेत।
  - (४) द्रव्यमपुत्रस्य सोदर्या भ्रातरः सहजीविनो वा हरेयुः कन्याश्च ।

#### दाय विभाग

#### उत्तराधिकार का सामान्य नियम

- (१) माता-पिता या केवल पिता के जीवित रहते लड़के संपत्ति के अधिकारी नहीं होते हैं। उनके न रहने पर लड़के आपस में संपत्ति का बँटवारा कर सकते हैं; जो संपत्ति किसी लड़के ने स्वयं अजित की है उसका बँटवारा नहीं होता है, यदि वह संपत्ति पिता का धन खर्च करके उपाजित हो तो उसका बंटवारा हो सकता है।
- (२) संयुक्त परिवार में रहने वाले पुत्रों के पुत्र-पौत्र आदि चौथी पीढ़ी तक अविभाजित पैतृक संपत्ति के बराबर के हकदार हैं। किन्तु यह जरूरी है कि उनकी वंशपरंपरा खंडित न हुई हो। यदि वंश-परंपरा खंडित हो गई हो तो उस दशा में सभी मौजूद भाई पैतृक संपत्ति का बराबर हिस्सा करें।
- (३) जिन भाइयों को पिता की संपत्ति प्राप्त न हुई हो, अथवा जो भाई बँट-वारा हो जाने के बाद भी एक साथ खाते-कमाते हों, वे फिर से संपत्ति का विभाग कर सकते हैं। जिस भाई के कारण संपत्ति की अधिक वृद्धि हुई हो वह बंटवारे के समय दो हिस्सा ले सकता है।
- (४) जिसके कोई पुत्र न हों उसकी संपत्ति उसके सगे भाई या साथी ले सकते हैं, और विवाहादि के लिए जितने धन की अपेक्षा हो, कन्यायें उतना धन अपनी पैतृक संपति में से ले लें।

- (१) रिक्थं पुत्रवतः पुत्रा दुहितरो वा धर्मिष्ठेषु विवाहेषु जाताः। तदभावे पिता धरमाणः, पित्रभावे भ्रातरो भ्रातृपुत्राश्च।
  - (२) अपितृका बहवोऽपि च भ्रातरो भ्रातृपुत्राश्च पितुरेकमंशं हरेयुः।
  - (३) सोदर्याणामनेकपितृकाणां पितृतो दायविभागः।
- (४) पितृभ्रातृपुत्राणां पूर्वे विद्यमाने नापरमवलम्बन्ते, ज्येष्ठे च कनिष्ठमर्थग्राहिणः।
- (प्र) जीवद्विभागे पिता नैकं विशेषयेत् । न चैकमकारणान्निर्विभजेत । पितुरसत्यर्थे ज्येष्ठाः कनिष्ठाननुगृह्णीयुः, अन्यत्र मिथ्यावृत्तेभ्यः ।
- (६) प्राप्तव्यवहाराणां विभागः। अप्राप्तव्यवहाराणां देयविशुद्धं मातृबन्धुषु ग्रामवृद्धेषु वा स्थापयेयुर्व्यवहारप्रापणात्; प्रोषितस्य वा।
- (१) सुवर्ण, आभूषण एवं नकदी आदि जो भी रिक्थ धन है उसके अधिकारी लड़के हैं, लड़कों के अभाव में वे लड़कियाँ रिक्थ धन की अधिकारिणी हैं, जो धर्म-विवाहों से पैदा हुई हैं। लड़कियों के अभाव में मृतक पुरुष का जीवित पिता, पिता के अभाव में पिता के सगे भाई, और उनके अभाव में भी उनके पुत्र उस संपत्ति के हकदार हैं।
- (२) मृतक पिता के यदि बहुत-से भाई और उन भाइयों के भी कई पुत्र हों तो वे पिता की संपत्ति का बराबर बँटवारा करें।
- (३) एक ही माता से अनेक पिताओं द्वारा पैदा हुए लड़कों का दाय-विभाग पिता के क्रम से होना चाहिए ।
- (४) मृतक के भाइयों के पुत्रों में यदि उनका पिता जीवित हो और कुटुम्ब के भरण-पोषण के लिए कर्जा लिया हो तो उस कर्जे को वही चुकता करे, उसके अभाव में बड़ा पुत्र और उसके अभाव में छोटा पुत्र कर्जा अदा करे।
- (प्र) पिता अपने जीते-जी यदि अपनी संपत्ति का बँटवारा करना चाहे तो वह किसी एक पुत्र को अधिक हिस्सा न दे। उसे चाहिए कि अकारण ही किसी लड़ के को वह हिस्सेदारी से वंचित न करे। पिता अपने पीछे यदि कुछ भी संपत्ति न छोड़ जाय तो बड़े भाई को चाहिए कि वह छोटे भाइयों का भरण-पोषण करे, किन्तु छोटे भाई यदि आचार-ज्यवहार-भ्रष्ट हो जाँय तो उसकी रक्षा के दायित्व से अपने को वह बरी समभे।
- (६) पुत्रों के बालिग (प्राप्तव्यवहार) हो जाने पर ही संपत्ति का बँटवारा करना चाहिए। नाबालिग (अप्राप्तव्यवहार) पुत्र जब तक बालिग न हो जाँय और विदेश गए पुत्र जब तक वापिस न लौट आएँ तब तक उनके हिस्से की सम्पत्ति को उनके माता या गाँव के किसी वृद्ध विश्वासी पुरुष के पास सुरक्षित रख देना चाहिए।

- (१) सन्निविष्टसममसन्निविष्टेभ्यो नैवेशनिकं दद्युः। कन्याभ्यश्च प्रादानिकम्।
  - (२) ऋणरिक्थयोः समो विभागः।
- (३) उदपात्राण्यपि निष्किश्वना विभजेरन्, इत्याचार्याः । छलमेत-दिति कौटिल्यः । सतोऽर्थस्य विभागो नासतः ।
- (४) एतावानर्थः सामान्यस्तस्यैतावान् प्रत्यंशः, इत्यनुभाष्य ब्रुवन् साक्षिषु विभागं कारयेत् । दुर्विभक्तमन्योन्यापहृतमन्तरितमविज्ञातोत्पन्नं वा पुनर्विभजेरन् ।
- (५) अदायादकं राजा हरेत् स्त्रीवृत्तिप्रेतकार्यवर्जमम्, अन्यत्र श्रोत्रिय-द्रव्यात् । तत् त्रैविद्येभ्यः प्रयच्छेत् ।
- (६) पतितः पतिताज्जातः क्लीबश्चानंशः, जडोन्मत्तान्धकुष्ठिनश्च। सति भार्यार्थे तेषामपत्यमतिद्वधं भागं हरेत्। ग्रासाच्छादनिमतरे पतित-वर्जाः।
- (१) विवाहित बड़े भाइयों का कर्तव्य है कि वे अपने छोटे अविवाहित भाइयों के विवाह के लिए खर्च दें और अपनी छोटी बहिनों के विवाह में दहेज आदि के लिए यथोचित धन दें।
- (२) सभी भाइयों को चाहिए कि वे ऋण और आभूषण तथा नगदी आदि रिक्थ धन को आपस में बराबर बाँट लें।
- (३) प्राचीन आचार्यों का मत है कि 'दिरद्र लोग अपने पानी पीने आदि के बर्तनों को भी आपस में वाँट लें', किंतु आचार्य कौटिल्य के मत से 'ऐसा करना छल-कपट है,' क्योंकि उनके मत से, 'विद्यमान संपत्ति ही बँटवारे के योग्य होती है अवि-द्यमान संपत्ति नहीं।'
- (४) 'सारी संपत्ति इतनी है और प्रत्येक भाई का इतना-इतना हिस्सा है', यह बात साक्षियों के सामने स्पष्ट करके बँटवारा कराया जाय । यदि बँटवारा ठीक न हुआ हो, या उस संपति में से किसी हिस्सेदार ने कुछ चुरा लिया हो, या बँटवारे के समय कोई चीज रह गई हो, अथवा बँटवारे के बाद अकस्मात् ही कोई चीजें अधिक आ गई हों, तो उस संपत्ति का फिर से बँटवारा किया जाना चाहिए।
- (१) जिस संपत्ति का कोई उत्तराधिकारों न हो उसे राजा ले ले, उस संपत्ति में से वह मृतक की विधवा के भरण-पीषण योग्य तथा मृतक के श्राद्धकर्म आदि के योग्य धन छोड़ दे। श्रोत्रिय के धन को राजा कदापि न ले, बल्कि उस संपत्ति को वह वेदविद ब्राह्मणों में वितरित कर दे।
- (६) पितत को, पितत से पैदा हुई संपित को और नपुंसक को दाय-भाग नहीं मिलता है। मूर्ख, उन्मत्त, अंधा और कोढ़ी आदि भी दाय भाग के अधिकारी नहीं हैं। मूर्ख, कोढ़ी आदि की भली संतान को उनकी माता की संपत्ति का उत्तराधिकार

(१) तेषां च कृतदाराणां लुप्ते प्रजनने सित । सृजेयुर्बान्धवाः पुत्रांस्तेषामंशान् प्रकल्पयेत् ।।

> इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे दायविभागे दायक्रमो नाम पञ्चमोऽध्यायः, आदित एकषष्टितमः।

> > —: o :—

दिया जाना चाहिए। पतितों को छोड़ कर दूसरे सभी मूर्ख आदि को केवल भोजन-वस्त्र के लिए उस संपति में से दिया जाना चाहिए।

(१) यदि उक्त पितत, मूर्ख आदि पुरुषों की स्त्रियाँ हों, किन्तु अशक्त होने से उनसे वे संतान पैदा न कर सकें, तो उनके बंधु-बांधव उनकी (मूर्ख आदि की) पित्नियों से संतान पैदा करें। वे संतान अपनी परंपरागत संपत्ति के उत्तराधिकारी माने जाने चाहिएँ।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में दायविभाग-दायक्रम नामक पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।

-: o :--

## दायविभागे अंशविभागः

- (१) एकस्त्रीपुत्राणां ज्येष्ठांशः ब्राह्मणानामजाः, क्षत्रियाणामश्वाः, वैश्यानां गावः, शुद्राणामवयः।
  - (२) काणलिङ्गास्तेषां मध्यमांशः, भिन्नवर्णाः कनिष्ठांशः ।
- (३) चतुष्पदाभावे रत्नवर्जानां दशानां भागं द्रव्याणामेकं ज्येष्ठो हरेत्। प्रतिमुक्तस्वधापाशो हि भवति इत्यौशनसो विभागः।
- (४) पितुः परिवापाद्यानमाभरणं च ज्येष्ठांशः, शयनासनं भुक्त-कांस्यं च मध्यमांशः, कृष्णधान्यायसं गृहपरिवापो गोशकटं च कनिष्ठांशः। शेषद्रव्याणामेकद्रव्यस्य वा समो विभागः।
  - (४) अदायादा भगिन्यः मातुः परिवापाद्भुक्तकांस्याभरणभागिन्यः।

### दाय विभाग पैतृक क्रम से विशेषाधिकार

- (१) यदि एक स्त्री के कई पुत्र हों तो उनमें से सबसे बड़े पुत्र को वर्ण क्रम से इस प्रकार हिस्सा मिलना चाहिए: ब्राह्मणपुत्र को बकरियाँ, क्षत्रिय पुत्र को घोड़े, वैश्यपुत्र को गायें और शूद्रपुत्र को भेड़ें।
- (२) उन पशुओं में जो काणे हों वे मंभले पुत्र को और जो रङ्ग-बिरङ्गे पशु हों वे सबसे छोटे पुत्र को दिए जाँय।
- (३) 'यदि पशु न हों तो, हीरे-जवाहरात को छोड़ कर बाकी सारी सम्पत्ति का दसवाँ हिस्सा बड़े लड़के को अधिक दिया जाय; क्योंकि बड़ा लड़का ही पितरों का पिडदान एवं श्राद्ध करता है।' अंश-विभाग के सम्बन्ध में यह उशना (शुक्राचार्य) के अनुयायियों का मत है।
- (४) मृतक पिता की सम्पत्ति में से सवारी और आभूषण बड़े लड़के को, सोने बिछाने और पुराने बर्त्तन मफले लड़के को और काला अन्न, लोहा तथा बैलगाड़ी आदि अन्य घरेलू सामान छोटे लड़के को मिलना चाहिए। बाकी सभी द्रव्यों या एक द्रव्य की बराबर बाँट होनी चाहिए।
- (५) दाय भाग की अनिधकारिणी बहिनें, माता की सम्पत्ति में से पुराने बर्तन तथा जेवरात ले लें।

- (१) मानुषहीनो ज्येष्ठस्तृतीमंशं ज्येष्ठांशाल्लभेत, चतुर्थमन्याय-वृत्तिनिवृत्तधर्मकार्यो वा । कामचारः सर्वं जीयेत ।
- (२) तेन मध्यमकनिष्ठौ व्याख्यातौ । तयोर्मानुषोपेतो ज्येष्ठांशादधं लभेत।
- (३) नानास्त्रीपुत्राणां तु संस्कृतासंस्कृतयोः कन्याकृतित्रययोरभावे च, एकस्याः पुत्रयोर्यमयोर्वा पूर्वजन्मना ज्येष्ठभावः।
- (४) सूतमागधवात्यरथकाराणामैश्वर्यतो विभागः, शेषास्तमूप-जीवेयुः। अनीश्वराः समविभागा इति।
- (४) चातुर्वर्ण्यपुत्राणां ब्राह्मणीपुत्रश्चतुरोंऽशान् हरेत्, क्षत्रियापुत्र-स्त्रीनंशान्, वैश्यापुत्रो द्वावंशौ, एकं शूद्रापुत्रः।
  - (६) तेन त्रिवर्णद्विवर्णप्त्रविभागः क्षत्रियवैश्ययोव्याख्यातः।
- (१) बड़ा लड़का यदि नपुंसक हो तो उसे अपने हिस्से में से तीसरा हिस्सा, यदि वह चरित्रहीन हो तो चौथा हिस्सा और यदि धर्मकार्यों से दूर रहता हो तथा स्वेच्छाचारी हो तो पैतृक सम्पत्ति का उसे कुछ भी उत्तराधिकार नहीं मिलना चाहिए।
- (२) ऐसी अवस्था में मभले और छोटे लड़कों के सम्बन्ध में यही नियम सम-भना चाहिए। इन दोनों में यदि एक नपुंसक न हो तो वह बड़े भाई के हिस्से में से आधी बाँट ले ले।
- (३) अनेक स्त्रियों से उत्पन्न पुत्रों में उसी के पुत्रको बड़ा समक्ता जाय, जो अवि-वाहित स्त्री के मुकाबले में, विधिपूर्वक व्याह करके लाई गई है, भले ही उसका पुत्र पीछे पैदा हुआ हो; यदि एक स्त्री कन्या की अवस्था में ही पत्नी बनी और दूसरी स्त्री दूसरों द्वारा भोगी जाने पर पत्नी बनी, तो उनमें से पहिली का लड़का ही बड़ा समभा जाय । इसी प्रकार यदि किसी स्त्री के जुड़वाँ बच्चे पैदा हो जायें, तो उनमें वही बड़ा माना जाय जो पहिले पैदा हुआ है।
- (४) सूत, मागध, ब्रात्य और रथकारों की सम्पत्ति का विभाग उनके ऐश्वर्य के अनुसार होना चाहिए, अर्थात् जो लड़का उनमें अधिक प्रभावशाली है वह पैतृक सम्पत्ति को ले ले और उसके बाकी भाई उस पर आश्रित रहकर जीवित रहें। यदि उनमें से कोई एक अधिक प्रभावशाली न हो तो वे सम्पत्ति का बराबर-बराबर बाँट करें।
- (५) यदि किसी ब्राह्मण की चारों वर्णों की पत्नियाँ हों तो ब्राह्मणी से पैदा हुए पुत्र को चार भाग, क्षत्रिया स्त्री के पुत्र को तीन भाग, वैश्या पत्नी के लड़के को दो भाग और शूद्रा में उत्पन्न हुए पुत्र को एक भाग मिलना चाहिए।
  - (६) इसी प्रकार यदि किसी क्षत्रिय की क्षत्रिया, वैश्या और शूद्रा, तीन परिनय

- (१) ब्राह्मणस्यानन्तरापुत्रस्तुल्यांशः । क्षत्रियवैश्ययोरधांशः । तुल्यांशो वा मानुषोपेतः ।
  - (२) तुल्यातुल्ययोरेकपुत्रः सर्वं हरेद् बन्ध्रंश्च बिभृयात् ।
- (३) ब्राह्मणानां तु पारशवस्तृतीयमंशं लभेत । द्वावंशौ सिपण्डः कुल्यो वासन्नः स्वधावानहेतोः । तदभावे पितुराचार्योऽन्तेवासी वा ।
  - क्षेत्रे वा जनयेदस्य नियुक्तः क्षेत्रजं मातुबन्धुः सगोत्रो वा तस्मै तत् प्रदिशेद् धनम् ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे दायविभागे अंशविभागो नाम षष्ठोऽध्यायः, आदितो द्विषष्टितमः ।

-: 0 :---

हों, तथा वैश्य की वैश्या और शूद्रा, दो ही पत्नियाँ हों तो उनके पुत्रों का दायविभाग भी उक्त विधि से ही समभ लेना चाहिए।

- (१) यदि किसी के ब्राह्मणी और क्षत्रिया से दो ही पुत्र पैदा हुए हों तो तो वे दोनों सम्पत्ति को बराबर बाँट लें। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य के घर में नीच जाति की स्त्री से उत्पन्न हुए लड़के, समान वर्ण की स्त्री से उत्पन्न हुए लड़के के हिस्से में से आधी बाँट ले ले। जिसमें पौरुष हो वह बराबर का ही हिस्सा ले।
- (२) समान या असमान, किसी भी वर्ण की स्त्री से यदि लड़का पैदा हुआ हो तो वही पिता की सारी सम्पत्ति को ले ले; और अपने बन्धु-बांधवों का भरण-पोषण करे।
- (३) ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न हुआ पुत्र ब्राह्मण की सम्पत्ति के तीसरे हिस्से को प्राप्त करे। यदि किसी मातृकुल की या निकट के खानदान की स्त्री से लड़का उत्पन्न हुआ हो तो वह दो भाग ले ले, जिससे कि वह मृत पिता का पिण्डदान कर सके। इन सब के न होने पर मृतक का आचार्य अथवा शिष्य उसकी सम्पत्ति का अधिकारी है।
- (४) अथवा मृतक की स्त्री से नियोग द्वारा पैदा हुआ पुत्र या उसके मातृकुल के भाई अथवा समीप के रिश्तेदार, मृतक की सम्पत्ति के अधिकारी हैं।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में दायविभाग-अंशविभाग नामक छठा अध्याय समाप्त ।

# दायविभागे पुत्रविभागः

- (१) परपरिग्रहे बीजमुत्सृष्टं क्षेत्रिणः, इत्याचार्याः।
- (२) माता भस्त्रा यस्य रेतस्तस्यापत्यम्, इत्यपरे ।
- (३) विद्यमानमुभयम्, इति कौटिल्यः।
- (४) स्वयंजातः कृतिकयायामौरसः। तेन तुल्यः पुत्रिकापुत्रः। सगोत्रे-णान्यगोत्रेण वा नियुक्तेन क्षेत्रजातः क्षेत्रजः पुत्रः। जनियतुरसत्यन्यस्मिन् पुत्रे स एव द्विपितृको द्विगोत्रो वा द्वयोरिप स्वधारिक्थभाग् भवति। तत्स-धर्मा बन्धूनां गृहे गूढजातस्तु गूढजः। बन्धुनोत्सृष्टोऽपविद्धः संस्कर्तुः पुत्रः। कन्यागर्भः कानीनः। सगर्भोढाया सहोढः। पुनर्भूतार्याः पौनर्भवः।

## दाय विभाग पुत्रक्रम से उत्तराधिकार

- (१) पुरातन आचार्यों का मत है कि 'किसी पुरुष से किसी पराई स्त्री में पैदा हुआ पुत्र उस पराई स्त्री की संपत्ति है'।
- (२) किन्तु दूसरे आचार्यों का कहना है कि 'जो बच्चा जिसके वीर्य से पैदा हो वह उसी का समभा जाना चाहिए।'
- (३) आचार्य कौटिल्य की स्थापना है कि 'वे दोनों ही उस बालक के पिता समभे जाँय।'
- (४) विधिपूर्वंक विवाहित स्त्री से उसके पित द्वारा पैदा किया हुआ पुत्र औरस कहलाता है। उसी के समान लड़की का लड़का भी समभा जाता है। समानगोत्र अथवा भिन्नगोत्र स्त्री से उसके पित द्वारा पैदा किया गया लड़का क्षेत्रज कहलाता है। यदि मृतक पिता का कोई लड़का न हो तो वही, (दो पिता या दो गोत्र वाला लड़का ही) उन दोनों के पिडदान और संपत्ति, का उत्तराधिकारी होता है। क्षेत्रज पुत्र की ही तरह जो बच्चा छिपे तौर पर स्त्री के किसी भाई-बन्धु के घर पैदा हो वह गूढज कहलाता है। यदि बन्धु-बान्धव उस बच्चे को अपने यहाँ न रखना चाहें और मारकर कहीं डाल दें या फोंक दें, उस दशा में जो उस बच्चे का पालन-पोषण करे वह पुत्र उसी का माना जाता है। अविवाहित कन्या के गर्भ से जो बच्चा पैदा हो उसे कानीन कहते हैं। गर्भवती स्त्री का विवाह होने पर जो बच्चा पैदा हो वह सहोढ़ कहलाता है। दुबारा व्याहता स्त्री से जो बच्चा पैदा हो उसे पौनर्भव कहते हैं।

- (१) स्वयंजातः पितृबन्धूनां च दायादः। परजातः संस्कर्तुरेव न बन्धनाम् ।
  - (२) तत्सधर्मा मातृपितृभ्यामिद्भर्वत्तो दत्तः।
  - (३) स्वयं बन्धुभिर्वा पुत्रभावोपगत उपगतः ।
  - (४) पुत्रत्वेऽधिकृतः कृतकः । परिक्रीतः क्रीत इति ।
- (५) औरसे तूत्पन्ने सवर्णास्तृतीयांशहराः। असवर्णा ग्रासाच्छादन-भागिनः ।
  - (६) ब्राह्मणक्षत्रिययोरनन्तरा पुत्राः सवर्णाः, एकान्तरा असवर्णाः।
- (७) ब्राह्मणस्य वैश्यायामम्बष्ठः, शूद्रायां निषादः पारशवो वा। क्षत्रियस्य शुद्रायामुग्रः ।
  - (८) शूद्र एव वेश्यस्य ।
- (१) पिता या बन्धुओं से स्वयं उत्पन्न किया हुआ बच्चा उनकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। जो पुत्र गूढज पुत्र के समान दूसरे से पैदा हुआ हो, वह अपने पालन-पोषन करने वाले की संपत्ति का ही उत्तराधिकारी होता है; बन्धु-बान्धवों की संपत्ति का नहीं।
- (२) उक्त बालक के ही समान जो बालक माता-पिता के द्वारा, हाथ में जल लेकर, किसी दूसरे को दे दिया जाय वह दत्त कहलाता है; और पालन करने वाले की संपत्ति का वह उत्तराधिकारी होता है।
- (३) जो स्वयं या बन्धुओं द्वारा पुत्र भाव से प्राप्त हुआ हो, वह उपगत कहलाता है।
- (४) जो पुत्रभाव से स्वीकार किया जाय वह कृतक कहलाता है। जो खरीद कर पुत्र बनाया जाय उसको क्रीत पुत्र कहते हैं।
- (५) औरस पुत्र के उत्पन्न होने पर अन्य सवर्ण स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र, पिता की जायदाद के तीसरे हिस्से के अधिकारी होते हैं। असवर्ण स्त्रियों से उत्पन्न पुत्र केवल भोजन-वस्त्र के ही अधिकारी हैं।
- (६) ब्राह्मण और क्षत्रिय के अनन्तर (ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय और क्षत्रिय के लिए वैश्य ) जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र सवर्ण और एक जाति के व्यवधान से, अर्थात् ब्राह्मण से वैश्या में या क्षत्रिय से शूद्रा में, उत्पन्न पुत्र असवर्ण समभे जाते हैं।
- (७) ब्राह्मण से वेश्या में उत्पन्न पुत्र अम्बष्ठ कहलाता है। ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र निषाद या पारशव कहलाता है। क्षत्रिय से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र उग्र कहलाता है।
  - ( ८ ) वैश्य से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र शूद्र ही माना जायेगा।

- (१) सवर्णासु चैषामचरितव्रतेभ्यो जाता व्रात्याः । इत्यनुलोमाः ।
- (२) शूद्रादायोगवक्षत्तृचण्डालाः ।
- (३) वैश्यान्मागधवेदेहकौ।
- (४) क्षत्रियात् सूतः ।
- (४) पौराणिकस्त्वन्यः सूतो मागधश्चः ब्रह्मक्षत्राद्विशेषतः।
- (६) त एते प्रतिलोमाः स्वधर्मातिक्रमाद् राज्ञः सम्भवन्ति ।
- (७) उग्रान्नैषाद्यां कुक्कुटकः, विपर्यये पुल्कसः । वैदेहिकायामम्ब-ष्ठाद् वैणः, विपर्यये कशीलवः । क्षत्तायाम् ग्राच्छ्वपाकः । इत्येतेऽन्ये चान्तरालाः । कर्मणा वैण्यो रथकारः ।
- (८) तेषां स्वयोनौ विवाहः। पूर्वावरगामित्वं वृत्तानुवृत्तं च स्वधर्मान् स्थापयेत् । शूद्रसधर्माणो वा अन्यत्र चण्डालेभ्यः ।
- (१) ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्वारा सवर्णा स्त्रियों में उत्पन्न पुत्रों का यदि यथासमय विधिपूर्वक उपनयन एवं ब्रह्मचर्य आदि संस्कार न किया जाय तो वे व्रात्य हो जाते हैं। ये सब अनुलोम विवाहों से पैदा होते हैं।
- (२) शूद्र द्वारा वैश्या, क्षत्रिया तथा ब्राह्मणी स्त्रियों में उत्पन्न पुत्र क्रमशः आयोगव, क्षता और चाण्डाल कहलाते हैं।
- (३) वैश्य द्वारा क्षत्रिया तथा ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र क्रमशः मागध और वैदेहक कहलाते हैं।
  - (४) क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र सूत कहलाता है।
- (५) किन्तु पुराणों में वर्णित सूत और मागध इनसे सर्वथा भिन्न हैं और वे ब्राह्मण तथा क्षत्रियों से भी श्रेष्ठ हैं।
- (६) राजा जब धर्मभ्रष्ट हो जाता है तभी ये प्रतिलोम वर्णसंकर सन्तानें पैदा होती हैं।
- (७) क्षत्रिय-शूद्रा से उत्पन्न उग्र पुरुष द्वारा निषाद जाति की स्त्री में उत्पन्न बालक कुक्कुट कहलाता है। निषाद पुरुष से उग्रा स्त्री में उत्पन्न पुत्र पुल्कस कह-लाता है। अम्बष्ठ पुरुष से वैदेहिका स्त्री में उत्पन्न पुत्र वैण कहलाता है। वैदेहक पुरुष से अम्बष्ठा स्त्री में उत्पन्न पुत्र कुशीलव कहलाता है। इसी प्रकार उग्र-क्षता से श्वापाक आदि अवान्तर संकर जातियों के सम्बन्ध में समभना चाहिए। वैण्य; कर्म करने से रथकार कहा जाता है।
- ( ८ ) उक्त संकर वर्णों का विवाह अपनी ही जाति में होता है। पूर्वापरगामी होने तथा धर्म का निर्णय करने में वे अपने पूर्वजों का अनुगमन करें। अथवा चाण्डालों को छोड़कर सभी संकर जातियों का धर्म, शूद्रों के ही समान समभना चाहिये।

- (१) केवलमेवं वर्तमानः स्वर्गमाप्नोति राजा नरकमन्यथा।
- (२) सर्वेषामन्तरालानां समो विभागः।
- (३) देशस्य जात्याः सङ्घस्य धर्मो ग्रामस्य वापि यः । उचितस्तस्य तेनैव दायधर्मं प्रकल्पयेत् ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे दायविभागे पुत्रविभागो नाम सप्तमोऽध्यायः, आदितस्त्रिपष्टितमोऽध्यायः।

-: 0 :--

- (१) प्रजा की सुव्यवस्था का यही एकमात्र विधान है, जिसको करने पर राजा स्वर्ग जाता है, अन्यथा उसको नरक होता है।
- (२) इन सभी संकर जातियों में जायदाद का बराबर-बराबर हिस्सा होना चाहिए।
- (३) देश, जाति, संघ और गाँव के लिए जैसा धर्मोचित एवं श्रेयस्कर हो, उसी के अनुसार वहाँ का दाय-विभाग करना चाहिए।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में दायविभाग-पुत्रविभाग नामक सातवाँ अध्याय समाप्त ।

-: o :--

अध्याय ८

## वास्तुके गृहवास्तुकम्

- (१) सामन्तप्रत्यया वास्तुविवादाः।
- (२) गृहं क्षेत्रमारामः सेतुबन्धस्तटाकमाधारो वा वास्तुः।
- (३) कर्णकीलायससम्बन्धोऽनुगृहं सेतुः। यथासेतुभोगं वेश्म कारयेत्।
- (४) अभूतं वा परकुडचादपक्रम्य द्वावरत्नी त्रिपदीं पादे बन्धं कारयेत्।
- (४) अवस्करं भ्रममुदपानं वा न गृहोचितमन्यत्र अन्यत्र सूतिका-कूपादानिर्दशाहादिति । तस्यातिक्रमे पूर्वः साहसदण्डः ।
- (६) तेनेन्धनावघातनकृतं कल्याणकृत्येष्वाचामोदकमार्गाश्च व्या-ख्याताः।

### वास्तुक

### गृह-निर्माण

- (१) गाँव के मुखियाओं (सामन्तों) को चाहिए कि वे वास्तु-विषयक भगड़ों का फैसला करे।
- (२) घर, खेत, **बाग-बगी**चे, सीमाबंध, तालाब और बाँध आदि सब वास्तु कहलाते हैं।
- (३) प्रत्येक घर के चारों ओर चारों कोनों पर लोहे के छोटे खम्भे गाड़कर उनमें जो तार खींच दिया जाता है, उसी का नाम सेतु (सीमा) है। सीमा (सेतु) के अनुसार ही मकान बनवाना चाहिए।
- (४) दूसरे की दीवार के सहारे मकान न बनवाया जाय। मकान की नींव में सवा फुट या तीन पद (दो अरत्नी) कंकरीट भरवानी चाहिए।
- (५) दस दिन के लिए बनाये जाने वाले सूतिकाग्रह को छोड़कर, बाकी सब मकानों में पाखाना, पाइप, कुआँ, पाकशाला और भोजनशाला अवश्य बनवाने चाहिए। इस नियम का उल्लंघन करने वाले को पूर्व साहस दण्ड दिया जाना चाहिए।
- (६) इसी प्रकार उत्सवों के समय कुल्ले का पानी बाहर निकालने के लिए नालियों और भट्टियों का प्रबन्ध भी हर मकान में रहना चाहिए।

- (१) त्रिपदीप्रतिकान्तमध्यर्धमर्रात्न वा प्रवेश्य गाढप्रसृतमुदकमार्गं प्रस्रवणप्रपातं वा कारयेत् । तस्यातिक्रमे चतुष्पश्चाशत्पणो दण्डः ।
- (२) एकपदीप्रतिकान्तमर्रात्न वा चिक्रचतुष्पदस्थानमग्निष्ठमुदञ्जर-स्थानं रोचनीं कुट्टनीं वा कारयेत् । तस्यातिकमे चतुर्विशतिपणो दण्डः ।
- (३) सर्ववास्तुकयोः प्राक्षिप्तयोर्वा शालयोः किष्कुरन्तरिका त्रिपदी वा। तयोश्चतुरङ्गुलं नीप्रान्तरं समारूढकं वा। किष्कुमात्रमाणिद्वारमन्त-रिकायां खण्डफुल्लार्थमसम्पातं कारयेत्। प्रकाशार्थमल्पमूर्ध्वं वातायनं कारयेत्। सम्भूय वा गृहस्वामिनो यथेष्टं कारयेयुरनिष्टं वारयेयुः।
- (४) वानलटचाश्चोर्ध्वमावार्यभागं कटप्रच्छन्नमवमर्शभित्तं वा कारयेद् वर्षबाधभयात् । तस्यातिकमे पूर्वः साहसदण्डः ।
  - (४) प्रतिलोमद्वारवातायनबाधायां च, अन्यत्र राजमार्गरथ्याभ्यः।
  - (६) खातसोपानप्रणालीनिश्रेण्यवस्करभागैर्बहिर्बाधायां भोगनिग्रहे च।
- (१) प्रत्येक मकान पर सवा फुट (तीन पद) का गहरा, प्लेन तथा साफ-सुथरा पतनाला पानी के बहने के लिए दीवार के साथ-साथ अथवा दीवार से अलग बनवाया जाय। इस नियम का उल्लंघन करने वाले पर पचास पण दण्ड किया जाय।
- (२) घर के बाहर एक तरफ चार खम्भों से सज्जित एक यज्ञशाला बनवाई जाय, जिसमें एक पद गहरा पानी बाहर निकलने की नाली हो; यज्ञशाला की दूसरी ओर आटा पीसने की चक्की और अनाज कटने के लिए ओखली बनवाई जाँय। ऐसा प्रबन्ध न करने वाले को चौबौस पण दण्ड दिया जाय।
- (३) साधारणतया दो मकानों के बीच में एक हाथ (तीन पद) का फासला होना चाहिए; छज्जे वाले या उसारे वाले मकानों में भी इतना फासला अवश्य रहना चाहिए। प्रत्येक दो मकानों की छतों में चार अंगुल का अन्तर हो या वे आपस में मिली भी रहें। गली की ओर एक हाथ (एक किष्कु) नाप की खिड़ की बनाई जाय, जो मजबूत हो और जिसको यथावसर खोला जा सके। रोशनी आने के लिए खिड़ की में ऊपर छोटे-छोटे रोशनदान बनवाये जाँय। अन्तिम मकान के रोशनदान पर छाया के लिए टिन आदि लगवा देना चाहिए। अथवा पास-पड़ोस के रहने वाले आपसी समभौते से अपनी इच्छानुसार मकान बनवा लें, जिससे एक-दूसरे को कोई कष्ट न हो।
- (४) वर्षा ऋतु के लिए स्थायी रूप से घास-फूस की एक छत बनवा लेनी चाहिए। ऐसा न करने पर पूर्व साहस दण्ड दिया जाय।
- (५) जो व्यक्ति बाहर की ओर दरवाजा या खिड़की बनवाकर पड़ोसियों को कोई तकलीफ दे उसको भी पूर्व साहस दण्ड दिया जाय। यदि वे दरवाजे या खिड़-कियाँ शाही सड़क या बाजार की ओर खुलें तो कोई हर्ज नहीं है।
  - (६) गड्ढा, जीना, सीढी और पाखाना आदि के द्वारा जो मकान मालिक

- (१) परकुडचमुदकेनोपघ्नतो द्वादशपणो दण्डः। मूत्रपुरीषोपघाते द्विगुणः ।
  - (२) प्रणालीमोक्षो वर्षति, अन्यथा द्वादशपणो दण्डः।
- (३) प्रतिषिद्धस्य च वसतः। निरस्यतश्चावऋयणम्, अन्यत्र पारुष्यस्ते-यसाहससङ्ग्रहणिमथ्याभोगेभ्यः । स्वयमिभप्रस्थितो वर्षावऋयशेषं दद्यात् ।
- (४) सामान्ये वेश्मनि साहाय्यमप्रयच्छतः सामान्यमुपरुन्धतो भोगं च गृहे द्वादशपणो दण्डः, विनाशयतस्तद्द्विगुणः।
  - कोष्ठकाञ्जणवर्जानामग्निकुट्टनशालयोः विवृतानां च सर्वेषां सामान्यो भोग इष्यते ॥

इति धर्मस्थीय तृतीयेऽधिकरणे वास्तुके गृहवास्तुकं नाम अष्टमोऽध्यायः, आदितश्चतुष्षष्टितमः।

--: o :--

अपने पड़ोसियों को कष्ट पहुँचाये, सहन को रोके और पानी निकालने का ठीक प्रबन्ध न करे तो वह भी पूर्व साहस दण्ड का भागीदार है।

- (१) पानी आदि से जो दूसरे की दीवाल को नुकसान पहुँचाये उसे बारह पण दण्ड दिया जाय । पेशाब और पाखाने की रुकावट करने वाले को चौबीस पण दण्ड दिया जाय।
- (२) कूड़ा-करकट बहने के लिये वर्षा-ऋतु में हरेक नाली खुली रहनी चाहिए; अन्यथा उसको बारह पण दण्ड दिया जाय।
- (३) मालिक मकान के मना करने पर भी जो किरायादार मकान खाली न करे और किराया देने पर भी जो मकान मालिक किरायेदार को निकाले, उन्हें बारह पण दण्ड दिया जाय; बशर्ते कि उनके सम्बन्ध में कठोर भाषण, चोरी, डाका, व्यभि-चार तथा धोखादेही का कोई मामला न हो। यदि किरायेदार स्वच्छा से मकान को छोड़ दे तो साल भर का किराया मालिक को अदा करे।
- (४) धर्मशाला आदि पंचायती घरों में सहायता न देने वाले व्यक्ति को तथा उन घरों का उपयोग करने में बाधा डालने वाले व्यक्ति को बारह पण दण्ड दिया जाय। यदि कोई उन पश्चायती घरों की क्षति करे तो उस पर चौबीस पण जुर्माना किया जाय।
- (५) कोठा और आँगन को छोड़ कर अग्निशाला, कुट्टनशाला (ओखली) तथा दूसरे सभी खुले स्थानों का सब लोग उपयोग कर सकते हैं।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में आठवाँ अध्याय समाप्त ।

# वास्तुके वास्तुविक्रयः

- (१) ज्ञातिसामन्तधनिकाः ऋमेण भूमिपरिग्रहान् ऋतुमभ्याभवेषुः। ततोऽन्ये बाह्याः।
- (२) सामन्तचत्वारिंशत्कुल्या गृहप्रतिमुखे वेश्म श्रावयेयुः । सामन्त-ग्रामवृद्धेषु क्षेत्रमारामं सेतुबन्धं तटाकमाधारं वा मर्यादासु यथासेतुभोगम् । 'अनेनार्घेण कः ऋता' इति त्रिराघुषितमव्याहतं ऋता ऋतुं लभेत ।
- (३) स्पर्धया वा मूल्यवर्धने मूल्यवृद्धिः संशुल्का कोशं गच्छेत्। विऋय-प्रतिकोष्टा शुल्कं दद्यात्।
  - (४) अस्वामिप्रतिकोशे चतुर्विशतिपणो दण्डः । सप्तरात्रादूर्ध्वमनिभ-

### वस्तुक

## मकान बेचना, सीमाविवाद, खेतों की सीमाऐं, मिश्रित विवाद, कर की छूट

- (१) मकान वेचना—यदि मकान बेचना हो तो मकान मालिक को चाहिए कि क्रमशः वह अपने कुटुम्बी, गाँव का मुखिया और धनाढच से पूछे। यदि वे खरी-देने से इनकार कर दें तब बाहर के लोगों से बातचीत चलायी जाय।
- (२) दूसरे गाँवों के मुखिया तथा उनके चालीस कुल तक के पुरुषों को, मकान के सामने ही मकान की कीमत सुनाई जाय। गाँव के मुखिया तथा अन्य वृद्ध पुरुषों के सामने खेत, बाग, सीमबन्ध, तालाब और हौज आदि की मर्यादा के अनुसार कीमत निर्धारित करे 'इस मकान की इतनी कीमत है; इसको कौन खरीदना चाहता है ?' इस प्रकार तीन बार आवाज लगाने पर जो भी खरीददार बोली बोले, उसको बेरोक-टोक मकान बेच देना चाहिए।
- (३) खरीददारों की होड़ के कारण बोली बढ़ जाय तो वह बढ़ा हुआ मूल्य शुल्क सिहत सरकारी खजाने में जमा किया जाय। बेचने वाले से वह शुल्क वसूल किया जाय।
- (४) मकान मालिक की अनुपस्थिति में उसके मकान का नीलाम करने वाले पर चौबीस पण दण्ड किया जाय। सूचना देने पर भी सात दिन के भीतर यदि १९ कौ॰

सरतः प्रतिकृष्टो विकीणीत । प्रतिकृष्टातिकमे वास्तुनि द्विशतो दण्डः, अन्यत्र चतुर्विशतिपणो दण्डः । इति वास्तुविकयः ।

- (१) सीमविवादं ग्रामयोरुभयोः सामन्ता पञ्चग्रामी दशग्रामी वा सेत्रभिः स्थावरैः कृत्रिमैर्वा कुर्यात् ।
- (२) कर्षकगोपालवृद्धकाः पूर्वभिक्तिका वा, अबाह्याः सेतूनामभिज्ञा बहव एको वा निर्दिश्य सीमसेतून् विपरीतवेषाः सीमानं नयेयुः । उद्दिष्टानां सेतूनामदर्शने सहस्रदण्डः । तदेव नीते सीमापहारिणां सेतुच्छिदां च कुर्यात् ।
  - (३) प्रनष्टसेतुभोगं वा सीमानं राजा यथोपकारं विभजेत्।
- (४) क्षेत्रविवादं सामन्तग्रामवृद्धाः कुर्युः । तेषां द्वैधीभावे यतो बहवः शुचयोऽनुमता वा ततो नियज्छेयुः । मध्यं वा गृह्णीयुः । तदुभयं परोक्तं वास्तु राजा हरेत् प्रनष्टस्वामिकं च । यथोपकारं वा विभजेत् ।

मकान मालिक उपस्थित न हो तो उसकी अनुपस्थिति में ही नीलाम करने वाला मकान बेच दे। बोली बोल देने के बाद यदि कोई व्यक्ति मकान लेने से मुकर जाय तो उस पर दो-सौ पण दण्ड किया जाय। मकान के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में चौबीस पण दण्ड किया जाय। यहाँ तक मकान बेचने के सम्बन्ध में कहा गया।

- (१) सीमा-विवाद—दो गाँवों के भगड़ों को उन गाँवों के मुखिया या आस-पास के पाँच-पाँच, दस-दस गाँवों के मुखिया आपस में मिलकर निबटायें; दो गाँवों के बीच वे स्थायी या अस्थायी हदबन्दी कायम कर दें।
- (२) गाँव के किसान, ग्वाले, वृद्ध तथा बाहर के अन्य अनुभवी, एक या अनेक पुरुष, जो शरहद की ठयेबन्दी से परिचित न हों, अपना वेश बदल कर वे सीमा के चिह्नों का पता लगायें और तब सीमाएँ निर्धारित करें। निर्णय किये हुए या बताये गए सीमा-चिह्नों के न देखे जाने पर अपराधी पर एक हजार पण दण्ड किया जाय। जो सीमा की भूमि का अपहरण करे या उसके चिह्नों को काटे, उसे भी यही दण्ड दिया जाय।
- (३) जहाँ पर कि सीमा के चिह्न सर्वथा मिट गए हों और निर्णय के लिए कोई आधार नजर न आये, वहाँ पर राजा स्वयं इस प्रकार का सीमा-विभाग करे, जिससे कि किसी भी ग्रामवासी को कोई हानि न उठानी पड़े।
- (४) खेतों की सीमाएँ—खेतों के भगड़े का निबटारा गाँव के मुखिया तथा वृद्ध पुरुष करें। यदि उनका आपस में मतभेद हो जाय तो वे धार्मिक पुरुष उसका निर्णय करें, जिनको प्रजा स्वीकार करती हो या किसी दूसरे को मध्यस्थ बना कर निर्णय किया जाय। यदि इन दोनों अवस्थाओं में भी कुछ निर्णय न हो सके तो उन विवादग्रस्त खेतों को राजा अपने कब्जे में ले ले और उस सम्पत्ति को भी राजा ले

- (१) प्रसह्यादाने वास्तुनि स्तेयदण्डः । कारणादाने प्रयासमाजीवं च परिसङ्ख्याय बन्धं दद्यात् । मर्यादापहरणे पूर्वः साहसदण्डः । मर्यादाभेदे चर्तुविशतिपणः ।
- (२) तेन तपोवनविवीतमहापथश्मशानदेवकुलयजनपुण्यस्थानविवादा व्याख्याताः । इति मर्यादास्थापनम् ।
- (३) सर्व एव विवादाः सामन्तप्रत्ययाः । विवीतस्थलकेदारषण्डखल-वेश्मवाहनकोष्ठानां पूर्वं पूर्वमाबाधं सहेत ।
  - (४) ब्रह्मसोमारण्यदेवयजनपुण्यस्थानवर्जाः स्थलप्रदेशाः ।
- (४) आधारपरिवाहकेदारोपभोगैः परक्षेत्रकृष्टबीर्जाहसायां यथोप-घातं मूल्यं दद्युः। केदारारामसेतुबन्धानां परस्परहिंसायां हिंसाद्विगुणो दण्डः ।
- ले, जिसका कोई वारिस न हो। या जनता की लाभ की दृष्टि से उनका यथोचित विभाग कर दे।
- (१) जो व्यक्ति मकान, भूमि आदि अचल सम्पत्ति पर नाजायज कव्जा करे उसे चोरी का दण्ड किया जाय। किन्तु, यदि ऋण आदि के बदले कब्जा करे तो कब्जेदार को चाहिए कि वह सम्पत्ति के मालिक के शारीरिक श्रम का फल और कर्जें की अपेक्षा सम्पत्ति का जो अधिक मूल्य बैठे, उसका हिसाब मालिक को अदा कर दे। सीमाबन्दी को सरकाने पर प्रथम साहस दण्ड और सीमा-चिह्नों को मिटाने पर चौबीस पण दण्ड दिया जाय।
- (२) इसी प्रकार तपोवन, चारागाह, बड़ी सड़कें, प्रमशान, देवालय, यज्ञस्थान और दूसरे पुण्यस्थानों के विवादास्पद विषयों का भी निर्णय करना चाहिए। यहाँ तक सीमाविषयक विवाद पर निर्णय का विधान वर्णन किया गया।
- (३) मिश्रित विवाद—सब तरह के विवादों का निर्णय मुखिया (सामन्त) लोगों को करना चाहिए। चरागाह, खेती योग्य जमीन, खलिहान, मकान और घुड़-साल, इनके सम्बन्ध में विवाद उपस्थित होने पर क्रमशः पहिले को प्रधानता देते हुए निर्णय किया जाय।
- (४) ब्रह्मारण्य, सोमारण्य, देवस्थान, यज्ञस्थान और अन्य पुण्यस्थानों को छोड़कर आवश्यकता होने पर सभी जगह खेती करायी जा सकती है।
- (५) जलाशय, क्यारी तथा नाली बनाते समय यदि किसी के बीज बोये खेत का नुकसान हो जाय तो हानि के अनुसार उसका मूल्य चुका देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खेत, बाग-बगीचा और सीमाबन्ध आदि को एक-दूसरे के बदले में नुकसान पहुँचायें तो उन्हें नुकसान का दुगुना दण्ड देना चाहिए।

- (१) पश्चान्निविष्टमधरतटाकं नोपरितटाकस्य केदारमुदकेनाप्लाव-येत् । उपरि निविष्टं नाधरतटाकस्य पूरास्नावं वारयेद् अन्यत्र त्रिवर्षोपरत-कर्मणः । तस्यातिकमे पूर्वः साहसदण्डस्तटाकवामनं च ।
  - (२) पञ्चवर्षोपरतकर्मणः सेतुबन्धस्य स्वाम्यं लुप्येतान्यत्रापद्भचः।
- (३) तटाकसेतुबन्धानां नवप्रवर्तने पाञ्चर्वाषकः परिहारः। भग्नो-त्मृष्टानां चातुर्वाषकः समुपारूढानां त्रैर्वाषकः। स्थलस्य द्वैर्वाषकः। स्वा-त्माधाने विक्रये च।
- (४) खातप्रावृत्तिमनदीनिबन्धायतनतटाककेदारारामषण्डवापानां स-स्यवर्णभागोत्तरिकम्, अन्येभ्यो वा यथोपकारं दद्युः।
- (४) प्रक्रयाविकयाधिभागभोगिनमृष्टोपभोक्तारश्चेषां प्रतिकुर्युः । अप्र-तीकारे हीनद्विगुणो दण्डः ।
- (१) बाद में बने हुए नीचे के तालाब से सीचे जाने वाले खेत को ऊपर के तालाब के पानी से न सींचा जाय। नीचे के तालाब में आते हुए ऊपर के तालाब का पानी तब तक न रोका जाय, यदि नीचे का तालाब तीन वर्ष तक बेकार न पड़ा हो। इस नियम का उल्लंघन करने वाले को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय और उसके तालाब का पानी निकलवा दिया जाय।
- (२) पाँच वर्ष तक यदि जल आदि का कोई सीमाबन्ध बेकार रहे उस दशा में उस पर उसके स्वामी का हक नहीं रहता है; किन्तु विपत्तियों के कारण यदि उसको उपयोग में न लाया गया हो तो कोई बात नहीं।
- (३) कर की छूट—नये शिरे से तालाब और सीमाबन्ध बनवाने वाले व्यक्ति पर पाँच वर्ष तक सरकारी टैक्स न लगाया जाय। यदि वह जीणोंद्धार कराये तो चार वर्ष तक; यदि उनको बढ़ाये तो तीन वर्ष तक सरकारी टैक्स न लिया ज़ाय। इसी प्रकार भूमि को गिरवी रखने और बेचने पर दो वर्ष तक सरकारी टैक्स न लिया जाय।
- (४) जिन तालाबों में नदी का पानी न आता हो और किसान रहट आदि लगाकर अपने खेतों, बगीचों तथा फुलवाड़ियों में से पानी देते हों उनकी उपज पर सरकार उतना ही कर लगाये जितने से उन लोगों को कोई कष्ट न हो।
- (५) जिन किसानों के तालाब नहीं हैं वे भी कीमत देकर, कुछ बंधी हुई रकम देकर, अपनी उपज का कुछ हिस्सा देकर अथवा मालिक की आज्ञा से दूसरे तालाबों से पानी ले सकते हैं। किन्तु उनके लिए यह आवश्यक है कि वे तालाब, रहट आदि की बराबर मरम्मत करते रहें। मरम्मत न करने पर जो नुकसान होगा उसका दुगुना जुर्म उन्हें भुगतना पड़ेगा।

(१) सेतुभ्यो मुश्वतस्तोयमवारे षट्पणो दमः। वारे वा तोयमन्येषां प्रमादेनोपरुन्धतः॥

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे वास्तुके वास्तुविक्रयो नाम नवमोऽध्यायः, आदितः पञ्चषिटतमः।

—: o :—

(१) अपनी बारी न होने पर जो पानी ले उसको छह पण का दण्ड दिया जाय, और उसको भी यही दण्ड दिया जाय तो प्रमाद से, अपनी बारी पर पानी लेते हुए दूसरे का पानी रोक दे।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में वास्तुविक्रय नामक नौवाँ अध्याय समाप्त

--: o :--

अध्याय १०

- (१) कर्मोदकमार्गमुचितं रुन्धतः कुर्वतोऽनुचितं वा पूर्वः साहसदण्डः।
- (२) सेतुकूपपुण्यस्थानचैत्यदेवायतनानि च परभूमौ निवेशयतः पूर्वा-नुवृत्तं धर्मसेतुमाधानं विऋयं वा नयतो नाययतो वा मध्यमः साहसदण्डः श्रोतृणामुत्तमः अन्यत्र भग्नोत्सृष्टात् ।
  - (३) स्वाम्यभावे ग्रामाः पुण्यशीला वा प्रतिकुर्युः ।
- (४) पिथप्रमाणं दुर्गनिवेशे व्याख्यातम्। क्षुद्रपशुमनुष्यपथं रुन्धतो द्वादशपणो दण्डः। महापशुपथं चतुर्विशतिपणः। हस्तिक्षेत्रपथं चतुष्पञ्चा-शत्पणः। सेतुवनपथं षट्छतः। श्मशानग्रामपथं द्विशतः। द्रोणमुखपथं पञ्चशतः। स्थानीयराष्ट्रविवीतपथं साहस्रः। अतिकर्षणे चेषां दण्डचतुर्था दण्डाः। कर्षणे पूर्वोक्ताः।

### वास्तुक

रास्तों का रोकना; गावों का बन्दोबस्त; चरागाहों का प्रबन्ध; सामूहिक कार्यों में शामिल न होने का मुआवजा

- (१) जो लोग खेती की सिंचाई के लिए पानी के उचित रास्तों को रोकें और अनुचित रास्तों से जल को ले जायें उन्हें प्रथम साहस दण्ड दिया जाय।
- (२) जो लोग दूसरे की जमीन में सीमा, पुण्यस्थान, चैत्य और देवालय बन-वायें अथवा पहिले से धर्मार्थ बने हुए स्थानों को गिरबी रखें, बेचें या बिकवायें उन्हें मध्यम साहस दण्ड दिया जाय। जो लोग इन कार्यों में सहायक या साक्षी बनें उन्हें उत्तम साहस दण्ड दिया जाय; किन्तु, यदि मकान टूट-फूट गया हो और उसको मालिक ने छोड़ दिया हो तो उसको बेचने, गिरबी रखने में कोई हानि नहीं है।
- (३) मकान मालिक के नहोंने पर ग्रामवासी तथा अन्य धार्मिक लोग उस दूटे-फूटे धर्मार्थ मकान की मरम्मत कर सकते हैं।
- (४) रास्तों का रोकना—आने-जाने के लिए रास्ता कितना चौड़ा होना चाहिए, इसका निरूपण 'दुर्ग-निवेश' प्रकरण में कर दिया गया है। जो भी व्यक्ति छोटे-छोटे जानवरों और मनुष्यों के रास्ते को रोके उस पर बारह पण दण्ड किया जाय। बड़े-बड़े पशुओं का मार्ग रोकने पर चौबीस पण; हाथी का तथा खेतों का रास्ता रोकने पर चौवन पण; सेतु एवं जङ्गल का रास्ता रोकने पर छह-सौ पण; शमशान तथा गाँव का रास्ता रोकने पर दो-सौ पण; द्रोणमुख का रास्ता रोकने पर

- (१) क्षेत्रिकस्याक्षिपतः क्षेत्रमुपवास्य वा त्यजतो बीजकाले द्वादशपणो दण्डः । अन्यत्र दोषोपनिपाताविषह्येभ्यः ।
- (२) करदाः करदेष्वाधानं विकयं वा कुर्युः । ब्रह्मदेयिका ब्रह्मदेयिकेषु, अन्यथा पूर्वः साहसदण्डः; करदस्य वाऽकरदग्रामं प्रविशतः ।
- (३) करदं तु प्रविशतः सर्वद्रव्येषु प्राकाम्यं स्यादन्यत्रागारात् । तद-प्यस्मै दद्यात् ।
  - (४) अनादेयमकृषतोऽन्यः पंचवर्षाण्युपभुज्य प्रयासनिष्क्रयेण दद्यात् ।
  - (४) अकरदाः परत्र वसन्तो भोगमुपजीवयेयुः।

पाँच-सौ पण और स्थानीय, राष्ट्र तथा चरागाह का रास्ता रोकने पर एक हजार का दण्ड दिया जाय। यदि कोई व्यक्ति इन रास्तों को खोदने या जोतने के अलावा कोई हानि पहुँचाये तो उस पर ऊपर बताये गये दण्डों का चौथाई दण्ड दिया जाय। खोदने या जोतने पर पूर्वोक्त सभी दण्ड दिये जाने चाहिए।

- (१) गाँव में रहने वाला किसान यदि बीज बोने के समय बीज न बोये या खेत को ही छोड़ दे, तो उसे बारह पण दण्ड दिया जाय; किन्तु खेत के किसी दोष के कारण या किसी आकस्मिक आपित्त के कारण अथवा असमर्थ होने के कारण यदि वह ऐसा करता है तो वह अदण्ड्य है।
- (२) गाँवों का बन्दोबस्त—लगान देने वाले किसान, लगान देने वालों के यहाँ ही अपनी जमीन गिरबी रख सकते हैं अथवा बेच सकते हैं। जिनको बिना लगान की धर्मार्थ भूमि दी गई है, वे अपने समान लोगों के ही हाथ अपनी जमीन गिरबी रख सकते हैं या बेच सकते हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय। यही दण्ड उस व्यक्ति को भी दिया जाय, जो लगान देने वाले गाँव के निवास को छोड़कर लगान न देने वाले गाँव में बस जाने की इच्छा से प्रवेश करे।
- (३) यदि वह पुनः लगान देने वाले गाँव में ही बसने लगे, तो उसे मकान के अलावा सभी बातों की छूट दी जाय। अथवा उचित हो तो मकान भी उसको दे दिया जाय।
- (४) जो किसान अपनी जमीन को नहीं जोते उसको दूसरा किसान बिना लगान दिये ही जोत सकता है और वह पाँच वर्ष तक उसका उपयोग कर उस जमीन को उसके मालिक को सौंप दे; किन्तु उस जमीन को ठीक करने में उसका जो खर्चा और मेहनत लगी हो, उसका मूल्य वह मालिक से वसूल कर ले।
- (५) जिनके पास बिना लगान की धर्मार्थ जमीन है, दूसरी जगह रहते हुए भी, वे अपनी उस जमीन के पूरे अधिकारी हैं।

- (१) ग्रामार्थेन ग्रामिकं व्रजन्तमुपवासाः पर्यायेणानुगच्छेयुः। अननु-गच्छन्तः पणार्धपणिकं योजनं दद्युः।
- (२) ग्रामिकस्य ग्रामादस्तेनपारदारिकं निरस्यतश्चतुर्विशतिपणो दण्डः। ग्रामस्योत्तमः।
  - (३) निरस्तस्य प्रवेशो ह्यधिगमेन व्याख्यातः।
  - (४) स्तम्भैः समन्ततो ग्रामाद्धनुःशतापकृष्टमुपसालं कारयेत्।
  - (४) पशुप्रचारार्थं विवीतमालवनेनोपजीवयेयुः।
- (६) विवीतं भक्षयित्वापसृतानामुष्ट्रमहिषाणां पादिकं रूपं गृह्णीयुः । गवाश्वखराणां चार्धपादिकम् । क्षुद्रपशूनां षोडशभागिकम् ।
- (७) भक्षयित्वा निषण्णानामेत एव द्विगुणा दण्डाः। परिवसतां चतु-र्गुणाः। ग्रामदेववृषा वा अनिर्दशाहा वा धेनुरुक्षाणो गोवृषाश्चादण्डचाः।
- (१) जब गाँव का मुखिया गाँव के किसी कार्य से बाहर जाये तो अपनी पारी के अनुसार गाँव वाले उसके साथ रहें। जो अपनी पारी पर न जायें उन पर योजन के हिसाब से डेढ़ पण जुर्माना किया जाय।
- (२) यदि गाँव का मुखिया, चोर या व्यभिचारी के अतिरिक्त किसी दूसरे को गाँव से निकाल दे तो उस मुखिया पर चौबीस पण दण्ड किया जाय। यदि सारा गाँव मिल कर ऐसे निरपराधी व्यक्ति को गाँव से निकाले तो सारे गाँव पर उत्तम साहस दण्ड किया जाय।
- (३) इसी प्रकार यदि गाँव से बाहर गया हुआ कोई व्यक्ति पुनः गाँव में बसना चाहे और मुखिया तथा गाँव वाले उसको न बसने दें तो मुखिया पर चौबीस पण दण्ड और गाँव वालों पर उत्तम साहस दण्ड किया जाय।
- (४) गाँव से चार-सौ हाथ की दूरी पर पशुओं के आरामदेह के लिए चारों ओर खम्भों से घिरा हुआ एक बाड़ा बनवाया जाय।
- (५) चरागाहों का प्रबन्ध पशुओं के घूमने और चरने-फिरने के लिए जंगल में चरागाह बनवाये जाँय।
- (६) ऊँट और भैंस आदि पड़े पशुओं को यदि उनके मालिक चरागाह में चराकर अपने घर बाँधने के लिए ले जाँय, तो उनसे चराई का है पण कर लिया जाय। गाय, घोड़े और गधे आदि मध्यम श्रेणी के पशुओं की चराई है पण; इसी प्रकार भेड़, बकरी आदि छोटे पशुओं की चराई है पण कर रूप में उनके मालिकों से वसूल कर लिया जाय।
- (७) जो जानवर चरकर चरागाह में ही रहें उनके मालिकों से पूर्वोक्त राशि से दुगुना कर लिया जाय। जो बराबर चरागाह में ही रहें उनके मालिकों से चौगुना कर लिया जाय। ग्रामदेवता के नाम से छोड़े गए साड़ों, दस दिन की ब्याई हुई गायों और गायों के साथ रहने वाले बछड़ों पर कोई कर न लिया जाय।

- (१) सस्यभक्षणे सस्योपघातं निष्पत्तितः परिसंख्याय द्विगुणं दापयेत्।
- (२) स्वामिनश्चानिवेद्य चारयतो द्वादशपणो दण्डः । प्रमुश्वतश्चनुवि-शतिपणः । पालिनामर्धदण्डः । तदेव षण्डभक्षणे कुर्यात् । वाटभेदे द्विगुणः । वेश्मखलवलयगतानां च धान्यानां भक्षणे । हिंसाप्रतीकारं कुर्यात् ।
- (३) अभयवनमृगाः परिगृहीता वा भक्षयन्तः स्वामिनो निवेद्य यथाऽ-वध्यास्तथा प्रतिषद्धच्याः ।
- (४) पशवो रश्मिप्रतोदाभ्यां वारियतव्याः । तेषामन्यथा हिंसायां दण्डपारुष्यदण्डाः । प्रार्थयमाना दृष्टापराधा वा सर्वोपायैनियन्तव्याः । इति क्षेत्रपर्थाहंसा ।
- (४) कर्षकस्य ग्राममभ्युपेत्याकुर्वतो ग्राम एवात्ययं हरेत् । कर्माकरणे कर्मवेतनाद् द्विगुणं, हिरण्यादाने प्रत्यंशद्विगुणं, भक्ष्यपेयादाने च प्रहवणेषु द्विगुणमंशं दद्यात् ।
- (१) यदि किसी का जानवर किसी की खड़ी खेती को चर जाय तो अन्न के नुकसान का दुगुना दाम खेत के मालिक को दिलाया जाय।
- (२) लुका-छिपा कर यदि कोई अपने पशु से दूसरे का खेत चरवाये उसको बारह पण दण्ड दिया जाय। जो अपने पशु को किसी के खेत में चरने के लिए छोड़ दे उसे चौबीस पण दण्ड दिया जाय। इस प्रकार खेतों का नुकसान होने पर खतों के रखवालों को पूर्वोक्त दण्डों का आधा दण्ड दिया जाय। यदि खेत को कोई साँड चर जाय तब भी रखवाले पर इतना ही जुर्माना किया जाय। खेत की बाड़ टूट जाने पर रखवाले पर दुगुना दण्ड किया जाय। घर, खिलहान और बाड़ी हुई जगहों का अन्न यदि पशु खा जाँय तो हानि के बराबर मूल्य देना चाहिए।
- (३) यदि आश्रमों के मृग खेतों को चरते हुए पकड़े जाँय तो रखवाला इसकी खबर अपने मालिक को कर दे और उन मृगों को इस प्रकार खेतों से बाहर करे, जिससे उन पर कोई चोट न लगे या वे मरने न पावें।
- (४) पशुओं को रस्सी या को है से हटाना चाहिए। यदि उनको को ई अनुचित ढङ्ग से मारे या हटाये तो उसे 'दण्डपारुष्य' प्रकरण के अनुसार यथोचित दण्ड दिया जाना चाहिए। किन्तु जो हटाने वालों का मुकाबला करें या पहिले कभी किसी को मारते हुए देखे गये हों उनको अनुचित ढङ्ग से भी मारा या हटाया जा सकता है। यहाँ तक खेतों और रास्तों के नुकसान के सम्बन्ध में निरूपण किया गया।
- (५) सामूहिक कार्यों में सामिल न होने का मुआवजा—यदि कोई किसान गाँव में आकर पञ्चायती या खेती आदि का कार्य न करे तो गाँव उससे यथोचित जुर्माना वसूल कर ले। यदि कोई व्यक्ति कार्य न करे तो कार्य के वेतन से दुगुना; पञ्चायती कार्यों में चन्दा न दे तो चन्दे का दुगुना और सामुहिक खान-पान के अवसर पर शरीक न हो तो उसका दुगुना; दण्ड उससे वसूल किया जाय।

- (१) प्रेक्षायामनंशदः सस्वजनो न प्रेक्षेत । प्रच्छन्नश्रवणेक्षणे च सर्वहिते च कर्मणि निग्रहेण द्विगुणमंशं दद्यात् ।
- (२) सर्वहितमेकस्य ब्रुवतः कुर्युराज्ञाम् । अकरणे द्वादशपणो दण्डः । तं चेत्सम्भूय वा हन्युः पृथगेषामपराधिद्वगुणो दण्डः । उपहन्तृषु विशिष्टः ।
- (३) ब्राह्मणतश्चेषां ज्येष्ठ्यं नियम्येत । प्रवहणेषु चैषां ब्राह्मणेना-कामाः कुर्युः । अंशं च लभेरन् ।
  - (४) तेन देशजातिकुलसंघानां समयस्यानपाकर्म व्याख्यातम्।
  - (४) राजा देशहितान् सेतून् कुर्वतां पथि संक्रमान्। ग्रामशोभाश्चरक्षाश्च तेषां प्रियहितं चरेत्।।

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे वास्तुके प्रकरणे दशमोऽध्यायः,

आदितः षट्षष्टितमः ।

--: o :---

- (१) यदि कोई ग्रामवासी गाँव के सार्वजनिक मनोरंजन के कार्यों में अपने हिस्से का चन्दा न दे तो सपरिवार उसको उत्सव में प्रवेश न करने दिया जाय। यदि वे छिपकर तमाशा देखें या सुनें; और जो गाँव के सार्वजनिक हितकारी कार्यों में भाग न ले उससे दुगुना हिस्सा वसूल किया जाय।
- (२) जो व्यक्ति सार्वजनिक कल्याण का सुभाव दे उसकी बात को सभी ग्राम-वासी मानें। उसका तिरस्कार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर बारह पण दण्ड किया जाय। यदि गाँव के लोग मिलकर उस व्यक्ति को मारें-पीटें तो प्रत्येक ग्रामीण पर अपराध से दुगना दण्ड वसूल किया जाय। जो लोग घातक प्रहार करें उन पर विशेष दण्ड किया जाय।
- (३) उन मारने वालों में यदि ब्राह्मण या उससे भी प्रतिष्ठित कोई व्यक्ति हो तो उसे सबसे अधिक दिण्डित किया जाय। यदि किसी सार्वजिनक कार्य में ब्राह्मण सामिल न हो सके तो गाँव के लोग ही उसके अभाव को पूरा कर दें; किन्तु अनु-पस्थित रहने का जो मुआबजा ब्राह्मण की ओर निकले, उसे गाँव वाले अवश्य वसूल कर लें।
- (४) इसी प्रकार देश, जाति, कुल और दूसरे समुदायों की व्यवस्था को समभ लेना चाहिये।
- (५) जो लोग मिलकर जनता के आराम के लिए रास्तों पर मकान बनाते हैं; जो व्यक्ति गाँवों को सजाने-सुधारने और उनकी रक्षा करने के लिए यत्नशील रहते हैं उनके सहयोग और कल्याण की ओर राजा का ध्यान रहना चाहिए।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में दसवाँ अध्याय समाप्त।

अध्याय ११

- (१) सपादपणा धर्म्या मासवृद्धिः पणशतस्य । पञ्चपणा व्यावहा- १ रिको । दशपणा कान्तारगाणाम् । विंशतिपणा सामुद्राणाम् ।
- (२) ततः परं कर्तुः कारयितुश्च पूर्वः साहसदण्डः। श्रोतृणामेकैकं प्रत्यर्धदण्डः।
  - (३) राजन्ययोगक्षेमवहे तु धनिकारणिकयोश्चरित्रमवेक्षेत ।
- (४) धान्यवृद्धिः सस्यनिष्पत्तावुपार्धा, परं मूल्यकृता वर्धेत । प्रक्षेप-वृद्धिरुदयादर्धम् । सन्निधानसन्ना वार्षिकी देया ।
- (४) चिरप्रवासः संस्तम्भप्रविष्टो वा मूल्यद्विगुणं दद्यात् । अकृत्वा वृद्धि साधयतो वर्धयतो वा मूल्यं वा वृद्धिमारोप्य श्रावयतो बन्धचतुर्गुणो

#### ऋण लेना

- (१) व्याज के नियम सामान्यतया सौ-पण पर सवा-पण व्याज प्रतिमास लिया जाना चाहिए। इसी सौ-पण पर व्यापारी लोगों से पाँच पण, जंगल में रहने या वहाँ व्यापार करने वालों से दस पण और समुद्र के व्यापारियों से बीस पण व्याज लेना चाहिए।
- (२) इससे अधिक व्याज लेने वाले को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय। उसमें जिन्होंने गवाही भरी हो उन्हें आधा दण्ड दिया जाय।
- (३) यदि ऋण देने वाले (धिनक) और ऋण लेने वाले (धारिण) के आपसी सौदे पर राज्य की भलाई होती हो तो सरकार को उनके चरित्र पर निग-रानी रखनी चाहिए।
- (४) यदि अन्नसम्बन्धी व्याज फसल के समय पर चुकता करना हो तो वह मूलधन की आधा रकम से अधिक न होना चाहिए। गोदाम के इकट्ठे बेचे हुए माल पर उसके लाभ का आधा व्याज होना चाहिए। इस प्रकार के लेन-देन का हिसाब-किताब वर्ष में एक बार अवश्य करना चाहिए।
- (५) यदि विदेश में चले जाने के कारण या जान-बूक्तकर खरीददार अपने माल को नहीं निकालता तो वह माल के मूलधन का दुगुना मूल्य बेचने वाले को अदा करे। अविध से पहिले ही जो व्याज मांगे, अथवा व्याज को मूलधन के साथ जोड़कर उतना रुपया मांगे, उसे मांगे हुए धन का, चौगुना दण्ड देना चाहिए। थोड़ा धन

दण्डः । तुच्छश्रावणायामभूतचतुर्गुणः । तस्य त्रिभागमादाता दद्यात्, शेषं प्रदाता ।

- (१) दीर्घसत्रव्याधिगुरुकुलोपरुद्धं बालमसारं वा नर्णमनु वर्धेत। मुच्यमानमृणमप्रतिगृह्णतो द्वादशपणो दण्डः । कारणापदेशेन निवृत्तवृद्धिक-मन्यत्र तिष्ठेत्।
- (२) दशवर्षोपेक्षितमृणमप्रतिग्राह्ममन्यत्र बालवृद्धव्याधितव्यसनिप्रो-षितदेशत्यागराज्यविभ्रमेभ्यः।
- (३) प्रेतस्य पुत्राः कुसीदं दद्युः । दायादा वा रिक्थहराः सहग्राहिणः प्रतिभुवो वा । न प्रातिभाव्यमन्यत् । असारं बालप्रातिभाव्यम् । असंख्यात-देशकालं तु पुत्राः पौत्रा दायादा वा रिक्थं हरमाणा दद्यः।
- (४) जीवितविवाहभूमिप्रातिभाव्यमसंख्यातदेशकालं तु पुत्राः पौत्रा वा वहेयुः ।

को अधिक कहा जाय और जब गवाहियाँ ली जाँय, उस समय गवाह जितना धन बतायें, उसका चौगुना दण्ड अधमर्ण और उत्तमर्ण दोनों को दिया जाना चाहिए। उसमें से तीन भाग अधर्मण (ऋण लेने वाला) और बाकी उत्तमर्ण (ऋण देने वाला ) अदा करे।

- (१) लम्बी अवधि तक यज्ञकार्य में लगे हुए, व्याधिग्रस्त, गुरु कुल में अध्यन करने वाले, बालक और अशक्त आदि व्यक्तियों के ऋण पर व्याज नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यदि कर्जदार अपने कर्जे की अन्तिम रकम को अदा करें और धनिक उसको न ले तो, धनिक पर बारह पण का दण्ड दिया जाना चाहिए। यदि न लेने का कोई विशेष कारण हो तो वह रकम बिना सूद के कहीं और जमा कर दी जानी चाहिए।
- (२) यदि कोई उत्तमणं दस वर्ष के अन्दर अपना कर्जा वसूल नहीं कर पाता तो उस धन पर उसका फिर कोई अधिकार नहीं रहता है। यदि वह कर्जे का धन बाल, बूढ़े, बीमार, आपद्ग्रस्त, प्रवासी, देशत्यागी या राजकाज से बाहर गए किसी व्यक्ति का हो तो वह दस वर्ष बाद भी उस धन का अधिकारी माना जायेगा ।
- (३) यदि ऋण लेने वाला (अधमर्ण) मर जाय तो उसका पुत्र ऋण को चुकता करे। अथवा उसके वारिस या उसके साथ काम करने वाले जामिन हिस्से-दार उसके ऋण को अदा करें। इनके अतिरिक्त ऐसे मृतक अधमर्ण के ऋण का जामिन द्सरा न माना जाय, बालक जामिन होने का अधिकारी नहीं है। जिस ऋण का स्थान तथा समय निश्चित नहीं है, उसको कर्जेदार के पुत्र, पौत्र या दूसरे दाय-भागी अदा करें।
  - (४) जो कर्जा आजीविका, विवाह और जमीन के लिए लिया गया हो उसको

- (१) नानर्णसमवाये तु नैकं द्वौ युगपदिभवदेयाताम् अन्यत्र प्रतिषठ-मानात् । तत्रापि गृहीतानुपूर्व्या राजश्रोत्रियद्रव्यं वा पूर्वं प्रतिपादयेत् ।
- (२) दम्पत्योः पितापुत्रयोभ्रातृणां चाविभक्तानां परस्परकृतमृणम-साध्यम् ।
- (३) अग्राह्याः कर्मकालेषु कर्षका राजपुरुषाश्च। स्त्री वाऽप्रतिश्राविणी पतिकृतमृणमन्यत्र गोपालकार्धसीतिकेभ्यः।
- (४) पतिस्तु ग्राह्यः स्त्रीकृतमृणमप्रतिविधाय प्रोषित इति । सम्प्रति-पत्तावृत्तमः । असम्प्रतिपत्तौ तु साक्षिणः प्रमाणम् । प्रात्यियकाः शुचयोऽनु-मतो वा त्रयोऽवराऽर्थ्याः । पक्षानुमतौ वा द्वौ ऋणं प्रति, न त्वेवैकः ।

तथा जामिन के द्वारा चुकता किये जाने योग्य ऋण को केवल उनके पुत्र, पौत्र ही अदा करें।

- (१) एक व्यक्ति पर अनेक व्यक्तियों का कर्जाः यदि एक व्यक्ति पर अनेक व्यक्तियों का कर्जा हो तो उस पर एक साथ अनेक कर्जा देने वाले मुकदमा नहीं चला सकते हैं, किन्तु यदि वह कर्जदार कहीं विदेश को जा रहा हो तो उस पर एक साथ अनेक मुकदमे चलाये जा सकते हैं। मुकदमों का फैसला हो जाने के बाद ऋण का भुगतान उसी क्रम से होना चाहिए, जिस क्रम से उसको लिया गया है। यदि उसमें राजा या ब्राह्मण का कर्जा निकले तो उसका भुगतान सबसे पहिले होना चाहिए।
- (२) भार्या, पति, पिता, पुत्र और एक साथ रहने वाले भाई परस्पर कर्जा लें-दें तो उनके कर्जे का मुकदमा अदालत में नहीं चलाया जा सकता।
- (३) कर्जा लेने वाले किसान और राज-कर्मचारी यदि काम पर लगे हों तो ऋण के सम्बन्ध में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पित के कर्ज लिए हुए ऋण को यदि उसकी स्त्री चुकाना मंजूर नहीं करती तो उस पर किसी प्रकार का जोर-दबाव नहीं डाला जा सकता है; किन्तु ग्वाला आदि कार्यों की कमाई पर निर्भर रहने वाले लोगों की स्त्रियाँ अपने पति की अनुपस्थिति में अपने पति का कर्जा चुकता करने की जिम्मेदार हैं।
- (४) साक्षियों की गवाह: यदि पत्नी कर्जा ले तो उसको अदा करने के लिए उसके पति को विवश किया जा सकता है। स्त्री के ऋण को न चुकाने की नौबत से बच कर या बहाना करके यदि कोई पुरुष विदेश चला जाय और उसकी यह बात साबित हो जाय तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाय। यदि कारण सिद्ध न हो सके तो साक्षियों की गवाही के अनुसार निर्णय किया जाय। दोनों पक्षों से अनुमत कम-से-कम तीन गवाह होने चाहिए। जो विश्वास योग्य और चरित्रवान् हों। अथवा दोनों पक्षों की राय से दो गवाह भी हो सकते हैं। किन्तु कर्जे के मामले में एक गवाह कदापि न होना चाहिए।

- (१) प्रतिषिद्धाः स्यालसहायान्विधिधिनिकधारिणकवैरिन्यङ्गधृतदण्डाः । पूर्वे चाव्यवहार्याः । राजश्रोत्रियग्रामभृतककुष्ठिव्रणिनः पतितचण्डालकुत्सित-कर्माणोऽन्धबिधरमूकाहंवादिनः स्त्रीराजपुरुषाश्च । अन्यत्र स्ववर्ग्येभ्यः ।
- (२) पारुष्यस्तेयसंग्रहणेषु तु वैरिस्यालसहायवर्जाः । रहस्यव्यवहारे-द्वेका स्त्री पुरुष उपश्रोता उपद्रष्टा वा साक्षी स्याद्राजतापसवर्जम् ।
- (३) स्वामिनो भृत्यानामृत्विगाचार्याः शिष्याणां मातापितरौ पुत्राणां चानिग्रहेण साक्ष्यं कुर्युः । तेषामितरे वा । परस्पराभियोगे चेषामुत्तमाः परोक्ता दशबन्धं दद्युरवराः पश्चबन्धम् । इति साक्ष्यधिकारः ।
- (४) ब्राह्मणोदकुम्भाग्निसकाशे सोक्षिणः परिगृह्णीयात् । तत्र ब्राह्मणं ब्रूयात्—सत्यं ब्रूहीति । राजन्यं वैश्यं वा—मा तवेष्टापूर्तफलं, कपालहस्तः शत्रुकुलं भिक्षार्थी गच्छेरिति । शूद्रं—जन्ममरणान्तरे यद् वः पुण्यफलं तद्
- (१) साला, सहायक, क्रीतदास (अन्वर्थी), ऋण देने वाला (धिनक), कर्जादार (धारणिक), दुश्मन, अंगहीन और राज्य से सजा पाये पुरुष गवाह नहीं हो सकते हैं। विश्वासी, चिरत्रवान् और दोनों पक्षों से अनुमत व्यक्ति भी यदि व्यव-हारकुशल न हों तो वे भी गवाह होने के योग्य नहीं हैं। राजा, वेदपाठी ब्राह्मण, गाँव का मुख्या, कोढ़ी, दागयुक्त शरीर वाला, पितत, चाण्डाल, नीच कार्य करने वाला, अंधा, बहरा, गूंगा, घमण्डी, स्त्री और राजकर्मचारी ये सब अपने-अपने वर्गों को छोड़कर अन्यत्र गवाह नहीं हो सकते हैं।
- (२) परन्तु पारुष्य, चोरी और व्यभिचार के मामलों में शत्रु, साला और सहायक को छोड़ कर पूर्वोक्त बाकी सभी लोग गवाह हो सकते हैं। गुप्त मामलों में स्त्री, राजा और तपस्वी को छोड़ कर सुनने-देखने वाला अकेला व्यक्ति भी गवाह हो सकता है।
- (३) नौकरों के मालिक, शिष्यों के आचार्य, पुत्रों के माता-पिता और मालिकों के नौकर आदि परस्पर खुले तौर पर गवाह हो सकते हैं। आपसी मुकदमों में यदि मालिक, आचार्य तथा माता-पिता पराजित हो जायँ तो नौकर, शिष्य आदि को वे पराजय का दसवाँ भाग दें; यदि नौकर आदि हार जायें तो अपने स्वामी आदि को वे हारे हुए धन का पाचवाँ हिस्सा दण्ड रूप में दें। यहाँ तक साक्षी के सम्बन्ध में निरूपण किया गया।
- (४) शपथ : पानी से भरे घड़े के पास या आग के पास ब्राह्मण को शपथ के लिए ले जाया जाय, यदि ब्राह्मण गवाह हो तो उसे 'सच बोलो' इतनी भर शपथ दिलाई जाय। यदि गवाही देने वाला क्षत्रिय और वैश्य हो तो उससे 'तुमको यज्ञ बादि इष्ट का और कुआँ, धर्मशाला आदि परोपकार का फल न मिले; तुम अपनी

राजानं गच्छेत् । राज्ञश्च किल्विषं युष्मानन्यथावादे । दण्डश्चानुबन्धः । पश्चादिप ज्ञायेत यथादृष्टश्रुतम् । एकमन्त्राः सत्यमवहरतेति ।

- (१) अनवहरतां सप्तरात्रादृध्वं द्वादशपणो दण्डः त्रिपक्षादूध्वंम-भियागं दद्युः।
- (२) साक्षिभेदे यतो बहवः शुचयोऽनुमता वा ततो नियच्छेयुः । मध्यं वा गृह्णीयुः । तद्वा द्रव्यं राजा हरेत् । साक्षिणश्चेदिभयोगादूनं ब्रुयुरतिरिक्त-स्याभियोक्ता बन्धं दद्यात् । अतिरिक्तं वा ब्रूयुस्तदितिरिक्तं राजा हरेत् । वालिश्यादिभयोक्तुर्वा दुःश्रुतं दुर्लिखितं प्रेताभिनिवेशं वा समीक्ष्य साक्षि-प्रत्ययमेव स्यात्।
- (३) साक्षिबालिश्येष्वेव पृथगनुयोगे देशकालकार्याणां पूर्वमध्यमोत्तमा दण्डा इत्यौशनसाः ।

शत्रु-सेना को जीतकर भी हाथ में खप्पर लेकर भीख माँगते फिरो, यदि भूठ बोलो तो' इस प्रकार शपथ दिलाई जाय। यदि गवाह शूद्र हो तो उसके सम्मुख कहा जाय 'देखो यदि सच न बोलो तो जन्म-जन्मान्तर का तुम्हारा सारा पुण्य राजा को प्राप्त हो; यदि तुमने भूठ बोला तो तुम्हें निश्चित ही दण्ड मिलेगा; बाद में भी सुनकर-देखकर मामले की जाँच-पड़ताल की जायेगी; इसलिए तुम सब लोगों को मिलकर सही-सही कहना चाहिए' इस प्रकार कहा जाय।

- ( १ ) इतना कहने पर भी सात दिन तक यदि वे सही-सही वारदात न बतायें तो उनमें प्रत्येक को बारह-बारह पण दण्ड दिया जाय। यदि वे डेढ़ मास तक भी कुछ भेद न खोलें तो उनके विरुद्ध मुकदमे का फैसला किया जाय।
- (२) यदि किसी मुकदमे में गवाहों का आपसी मतभेद हो जाय तो उनमें जिस बात को वहुसंख्यक, चरित्रवान्, विश्वासी तथा अनुमत गवाह कहें, उसी के आधार पर फैसला कर दिया जाय अथवा किसी को मध्यस्थ बनाकर फैसला किया जाय। यदि किसी भी युक्ति से फैसला न हो सके तो उस विवादग्रस्त संपत्ति को राजा ले ले। कर्जे की जो रकम कर्जा देने वाले ने बताई है, गवाह यदि उससे कम रकम बताये तो अभियोक्ता उस अधिक बताई रकम का पाँचवाँ हिस्सा राजा को दे दे। यदि गवाह अधिक बताये तो उस अधिक रकम को राजा ले ले। अभियोक्ता यदि मूर्ख हो, ठीक तरह न सुन पाये, ठीक न लिख सके, अथवा पागल हो, तो गवाहों के आधार पर ही ऐसे मामलों का फैसला दिया जाय।
- (३) आचार्य उशना ( शुक्राचार्य ) के अनुयायी विद्वानों का कहना है कि 'देश, काल और कार्यों के ठीक-ठीक बताये जाने के कारण अदालत में यदि गवाहों की मूर्खता सिद्ध हो जाय तो उनको उनके अपराध के अनुसार यथोचित प्रथम साहस, मध्यम साहस और उत्तम साहस दण्ड दिया जाय।'

- (१) कूटसाक्षिणो यमर्थमभूतं वा कुर्युर्भूतं वा नाशयेयुस्तद्दशगुणं दण्डं दद्युरिति मानवाः।
  - (२) बालिश्याद्वा विसंवादयतां चित्रो घात इति बार्हस्पत्याः।
- (३) नेति कौटिल्यः। ध्रुवा हि साक्षिणः श्रोतव्याः। अशृण्वतां चतुर्विशतिपणो दण्डः, ततोऽर्धमध्रुवाणाम्।
  - (४) देशकालाविदूरस्थान् साक्षिणः प्रतिपादयेत्। दूरस्थानप्रसारान् वा स्वामिवाक्येन साधयेत्।।

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे ऋणग्रहणं नाम एकादशोऽध्यायः, आदितोः सप्तषष्टितमः ।

--: o :--

- (१) आचार्य मनु के अनुयायी विद्वानों का कहना है कि 'अकारण ही जो छली, प्रपश्ची गवाह मुकदमा खड़ा करवा कर धन का नाश कराये, उन्हें उस नष्ट हुए धन का दस गुना दण्ड दिया जाय।'
- (२) आचार्य बृहस्पति के मतानुयायी विद्वानों का अभिमत है कि 'अपनी मूर्खता से परस्पर विरुद्ध बोलने वाले गवाहों का, यातना देकर, वध किया जाय।'
- (३) किन्तु आचार्य कौटिल्य ऐसा कराना उचित नहीं मानते हैं। उनका कथन है कि 'साक्षियों की सुनी हुई बात सभी ठीक होती है। जो साक्षी किसी बात को ठीक तरह से हृदयंगम न करके गवाही देने को खड़े हो जाते हैं उनको चीबीस पण दण्ड दिया जाय। इसका आधा दण्ड उन्हें दिया जाय जो गवाह मामले को ठीक-ठीक नहीं बता पाते।
- (४) अभियोक्ता को चाहिए कि देश-काल के अनुसार अधिक पास रहने वाले व्यक्ति को ही गवाह बनाये। अथवा न्यायाधीश की आज्ञा प्राप्त कर वह सुगमता से न आ सकने वाले दूर-देशस्थ गवाहों को भी अदालत में हाजिर करे।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में ऋणग्रहण नामक ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ।

- (१) उपनिधिः ऋणेन व्याख्यातः।
- (२) परचकाटिवकाभ्यां दुर्गराष्ट्रविलोपे वा, प्रतिरोधकैर्वा ग्रामसार्थ-व्रजविलोपे, चक्रयुक्ते नाशे वा, ग्राममध्याग्न्युदकाबाधे वा, किञ्चिदमोक्ष-यमाणे कुप्यमनिर्हार्यवर्जमेकदेशमुक्तद्रव्ये वा, ज्वालावेगोपरुद्धे वा, नावि निमग्नायां मुषितायां वा स्वयमुपरूढो नोपनिधिमभ्याभवेत्।
- (३) उपनिधिभोक्ता देशकालानुरूपं भोगवेतनं दद्यात् । द्वादशपणं च दण्डम् । उपभोगनिमित्तं नष्टं विनष्टं वाभ्यावहेत्, चतुर्विशतिपणश्च दण्डः । अन्यथा वा निष्पतने । प्रेतं व्यसनगतं वा नोपनिधिमभ्यावहेत् ।

### धरोहर सम्बन्धी नियम

- (१) ऋण सम्बन्धी नियमों के अनुसार ही उपनिधि सम्बन्धी नियमों को भी समभना चाहिए।
- (२) धरोहर: शत्रु के षडयंत्र और जंगलवासियों के आक्रमण से दुर्ग तथा राष्ट्र का नाश हो जाने पर; या डाकू-चोरों के द्वारा गाँव, व्यापारिक कम्पनियाँ तथा पशुओं का नाश हो जाने पर; या भीतरी षड्यन्त्रों के कारण नाश हो जाने पर; गाँव में आग लग जाने या बाढ़ के कारण नष्ट हो जाने पर, अग्नि या बाढ़ से नष्ट होने वाले ताँबा, लोहा आदि कुप्य वस्तुओं के शेष रह जाने पर; अग्नि से घिर जाने पर, नाव के डूब जाने पर, या नाव के माल की चोरी हो जाने पर, अपना बचाव हो जाने पर भी उपनिधि (धरोहर) पाने के लिए कोई व्यक्ति किसी पर मुकदमा नहीं चला सकता है।
- (३) जो व्यक्ति उपनिधि को अपने उपयोग में लाये, देश-काल के अनुसार वह उपयोग का बदला (भोगवेतन) चुका दे और दण्डरूप में बारह पण अदा करे। उपभोग के कारण उपनिधि को नष्ट कर देने वाले व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाय, और चौबीस पण दण्ड किया जाय। किसी भी प्रकार से उपनिधि के नष्ट हो जाने पर यही नियम लागू किया जाय। यदि कोई व्यक्ति उपनिधि को लेकर भाग जाय या विपत्ति में फँस जाय तो उस पर न तो अभियोग चलाया जा सकता है और न ही दण्ड किया जा सकता है।

- (१) आधानविक्रयापव्ययनेषु चास्य चतुर्गुणपञ्चबन्धो दण्डः। परि-वर्तने निष्पातने वा मूल्यसमः।
  - (२) तेन आधिप्रणाशोपभोगविक्रयाधानापहारा व्याख्याताः ।
- (३) नाधिः सोपकारः सीदेत् । न चास्य मूल्यं वर्धेत । निरुपकारः सीदेन्मूल्यं चास्य वर्धेतान्यत्र निसर्गात् ।
- (४) उपस्थितस्याधिमप्रयच्छतो द्वादशपणो दण्डः। प्रयोजकासन्निधाने वा ग्रामवृद्धेषु स्थापियत्वा निष्कयमाधि प्रतिपद्येत । निवृत्तवृद्धिको वाधि-स्तत्कालकृतमूल्यस्तत्रेवावतिष्ठेत, अनाशविनाशकरणाधिष्ठितो धारणकसन्निधाने वा विनाशभयादुद्गतार्घं धर्मस्थानुज्ञातो विक्रीणीत। आधिपालप्रत्ययो वा ।
- (१) यदि कोई व्यक्ति उपनिधि को कहीं गिरवी रख दे, बेच दे या अन्य किसी तरह से उसका अपव्यय कर दे, उस पर उपनिधि का चौगुना पञ्चबन्ध दण्ड किया जाय। यदि कोई व्यक्ति उपनिधि को बदले या किसी भी प्रकार से नष्ट करे उससे उपनिधि की कीमत वसूल कर ली जाय।
- (२) गिरवी: उपनिधि के समान ही आधि (गिरवी रखी हुई वस्तु) के नाश हो जाने, उपयोग में लाने, बेचने, गिरवी रखने और बदलने आदि के सम्बन्ध में भी नियम समभना चाहिए।
- (३) यदि गिरवी रखी हुई वस्तु सोने चाँदी के आभूषण (सोपकार) हों तो वे नष्ट नहीं होते और उन पर व्याज नहीं लिया जाता है। इनके अतिरिक्त आधि के नष्ट हो जाने का भी व्यय रहता है और उस पर व्याज भी लगता है।
- (४) यदि गिरवी रखने वाला व्यक्ति अपनी वस्तु को लेना चाहे और व्याज आदि के लोभ से उत्तमणें उसको देना न चाहे तो उस पर बारह पण दण्ड किया जाय । यदि अधमर्ण को उत्तमर्ण उसके स्थान पर न मिले, तो वह आधि के बदले में लिए धन को उस गाँव के वृद्ध पुरुषों के पास रखकर अपनी गिरवी रखी हुई वस्तु को वापिस ले सकता है। यदि अधमर्ण अपनी आधि को बेचकर अपना कर्जा चुकाना चाहे तो उसी समय उसकी लागत निश्चित करके उस वस्तु को उत्तमर्ण के पास रहने दिया जाय, उसके बाद उत्तमणं उस आधि पर व्याज नहीं ले सकता है। आधि के रखने में उत्तमर्ण का लाभ हो रहा या हानि हो रही है, किन्तु निकट भविष्य में यदि उसके नष्ट हो जाने की आशंका हो, अथवा उसकी लागत से कर्जा की संख्या अधिक हो रही हो, ऐसी अवस्था में, अधमर्ण की अनुपस्थिति में भी, न्यायाधीश (धर्मस्थ) की आज्ञा लेकर उत्तमणं उस आधि को बेच दे। न्यायाधीश की अनुप-स्थिति में आधिपाल ( न्यायविभाग का अधिकारी ) से आज्ञा ली जा सकती है।

- (१) स्थावरस्तु प्रयासभोग्यः फलभोग्यो वा। प्रक्षेपवृद्धिमूल्यशुद्ध-माजीवममूल्यक्षयेणोपनयेत् ।
- (२) अनिसृष्टोपभोक्ता मूल्यशुद्धमाजीवं बन्धं च दद्यात्। शेषमुप-निधिना व्याख्यातम्।
- (३) ऐतेनादेशोऽन्वाधि श्च व्याख्यातौ । सार्थेनान्वाधिहस्तो वा प्रदिष्टां भूमिमप्राप्तश्चोरैर्भग्नोत्सृष्टो वा नान्वाधिमभ्यावहेत् । अन्तरे वा मृतस्य दायादोऽपि नाभ्यावहेत् । शेषमुपनिधिना व्याख्यातम् ।
- (४) याचितकमवक्रीतकं वा यथाविधं गृह्णीयुस्तथाविधमेव अर्पयेयुः। भ्रेषोपनिपाताभ्यां देशकालोपरोधि दत्तं नष्टं विनष्टं वा नाभ्याभवेयः। शेषम्पनिधिना व्याख्यातम् ।
- (४) वैयापृत्यविकयस्तु—वैयापृत्यकरा यथादेशकालं विकीणानाः पण्यं यथाजातं मूल्यमुदयं च दद्युः । शेषमुपनिधिना व्याख्यातम् ।
- ( १ ) जो स्थायी संपति परिश्रम या बिना ही परिश्रम फल देती हो अथवा उपभोग करने योग्य हो, उसे बेचा नहीं जा सकता है, जिस आधि को उत्तमणं व्यापार में लगाये उसका लाभ अधमर्ण को दिया जाना चाहिए।
- (२) जो व्यक्ति बिना आज्ञा या शर्त के आधि का उपभोग करे, उससे आधि के अच्छी हालत का मूल्य वसूल किया जाय और अलग से उस पर जुर्माना किया जाय। आधि के सम्बन्ध में शेष नियम उपनिधि के समान हैं।
- (३) आदेश और अन्वाधि: आदेश (आज्ञा) और अन्वाधि (गिरवी रखी हुई वस्तु को वापिस मँगाना ) के सम्बन्ध में उपर्युक्त नियम समभने चाहिए। व्यापारी यदि किसी की गिरवी रखी वस्तु को किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं दूसरी जगह भेजे और बीच ही में उस वस्तु की चोरी हो जाय तो उसे ले जाने वाले पर आधि विषयक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यदि किसी कारण वह बीच रास्ते में ही मर जाय तो उसके उत्तराधिकारियों पर भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। बाकी सब निमय उपनिधि के समान हैं।
- (४) उधार ली गई वस्तू को लौटाना : उधार या किराये पर ली गई वस्तु जिस दशा में लायी जाय ठीक उसी दशा में वापिस करनी चाहिए। यदि देश, काल, दोष या आकस्मिक आपत्ति के कारण उस वस्तु में कोई खराबी आ जाय या सर्वेथा वह नष्ट हो जाय, तो उस वस्तु के सम्बन्ध में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। शेष नियम उपनिधि के समान समभने चाहिए।
- (५) फुटकर वस्तुओं को बेचने का नियम : फुटकर वस्तुओं को बेचने वाले व्यापारियों को चाहिए कि वे देश, काल के अनुसार अपनी वस्तुओं को बेचते

- (१) देशकालातिपातने वा परिहीणं संप्रदानकालिकेन अर्घेण मूल्य-मुदयं च दद्युः।
- (२) यथासम्भाषितं वा विक्रीणाना नोभयमधिगच्छेयुः। मूल्यमेव दद्युः। अर्घपतने वा परिहीणं यथापरिहीणं मूल्यमूनं दद्युः।
- (३) सांव्यवहारिकेषु वा प्रात्यियकेष्वराजवाच्येषु भ्रेषोपिनपाताभ्यां नष्टं विनष्टं वा मूल्यमि न दद्युः । देशकालान्तरितानां तु पण्यानां क्षय-व्ययविशुद्धं मूल्यमुदयं च दद्युः । पण्यसमवायानां च प्रत्यंशम् । शेषमुप-निधिना व्याख्यातम् । एतेन वैयापृत्यविक्रयो व्याख्यातः ।
- (४) निक्षेपश्चोपनिधिना । तमन्येन निक्षिप्तमन्यस्यार्पयतो हीयेत । निक्षेपापहारे पूर्वापदानं निक्षेप्तारश्च प्रमाणम् ।

हुए थोक व्यापारियों को यथोचित मूल्य और व्याज दें। शेष नियम उपनिधि के समान हैं।

- (१) यदि देश, काल के अनुसार पहिले खरीद कर रखी हुई वस्तुओं का मूल्य गिर जाय तो वर्तमान में दिए जाने वाले मूल्य के अनुसार ही उसका मूल्य और व्याज थोक व्यापारियों को दिया जाय।
- (२) यदि थोक व्यापारियों का बड़े व्यापारियों के साथ यह तय हो चुका हो कि वे किसी नियत मूल्य पर ही माल बेचेंगे तो उसी मूल्य पर बेचते हुए छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारियों को केवल मूल्य दें, व्याज नहीं। यदि भाव गिर जाय तो उसी के अनुसार मूल्य दिया जाय।
- (३) बिना कानूनी कार्यवाही के व्यावहारिक विश्वास पर होने वाले सौदे में यदि किसी प्रकार के दोष या आपित्त के कारण खराबी आ जाय माल सर्वथा ही नष्ट हो जाय तो थोक व्यापारी उसका मूल्य न दें। किन्तु दूसरे स्थान और दूसरे समय में बेचे जाने वाले माल का छीजन (क्षय) और खर्च (व्यय) के हिसाब से उचित मूल्य और व्याज दिया जाय। स्टेशनरी (पण्यसमवाय) में कुछ अंश छीजन का निकाल लिया जाय। इसके शेष नियम उपनिधि के समान समभने चाहिएँ। ये ही नियम फुटकर बिक्री के भी हैं।
- (४) निक्षेप धन: निक्षेप, अर्थात् दिखाकर या गिनकर रखी जाने वाली धरोहर वस्तु के नियम उपनिधि के समान हैं। किसी के निक्षेप को यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे को दे दें, तो देने वाले को यथोचित दण्ड दिया जाय। निक्षेप रखने वाला व्यक्ति यदि उसे दबा दे या नष्ट कर दे तो पूर्वस्थिति की जाँच करके, इस सम्बन्ध में धरोहर रखने वाला (निक्षेप्ता) जैसी गवाही दे तदनुसार ही मामले का फैसला किया जाय।

- (१) अशुचयो हि कारवः, नैषां करणपूर्वो निक्षेपधर्मः। करणहीनं निक्षेपमपव्ययमानं गूढिभित्तिन्यस्तान् साक्षिणो निक्षेप्ता रहस्यप्रणिपातेन प्रज्ञापयेत्, वनान्ते वा मद्यप्रहवणविश्वासेन।
- (२) रहिस वृद्धो व्याधितो वा वैदेहकः कश्चित् कृतलक्षणं द्रव्यमस्य हस्ते निक्षिप्यापगच्छेत् । तस्य प्रतिदेशेन पुत्रो भ्राता वाभिगम्य निक्षेपं याचेत । दाने शुद्धिः । अन्यथा निक्षेपं स्तेयदण्डं च दद्यात् ।
- (३) प्रवर्ज्याभिमुखो वा श्रद्धेयः कश्चित् कृतलक्षणं द्रव्यमस्य हस्ते निक्षिप्य प्रतिष्ठेत । ततः कालान्तरागतो याचेत । दाने शुचिरन्यथा निक्षेपं स्तेयदण्डं च दद्यात्।
- (४) कृतलक्षणेन वा द्रव्येण प्रत्यानयेदेनम् । बालिशजातीयो वा रात्रौ राजदायिकांक्षणभीतः सारमस्य हस्ते निक्षिप्यापगच्छेत्। स एनं बन्धना-गारगतो याचेत । दाने शुचिः अन्यथा निक्षेपं स्तेयदण्डं च दद्यात् ।
- (४) अभिज्ञानेन चास्य गृहे जनमुभयं याचेत । अन्यतरादाने यथोक्तं पुरस्तात्।
- ( १ ) शिल्पी लोग प्रायः ईमानदार नहीं होते हैं। उनके यहाँ जो निक्षेप रखा जाता है, उसका वे लोग कोई लिखित प्रमाण (कारणपूर्व) नहीं देते हैं। यदि वे लोग ऐसे अलिखित निक्षेप का अपव्यय करें तो निक्षेप्ता को चाहिए कि वह छिपे तौर पर दीवारों की ओर से साक्षियों को उनके (शिल्पियों के ) गुप्त भेद बता दे। अथवा जंगल में नाव में या एकान्त में विश्वास से साक्षियों को बता दे।
- (२) कोई बीमार या वैदेहक किसी चिह्नित वस्तु को शिल्पी के हाथ में देकर चला जाय । बाद में निक्षेप्ता के कहने पर उसका लड़का या भाई शिल्पी के पास आकर उस चिह्नित निक्षेप को माँगे। यदि वह दे दे तो उसको ईमानदार समभा जाय और न दे तो उससे निक्षेप वसूल कर उसे चोरी की सजा दी जाय।
- (३) अथवा कोई विश्वासी व्यक्ति सन्यासी का वेष बनाकर किसी चिह्नित वस्तु को शिल्पी के हाथ में सौंप कर चला जाय। किर कुछ समय बाद वह उस वस्तु को माँगे। उस वस्तु को वापिस कर देने पर शिल्पी को ईमानदार समझा जाय और न दे तो निक्षेप वसूल कर उसे चोरी की सजा दी जाय।
- (४) अथवा चिह्नित वस्तु के द्वारा ही उसको गिरफ्तार किया जाय। अथवा कोई व्यक्ति रात में पुलिस से डरा-सा, मूर्ख की शक्ल बनाकर शिल्पी के हाथ में द्रव्य को सौंप कर चलता बने । वह फिर जेल में जाकर शिल्पी से अपना धन माँगे । दे दे तो ईमानदार, अन्यथा धन वसूल कर उसको चोरी का दण्ड दिया जाय।
  - (५) शिल्पी के घर में माल की शिनास्त करने के बाद घर के दो आदिमयों

- (१) द्रव्यभोगानामागमं चास्यानुयुञ्जीत । तस्य चार्थस्य व्यवहारोप-लिङ्गनमभियोक्तुश्चार्थसामर्थ्यम् ।
  - (२) एतेन मिथस्समवायो व्याख्यातः।
  - (३) तस्मात्साक्षिमदच्छन्नं कुर्यात्सम्यग्विभाषितम्। स्वे परे वा जने कार्यं देशकालाग्रवर्णतः॥

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे औपनिधिकं नाम द्वादशोऽध्यायः, आदितोऽष्टसप्ततितमः।

--: o :--

से अलग-अलग उस माल को माँगा जाय। यदि दोनों ही देने से इन्कार करें तो पूर्वोक्त नियम का उपयोग किया जाय।

- (१) अदालत में शिल्पी से पूछा जाय कि 'यह जो तुम धन के कारण मौज उड़ा रहे हो, यह तुम्हें कहाँ से मिला है ?' इसके अतिरिक्त उस धन के व्यवहार एवं चिह्नों के सम्बन्ध में भी उससे तथा अभियोक्ता की आर्थिक दशा के सम्बन्ध में भी जाँच-पड़ताल की जाय।
- (२) इसी के अनुसार परस्पर व्यवहार करने वाले सभी व्यक्तियों के सम्बन्ध में समभना चाहिए।
- (३) इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने तथा पराये के व्यवहार में गवाह के सामने ही लेन-देन के सभी कार्यों की कहा-सुनी तथा लिखा-पढ़ी करे और साथ ही स्थान एवं समय का विशेष रूप से उल्लेख कर दे।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में औपनिधिक नामक बारहवाँ अध्याय समाप्त ।

—: o :—

अध्याय १३

- (१) उदरदासवर्जमार्यप्राणमप्राप्तव्यवहारं शूद्रं विकयाधानं नयतः स्वजनस्य द्वादशपणो दण्डः। वैश्यं द्विगुणः। क्षत्रियं त्रिगुणः। ब्राह्मणं चतुर्गुणः। परजनस्य पूर्वमध्यमोत्तमवधा दण्डाः क्रेतृश्रोतृणां च।
- (२) म्लेच्छानामदोषः प्रजां विन्नेतुमाधातुं वा । न त्वेवार्यस्य दास-भावः।
- (३) अथवार्यमाधाय कुलबन्धन आर्याणामापदि निष्क्रयं चाधिगम्य बालं साहाय्यदातारं वा पूर्वं निष्कीणीरन्।
- (४) सकृदात्माधाता निष्पतितः सीदेत् । द्विरन्येनाहितकः । सकृदुभौ परिवषयाभिमुखौ ।

### दास और श्रमिक सम्बन्धी नियम

- (१) उदरदास को छोड़कर आर्यों के प्राणभूत नाबालिंग शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण को यदि उनके ही परिवार का कोई व्यक्ति बेचे या गिरवी रखे तो उन-पर क्रमशः बारह पण, चौबीस पण, छत्तीस पण और अड़तालीस पण का दण्ड किया जाय। यदि इन्हीं नाबालिंग शूद्र आदि को यदि कोई दूसरा व्यक्ति बेचे या गिरवी रखे तो उक्त क्रम से उनको प्रथम, मध्यम, उत्तम साहस और प्राणवध का दण्ड दिया जाय। यही दण्ड खरीददारों और इस मामले में गवाही देने वालों को भी दिया जाय।
- (२) म्लेच्छ लोग अपनी सन्तान को बेच और गिरवी रख सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है; परन्तु आर्यजाति किसी हालत में भी गुलाम नहीं बनाई जा सकती है।
- (३) यदि सारा परिवार गिरफ्तार हो गया हो या बहुत सारे आयों पर विपत्ति आ पड़ी हो तो उस दशा में आर्य को गिरवी रखा जा सकता है और जब छुड़ाने योग्य धन प्राप्त हो जाय तो पहिले बालक को या सहायक को मुक्त करना चाहिए।
- (४) जो व्यक्ति अपने आपको गिरवी रखा चुका हो, यदि एक बार भी वह वहाँ से भाग निकले तो उसे आजीवन गुलाम बनाकर रखा जाय। जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा गिरबी रखा गया हो, यदि वह दो बार भाग जाय तो उसे सदा के लिए दास

- (१) वित्तापहारिणो वा दासस्यार्यभावमपहरतोऽर्धदण्डः । निष्पतित-प्रेतव्यसनिनामाधाता मूल्यं भजेत ।
- (२) प्रेतविण्मूत्रोच्छिष्टग्राहणमाहितस्य नग्नस्नापनं दण्डप्रेषणमित-क्रमणं च स्त्रीणां मूल्यनाशकरम् । धात्रीपरिचारिकार्धसीतिकोपचारिकाणां च मोक्षकरम् । सिद्धमुपचारकस्याभिप्रजातस्य अपक्रमणम् ।
- (३) धात्रीमाहितिकां वाकामां स्ववशामधिगच्छतः पूर्वः साहस दण्डः, परवशां मध्यमः । कन्यामाहितिकां वा स्वयमन्येन वा दूषयतः मूल्यनाशः शुल्कं तद्द्विगुणश्च दण्डः ।
- (४) आत्मविक्रयिणः प्रजामार्यां विद्यात् । आत्माधिगतं स्वामिकर्मा-विरुद्धं लभेत, पित्र्यं च दायम् । मूल्येन चार्यत्वं गच्छेत् । तेनोदरदासाहित-कौ व्याख्यातौ ।

बनाकर रखा जाय । ये दोनों दास यदि किसी दूसरे देश में चले जाने का इरादा करें तब भी उन्हें जीवन पर्यन्त के लिए दास बनाया जाय ।

- (१) धन का अपहरण करने वाले तथा किसी आर्य को दास बनाने वाले व्यक्ति को आधा दण्ड दिया जाय। गिरवी रखे हुए व्यक्ति यदि भाग जायँ, मर जाँय या बीमार हो जाँय तो गिरवी रखने वाला ही उनका मूल्य दे।
- (२) जो स्वामी अपने पुरुष गुलामों से मुर्दा, मल-मूत्र या जूठन उठवावे, और महिला गुलामों को अनुचित दण्ड दे, उनके सतीत्व को नष्ट करे, नग्नावस्था में उसके पास जाय या नङ्गा कराके उनको अपने पास बुलावे तो उसका धन जब्त कर लिया जाय । यदि यही व्यवहार दाई, परिचारिका, अर्द्धसीतिका (जिस जाति में पुरुषों का जीवन-निर्वाह स्त्रियों पर निर्भर रहता है) और भीतरी दासी (उप-चारिका) आदि के साथ किया जाय तो उन्हें दासकार्य से मुक्त कराया जाय। यदि उच्चकुलोत्पन्न दास से उक्त कार्य कराये जायँ तो वह दास कर्म को छोड़कर जा सकता है।
- (३) अपनी दासी या गिरवी रखी हुई किसी स्त्री को उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने वश में करने वाले व्यक्ति को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय किन्तु उनको यदि दूसरे व्यक्ति के वश में करने की कोशिश करे तो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाय। गिरवी में आई कन्या को यदि कोई व्यक्ति स्वयं या किसी दूसरे के द्वारा दूषित करे तो उसका बदले में दिया धन जब्त कर लिया जाय, जुरमाने के तौर पर कुछ धन वह कन्या को दे और उससे दुगुना दण्ड सरकार को अदा करे।
- (४) अपने आपको बेच देने वाले आर्य पुरुष की सन्तान भी आर्य ही समभी जाय। वह अपने मालिक की आज्ञानुसार कमाये हुए धन को अपने पास रख सकता है और पिता की सम्पत्ति का भी उत्तराधिकारी हो सकता है। बाद में अपनी कीमत

- (१) प्रक्षेपानुरूपश्चास्य निष्कयः।
- (२) दण्डप्रणीतः कर्मणा दण्डमुपनयेत् ।
- (३) आर्यप्राणो ध्वजाहृतः कर्मकालानुरूपेण मूल्यार्धेन वा विमुच्येत ।
- (४) गृहजातदायागतलब्धकीतानामन्यतमं दासमूनाष्टवर्षं विबन्धु-मकामं नीचे कर्मणि विदेशे दासीं वा सगर्भामप्रतिविहितगर्भभर्मण्यां विक-याधानं नयतः पूर्वः साहसदण्डः, क्रेतृश्रोतृणां च ।
- (४) दासमनुरूपेण निष्क्रयेणार्यमकुर्वतो द्वादाशपणो दण्डः। संरोध-श्चाकारणात्। दासद्रव्यस्य ज्ञातयो दायादाः। तेषाम् अभावे स्वामी।
- (६) स्वामिनः स्वस्यां दास्यां जातं समातृकमदासं विद्यात् । गृह्या चेत् कुटुम्बार्थचिन्तनी, माता भ्राता भगिनी चास्या अदासाः स्युः ।

को चुकता कर वह आर्यश्रेणी में आ सकता है। इसी प्रकार उदरदास (आजीवन दास ) और आहितक दास (गिरवी रखा हुआ दास ) के सम्बन्ध में भी समभना चाहिए।

- ( १ ) गिरवी रखने के अनुसार ही उनके छुड़ाने का मूल्य भी होना चाहिए।
- (२) जिस व्यक्ति को दण्ड का धन भुगतान न करने के कारण दास बनना पड़ा हो, वह किसी तरह का कार्य कर उस धन का भुगतान करके स्वतन्त्र हो सकता है।
- (३) आर्य जाति का कोई व्यक्ति यदि युद्ध में पराजित होने पर दास बनाया ाया हो तो वह अपने कार्य के बल पर या समय के अनुसार या अपने पकड़े जाने का आधा मूल्य देकर छुटकारा पा सकता है।
- (४) अपने (स्वामि के) घर में पैदा हुए, दाय-भाग के समय अपने हिस्से में आये या स्वयं खरीदे हुए, बन्धु-बान्धवों से रहित, आठ वर्ष से कम उम्र के दास को उसकी इच्छा के विरुद्ध, यदि कोई व्यक्ति नीच कार्य के लिए किसी विदेशी के हाथ बेचे या गिरवी रखे तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय; इसी प्रकार यदि कोई स्वामी गींभणी दासी को, उसके गर्भ की रक्षा का कोई प्रबन्ध न करके दूसरे के हाथ बेचे या गिरबी रखे तो उसको भी प्रथम साहस दण्ड दिया जाय। इनके अति-रिक्त उनके खरीदने वालों और गवाहों को भी यही दण्ड दिया जाय।
- (५) जो व्यक्ति उचित मूल्य पाने पर भी किसी को दासता से मुक्त नहीं करता, उस पर बाहर पण दण्ड किया जाय। यदि मुक्त न करने का कोई कारण न हो तो उसको कारवास का दण्ड दिया जाय। दास की सम्पत्ति के उत्तराधिकारी उसके बन्धु-बांधव एवं कुटुम्बी लोग होते हैं। उनके न होने पर दास का स्वामी ही उसकी सम्पत्ति का अधिकारी है।
  - (६) यदि स्वामी द्वारा अपनी दासी में सन्तान पैदा हो जाय तो वह सन्तान

- (१) दासं दासी वा निष्कीय पुनर्विकयाधानं नयतो द्वादशपणो दण्डः, अन्यत्र स्वयंवादिभ्यः । इति दासकल्पः ।
- (२) कर्मकरस्य कर्मसम्बन्धमासन्ना विद्युः। यथासम्भाषितं वेतनं लभेत । कर्मकालानुरूपमसम्भाषितवेतनम् । कर्षकः सस्यानां, गोपालकः सर्पिषां, वैदेहकः पण्यानामात्मना व्यवहृतानां दशभागमसम्भाषितवेतनो लभेत । सम्भाषितवेतनस्तु यथासम्भाषितम् ।
- (३) कारुशित्पिकुशीलविचिकित्सकवाग्जीवनपरिचारकादिराशाकारि-कवर्गस्तु यथान्यस्तिद्धः कुर्यात् । यथा वा कुशलाः कल्पयेयुः तथा वेतनं लभेत । साक्षिप्रत्ययमेव स्यात् । साक्षिणामभावे यतः कर्म ततोऽनुयुञ्जीत ।
- (४) वेतनादाने दशबन्धो दण्डः, षट्पणो वा। अपव्ययमाने द्वादश-पणो दण्डः, पंचबन्धो वा ।

और उसकी माता, दोनों को दासता से मुक्त कर दिया जाय। यदि वह स्त्री सद्गृ-हिणी बनकर स्वामी के घर में ही उसकी पत्नी बनकर रहना चाहे तो उसकी माँ, बहिन और भाइयों को दासता से मुक्त कर दिया जाय।

- (१) एक बार मुक्त हुए दास-दासी को यदि फिर कोई व्यक्ति बेचे या गिरवी रखे तो उस पर बारह पण दण्ड किया जाय। किन्तु दास-दासी ही यदि स्वयं बिकने और गिरवी रखे जाने को कहें तो किसी को दोष न दिया जाय। यहाँ तक दास-दासियों के सम्बन्ध में निरूपण किया गया।
- (२) नौकर का वेतन: पास-पड़ोस के रहने वालों की जानकारी में ही नौकर की नियुक्ति की जाय। जिसका वेतन तय हो गया हो वह उसी पर कार्य करे; किन्तु जिसका वेतन पहिले तय न हुआ हो वह अपने कार्य और समय के अनुसार अपना वेतन ले। किसान का नौकर अनाज का, ग्वाले का नौकर घी का और बनिये का नौकर अपने द्वारा व्यवहार की हुई वस्तुओं का दसवाँ हिस्सा ले; वशर्ते कि उसका वेतन तय न हुआ हो। यदि वेतन पहिले से तय है तो उसी पर नौकरी करे।
- (३) कारीगर, नट, नर्तंक, चिकित्सक, वकील (वाग्जीवन) और नौकर-चाकर आदि मेहनताने की आशा से कार्य करने वाले (आशाकारिक) व्यक्तियों को वैसा ही वेतन दिया जाय, जैसा अन्यत्र दिया जाता हो, अथवा जो भी वेतन कुशल पुरुष नियत कर दे तदनुसार दिया जाय । इस विषय पर विवाद होने पर साक्षियों के अनुसार ही निर्णय दिया जाय। यदि साक्षी न हों तो जैसा कार्य किया हो, उसी के अनुसार फैसला किया जाय।
- (४) उनका वेतन न देने पर वेतन का दसवाँ हिस्सा या छह पण दण्ड किया जाय । अपव्यय करने पर उसका पाँचवाँ हिस्सा या बारह पण दण्ड किया जाय।

- (१) नदीवेगज्वालास्तेनव्यालोपरुद्धः सर्वस्वपुत्रदारात्मदानेनार्त-स्त्रातारमाहूय निस्तीर्णः कुशलप्रदिष्टं वेतनं दद्यात् । तेन सर्वत्रार्तदानानु-शया व्याख्याताः ।
  - (२) लभेत पुंश्वली भोगं सङ्गमस्योपलिङ्गनात्। अतियाच्या तु जीयेत दौर्मत्याविनयेन वा।।

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे स्वाम्यधिकारो नाम त्रयोदशोऽध्यायः, आदित एकोनसप्ततितमः।

--: o :---

- (१) नदी के प्रवाह में बहता हुआ या अग्नि, चोर, साँप और हिंसक पशुओं से घिरा हुआ कोई व्यक्ति यदि जान बचाने की गरज से किसी को अपना सर्वस्व, स्त्री, पुत्र धन आदि, देने का वायदा कर आपित्त से बच जाय तो उस पर तत्कालीन चतुर व्यक्ति जो भी निर्णय दे दें उसी के अनुसार रक्षक को दिया जाय। इसी प्रकार आपद्युक्त लोगों के दूसरे प्रणों के सम्बन्ध में भी जान लेना चाहिए।
- (२) वेश्या को चाहिए कि वह संभोग शुल्क को पहिले ही ले छे। यदि वह बुरी नियत से या डरा-धमका कर अनु चित तरीके से अधिक धन छेना चाहे तो उसे वह कदापि न दिया जाय।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में स्वाम्यधिकार नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त

—: o :—

# कर्मकरकल्पः, सम्भूयसमुत्थानम्

- (१) गृहीत्वा वेतनं कर्म अकुर्वतो भृतकस्य द्वादशपणो दण्डः । संरोध-श्राकारणात् ।
- (२) अशक्तः कुत्सिते कर्मणि व्याधौ व्यसने वा अनुशयं लभेत, परेण वा कारियतुम् । तस्य व्ययकर्मणा लभेत, भर्ता वा कारियतुम् ।
- (३) नान्यस्त्वया कारियतव्यो मया वा नान्यस्य कर्तव्यमित्यवरोधे भर्तुरकारयतो भृतकस्याकुर्वतो वा द्वादशपणो दण्डः। कर्मनिष्ठापने भर्तु-रन्यत्र गृहीतवेतनो नासकामः कुर्यात्।
  - (४) उपस्थितमकारयतः कृतकेव विद्यादित्याचार्याः ।
- (४) नेति कौटिल्यः । कृतस्य वेतनं, नाकृतस्यास्ति । स चेदल्पमिष कारियत्वा न कारयेत्, कृतमेवास्य विद्यात् । देशकालातिपातनेन कर्मणा-

## मजदूरी के नियम और साझीदारी का हिस्सा

- (१) वेतन लेकर जो नौकर कार्यं न करे उस पर बारह पण दण्ड किया जाय। यदि अकारण ही वह कार्यं न करे तो उसे कारावास में बन्द कर दिया जाय।
- (२) किसी अशक्त, कुत्सित कार्य के आ जाने पर, बीमारी में या किसी आपित्त में फँस जाने के कारण नौकर आकिस्मिक छुट्टी (अनुशय) ले सकता है; अथवा अपनी एवज में किसी दूसरे व्यक्ति को रखकर छुट्टी ले सकता है। स्थानापन्न नौकर की मजदूरी उसके कार्य से ही पूरी की जाय अथवा मालिक ही किसी दूसरे से कार्य ले।
- (३) 'न तो आप किसी से कार्य करवायेंगे और न मैं ही किसी का कार्य करूँगा' इस प्रकार के आपसी समभौते को यदि मालिक भंग करे तो बारह पण दण्ड और यदि नौकर भंग करे तो भी बारह पण दण्ड दिया जाय। यदि किसी मजदूर ने दूसरी जगहों से अग्रिम वेतन ले लिया हो, तो पहिले मालिक का कार्य पूरा करने पर ही, वह दूसरी जगह जा सकता है।
- (४) कुछ आचार्यों का अभिमत है कि हाजिर हुआ मजदूर यदि कुछ कार्य न भी करे तो हाजिरी मात्र से ही उसका कार्य समभ लिया जाय।
- ( ५ ) परन्तु आचार्य कौटिल्य ऐसा नहीं मानते हैं। उनका कथन है कि वेतन कार्य करने का दिया जाता है, खाली बैठने का नहीं। यदि मालिक थोड़ा ही काम

मन्यथाकरणे वा नासकामः कृतमनुमन्येत । सम्भाषितादधिकित्रयायां प्रयासं न मोघं कुर्यात् ।

- (१) तेन संघभृता व्याख्याताः। तेषामाधिः सप्तरात्रमासीत। ततोऽ-न्यमुपस्थापयेत्; कर्मनिष्पाकं च। न चानिवेद्य भर्तुः संघः कंचित्परिहरे-दुपनयेद्वा। तस्यातिक्रमे चतुर्विशतिषणो दण्डः। संघेन परिहृतस्यार्धदण्डः। इति भृतकाधिकारः।
- (२) सघंभृताः सम्भूयसममुत्थातारो वा यथासम्भाषितं वेतनं समं वा विभजेरन्।
- (३) कर्षकवैदेहका वा सस्यपण्यारम्भपर्यवसानान्तरे सन्नस्य यथा-कृतस्य कर्मणः प्रत्यंशं दद्युः । पुरुषोपस्थाने समग्रमंशं दद्युः । संसिद्धे तूद्-धृतपण्ये सन्नस्य तदानीमेव प्रत्यंशं दद्युः । सामान्या हि पथि सिद्धिश्चा-सिद्धिश्च ।

कराके फिर न कराये तो नौकर का पूरा काम किया हुआ समझा जाय। मालिक के आज्ञानुसार ठीक स्थान और समय पर काम न करने से या कार्यों को उलटा कर देने से नौकर काम किया हुआ न समभा जाय। मालिक जितना काम बताये नौकर यदि उससे अधिक कार्य कर डाले तो वह अतिरिक्त मेहनत व्यर्थ समभनी चाहिए।

- (१) मिल, कारखाना और कम्पनियों में काम करने वाले मजदूरों के लिए भी यही नियम समभना चाहिए। ठीक तरह से कार्य न करने वाले मजदूरों की सात दिन की मजदूरी दबाये रखनी चाहिए, इतने पर भी यदि वे ठीक तरह से कार्य न करें तो वह कार्य दूसरे को दे देना चाहिए, और उस कार्य को ठीक कराकर दूसरे को उचित मजदूरी दे देनी चाहिए। मजदूरों को चाहिए कि मालिक को बिना सूचित किये वे न तो किसी वस्तु को नष्ट करें और न ले जाँय। इस नियम का उल्लंघन करने पर चौबीस पण दण्ड दिया जाय यदि सभी मजदूर मिलकर ऐसा करें तो उनको आधा दण्ड दिया जाय। यहाँ तक मजदूरों (भृतकों) के सम्बन्ध में निरूपण किया गया।
- (२) संघ से एक मुष्ट मजदूरी पाने वाले या मिलकर ठेके आदि पर काम करने वाले मजदूर पहले से तय की हुई मजदूरी आपस में बराबर बराबर बाँट लें।
- (३) किसान को चाहिए कि वह फसल के आरम्भ से अन्त तक और खरीद-फरोक्त करने वाले व्यापारी को चाहिए कि माल खरीदने से लेकर बेचने तक वे अपने साभीदार को उसके कार्य के अनुसार हिस्सा दें। यदि कोई साभीदार अपनी एवज में किसी दूसरे व्यक्ति को नियत कर दे तब भी उसका पूरा हिस्सा दिया जाय, माल बिक जाने पर दुकान उठने से पहिले ही साभीदार को उसका हिस्सा भी दिया जाय; क्योंकि आगे कार्य करने सफलता और असफलता समान है।

- (१) प्रकान्ते तु कर्मणि स्वस्थस्यापकामतो द्वादशपणो दण्डः । न च प्राकाम्यमपक्रमणे ।
- (२) चोरं त्वभयपूर्वं कर्मणः प्रत्यंशेन ग्राहयेद्, दद्यात्प्रत्यंशमभयं च। न पुनस्स्तेये प्रवासनमन्यत्र गमने च। महापराधे तु दूष्यवदाचरेत्।
  - (३) याजकाः स्वप्रचारद्रव्यवर्जं यथासम्भाषितं वेतनं समं विभजेरन्।
- (४) अग्निष्टोमादिषु च ऋतुषु दीक्षणादूध्वं याजकः सन्नः पंचममंशं लभेत । सोमविक्रयादूध्वं चतुर्थमंशम् । मध्यमोपसदः प्रवग्योंद्वासनादूध्वं तृतीयमंशम् । माध्यादूध्वं मर्धमंशम् । सुत्ये प्रातस्सवनादूध्वं पादोनमंशम् । माध्यन्दिनात् सवनादूध्वं समग्रमंशं लभेत । नीता हि दक्षिणा भवन्ति । बृहस्पतिसवनवर्जं प्रतिसवनं हि दक्षिणा दीयन्ते । तेनाहर्गणदक्षिणा व्याख्याताः ।

- (२) यदि कोई साभीदार चोरी कर ले तो उसको क्षमाकर उससे सच-सच बात बतला देने एवं उसका पूरा हिस्सा देने के लिए कहा जाय; और यदि वह सच-सच बतला दे तो उसको पूरा हिस्सा देकर माफ किया जाय। यदि वह फिर भी चोरी करे और यदि दूसरे देश में जाकर के चोरी करे तो उसे साभीदारी से अलग कर देना चाहिए, यदि वह कोई बड़ा अपराध करे तो उसके साथ राजकीय अपराधी जैसा व्यवहार किया जाय।
- (३) याज्ञिकों का बँटवारा: यज्ञ करने वाले निजी उपयोग में आने वाली वस्तुओं को छोड़ कर बाकी सारे वेतन को पूर्व निश्चय के अनुसार या बराबर-बराबर बाँट लें।
- (४) अग्निष्टोम आदि यज्ञों में दीक्षा के बाद ही यदि अकस्मात् याजक बीमार पड़ जाय तो उसे पूर्व निश्चित सामग्री वेतन आदि का पाँचवाँ हिस्सा दिया जाय। यदि याजक सोम-विक्रय के बाद बीमार पड़े तो चौथा हिस्सा; मध्यमोपषद सम्बन्धी प्रवर्ग्योद्धासन (सोम तैयार करने सम्बन्धी क्रिया) के बाद बीमार पड़े तो दूसरा हिस्सा; मध्यमोपषद के बाद बीमार पड़े तो आधा हिस्सा; साम के अभिषव काल में प्रातःसवन के बाद बीमार पड़े तो तीन हिस्से; और माध्यन्दिन सवन के बाद बीमार पड़े तो सम्पूर्ण दक्षिणा ले ले, क्योंकि यज्ञ की समाप्ति पर दक्षिणा पूरी हो जाती है। बृहस्पति सवन को छोड़कर शेष सभी सवनों में दक्षिणा दी जाती है। इसी प्रकार अहर्गण आदि में दी जाने वाली दक्षिणाओं के सम्बन्ध में भी समफ्रना चाहिये।

<sup>(</sup>१) कार्य चालू रहते हुए यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति कार्य को छोड़कर चला जाय तो उसे बारह पण दण्ड दिया जाय; क्योंकि इस प्रकार काम छोड़कर चले जाना किसी की इच्छा पर निर्भर नहीं होता।

- (१) सन्नानामा दशाहोरात्राच्छेषभृताः कर्म कुर्युः। अन्ये वा स्व-प्रत्ययाः।
- (२) कर्मण्यसमाप्ते तु यजमानः सीदेत्, ऋत्विजः कर्म समापय्य दक्षिणां हरेयुः।
  - (३) असमाप्ते तु कर्मणि याज्यं याजकं वा त्यजतः पूर्वः साहसदण्डः ।
  - (४) अनाहिताग्निः शतगुरयज्वा च सहस्रगुः । सुरापो वृषलीभर्ता ब्रह्महा गुरुतल्पगः ॥ असत्प्रतिग्रहे युक्तः स्तेनः कुत्सितयाजकः । अदोषस्त्यक्तुमन्योन्यं कर्मसंकरनिश्चयात् ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे कर्मकरिवधिः सम्भूयसमुत्थानं नाम चतुर्दशोऽ-ध्यायः, आदितः सप्ततितमः ।

--: o :--

- ( १ ) बीमार हुए याजकों की जगह दक्षिणा लेकर कार्य करने वाले याजक दस दिन तक इस कार्य को पूरा करें अथवा दूसरे याजक अपनी स्वतंत्र दक्षिणा लेकर उस अधूरे कार्य को पूरा करें।
- (२) यज्ञ कार्य समाप्त होने से पहिले ही यदि यजमान बीमार पड़ जाय तो ऋत्विजों को चाहिए कि वे यज्ञ पूरा होने के बाद ही दक्षिणा लें।
- (३) यज्ञ की समाप्ति के पूर्व ही यजमान यदि याजक को छोड़ दे अथवा याजक ही यजमान को छोड़ दें तो छोड़ने वाले को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय।
- (४) सी गायों को रखते हुए भी अग्न्याधान न करने वाला, हजार गायों को रखते हुए भी यजन न करने वाला, शराबी, शूद्रा को घर में रखने वाला, ब्राह्मण को मारने वाला, गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला, कुत्सित दान लेने वाला, चोरों तथा कुकर्मियों के यहाँ यज्ञ करने वाला; याजक अथवा यजमान, यज्ञकर्म की पवित्रता बनाये रखने के लिए, यज्ञ समाप्ति के पूर्व ही, एक दूसरे को छोड़ सकता है।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में कर्मकरविधि नामक चौदहवाँ अध्याय समाप्त ।

## विक्रीतकीतानुशयः

- (१) विक्रीय पण्यमप्रयच्छतो द्वादशपणो दण्डः, अन्यत्र दोषोपनिपा-ताविषह्येभ्यः ।
- (२) पण्यदोषो दोषः । राजचोराग्न्युदकबाध उपनिपातः । बहुगुण-हीनमार्तकृतं वाऽविषह्यम् ।
- (३) वैदेहकानामेकरात्रमनुशयः । कर्षकाणां त्रिरात्रम् । गोरक्षकाणां पञ्चरात्रम् । व्यामिश्राणामुत्तमानां च वर्णानां वृत्तिविक्रये सप्तरात्रम् ।
- (४) आतिपातिकानां पण्यानामन्यत्राविक्रेयमित्यविरोधेनानुशयो देयः । तस्यातिक्रमे चतुर्विशतिपणो दण्डः, पण्यदशभागो वा ।
- (४) क्रीत्वा पण्यमप्रतिगृह्णतो द्वादशपणो दण्डः, अन्यत्र दोषोपनिपा-ताविषह्यभ्यः । समानश्चानुशयो विक्रेतुरनुशयेन ।

#### ऋय विऋय का बयाना

- (१) सौदा बेचने के बाद जो सौदागर देने से मुकर जाय उस पर बारह पण दण्ड किया जाय; सौदागर यदि किसी दोष, उपनिपात अथवा अविषद्ध के कारण बेची हुई वस्तु को नहीं देता तो वह निर्दोष है।
- (२) बेची हुई वस्तु में किसी प्रकार की खराबी आ जाना दोष कहलाता है। बेची हुई वस्तु में राजा, चोर, अग्नि तथा जल आदि के द्वारा हुई बाधा उपनिपात है। बेची हुई वस्तु का अत्यधिक गुणहीन या दु:खदाई होना अविषह्य कहलाता है।
- (३) क्रय-विक्रय करने वाले व्यापारियों द्वारा खरीदे गये माल का वयाना एक दिन तक लौटाया जा सकता है। इसी प्रकार किसानों का विक्रय तीन दिन तक; ग्वालों का विक्रय पाँच दिन तक और सङ्कर जाति तथा उत्तम वर्णों के जीवन-निर्वाह के आधारभूत भूमि आदि का विक्रय सात दिन तक वापिस किया जा सकता है।
- (४) अल्पायु (आतिपातिक) वस्तुओं का बयाना (अनुशय) इस शर्त पर दिया जाय कि वह उसको किसी दूसरे के हाथ न बेचेगा। इस नियम का उल्लङ्घन करने वाले को चौबीस पण या बिकी हुई वस्तु का दसवाँ हिस्सा दण्ड किया जाय।
  - (५) किसी वस्तु को खरीद कर उसको लेने से यदि खरीददार मुकर जाय तो

- (१) विवाहानां तु त्रयाणां पूर्वेषां वर्णानां पाणिग्रहणासिद्धमुपावर्त-नम् । शूद्राणां च प्रकर्मणः । वृत्तपाणिग्रहणयोरिप दोषमौपशायिकं दृष्ट्वा सिद्धमुपावर्तनम् । न त्वेवाभिप्रजातयोः ।
- (२) कन्यादोषमौपशायिकमनाख्याय प्रयच्छतः षण्णवतिर्दण्डः। शुल्कस्त्रीधनप्रतिदानं च।
- (३) वरियतुर्वा वरदोषमनाख्याय विन्दतो द्विगुणः। शुल्कस्त्रीधन-नाशश्च ।
- (४) द्विपदचतुष्पदानां तु कुष्ठव्याधिताशुचीनामुत्साहस्वास्थ्यशुची-नामाख्याने द्वादशपणो दण्डः।
- (५) आ त्रिपक्षादिति चतुष्पदानामुपावर्तनम् । आ संवत्सरादिति मनुष्याणाम् । तावता हि कालेन शक्यं शौचाशौचे ज्ञातुमिति ।

उस पर बारह पण दण्ड किया जाय। यदि दोष, उपनिपात और अविषद्य आदि कारणों से ऐसा किया गया हो तो खरीददार निर्दोष है। खरीदने वाले के लिए भी बयाना देने का वही नियम है, जो बेचने वाले के लिए बताया गया है।

- (१) विवाह सम्बन्धी शर्त: ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों जातियों में विवाह के बाद स्त्री पुरुष के किसी प्रकार का उलट-फेर नहीं हो सकता है। शुद्रों में प्रथम संयोग हो जाने पर स्त्री-पुरुष एक-दूसरे को छोड़ सकते हैं। ब्राह्मण आदि तीन वर्णों में विवाह के बाद सुहागरात के समय यदि पति-पत्नि को एक-दूसरे में कोई योनिलिङ्गज दोष जान पड़े तो सम्बन्ध-विच्छेद हो सकता है। सन्तान हो जाने पर किसी भी तरह सम्बन्ध-विच्छेद सम्भव नहीं है।
- (२) कन्या के किसी गुप्त दोष को छिपाकर उसका विवाह करने वाले व्यक्ति पर छियानबे पण दण्ड किया जाय और उसे जो शुल्क तथा स्त्री धन दिया है वह वापिस लिया जाय।
- (३) इसी प्रकार जो वर के दोषों को छिपा कर विवाह करता है, उस पर दुगुना अर्थात् १९२ पण दण्ड किया जाय और उसको दिया हुआ शुल्क तथा स्त्री धन भी जब्त कर लिया जाय।
- (४) पशुओं की विक्री: कोढी, बीमार तथा व्यधिग्रस्त मनुष्यों और पशुओं को स्वस्थ-सुंदर बताने वाले व्यक्ति पर बारह पण जुर्माना किया जाय।
- (५) चौपाये पशु डेढ मास तक और मनुष्य साल भर तक लौटाये जा सकते हैं क्यों कि इस अविध में इनकी अच्छाई-बुराई का भली भांति अन्दाजा लगाया जा सकता है।

(१) दाता प्रतिग्रहीता च स्यातां नोपहतौ यथा। दाने ऋये वानुशयं तथा कुर्युः सभासदः॥

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे विक्रीतक्रीतानुशयो नाम पंचदशोऽध्यायः; आदित एकसप्ततितमः।

--: o :--

(१) धर्मस्य (सभासद) लोगों को चाहिए कि वे लेन-देन और क्रय विक्रय के अनुशय में ऐसी व्यवस्था करें कि किसी को कोई नुकसान न उठाना उड़े।

> धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में क्रीतिवक्रीतानुशय नामक पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त ।

> > --: o :---

प्रकरण ७२-७३

# दत्तस्यानपाकर्म, अस्वामिविकयः, स्वस्वामिसम्बन्धश्र

अध्याय १६

- (१) दत्तस्याप्रदानमृणादानेन व्याख्यातम् ।
- (२) दत्तमव्यवहार्यमेकत्रानुशये वर्तेत । सर्वस्वं पुत्रदारमात्मानं प्रदा-यानुशियनः प्रयच्छेत् । धर्मदानमसाधुषु, कर्मसु चौपघातिकेषु वा । अर्थ-दानमनुपकारिषु अपकारिषु वा । कामदानमनर्हेषु च । यथा च दाता प्रतिग्रहीता च नोपहतौ स्यातां तथानुशयं कुशलाः कल्पयेयुः ।
- (३) दण्डभयादाकोशभयादनर्थभयाद्वा भयदानं प्रतिगृह्धतः स्तेयदण्डः। प्रयच्छतश्च। रोषदानं पर्राहंसायाम्। राज्ञामुपरि दर्पदानं च। तत्रोत्तमो दण्डः।

## दान किये हुए धन को न देना, अस्वामि-विऋय, स्व-स्वामि संबंध

- (१) दान किये हुए धन को नदेना, कर्जान देने के समान ही समभना चाहिए।
- (२) दान किया हुआ धन यदि उपयोग में लाने के योग्य न हो तो उसे अमानत (अनुशय) के तौर पर सुरक्षित रखा जाय। दाता को चाहिए कि वह अपनी सारी संपत्ति, स्त्री, पुत्र, कलत्र आदि, यहाँ तक कि अपने आप को भी गिरवी रख-कर दान पाने वाले (अनुशयी) का धन चुकता करे। धर्मबुद्धि से अनजाने में असा-धुओं को दान में दिया हुआ धन; या सद्बुद्धि से अच्छे कार्य के लिए बुरे व्यक्तियों को दान में दिया हुआ धन; अनुपकारी तथा अपकारी को दान में दिया हुआ धन; और काम-तृप्ति के लिए वेश्या आदि को दिया हुआ धन अमानत (अनुशय) के तौर पर सुरक्षित रखा जाय। कुशल धर्मस्थ व्यक्तियों को चाहिए कि वे अनुशय का इस प्रकार निर्णय करें, जिससे दाता और प्रतिगृहीता, दोनों को किसी प्रकार की हानि न हो।
- (३) जो भी व्यक्ति दण्ड, निंदा और रोग आदि के भय से दान दें तथा दान लें, उन सब को चोरी का दण्ड दिया जाय। दूसरे को मारने की नीयत से दान देने और दान लेने वाले व्यक्तियों को भी यही दण्ड दिया जाय। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य में अभिमानवश राजा से अधिक दान दे तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाय।

- (१) प्रातिभाव्यं दण्डशुल्कशेषमाक्षिकं सौरिकं कामदानं च नाकामः पुत्रो दायादो वा रिक्थहरो दद्यात् । इति दत्तस्यानपाकर्म ।
- (२) अस्वामिविक्रयस्तु । नष्टापहृतमासाद्य स्वामी धर्मस्थेन ग्राहयेत्, देशकालातिपत्तौ वा स्वयं गृहीत्वोपहरेत् । धर्मस्थश्च स्वामिनमनुयुञ्जीत-कुतस्ते लब्धमिति । स चेदाचारकमं दर्शयेत, न विक्रेतारं, तस्य द्रव्यस्या-तिसर्गेण मुच्येत । विक्रेता चेद्दृश्येत, मूल्यं स्तेयदण्डं च । स चेदपसारम-धिगच्छेदपसरेदापसारक्षयादिति । क्षये मूल्यं स्तेयदण्डं च दद्यात् ।
- (३) नाष्टिकं च स्वकरणं कृत्वा नष्टिप्रत्याहृतं लभेत । स्वकरणाभावे पञ्चबन्धो दण्डः । तच्च द्रव्यं राजधर्म्यं स्यात् ।
  - (४) नष्टापहृतमिनवेद्योत्कर्षतः स्वामिनः पूर्वः साहसदण्डः।
- (१) व्यर्थ का ऋण, दण्डशेष (जुरमाना), शुल्कशेष (दहेज का धन), जुए में हारा धन, शराबखोरी में लिया हुआ ऋण और वेश्या को दिया जाने वाला धन आदि को; मृत पुरुष का कोई भी वारिस यदि न देना चाहे तो कानूनन उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक प्रतिज्ञात वस्तु को न दिए जाने के संबंध में कहा गया।
- (२) अस्वामि-विक्रय: किसी वस्तु का स्वामी न होते हुए भी जो व्यक्ति उस वस्तु को बेच दे उसका दण्ड-विधान इस प्रकार है: अपनी खोई हुई या चोरी गई वस्तु को उसका मालिक जिस व्यक्ति के पास देखे उसको धर्मस्थ के द्वारा गिरफ्तार करा दे। यदि देश या काल उसमें बाधक हो तो स्वयं ही पकड़ कर उस व्यक्ति को धर्मस्थ के हवाले कर दे। धर्मस्थ उससे पूछे कि 'तुम्हें यह कहाँ मिली?' यदि वह प्राप्त वस्तु के संबन्ध में पूरा विवरण बताकर कहे कि उसको वह वस्तु कहीं पड़ी हुई मिली है और उस वस्तु को उसके असली मालिक को लौटा दे, तो उस बरी कर दिया जाय। यदि वह उस वस्तु के बेचने वाले व्यक्ति का नाम बताये, तो उस विक्रेता से उस वस्तु का मूल्य खरीदने वाले को दिलाया जाय और वह वस्तु उसके असली मालिक को सौंप दी जाय और बेचने वाले को चोरी का दण्ड दिया जाय। यदि वह भी किसी दूसरे विक्रेता का नाम ले; वह भी किसी दूसरे को बताये, इस प्रकार जो भी उसका पहला विक्रेता सिद्ध हो वही उस वस्तु का मूल्य और चोरी का जुरमाना अदा करे।
- (३) खोई हुई वस्तु को उसका मालिक प्रमाणरूप में लेख तथा साक्षी दिखा-कर ही प्राप्त कर सकता है। यदि वह पुरुष उस वस्तु को अपनी सिद्ध न कर सके तो उसके मूल्य का पाँचवाँ हिस्सा जुरमाना भरे और वह वस्तु धर्मानुसार राजा के अधिकार में दे दी जाय।
  - (४) अपनी सोई हुई वस्तु को किसी के पास देखकर विना धर्मस्थ को सूचित

- (१) शुल्कस्थाने नष्टापहृतोत्पन्नं तिष्ठेत् । त्रिपक्षादूर्ध्वमनिभसारं राजा हरेत्, स्वामी वा स्वकरणेन ।
- (२) पञ्चपणिकं द्विपदरूपस्य निष्क्रयं दद्यात्; चतुष्पणिकमेकखुरस्य; द्विपणिकं गोमहिषस्य; पादिकं क्षुद्रपशूनाम् । रत्नसारफल्गुकुप्यानां पञ्चकं शतं दद्यात् ।
- (३) परचकाटवीहृतं तु प्रत्यानीय राजा यथास्वं प्रयच्छेत्। चोर-हृतमिवद्यमानं स्वद्रव्येभ्यः प्रयच्छेत्, प्रत्यानेतुमशक्तो वा। स्वयंग्राहेणाहृतं प्रत्यानीय तिन्नष्क्रयं वा प्रयच्छेत्।
- (४) परविषयाद्वा विक्रमेणानीतं यथाप्रविष्टं राज्ञा भुञ्जीतान्यत्रार्य-प्राणद्रव्येभ्यो देवब्राह्मणतपस्विद्रव्येभ्यश्च । इत्यस्वामिविक्रयः ।

किये ही, यदि उसका मालिक स्वयं ही छीनने लगे तो उसको प्रथम साहस दण्ड दिया जाय।

- (१) किसी का खोया हुआ या चोरी गमा माल मिल जाय तो वह चुंगीघर में जमा कर दिया जाय। डेढ महीने तक यदि उसका मालिक उसको न ले तो उसको सरकारी माल में जमाकर दिया जाय; अथवा साक्षी आदि के द्वारा मालिक अपना स्वत्व सिद्ध करके उस माल को ले ले।
- (२) नष्ट या अपहृत दास-दासी को छुड़ाने के लिए प्रति व्यक्ति के हिसाब से पाँच पण, छुड़ाने वाला, जमा करे। इसी प्रकार घोड़े, गधे आदि को छुड़ाने के लिए चार पण; गाय, भैंस आदि को छुड़ाने के लिए दो पण, छोटे-छोटे पशुओं को छुड़ाने के लिए है पण; रत्न आदि बहुमूल्य, टिकाऊ वस्तुओं, रसहीन (फल्गु) वस्तुओं और ताँबा आदि धातुओं को छुड़ाने के लिए पाँच पण सरकारी टैक्स (निष्क्रय) छुड़ाने वाला जमा करे।
- (३) दूसरे राजा के द्वारा या जंगिलयों द्वारा अपहरण किये हुए दास, दासी या चौपाया आदि को राजा स्वयं लाकर उनके स्वामियों को दे। चोरों द्वारा चुराई गई वस्तु यदि नष्ट हो जाय या राजा भी उसको लौटा कर न ला सके तो, राजा को चाहिए कि अपने द्रव्यों में से उस वस्तु को उसके स्वामी की दे। चोरों को पकड़ने के लिए नियुक्त हुए राजपुरुषों द्वारा लायी गयी वस्तु उसके मालिक को दे दी जाय; यदि ऐसा संभव न हो तो उस खोई हुई वस्तु का मूल्य उसके स्वामी को दे दिया जाय।
- (४) दूसरे देश से जीत कर लाए हुए धन का उपभोग, राजा की आज्ञा प्राप्त कर किया जाय; किन्तु वह धन यदि आर्थों, देवताओं, ब्राह्मणों और तपस्वियों का हो तो उसका उपभोग न कर, प्रत्युत उसको लौटा दिया जाय। यहाँ तक अस्वामि-विक्रय के संबन्ध में कहा गया।

- (१) स्वस्वामिसम्बन्धस्तु भोगानुवृत्तिरुच्छिन्नदेशानां यथास्वं द्रव्याणाम् ।
- (२) यत्स्वं द्रव्यमन्यैर्भुज्यमानं दशवर्षाण्युपेक्षेत, हीयेतास्य । अन्यत्र बालवृद्धव्याधितव्यसनिप्रोषितदेशत्यागराज्यविभ्रमेभ्यः ।
  - (३) विशतिवर्षोपेक्षितमनुवसितं वास्तु नानुयुञ्जीत ।
- (४) ज्ञातयः श्रोत्रियाः पाषण्डा वा राज्ञामसन्निधौ परवास्तुषु विव-सन्तो न भोगेन हरेयुः; उपनिधिमाधि निधि निक्षेपं स्त्रियं सीमानं राजश्रो-त्रियद्रव्याणि च ।
- (४) आश्रमिणः पाषण्डा वा महत्यवकाशे परस्परमबाधमाना वसेयुः। अल्पां बाधां सहेरन्। पूर्वागतो वा वासपर्यायं दद्यात्। अप्रदाता निरस्येत।
- (६) वानप्रस्थयतिब्रह्मचारिणामाचार्यशिष्यधर्मभ्रातसमानतीर्थ्यारि-क्थभाजः ऋमेण ।
- (१) स्वस्वामि-सम्बन्ध: जिस संपत्ति को कोई व्यक्ति लगातार भोगता आ रहा हो। उसके संबंध में कोई साक्षी न मिलने पर भी, उस संपत्ति पर भोग करने वाले का ही अधिकार माना जाय।
- (२) जो व्यक्ति, दस वर्ष तक दूसरों के उपभोग में लायी गयी, अपनी संपत्ति की खोज खबर नहीं करता, उस संपत्ति पर उस व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं रह जाता है। किन्तु वह संपत्ति यदि ऐसे व्यक्तियों की हो, जो बाल, बूढे, बीमार, आपद्ग्रस्त, परदेश गये, देश त्यागी और राजकीय कार्य के लिए बाहर गये हों, तो दस वर्ष बाद भी अपनी संपत्ति पर उनका अधिकार बना रहता है।
- (३) यदि कोई किरायादार मालिक मकान की रजामंदी से बीस वर्ष तक उसके मकान पर रहे तो उस मकान पर किरायेदार का अधिकार हो जाता है।
- (४) बंधु-बांधव, श्रोत्रिय और पाखण्डी आदि व्यक्ति राजा से दूर दूसरों के मकानों में रहते हुए भी उनके मालिक नहीं सकते हैं। इसी प्रकार उपनिधि, आधि, निधि, निक्षेप, स्त्री, सीमा, राजा और श्रोत्रिय की वस्तुओं पर कोई भी व्यक्ति अधि-कार नहीं कर सकता है।
- ( प्र ) आश्रमवासी और पाखंड ( अवैदिक एवं व्रत-उपवास करने वाले ) एक-दूसरे को किसी प्रकार की हानि न पहुँचाते हुए निवास करें। यदि एक-दूसरे को वे थोड़ी सी हानि पहुँचायें तो सहन कर लें। पहिले से रहने वाला व्यक्ति, बाद में आये व्यक्ति को स्थान दे दे; यदि स्थान न दे उसे बाहर कर दिया जाय।
- (६) वानप्रस्थी, संन्यासी और ब्रह्मचारियों की संपत्ति के उत्तराधिकारी क्रमशः उनके आचार्य, शिष्य और धर्म भाई या सहपाठी होते हैं।

- (१) विवादपदेषु चैषां यावन्तः पणा दण्डाः तावती रात्रीः क्षपणा-भिषेकाग्निकार्यमहाकृच्छ्रवर्धनानि राज्ञश्चरेयुः । अहिरण्यसुवर्णाः पाषण्डाः साधवः । ते यथास्वमुपवासव्रतैराराधयेयुः । अन्यत्र पारुष्यस्तेयसाहससंग्रह-णेभ्यः । तेषु यथोक्ता दण्डाः कार्याः ।
  - (२) प्रव्रज्यासु वृथाचारान् राजा दण्डेन वारयेत्। धर्मो ह्यधर्मोपहतः शास्तारं हन्त्युपेक्षितः॥

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे दत्तस्यानपाकर्म-अस्वामिविक्रय-स्वस्वामिसम्बन्धो नाम षोडशोऽध्यायः; आदितो द्विसप्ततितमः ।

—: o :—

- (१) इन लोगों में परस्पर भगड़ा हो जाने के कारण अपराधी को जितना पण दण्ड किया जाय, उतनी ही रात्रि वह राजा के कल्याण के लिए उपवास, स्नान, अग्निहोत्र और कठिन चांद्रायण वर्तों का अनुष्ठान करे। हिरण्य-सुवर्ण आदि रखने वाले धर्मशील पाखंडी भी दण्डित होने पर राजा की कल्याण-कामना के लिए यथोचित वर्त-आदि करें। यदि वे मार-पीट, चोरी, डाका और व्यभिचार करें तो उन्हें सहज ही में न छोड़ा जाय बल्कि अपराध के अनुसार उनको पूर्वोक्त सभी प्रकार के दण्ड दिये जायँ।
- (२) संन्यासियों के बीच होने वाले मिथ्या आचार-विचारों को राजा दण्ड के द्वारा ही दूर करे क्योंकि अधर्म से दबाया और उपेक्षा किया हुआ धर्म शासन करने वाले राजा को नष्ट कर देता है।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में दानविक्रय सम्बन्ध नामक सोलहवाँ अध्याय समाप्त ।

—: o :—

## अध्याय १७

- (१) साहसमन्वयवत्प्रसभकर्म । निरन्वये स्तेयमपव्ययने च।
- (२) रत्नसारफल्गुकुप्यानां साहसे मूल्यसमो दण्डः, इति मानवाः। मूल्यद्विगुण इत्यौशनसाः। यथापराध इति कौटिल्यः।
- (३) पुष्पफलशाकमूलकन्दपक्वान्नचर्मवेणुमृद्भाण्डादीनां क्ष्वुकद्रव्याणां द्वादशपणावरश्चतुर्विशतिपणपरो दण्डः ।
- (४) कालायसकाष्ठरज्जुद्रव्यक्षुद्रपशुपटादीनां स्थूलकद्रव्याणां चतु-विशितपणावरोऽष्टचत्वारिंशत्पणपरो दण्डः । ताम्रवृत्तकंसकाचदन्त-भाण्डादीनां स्थूलकद्रव्याणामष्टचत्वारिंशत्पणावरः षण्णवितपरः पूर्वः साहसदण्डः। महापशुमनुष्यक्षेत्रगृहिहरण्यसुवर्णसूक्ष्मवस्त्रादीनां स्थूलक-द्रव्याणां द्विशतावरः पंचशतपरः मध्यमः साहसदण्डः।

### साहस

- (१) खुले आम बलात्कार करना, डाके डालना तथा मारधाड़ करना साहस कहलाता है। छिपकर किसी वस्तु का अपहरण करना या किसी वस्तु को लेकर देने से मुकर जाना चोरी कहलाता है।
- (२) मनु के मतानुयायी विद्वानों का कथन है कि 'रत्न, बहुमूल्य टिकाऊ वस्तुओं, रसहीन वस्तुओं तथा ताँबा आदि धातुओं पर डाका डालने वाले व्यक्ति को, उनकी कीमत के बराबर दण्ड दिया जाय'। औशनस संप्रदाय के विद्वानों की राय है कि मूल्य के बराबर नहीं 'मूल्य से दुगुना दण्ड दिया जाय।' किन्तु आचार्य कौटिल्य का अभिमत है कि उन्हें 'अपराध के अनुसार ही दंड दिया जाय।'
- (३) फूल, फल, शाक, मूल, कंद, पका अन्न, चमड़ा, बाँस और मिट्टी के वर्तन आदि छोटी-छोटी वस्तुओं का अपहरण करने वाले पर बारह पण से लेकर चौबीस पण तक का दंड किया जाय।
- (४) इसी प्रकार लोहा, लकड़ी, रस्सी, छोटे पशु और वस्त्र आदि वस्तुओं के अपहरण में चीबीस से अठतालीस पण तक का दण्ड किया जाय। ताँबा, पीतल, काँसा, काँच और हाथीदाँत आदि की बनी हुई वस्तुओं पर डाका डालने वाले पर

- (१) स्त्रियं पुरुषं वाभिषह्य बध्नतो बन्धयतो बन्धं वा मोक्षयतः पंच-शतावरः सहस्रपर उत्तमः साहसदण्ड इत्याचार्याः।
- (२) यः साहसं प्रतिपत्तेति कारयति स द्विगुणं दद्यात् । यावद्विरण्य-मुपयोक्ष्यते तावद्दास्यामीति स चतुर्गुणं दण्डं दद्यात् । य एतावद्विरण्यं दास्यामीति प्रमाणमुद्दिश्य कारयति स यथोक्तं हिरण्यं दण्डं च दद्याद् इति बार्हस्पत्याः ।
- (३) स चेत्कोपं मदं मोहं वापिदशेद्यत्, यथोक्तवदृण्डमेनं कुर्यात्, इति कौटिल्यः।
  - (४) दण्डकर्मसु सर्वेषु रूपमष्टपणं शतम्। शतावरेषु व्याजीं च विद्यात्पश्चपणं शतम्।।

अड़तालीस से छियानबे पण तक का जुर्माना किया जाय; इसी को प्रथम साहस दण्ड कहते हैं। बड़े पशु, मनुष्य, खेत, मकान, हिरण्य, सोना और बड़ी कीमत के वस्त्र आदि द्रव्यों पर डाका डालने वाले को दो-सौ पण से पाँच सौ पण तक का दंड दिया जाय; इसी का नाम मध्यम साहस दण्ड है।

- (१) स्त्री-पुरुष को जबर्दस्ती बाँधने, बाँधवाने वाले और राजाज्ञा से बाँधे हुए स्त्री-पुरुष को अनिधकार जबर्दस्ती छोड़ने या छुड़वाने वाले व्यक्ति को पाँच-सौ पण लेकर हजार पण तक का दंड दिया जाय; प्राचीन आचार्यों के मतानुसार यही उत्तम साहस दण्ड कहलाता है।
- (२) जो व्यक्ति जान-बूम कर या सूचना देकर डाका (साहस) डालता है, उसे दुगुना दंड दिया जाय। जो व्यक्ति किसी को डाका डालने के लिए यह कह कर प्रेरित करे कि 'तुम्हारे छुड़ाने पर जितना खर्च होगा, उतना मैं लाऊँगा' उसे चौगुना दंड दिया जाय। जो व्यक्ति 'तुम्हें इतना सुवर्ण दूँगा' इस प्रकार धन की तादाद का प्रलोभन देकर डाका डलवाये, उससे उतना ही सुवर्ण वसूल किया जाय और इसके अतिरिक्त उसे यथोचित दंड दिया जाय; आचार्य बृहस्पित के अनुयायी विद्वानों का ऐसा निर्देश है।
- (३) किन्तु आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'इस प्रकार साहस कार्य कराने वाले व्यक्ति को यदि वह इसका कारण क्रोध, उन्माद या अज्ञानता बताये तो वही दंड दिया जाय, जो साहस आदि कर्म करने वालों के लिए बताया गया है।'
- (४) सब दंडों में प्रति सैंकड़ा आठ पणरूप (सरकारी टैंक्स) और दंड की रकम सौ से कम होने पर प्रति सैंकड़ा पाँच पण व्याजी (सरकारी टैंक्स) समभना चाहिए।

- (१) कुष्ठोन्मादयोश्चिकित्सकाः। संनिकृष्टाः पुमांसश्च प्रमाणम्। क्लीबभावे स्त्रियः मूत्रफेनः अप्सु विष्ठानिमज्जनं च।
- (२) प्रकृत्युपवादे ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रान्तावसायिनामपरेण पूर्वस्य त्रिपणोत्तरा दण्डाः। पूर्वेणापरस्य द्विपणाधराः। कुत्राह्मणादिभिश्च कुत्सायाम् ।
- (३) तेन श्रुतोपवादो वाग्जीवनानां, कारुकुशीलवानां वृत्त्युपवादः, प्राग्घूणकगान्धारादीनां च जनपदोपवादा व्याख्याताः।
- (४) यः परम् 'एवं त्वां करिष्यामि' इति करणेनाभिभर्त्सयेदकरणे, यस्तस्य करणे दण्डस्ततोऽर्धदण्डं दद्यात्।
  - (५) अशक्तः कोपं मदं मोहं वाऽपिदशेत् द्वादशपणं दद्यात् ।
  - (६) जातवैराशयः शक्तश्चापकर्तु यावज्जीविकावस्थं दद्यात्।
- ( 9 ) किसी को कोढ़ी पागल सिद्ध करने के लिए उनके चिकित्सक या साथ रहने वाले ही प्रमाण माने जाँय। पेशाब में झाग न उठना और पानी में विष्ठा का डूब जाना नपुंसक स्त्री का प्रमाण समभना चाहिए।
- (२) प्रकृति: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्त्यज जातियों (प्रकृतियों) में यदि पूर्व-पूर्व वे एक दूसरे की निन्दा करें तो अन्त्यज को तीन पण, छह पण, नौ पण और बारह पण दंड दिया जाय। इसी प्रकार ब्राह्मण निन्दा करे तो दो पण, चार पण, छह पण और आठ पण उसको दंड दिया जाय। इसी प्रकार कुकाह्मण, महाबाह्यण आदि निन्दित वाक्य कहने वाले को भी यही दंड दिया जाय।
- (३) श्रुति : पढ़ाई, विद्वत्ता, योग्यता आदि विषयों को लेकर वाग्जीवी, व्यक्ति यदि एक दूसरे की निन्दा करें तो उन्हें भी यही दंड दिया जाय।

वृत्ति : शिल्पी, कुशीलव (नट, नर्तक, गायक) आदि यदि एक दूसरे की आजीविका की निन्दा करें तो उन्हें भी यही दंड दिया जाय।

देश: भिन्न-भिन्न देशों के रहने वाले यदि एक दूसरे के देश की निन्दा करें तो उन्हें भी उक्त दंड दिया जाय।

- (४) यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को यह कहकर कि 'मैं तुम्हें पीट्रंगा या तुम्हारे साथ ऐसा कार्य करूँगा' धमकाये, पर मारे-पीटे नहीं तो उसे पूर्वोक्त दंड से आधा दंड दिया जाय; किन्तु जो धमकाने के साथ-साथ मारे-पीटे भी उसको आगे 'दंडपारुष्य' प्रकरण में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार दंड दिया जाय।
- (५) यदि कोई निर्बल व्यक्ति, किसी को डराये-धमकाये, क्रोध, उन्माद या पागलपन प्रकट करे तो उसपर बाहर पण दंड किया जाय।
  - (६) यदि यह बात साबित हो जाय कि किसी ने शत्रुतावश किसी दूसरे

(१) स्वदेशग्रामयोः पूर्वं मध्यमं जातिसंघयोः। आक्रोशाद्देवचैत्यानामुत्तमं दण्डमर्हति॥

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे वाक्पारुष्यं नाम अष्टादशोऽध्यायः, आदितश्चतुस्सप्ततितमः।

--: o :--

व्यक्ति के हाथ-पैर तोड़ने की धमकी दी है और वह ऐसा करने में समर्थ भी है, तो उसे उसकी आमदनी तथा हैसियत के अनुसार यथोचित दंड दिया जाय।

(१) यदि कोई व्यक्ति अपने देश या गाँव की निन्दा करे तो उसे प्रथम साहस दंड, अपनी जाति तथा समाज की निन्दा करे तो उसे मध्यम साहस दंड और देवालयों की निन्दा करे तो उसे उत्तम साहस दंड दिया जाय।

> धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में वाक्पारुष्य नामक अठारहर्वां अध्याय समाप्त ।

> > —: o :—

अध्याय १९

- (१) दण्डपारुष्यं स्पर्शनमवगूणं प्रहतिमिति ।
- (२) नाभेरधःकायं हस्तपङ्कभस्मपांसुभिरिति स्पृशतस्त्रिपणो दण्डः।
- (३) तैरेवामेध्यैः पादेष्ठीविकाभ्यां च षट्पणः । छर्दिमूत्रपुरीषादि-भिद्वदिशपणः नाभेरुपरि द्विगुणाः । शिरिस चतुर्गुणाः समे<sup>ध्व</sup>।
- (४) विशिष्टेषु द्विगु<del>णाः</del> । हीनेषु अर्धदण्डाः । परस्त्रीषु द्विगुणाः । प्रमादमदमोहादिभिरर्धदण्डाः ।
  - (४) पादवस्त्रहस्तकेशावलम्बनेषु षट्पणोत्तरा दण्डाः ।
- (६) पीडनावेष्टनाञ्जनप्रकर्षणाध्यासनेषु पूर्वः साहसदण्डः । पात-यित्वाऽपत्रमतोऽर्धदण्डः ।

#### दण्डपारुष्य

- ( १ ) किसी को छूना, पीटना या हाथ उठाना और चोट पहुँचाना दंडपारुष्य है।
- (२) नाभि से नीचे के हिस्से पर हाथ, कीचड़, राख और धूल डालने वाले व्यक्ति को तीन पण दंड दिया जाय।
- (३) यदि किसी को अपिवत्र हाथ से छू दिया जाय, पैर से छू दिया जाय तो उस पर छह पण का दंड करना चाहिए। यही हरकतें यदि नाभि के ऊपर के हिस्से से की जाँय तो उसे दुगुना दंड दिया जाय। यदि शिर पर की जाँय तो चौगुना दंड दिया जाय।
- (४) यदि अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाय तो उसे दुगुना दंड दिया जाय। अपने से छोटों के साथ यदि ऐसा व्यवहार किया जाय तो आधा दंड दिया जाय। दूसरों की स्त्रियों के साथ ऐसी हरकतें करने पर भी दुगुना दंड दिया जाय। यदि कोई व्यक्ति प्रमाद, उन्माद या अज्ञानतावश ऐसा करें तो उसे आधा दंड दिया जाय।
- (५) पैर, वस्त्र, हाथ और बालों को पकड़ने वाले व्यक्ति पर क्रमशः छह, बारह, अठारह और चौबीस पण दंड दिया जाय।
- (६) किसी को पकड़ने पर, बाँधने पर, कालिख पोतने पर, घसीटने पर और नीचे पटक उसके ऊपर चढ़ बैठने पर प्रथम साहस दंड दिया जाय। किसी को जमीन पर पटक कर भाग जाने वाले को प्रथम साहस का आधा दंड दिया जाय।

- (१) शूद्रो येनाङ्गेन ब्राह्मणमभिहन्यात् तदस्य छेदयेत्। अवगूर्णो निष्कयः स्पर्शेऽर्धदण्डः। तेन चण्डालाशुचयो व्याख्याताः।
- (२) हस्तेनावगूर्णे त्रिपणावरो द्वादशपणपरो दण्डः । पादेन द्विगुणः । दुःखोत्पादनेन द्रव्येण पूर्वः साहसदण्डः । प्राणाबिधकेन मध्यमः ।
- (३) काष्ठलोष्टपाषाणलोहदण्डरज्जुद्रव्याणामन्यतमेन दुःखमशोणित-मुत्पादयतश्चतुर्विशतिपणो दण्डः । शोणितोत्पादने द्विगुणः । अन्यत्र दुष्ट-शोणितात् ।
- (४) मृतकल्पमशोणितं घ्नतो हस्तपादपारिश्वकं वा कुर्वतः पूर्वः साहसदण्डः । पाणिपाददन्तभङ्गे कर्णनासाच्छेदने व्रणविदारणे च अन्यत्र दुष्टव्रणेभ्यः ।
- (४) सिक्थग्रीवाभञ्जने नेत्रभेदने वा वाक्यचेष्टाभोजनोपरोधेषु च मध्यमः साहसदण्डः । समुत्थानव्ययश्च । विपत्तौ कण्टकशोधनाय नीयेत ।
- (१) शूद्र जिस अंग से ब्राह्मण पर प्रहार करे उसका वह अंग काट देना चाहिए। शूद्र यदि ब्राह्मण का हाथ या पैर फटक दे तो उस पर यथोचित दंड किया जाय और केवल छू दे तो उक्त दंड का आधा दंड किया जाय। इसी प्रकार चाण्डाल आदि नीच जातियों के सम्बन्ध में दंड-व्यवस्था समभनी चाहिए।
- (२) हाथ से ढकेलने या भटकने पर तीन पण से बारह पण तक का दंड होना चाहिए। पैर से प्रहार करने पर दुगुना दंड दिया जाय। कौंटा, सूई आलपीन आदि चुभा देने पर प्रथम साहस दंड और प्राणघातक वस्तु द्वारा चोट पहुँचाने पर मध्यम साहस दंड दिया जाय।
- (३) लकड़ी, ढेला, पत्थर, लोहे की छड़ तथा रस्सी आदि किसी एक वस्तु से मारने पर यदि खून न निकले तो चौबीस पण और खून निकले तो अठतालीस पण दंड दिया जाय। यदि वह खून कोढ, फोड़ा, फुंसी आदि के कारण निकला हो तो दुगुना दंड न दिया जाय।
- (४) यदि बिना खून निकाले ही मारते-मारते किसी को अधमरा कर दिया जाय या उसके हाथ-पैरों के जोड़ तोड़ दिये जाँय तो मारने वाले को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय। हाथ, पैर तथा दाँत तोड़ देने पर कान तथा नाक काट देने पर और घावों को फाड़ देने पर भी प्रथम साहस दण्ड दिया जाय। किन्तु वे घाव यदि फोड़े, फूंसी आदि के कारण न हुए हों, उसी दशा में प्रथम साहस दण्ड दिया जाय।
- (५) गोड़ या गर्दन तोड़ने पर आँख फोड़ने पर, जीभ, हाथ, पैर और मुँह आदि को काट देने पर मध्यम साहस दण्ड दिया जाय और अपराधी को चाहिए कि तब तक वह उस अपंग ध्यक्ति की दवा-दारु, साने-पीने तथा आवश्यक ध्यय का

(१) सीमवृक्षेषु चैत्येषु द्रुमेव्वालक्षितेषु च। त एव द्विगुणा दण्डाः कार्या राजवनेषु च।।

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे दण्डपारुष्यं नाम एकोनविंशोऽध्याय; आदितः पञ्चसप्ततितमः ।

--: o :---

दंड का आधा दंड दिया जाय । तीर्थंस्थानों, तपोवनों और श्मशानों के वृक्षों को काटने वाले पर भी आधा दंड़ किया जाय।

(१) सीमा के पेड़ों, मन्दिरों के पेड़ों, राजा की ओर से मुहर लगे पेड़ों और सरकारी जंगलों के पेड़ों को काटने पर दुगुना जुर्मीना किया जाय।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में दण्डपारुष्य नामक उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त ।

-: 0 :--

# चूतसमाह्वयम्, प्रकीर्णकानि

- (१) द्यूताध्यक्षो द्यूतमेकमुखं कारयेत्। अन्यत्र दीव्यतो द्वादशपणो दण्डः गूढाजीविज्ञापनार्थम्।
- (२) द्यूताभियोगे जेतुः पूर्वः साहसदण्डः। पराजितस्य मध्यमः। बालिशजातीयो ह्येष जेतुकामः पराजयं न क्षमत इत्याचार्याः। नेति कौटल्यः। पराजितश्चेद्द्विगुणदण्डः क्रियेत न कश्चन राजानमभिसरिष्यति। प्रायशो हि कितवाः कूटदेविनः।
  - (३) तेषामध्यक्षाः शुद्धाः काकणीरक्षांश्च स्थापयेयुः।
- (४) काकण्यक्षाणामन्योपधाने द्वादशपणो दण्डः। कूटकर्मणि पूर्वः साहसदण्डः, जितप्रत्यादानम् । उपधौ स्तेयदण्डश्च।

## द्यूत समाह्वय और प्रकीर्णक

- (१) द्यूत समाह्वय : द्यूताध्यक्ष का चाहिए कि वह किसी एक नियत स्थान में जुआ खेलने का प्रबन्ध करे। उस नियत स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जुआ खेलने वाले पर बारह पण दण्ड किया जाय; ऐसा इसलिए किया गया है कि जिससे ठगी, धोखेबाज लोगों का पता लग सके।
- (२) 'जुए के मुकदमों में जीतने वाले को प्रथम साहस दण्ड; और हारने वाले को मध्यम साहस दण्ड दिया जाय; क्योंकि हारने वाला मूर्ख जीतने की इच्छा से जुआ खेलता है और हार जाने पर अपनी हार को सहन न कर जीतने वाले से भगड़ा कर बैठता है।' ऐसा प्राचीन आचार्यों का मत है। परन्तु आचार्य कौटिल्य इस बात को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि 'यदि हारने वाले को जीतने वाले से दुगुना दण्ड दिया जायगा तो फिर कोई भी हारने वाला जुआरी अदालत की भरण में न जा सकेगा; और उसका नतीजा यह होगा कि धूर्त लोग कपट से जुआ खेलते रहेंगे।'
  - (३) द्यूताध्यक्षों को चाहिए कि वे जुआघर में साफ कौड़ी और पाँसे रखवा दें।
- (४) यदि कोई जुआरी उन कौड़ियों और पाँसों को बदले तो उसपर बारह पण दण्ड दिया जाय। यदि कोई छल-कपट से जुआ खेले तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय और उसके जीते हुए धन को छीन लिया जाय तथा रखवाये गए पाँसों में कुछ तब्दीली करके दूसरे को धोखा देने के अभियोग में चोरी का दण्ड दिया जाय।

- (१) देवब्राह्मणतपस्विस्त्रीबालवृद्धव्याधितानामनाथानामनभिसरतां धर्मस्थाः कार्याणि कुर्युः । न च देशकालभोगच्छलेनातिहरेयुः ।
  - (२) पूज्या विद्याबुद्धिपौरुषाभिजनकर्मातिशयतश्च पुरुषाः।
  - एवं कार्याणि धर्मस्थाः कुर्युरच्छलदिशनः। (३) समाः सर्वेषु भावेषु विश्वास्या लोकसम्प्रियाः ॥

इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे द्यूत-समाह्वय-प्रकीर्णकं नाम विशोऽध्याय; आदितः षट्सप्ततितमः ।

## समाप्तमिदं धर्मस्थीयं तृतीयमधिकरणम्।

- (१) धर्मस्थ अधिकारियों को चाहिए कि वे देव, ब्राह्मण, तपस्वी, स्त्री, बालक, बूढ़ा, बीमार और अपने दु:खों को कहने के लिए न जाने वाले अनाथों का कार्य खुद ही कर दिया करें। स्थान तथा समय का बहाना लगाकर उनके धन का अपहरण न किया जाय; अथवा देश, काल के बहाने उनको तंग न किया जाय।
- (२) जो व्यक्ति विद्या, बुद्धि, पौरुष, कुल और सत्कार्यों के कारण आदरयोग्य हों, उनकी सदा प्रतिष्ठा की जाय।
- (३) इस प्रकार धर्मस्थ अधिकारियों को चाहिए कि छल-कपट से विलग होकर वे अपने कार्यों को सम्पन्न करें और सबको एक समान निगाह में रखकर एवं जनता के विश्वासपात्र बनकर लोकप्रियता प्राप्त करें।

धर्मस्थीय नामक तृतीय अधिकरण में चूतसमाह्वयप्रकीर्णक नामक बीसवां अध्याय समाप्त ।

—: o :—

चौथा अधिकरण

क्णटकशोधन

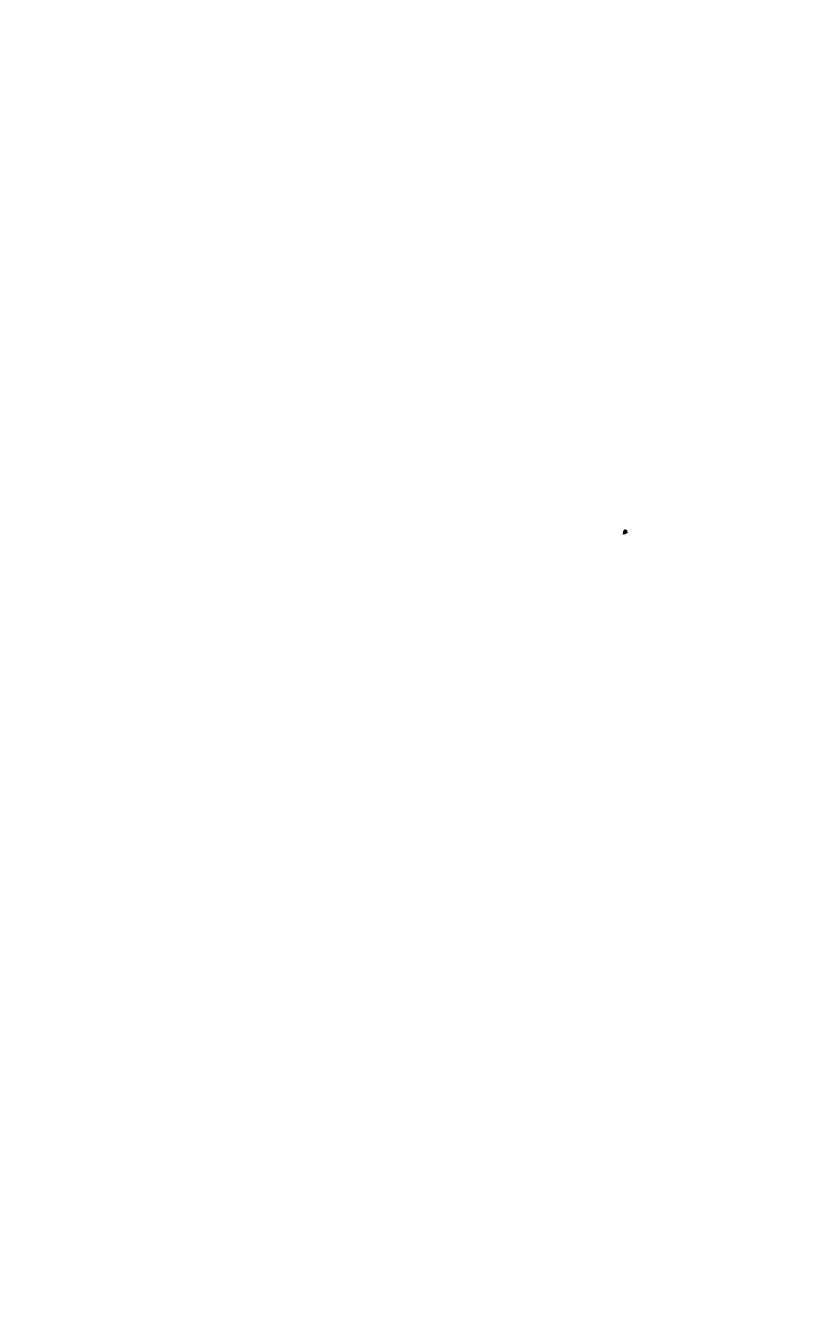

#### अध्याय १

- (१) प्रदेष्टारस्त्रयस्त्रयोऽमात्याः कण्टकशोधनं कुर्युः ।
- (२) अर्थ्यप्रकाराः कारुशासितारः सन्निक्षेप्तारः स्ववित्तकारवः श्रेणी-प्रमाणा निक्षेपं गृह्णीयुः । विपत्तौ श्रेणी निक्षेपं भजेत । निर्दिष्टदेशकाल-कार्यं च कर्म कुर्युः । अनिर्दिष्टदेशकालकार्यापदेशम् ।
- (३) कालातिपातने पादहीनं वेतनं तद्द्विगुणश्च दण्डः । अन्यत्र भ्रेषो-पनिपाताभ्यां नष्टं विनष्टं वाभ्यावहेयुः । कार्यस्यान्यथाकरणे वेतननाश-स्तद्द्विगुणश्च दण्डः ।

### शिल्पियों से प्रजा की रक्षा

- (१) सामान्य कारीगर: तीन किमश्नर (प्रदेश) या तीन मंत्री प्रजा-पीड़क व्यक्तियों से प्रजा की रक्षा (कंटक शोधन) करें।
- (२) अच्छे स्वभाववाले शिल्पियों के मुखिया; सबके सामने लेन-देन का कार्य करने वाले; अपने ही धन से गहने आदि बनाने वाले और साभीदारों में विश्वसनीय, शिल्पी लोग ही किसी के धन को गिरवी (निक्षेप) रख सकते हैं। गिरवी रखने वाला यदि मर जाय या विदेश चला जाय तो उसके साभीदार मिल-जुल कर उस गिरवी रखे हुए धन को अदा करें। कारीगर लोग स्थान, समय और कार्य आदि का निश्चय करके ही किसी कार्य को आरम्भ करें। कोई बहाना बनाकर समय और कार्य आदि का निश्चय न करके किसी कार्य को आरंभ न करें।
- (३) जो शिल्पी ठीक समय पर काम पर हाजिर न हों उनका चौथाई वेतन काट लिया जाय और उन पर उससे दुगुना जुरमाना किया जाय। किन्तु किसी हिंसक प्राणी द्वारा बाधा उत्पन्न हो जाने या किसी आकस्मिक आपित के आ जाने के कारण यदि वह ठीक समय से काम पर हाजिर न हो सका हो तो उसे अपराधी न समभा जाय। यदि कारीगर से कोई कार्य बिगड़ जाय तो वह उसके नुकसान को भरे; किन्तु किसी विपत्ति के कारण यदि ऐसा हुआ हो तो उसको अपराधी न समभा जाय। यदि कारीगर काम बिगाड़ दें तो उनको मजदूरी न दी जाय; बल्क उन पर वेतन का दुगुना जुरमाना किया जाय।

- (१) तन्तुवाया दशैकादशिकं सूत्रं वर्धयेयुः। वृद्धिच्छेदे छेदद्विगुणो दण्डः।
- (२) सूत्रमूल्यं वानवेतनम् । क्षौमकौशेयानामध्यर्धगुणम् । पत्रोणिकम्बलदुकूलानां द्विगुणम् ।
- (३) मानहीने हीनावहीनं वेतनं तद्द्विगुणश्च दण्डः । तुलाहीने हीन-चतुर्गुणो दण्डः । सूत्रपरिवर्तने मूल्यद्विगुणः । तेन द्विपटवानं व्याख्यातम् ।
  - (४) ऊर्णातुलायाः पञ्चपलिको विहननच्छेदो रोमच्छेदश्च।
- (४) रजकाः काष्ठफलकश्लक्ष्णशिलासु वस्त्राणि नेनिज्युः । अन्यत्र नेनिजतो वस्त्रोपघातं षट्पणं च दण्डं दद्युः ।
- (६) मुद्गराङ्कादन्यद् वासः परिद्धानास्त्रिपणं दण्डं दद्युः। परवस्त्र-विकयावक्रयाधानेषु च द्वादशपणो दण्डः। परिवर्तने मूल्यद्विगुणो वस्त्र-दानं च।
- (१) जुलाहा: जुलाहा (तंतुवाय) को चाहिए कि वह प्रति दस पल पर एक पल अधिक सूत, कपड़ा बुनने के लिए ले। यदि वह इस से अधिक छीजन निकाले तो उस पर छीजन का दुगुना जुरमाना किया जाय।
- (२) जितने कीमत का सूत हो उतनी ही उसकी बुनाई भी देनी चाहिए; जूट और रेशमी कपड़ों की बुनाई सूत से डचोढ़ी दी जाय। धुले हुए रेशमी कपड़ों (पत्रोणें), ऊनी कंबलों और दुशालों की बुनाई सूती कपड़े से दुगुनी देनी चाहिए।
- (३) जितने नाप का कपड़ा बुनने को दिया गया हो यदि बुनकर उतना न निकले तो उसी हिसाब से जुलाहे की मजदूरी काटी जाय और उस पर उस कम बुनाई का दुगुना जुरमाना किया जाय। यदि सूत तौलकर दिया गया हो तो बुने हुए कपड़े में जितनी कमी निकले उसका चौगुना दण्ड जुलाहे को दिया जाय। यदि वह सूत को ही बदल दे तो उस पर मूल्य से दुगुना दण्ड किया जाय। इसी आधार पर दुसूती कपड़ों की बुनाई भी समक्ष लेनी चाहिए।
- (४) सौ पल वजनी ऊन में से पाँच पल ऊन पिजाई-धुनाई में कम हो जाता है और पाँच पल ऊन बुनाई के समय रूओं के रूप में उड़ जाती है; अर्थात् धुनाई-बुनाई के समय प्रति सैकड़ा दस पल ऊन कम हो जाती है, इससे अधिक नहीं।
- (५) धोबी और दर्जी: धोबियों (रजकों) को चाहिए कि वे लकड़ी के फटे पर या साफ पत्थर पर ही कपड़ों को साफ करें। दूसरी जगह धोने पर यदि कपड़ा फट जाय तो वे उसका नुकसान भरें और दण्ड रूप में छह पण भी अदा करें।
- (६) धोबियों के अपने पहिनने के कपड़ों पर मुद्गर का निशान होना चाहिए; जिस धोबी के कपड़ों पर यह निशान न रहे उस पर तीन पण दण्ड किया जाय। जो

- (१) मुकुलावदातं शिलापट्टशुद्धं धौतसूत्रवर्णं प्रमृष्टश्वेतं चैकरात्रो-त्तरं दद्युः।
- (२) पश्चरात्रिकं तनुरागं, षड्रात्रिकं नीलं, पुष्पलाक्षामञ्जिष्ठारक्तं, गुरुपरिकर्म यत्नोपचार्यं जात्यं वासः सप्तरात्रिकम् । ततः परं वेतनहानि प्राप्नुयुः ।
  - (३) श्रद्धेया रागविवादेषु वेतनं कुशलाः कल्पयेयुः ।
  - (४) परार्ध्यानां पणो वेतनं मध्यमानामर्धपणः, प्रत्यवराणां पादः।
- (४) स्थूलकानां माषद्विमाषकं द्विगुणं रक्तकानाम्। प्रथमनेजने चतु-भागः क्षयः । द्वितीये पश्चमागः । तेनोत्तरं व्याख्यातम् ।
  - (६) रजकैस्तुन्नवाया व्याख्याताः।
  - (७) सुवर्णकाराणामशुचिहस्ताद्रूप्यं सुवर्णमनाख्याय सरूपं क्रीणतां

धोबी धुलाई के कपड़ों को बेचे, किराये पर दे या गिरवी रखे उस पर बारह पण दण्ड किया जाय । कपड़ा बदल जाने पर वह कपड़े के मूल्य का दुगुना दण्ड और कपड़ा भी वापस दे।

- ( 9 ) धोबी को चाहिए कि वह अधिखली पुष्पकली के समान स्वच्छ-श्वेत कपड़े को धोकर एक दिन में ही वापस करे, शिलापट्ट के समान स्वच्छ कपड़े को दो दिन में, धुले हुए सूत की तरह श्वेत कपड़े को तीन दिन में और अत्यंत श्वेत कपड़े को चार दिन में धोकर वापस करे।
- (२) इसी प्रकार हलके रंग वाले कपड़े को पाँच दिन में, नीले, गाढ़े रंग के, हर-सिंगार, लाख तथा मजीठ आदि में रंगे कपड़े को छह दिन में, रेशम, पशम, बेल-बूटेदार जैसे कठिनाई से धुले जाने योग्य उत्तम कपड़ों को सात दिन में धोकर वापस करे। इसके बाद वापस करने पर उसकी धुलाई न दी जाय।
- (३) यदि रंगीन कपड़ों की धुलाई देने में भगड़ा हो जाय तो उसका फैसला रंगों को ठीक-ठीक समभने वाले कुशल व्यक्ति करें।
- (४) बढिया रंगीन कपड़ों की धुलाई एक पण, मध्यम दर्जे के रंगीन कपड़ों की धुलाई आधा पण और मामूली रंगीन कपड़ों की धुलाई चौथाई पण दी जानी चाहिए ।
- (५) इसी प्रकार मोटे कपड़ों की धुलाई एक या दो माष और रंगे हुए कपड़ों की धुलाई इससे दुगुनी देनी चाहिए। कपड़ें की पहिली धुलाई में उसकी चौथाई कीमत कम हो जाती है। दूसरी धुलाई में शेष मूल्य का पाँचवाँ हिस्सा कम हो जाता है; और तीसरी धुलाई में उस शेष मूल्य का छठा हिस्सा कम हो जाता है।
  - (६) धोबियों के समान दिजयों (तुन्नवाय) के नियम भी समभ लेना चाहिए।
  - (७) सुनार: यदि सुनार निम्नकोटि के नौकर-चाकरों (अशुचिहस्त) के हाथ

द्वादशपणो दण्डः, विरूपं चतुर्विशतिपणः, चोरहस्तादष्टचत्वारिंशत्पणः। प्रच्छन्नविरुपमूल्यहीनऋयेषु स्तेयदण्डः । कृतभाण्डोपधौ च ।

- (१) सुवर्णान्माषकमपहरतो द्विशतो दण्डः। रूप्यधरणान्माषकमप-हरतो द्वादशपणः । तेनोत्तरं व्याख्यातम् ।
- (२) वर्णोंत्कर्षमसाराणां योगं वा साधयतः पञ्चशतो दण्डः । तयोरप-चरणे रागस्यापहारं विद्यात्।
- (३) माषको वेतनं रूप्यधरणस्य । सुवर्णस्याष्टभागः । शिक्षाविशेषेण द्विगुणा वेतनवृद्धिः । तेनोत्तरं व्याख्यातम् ।
- (४) ताम्रवृत्तकंसवैक्रन्तकारक्टानां पञ्चकं शतं वेतनम् । ताम्रपिण्डो दशभागक्षयः । पलहीने हीनद्विगुणो दण्डः । तेनोत्तरं व्याख्यातम् ।

से, सोने-चाँदी के बने हुए जेवर ( सरूप ); सुवर्णाध्यक्ष को सूचित किए बिना ही खरीद ले तो उस पर वारह पण दण्ड किया जाय; यदि बिना गहने की सोना-चाँदी खरीदे तो चौबीस पण; चोर के हाथ से खरीदे तो अठतालीस पण और दूसरों से छिपाकर गहने आदि को तोड़-मरोड़ कर थोड़ी कीमत में खरीदे तो उसको चोरी का दण्ड दिया जाय । बनाये हुए माल को बदल देने वाले सुनार को भी चोरी का दण्ड दिया जाय।

- (१) यदि सुनार सोने में से एक माष सोना चुरा ले. तो उस पर दो-सौ पण दण्ड किया जाय । यदि एक धरण चाँदी में से एक माष चाँदी चुरा ले तो उस पर बारहपण दण्ड किया जाय । इसी प्रकार अधिकाधिक चोरी के अनुसार अधिकाधिक दण्ड की व्यवस्था समभ लेनी चाहिए।
- (२) यदि कोई सुनार खोटे सोने-चाँदी पर नकली रंग चढ़ा दे या शुद्ध सोना-चाँदी में नकली धातु मिला दे तो उस पर पाँच सौ पण दण्ड किया जाय। सोने-चाँदी के खरे-खोटे की जाँच आग में तपाकर करनी चाहिए।
- (३) एक धरण मान चाँदी के गहने आदि की बनवाई एक माषक दी जानी चाहिए। जितने तौल की सोने की चीज बनवायी जाय उसका आठवाँ हिस्सा बनवाई देनी चाहिए। विशेष कारीगरी के लिए दुगुनी बनवाई देनी चाहिए। इसी के अनुसार अधिक कार्य करवाने की मजदूरी समभनी चाहिए।
- (४) ताँबा, सीसा, काँसा, लोहा, राँगा और पीतल इनकी बनवाई पाँच प्रति सैंकड़ा दी जानी चाहिए। ताँबे का दसवाँ हिस्सा, बनाते समय छीजन के लिए छोड़ देना चाहिए। इससे एक पल भी कम हो जाने पर नुकसान का दण्ड देना चाहिए। इसी प्रकार अधिक हानि के अनुपात से दण्ड का विधान समभना चाहिए।

- (१) सीसत्रपुपिण्डो विशतिभागक्षयः । काकणी चास्य पलवेतनम् ।
- (२) कालायसिपण्डः पञ्चभागक्षयः । काकणीद्वयं चास्य पलवेतनम् । तेनोत्तरं व्याख्यातम् ।
- (३) रूपदर्शकस्य स्थितां पणयात्रामकोप्यां कोपयतः कोप्यामकोपयतो द्वादशपणो दण्डः।
- (४) व्याजीपरिशुद्धा पणयात्रा। पणान्माषकमुपजीवतो द्वादशपणो दण्डः। तेनोत्तरं व्याख्यातम्।
- (४) कूटरूपं कारयतः प्रतिगृह्धतो निर्यापयतो वा सहस्रं दण्डः । कोशे प्रक्षिपतो वधः ।
- (६) सरकपांसुधावकाः सारित्रभागं लभेरन् । द्वौ राजा रत्नं च । रत्नापहार उत्तमो दण्डः ।
- (७) खनिरत्निधिनिवेदनेषु षष्ठमंशं निवेत्ता लभेत । द्वादशमंशं भृतकः।
- (१) सीसे और रांगे की चीजों में बीसवाँ हिस्सा छीजन में निकल जाता है। इनके एक पल की बनवाई का एक कांकड़ी वेतन देना चाहिए।
- (२) कलायस (काला लोहा) की चीजों में पाँचवाँ हिस्सा छीजन में निकल जाता है। उसकी बनवाई दो काँकड़ी वेतन देना चाहिए। इसी अनुपात से बनवाई देनी चाहिए।
- (३) यदि सिक्कों का पारखी (रूपदर्शक) चलते हुए खरे पण खोटा और खोटे पण को खरा बताये तो उस पर बारह पण जुर्माना किया जाय।
- (४) पाँच प्रति सैंकड़ा टैक्स (व्याजी) सरकार को देकर पण चलाया जा सकता है। एक पण के चलाने के लिए माषक रिश्वत लेने वाले लक्षणाध्यक्ष को बारह पण दंड किया जाय। इसी क्रम से इसका दण्ड-विधान समभना चाहिए।
- (५) यदि छिपकर कोई जाली सिक्के बनवाये या जाली सिक्कों को स्वीकार करे अथवा उनका निर्यात करे, उस पर एक हजार पण दण्ड किया जाय । खजाने में अच्छे सिक्कों की जगह जाली सिक्के रखने वाले को मृत्यु दण्ड दिया जाय ।
- (६) स्वान से निकले हुए रत्नों को साफ करने वाले कर्मचारी, टूटे-फूटे सारभूत माल का तीसरा हिस्सा ले लें। बाकी दो हिस्से तथा रत्नों को राजकोध के लिए रखा जाय। रत्न चुराने वाले कर्मचारी को उक्तम साहस दण्ड दिया जाय।
- (७) जो व्यक्ति राजा को रत्नों की खान तथा गड़े हुए खजाने का पता दे उस व्यक्ति को उसमें से छठा हिस्सा दिया जाय। यदि वह इसी कार्य के लिए राजा की ओर से नियुक्त हो तब उसे बारहवाँ हिस्सा दिया जाय।

- (१) शतसहस्राद्रध्वं राजगामी निधिः । ऊने षष्ठमंशं दद्यात् ।
- (२) पूर्वपौरुषिकं निधि जानपदः शुचिः स्वकरणेन समग्रं लभेत। स्वकरणाभावे पंचशतो दण्डः। प्रच्छन्नादाने सहस्रम्।
- (३) भिषजः प्राणाबाधिकमनाख्यायोपक्रममाणस्य विपत्तौ पूर्वः साहसदण्डः। कर्मापराधेन विपत्तौ मध्यमः। मर्मवेधवैगुण्यकरणे दण्ड-पारुष्यं विद्यात्।
- (४) कुशीलवा वर्षारात्रिमेकस्था वसेयुः। कामदानमितमात्रमेक-स्यातिवादं च वर्जयेयुः। तस्यातिक्रमे द्वादशपणो दण्डः। कामं देशजाति-गोत्रचरणमैथुनापहाने नर्मयेयुः।
- (१) गड़ा हुआ खजाना यदि एक लाख पण से अधिक निकले तब उसका स्वामी राजा होता है। अन्यथा वह पता देने वाले व्यक्ति को ही दिया जाय; किन्तु उनमें से छठा हिस्सा वह राजा को अवश्य दे।
- (२) साक्षी और लेख आदि के प्रमाण से यदि यह साबित हो जाय कि खजाना पाने वाले व्यक्ति के पूर्वजों का है; यदि वह व्यक्ति सदाचारी है तो उस खजाने का स्वामी वही समभा जाय। यदि वह साक्षी और लेख आदि के बिना ही उस खजाने पर अधिकार जमाने लगे तो उसपर पाँच-सौ पण दण्ड किया जाय। यदि कोई छिपकर चुपचाप ही अपना कब्जा कर ले तो उस पर एक हजार पण दण्ड किया जाय।
- (३) वैद्य: राजा को बिना सूचित किये यदि कोई वैद्य किसी ऐसे रोगी का इलाज करे, जिसके मरने की संभावना है, और दवा देने के दौरान में ही उसकी मृत्यु हो जाय तो उस वैद्य को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय। यदि इलाज में भूल हो जाने के कारण मृत्यु हुई हो तो माध्यम साहस दण्ड दिया जाय। शरीर के किसी विशेष अङ्ग का गलत ऑपरेशन होने के कारण यदि रोगी का वह अंग जाता रहे, या दूसरी तरह की हानि हो जाय तो वैद्य को दण्ड-पारुष्य प्रकरण के अनुसार यथो-चित दण्ड दिया जाय।
- (४) नट-नर्त्तंक: वर्षा ऋतु में नट नर्त्तक आदि एक ही स्थान पर निवास करें। उनकी कला से प्रसन्न होकर यदि कोई व्यक्ति उन्हें उचित मात्रा से अधिक पुरस्कार दे तो वे उसे स्वीकार न करें, अपनी अधिक तारीफ को भी वे पसन्द न करें। इस नियम का उल्लंघन करने पर बारह पण दण्ड दिया जाय। किसी खास देश, जाति, गोत्र या चरण के मजाक या निन्दा को छोड़कर तथा मैथुन संबन्धी कर्तव्यों को छोड़कर नट लोग जो चाहें अपने इच्छानुसार खेल दिखाकर दर्शकों को खुश कर सकते हैं।

- (१) कुशीलवैश्वारण भिक्षुकाश्च व्याख्याताः । तेषामयश्यूलेन यावतः पणानभिवदेयुः, तावन्तः शिफाप्रहारा दण्डाः।
  - (२) शेषाणां कर्मणां निष्पत्तिवेतनं शिल्पिनां कल्पयेत्।
  - एवं चोरानचोराख्यान् विणक्कारुकुशीलवान्। भिक्षुकान् कुहकांश्चान्यान् वारयेद्देशपीडनात्।।

इति कण्टकशोधने चतुर्थेऽधिकरणे कारुकरक्षणं नाम प्रथमोऽध्याय:; आदितः सप्तसप्ततितमः ।

—: o :—

- ( १ ) नटों के ही अनुसार नाचने-गाने वालों और भिक्षुकों के नियम समभने चाहिए। दूसरों के मर्म को पीड़ा पहुँचाने पर इन लोगों को अपराध के अनुसार जितना पण दण्ड दिया जाय, यदि वे उसको अदा न कर सकें तो उनपर उतने ही कोड़े लगवाये जाँय।
- (२) जो कार्य पहिले बताये गये हैं, उनके अतिरिक्त कार्यों की मजदूरी, अन्दाज से लगा लेनी चाहिए।
- (३) इस प्रकार बनावटी साधु, बनिये, कारीगर, नट, भिखारी और ऐंद्रजा-लिक अरिद चोरों को तथा इसी प्रकार के अन्य पुरुषों को देश में पीड़ा, पहुँचाने से रोका जाय।

कंटकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में कारुक रक्षण नामक पहला अध्याय समाप्त ।

--: 0 :--

अध्याय २

- (१) संस्थाध्यक्षः पण्यसंस्थायां पुराणभाण्डानां स्वकरणविशुद्धानामा-धानं विक्रयं वा स्थापयेत् । तुलामानभाण्डानि चावेक्षेत, पौतवापचारात् ।
- (२) परिमाणीद्रोणयोरर्धपलहीनातिरिक्तमदोषः । पलहीनातिरिक्ते द्वादशपणो दण्डः । तेन पलोत्तरा दण्डवृद्धिर्व्याख्याता ।
- (३) तुलायाः कर्षहीनातिरिक्तमदोषः । द्विकर्षहीनातिरिक्ते षट्पणो दण्डः । तेन कर्षोत्तरा दण्डवृद्धिर्व्याख्याता ।
- (४) आढकस्यार्धकर्षहोनातिरिक्तमदोषः । कर्षहीनातिरिक्ते त्रिपणो दण्डः । तेन कर्षोत्तरा दण्डवृद्धिव्याख्याता ।
  - (४) तुलामानविशेषाणामतोऽन्येषामनुमानं कुर्यात् ।

#### व्यापारियों से प्रजा की रक्षा

- (१) बाजार के अध्यक्ष (संस्थाध्यक्ष) को चाहिए कि वह, पुराने अन्न आदि के तथा दुकानदारों के स्वाधिकृत (स्वकरण विशुद्ध) माल के आयातनिर्यात का यथोचित प्रबन्ध करे। उसका यह भी कर्तव्य है कि तराजू, बाट और माप के वर्त्तनों का भी वह अच्छी तरह निरीक्षण करे, जिससे माप-तौल में कोई गड़बड़ी न होने पावे।
  - (२) परिमाणी और द्रोण में यदि आधा पल कम-ज्यादा हो जाय तो कोई बात नहीं; किन्तु एक पल कम-ज्यादा होने पर बारह पण दण्ड दिया जाय। पल की कमी-ज्यादा के अनुसार ही दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए।
  - (३) तराजू में यदि एक कर्ष कम-ज्यादा हो तो कोई हर्ज नहीं। यदि दो कर्ष कम-ज्यादा निकले तो छह पण दण्ड दिया जाय। इसी प्रकार कर्ष के अनुपात से दण्ड वृद्धि समभनी चाहिए।
  - (४) आढक में यदि आधे कर्ष की कमी-वेशी हो तो कोई बात नहीं। यदि कमीबेशी एक कर्ष की तो तीन पण दण्ड दिया जाय। इसी अनुपात से दण्ड बढाया जाय।
  - (५) जिस तुला तथा माप की कमी-वेशी के संबन्ध में नहीं कहा गया है उनको भी यही दण्ड-व्यवस्था समभनी चाहिए।

- (१) तुलामानाभ्यामितरिक्ताभ्यां कीत्वा होनाभ्यां विक्रीणानस्य त एव द्विगुणा दण्डाः।
  - (२) गण्यपण्येष्वष्टभागं पण्यमूल्येष्वपहरतः षण्णवतिर्दण्डः।
- (३) काष्ठलोहमणिमयं रज्जुचर्ममृन्मयं सूत्रवल्करोममयं वा जात्य-मित्यजात्यं अिकयाधानं नयतो मूल्याष्टगुणो दण्डः।
- (४) सारभाण्डमित्यसारभाण्डं, तज्जातमित्यतज्जातं, मुपधियुक्तं समुद्गपरिवर्तिमं वा विऋयाधानं नयतो हीनमूल्यं चतुष्पञ्चा-शत्पणो दण्डः, पणमूल्यं द्विगुणः, द्विपणमूल्यं द्विशतः । तेनार्घवृद्धौ दण्ड-वृद्धिव्यख्यिता ।
- (४) कारुशिल्पिनां कर्मगुणापकर्षमाजीवं विक्रयक्रयोपघातं वा सम्भूय समुत्थापयतां सहस्रं दण्डः।
- (६) वैदेहकानां वा सम्भूय पण्यमवरुन्धतामनर्घेण विक्रीणतां क्रीणतां वा सहस्रं दण्डः।
- (१) जो बनिया अधिक वजन के तराजू-बाट से माल खरीद कर हल्के तौल से उसे बेचे उसको दुगुना २४ पण दण्ड दिया जाय।
- (२) गिनकर बेची जाने वाली चीजों में बनिया यदि आठवाँ हिस्सा चुरा ले तो उस पर छियानबे पण जुरमाना किया जाय।
- (३) जो बनिया लकड़ी, लोहा, मणि, रस्सी, चमड़ा, मिट्टी, सूत, छाल और ऊन से बने हुए घटिया माल को बढिया कह कर रखता या बेचता हो उस पर वस्तु की कीमत का आठ गुना जुरमाना किया जाय।
- (४) बनावटी कस्तूर, कपूर आदि वस्तुओं को असली कह कर; दूसरे देश में पैदा हुई कमसल वस्तु को असली देश की बताकर; चमकदार बनावटी मोती को को; मिलावटी वस्तु को; अच्छे माल की पेटी को दिखाकर रही माल की पेटी को देने पर; व्यापारी को चौवन पण दण्ड दिया जाय । यदि वह माल एक पण मूल्य का हो तो पहिले से दुगुना दण्ड और दो पण कीमत का हो तो दो-सौ पण दण्ड दिया जाय । इसी प्रकार अधिक मूल्य के माल पर अधिक दण्ड किया जाय ।
- (५) जो लुहार, बढ़ई आदि कारीगर आर्डर के अनुसार कार्य न करें, एक पण की जगह दो पण मजदूरी लें, किसी वस्तु को बेचते समय अधिक दाम और खरीदते समय कम दाम कहकर खरीद फरोस्त में विघ्न डालें, उनमें से प्रत्येक को एक-एक हजार पण दण्ड दिया जाय।
- (६) जो व्यापारी आपस में मिलकर किसी वस्तु को बेचने से रोक दें और फिर उसी वस्तु को अनुचित मूल्य पर बेचें या खरीदें उनमें प्रत्येक को एक एक हजार पण जुरमाना किया जाय।

- (१) तुलामानान्तरमर्घवणन्तिरं वा । धरकस्य मायकस्य वा पणमूल्या-दष्टभागं हस्तदोषेणाचरतो द्विशतो दण्डः । तेन द्विशतोत्तरा दण्डवृद्धि-र्व्याख्याता ।
- (२) धान्यस्तेहक्षारलवणगन्धभैषज्यद्रव्याणां समवर्णोपधाने द्वादश-पणो दण्डः।
- (३) यित्रमृष्टमुपजीवेयुः, तदेषां दिवससञ्जातं सङ्ख्याय वणिक् स्थापयेत्। ऋतृविऋत्रोरन्तरपतितमदायादन्यं भवति। तेन धान्यपण्य-निचयांश्चानुज्ञाताः कुर्युः। अन्यथानिचितमेषां पण्याध्यक्षो गृह्णीयात्। तेन धान्यपण्यविऋये व्यवहरेतानुग्रहेण प्रजानाम्।
- (४) अनुज्ञातक्रयादुपिर चैषां स्वदेशीयानां पण्यानां पश्चकं शतमाजीवं स्थापयेत्। परदेशीयानां दशकम्। ततः परमधं वर्धयतां क्रये विक्रये वा भावयतां पणशते पश्चपणाद् द्विशतो दण्डः। तेनार्घवृद्धौ दण्डवृद्धिवर्या- ख्याता।

<sup>(</sup>१) तुला, बाट और मूल्य में अन्तर हो जाने के कारण जो लाभ हो उसे बही-खाते में दर्ज कर लिया जाय। तोलने वाला या मापने वाला अपने हाथ की सफाई से यदि एक पण मूल्य की वस्तु में आठवाँ हिस्सा कम कर देतो उस पर दो-सौ पण दण्ड किया जाय। इसी प्रकार अधिक हिस्सा कम कर देने पर अधिक दण्ड की व्यवस्था की जाय।

<sup>(</sup>२) अनाज, तेल, खार, नमक, गन्ध और दवाइयों में कम कीमत की वस्तुओं को मिलाकर बेचने वाले पर बारह पण दण्ड किया जाय।

<sup>(</sup>३) दूकानदारों को प्रतिदिन जितना लाभ हो उसे बाजार का चौधरी (संस्था-घ्यक्ष) अपनी बही में गिनकर दर्ज कर ले। जिस वस्तु की खरीद-फरोस्त की व्यवस्था संस्थाध्यक्ष स्वयं करता है उसका लाभ राजकोष में जमा किया जाय। इस दृष्टि से व्यापारियों को उचित है कि वे संस्थाध्यक्ष की आज्ञा से ही धान्य आदि विक्रेय वस्तुओं का संचय करें। अनुमित न लेने पर संस्थाध्यक्ष को अधिकार है कि वह अनिधकृत वस्तुओं को अपने कब्जे में कर ले। संस्थाध्यक्ष को चाहिए कि वह संग्रहीत वस्तुओं के बिकने की ऐसी सुव्यवस्था करे, जिससे प्रजा का उपकार होता रहे।

<sup>(</sup>४) संस्थाध्यक्ष जिन वस्तुओं को बेचने की अनुमित दे, यदि वे वस्तुएँ स्वदेशी हों तो, उन पर व्यापारी नियत मूल्य से प्रति सैंकड़ा पाँच पण लाभ ले सकता है। यदि वे विदेशी हों तो प्रति सैंकड़ा दस पण लाभ ले। इससे अधिक मूल्य बढ़ाने तथा अधिक लाभ लेने पर दो-सौ पण दण्ड किया जाय। इसी प्रकार अधिकाधिक लाभ पर अधिकाधिक दण्ड दिया जाय।

- (१) सम्भूयक्रये चैषामिवकीते नान्यं सम्भूयक्रयं दद्यात् । पण्योपघाते चैषामनुग्रहं कुर्यात् पण्यबाहुल्यात् ।
- (२) पण्याध्यक्षः सर्वपण्यान्येकमुखानि विक्रीणीत । तेष्वविक्रीतेषु नान्ये विक्रीणीरन् । तानि दिवसवेतनेन विक्रीणीरन् अनुग्रहेण प्रजानाम् ।
  - (३) देशकालान्तरितानां तु पण्यानां— प्रक्षेपं पण्यनिष्पत्ति शुल्कं वृद्धिमवऋयम्। व्ययानन्यांश्चसंख्याय स्थापयेदर्घमर्घवित्।।

इति कण्कशोधने चतुर्थेऽधिकरणे वैदेहकरक्षणं नाम द्वितीयोऽध्याय; आदितोऽष्ट्रसप्ततितमः ।

—: o :—

- ( १ ) यदि संस्थाध्यक्ष से थोक भाव कर खरीदा हुआ माल न बिके तो दूसरे व्यापारियों को थोक भाव पर माल न दिया जाय। यदि आकस्मिक आपात के कारण किसी व्यापारी का माल नष्ट हो जाय तो संस्थाध्यक्ष दूसरा माल देकर उसकी सहायता करे।
- (२) संस्थाध्यक्ष को चाहिए कि वह सारी विक्रेय वस्तुओं को किसी एक व्या-पारी द्वारा बिकवाये। यदि एक व्यापारी के द्वारा वह न बिक सके तो अन्य व्यापारी उस तरह का माल न बेचें। उन वस्तुओं को दैनिक मजदूरी देकर इस ढंग से बिकवाया जाय, जिससे प्रजा का हित हो।
- (३) संस्थाध्यक्ष को चाहिए कि वह दूसरे देश तथा दूसरे समय में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं का मूल्य, बनवाई का समय, वेतन, व्याज, भाड़ा, और इसी प्रकार के ऊपरी खर्चों को जोड़ कर ऐसा भाव तय करे, जिससे वे बिक जाँय।

कंटकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में वैदेहकरक्षण नामक दूसरा अध्याय समाप्त ।

-: 0 :---

## उपनिपातप्रतीकारः

- (१) दैवान्यष्टौ महाभयानि-अग्निष्दकं व्याधिर्दुभिक्षं मूषिका व्यालाः सर्पा रक्षांसीति । तेभ्यो जनपदं रक्षेत् ।
- (२) ग्रीष्मे बहिरधिश्रयणं ग्रामाः कुर्युः । दशकुलीसंग्रहेणाधि-ष्ठिता वा ।
- (३) नागरिकप्रणिधावग्निप्रतिषेधो व्याख्यातः । निशान्तप्रणिधौ राज-परिग्रहे च ।
  - (४) बलिहोमस्वस्तिवाचनैः पर्वसु चाग्निपूजाः कारयेत् ।
- (४) वर्षारात्रमनूपग्रामाः पूरवेलामुत्सृज्य वसेयुः । काष्ठवेणुनावश्चाव-गृह्णीयुः ।
- (६) उह्यमानमलाबूदृतिप्लवगण्डिकावेणिकाभिस्तारयेयुः । अनिभ-सरतां द्वादशपणो दण्डः । अन्यत्र प्लवहीनेभ्यः ।

#### दैवी आपत्तियों से प्रजा की रक्षा के उपाय

- (१) दैवयोग से होने वाली आठ महाविपत्तियों के नाम हैं: १. अग्नि, २. जल ३. बीमारी, ४. दुभिक्ष, ५. चूहे, ६. व्याघ्र, ७. साँप और ८. राक्षस। राजा को चाहिए कि इन महाविपदाओं से वह प्रजा की रक्षा करे।
- (२) आग से रक्षा: ग्रामवासियों को चाहिए कि गरमी की ऋतु में वे भोजन आदि की व्यवस्था घर से बाहर करें। अथवा दशकुली का रक्षक गोप नामक अधिकारी जिस स्थान को उपयुक्त बताये वहीं पर भोजन आदि की व्यवस्था करें।
- (३) आग से बचने के उपाय नागरिक प्रणिधि नामक प्रकरण में बताये गये हैं। राजपरिग्रह के अन्तर्गत निशांत प्राणिधि नामक प्रकरण में भी अग्नि-रक्षा के उपाय बताये गए हैं।
- (४) अग्नि-रक्षा के लिए पूर्णमासी आदि पर्व तिथियों पर वलि, होम और स्वस्तिवाचन द्वारा अग्नि की पूजा कराई जाय।
- (५) पानी से रक्षा: नदी के किनारे बसे हुए ग्रामवासियों को चाहिए कि वर्षा ऋतु की रातों में वे घरों को छोड़कर दूर जा बसें। लकड़ी, बाँस के बेड़े और नाव आदि साधन हर समय वे संग्रह करके रखें।
  - (६) नदी के प्रवाह में बहते या डूबते हुए आदमी को तूम्बी (अलावु), मशक

- (१) पर्वसु च नदीपूजाः कारयेत्।
- (२) मायायोगविदो वेदविदो वर्षमभिचरेयुः।
- (३) वर्षावग्रहे शचीनाथगङ्गापर्वतमहाकच्छपूजाः कारयेत्।
- (४) व्याधिभयमौपनिषदिकः प्रतीकारैः प्रतिकुर्युः । औषधैश्चिकित्सकाः शान्तिप्रायश्चित्तैर्वा सिद्धतापसाः ।
- (४) तेन मरको व्याख्यातः। तीर्थाभिषेचनं महाकच्छवर्धनं गवां श्मशानावदोहनं कबन्धदहनं देवरात्रि च कारयेत्।
  - (६) पशुव्याधिमरके स्थानान्यर्थनीराजनं स्वदेवतपूजनं च कारयेत्।
- (७) दुर्भिक्षे राजा बीजभक्तोपग्रहं कृत्वाऽनुग्रहं कुर्यात् । दुर्गसेतुकर्म वा भक्तानुग्रहेण। भक्तसंविभागं वा। देशनिक्षेपं वा। मित्राणि वा व्यपा-श्रयेत । कर्शनं वमनं वा कुर्यात् ।
- (दृति), तमेड़ (प्लव), लकड़ या लकड़ी के बेड़े से बचाया जाय। जो व्यक्ति ड्बते हुए आदमी को बचाने का यत्न न करे उसे बारह पण दण्ड दिया जाय; किन्तु उसके पास यदि तैरने के उक्त साधन न हों तो उसको अपराधी न समभा जाय।
  - ( १ ) पूर्णमासी आदि पर्व तिथियों में नदियों की पूजा करायी जाय।
- (२) मंत्रविद् एवं अथवं वेद के ज्ञाताओं से अतिवृष्टि की शान्ति के लिए जप, होम, यज्ञ आदि अनुष्ठान कराये जाँय।
- (३) वर्षा के शान्त हो जाने पर इन्द्र, गंगा, पर्वत और समुद्र की पूजा करायी जाय।
- (४) बीमारी से रक्षा: औपनिषदिक प्रकरण में निर्दिष्ट उपायों द्वारा कृत्रिम बीमारियों को रोका जाय । अकृत्रिम बीमारियों को वैद्य लोग चिकित्सा द्वारा और सिद्ध एवं तपस्वी लोग शान्तिकर्म, व्रत, उपवास आदि अनुष्ठानों से दूर करें।
- (५) हैजा, प्लेग, चेचक आदि संक्रामक व्याधियों को दूर करने के लिए भी इसी प्रकार के उपाय किये जायें। इसके अलावा गंगास्नान, समुद्रपूजन, श्मशान में गायों का दोहन, चावल तथा सत्तू से बने सिर रहित पुतले का श्मशान में दाह और रात्रि जागरण करके ग्राम देवता की पूजा आदि का उपाय किये जाँय।
- (६) यदि पशुओं में बीमारी या महामारी फैल जाय तो गाँव-गाँव में रोगशांति के लिए शांतिकमें करवाये जायें और पशुओं के अधिष्ठाता देवता, जैसे हाथी के सुब्रह्मण्य, घोड़ा के अश्विनी, गौ के पशुपति, भैंस के वरुण तथा बकरी के अग्नि आदि देवताओं की पूजा करायी जाय।
- (७) दुभिक्ष से रक्षा: राज्य में दुभिक्ष पड़ जाने पर राजा की ओर से बीज और अन्न वितरण करके जनता पर अनुग्रह किया जाय। अथवा दुर्भिक्षपीड़ितों को

- (१) सर्वत्र चोपहतान् पितेवानुगृह्णीयात् ।
- (२) मायायोगविदस्तस्माद्विषये सिद्धतापसाः । वसेयुः पूजिता राज्ञा देवापत्प्रतिकारिणः ॥

इति कण्टकशोधने चतुर्थेऽधिकरणे उपनिपातप्रतीकारो नाम तृतीयोऽध्याय; आदित एकोनाशीतितमः।

—: o :—

- (१) इस प्रकार के भयों के उपस्थित होने पर सव तरह से राजा, प्रजा की रक्षा अपनी सन्तान की तरह करे।
- (२) इसलिए राजा को चाहिए कि वह दैवी विपदाओं का प्रतीकार करने वाले अथर्व वेद के ज्ञाता तान्त्रिकों, सिद्धों और तपस्वियों को अपने देश में सम्मानपूर्वक रखें।

कण्टकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में उपनिपातप्रतीकार नामक तीसरा अध्याय समाप्त

—: o :—

- (१) समाहर्तृप्रणिधौ जनपदरक्षणमुक्तम् । तस्य कण्टकशोधनं वक्ष्यामः।
- (२) समाहर्ता जनपदे सिद्धतापसप्रव्रजितचक्रचरचारणकुहकप्रच्छन्द-ककार्तान्तिकनं मित्तिकमौहूर्तिकचिकित्सिकोन्मत्तमूकबिधरजडान्धवैदेहक-कारुशिल्पिकुशीलववेशशौण्डिकापूपिकपाववमांसिकौदनिकव्यञ्जनान् प्रणि-दिष्यात् । ते ग्रामाणामध्यक्षाणां च शौचाशौचं विद्युः । यं चात्र गूढाजीविनं शङ्केत, सित्रसवर्णेनापसप्येत् । धर्मस्थं प्रदेष्टारं वा विश्वासोपागतं सत्री ब्रूयात्—'असौ मे बन्धुरिभयुक्तः, तस्यायमनर्थः प्रतिक्रियताम् । अयं चार्थः प्रतिगृह्यताम्' इति । स चेत् तथा कुर्यात्, उपग्राहक इति प्रवास्येत ।
  - (३) तेन प्रदेष्टारो व्याख्याताः।
  - (४) ग्रामक्टमध्यक्षं वा सत्रो ब्रूयात्—'असौ जाल्मः प्रभूतद्रव्यः,

## गुप्त षडयंत्रकारियों से प्रजा की रक्षा के उपाय

- (१) जनपद की रक्षा के उपाय समाहर्तृ प्रचार नामक प्रकरण में बताये जा चुके हैं। अब जनपद में गुप्त कण्टकों के प्रतीकार का उपाय बताया जा रहा है।
- (२) समाहर्ता को चाहिए कि वह गुप्त षडयंत्र कार्यों को जानने के लिए सारे देश में सिद्ध, तपस्वी, सन्यासी, परिव्राजक, भाट, जादूगर, स्वेच्छाचारी, यमपट को को दिखाकर जीविका चलाने वाले, शकुन बताने वाले, ज्योतिषी, वैद्य, उन्मत्त, गूंगे, बहरे, मूर्ख, व्यापारी, कारीगर, नट, भाँड़, कलवार, हलवाई, पक्का माँस बेचने वाले और रसोइया आदि के वेष में गुप्तचरों को नियुक्त करे। उन गुप्तचरों को चाहिए कि वे ग्रामीणों तथा ग्राम-प्रधानों की ईमानदारी और बेईमानी का पता लगाएँ। जिन्हें वे गूढाजीवी समभें उन्हें सत्री नामक गुप्तचर के साथ न्यायाधीश (धमंस्थ) के पास भेज दें। विश्वस्त धमंस्थ से सत्री यों कहे 'यह मेरा भाई है इसने ऐसा अपराध किया है। इसके इस अपराध को माफ कर दीजिए और इसके बदले में इतना धन ले लीजिए'। यदि न्यायाधीश उस धन को लेकर अपराधी को छोड़ दे तो उस पर घूस-खोरी का जुर्म लगाकर उसे बर्खास्त किया जाय।
- (३) यही नियम प्रदेश (कण्टकशोधन का कमिश्नर) के संबंध में भी सम भने
- (४) गाँव के लोगों से या गाँव के मुखिया से सत्री कहे कि 'यह पापी बड़ा सम्पत्तिशाली है; इस समय इस पर ऐसी आपत्ति आई है इसलिए चलो आपत्ति के

तस्यायमनर्थः । तेनैनमाहारयस्व' इति । स चेत्तथा कुर्यादुत्कोचक इति । प्रवास्येत ।

- (१) कृतकाभियुक्तो वा कूटसाक्षिणोऽभिज्ञातानर्थवैपुल्येन आरभेत। ते चेत्तथा कुर्युः, कूटसाक्षिण इति प्रवास्येरन्।
  - (२) तेन कृटश्रावणकारका व्याख्याताः।
- (३) यं वा मन्त्रयोगमूलकर्मभिः श्माशानिकैर्वा संवननकारकं मन्येत, तं सत्री ब्रूयात्—'अमुष्य भार्यां स्नुषां दुहितरं वा कामये। सा मां प्रतिकाम-यताम्, अयं चार्थः प्रतिगृह्यताम्' इति। स चेत्तथा कुर्यात्, संवननकारक इति प्रवास्येत।
  - (४) तेन कृत्याभिचारशीलौ व्याख्यातौ।
- (प्र) यं वा रसस्य वक्तारं क्रेतारं विक्रेतारं भैषज्याहारव्यवहारिणं वा रसदं मन्येत, तं सत्री ब्रूयात्—'असौ मे शत्रुस्तस्योपघातः क्रियताम्, अयं चार्थः प्रतिगृह्यताम्' इति । स चेत्तथा कुर्याद्, रसद इति प्रवास्येत ।

बहाने इसकी सारी सम्पति लूट ले।' यदि गाँव के लोग या मुखिया वैसा ही करें तो उन्हें उत्कोचक (जनता को कष्ट देकर अपहरण करने वाला) समक्तकर प्रवासित कर दिया जाय।

- (१) बनावटी तौर पर अभियुक्त बना हुआ सत्री संदिग्ध गवाहों को बहुत-सा धन देने का लोभ देकर अपनी ओर से उन्हें भूठी गवाही देने के लिए फुसलायें। यदि वे लोभ में आ जाँय तो उन्हें भूठा साक्षी समभकर प्रवासित किया जाय।
- (२) यही नियम भूठे दस्तावेज आदि बनाने वालों के सम्बन्ध में भी समभने चाहिएँ।
- (३) जिसको यह समभ लिया जाय कि यह व्यक्ति मन्त्रों, औषधियों या शमशान की क्रियाओं द्वारा वशीकरण का कार्य करता है, उससे सत्री इस प्रकार कहे कि 'मैं अमुक व्यक्ति की स्त्री' पुत्रवधू या लड़की से प्रेम करता हूँ; इसलिए ऐसा उपाय बताओं कि जिससे वह मेरे वश में हो जाय बदले में इतना धन ले लो।' यदि वह लोभवश वैसा करने को तैयार हो जाय तो उसे वशीकरण करने वाला समभकर प्रवासित कर दिया जाय।
- (४) यही नियम उन लोगों के सम्बन्ध से भी समभना चाहिए जो अपने ऊपर देवी-देवता, भूत-प्रेत-पिशाच आदि को बुलाकर प्रजा को कष्ट देते हैं और तन्त्र-मन्त्र आदि प्रयोगों द्वारा लोगों को मारते हैं।
- (५) विष के बनाने वाले, खरीदने वाले, बेचने वाले तथा औषधियों एवं भोज्य सामग्री का व्यापार करने वाले किसी व्यक्ति पर यदि किसी को विष देने का सन्देह हो जाय तो सत्री उससे कहे कि 'अमुक पुरुष मेरा शत्रु है उसे आप विष देकर मार डालिये और बदले में इतना धन ले लीजिए'। यदि वह पुरुष ऐसा ही करे तो उसे विष देने के अभियोग में प्रवासित कर दिया जाय।

- (१) तेन मदनयोगव्यवहारी व्याख्यातः।
- (२) यं वा नानालोहक्षाराणाम ङ्गारभस्त्रासन्दंशमुब्टिकाधिकरणी-बिम्बट ङ्कमूषाणामभीक्ष्णं ऋतारं मषीभरमधूमदिग्धहस्तवस्त्रलिङ्गं कर्मा-रोपकरसंवर्गं कूटरूपकारकं मन्येत, तं सत्री शिष्यत्वेन संव्यवहारेण चानु-प्रविश्य प्रज्ञापयेत् । प्रज्ञातः कूटरूपकारक इति प्रवास्येत ।
  - (३) तेन रागस्यापहर्ता कूटसुवर्णव्यवहारी च व्याख्यातः।
  - आरब्धारस्तु हिंसायां गूढाजीवास्त्रयोदश। प्रवास्या निष्कयार्थं वा दद्युर्दोषविशेषतः।।

इति कण्टकशोधने चतुर्थेऽधिकरणे गूढाजीविनां रक्षा नाम चतुर्थोऽध्यायः, आदितोऽशीतितमः।

**--:** • :--

- ( १ ) यही नियम उन व्यापारियों के संबन्ध में भी समभने चाहिएँ जो बेहोश करने वाली दवाइयों को बेचते हैं।
- (२) जो व्यक्ति अनेक प्रकार का लोहा, खाद, कोयला, धौंकनी, सनसी, हथौड़ी निहाई (अधिकरणी), तस्वीर, छेनी और मूषा आदि पदार्थी को अधिक संख्या में खरीदे; जिसके हाथ या कपड़ों पर स्याही, राख तथा धूएँ के चिह्न हों, जो लोहार तथा सोनार के सभी औजार रखता हो; ऐसे व्यक्ति के ऊपर यदि छिपकर जाली सिक्का बनाने का सन्देह पैदा हो जाय तो सत्री उसका शिष्य बनकर एवं उससे अच्छी तरह मेल-जोल बढाकर उसके रहस्यों की पूरी जानकारी राजा को दे। इस बात का निश्चय हो जाने पर कि वह छिपकर जाली सिक्का बनाता है, उसे प्रवासित कर दिया जाय ।
- (३) सोने आदि का रंग उड़ा देने वाले तथा बनावटी सोने के संबन्ध में भी भी यही नियम समभने चाहिएँ।
- (४) धर्मस्थ, प्रदेष्टा, गाँव का मुखिया, गाँव का अध्यक्ष, कूट साक्षी, कूट श्रावक, वशीकरण कर्ता, क्रियाशील अभिचारशील, विष देने वाला, मदनयोग व्यापारी. कूटरूप कर्ता और कूट सुवर्ण व्यापारी; ये तेरह प्रकार के लोक के उपद्रव करने वाले गृढ़जीवी ऊपर बताए गये हैं। इन्हें देशनिकाला दिया जाय या अपराध के अनुसार दण्डित किया जाय।

कण्टकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में गूढ़जीवियोंकी रक्षा नामक चौथा अध्याय समाप्त ।

## सिद्धव्यञ्जनैर्माणवप्रकाशनम्

- (१) सित्रप्रयोगाद्ध्वं सिद्धव्यञ्जना माणवा माणविद्याभिः प्रलोभ-येयुः । प्रस्वापनान्तर्धानद्वारापोहमन्त्रेण प्रतिरोधकान्, संवननमन्त्रेण पार-तिल्पकान् ।
- (२) तेषां कृतोत्साहानां महासंघमादाय रात्रावन्यं ग्राममुद्दिश्यान्यं ग्रामं कृतकस्त्रीपुरुषं गत्वा ब्रूयुः—'इहैव विद्याप्रभावो दृश्यताम् । कृच्छृः परग्रामो गन्तुम्' इति । ततो द्वारापोहमन्त्रेण द्वाराण्यपोह्य 'प्रविश्यताम्' इति ब्रूयुः । अन्तर्धानमन्त्रेण जाग्रतामारक्षिणां मध्येन माणवानतिक्राम-येयुः । प्रस्वापनमन्त्रेण प्रस्वापियत्वा रक्षिणः शय्याभिर्माणवैः संचारयेयुः । संवननमन्त्रेण भार्याव्यञ्जनाः परेषां माणवैः संमोदयेयुः ।
  - (३) उपलब्धविद्याप्रभावाणां पुरश्चरणाद्यादिशेयुरभिज्ञानार्थम्।

## सिद्धवेशधारी गुप्तचरों द्वारा दुष्टों का दमन

- (१) गुप्तचरों के प्रयोग के बाद सिद्धों के वेश में रहने वाले गूढ़ पुरुष चोरों, व्यिभचारियों के समूहों में रहकर सम्मोहनी विद्याओं के द्वारा प्रजा को कष्ट देने वाले दुष्टों को प्रलोभन दे; छिपाने, संकेत से दरवाजा खोलने आदि के मायिक प्रयोगों से चोरों को और वशीकरण संबन्धी मंत्रों के प्रयोगों से व्यिभचारियों को अपने काबू में करें।
- (२) चोरों और व्यभिचारियों के बड़े भारी समूह को उत्साहित कर, पहिले से रात में जिस गाँव को जाने का प्रोग्राम बनाया हो, उससे दूसरे ही गाँव में जहाँ लोगों को पहिले से समफा-बुफा दिया है, चोरों, व्यभिचारियों को ले जाकर सिद्ध-वेशधारी गुप्त पुरुप उनसे कहें 'आप लोग यहीं पर आज हमारी विद्या का प्रभाव देखें; आज दूसरे गाँव जाना तो संभव न हो सकेगा।' इसके बाद द्वारापोह मंत्र से दरवाजों को खोलकर उन चोरों को भीतर घुस जाने को कहें; अन्तर्धान मन्त्र के द्वारा जागते पहरेदारों के वीच से चोरों को निकाल दें, प्रस्वापन मन्त्र पढ़ने का अभिनय कर पहरेदारों को सुलाकर उनकी चारपाइयों के पास से ही चोरों को ले जाँय और अन्त में वशीकरण मन्त्र का दिखावा कर दूसरों की बनावटी स्त्रियों के साथ उनको संभोग सुख दिलावें।
- (३) जब उन चोरों-व्यिभचारियों को सिद्ध पुरुषों की मन्त्रविद्या पर पूरा भरोसा हो जाय तब उन्हें मन्त्रों के पुरश्चरण (प्रयोग) के लिए प्रेंरित करें।

- (१) कृतलक्षणद्रव्येषु वा वेश्मसु कर्म कारयेयुः । अनुप्रविष्टान् वैकत्र ग्राहयेयुः ।
- (२) कृतलक्षणद्रव्यऋयविऋयाधानेषु योगसुरामत्तान् वा ग्राहयेयुः।
  गृहीतान् पूर्वपदानसहायाननुयुञ्जीत।

(३) पुराणचोरव्यञ्जना वा चोराननुप्रविष्टास्तथैव कर्म कारयेयुर्गाह-येयुश्च ।

- (४) गृहीतान् समाहर्ता पौरजानपदानां दर्शयेत्—'चोरग्रहणीं विद्या-मधीते राजाः; तस्योपदेशादिमे चोरा गृहीताः, भूयश्च ग्रहीष्यामि । वार-यितव्यो वा स्वजनः पापाचार' इति ।
- (४) यं चात्रापसपोपदेशेन शम्याप्रतोदादीनामपहर्तारं जानीयात्तमेषां प्रत्यादिशेद्-एष राज्ञः प्रभाव, इति ।
- (६) पुराणचोरगोपालकव्याधश्वगणिनश्च, वनचोराटविकाननुप्रविष्टाः प्रभूतकूटहिरण्यकुप्यभाण्डेषु सार्थव्रजग्रामेष्वेनानभियोजयेयुः। अभियोगे
- (१) फिर जिन घरों में पहिले ही से चिह्न लगी वस्तुएँ रखी गई हों वहाँ उनको चोरी करने के लिए भेजें। अन्त में किसी एक घर में घुसे हुए उन सबको एक साथ गिरफ्तार करवा लें।
- (२) अथवा चिह्नित वस्तुओं को बेचते खरीदते, गिरवी रखते समय या मद्य-पान की बेसुध दशा में उन्हें गिरफ्तार करा लें। तब उनके द्वारा पहिले की चोरियों तथा चोरी करने में सहायता देने वाले लोगों के सम्बन्ध में पता लगाया जाय।
- (३) अथवा पुराने अनुभवी चोरों का बेश बनाकर गुप्तचर उनकी मण्डली में मिल जायँ और उनसे चोरी कराकर उन्हें धोखे में गिरफ्तार करा दें।
- (४) समाहर्त्ता को चाहिए कि वह उन गिरफ्तार किए गए चोरों को नगर-वासियों के सामने खड़ा कर उनसे कहे 'राजा, चोरों को पकड़ने की विद्या में बहुत निपुण थे। उसी की आज्ञा से इन चोरों को पकड़ा गया है। जो भी ऐसा कार्य करेंगे उनको मैं इसी तरह गिरफ्तार कहँगा। इसलिए तुम लोग अपने अपने स्वजनों को ताकीद कर दो कि वे ऐसा आचरण कदापि न करें।'
- (५) गुप्तचरों की कारामात से गिरफ्तार किये खुरपी, रस्सी, सैल आदि कृषि योग्य छोटी-छोटी वस्तुओं को चुराने वालों से जनता के सामने कहा जाय 'देखो, राजा का ही यह प्रभाव है कि इतनी छोटी-छोटी वस्तुओं की चोरी भी उससे छिपी नहीं रह सकती है।'
- (६) पुराने चोर, शिकारी, बहेलिये एवं चरवाहे के वेश में गुप्तचर, जंगली चोरों और कोलभीलों के समूह में घुल-मिल जायँ, तब उन्हें ऐसे गाँव में डाका

गूढबलैर्घातयेयुः, मदनरसयुक्तेन वा पथ्यादनेन । अनुगृहीतलोप्त्रभाराना-यतगतपरिश्रान्तान् प्रस्वपतः प्रहवणेषु योगसुरामत्तान् वा ग्राहयेयुः ।

(१) पूर्ववच्च गृहीत्वैनान् समाहर्ता प्ररूपयेत्। सर्वज्ञख्यापनं राज्ञः कारयन् राष्ट्रवासिषु।।

इति कण्टकशोधने चतुर्थेऽधिकरणे सिद्धव्यञ्जनैर्माणवप्रकाशनम् नाम पञ्चमोऽध्याय, आदित एकाशीतितमः।

—: o :—

डालने का सुभाव दें जहाँ पर जाली सोना, चाँदी तथा ताँबा आदि का समान तैयार करने वाले व्यापारी रहते हैं। जब ये लोग चोरी के लिए घुसें कि तत्काल ही पहिले से छिपी हुई सेना इनका काम तमाम कर दे। या रात में विषाक्त भोजन देकर इन्हें मार डाला जाय, या चोरी का माल ढोने के कारण थक कर सोये हुए, अथवा भोजन के साथ बढ़िया मदिरा पीने के कारण बेहोश हुए, इनको गिरफ्तार किया जाय।

(१) जब उनको गिरफ्तार किया जाय तब समाहर्ता को चाहिए कि वह पहिले की तरह उन्हें जनता के सामने खड़ा कर राजा की सर्वज्ञता की घोषणा करे।

कण्टकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में सिद्धव्यञ्जन से माणवप्रकाशन नामक पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।

-:o:--

# शङ्कारूपकर्माभिग्रहः

- (१) सिद्धप्रयोगादूध्वं शङ्कारूपकर्माभिग्रहः।
- (२) क्षीणदायकुटुम्बमल्पनिर्वेशं विपरीतदेशजातिगोत्रनामकर्मापदेशं प्रच्छन्नवृत्तिकर्माणं मांससुराभक्ष्यभोजनगन्धमाल्यवस्त्रविभूषणेषु प्रसक्त-मितव्ययकर्तारं पुंश्र्वलीद्यूतशौण्डिकेषु प्रसक्तमभीक्ष्ण प्रवासिनमविज्ञात-स्थानगमनमेकान्तारण्यनिष्कुटविकालचारिणं प्रच्छन्ने सामिषे वा देशे बहु-मन्त्रसन्निपातं सद्यः क्षतत्रणानां गूढप्रतिकारियतारमन्तर्गृ हिनत्यमभ्यधि-गन्तारं कान्तापरं परपरिग्रहाणां परस्त्रोद्रव्यवेश्मनामभीक्ष्णप्रष्टारं कुत्सित-कर्मशस्त्रोपकरणसंसर्गं विरात्रे छन्नकुडचच्छायासंचारिणं विरूपद्रव्याणा-

## शंकित पुरुषों की पहिचान; चोरी के माल की पहिचान; और चोर की पहिचान

- (१) सिद्धवेश गुप्तचरों के कार्यों के बाद अब शंका, रूप और कर्म के द्वारा चोरों को पकड़ने की युक्तियों का विधान किया जाता है।
- (२) शंकित पुरुषों की पहिचान: उन व्यक्तियों पर चोर, डाकू, हत्यारा तथा प्रजा-पीडक होने की शंका की जा सकती है: जिनकी बाप-दादों की सम्पत्ति, खेती-बारी आदि धीरे-धीरे क्षीण होती जा रही हो; जिनको खाने और खर्च के लिए पर्याप्त वेतन न मिलता हो; जो लोग अपना देश, जाति, गोत्र, नाम और अपने अध्य-वसाय का ठीक-ठीक पता न देते हों; जो लोग जीविका के लिए छिपे तौर पर कार्य करते हों; जिन्हें मद्य, मांस, इत्र, फुलेल, बिढ़या वस्त्र और बनाव-श्रृंगार का शौक हो; अति खर्चील, वेश्याओं, जुआरियों और शराबियों के बीच रहने वाले; बार-बार विदेश जाने वाले किन्तु जिनके गन्तव्य स्थान का कुछ पता न हो; जो एकांत जंगलों या सघन बगीचों में कुसमय जाते हों; जो धनवानों के घरों के आस-पास छिपे तौर पर चक्कर लगाते हों; जो अपने शरीर के घावों की मरहम पट्टी छिपकर कराते हों; जो सदा ही घर में घुसे रहते हों; जो किसी पुरुष को सामने आते देखकर अचानक ही लौट पड़ते हों; जो स्त्रियों में अति आसक्त हों; दूसरे के घर का हालचाल, स्त्री, द्रव्य आदि के सम्बन्ध में बार-बार पूछने वाले; चोरी, कुकर्मीं, शस्त्र-अस्त्रों तथा इस प्रकार के दूसरे साधनों को जानने वाले; जो आधीरात में छिप कर दीवारों की छाया

मदेशकालिव केतारं जातवैराशयं हीनकर्मजाित विग्रह्ममानरूपं लिङ्गिना-लिङ्गिनं लिङ्गिनं वा भिन्नाचारं पूर्वकृतापदानं स्वकर्मभिरपिदष्टं नागरिक-महामात्रदर्शने गूहमानमपसरन्तमनुच्छ्वासोपवेशिनमािवग्नं शुष्कभिन्न-स्वरमुखवर्णं शस्त्रहस्तमनुष्यसम्पातत्रासिनं हिस्रस्तेनिनिधिनिक्षेपापहारवर-प्रयोगगूढाजीिवनामन्यतमं शङ्केतेति शङ्काभिग्रहः।

- (१) रूपाभिग्रहस्तु । नष्टापहृतमिवद्यमानं तज्जातव्यवहारिषु निवेद-येत् । तच्चेन्निवेदितमासाद्यप्रच्छादयेयुः, साचिव्यकरदोषमाप्नुयुः । अजा-नन्तोऽस्य द्रव्यस्यातिसर्गेण मुच्येरन् । न चानिवेद्य संस्थाध्यक्षस्य पुराण-भाण्डानामाधानं विक्रयं वा कुर्युः ।
  - (२) तच्चेन्निवेदितमासाद्येत, रूपाभिगृहीतमागमं पृच्छेत्—कुतस्ते

में चुपके-चुपके चलते हों; जो गहने आदि की शक्ल को बिगाड़ कर उनकी अनुचित विक्री करते हों; शत्रुता रखने वाले; नीचकर्म करने वाले; नीच जाति में उत्पन्न; अपनी असली सूरत को छिपा कर रखने वाले; जो ब्रह्मचारी आदि न होकर भी ब्रह्मचारियों के वेश में रहते हुए भी नियमों का ठीक-ठीक पालन न करते हों; जिन पर पहिले चोरी का अभियोग लग चुका हो, जो अपने बुरे कर्मों के लिए प्रसिद्ध हों; जो नगर के पहरेदारों तथा अन्य राजकीय कर्मचारियों से छिपें तथा भाग जाँय; जो छिपकर एकान्त में बैठते हों; भयभीत, सूखे मुँह, मुरभाये चेहरे, और भर्राई आवाज वाले; हाथ में हथियार लेकर चलने वाले पुरुष से डर जाने वाले; इत्यादि पुरुषों पर यह शंका की जा सकती है, या तो वह हत्यारा है, या चोर है, या डाकू है, या क्रोधावेश में उसने किसी के ऊपर हथियार चलाया है अथवा वह प्रजा को कष्ट देने वाला प्रजाकण्टक है। यह शंकित पुरुषों की पहिचान का निरूपण किया गया।

- (१) चोरी के माल की पहिचान: यदि असावधानी के कारण कोई चीज खो जाय या चोरी चली जाय और खोजने पर जल्दी न मिले तो उस चीज की पूरी हुलिया लिखकर उसी चीज के व्यापारी के यहाँ भेज दी जाय कि इस प्रकार की चीज उसके यहाँ बिकने को आवे तो वह ध्यान रखे। यदि ऐसी वस्तुओं के आ जाने पर भी व्यापारी उसकी सूचना हुलिया देने वाले को न पहुँचाये तो उन्हें वही दण्ड दिया जाय, जो चोरी में सहायता देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। यदि उन्हें इस बात का पता न हो तो उस वस्तु के वापिस कर देने पर उन्हें अपराध से बरी किया जाय। संस्थाध्यक्ष को सूचित किए विना कोई भी माल न तो गिरबी रखा जाय और न बेचा जाय।
- (२) यदि कोई खोई हुई वस्तु किसी व्यापारी के यहाँ आ जाय तो उस वस्तु के लाने वाले व्यक्ति से पूछा जाय 'तुम्हें यह वस्तु कहाँ से मिली है ?' यदि वह कहे

लब्धमिति । स चेद् ब्रूयात्—दायाद्यादवाप्तममुष्माल्लब्धं, क्रीतं कारित-माधिप्रच्छन्नम्, अयमस्य देशः कालश्चोपसंप्राप्तः, अयमस्यार्घः प्रमाणं लक्षणं मूल्यं चेति । तस्यागमसमाधौ मुच्येत ।

- (१) नाष्टिकश्चेत्तदेव प्रतिसंदध्यात्, यस्य पूर्वो दीर्घश्च परिभोगः शुचिर्वा देशस्तस्य द्रव्यमिति विद्यात्। चतुष्पदानामपि हि रूपलिङ्गसा-मान्यं भवति, किमङ्गपुनरेकयोनिद्रव्यकर्तृप्रसूतानां कुप्याभरणभाण्डानाम्-इति।
- (२) स चेद् ब्रूयात्—याचितकमवक्रीतकमाहितकं निक्षेपमुपर्निाधं वैयापृत्यभर्म वाऽमुष्येति, तस्यापसारप्रतिसन्धानेन मुच्येत ।
- (३) नैविमत्यपसारो वा ब्रूयात्, रूपाभिगृहीतः परस्य दानकारण-मात्मनः प्रतिग्रहकारणमुपलिङ्गनं वा दायकदापकनिबन्धकप्रतिग्राहकोप-देष्टृभिरुपश्रोतृभिर्वा प्रतिसमानयेत्।

कि 'मुफे यह बपौती से मिली है मैंने इसको अमुक व्यक्ति से लिया है अथवा मैंने इसको खरीदा या बनवाया है या अभी तक गिरबी रखने के कारण यह वस्तु छिपी रही, यह वस्तु मैंने अमुक स्थान पर अमुक समय में खरीदी है, इसका असली मूल्य यह है, इसके यह लक्षण हैं, यह प्रमाण है, आजकल इसकी इतनी कीमत है' इस प्रकार उसका ठीक-ठीक वृत्तान्त बता देने पर उसको अपराधी न समभा जाय।

- (१) यदि खोई गई या चोरी गई वस्तु का मालिक उक्त वस्तु को अपनी बताये तो उन दोनों में से उस वस्तु का असली मालिक उसी व्यक्ति को माना जाय, जो वस्तु का अधिक दिनों से उपभोग करता आ रहा हो और जिसके साक्षी विश्वस्त एवं सच्चे हों। क्योंकि बहुधा यह देखा जाता है कि भिन्न-भिन्न योनियों में पैदा हुए चौपायों तक में अविकल साम्य होता है, ऐसी स्थिति में कोई असम्भव नहीं कि एक ही कारीगर द्वारा एक ही द्रव्य से बनी हुई वस्तुओं में परस्पर साम्य न हो।
- (२) यदि उस वस्तु को लाने वाला व्यक्ति ऐसा कहे कि 'यह वस्तु मैं अमुक व्यक्ति से माँग कर लाया हूँ, या किराये पर लाया हूँ, या मेरे पास इसको गिरवी रखा गया है, या कुछ वस्तु बनाने के लिए मेरे पास रखा गया है, या मेरे पास सुरक्षा के लिए दे गया है, या अमुक व्यक्ति से वेतन रूप में मैंने इसको पाया है, तो उस असली व्यक्ति को बुलाया जाय। यदि वह कहे कि 'जो कुछ इसने कहा है वह ठीक है' तो उस वस्तु को लाने वाले व्यक्ति को छोड़ दिया जाय।
- (३) यदि वह कह दे 'इसने ठीक नहीं कहा है' तो वस्तु के लाने वाले व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाय और वहाँ वह इस बात को सिद्ध करे कि 'यह वस्तु मैंने इसी से ली है।' साथ ही वह उस वस्तु के देने वाले, दिलाने वाले, लिखने वाले, लेने वाले, लिखाने वाले तथा साक्षियों को अदालत में पेश करे।

- (१) उज्ञितप्रनष्टिनष्पिततोपलब्धस्य देशकाललाभोपलिङ्गनेन शुद्धिः । अशुद्धस्तच्च तावच्च दण्डं दद्यात् । अन्यथा स्तेयदण्डं भजेत इति रूपाभिग्रहः ।
- (२) कर्माभिग्रहस्तु मुषितवेश्मनः प्रवेशनिष्कसमनद्वारेण, द्वारस्य सिन्धना बीजेन वा वेधम्, उत्तमागारस्य जालवातायननीव्रवेधम्, आरोह-णावतरणे च कुडचस्य वेधम्, उपखननं वा गूढद्रव्यनिक्षेपग्रहणोपायमुपदेशो-पलभ्यम्, अभ्यन्तरच्छेदोत्करपरिमर्दोपकरणमभ्यन्तरकृतं विद्यात् । विप-र्यये बाह्यकृतम् । उभयत उभयकृतम् ।
- (३) अभ्यन्तरकृते पुरुषमासन्नं व्यसिननं क्रूरसहायं तस्करोपकरण-संसर्गं स्त्रियं वा दिरद्रकुलामन्यप्रसक्तां वा परिचारकजनं वा तिद्वधाचार-मितस्वप्नं निद्राक्लान्तमाधिक्लान्तमाविग्नं शुष्कभिन्नस्वरमुखवर्णमनवस्थि-तमितप्रलापिनमुच्चारोहणसंरब्धगात्रं विलूनिनघृष्टभिन्नपाटितशरीरवस्त्रं
- (१) यदि अभियोक्ता अपनी भूली हुई, खोई हुई या चोरी गई वस्तु के मिल जाने पर उसके देश, काल तथा अपने हक को साबित कर दे तो वह वस्तु उसी की समभी जाय। यदि साबित न कर सके तो उतनी ही कीमत की वैसी ही दूसरी वस्तु उससे ली जाय और उतना ही उसको दण्ड दिया जाय। या तो उसको चोरी का दण्ड दिया जाय। यहाँ तक चोरी गये माल के सम्बन्ध में कहा गया।
- (२) चोर की पहिचान: यदि चोरी हुए घर में चोर पीछे के दरवाजे से घुसे हों, या दरवाजे के जोड़ों से अथवा नीचे से तोड़ कर घुसे हों, या दीवार के चढ़ने के लिए इँटे निकाल कर अथवा खोद कर जगह बनाई गई हो, या खिड़की तथा रोशनदान तोड़े गए हों, या जहाँ पर धन रखा गया है ठीक उसी जगह दीवार तथा जमीन खोदी गई हो और मकान के भीतर खोदी गई मिट्टी को लापता कर दिया गया हो, तो समभना चाहिए कि इस चोरी में किसी अन्दरूनी व्यक्ति का हाथ है। यदि इससे विपरीत लक्षण दीखें तो बाहरी व्यक्ति की करामात समभनी चाहिए, और दोनों तरह के लक्षण मिलें तो दोनों तरह की चोरी समभनी चाहिए।
- (३) यदि चोरी में किसी अन्दरूनी व्यक्ति का हाथ होने का सन्देह हो तो घर के भीतर या आस-पास के व्यक्तियों को पूछ कर उसकी जाँच-पड़ताल इस प्रकार की जाय, जो जुआरी, शराबी, कुमार्गी हो, क्रूर व्यक्तियों तथा चोरों की संगत करने वाला हो, दिरद्र हो, पराये प्रेम में फँसी हुई स्त्री हो, दूसरों की स्त्रियों पर आसक्त नौकर-चाकर हों, बहुत सोने वाला हो, आलसी लगे, मानसिक कष्टों से दुःखी हो, डरा या घबड़ाया हुआ हो, जिसकी आवाज भर्राई हुई हो, चंचल, बकवादी हो, ऊपर चढ़ने के लिए दूसरे की सहायता ले, जिसके शरीर एवं वस्त्रों में रगड़न के निशान

जातिकणसंरब्धहस्तपादं पांसुपूर्णकेशनखं विलूनभुग्नकेशनखं वा सम्यवस्ना-तानुलिप्तं तैलप्रमृष्टगात्रं सद्योधौतहस्तपादं वा पांसुपिच्छिलेषु तुल्यपाद-पदिनक्षेपं प्रवेशनिष्कसनयोर्वा तुल्यमाल्यमद्यगन्धवस्त्रच्छेदविलेपनस्वेदं परीक्षेत । चोरं पारदारिकं वा विद्यात् ।

(१) सगोपस्थानिको बाह्यं प्रदेष्टा चोरमार्गणम् । कुर्यान्नागरिकश्चान्तर्दुर्गे निर्दिष्टहेतुभिः ॥

> इति कण्टकशोधने चतुर्थेऽधिकरणे शंकारूपकर्माभिग्रहो नाम षठोऽध्याय, आदितो द्वचशीतितमः।

> > —: o :—

हों, जिसके हाथ-पैरों में ठेक पड़ी हो, जिसके बाल तथा नाखून बढे हुए हों, स्नान करके जिसने चन्दन का या सुगन्धित तेल का शरीर पर लेप कर दिया हो, मालिश करके जिसने तत्काल ही हाथ-पैर धो दिए हों, धूल या कीचड़ में जिसके पैरों के निशान मिल जायें, जिस पर चोरी गये माल की जैसी गन्ध आती हो, जिसके कपड़े फटे हों, चन्दन लगाने से भी जिस पर पसीना चू रहा हो, इस तरह के पुरुषों से पूछ लेने के बाद ही चोर या व्यभिचारी का पता लगाया जाय।

( १ ) यदि चोर बाहरी हों तो गोप और स्थानिक की सहायता से प्रदेष्टा उनका पता लगाये। नागरिक भी अपने तरीकों से चोर का पता लगायें।

> कण्टकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में शंकारूपकर्माभिग्रह नामक छठा अध्याय समाप्त ।

> > -: o :-

## आशुमृतकपरीक्षा

- (१) तैलाभ्यक्तमाशुमृतकं परीक्षेत ।
- (२) निष्कोर्णमूत्रपुरीषं वातपूर्णकोष्ठत्वक्कं शूनपादपाणिमुन्मीलिताक्षं सव्यञ्जनकण्ठं पीडननिरुद्धोच्छ्वासहतं विद्यात् ।
  - (३) तमेव संकुचितबाहुसिवथमुद्दन्धहतं विद्यात्।
  - (४) शूनपाणिपादोदरमपगताक्षमुद्वृत्तनाभिमवरोपितं विद्यात् ।
  - (५) निस्तब्धगुदाक्षं सन्दष्टजिह्वमाध्मातोदरमुदकहतं विद्यात्।
  - (६) शोणितानुसिक्तं भग्नभिन्नगात्रं काष्ठै रिमभिर्वा हतं विद्यात्।
  - (७) सम्भग्नस्फुटितगात्रमवक्षिप्तं विद्यात् ।
- (८) श्यावपाणिपाददन्तनखं शिथिलमांसरोमचर्माणं फेनोपदिग्धमुखं विषहतं विद्यात् ।

### आशुमृतक की परीक्षा

- (१) आशुमृतक (बिना किसी वीमारी या घाव के अचानक ही जिसकी मृत्यु हो जाय) को तेल में डालकर उसकी परीक्षा की जाय।
- (२) जिसका पेशाब तथा पाखाना निकल गया हो, पेट या खाल में हवा भर गई हो, हाथ-पैर सूज गये हों, आँखें खुली हों और गले में निशान पड़ गए हों, तो समभना चाहिए कि उसको गला घोंट कर मारा गया है।
- (३) यदि उसकी बाँहें और टाँगें सिकुड़ी हुई हों तो समभना चाहिए कि उसको फाँसी पर लटका कर मारा गया है।
- (४) यदि उसके हाथ, पैर, पेट फूल गये हों, आँखें धँस गई हों और नाभि ऊपर उठ आई हो तो समभना चाहिए कि उसको शूली पर चढ़ा कर मारा गया है।
- ( ५ ) यदि उसकी आँखें तथा गुदा बाहर निकले हों, जीभ कट गई हो, पेट फूल गया हो तो समभना चाहिए कि उसको पानी में डुबा कर मारा गया है।
- (६) जो खून से लथपथ हो, जिसका शरीर जगह-जगह टूट गया हो तो समभना चाहिए कि उसको लाठियों या कोड़ों से मारा गया है।
- (७) जिसका शरीर जगह-जगह फट गया हो उसको समक्रता चाहिए कि मकान से गिरा कर मारा गया है।
  - ( प् ) जिसके हाथ, पैर, नाखून काले पड़ गये हों, मांस, रोयें तथा खाल ढीले

- (१) तमेव सशोणितदंशं सर्पकीटहतं विद्यात्।
- (२) विक्षिप्तवस्त्रगात्रमितवान्तिविरिक्तं मदनयोगहतं विद्यात् ।
- (३) अतोऽन्यतमेन कारणेन हतं हत्वा वा दण्डभयादुद्वन्धनिकृत्तकण्ठं विद्यात् ।
- (४) विषहतस्य भोजनशेषं पयोभिः परीक्षेत । हृदयादुद्धृत्याग्नौ प्रक्षिप्तं चिटचिटायदिन्द्रधनुर्वर्णं वा विषयुक्तं विद्यात् । दग्धस्य हृदयमदग्धं दृष्ट्वा वा।
- (५) तस्य परिचारकजनं वा वाग्दण्डपारुष्यातिलब्धं मार्गेत । दुःखो-पहतमन्यप्रसक्तं वा स्त्रीजनं, दायनिवृत्तिस्त्रीजनाभिमन्तारं वा बन्धुम्। तदेव हतोद्वद्धस्य च परीक्षेत ।

पड़ गये हों और मुख से भाग निकलता हो तो समभता चाहिए कि उसको जहर देकर मारा गया है।

- (१) यदि यही हालत हो और किसी कटे हुए स्थान से खून निकल रहा हो तो समभना चाहिए कि उसे साँप से या किसी जहरीले कीड़े से कटवा कर मारा गया है।
- (२) जिसका शरीर एवं जिसके वस्त्र अस्तव्यस्त हों और जिसको कै दस्त हुए हों तो समभना चाहिए कि उसे धतुरा या ऐसी ही उन्मादक वस्तुओं को खिला-कर मारा गया है।
- (३) इन उक्त कारणों में से किसी एक कारण से मरे हुए व्यक्ति की परीक्षा की जाय अथवा कोई व्यक्ति किसी हत्या या फाँसी के भय से स्वयं ही फाँसी लगाकर या आत्महत्या करके मर सकता है, इसकी भी परीक्षा की जाय।
- (४) विष से मरे हुए व्यक्ति के पेट से अन्न निकाल कर उसकी रासायनिक क्रिया से परीक्षा की जाय। यदि पेट में अन्न न हो तो उसके हृदय का एक अंश काट कर आग में छोड़ा जाय, यदि उसमें 'चिट-चिट' की आवाज निकले या इन्द्र धनुष के समान लाल-पीला धुआं निकले तो उसे विष द्वारा मारा गया समभना चाहिए। अथवा जलाये हुए व्यक्ति के अधजले, हृदय को देख कर परीक्षा करनी चाहिए।
- (५) अथवा मृतक व्यक्ति के उन नौकर-चाकरों से विष देने वाले का पता लगाया जाय, जिन्हें वाक्पारुष्य और दण्डपारुष्य से तङ्ग किया गया हो। दु:खित तथा परपुरुष गामिनी स्त्री से, मृतक की सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाने वाले व्यक्तियों से, और जो व्यक्ति मृतक की विधवा स्त्री को अपनी स्त्री बनाने की इच्छा रखते हों, उनसे मृतक व्यक्ति के सम्बन्ध में पूछ-ताछ की जाये। इसी प्रकार किसी की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर देने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी पूछ-ताछ की जाय।

- (१) स्वयमुद्धद्धस्य वा विप्रकारमयुक्तं मार्गेत ।
- (२) सर्वेषां वा स्त्रीदायाद्यदोषः कर्मस्पर्धा प्रतिपक्षद्वेषः पण्यसंस्था समवायो वा विवादपदानामन्यतमं वा रोषस्थानम् । रोषनिमित्तो घातः ।
- (३) स्वयमादिष्टपुरुषैर्वा चोरैरर्थनिमित्तं सादृश्यादन्यवैरिभिर्वा हतस्य घातमासन्नेभ्यः परीक्षेत । येनाहूतः सहस्थितः प्रस्थितो हतभूमि-मानीतो वा तमनुयुञ्जीत । ये चास्य हतभूमावासन्नचरास्तानेकैकशः पृच्छेत्—केनायमिहानीतो हतो वा, कः सशस्त्रः सङ्गूहमान उद्धिग्नो वा युष्माभिर्दृष्ट इति । ते यथा बूयुस्तथानुयुञ्जीत ।
  - (४) अनाथस्य शरीरस्थमुपभोगं परिच्छदम्। वस्त्रं वेषं विभूषां वा दृष्ट्वा तद्वचवहारिणः।। अनुयुञ्जीत संयोगं निवासं वासकारणम्। कर्म च व्यवहारं च ततो मार्गणमाचरेत्।।
- (१) स्वयं ही फाँसी लगाकर आत्महत्या कर देने वाले व्यक्ति के कष्टों और आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जाय।
- (२) सामान्यतया हत्या और आत्महत्या का कारण क्रोध है, और क्रोध के भी स्त्री, दायभाग, राजकुलों में हुकूमत के लिए संघर्ष, शत्रुता, व्यापार में पारस्परिक हानि की इच्छा और संघ सम्बन्धी विवाद, आदि अनेक कारण हैं। क्रोध के बढ़ जाने पर ही हत्याएँ और आत्महत्याएँ होती हैं।
- (३) जिसने आत्मघात किया हो या जिसको नौकरों से मरवाया गया हो, या जिसको लुटेरों ने धन के लोभ से मारा हो, या किसी व्यक्ति ने रूप-रङ्ग की एकता जानकर अपना शत्रु होने के धोखे में मारा हो, इस प्रकार की हत्याओं के सम्बन्ध में मृतक के पड़ोसियों से पूछ-ताछ की जाय। जिसने उसको बुलाया हो और जो मृत्यु-स्थान पर इधर-उधर घूमते हों, उन सबसे भी पूछताछ की जाय। उनमें से एक-एक को पूछा जाय 'इस व्यक्ति को यहाँ कौन लाया है? किसने इसको मारा है? तुम लोगों ने किसी हथियार बन्द आदमी को लुक-छिप कर, भयभीत, इधर-उधर जाते-आते हुए तो नहीं देखा है?' इस पर वे जैसा कहें तदनुसार मामले को आगे बढ़ाया जाय।
- (४) मृतक के कपड़े, छाता, जूता, माला, वेश (गृहस्थ या सन्यासी) और आभूषण आदि को भली-भाँति देखकर उन वस्तुओं के व्यापारियों से यह पता लगाया जाय कि 'उस व्यक्ति का मेल-जोल किस-किस से था, किसके साथ वह कारोबार करता था, उसका बर्ताव-व्यवहार कैसा था इत्यादि, इन सब बातों का ठीक-ठीक पता लग जाने के बाद हत्यारे की खोज की जाय।

- (१) रज्जुशस्त्रविषैर्वापि कामक्रोधवशेन यः। घातयेत्स्वयमात्मानं स्त्री वा पापेन मोहिता ॥ रज्जुना राजमार्गे तां चण्डालेनापकर्षयेत्। न श्मशानविधिस्तेषां न सम्बन्धिऋयास्तथा ।।
- (२) बन्धुस्तेषां तु यः कुर्यात्प्रेतकार्यिकयाविधिम्। तद्गति स चरेत्पश्चात्स्वजनाद्वा प्रमुच्यते ॥
- (३) संवत्सरेण पतित पतितेन समाचरन्। याजनाध्यापनाद्यौनात्तेश्चान्योऽपि समाचरन्।।

इति कण्टकशोधने चतुर्थेऽधिकरणे आशुमृतकपरीक्षा नाम सप्तमोऽध्याय, आदितस्त्र्यशीतितमः ।

-: 0 :--

- (१) जो व्यक्ति काम या क्रोध के वशीभूत होकर, फाँसी लगाकर या अस्त्र द्वारा आत्महत्या करे और इसी प्रकार जो स्त्री दुराचार के कारण आत्महत्या करे, चाण्डाल उनकी लाशें रस्सी से बाँधकर बाजार में घसीटता हुआ ले जाय। ऐसे व्यक्तियों के लिए दाहादि संस्कार एवं तिलांजिल आदि संस्कार वर्जित हैं।
- (२) ऐसे व्यक्तियों का जो कोई भी भाई-बन्धु उनका दाहादि संस्कार करता हैं, मरने के बाद उसको भी वही गति प्राप्त होती है और जीवितावस्था में उसे जातिच्युत कर दिया जाता है।
- (३) पतित पुरुषों के साथ जो भी व्यक्ति भजन, अध्यापन और विवाह आदि करता है वह भी एक वर्ष के भीतर पतित हो जाता है, और फिर उसके साथ व्यवहार करने वाले लोग भी एक वर्ष में पतित हो जाते हैं।

कण्टकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में आशुमृतकपरीक्षा नामक सातवां अध्याय समाप्त ।

# वाक्यकर्मानुयोगः

- (१) मुषितसन्निधौ बाह्यानामाभ्यन्तराणां च साक्षिणमभिशस्तस्य देशजातिगोत्रनामकर्मसारसहायनिवासाननुयुञ्जीत । तांश्चापदेशैः प्रति-समानयेत् । ततः पूर्वस्याह्नः प्रचारं रात्रौ निवासं च आग्रहणादिति अनुयु-ञ्जीत । तस्यापचारप्रतिसन्धाने शुद्धः स्यात् । अन्यथा कर्मप्राप्तः ।
- (२) त्रिरात्रादूध्वंमग्राह्यः शङ्कितकः पृच्छाभावादन्यत्रोपकरण-दर्शनात् ।
- (३) अचोरं 'चोर' इत्यभिव्याहरतश्चोरसमो दण्डः, चोरं प्रच्छाद-यतश्च।
- (४) चोरेणाभिशस्तो वैरद्वेषाभ्यामपदिष्टकः शुद्धः स्यात्। शुद्धं परिवासयतः पूर्वः साहसदण्डः।

### जाँच और यातना के द्वारा चोरी को अंगीकार कराना

- (१) जिसकी चोरी हुई हो उसके सामने और बाहर-भीतर के दूसरे लोगों के सामने गवाह से, चोरी के सन्देह में गिरफ्तार हुए व्यक्तियों का देश, जाति, गोत्र, नाम, काम, सम्पति, मित्र और निवासस्थान के सम्बन्ध में पूछा जाय। तदनन्तर जिरह (उपदेश) में उसके बयानों की आलोचना की जाय। गवाह के बयानों की आलोचना हो जाने के बाद गिरफ्तार हुए व्यक्तियों से उनका पिछला कार्य, रात का निवास और जिस समय वह पकड़ा गया है उस समय तक के सब कार्यों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ की जाय। यदि वह निर्दोष साबित हो जाय तो उसको बरी कर दिया जाय, अन्यथा उसको सजा दी जाय।
- (२) चोरी के तीन दिन बाद सन्दिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार न किया जाय, क्योंकि इतने दिन बीत जाने के कारण उससे सही बातें मालूम नहीं हो सकती है। किन्तु किसी के पास यदि चोरी के सबूत मिल जाँय तो उसे तीन दिन के बाद भी गिरफ्तार किया जाय।
- (३) जो व्यक्ति साधु पुरुष को (चोर) बताये उसे चोरी का दण्ड दिया जाय और यही दण्ड उसे भी दिया जाय जो चोर को छिपाने का यत्न करे।
- (४) यदि चोर व्यक्ति दुश्मनी के कारण किसी सज्जन पुरुष को पकड़वाये और यह बात सिद्ध हो जाय तो उसे अपराधी न समका जाय। जो अधिकारी (प्रदेष्टा) निरपराध को दण्ड दे उसको प्रथम साहस दण्ड दिया जाय।

- (१) शङ्कानिष्पन्नमुपकरणमन्त्रिसहायरूपवैयापृत्यकरान् निष्पादयेत् । कर्मणश्च प्रवेशद्रव्यादानांशविभागैः प्रतिसमानयेत् ।
- (२) एतेषां कारणानामनभिसन्धाने विप्रलपन्तमचोरं विद्यात् । दृश्यते ह्यचोरोऽपि चोरमार्गे यदृच्छ्या सन्निपाते चोरवेषशस्त्रभाण्डसामान्येन गृह्यमाणो दृष्टश्चोरभाण्डस्योपवासेन वा यथा हि माण्डव्यः कर्मक्लेश-भयादचोरः 'चोरोऽस्मि' इति बुवाणः । तस्मात्समाप्तकरणं नियमयेत् ।
- (३) मन्दापराधं बालं वृद्धं व्याधितं मत्तमुन्मत्तं क्षुतिपपासाध्वक्लान्त-मत्याशितमामकाशितं दुर्बलं वा न कर्म कारयेत्।
- तुल्यशीलपुंश्चलीप्रावादिककथावकाशभोजनदातृभिरसपंयेत्। एवमतिसन्दध्यात् । यथा वा निक्षेपापहारे व्याख्यातम् ।
- (५) आप्तदोषं कर्म कारयेत्। न त्वेव स्त्रियं गर्भिणीं सूतिकां वा मासावरप्रजाताम् । स्त्रियास्त्वर्धकर्म । वाक्यानुयोगो वा ।
- ( १ ) संदेह में गिरफ्तार हुए व्यक्ति से चोरी करने के उपाय, उसके सलाहकार सहायक वस्तुएँ, चेरी का माल और उसकी मजदूरी के संबंध में विस्तार से पूछ-ताछ की जाय। उससे यह भी पूछा जाय कि चोरी करते समय मकान के भीतर कौन-कौन गया था, क्या-क्या माल हाथ लगा और किस-किस को कितना-कितना हिस्सा मिला?
- (२) जो व्यक्ति चोरी सिद्ध करने वाले उक्त प्रश्नों के सम्बन्ध में तो कुछ न कहे; बल्कि डर के मारे अंट-संट बके तो, उसको चोर न समका जाय। क्योंकि व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि चोर न होते हुए भी, चोरों के रास्ते से जाता हुआ, चोर के समान शक्ल, हथियार और माल लिए हुए राहगीर को भी चोर समभ कर गिरफ्तार कर लिया जाता है; इसी प्रकार चोरी के माल के पास खड़ा निर्दोष व्यक्ति भी गिरफ्तार होते लोक में देखा गया है। उदाहरण के लिए माण्डव्य चोर न होते हुए भी मार के भय से 'मैं चोर हूँ' यह कहते हुए पकड़ा गया था। इसलिए इस प्रकार के मामलों में खूब सोच-विचार करके ही अपराधी को दण्ड देना चाहिए।
- (३) छोटे अपराधी, बालक, बूढ़ा, बीमार, पागल, उन्मादी, भूखा, प्यासा, थका, अति भोजन किये, अजीर्णरोगी और निर्वल आदि व्यक्तियों को कोड़े आदि मारकर शारीरिक दण्ड न दिया जाय।
- (४) समान स्वभाव वाली वेश्याओं, दूतियों, कत्थकों, सरायों और होटलों आदि के द्वारा छिपे तौर पर बुरा कर्म करने वाले व्यक्तियों का पता लगाया जाय। पहले कही गई युक्तियों से उन्हें धोखा दिया जाय; अथवा निक्षेप चुराने के संबन्ध में जो उपाय बताये गये हैं उन्हीं को काम में लाया जाय।
  - ( ५ ) जिसका अपराध साबित हो उसी को दण्ड दिया जाय; किन्तु गर्भिणी और

- (१) ब्राह्मणस्य सित्रपरिग्रहः श्रुतवतस्तपस्विनश्च । तस्यातिक्रम उत्तमो दण्डः । कर्तुः कारियतृश्च कर्मणा व्यापादनेन च ।
- (२) व्यावहारिकं कर्मचतुष्कम्-षड् दण्डाः, सप्त कशाः, द्वावृपरि निबन्धौ, उदकनालिका च।
- (३) परं पापकर्मणां नववेत्रलताद्वादशकं, द्वावूरुवेष्टौ, विशितिर्नक्त-माललताः, द्वात्रिशत्तलाः, द्वौ वृश्चिकबन्धौ, उल्लम्बने च द्वे, सूचीहस्तस्य, यवागूपीतस्याप्रस्रावः, एकपर्ववहनमंगुल्याः, स्नेहपीतस्य प्रतापनमेकमहः, शिशिररात्रौ बल्बजाग्रशय्या चेत्यष्टादशकं कर्म।
- (४) तस्योपकरणं प्रमाणं प्रहरणं प्रधारणमवधारणं च खरपट्टादाग-मयेत् ।

## (४) दिवसान्तरमेकैकं कर्म कारयेत्।

और एक महीने से कम प्रसूता स्त्री को हर्गिज दण्ड न दिया जाय। पूर्वोक्त अपराधों में जो दण्ड पुरुषों के लिए कहे गए हैं उनका आधा दण्ड स्त्रियों को दिया जाय; अथवा उनको केवल वाग्दण्ड ( वाणी से ताडंना ) ही दिया जाय।

- (१) ब्राह्मण, वेदज्ञ और तपस्वी को इतना मात्र दण्ड दिया जाय कि सिपाही उनको इधर-उधर दौड़ा-फिरा दे। जो लोग इन नियमों का उल्लङ्घन करें या कराये तथा अपराधी से काम करायें या उसको मारें, उनको उत्तम साहस दण्ड दिया जाय।
- (२) लोक व्यवहार में चार प्रकार के दंड प्रसिद्ध है: १. छह डंडे मारना, २. सात कोड़े मारना, ३. हाथ-पैर बाँधकर उलटा लटका देना और ४. नाक में नमक का पानी डालना।
- (३) इनके अतिरिक्त पापाचारी पुरुषों के लिए इतने दण्ड और हैं: नौ हाथ-लम्बी बेंत से बारह बेंत लगाना; दोनों टाँगों को बाँधकर करञ्ज की छड़ी से बीस छड़ी मारना; बत्तीस थप्पड़ मारना; बायें हाथ को पीछे बायें पैर से और दायें हाथ को पीछे दायें पैर से बाँधना; दोनों हाथ आपस में बाँधकर लटका देना; हाथ के नाखून में सूई चुभाना; लस्सी पिलाकर पेशाब न करने देना; अंगुली की एक पोर जला देना; घी पिलाकर पूरे दिन अग्नि या धूप में बैठाना; जाड़ों की रात में भीगी हुई खाट पर सुलाना; इस प्रकार कुल मिलाकर ये अठारह प्रकार के (४ + १४) दण्ड हुए।
- (४) इस प्रकार के दण्डकर्म के लिए रस्सी, डंडे, कोड़े आदि की लम्बाई, दण्डनीय व्यक्ति को खड़ा आदि करने का तरीका और शरीर आदि के अनुकूल दण्ड-व्यवस्था आदि के संबंध में आचार्य खरपट्ट के दण्डशास्त्र-विषयक ग्रन्थ का अध्ययन करना चाहिए।
- (४) कठिन शारीरिक श्रम के कार्यों को एक-एक दिन का अन्तर देकर कराया जाय।

- (१) पूर्वकृतापदानं, प्रतिज्ञायापहरन्तम्, एकदेशदृष्टद्रव्यम्, कर्मणा रूपेण वा गृहीतम्, राजकोशमस्तृणन्तम्, कर्मवध्यं वा राजवचनात्समस्तं व्यस्तमभ्यस्तं वा कर्म कारयेत्।
- (२) सर्वापराधेष्वपीडनीयो ब्राह्मणः। तस्याभिशस्ताङ्को ललाटे स्याद्वचवहारपतनाय । स्तेये श्वा, मनुष्यवधे कबन्धः, गुरुतल्पे भगम्, सुरा-पाने मद्यध्वजः।
  - ब्राह्मणं पापकर्माणमुद्घुष्याङ्कृतत्र्वणम्। (३) कुर्यान्निर्विषयं राजा वासयेदाकरेषु वा ॥

इति कण्टकशोधने चतुर्येऽधिकरणे वाक्यकर्मानुयोगो नाम अष्टमोऽध्याय, आदितश्चतुरशीतितमः।

—: o :—

- ( 9 ) जो लोग सूचना देकर चोरी करें, प्रण करें, किसी की वस्तु को छीनें, चोरी हुई वस्तु के दुकड़े-टुकड़े करके उसे काम में लाये, चोरी करते या माल ले जाते पकड़े जाँय, खजाना उड़ा कर ले जाँय और जो हत्या आदि महाअपराध करें, उन सबको राजा के आज्ञानुसार एक साथ, अलग-अलग या बारी-वारी आजीवन कठिन श्रम का दण्ड दिया जाय।
- (२) ब्राह्मण को किसी अपराध में मृत्युदण्ड या ताडनदण्ड न दिया जाय, बल्कि जैसे-जैसे वह अपराध करे वैंसे-वैसे निशान उसके मस्तक पर दाग दिए जाँय, जिससे कि वह पतितों की कोटि में रखा जा सके। चोरी करे तो कुत्ते का निशान, मनुष्यों की हत्या करे तो मनुष्य के धड़ का निशान; गुरु पत्नी के साथ संभोग करे तो योनि का चिह्न; शराब पीये तो प्याले का चिह्न; उस ब्राह्मण के मस्तक पर कर दिया जाय।
- (३) पापी ब्राह्मण के माथे पर ये चिह्न दाग कर समग्र जनता में इस बात की घोषणा की जाय; राजा उसे देश-निर्वासित कर दे; या तो उसे खानों में रहने की आजा दी जाय।

कण्टकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में वाक्यकर्मानुयोग नामक आठवाँ अध्याय समाप्त ।

#### अध्याय ९

- (१) समाहर्तृ प्रदेष्टारः पूर्वमध्यक्षाणामध्यक्षपुरुषाणां च नियमनं कुर्युः।
- (२) खनिसारकर्मान्तेभ्यः सारं रत्नं वापहरतः शुद्धवधः ।
- (३) फल्गुद्रव्यकर्मान्तेभ्यः फल्गुद्रव्यमुपस्करं वा पूर्वः साहसदण्डः।
- (४) पण्यभूमिभ्यो राजपण्यं माषमूल्यादूध्वंमापादमूल्यादित्यपहरतो द्वादशपणो दण्डः। आ द्विपादमूल्यादिति चतुर्विशतिपणः। आ त्रिपादमूल्यादिति चतुर्विशतिपणः। आ त्रिपादमूल्यादिति षट् त्रिशत्पणः। आ पणमूल्यादित्यष्टचत्वारिशत्पणः। आ द्विपणमूल्यादिति पूर्वः साहसदण्डः। आ चतुष्पणमूल्यादिति मध्यमः। आ अष्टपणमूल्यादित्युत्तमः। आ दशपणमूल्यादिति वधः।
- (४) कोष्ठपण्यकुष्यायुधागारेभ्यः कुष्यभाण्डोपस्करापहारेष्वर्धमूल्ये-ष्वेत एव दण्डाः।

### सरकारी विभागों और छोटे-बड़े कर्मचारियों की निगरानी

- (१) समाहर्ता और प्रदेश अधिकारियों को चाहिए कि पहिले वे विभागीय अध्यक्षों तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों पर निगरानी रखें।
- (२) जो व्यक्ति खानों या कारखानों से हीरे-जवाहरात आदि बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी करें उन्हें प्राणदण्ड दिया जाय।
- (३) जो व्यक्ति सूत या लकड़ी के कारखानों से सारहीन वस्तुओं की चोरी करें उन्हें प्रथम साहस दण्ड दिया जाय।
- (४) जो व्यक्ति राजकीय खेतों से एक माष से चार माष कीमत की जीरा, अजवायन आदि वस्तुओं को चुराये. उस पर बारह पण दण्ड किया जाय, और जो आठ माप कीमत तक की वस्तुओं को चुराये उस पर चौबीस पण दण्ड किया जाय। इसी प्रकार बारह माष तक की वस्तु चुराने पर छत्तीस पण और सोलह माष तक की चुराने पर अठतालीस पण दण्ड किया जाय। यदि दो पण मूल्य तक की वस्तु चुराये तो प्रथम साहस; चार पण मूल्य तक की चुराये तो मध्यम साहस, आठ पण मूल्य तक की चुराये तो उत्तम साहस और दस पण मूल्य तक की चुराये तो उत्तम साहस और दस पण मूल्य तक की चुराये तो उत्तम साहस और दस पण मूल्य तक की चुराये तो उत्तम साहस और उत्तम पण मूल्य तक की चुराये तो उत्तम साहस और उत्तम पण मूल्य तक की चुराये तो उत्तम साहस और उत्तम पण मूल्य तक की चुराये तो उत्तम साहस और उत्तम पण मूल्य तक की चुराये तो उत्तम साहस और उत्तम पण मूल्य तक की चुराये तो उत्तम साहस और उत्तम पण मूल्य तक की चुराये तो उत्तम साहस और उत्तम पण मूल्य तक की चुराये तो उत्तम साहस जीर उत्तम पण मूल्य तक की चुराये तो उत्तम साहस जीर उत्तम पण मूल्य तक की चुराये तो उत्तम साहस जीर उत्तम पण मूल्य तक की चुराये तो उत्तम साहस जीर उत्तम पण मूल्य तक की चुराये तो उत्तम साहस जीर उत्तम पण मूल्य तक की चुराये तो उत्तम साहस जीर उत्तम पण मूल्य तक की चुराये तो उत्तम पण मूल्य तिया जाय।
  - (५) जो व्यक्ति गोदाम से, दूकान से, कारखाने से या शस्त्रागार से आधा माष

- (१) कोशभाण्डागाराक्षशालाभ्यश्चतुर्भागमूल्येष्वेत एव द्विगुणा दण्डाः।
- (२) चोराणामभिप्रघर्षणे चित्रो घातः । इति राजपरिग्रहेषु व्याख्यातम् ।
- (३) बाह्येषु तु प्रच्छन्नमहिन क्षेत्रखलवेश्मापणेभ्यः कुप्यभाण्डमुपस्करं वा माषमूल्यादूर्ध्वमापादमूल्यादित्यपहरतिस्त्रपणो दण्डः। गोमयप्रदेहेन वा प्रलिप्यावधोषणम्। आ द्विपादमूल्यादिति षट्पणः, गोमयभस्मना वा प्रलिप्यावधोषणम्। आ त्रिपादमूल्यादिति नवपणः, गोमयभस्मना वा प्रलिप्यावधोषणं, शरावमेखलया वा। आ पणमूल्यादिति द्वादशपणः, मुण्डनं प्रवाजनं वा। आ द्विपणमूल्यादिति चतुर्विशतिपणः, मुण्डस्येष्टकाशकलेन प्रवाजनं वा। आ चतुष्पणमूल्यादिति षट्त्रिशत्पणः। आ पञ्चपणमूल्यादिति अष्टचत्वारिशत्पणः। आ दशपणमूल्यादिति पूर्वः साहसदण्डः।

कीमत से लेकर दो माष कीमत तक की धातुओं, उनसे बनी वस्तुओं और छीजन आदि की चोरी करे उस पर भी वारह पण दण्ड किया जाय।

- (१) जो व्यक्ति कोष, भांडागार और अक्षणाला से एक काकणी से लेकर एक माष मूल्य तक की वस्तुओं को चुराये उस पर चौबीस पण दण्ड दिया जाय।
- (२) जो कर्मचारी स्वयं चोरी कर चोरों का बहाना बतायें उन्हें कष्टकर प्राण-दण्ड दिया जाय। इस दण्ड के सम्बन्ध में आगे राजपरिग्रह नामक प्रकरण में विस्तार से कहा जायगा।
- (३) राजकीय कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई व्यक्ति यदि खेतों, खिलहानों, घरों और दूकानों से एक माष से चार माष मूल्य तक की वस्तुओं की दिन में चोरी करे तो उस पर तीन पण दण्ड किया जाय या उसकी देह पर गोवर लीपकर उसे सारे शहर में घुमाया जाय। आठ माष कीमत तक की वस्तुओं को चुराने पर छह पण दण्ड दिया जाय, अथवा गोबर की राख से उसका शरीर काला करके उसे शहर भर में घुमाया जाय। बारह माप मूल्य की वस्तुओं की चोरी करने पर नौ पण दण्ड किया जाय या उपले की राख से उसका शरीर काला करके उसे शहर में घुमाया जाय अथवा सकोरों की माला उसकी कमर या गले में डाल कर उसे शहर में घुमाया जाय। सोलह माष मूल्य की वस्तु की चोरी करने पर चोर को बारह पण दण्ड दिया जाय, या उसका शिर मुड़वा कर उसे देश निकाला दिया जाय। वत्तीस माप की वस्तु चुराने वाले को चौबीस पण दण्ड दिया जाय, अथवा शिर मुड़ाकर पत्थर मारते हुए उसको देश से बाहर खदेड़ा जाय। दो पण (३२ माप) कीमत की वस्तु चुराने वाले पर चौबीस पण दण्ड किया जाय, अथवा पहिले की तरह उसको देश से बाहर खदेड़ा जाय। वार पण कीमती वस्तु को चुराने वाले पर छत्तीस पण दण्ड किया

आ विशतिपणमूल्यादिति द्विशतः। आ त्रिशत्पणमूल्यादिति पञ्चशतः। आ चत्वारिशत्पणमूल्यादिति साहस्रः। आ पञ्चाशत्पणमूल्यादिति वधः।

- (१) प्रसद्यो दिवा रात्रौ वान्तर्यामिकमपहरतोऽर्धमूल्येष्वेत एव द्विगुणा दण्डाः। प्रसद्या दिवा रात्रौ वा सशस्त्रस्यापहरश्चतुर्भागमूल्येष्वेत एव द्विगुणा दण्डाः।
- (२) कुटुम्बिकाध्यक्षमुख्यस्वामिनां कूटशासनमुद्राकर्मसु पूर्वमध्यमोत्त-मवधा दण्डाः, यथापराधं वा ।
- (३) धर्मस्थश्चेद्विदमानं पुरुषं तर्जयित, भर्त्सयत्यपसारयित, अभिग्रसते वा, पूर्वमस्मै साहसदण्डं कुर्यात् । वाक्पारुष्ये द्विगुणम् ।
- (४) पृच्छचं न पृच्छति, अपृच्छचं पृच्छति, पृष्ट्वा वा विसृजति, शिक्ष-यति, स्मारयति पूर्वं ददाति वेति, मध्यममस्मै साहसदण्डं कुर्यात् । देयं

जाय। पाँच पण कीमती वस्तु के लिए अठतालीस पण दण्ड, दस पण कीमती वस्तु के लिए प्रथम साहस दण्ड, बीस पण कीमती वस्तु के लिये दो सौ पण दण्ड, तीस पण तक की वस्तु के लिए पाँच सौ पण दण्ड, चालीस पण तक की वस्तु के लिए एक हजार पण दण्ड और पचास पण मूल्य की वस्तु चुराने वाले को प्राणदण्ड की सजा दी जाय।

- (१) किसी रक्षित वस्तु पर दिन या रात में जबरदस्ती डाका डालने पर आधा माष से दो माष तक की वस्तु के लिए छह पण दण्ड दिया जाय। यदि चोर हथियारबन्द हो तो है माष मूल्य की वस्तु पर ही छह पण दण्ड किया जाय।
- (२) यदि जन-साधारण जाली दस्तावेज या जाली नोट अथवा जाली मुद्राएँ बनायें तो उन्हें प्रथम साहस दण्ड दिया जाय, यदि सुवर्णाध्यक्ष आदि ऐसा कार्य करें तो उन्हें मध्यम साहस दण्ड, यदि गाँव का मुखिया करे तो उसे उत्तम साहस दण्ड और यदि समाहर्त्ता ही कर वैठे तो उसे प्राणदण्ड दिया जाय, अथवा अपराध के अनुसार यथोचित दण्ड निर्धारित किया जाय।
- (३) यदि न्यायाधीश (धर्मस्थ) अदालत में किसी अभियोक्ता या अभियुक्त को डराये, धमकाये या घुड़के या बाहर निकाल दे, या उससे रिश्वत ले तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय। यदि न्यायाधीश गाली दे तो इससे दुगुना दण्ड दिया जाय।
- (४) यदि न्यायाधीश, साक्षी से पूछने योग्य बातों को न पूछकर न पूछी जाने योग्य बातों को पूछे या बिना ही उत्तर पाये बात को छोड़ दे या गवाह को सिखाये या याद दिलाये या उसकी अधूरी बात को स्वयं ही पूरी कर दे, तो उसे मध्यम दण्ड दिया जाय। यदि किसी विचारणीय वस्तु के संबंध में उपयोगी बातों को न पूछ

देशं न पृच्छति, अदेयं देशं पृच्छति, कार्यमदेशेनातिवाहयति, छलेनातिह-रति, कालहरणेन श्रान्तमपवाहयति, मार्गापन्नं वाक्यमुत्क्रमयति, मति-साहाय्यं साक्षिभ्यो ददाति, तारितानुशिष्टं कार्यं पुनरिप गृह्णाति, उत्तम-मस्य साहसदण्डं कुर्यात् । पुनरपराधे द्विगुणं, स्थानाद्वचवरोपणं च ।

- (१) लेखकश्चेदुक्तं न लिखति अनुक्तं लिखति, दुरुक्तमुपलिखति, सूक्त-मुल्लिखति, अर्थोर्त्पात्त वा विकल्पयतीति पूर्वमस्मै साहसदण्डं कुर्यात्। यथापराधं वा ।
- (२) धर्मस्थः प्रदेष्टा वा हैरण्यमदण्डचं क्षिपति, क्षेपद्विगुणमस्मै दण्डं दद्यात् । हीनातिरिक्ताष्टगुणं वा । शारीरदण्डं क्षिपति, शारीरमेव दण्डं भजेत । निष्क्रयद्विगुणं वा । यं वा भूतमर्थं नाशयत्यभूतमर्थं करोति, तदष्ट-गुणं दण्डं दद्यात् ।
- (३) धर्मस्थीयाच्चारकान्निःसारयतो बन्धनागाराच्छय्यासनभोजनो-च्चारसञ्चारं रोधबन्धनेषु त्रिपणोत्तरा दण्डाः कर्तुः कारयितुश्च ।

कर अनुपयोगी बातें पूछे, यदि बिना गवाह के किसी मामले का निर्णय दे दे, यदि सच्चे साक्षी को कपट की बातों में डालकर भूठा बना दे, यदि व्यर्थ की बातों में साक्षी को उलभाये रखने के बाद छोड़ दे, यदि साक्षी के कथन के क्रम को उलट-पूलट कर लिखे, यदि बीच-बीच में साक्षियों की सहायता करे, यदि निर्णीत मामले को फिर से जिरह में रखे, ऐसे न्यायाधीश को उत्तम साहस दण्ड दिया जाय। दुबारा भी वह यही अपराध करे तो इससे दुगुना दण्ड दिया जाय और उसको पदच्युत किया जाय।

- ( १ ) मुहरिर ( लेखक ) यदि बयागों को सही-सही न लिखे, न कही हुई बात को लिखे, बुरी बात को अच्छी तथा अच्छी वात को बुरी तरह लिखे या बात के अभिप्राय को ही बदल कर लिखे, उसको प्रथम साहस दण्ड दिया जाय या अपराध के अनुसार उसको यथोचित दण्ड दिया जाय।
- (२) धर्मस्थ या प्रदेष्टा यदि किसी निरपराधी को सुवर्ण दण्ड दें तो उन पर उससे दुगुना दण्ड किया जाय । यदि वे दण्ड में कमी बेशी करें तो उनसे उसका आठ गुना दण्ड वसूल किया जाय। यदि वे किसी निरपराधी को शारीरिक दण्ड दें तो उनको उससे दुगुना शारीरिक दण्ड दिया जाय। यदि वे शारीरिक दण्ड की जगह अर्थदंड करें तो उनसे उसका दुगुना अर्थदंड वसूल किया जाय। न्यायोचित धन को नष्ट करने और अन्यायपूर्ण धन का संग्रह करने वाले धर्मस्थ या प्रदेश को उस धनराशि का अठगुना दंड दिया जाय।
  - (३) न्यायाधीश द्वारा हवालात में बंद कैदी को यदि कोई जेल का कर्मचारी

- (१) चारकादिभयुक्तं मुश्वतो निष्पातयतो वा मध्यमः साहसदण्डः, अभियोगदानं च । बन्धनागारात्सर्वस्वं बधश्च ।
- (२) बन्धनागाराध्यक्षस्य संरुद्धकमनाख्याय चारयतश्चतुर्विशतिपणो दण्डः। कर्मकारयतो द्विगुणः स्थानान्यत्वं गमयतोऽन्नपानं वा रुन्धतः षण्णवितदण्डः। परिक्लेशयत उत्कोचयतो वा मध्यमः साहसदण्डः। घनतः साहस्रः।
- (३) परिगृहीतां दासीमाहितिकां वा संरुद्धिकामधिचरतः पूर्वः साहस-दण्डः । चोरडामरिकभार्यां मध्यमः । सन्रुद्धिकामार्यामुत्तमः । संरुद्धस्य वा तत्रैव घातः । तदेवाध्यक्षेण गृहीतायार्यायां विद्यात् । दास्यां पूर्वः साहसदण्डः ।
- (४) चारकमभित्त्वा निष्पातयतो मध्यमः । भित्त्वा वधः । बन्धना-गारात्सर्वस्वं वधश्च ।

घूस लेकर घूमने, फिरने, पानी पीने, सोने, बैठने, खाने, पीने और मल-मूत्र त्यागने की स्वतंत्रता दे या दिलाये तो उस पर उत्तरोत्तर तीन पण अधिक दंड किया जाय।

- (१) यदि कोई राजपुरुष किसी अपराधी को हवालात से छोड़ दे या उसको प्रेरित करे, उसे मध्यम साहस दंड दिया जाय और साथ ही अपराधी को जितना देना था उसका भुगतान भी उसी राजपुरुष से किया जाय। यदि कोई प्रदेश ऐसा करे तो उसकी सारी सम्पत्ति जब्त कर ली जाय और उसकी प्राणदंड दिया जाय।
- (२) जेलर की आज्ञा के बिना यदि कैंदी बाहर घूमे तो उस पर चौबीस पण दंड किया जाय। यदि कोई जिल का कर्मचारी कैंदी की जगह बदले, उसके खानेपीने में बाधा डाले, उस पर छियानबे पण दंड, जो किसी कैंदी को कोड़े मारे या रिश्वत दिलावे, उसको मध्यम साहस दंड और जो कोई कैंदी का वध कर डाले उस पर एक, हजार पण दंड किया जाय।
- (३) खरीदी हुई या गिरवी रखी दासी यदि किसी कारण हवालात में बंद कर दी जाय और तब यदि कोई राजपुरुष उसके साथ व्यभिचार करे तो उसे प्रथम साहस दंड दिया जाय। चोर और अकस्मात् विनष्ट पुरुष (डामरिक) की पत्नी के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार करने वाले राजपुरुप को मध्यम साहस दंड, और कैंद में बंद किसी आर्या स्त्री के साथ ऐसा करने पर उत्तम साहस दंड दिया जाय। यदि कोई कैंदी ही ऐसा करे तो उसे प्राणदंड दिया जाय। सुवर्णाध्यक्ष यदि किसी कुलीन स्त्री के साथ दुराचार करे तो उसे भी प्राणदंड दिया जाय। दासी के साथ ऐसा करने पर प्रथम साहस दंड दिया जाय।
  - (४) यदि जेलखाने को बिना तोड़े ही कोई कैदी को बाहर निकाल दे तो उसे

(१) एवमर्थचरान् पूर्वं राजा दण्डेन शोधयेत्। शोधयेयुश्च शुद्धास्ते पौरजानपदान् दमैः॥

इति कण्टकशोधने चतुर्थेऽधिकरणे सर्वाधिकरणरक्षणं नाम नवमोऽध्यायः आदितः पश्चाशीतितमः।

—: o :—

मध्यम साहस दंड, यदि तोड़कर निकाले तो प्राणदंड दिया जाय। यदि प्रदेश ऐसा करे तो उसकी सारी सम्पति जब्त कर उसे प्राणदंड की सजा दी जाय।

(१) इस प्रकार राजा को चाहिए कि पहिले वह अपने कर्मचारियों को दंड से शुद्ध करे। फिर वे विशुद्ध हुए राजकर्मचारी दंड-व्यवस्था के द्वारा नगर तथा प्रदेश की जनता को सही रास्ते पर लायें।

> कंटकशोधन नामक चतुर्थं अधिकरण में सर्वाधिकरणरक्षण नामक नवाँ अध्याय समाप्त ।

> > —: o :—

अध्याय १०

## एकाङ्गवधनिष्क्रयः

- (१) तीर्थघातग्रन्थिभेदोध्वंकराणां प्रथमेऽपराधे सिन्दंशच्छेदनं चतु-ष्पश्चाशत्पणो वा दण्डः । द्वितीये छेदनं पणस्य शत्यो वा दण्डः । तृतीये दक्षिणहस्तवधश्चतुःशतो वा दण्डः । चतुर्थे यथाकामी वधः ।
- (२) पर्श्वावंशितपणावरेषु कुक्कुटनकुलमार्जारश्वसूकरस्तेयेषु हिसायां वा चतुष्पश्चाशत्पणो दण्डः, नासाग्रच्छेदनं वा । चण्डालारण्यचराणामर्ध-दण्डाः ।
- (३) पाशजालक्टावपातेषु बद्धानां मृगपशुपक्षिव्यालमत्स्यानामादाने तच्च तावच्च दण्डः ।
- (४) मृगद्रव्यवनान्मृगद्रव्यापहारे शत्यो दण्डः । बिम्बविहारमृगपिक्ष-स्तेये हिंसायां वा द्विगुणो दण्डः ।

#### एकांग वध अथवा उसको जगह द्रव्य-दण्ड

- (१) तीर्थस्थानों में रहने वाले उठाईगीर (तीर्थघात), गिरहकट (ग्रंथिभेद) और छत फोड़ने वाले (ऊर्ध्वकर) व्यक्तियों का अंगूठा तथा किनिष्ठिका उँगली कटवा दी जाँय; अथवा उन पर चौवन पण दण्ड किया जाय। दूसरी बार अपराध करने पर उनकी सब उँगलियाँ कटवा दी जाँय अथवा उन पर सौ-पण जुरमाना किया जाय। तीसरी बार यदि वे अपराध करें तो उनका दाहिना हाथ कटवा दिया जाय या उन पर चार-सौ पण दण्ड किया जाय। चौथी बार भी वे अपराध कर बैठें तो उन्हें प्राणदण्ड दिया जाय।
- (२) यदि कोई व्यक्ति पच्चीस पण से कम कीमत के मुर्गे, नेवले, बिल्ली, कुत्ते और सुअर की चोरी करे या उन्हें मार डाले तो उस पर चौवन पण दण्ड किया जाय या उसकी नाक का अगला हिस्सा काट दिया जाय। यदि वे मुर्गे आदि किसी चाण्डाल के अथवा जंगली हों तो उक्त दण्ड से आधा दण्ड दिया जाय।
- (३) जो व्यक्ति फाँस कर, जाल बिछाकर और घास-फूस से ढके गढों द्वारा संर-क्षित राजकीय मृग तथा अन्य पशु, पक्षी, हिंसक जीव और मछली आदि पकड़े, उससे उनको कीमत वसूली जाय और उतना ही उस पर जुरमाना किया जाय।
- (४) जो व्यक्ति सुरक्षित जंगल के जानवरों तथा लकड़ी आदि की चोरी करे उस पर सौ पण जुरमाना किया जाय। रंग-विरंगी सुंदर चिड़ियाओं, पालतू हरिणों तथा तोतों को पकड़ने वाले या मारने बाले व्यक्ति पर दो-सौ पण दण्ड किया जाय।

- (१) कारुशिल्पिकुशीलवतपस्विनां क्षुद्रकद्रव्यापहारे शत्यो दण्डः। स्थूलकद्रव्यापहारे द्विशतः। कृषिद्रव्यापहारे च।
- (२) दुर्गमकृतप्रवेशस्य प्रविशतः प्राकारिष्टद्राद्वा निक्षेपं गृहीत्वाऽप-सरतः कन्धरावधो द्विशतो वा दण्डः।
  - (३) चऋयुक्तां नावं क्षुद्रपशुं वापहरत एकपादवधः त्रिशतो वा दण्डः।
- (४) कूटकाकण्यक्षारलाशलाकाहस्तविषमकारिण एकहस्तवधः, चतुः-शतो वा दण्डः।
- (४) स्तेनपारदारिकयोः साचिव्यकर्मणि स्त्रियाः संगृहीतायाश्च कर्ण-नासाछेदनं पञ्चशतो वा दण्डः । पुंसो द्विगुणः ।
- (६) महापशुमेकं दासं दासीं वापहरतः प्रेतभाण्डं वा विक्रीणानस्य द्विपादवधः, षट्छतो वा दण्डः।
- (७) वर्णोत्तमानां गुरूणां च हस्तपादलंघने राजयानवाहनाद्यारोहणे चैकहस्तपादवधः सप्तशतो वा दण्डः।
- (१) जो व्यक्ति बढ़ इयों, छोटे कारीगरों, कत्थकों और तपस्वियों की छोटी-छोटी चीजों की चोरी करे उस पर सौ पण दण्ड किया जाय और बड़ी-बड़ी चीजों की चोरी करे तो दो-सौ पण दण्ड किया जाय। खेती के साधन हल आदि चुराने वाले पर भी दो-सौ पण दण्ड किया जाय।
- (२) यदि अनिधकारी व्यक्ति किले में प्रवेश करे अथवा परकोटे की दीवार तोड़ कर माल उड़ा ले जाय तो उसके पैर के पीछे की दो मुख्य नसें कटवा दी जाँय, या उस पर दो-सी पण दण्ड किया जाय।
- (३) चक्रयुक्त (धन, शस्त्र या यंत्र युक्त) नाव को अथवा छोटे-छोटे पशुओं की चोरी करने वाले का एक पैर कटवा दिया जाय या उस पर तीन-सौ पण दण्ड दिया जाय।
- (४) जो व्यक्ति जाली कौड़ी, पाँसें, अरला और शलाका आदि जुआ संबंधी सामान बनाये, तथा जो व्यक्ति इसी प्रकार की अन्य कूट-कपट की चीजें बनाये, उसका एक हाथ काट दिया, या उस पर चार सौ पण जुरमाना किया जाय।
- (५) चोरों और व्यभिचारियों की दूतियों के नाक, कान काट लिये जाँय या उन पर पाँच सौ पण दण्ड किया जाय। यदि पुरुष ऐसा दूतकर्म करें तो उन पर दुगुना (एक हजार पण) दण्ड दिया जाय।
- (६) गाय, भैंस आदि पशुओं, एक दास, एक दासी को चुराने वाले अथवा मुर्दे के कपड़े बेचने वाले पुरुष के दोनों पैर काट लिये जाँय या उस पर छह-सौ पण दण्ड दिया जाय।
- (७) जो व्यक्ति श्रेष्ठ पुरुषों या गुरुजनों को हाथ-पैर से मारे या राजा की सवारी एवं घोड़े पर चढे उसका या तो एक हाथ और एक पैर काट दिया जाय अथवा उस पर सात-सौ पण दण्ड दिया जाय।

- (१) शुद्रस्य ब्राह्मणवादिनो देवद्रव्यमवस्तृणतो राजद्विष्टमादिशतो द्विनेत्रभेदिनश्च योगाञ्जनेनान्धत्वमष्टशतो वा दण्डः।
- (२) चोरं पारदारिकं वा मोक्षयतो राजशासनमूनमितरिक्तं वा लिखतः कन्यां दासीं वा सहिरण्यमपहरतः कृटव्यवहारिणो विमांसविक्रियणश्च वामहस्तद्विपादवधो नवशतो वा दण्डः। मानुषमांसविऋये वधः।
- (३) देवपशुप्रतिमामनुष्यक्षेत्रगृहहिरण्यसुवर्णरत्नसस्यापहारिण उत्तमो दण्डः शुद्धवधो वा ।
  - पुरुषं चापराधं च कारणं गुरुलाघवम्। (8) अनुबन्धं तदात्वं च देशकालौ समीक्ष्य च ॥ उत्तमावरमध्यत्वं प्रदेष्टा दण्डकर्मणि। राज्ञश्च प्रकृतीनां च कल्पयेदन्तरा स्थितः।।

इति कण्टकशोधने चतुर्थेऽधिकरणे एकाङ्गवधनिष्क्रयो नाम दशमोऽध्याय:; आदित: षडशीतितम: ।

—: o :—

- ( १ ) जो शुद्र अपने को ब्राह्मण बताये और देव-निमित्त द्रव्य का अपहरण करे तथा ज्योतिषी बनकर जो राजा के भावी अनिष्ट को बताये अथवा बगावत करे या किसी की दोनों आँखें फोड़ दे, ऐसे व्यक्ति को औषधियों का सुरमा लगा कर अंधा कर दिया जाय अथवा उस पर आठ-सौ पण जुरमाना किया जाय।
- (२) चोर या व्यभिचारी को छोड़ देने वाले, राजा की आज्ञा को घटा-बढ़ा कर लिखने वाले, आभूषणों सहित कन्या या दासी का अपहरण करने वाले, छल-कपट का व्यवहार करने वाले, अभक्ष्य पशुओं का मांस वेचने बाले, पुरुष का बायाँ हाथ और दोनों पैर काट दिये जाँय, या उस पर नौ-सौ पण दण्ड किया जाय । आदमी का मांस बेचने वाले को प्राण दण्ड की सजा दी जाय।
- (३) देवता के निमित्त पशु, प्रतिमा, मनुष्य, खेत, घर, हिरण्य, सोना, रत्न और अन्न, इन नौ चीजों की जो भी व्यक्ति चोरी करे उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाय या उसको पीडारहित प्राणदण्ड की सजा दी जाय।
- (४) राजा और आमात्यों को साथ लेकर प्रदेष्टा को चाहिए कि वह दण्ड देते समय अपराध को, अपराध के कारणों को, अपराधी की हैसियत को, वर्तमान तथा भावी परिणामों को और देश-काल की स्थिति को भली-भाँति सोच समभ ले, तदनन्तर न्याय के अनुसार प्रथम, मध्यम तथा उत्तम आदि दण्डों की सजा सुनाये।

कण्टकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में एकाङ्गवधनिष्क्रय नामक

# शुद्धश्चित्रश्च दण्डकल्पः

- (१) कलहे घ्नतः पुरुषं चित्रो घातः । सप्तरात्रस्यान्तः मृते शुद्धवधः पक्षस्यान्तरुत्तमः । मासस्यान्तः पञ्जशतः समुत्थानव्ययश्च ।
- (२) शस्त्रेण प्रहरत उत्तमो दण्डः । मदेन हस्तवधः । मोहेन द्विशतः । वधे वधः ।
- (३) प्रहारेण गर्भं पातयत उत्तमो दण्डः । भैषज्येन मध्यमः । परि-क्लेशेन पूर्वः साहसदण्डः ।
- (४) प्रसभं स्त्रीपुरुषघातकाभिसारकिनग्राहकावघोषकावस्कन्दकोपवेध-कान् पथि वेश्मप्रतिरोधकान् राजहस्त्यश्वरथानां हिंसकान् स्तेनान् वा शूलानारोहयेयुः।

## शुद्धदण्ड और चित्रदण्ड

- (१) कोई व्यक्ति यदि लड़ाई-भगड़े में किसी व्यक्ति को जान से मार डाले तो उसको कष्टपूर्वक प्राणदण्ड (चित्रघात) की सजा दी जाय। झगड़ा होने के बाद चोट खाया व्यक्ति यदि सात दिन बाद मरे तो मारने वाले को शुद्ध प्राणदण्ड (कष्टरहित बध) दिया जाय। यदि पन्द्रह दिन बाद मरे तो उत्तम साहस दण्ड दिया जाय। एक महीने के बाद मरे तो पाँच-सौ पण जुरमाना और साथ ही मृतक की दवाई-दारू का सारा व्यय भी मरने वाले से वसूल किया जाय।
- (२) किसी शस्त्र द्वारा चोट पहुँचाने पर उत्तम साहस दण्ड दिया जाय। यदि बल के घमंड से चोट पहुँचाये तो उसका हाथ काट दिया जाय। यदि क्रोधावेश में प्रहार करे तो उस पर दो सी पण दण्ड दिया जाय। यदि जान से मार डाले तो उसको प्राणदण्ड की सजा दी जाय।
- (३) जो व्यक्ति प्रहार द्वारा गर्भ गिराये उसको उत्तम साहस दण्ड दिया जाय । औषध द्वारा गर्भ गिराने वाले को मध्यम साहस दण्ड दिया जाय । कठोर काम कराकर गर्भ गिराने वाले को प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ।
- (४) यदि कोई व्यक्ति बलात्कार से किसी स्त्रीया पुरुष की हत्या कर डाले, बलात्कार से किसी स्त्री को अपहरण कर ले जाय, बलात्कार से किसी स्त्री की नाक-

- (१) यश्चैनान् दहेदपनयेद्वा स तमेव दण्डं लभेत, साहसमुत्तमं वा।
- (२) हिस्रस्तेनानां भक्तवासोपकरणाग्निमंत्रदानवैयापृत्यकर्मसूत्तमो दण्डः। परिभाषणमविज्ञाने। हिस्रस्तेनानां पुत्रदारमसमंत्रं विष्ठुजेत्, समंत्र-माददीत।
- (३) राज्यकामुकमन्तःपुरप्रधर्षकमटव्यमित्रोत्साहकं दुर्गराष्ट्रदण्ड-कोपकं वा शिरोहस्तप्रादीपिकं घातयेत्।
  - (४) ब्राह्मणं तमः प्रवेशयेत्।
- (४) मातृपितृपुत्रभ्रात्राचार्यतपस्विधातकं वात्विक्छरःप्रादीपिकं धात-येत् । तेषामात्रोशे जिह्वाच्छेदः । अङ्गाभिरदने तदङ्गान्मोच्यः ।

कान काट ले, धमकी देकर हत्या, चोरी की घोषणा करने वाला, बलात्कार से नगर तथा गाँवों का धन ले जाने वाला; भीत तोडकर सेंध लगाने वाला, रास्ते की धर्म-शालाओं तथा प्याउओं की चोरी करने वाला और राजा के हाथी; घोड़े तथा रथों को नष्ट करने, मारने या चुराने वाला, इन सभी प्रकार के अपराधियों को शूली पर लटका दिया जाय।

- (१) इन लोगों को जो दाह-संस्कार या क्रिया-कर्म करे या उनको उठा कर गंगा-प्रवाह आदि के लिए ले जाय उसको भी शूली पर चढ़ाया जाय या उत्तम साहस दण्ड दिया जाय।
- (२) जो लोग हत्यारों को खाना, रहना, वस्त्र, आग और सलाह दें तथा उनके यहाँ नौकरी करें उन्हें भी उत्तम साहस दण्ड दिया जाय। जिन्हें यह पता नहीं है कि वे हत्यारे या चोर हैं, उन्हें वाक् ताड़ना दी जाय। हत्यारों और चोरों के स्त्री-पुत्र यदि हत्या-चोरी में शामिल न हों तो उन्हें छोड़ दिया जाय, यदि उन्होंने भी किसी प्रकार की सहायता की हो तो उन्हें गिरफ्तार कर यथोचित दण्ड दिया जाय।
- (३) राजिसहासन को हथियाने की इच्छा रखने वाले, अंतःपुर में व्यर्थ का भ्रमेला खड़ा कर देने वाले, आटवी एवं पुलिद आदि शत्रु राजाओं को उभाड़ने वाले, िकले की सेना तथा बाहर की सेना में बगावत फैला देने वाले, पुरुषों के सिर और हाथ में आग लगाकर उनको कत्ल किया जाय।
- (४) यदि ऐसा दुष्कर्म करने वाला कोई ब्राह्मण हो तो उसे आजीवन के लिए काल-कोठरी में बंद कर दिया जाय।
- (५) जो व्यक्ति माता, पिता, पुत्र, भाई, आचार्य और तपस्वी की हत्या कर डाले, उसके शिर की खाल उतरवा कर उसमें आग लगायी जाय और तब उसको कत्ल कराया जाय। माता-पिता को गाली देने वाले की जीभ कटवा दी जाय। माता-पिता के किसी अंग को कोई जिस अंग से नोचे-खसोटे उसका वही अंग कटवा दिया जाय।

- (१) यदृच्छाघाते पुंसः, पशुयूथस्तेये च शुद्धवधः । दशावरं च यूथं विद्यात् ।
- (२) उदकधारणं सेतुं भिन्दतस्तत्रेवाप्सु निमञ्जनम् । अनुदकमुत्तमः साहसदण्डः । भग्नोत्सृष्टकं मध्यमः ।
- (३) विषदायकं पुरुषं स्त्रियं च पुरुषघ्नीमपः प्रवेशयेदगर्भिणीम्। गर्भिणीं मासावरप्रजाताम्।
- (४) पतिगुरुप्रजाघातिकामग्निविषदां सन्धिच्छेदिकां वा गोभिः पादयेत्।
  - (५) विवीतक्षेत्रखलवेश्मद्रव्यहस्तिवनादीपिकमग्निना दाहयेत्।
- (६) राजाकोशकमन्त्रभेदकयोरनिष्टप्रवृत्तिकस्य ब्राह्मणमहानसावले-हिनश्च जिह्वामुत्पाटयेत्।
  - (७) प्रहरणावरणस्तेनमनायुधीयमिषुभिर्घातयेत् । आयुधीयस्योत्तमः ।
- (१) जो व्यक्ति किसी दूसरे को अचानक ही मार डाले या पशुओं के म्हूंड की तथा घोड़ों की चोरी करे उसको शुद्ध प्राणदण्ड दिया जाय। कम-से-कम दस पशुओं का एक भुंड समभना चाहिए।
- (२) जो व्यक्ति पानी के बाँध को तोड़े, उसको वहीं जल में डुबा कर मार दिया जाय। यदि जल-बाँध में पानी न हो तो तोड़ने वाले को उत्तम साहस दण्ड दिया जाय। यदि वह पहिले ही से टूटा-फूटा हो और तब उसे तोड़ा जाय तो मध्यम साहस दण्ड दिया जाय।
- (३) विष देकर किसी की हत्या करने वाले स्त्री-पुरुष को जल में हुबाकर खत्म कर दिया जाय, बशर्ते कि वह स्त्री गिभणी न हो। यदि गिभणी हो तो बच्चा पैदा होने के एक मास बाद उसका ऐसा ही प्राणांत किया जाय।
- (४) अपने पति, गुरु और बच्चे की हत्या करने वाली, आग लगाने वाली, विष देने वाली, सेंध लगाकर चोरी करने वाली, स्त्री को गायों के पैरों के नीचे कुच-लवा कर मारा जाय।
- (५) जो व्यक्ति चारागाह, खेत, खिलहान, घर और लकड़ियों तथा हथियारों से सुरक्षित जंगल में आग लगा दे उसको आग में ही जला दिया जाय।
- (६) जो व्यक्ति राजा को गाली दे, गुप्त रहस्य को खोल दे, राजा के अनिष्ट को फैलाये और ब्राह्मण की भोजनशाला से जबर्दस्ती अन्न लेकर खाने लगे उसकी जिल्ला कटवा दी जाय।
- (७) जो आयुधजीवी न होकर भी हिथयार और कवच आदि चुराये, उसे सामने खड़ा करके बाणों से मरवा दिया जाय। यदि वह आयुधजीवी हो तो उसको उत्तम साहस दण्ड दिया जाय।

- (१) मेढ्फलोपघातिनस्तदेव छेदयेत्।
- (२) जिह्वानासोपघाते सन्दंशवधः।
- (३) एते शास्त्रेष्वनुगताः क्लेशदण्डा महात्मनाम् । अक्लिष्टानां तु पापानां धर्म्यः शुद्धवधः स्मृतः ॥

इति कण्टकशोधने चतुर्थेऽधिकरणे शुद्धचित्रदण्डकल्पो नाम एकादशोऽध्यायः आदितोः सप्ताशीतितमः ।

—: o :—

- (२) किसी की जीभ और नाक काट देने वाले व्यक्ति की किनिष्ठिका और अंगुठा कटवा दिया जाय।
- (३) इस प्रकार के कठोर मृत्युदण्ड मनु आदि महात्माओं के धर्मशास्त्र विषयक ग्रन्थों में प्रतिपादित हैं। इनसे हलके पापकर्मों के लिए शुद्ध प्राणदण्ड ही धर्मानुकूल समऋना चाहिए।

कण्टकशोधक नामक चतुर्थ अधिकरण में शुद्धचित्रदण्ड नामक ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ।

—: o :--

<sup>(</sup>१) यदि कोई व्यक्ति किसी का लिंग और अण्डकोश काट डाले उसका भी लिंग और अण्डकोश कटवा दिया जाय।

#### अध्याय १२

- (१) सवर्णामप्राप्तफलां कन्यां प्रकुर्वतो हस्तवधश्चतुःशतो वा दण्डः । मृतायां वधः ।
- (२) प्राप्तफलां प्रकुर्वतो मध्यमाप्रदेशिनीवधो द्विशतो वा दण्डः। पितुश्चावहीनं दद्यात्।
- (३) न च प्राकाम्यमकामायां लभेत । सकामायां चतुष्पश्चाशत्पणो दण्डः । स्त्रियास्त्वर्धदण्डः ।
  - (४) परशुल्कावरुद्धायां हस्तवधश्चतुःशतो वा दण्डः शुल्कदानं च ।
- (४) सप्तार्तवप्रजातां वरणादूर्ध्वमलभमानां प्रकृत्य प्राकामी स्यात्, न च पितुरवहीनं दद्यात् । ऋतुप्रतिरोधिभिः स्वाम्यादपकामित ।

## कुँवारी कन्या से संभोग करने का दण्ड

- (१) जो व्यक्ति अपनी जाति की रजोधर्म रहित (अरजस्का) कन्या को दूषित करे उसका हाथ कटवा दिया जाय अथवा उस पर चार-सौ पण दण्ड किया जाय। यदि वह बलात्कार के कारण मर जाय तो अपराधी को प्राणदण्ड की सजा दी जाय।
- (२) यदि कोई व्यक्ति रजस्वला हो चुकी कन्या को दूषित करे तो अपराधी की तर्जनी और मध्यमा उगलियाँ कटवा दी जाँय अथवा उस पर दो-सौ पण दण्ड किया जाय और लड़की के पिता को वह हर्जाना (अवहीन) दे।
- (३) संभोग के लिए इच्छा न करने वाली कन्या से गमन करने पर इच्छापूर्ति नहीं होती है। संभोग की इच्छा करने वाली स्त्री से गमन करने पर पुरुष को चौवन पण और स्त्री को सत्ताईस पण दण्ड किया जाय।
- (४) जिस लड़की की सगाई हो चुकी हो उसके साथ संभोग करने वाले का हाथ काट दिया जाय या उस पर चार-सौ पण दण्ड किया जाय और सगाई का सारा खर्च उससे वसूल किया जाय।
- (५) सगाई के बाद सात मासिक धर्म होने तक भी यदि लड़की का विवाह न किया जाय तो उसका होने वाला पित लड़की को यथेच्छा भोग सकता है, और लड़की के पिता को वह हर्जाना भी न दे। क्यों कि मासिकधर्म हो जाने के बाद लड़की पर पिता का कोई अधिकार नहीं रह जाता है।

- (१) त्रिवर्षप्रजातार्तवायास्तुल्यो गन्तुमदोषः । ततः परमतुल्योऽ-प्यनलङ्कृतायाः । पितृद्रव्यादाने स्तेयं भजेत ।
- (२) परमुद्दिश्यान्यस्य विन्दतो द्विशतो दण्डः। न च प्राकाम्यमका-मायां लभेत ।
- (३) कन्यामन्यां दर्शयित्वाऽन्यां प्रयच्छतः शत्यो दण्डस्तुल्यायां, हीनायां द्विगुणः।
- (४) प्रकर्मण्यकुमार्याश्चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः। शुल्कव्ययकर्मणी च प्रतिदद्यादवस्थाय तज्जातं पश्चात्कृता द्विगुणं दद्यात् ।
- (५) अन्यशोणितोपधाने द्विशतो दण्डः । मिथ्याभिशंसिनश्च पुंसः । शुल्कव्ययकर्मणी च जीयेत । न च प्राकाम्यमकामायां लभेत ।
  - (६) स्त्री प्रकृता सकामा समाना द्वादशपणं दण्डं दद्यात्, प्रकर्त्री
- ( १ ) यदि मासिक धर्म होने पर भी कन्या का तीन वर्ष तक विवाह न किया जाय तो उसकी जाति का कोई भी पुरुष उसके साथ संभोग कर सकता है। यदि मासिक धर्म होते हुए तीन वर्ष से अधिक गुजर जाँय तो किसी भी जाति का पुरुष उसको अपनी पत्नी बना सकता है इसमें कोई दोष नहीं, किन्तु वह पुरुष लड़की के पिता के बनवाये आभूषण आदि नहीं ले जा सकता है। यदि वह पुरुष लड़की के पिता के आभूषण आदि वापस न करे तो उसको चोरी का दण्ड दिया जाय।
- (२) दूसरे के लिए कही हुई स्त्री को 'वह पुरुष मैं ही हूँ' ऐसा कहकर जो अन्य पुरुष उपभोग करे उस पर दो-सौ पण दण्ड किया जाय। स्त्री की इच्छा न होने पर कोई भी पुरुष उससे संभोग न करे।
- (३) विवाह से पहिले जिस कन्या को दिखाया गया हो, विवाह में यदि उसी जाति की दूसरी कन्या दी जाय तो उस व्यक्ति पर सौ-पण दण्ड किया जाय। यदि उसकी जगह कोई नीच जाति की कन्या दी जाय तो दो-सौ पण दण्ड किया जाय।
- (४) जो पुरुष क्षतयोनि स्त्री को अक्षतयोनि कहकर दुबारा उसका विवाह कराये उस पर चौवन पण दण्ड किया जाय, और उससे शुल्क तथा अन्य खर्चा भी वसूल किया जाय। यदि वह ऐसा ही कह कर तीसरी बार विवाह कराये तो उस पर दुगुना जुर्माना ( १०८ पण ) किया जाय ।
- (५) जो स्त्री अपनी योनि-क्षीणता दिखाने के लिए दूसरे का खून अपने कपड़ों पर लगाये उस पर दो-सौ पण दण्ड किया जाय। इसी प्रकार जो पुरुष अक्षतयोनि स्त्री को क्षतयोनि बताये उस पर भी दो-सौ पण दण्ड किया जाय तथा शुल्क एवं विवाह-व्यय भी उससे वसूल किया जाय। स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उससे कोई भी संभोग नहीं कर सकता है।
  - (६) संभोग की इच्छा से कोई स्त्री यदि अपने समान जाति वाले पुरुष से

द्विगुणम् । अकामायाः शत्यो दण्डः, आत्मरागार्थं गुल्कदानं च । स्वयं प्रकृता राजदास्यं गच्छेत् ।

- (१) बहिर्गामस्य प्रकृतायां मिथ्याभिशंसने च द्विगुणो दण्डः।
- (२) प्रसह्य कन्यामपहरतो द्विशतः, ससुवर्णामुत्तमः। बहूनां कन्या-पहारिणां पृथग्यथोक्ता दण्डाः।
- (३) गणिकादुहितरं प्रकुर्वतश्चतुष्पश्चाशत्पणो दण्डः। शुल्कं मातुर्भोगः षोडशगुणः ।
- (४) दासस्य दास्या वा दुहितरमदासीं प्रकुर्वतश्चतुर्विशतिपणी दण्डः, शुल्काबन्ध्यदानं च। निष्क्रयानुरूपां दासीं प्रकुर्वतो द्वादशपणो दण्डः, वस्त्राबन्ध्यदानं च।
  - (४) साचिव्यावकाशदाने कर्तृसमो दण्डः।

योनिक्षत कराये तो उम पर बारह पण दण्ड किया जाय। यदि वह स्वयं ही अपनी योनि को क्षत करे तो उस पर चौवीस पण दण्ड किया जाय। पुरुष की इच्छा न रखती हुई भी जो स्त्री क्षणिक आनन्द के लिए किसी पुरुष मे अपनी योनि क्षीण कराती है उस पर सौ पण दण्ड किया जाय और उस पुरुष को वह संभोग शुल्क दे। जो स्त्री अपनी इच्छा से संभोग कराये, उसको चाहिए कि वह राजदासी बन जाय।

- (१) गाँव के बाहर निर्जन स्थान में संभोग कराने वाली स्त्री पर चौबीस पण जुरमाना किया जाय और यदि पुरुष संभोग करके मुकर जाय तो उस पर अठतालीस पण दण्ड किया जाय।
- (२) किसी कन्या का बलात् अपहरण करने वाले पुरुष पर दो-सौ पण दण्ड किया जाय। आभूषणों से युक्त कन्या का बलात् अपहरण करने वाले को उत्तम साहस दण्ड दिया जाय। अपहरण में यदि अनेक व्यक्तियों का हाथ हो तो प्रत्येक को यही दण्ड दिया जाय।
- (३) वेश्या की लड़की के साथ बलात्कार करने वाले पर चौवन पण दण्ड किया जाय। और दंड से सोलह गुनी फीस (८६४ पण) वह लड़की की माता को अदा करे।
- (४) किसी भी दास या दासी की लड़की के साथ संभोग करने वाले पुरुष पर चौबीस पण दण्ड किया जाय और उससे शुल्क तथा आभूषण आदि भी वसूल किये जाँय। दासता से छुड़ाने के बराबर धन देकर जो व्यक्ति किसी दासी से संभोग करे उस पर बारह पण जुरमाना किया जाय और उससे दासी स्त्री के लिए वस्त्र तथा जेवरात भी वसूल कर लिए जाँय।
- (५) कन्या को दूषित करने में जो भी सहायता करे अथवा मौका या जगह दे उसे भी अपराधी के ही समान दण्ड दिया जाय।

- (१) प्रोषितपतिकामपचरन्तीं पतिबन्धुस्तत्पुरुषो वा संगृह्णीयात्। संगृहीता पतिमाकांक्षेत । पतिश्चेत् क्षमेत, विसृज्येतोभयम् । अक्षमायां स्त्रियाः कर्णनासाच्छेदनम् । वधं जारश्च प्राप्नुयात् ।
- (२) जारं चोर इत्यभिहरतः पश्वशतो वण्डः। हिरण्येन मुश्वत-स्तवष्टगुणः।
- (३) केशाकेशिकं संग्रहणम् । उपलिङ्गनाद्वा शरीरोपभोगानां तज्जा-तेभ्यः स्त्रीवचनाद्वा ।
- (४) परचकाटवीह्तामोघप्रव्यूढामरण्येषु दुभिक्षे वा त्यक्तां प्रेतभावो-त्सृष्टां वा परस्त्रियं निस्तारियत्वा यथासम्भाषितं समुपभुञ्जीत । जाति-विशिष्टामकामामपत्यवतीं निष्क्रयेण दद्यात् ।
  - (४) चोरहस्तान्नदीवेगाद् दुर्भिक्षाहेशिवभ्रमात्। निस्तारियत्वा कान्तारान्नष्टां त्यक्तां मृतेति वा।।
- (१) जिस स्त्री का पित विदेश में हो, यदि वह व्यभिचार कराये तो उसका देवर या नौकर उसको नियंत्रण में रखे। उनके नियन्त्रण में रहकर वह स्त्री अपने पित के आने की प्रतीक्षा करे। यदि पित उसके अपराध को क्षमा कर दे तो, जार सिहत उसको दण्ड से बरी किया जाय, यदि क्षमा न करे तो स्त्री के नाक-कान काट दिये जाँय और उसके जार को प्राणदंड की सजा दी जाय।
- (२) व्यभिचार छिपाने के लिए यदि कोई रक्षक पुरुष जार को चोर बताये तो उस पर पाँच सौ पण जुरमाना किया जाय। रक्षक पुरुष यदि हिरण्य की रिश्वत लेकर जार को छोड़ दे तो उस पर रिश्वत का अठगुना जुरमाना किया जाय।
- (३) यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ फँसी हो तो उसका पता उसकी इन चेष्टाओं से किया जाय: यदि वह रास्ते में चलती हुई दूसरी स्त्री की चुटिया पकड़े, यदि उसके शरीर पर संभोग चिह्न लक्षित हों, यदि कामोत्तेजना के लिए अपने शरीर पर उसने चंदन आदि का लेप किया हो, यदि वह पुरुषों से इशारों से बात करे, यदि वह बात-चीत से स्वयं ही प्रकट कर दे।
- (४) जो पुरुष शत्रुओं से, जंगली लोगों से, नदी के प्रवाह से, जंगलों से, दुर्भिक्ष से रोग या मूर्च्छा से त्यागी हुई पराई स्त्रियों का उद्धार करे, वह उस स्त्री की रजामन्दों से उसके साथ तृप्त होकर संभोग कर सकता है। यदि वह स्त्री कुलीन हो, समान जाति की होने पर भी वह उद्धारकर्ता से संभोग की इच्छा न करे और बाल-बच्चों वाली हो तो उद्धार करने वाला उसको उसके पित के पास सौंप कर उससे यथोचित पुरस्कार प्राप्त करे।
  - ( ५ ) शत्रुओं से, जंगली लोगों से, नदी के प्रवाह से, जंगलों से, दुर्भिक्ष से,

भुञ्जीत स्त्रियमन्येषां यथासम्भाषितं नरः।
न तु राजप्रतापेन प्रमुक्तां स्वजनेन वा।।
न चोत्तमां न चाकामां पूर्वापत्यवतीं न च।
ईदृशीं त्वनुरूपेण निष्क्रयेणापवाहयेत्।।

इति कण्टकणोधने चतुर्थेऽधिकरणे कन्याप्रकर्म नाम द्वादणोऽध्यायः, आदितोऽष्टाशीतितमः।

—: o :—

परित्यक्ता रोग या मूर्च्छा से त्यागी हुई पराई स्त्रियों को, उद्धार करने वाला व्यक्ति, भोग सकता है; किन्तु राजाज्ञा या स्वजनों से त्यक्त, कुलीन, कामनारहित और बाल-बच्चों वाली स्त्रियों का, आपित्त से बचाने पर भी; उपभोग नहीं किया जा सकता है; प्रत्युत उचित पुरस्कार प्राप्त कर ऐसी स्त्रियों को उनके घर पहुँचा दिया जाय।

कण्डकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में कन्याप्रकर्म नामक बारहवाँ अध्याय समाप्त ।

**--**: ∘ :--

- (१) ब्राह्मणमपेयमभक्ष्यं वा संग्रासयत उत्तमो दण्डः। क्षत्रियं मध्यमः, वैश्यं पूर्वः साहसदण्डः, शूद्रं चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः।
  - (२) स्वयंग्रसितारो निर्विषयाः कार्याः ।
- (३) परगृहाभिगमने दिवा पूर्वः साहसदण्डः । रात्रौ मध्यमः । दिवा-रात्रौ वा सशस्त्रस्य प्रविशत उत्तमो दण्डः ।
- (४) भिक्षुकवैदेहकौ मत्तोन्मत्तौ बलादापदि चातिसन्निकृष्टाः प्रवृत्त-प्रवेशाश्चादण्डचाः । अन्यत्र प्रतिषेधात् ।
- (४) स्ववेश्मनो विरात्रादूर्ध्वं परिवार्यमारोहतः पूर्वः साहसदण्डः। परवेश्मनो मध्यमः। ग्रामारामवाटभेदिनश्च।

## अतिचार का दण्ड

- (१) जो व्यक्ति, किसी ब्राह्मण को अभक्ष्य या अपेय वस्तु खिलाये-पिलाये उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाय। यदि क्षत्रिय को खिलाये-पिलाये तो मध्यम साहस दण्ड, यदि वैषय को खिलाये-पिलाये तो प्रथम साहस दण्ड और शूद्र को खिलाये-पिलाये तो प्रथम साहस दण्ड और शूद्र को खिलाये-पिलाये तो चौवन पण दण्ड दिया जाय।
- (२) यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अभक्ष्य-अपेय वस्तुओं का सेवन करें तो उन्हें देश-निर्वासन का दण्ड दिया जाय।
- (३) जो पुरुष दिन में किसी के घर में घुसे उसे प्रथम साहस दण्ड, रात्रि में घुसे तो मध्यम साहस दण्ड और हथियार लेकर रात या दिन में प्रवेश करे तो उसको उत्तम साहस दण्ड दिया जाय।
- (४) भिखारी, फेरी वाले, शराबी, उन्मादी, व्यभिचारी, बंधु-बांधव और मित्र आदि एक दूसरे के घर में प्रवेश करें तो दण्डनीय नहीं है, बशर्ते कि उनको किसी पारिवारिक व्यक्ति ने रोका न हो।
- (५) यदि कोई व्यक्ति एक प्रहर रात बीत जाने पर बाहर से अपने ही घर की दीवार पर चड़े तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय। यदि इसी हालत में वह दूसरे के घर की दीवार पर चड़े, और गाँव तथा बगीचों की बाड़ को तोड़े तो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाय।

- (१) ग्रामेष्वन्तः सार्थिका ज्ञातसारा वसेयुः । मुषितं प्रवासितं चैषाम-निर्गतं रात्रौ ग्रामस्वामी दद्यात् । ग्रामान्तेषु वा मुषितं प्रवासितं विवीता-ध्यक्षो दद्यात् । अविवीतानां चोररज्जुकः । तथाप्यगुप्तानां सीमावरोध-विचयं दद्युः । असीमावरोधे पश्चग्रामी दशग्रामी वा ।
- (२) दुर्बलं वेश्म शकटमनुत्तब्धमूर्ध्वस्तम्भं शस्त्रमनपाश्रयमप्रतिच्छन्नं श्वभ्रं कूपं कूटावपातं वा कृत्वा हिंसायां दण्डपारुष्यं विद्यात् ।
- (३) वृक्षेच्छेदने दम्यरिमहरणे चतुष्पदानामदान्तसेवने वाहने काष्ठ-लोष्ठपाषाणदण्डबाणबाहुविक्षेपणेषु याने हस्तिना च सङ्घट्टने 'अपेहि' इति प्रक्रोशन्नदण्डचः।
- (४) हस्तिना रोषितेन हतो द्रोणान्नं कुम्भं माल्यानुलेपनं दन्तप्रमार्जनं च पटं दद्यात् । अश्वमेधावभृथस्नानेन तुल्यो हस्तिना वध इति पादप्रक्षा-लनम् । उदासीनवधे यातुरुत्तमो दण्डः ।
- (१) यात्रा करते समय यदि कोई व्यापारी किमी गाँव में ठहरे तो अपने पूरे सामान की सूचना गाँव के मुखिया को दे। रात में उसकी यदि कोई चोरी हो जाय या गाँव में उसकी कोई वस्तु छूट जाय तो उस वस्तु को गाँव का मुखिया दे। यदि कोई वस्तु गाँव के बाहर छूट गई या चोरी गई हो तो उसकी पूर्ति चरागाह का अध्यक्ष (विवीताध्यक्ष) करे। यदि वहाँ पर चरागाहों की व्यवस्था न हो तो उस वस्तु को चोर पकड़ने वाले राजपुरुष (चोर-रज्जुक) अदा करें। यदि फिर भी वस्तु सुरक्षित न रह सके तो जिसकी सीमा में उसकी चोरी हुई हो वही सीमाध्यक्ष उसको दे। यदि फिर भी कोई प्रबंध न हो सके तो आस-पास के पाँच-दस गाँवों की पंचायतें उस वस्तु को ढूँढ़ कर व्यापारी को दें।
- (२) मकान की कच्ची दीवार के कारण, गाड़ी की पटरी की कमजोरी के कारण, हथियार को ठीक तरह से न रखने के कारण, गड्ढे न पूरे जाने के कारण और बिना जंगले के कुएँ के कारण यदि कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु का कारण बन जाय तो उसे दण्डपारुष्य प्रकरण में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार दण्ड दिया जाय।
- (३) पेड़ काटते समय, मारू जानवरों को खोलते समय, जानवरों को पहिले-पिहले सवारी में जोतते समय, अथवा दो दलों में लकड़ी, ढेला, पत्थर, वाण आदि चलते समय, हाथी की सवारी करते समय और बीच में आने से बारित करते समय यदि किसी का हाथ-दूट जाय तो किसी को दण्ड न दिया जाय।
- (४) यदि कोई व्यक्ति क्रुद्ध हाथी के चपेट में आकर मर जाय तो उसके परि-वारजनों को यह आवश्यक है कि वे एक द्रोण अन्न, एक घड़ा शराव, माला, चंदन और दाँत साफ करने का वस्त्र उस हाथी को भेंट करें। क्योंकि जितना पुण्य अश्वमेघ यज्ञ की समाप्ति पर पवित्र स्नान करने से होता है उतना ही पुण्य हाथी के द्वारा मारे

- (१) श्रिङ्गिणा दंष्ट्रिणा वा हिंस्यमानममोक्षयतः स्वामिनः पूर्वः साहसदण्डः । प्रतिऋष्टस्य द्विगुणः ।
  - (२) श्रुङ्गिदंष्ट्रिभ्यामन्योन्यं घातयतस्तच्च तावच्च दण्डः।
- (३) देवपशुमृषभनुक्षाणं गोकुमारीं वा वाहयतः पञ्चशतो दण्डः। प्रवासयत उत्तमः। लोमदोहवाहनप्रजननोपकारिणां क्षुद्रपशूनामादाने तच्च तावच्च दण्डः। प्रवासने च, अन्यत्र देविपतृकार्येभ्यः।
- (४) छिन्ननस्यं भग्नयुगं तिर्यवप्रतिमुखागतं च प्रत्यासरद्वा चऋयुक्तं यानपशुमनुष्यसम्बाधे वा हिंसायामदण्डचः। अन्यथा यथोक्तं मानुषप्राणि-हिंसायां दण्डमभ्यावहेत्। अमानुषप्राणिवधे प्राणिदानं च।
- (४) बाले यातरि यानस्थः स्वामी दण्डचः। अस्वामिनि यानस्थः प्राप्तव्यवहारो वा याता। बालाधिष्ठितमपुरुषं वा यानं राजा हरेत्।

जाने पर होता है; इसीलिए उक्त वस्तुओं द्वारा हाथी के पूजन का विधान बताया गया है। किन्तु यदि कोई व्यक्ति महावत की लापरवाही के कारण मारा जाय तो महावत को उत्तम साहस दण्ड दिया जाय।

- (१) यदि कोई स्वामी अपने सींग, खुर या दाँत वाले पशुओं द्वारा किसी व्यक्ति को मारते हुए देखकर न छुड़ाये तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय। उस व्यक्ति के चिल्लाने पर भी यदि न छुड़ाये तो स्वामी को दुगुना दण्ड दिया जाय।
- (२) यदि सींग-दाँत वाले जानवर आपस में लड़कर एक-दूसरे को मार दें तो मारने वाले जानवर का मालिक मरे हुए जानवर की कीमत और उतना ही दण्ड भरे।
- (३) जो कोई व्यक्ति देव निमित्त किसी पशु को, साँड़ को, बैल को या बछड़ी को हल या गाड़ी में जोते तो उस पर पाँच-सौ पण दण्ड किया जाय। यदि इन्हें कोई घर से निकाले या दूर छोड़ आवे तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाय। किन्तु उन्हें यदि किसी देवकार्य या पितृकार्य के लिए दूर छोड़ना पड़े तो कोई दोष नहीं है।
- (४) यदि बैल की नाथ टूट जाय या जुआ टूट जाय अथवा जुता हुआ बैल ही तिरछा हो जाय या सामने की ओर उल्टा हो जाय या गाड़ियों एवं पशुओं की भारी भीड़ हो, ऐसे समय यदि किसी पशु को चोट पहुँच जाय तो गाड़ीवान को दोषी न समभा जाय। ऐसी स्थिति न हो और मनुष्य या पशु को कोई चोट पहुँचे तो, चोट पहुँचाने वाले को पूर्वोक्त यथोचित दण्ड दिया जाय। यदि कोई छोटा पशु दबकर मर जाय तो वही पशु लिया जाय।
- (५) यदि गाड़ीवान नाबालिंग हो तो उसका मालिक इन सब दण्डों को भुगते। यदि मालिक उपस्थित न हो सवारी अथवा दूसरा बालिंग गाड़ीवान दण्डों को भुगते। यदि गाड़ी में बालक के अतिरिक्त कोई न हो तो राजपुरुष उसे जब्त कर लें।

- (१) कृत्याभिचाराभ्यां यत्परमापादयेत्, तदापादियतव्यः।
- (२) कामं भार्यायामनिच्छन्त्यां कन्यायां वा दाराथिनां भर्तरि भार्या-यां वा संवननकरणम् । अन्यथा हिंसाया मध्यमः साहसदण्डः ।
- (३) मातापित्रोर्भगिनीं मातुलानीमाचार्याणीं स्नुषां दुहितरं भगिनीं वाधिचरतस्त्रिलिङ्गच्छेदनं वधश्च। सकामा तदेव लभेत । दासपरिचारका-हितकभुक्ता च।
- (४) ब्राह्मण्यामगुप्तायां क्षत्रियस्योत्तमः, सर्वस्वं वैश्यस्य । शूद्रः कटा-ग्निना दह्येत । सर्वत्र राजभार्यागमने कुम्भीपाकः ।
- (५) श्वपाकीगमने कृतकबन्धाङ्कः परिवषयं गच्छेत्। श्वपाकत्वं वा शुद्रः ।
  - (६) श्वपाकस्यार्यागमने वधः । स्त्रियाः कर्णनासाच्छेदनम् ।
  - (७) प्रव्रजितागमने चतुर्विशतिपणो दण्डः । सकामा तदेव लभेत ।
- ( १ ) जो व्यक्ति किसी को कृत्रिम उपायों (कृत्या) या तान्त्रिक प्रयोगों (अभि-चार) द्वारा तंग करे उसे गिरफ्तार कर लिया जाय।
- (२) पति को न चाहने वाली स्त्री पर उसका पति, कन्या को पत्नी बनाने की इच्छा रखने वाला पुरुष और अपने पति पर उसकी पत्नी, यदि वशीकरण आदि प्रयोग करें तो अपराध न माना जाय । इनके अतिरिक्त तान्त्रिक प्रयोग करने वालों को मध्यम साहस दण्ड दिया जाय।
- (३) जो पुरुष अपनी मौसी, बूआ, मामी, गुरुपत्नी, पुत्रवधू, लड़की और बहिन के साथ व्यभिचार करे उसका लिंग और अंडकोश काटकर उसको प्राणदण्ड की सजा दी जाय। यदि मासी, बूआ आदि स्वयं ऐसा करायें तो उनके दोनों स्तन काटकर और उनका भग-छेदन कर उन्हें भी प्राणदण्ड की सजा दी जाय ! दास और परिचारक यदि व्यभिचार करें तो उन्हें भी यही दण्ड दिया जाय।
- (४) लोक-लाज से रहने वाली ब्राह्मणी के साथ यदि क्षत्रिय व्यभिचार करे तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाय; यदि वैश्य करे तो उसकी सारी सम्पत्ति हड्प ली जाय, यदि शूद्र करे तो उसको तिनकों की आग में जला दिया जाय । राजा की स्त्री के साथ जो कोई भी व्यभिचार करे उसे तपे भाड़ में भून दिया जाय।
- (५) चाण्डालिनी के साथ व्यभिचार करने वाले पुरुष के माथे पर योनि का निशान दाग कर उसे देश-निर्वासन का दण्ड दिया जाय, यदि ऐसा शुद्र करे तो उसे चाण्डाल बना दिया जाय ।
- (६) चांडाल यदि किसी आर्या स्त्री के साथ संभोग करे तो उसे प्राणदण्ड दिया जाय और उस पर स्त्री के नाक-कान काट दिये जाँय।
  - (७) संन्यासिनी के साथ संभोग करने वाले पर चौबीस पण दण्ड किया जाय, २६ को ०

- (१) रूपाजीवायाः प्रसह्योपभोगे द्वादशपणो दण्डः ।
- (२) बहूनामेकामधिचरतां पृथक् पृथक् चतुर्विशतिपणो दण्डः।
- (३) स्त्रियमयोनौ गच्छतः पूर्वः साहसदण्डः । पुरुषमधिमेहतश्च ।
- (४) मैथने द्वादशपणः तिर्यग्योनिष्वनात्मनः। दैवतप्रतिमानां च गमने द्विगुणः स्मृतः।।
- (५) अदण्डचदण्डने राज्ञो दण्डस्त्रिशद्गुणोऽम्भसि। वरुणाय प्रदातव्यो ब्राह्मणेभ्यस्ततः परम्।।
- (६) तेन तत्प्यते पापं राज्ञो दण्डापचारजम्। शास्ता हि वरुणो राज्ञां मिथ्या व्याचरतां नृषु।।

इति कण्टकशोधने चतुर्थेऽधिकरणे अतिचारदण्डो नाम त्रयोदशोऽध्यायः, आदित एकोननवतितमः ।

--: o :--

यदि संन्यासिनी कामातुर होकर ऐसा कराये तो उस पर भी चौबीस पण दण्ड किया जाय।

- ( १ ) वेश्या के साथ बालात् व्यभिचार करने पर बारह पण दण्ड दिया जाय।
- (२) यदि अनेक व्यक्ति एक स्त्री के साथ बारी-बारी से संभोग करें तो एक-एक को चौबीस-चौतीस पण दण्ड दिया जाय।
- (३) यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के गुदा या मुख में संभोग करें तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय। लौंडेबाजी करने पर भी यही दण्ड किया जाय।
- (४) गो आदि पशुओं से समागम करने वाले पातकी पर बारह पण और देव-प्रतिमाओं के साथ गमन करने वाले पर चौबीस पण दण्ड किया जाय।
- (५) जो राजा अदण्डनीय व्यक्ति को दण्ड दे, प्रजा को चाहिए कि वह उस दण्ड का तीस गुना दण्ड राजा से वसूल करे। वह अर्थ दण्ड पहिले वरुण देवता के निमित्त पानी में छोड़ दिया जाय और वाद में ब्राह्मणों को बाँट दिया जाय।
- (६) इस प्रकार अनुचित दण्ड के वसूलने से राजा को जो पाप लगा है वह छूट जाता है, क्योंकि मनुष्यों के ऊपर अनुचित व्यवहार करने वाले राजा पर वरुण-देव ही शासन करता है।

कण्टकशोधन नामक चतुर्थ अधिकरण में अतिचारदण्ड नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त ।

पांचवाँ अधिकर्ण

योगवृत्त



- (१) दुर्गराष्ट्रयोः कण्टकशोधनमुक्तम् । राजराज्ययोर्वक्ष्यामः ।
- (२) राजानमवगृह्योपजीविनः शत्रुसाधारणा वा ये मुख्यास्तेषु गूढ-पुरुषप्रणिधिः कृत्यपक्षोपग्रहो वा सिद्धिः। यथोक्तं पुरस्तादुपजापोऽपसर्पो वा यथा च पारग्रामिके वक्ष्यामः।
- (३) राज्योपघातिनस्तु वल्लभाः संहता वा ये मुख्याः प्रकाशमशक्याः प्रतिषेद्धु दूष्याः, तेषु धर्मरुचिरुपांशुदण्डं प्रयुञ्जीत ।
- (४) दूष्यमहामात्रभ्रातरं सत्कृतं सत्री प्रोत्साह्य राजानं दर्शयेत् । तं राजा दूष्यद्रव्योपभोगातिसर्गेण दूष्ये विक्रमयेत् । शस्त्रेण रसेन वा विक्रान्तं तत्रेव घातयेत् । भ्रातृघातकोऽयम् इति ।

# राजद्रोही उच्चाधिकारियों के सम्बन्ध में दण्डव्यवस्था

- (१) दुर्ग और राष्ट्र के अनिष्टकारियों (कंटकों) के दमन (शोधन) के उपाय चौथे अधिकरण में बताये जा चुके हैं। यहो बात अब राजा और राज्य के सम्बन्ध में कही जायेगी।
- (२) राजा से वेतन-भोजन पाकर भी उसको नीचा दिखाने वाले अथवा राजा के शत्रुओं से मिले हुए जो मन्त्री, पुरोहित आदि प्रधान राजकर्मचारी हों, उन पर सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उनके पीछे राजा सुयोग्य गुप्त पुरुषों को तैनात कर दे; राज्यभर में जितने लोग राजा के शत्रुओं से खार खाये बैठे है उन्हें भी वह अपनी ओर मिला ले; ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति का ढंग पहिले बताया जा चुका है और उसी के सम्बन्ध में कुछ नई बातें आगे पारग्रामिक प्रकरण में बताई जायेंगी।
- (३) धर्मप्राण राजा को चाहिए कि वह ऐसे मुख्य राज्यकर्मचारियों तथा संघ के मुखियों को चुपके से मरवा दे (उपांशुवध), जो राजा के खिलाफ बगावत फैलाते हों और जिन दुष्टों को खुले तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है।
- (४) दूषित महामात्र (हस्त्यध्यक्ष) आदि के भाई को, जिनको कि दायभाग न मिला हो, संमानपूर्वक उभाड़ कर सत्री नामक गुप्तचर उसे राजा के पास लाये। राजा उसको दूषणीय का निग्रह करने के लिए हथियार आदि देकर दोनों भाइयों के

- (१) तेन पारशवः परिचारिकापुत्रश्च व्याख्यातौ ।
- (२) दूष्यं महामात्रं वा सित्रप्रोत्साहितो भ्राता दायं याचेत । तं दूष्य-गृहप्रतिद्वारि रात्रावुपशयानमन्यत्र वा वसन्तं तीक्ष्णो हत्वा ब्रूयात्—हतोऽयं दायकामुकः इति । ततो हतपक्षं परिगृह्योतरं निगृह्णीयात् ।
- (३) दूष्यसमीपस्थां वा सित्रणो भ्रातरं दायं याचमानं घातेन परि-

भर्त्सयेयुः । तं रात्राविति समानम् ।

- (४) दूष्यमहामात्रयोर्वा यः पुत्रः पितुः पिता वा पुत्रस्य दारानिध-चरति भ्राता वा भ्रातुस्तयोः कापटिकमुखः कलहः पूर्वेण व्याख्यातः।
- (४) दूष्यमहामात्रपुत्रमात्मसम्भावितं वा सत्री-'राजपुत्रस्तवं शत्रु-भयादिह न्यस्तोऽसि ।' इत्युपचरेत् । प्रतिपन्नं राजा रहसि पूजयेत्—'प्राप्त-

बीच भगड़ा करवा दे। जब वह शस्त्र या विष आदि से अपने भाई की हत्या कर डाले तो इस पर भ्रातृ-घात का अपराध लगा कर राजा उसको भी मरवा दे।

- (१) यही व्यवहार पारशव (महामात्र द्वारा नीच वर्ण की स्त्री से पैदा हुआ पुत्र ) और परिचारिका पुत्र (दासी पुत्र ) के साथ किया जाय।
- (२) या तो सत्री द्वारा उभाड़ा हुआ भाई दूषणीय महामात्र से अपने दायभाग की माँग करे फिर तीक्ष्ण नामक गुप्तचर दूषणीय के घर के दरवाजे के बाहर सोते या अन्यत्र निवास करते हुए रात में उसको मार कर जनता में यह प्रचार करे कि 'यह अपना दायभाग माँगता था इसलिए इसके महामात्र भाई ने इसको मरवा डाला'। इसके बाद राजा उस मृतक के बन्धु-वांधव, लड़के, मामा आदि को बुलवा कर उनको उकसायें कि यह महामात्र ही भाई का घातक है। ऐसी युक्ति से राजा उसको मरवा डाले।
- (३) अथवा राजद्रोही महामात्र के आसपास रहने वाले लोग दायभाग माँगने वाले उसके भाई को 'हम तुफो मार डालेंगे' कहकर धमकायें । फिर पूर्वोक्त रीति से तीक्ष्ण द्वारा उसको मरवा कर यह प्रचारित करवा कर उसको भी मरवा दे कि 'यह महामात्र भाई का हत्यारा है।
- (४) यदि दूष्य और महामात्र का पुत्र अपने पिता की स्त्रियों के साथ; पिता, पूत्रों की स्त्रियों के साथ और भाई, भाई की स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो कापटिक गुप्तचर द्वारा उनका आपस में भगड़ा करा दिया जाय और तदनन्तर पूर्वोक्त विधि से उनका काम-तमाम करा दिया जाय।
- (५) अपने आप को बहादुर तथा उदार समभने वाले महामात्र के पुत्र के पास जाकर सत्री कहें कि 'तुम तो युवराज हो सकते हो; व्यर्थ ही शत्रु के भय से यहाँ पड़े हो'। सत्री के वचनों पर विश्वास करके जब वह राजा के पास आवे तो

यौवराज्यकालं त्वां महामात्रभयान्नाभिषिश्वामि' इति । तं सत्री महामात्र-वधे योजयेत् । विकान्तं तत्रैव घातयेत्—'पितृघातकोऽयम्' इति ।

- (१) भिक्षुकी वा दुष्यभार्यां सांवनिकीभिरोषधिभिः संवास्य रसेना-तिसन्दध्यात् । इत्याप्यप्रयोगः ।
- (२) दूष्यमहामात्रमटवीं परग्रामं वा हन्तुं कान्तरव्यवहिते वा देशे राष्ट्रपालामन्तपालं वा स्थापियतुं नागरस्थानं वा कुपितमवग्रहीतुं सार्था- तिवाह्यं प्रत्यन्ते वा सप्रत्यादेयमादातुं फल्गुबलं तीक्ष्णयुक्तं प्रेषयेत्। रात्रौ दिवा वा युद्धे प्रवृत्ते तीक्ष्णाः प्रतिरोधकव्यञ्जना वा हन्युः—'अभियोगे हतः' इति।
- (३) यात्राविहारगतो वा दूष्यमहामात्रान् दर्शनायाह्वयेत् । ते गूढ-शस्त्रेस्तीक्ष्णेः सह प्रविष्टा मध्यमकक्ष्यायामात्मविचयमन्तःप्रवेशार्थं दद्युः । ततो दौवारिकाभिगृहीतास्तीक्ष्णा 'दूष्यप्रयुक्ताः स्म' इति ब्रूयुः । ते तदिभ-विख्याप्य दूष्यान् हन्युः । तीक्ष्णस्थाने चान्ये वध्याः ।

एकान्त में ले जाकर राजा उसका अच्छा सत्कार करे और तदनन्तर कहे 'तुम्हें युवराज पद मिलने का समय आ गया है। महामात्र के भय से मैं तुम्हारा अभिषेक नहीं कर पा रहा हूँ। 'फिर सत्री उस लड़के को उसके पिता महामात्र की हत्या करने के लिए तैयार करें। जब वह महामात्र की हत्या कर डाले तो पितृघातक का लांछन लगाकर राजा उसको भी मरवा दे।

- (१) अथवा भिक्षुकी नामक गुप्तचर स्त्री दूष्य आदि की स्त्री से कहे कि 'मैं वशीकरण की औषधि को जानती हूँ। तुम इस औषधि को अपने पित को खिलाना'। इस प्रकार औपधि की जगह विष देकर राजद्रोहियों को मारा जाय। इस कार्य को आप्य-प्रयोग कहते हैं।
- (२) राजा को चाहिए कि वह दूष्य महामात्र, जङ्गल के निरीक्षक और बगा-वती गाँव को मारने के लिए तीक्ष्ण पुरुषों के साथ थोड़ी-सी सेना इस उद्देश्य या बहाने से भेज दे कि अमुक-अमुक्त स्थान-नगरों में अन्तपाल या राष्ट्रपाल की स्थापना करनी है; या अमुक नगर की प्रजा विरुद्ध हो गई है उसको वश में करना है; अथवा सेना भेजने का यह बहाना बताये कि अमुक राज्य की सीमा पर दूसरे राज्य के कृषकों ने हमारी भूमि अपने कब्जे में कर ली है। तदनन्तर रात या दिन में लड़ाई लगाकर चोर या डाकुओं के वेप में तीक्ष्ण पुरुष अभीष्ट लोगों को मार डालें, और मारने के बाद यह प्रचारित करें लड़ाई में मारा गया है।
- (३) तीर्थयात्रा या बिहार के लिए प्रस्तुत राजा दूष्य महामात्रों को देखने के लिए अपने पास बुलाये। शस्त्र छिपाये तीक्ष्ण पुरुष भी उन महामात्रों के साथ-साथ राजा के पास भीतर जाय। राजभवन की दूसरी डचोढ़ी पर तलाशी लेकर द्वारपाल

- (१) बर्हिवहारगतो वा दूष्यानासन्नावासान् पूजयेत् । तेषां देवीव्य-ञ्जना वा दुःस्त्री रात्रावावासेषु गृह्यतेति समानं पूर्वेण।
- (२) दूष्यमहामात्रं वा 'सूदो भक्षकारो वा ते शोभनः' इति स्तवेन भक्ष्यभोज्यं याचेत । बहिर्वा क्वचिदध्वगतः पानीयं तदुभयं रसेन योज-यित्वा प्रतिस्वादने तावेवोपयोजयेत्। तदभिविख्याप्य घातयेत्।
- (३) अभिचारशीलं वा सिद्धव्यञ्जनो गोधाकूर्मकर्कटकूटानां लक्षण्या-नामन्यतमप्राशनेन मनोरथानवाप्स्यसीति ग्राहयेत्। प्रतिपन्नं कर्मणि रसेन लोहमुसलैर्वा घातयेत् 'कर्मव्यापदा हत' इति ।
- (४) चिकित्सकव्यञ्जनो वा दौरात्मिकमसाध्यं वा व्याधि दूष्यस्य स्थापियत्वा भैषज्याहारयोगेषु रसेनातिसंदध्यात्।

उन शस्त्रधारी तीक्ष्ण पुरुषों को गिरफ्तार कर लें। बयान में वे कहें कि इन दूष्य लोगों ने राजा को मारने के लिए हमें हथियार लाने को कहा है। तदनन्तर नगर भर में यह बात फैला दी जाय कि वे महामात्र राजा को मारना चाहते थे। इस अपराध में उन्हें प्राण दण्ड दिया गया। उन गिरफ्तार तीक्ष्ण पुरुषों के स्थान पर दूसरों को ही मरवा दिया जाय।

- (१) अथवा प्रवास के लिए गया हुआ राजा अपने पास ठहरे हुए उन दूष्य लोगों का खूब आदर-सत्कार करे। फिर किसी व्यभिचारिणी स्त्री को महारानी के वेष में उनके पास भेज दे, फिर सिपाहियों से वहीं पर उन्हें गिरफ्तार करवा ले, और इसी अपराध से उनका वध करवा डाले।
- (२) अथवा राजा, दूष्य महामात्र से यह तारीफ करके 'तुम्हारे रसोइये और पकवान बनाने वाले बड़े ही निपुण हैं कुछ खाने को माँगे। या इसी प्रकार का बहाना बनाकर पीने के लिए पानी माँगे; तदनन्तर उनमें विष मिला कर 'लीजिए, पहिले आपही ग्रहण कीजिए' ऐसा कहकर उनको मरवा दे; और तदनन्तर रसोइयों पर विष देने का अपराध लगाकर उन्हें प्राणदण्ड की सजा दी जाय।
- (३) अथवा सिद्ध पुरुष के वेष में गुप्तचर महामात्र से कहे 'अच्छी नसल के गोह, कछुआ, केंकड़ा और टूटे हुए सीग वाले हिरण आदि में से किसी एक को यदि अभिचारिक विधि से श्मशान में पकाकर खाया जाय तो सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जब महामात्र इसके लिए राजी हो जाय तो उसे जहर मिलाकर या लोहे के मूसल से कूटकर मार दिया जाय और यह प्रचार कराया जाय कि साधना में व्यति पात हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई।
  - (४) अथवा चिकित्सक के वेष में गुप्तचर महामात्र के पास जाकर कहे कि

- (१) सूदारालिकव्यञ्जना वा प्रणिहिता दूष्यं रसेनातिसन्दध्युः। इत्युपनिषत्प्रतिषेधः।
- (२) उभयदूष्यप्रतिषेधस्तु । यत्र दूष्यः प्रतिषेद्धव्यस्तत्र दूष्यमेव फल्गुबलतीक्ष्णयुक्तं प्रेषयेत्—'गच्छामुष्मिन्दुर्गे राष्ट्रे वा सैन्यमुत्थापय हिरण्यं
  वा, वल्लभाद्वा हिरण्यमाहारय, वल्लभकन्यां वा प्रसह्यानय । दुर्गसेतुवणिवपथशून्यनिवेशखनिद्रव्यहस्तिवनकर्मणामन्यतमं वा कारय, राष्ट्रपाल्यमन्तपाल्यं वा । यश्च त्वा प्रतिषेधयेत्र वा ते साहाय्यं दद्यात्, स बन्धव्यः स्यादिति । तथैवेतरेषां प्रेषयेत्—'अमुष्याविनयः प्रतिषेद्धव्यः' इति । तमेतेषु
  कलहस्थानेषु कर्मप्रतिघातेषु वा विवदमानं तीक्ष्णाः शस्त्रं पातियत्वा
  प्रच्छन्नं हन्युः । तेन दोषेणेतरे नियन्तव्याः ।
- (३) पुराणां ग्रामाणां कुलानां वा दूष्याणां सीमाक्षेत्रखलवेश्मर्यादासु द्रव्योपकरणसस्यवाहर्नाहंसासु प्रेक्षाकृत्योत्सवेषु वा समुत्पन्ने कलहे तीक्ष्णै-

उसको दुराचार से उत्पन्न या असाध्य रोग हो गया है और चिकित्सा करते समय औषधि या भोजन में विष मिलाकर उसको मार डाले।

- (१) अथवा रसोइया तथा हलवाई आदि पकी चीजों मे विष मिलाकर उस महामात्र को मार डाले । यहाँ तक गुप्त रूप से दूष्यों के निग्रह के ढंग बताये गये।
- (२) दो दूष्य पुरुषों को किस प्रकार एक ही साथ विनष्ट किया जा सकता है, अब इसका उपाय बताया जाता है। जहाँ एक दूष्य को काबू में करना हो, वहाँ दूसरे दूष्य के साथ थोड़ी-सी सेना और कुछ तीक्ष्ण पुरुष भेजे। उस दूष्य से यह कहा जाय कि अमुक किले या प्रान्त में जाकर वह सेना के लिए योग्य व्यक्तियों की भर्ती करे। अथवा उसको आज्ञा दी जाय कि वह सुवर्ण या धन जमा करे या अमुक अध्यक्ष का धन चुराये, या अमुक अध्यक्ष की कन्या को बलात् चुरा ले, या अमुक स्थान पर मकान तथा दुर्ग बनाये, व्यापारियों के मार्ग को ठीक करे, या जंगल में मकान बनाये, अथवा अमुक खानों या लकड़ी हाथी के जंगलों में ऐसा कार्य करे, या राष्ट्रपाल अथवा अंतपाल के कार्यों को करे। उसे यह भी ससभा दिया जाय कि यदि उसके इन कार्यों में कोई रुकावट डाले या सहयोग न दे तो उसे गिरफ्तार किया जाय। इसी प्रकार दूसरे दूष्यों को मौखिक सूचना भेजी जाय कि वे अमुक व्यक्ति की उद्घडता को रोकें। इस प्रकार उनमें परस्पर विवाद पैदा होने पर भगड़ैले दूष्य को तीक्ष्ण नामक गुष्तचर गुप्तरूप से मार डालें। तदनंतर राजा के पुरुष उस हत्या का दोष दूसरे दूष्य पर आरोपित करके उसे भी मरवा दें।
- (३) राजद्रोही नगरों, गावों, कुलों की सीमाओं, खेत, खिलहान, मकानों की सीमा, सुवर्ण, वस्त्र, अन्न तथा सवारी आदि का नाश कर देने से, तमाशों उत्सवों में

रुत्पादिते वा तीक्ष्णाः शस्त्रं पातियत्वा ब्रूयुः—'एवं क्रियन्ते येऽमुना कलहा-यन्ते' इति । तेन दोषेणेतरे नियन्तव्याः ।

- (१) येषां वा दूष्याणां जातमूलाः कलहाः तेषां क्षेत्रखलवेश्मान्यादी-पियत्वा बन्धुसम्बन्धिषु वाहनेषु वा तीक्ष्णाः शस्त्रं पातियत्वा तथैव ब्रूयुः— 'अमुना प्रयुक्ताः स्मः' इति । तेन दोषेणेतरे नियन्तव्याः ।
- (२) दुर्गराष्ट्रदूष्यान् वा सित्रणः परस्परस्यावेशनिकान् कारयेयुः। तत्र रसदा रसं दद्युः। तेन दोषेणेतरे नियन्तव्याः।
- (३) भिक्षको वा दूष्यराष्ट्रमुख्यं दुष्यराष्ट्रमुख्यस्य भार्या स्नुषा दुहिता वा कामयत इत्युपजपेत् । प्रतिपन्नस्याभरणमादाय स्वामिने दर्शयेत्—असौ ते मुख्यो यौवनोत्सिक्तो भार्या स्नुषां दुहितरं वाभिमन्यते इति । तयोः कलहो रात्रौ इति समानम् ।
  - (४) दूष्यदण्डोपनतेषु तु युवराजः सेनापतिर्वा किञ्चिदुपकृत्यापऋान्तो

भगड़ा होने पर, दूष्य नगरों में भगड़ा होने पर; तीक्ष्ण गुप्तचर ही दूष्यों को मार डाले और उस हत्या का आरोप दूसरे दूष्यों पर थोप दें। जों भी लड़ाई-भगड़ा करेंगे, उन्हें इसी प्रकार मरवा दिया जायेगा, ऐसा कहकर दूसरे दूष्यों को भी मरवा दिया जाय।

- (१) तीक्ष्ण गुप्तचरों को चाहिए कि वे 'आपस में पुरानी दुश्मनी को लेकर आने वाले दूष्य पुरुषों के खेत, खिलहान, मकान आदि को जलाकर, उनके बंधु-बांधवों, साथियों और पशुओं को हथियार से मार करके यह प्रचारित करें कि 'अमुक व्यक्ति ने हमें ऐसा कार्य करने के लिए कहा था।' उसके बाद वे बताये गए लोग गिरफ्तार कर शूली पर चढ़ाये जाँय।
- (२) सभी गुप्तचर आपसी दुश्मनी रखने वाले दूष्यों को परस्पर मिलाकर एक-दूसरे के घर में डन्हें निमंत्रण दिलवायें और तीक्ष्ण गुप्तचर भोजन में विष डालकर उनमें से एक को मार दें, दूसरे को हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर फाँसी दी जाय।
- (३) अथवा गुप्तचर भिक्षुकी राष्ट्र के किसी उच्चपदस्थ दूष्य से कहे कि 'अमुक दूष्य की पत्नी, पुत्रवधू या लड़की उस पर अनुरक्त है।' यदि वह विश्वास कर ले तो उससे कोई आभूषण आदि लेकर दूष्य को दिखलाये और 'वह अमुक महाधिकारी जवानी में मतवाला हो कर तुम्हारी पत्नी, पुत्रवधू आदि को चाहता है।' इस प्रकार उनका आपस में भगड़ा हो जाने के बाद रात में तीक्ष्य या चर एक को मार डाले और फैला दे कि उसको अमुक दूष्य ने मारा है, इसी अपराध में उस दूसरे दूष्य को भी गिरफ्तार किया जाय।
  - (४) दण्डोपरान्त (सेना द्वारा या में किये गये) दूष्यों के साथ युवराज या

विक्रमेत । ततो राजा दूष्यदण्डोपनतानेव प्रेषयेत् । फल्गुबलतीक्ष्णयुक्ता-निति समानाः सर्व एव योगाः ।

- (१) तेषां च पुत्रेष्वनुक्षिपत्सु यो निर्विकारः स पितृदायं लभेत । एव-मस्य पुत्रपौत्राननुवर्तते राज्यमपास्तपुरुषदोषमिति ।
  - (२) स्वपक्षे परपक्षे वा तूष्णीं दण्डं प्रयोजयेत्। आयत्यां च तदात्वे च क्षमावानविशिङ्कतः।।

इति योगवृत्ते पश्चमाऽधिकरणे दाण्डकार्मिकं नाम प्रथमोऽध्यायः, आदितो नवतितमः।

—: o :—

सेनापित पहिले कुछ उपकार करे और बाद में उनसे अलग होकर उनसे भगड़ा करता रहे। तदनंतर राजा कुछ सेना के साथ उन्हें दूसरे द्रोहियों को शांत करने के लिए भेजे। तदनंतर उनके साथ पूर्ववत् व्यवहार किया जाय।

- (१) बध किये गये द्रोही महामात्रों में वही पुत्र उत्तराधिकारी हो सकता है जो राजा की निन्दा न करे और जो राजा से पिता की हत्या का बदला लेने का खयाल न करे। यदि कोई पुरुष राजा के विरुद्ध कोई संकल्प मन में न करे तो उसके पुत्र-पौत्र आदि बेखटके अपनी पैतृक संपति को भोग सकते हैं।
- (२) इस प्रकार क्षमाशील राजा को चाहिए कि वह वर्तमान और भविष्य में बिना किसी शंका के उचित रूप से अपने तथा दूसरे के पक्ष में इस गूढ़ दण्ड का प्रयोग करे।

योगवृत्त नामक पञ्चम अधिकरण में दण्डकार्मिक नामक पहला अध्याय समाप्त ।

—: o :—

- (१) कोशमकोशः प्रत्युत्पन्नार्थकृच्छः संगृह्णीयात्।
- (२) जनपदं महान्तमल्पप्रमाणं वा देवमातृकं प्रभूतधान्यं धान्यस्यांशं • तृतीयं चतुर्थं वा याचेत । यथासारं मध्यमवरं वा ।
  - (३) दुर्गसेतुकर्मवणिकपथशून्यनिवेशखनिद्रव्यहस्तिवनकर्मोपकारिणं प्रत्यन्तमलपप्रमाणं वा न याचेत ।
  - (४) धान्यपशुहिरण्यादिनिविशमानाय दद्यात्। चतुर्थमंशं धान्यानां बीजभक्तशुद्धं च हिरण्येन कीणीयात्।
    - (५) अरण्यजातं श्रोत्रियस्वं च परिहरेत् । तदप्यनुग्रहणे कीणीयात् ।

## कोष का अधिकाधिक संग्रह

- (१) खजाने के कम हो जाने या अकस्मात् ही अर्थसङ्कट उपस्थित हो जाने पर राजा को कोष-सञ्चय करना चाहिए।
- (२) बड़े या छोटे ऐसे जनपदों से अन्न का तीसरा या चौथा हिस्सा राज्यकर प्रजा की अनुमित से वसूल किया जाय, जहाँ का जीवन वृष्टि पर निर्भर हो और जहाँ काफी अनाज पैदा होता हो। इसी प्रकार मध्यम श्रेणी के या छोटे जनपदों से भी अन्न संग्रह किया जाय।
- (३) किन्तु जो जनपद मिलों, मकानों व्यापारिक मार्गों, खाली मैदानों, खानों और लकड़ी-हाथी के जंगलों द्वारा राजा तथा प्रजा का उपकार करते हों, जो प्रदेश राज्य की सीमा पर हों और जिनके पास अन्न आदि बहुत थोड़ा हो, उनसे यह राज्य-कर न लिया जाय।
- (४) नये बसने वाले किसानों को अन्न, बैल, पशु और धन सरकार की ओर से सहायतार्थ दिया जाय। इस तरह के किसानों से राजा उनकी उपज का चौथा हिस्सा खरीद ले और फिर बीज तथा उनके गुजारे लायक छोड़कर बाकी भी खरीद ले।
- (५) जंगल में पैदा हुए तथा श्रोत्रिय द्वारा पैदा किये अन्न में राजा हिस्सा न ले। बीज और खाने योग्य अन्न को छोड़कर उसमें से भी राजा खरीद सकता है।

- (१) तस्याकरणे वा समाहर्तृपुरुषा ग्रीष्मे कर्षकाणामुद्वापं कारयेयुः। प्रमादावस्कन्नस्यात्ययं द्विगुणमुताहरन्तो बीजकाले बीजलेख्यं कुर्युः। निष्पन्ने हरितपववादानं वारयेयुः । अन्यत्र शाककटभङ्गमुष्टिभ्यां देवपितृ-पुजादानार्थं गवार्थं वा भिक्षुकग्रामभृतकार्थं च राशिमूलं परिहरेयुः।
- (२) स्वसस्यापहारिणः प्रतिपातोऽष्टगुणः । परसस्यापहारिणः पञ्चा-शद्गुणः सीतात्ययः स्ववर्गस्य बाह्यस्य तु वधः।
- (३) चतुर्थमंशं धान्यानां षष्ठं वन्यानां तूललाक्षाक्षौमवल्ककार्पास-रौमकौशेयकौषधगन्धपुष्पफलशाकपण्यानां काष्ठवेणुमांसवल्लूराणां च गृह्णीयुः । दन्ताजिनस्यार्धम् । अनिसृष्टं विक्रीणानस्य पूर्वः साहसदण्डः।
  - (४) इति कर्षकेषु प्रणयः।
  - (४) सूवर्णरजतवज्रमणिमुक्ताप्रवालाश्वहस्तिपण्याः
- ( 9 ) यदि श्रोत्रिय खेती न करे तो समाहर्ता आदि अधिकारियों को चाहिए कि उस जमीन को वे गरमी की जुताई-बुआई के लिये दूसरे किसानों को दे दें। यदि किसान की लापरवाही से बीज नष्ट हो जाय तो समाहर्ता उस पर दुगुना जुर्माना करे और दूसरी फसल पर उस सारी कार्यवाही को रजिस्टर में दर्ज कर दे। फसल की तैयारी होने पर किसानों को कच्चा-पक्का अन्न लाने के लिए रोक दिया जाय । किन्तु वे देवपूजा, पितृपूजा या गाय के लिये मुद्री भर अनाज या मुद्री भर पुआल ला सकते हैं। किसानों को चाहिए कि वे भिखारी तथा गाँव के नाई, धोबी, कुम्हार आदि के लिए खलिहान में अन्न-राशि के नीचे का हिस्सा छोड़ दे।
- (२) सरकार को पैदावार की कमी दिखाने के लिए यदि किसान अपने ही खेत में चोरी करे तो उससे, चोरी किए हुए अन्न का, अठगुना दण्ड वसूल किया जाय। यदि कोई व्यक्ति अपने ही गाँव में खड़ी फसल की चोरी करे तो उसे चोरी के माल का पचास गुना दण्ड दिया जाय । यदि वह दूसरे गाँव का हो तो उसे प्राण दण्ड की सजा दी जाय।
- (३) धान्यों का चौथा हिस्सा और वन में होने वाले अन्न का तथा रूई, लाख, जूट, छाल, कपास, ऊन, रेशम, औपधि, गन्ध, पुष्प, फल, शाक, लकड़ी, बाँस, सूखा, मांस, आदि का छठा हिस्सा राजकर के रूप में लिया जाय। हाथी दाँत और गाय आदि के चमड़े का आधा हिस्सा राजकर में लिया जाय। जो व्यक्ति इन वस्तुओं को छिपाकर बेचे, उन्हें प्रथम साहस दण्ड दिया जाय।
- (४) यहाँ तक किसानों के प्रति राजा की ओर से कर की याचना के सम्बन्ध में विधान किया गया।
  - (५) राजकर: सोना, चाँदी, हीरा, मणि, मोती, मूँगा, घोड़े और हाथी

सूत्रवस्त्रतास्रवृत्तकंसगन्धभैषज्यशोधुपण्याश्चत्वारिंशत्कराः । धान्यरस-लोहपण्याः शकटव्यवहारिणश्च त्रिंशत्कराः । काचव्यवहारिणो महाकारवश्च विशतिकराः । क्षुद्रकारवो बन्धकीपोषकाश्च दशकराः । काष्ठवेणुपाषाण-मृद्भाण्डपक्वान्नहरितपण्याः पञ्चकराः ।

- (१) कुशीलवा रूपाजीवाश्च वेतनार्धं दद्युः।
- (२) हिरण्यकरमकर्मण्यानाहारयेयुः । न चैषां किश्वदपराधं परिहरेयुः ते ह्यपरगृहीतमिभनीय विकीणीरन् ।
  - (३) इति व्यवहारिषु प्रणयः।
- (४) कुक्कुटसूकरमर्धं दद्यात् । क्षुद्रपशवः षड्भागम् । गोमहिषाश्व-तरखरोष्ट्राश्च दशभागम् । बन्धकीपोषका राजप्रेष्याभिः परमरूपयौवनाभिः कोशं संहरेयुः ।
  - (५) इति योनिपोषकेषु प्रणयः।

आदि व्यापारिक वस्तुओं पर उनकी लागत का पचासवाँ हिस्सा टैक्स लिया जाय। इसी प्रकार सूत, कपड़ा; ताँबा, पीतल, काँसा, गन्ध, जड़ी-बूटी और शराब पर चालीसवाँ हिस्सा, गेहूँ, धान आदि अन्न, तेल, घी, लोहा और बैलगाड़ियों पर तीसवाँ हिस्सा, काँच के व्यापारी तथा बड़े-बड़े कारीगरों पर वीसवाँ हिस्सा छोटे-छोटे कारीगरों तथा कुलटा स्त्रियों को घर में रखने वालों से दसवाँ हिस्सा, और लकड़ी, बाँस, पत्थर, मिट्टी के वर्तन, पकवान तथा हरे शाक आदि पर पाँचवाँ हिस्सा सरकारी टैक्स लिया जाय।

- (१) नट, नर्तक, गायक तथा वेश्यायें अपनी कमाई का आधा हिस्सा राज-कर दें।
- (२) व्यापारियों से प्रति पुरुष के हिसाब से कुछ नकदी कर रूप में ली जाय और इस भय से व्यापार छोड़ देने पर भी उसका कर वसूला जाय। क्योंकि ऐसे लोगों से यह भी सम्भव हो सकता है कि वे अपनी वस्तु को दूसरे की कहकर बेचें, जिससे कि टैक्स से बच जाँय।
  - (३) यहाँ तक व्यापारियों से राज्यकर लेने के सम्बन्ध में कहा गया।
- (४) मुर्गे और सूअर पालने वाले, उनकी आमद का आधा हिस्सा टैक्स दें। इसी प्रकार भेड़-बकरी पालने वाले छठा हिस्सा, गाय, भैंसे, खच्चर, गधा तथा ऊँट पालने वाले दसवाँ हिस्सा राजकर दें। वेश्याओं के जमादारों को चाहिए कि वे राज-अनुमत रूपवती वेश्याओं द्वारा राजकोष के लिए धन जमा करें।
- (५) यहाँ तक जानवर पालने वालों से राज्यकर लेने के सम्बन्ध में कहाँ गया।

- (१) सकृदेव न द्विः प्रयोज्यः । तस्याकरणे वा समाहर्ता कार्यमपदिश्य पौरजानपदान् भक्षेत । योगपुरुषाश्चात्र पूर्वमितमात्रं दद्यः । एतेन प्रदेशेन राजा पौरजानपदान् भिक्षेत । कापटिकाश्चैनानल्पं प्रयच्छतः कुत्सयेयुः। सारतो वा हिरण्यमाढचान् याचेत ।
- (२) यथोपकारं वा स्ववशा वा यदुपहरेयुः। स्थानच्छत्रवेष्टनविभू-षाश्चेषां हिरण्येन प्रयच्छेत्। पाषण्डसंघद्रव्यमश्रोत्रियभोग्यं देवद्रव्यं वा कृत्यकराः प्रेतस्य दग्धगृहस्य वा हस्ते न्यस्तमित्युपहरेयुः ।
- (३) देवताध्यक्षो दुर्गराष्ट्रदेवतानां यथास्वमेकस्थं कोशं कुर्यात्। तथैव चाहरेत्। दैवतचैत्यं, सिद्धपुण्यस्थानभौमवादिकं वा रात्रावुत्थाप्य यात्रासमाजाभ्यामाजीवेत् । चैत्योपवनवृक्षेण वा देवताभिगमनमनार्तवपुष्प-फलयुक्तेन ख्यापयेत् । मनुष्यकरं वा वृक्षे रक्षोभयं रूपयित्वा सिद्धव्यञ्जनाः
- ( १ ) राज्यकर एक बार ही लेना चाहिए, दुबारा नहीं। यदि एक बार कर लेने में खजाने को न बढ़ाया जा सके तो समाहर्त्ता को चाहिए कि किसी कार्य का बहाना बनाकर वह नगरवासियों और प्रदेशवासियों से धन की याचना करे। इस योजना में मिले हुए लोग जनता को दिखाने के लिए ज्यादा-से-ज्यादा धन दें। इसी बहाने से राजा अपनी प्रजा से धन की याचना करे। यदि कोई थोड़ा धन दे तो राजा के गुप्तचर उसकी निंदा समाज में फैलायें। धनी व्यक्तियों से उनकी हैसियत के अनु-सार धन लिया जाय।
- (२) राज्य की ओर से उपकृत लोगों पर उपकार के अनुपात से या जितना धन मिले हुए लोग दें, उतनी ही रकम देने को धनवानों से आग्रह किया जाय। और इस प्रकार उन सहायता देने वाले धनी पुरुषों को अधिकार, उच्चासन, छत्र, वेष्टन (पगड़ी) तथा आभूषण आदि देकर संमानित किया जाय। किसी पाखंडी या पाखंडी समृह की सम्पत्ति को तथा उस मन्दिर की सम्पति को जिसका कोई भी अंश श्रोत्रिय के पास नहीं जाता है तथा मरे हुए एवं घर जले हुए की सम्पति को, उनका कर्म कराने के बहाने, राजकोष में जमा कर लिया जाय।
- (३) देवताध्यक्ष (देव मन्दिरों का अधिकारी ) को चाहिए कि वह दुर्ग तथा राष्ट्र के देवमन्दिरों की आमदनी को एक स्थान पर जमा करके रखे। उसको फिर राजा को दे दे। किसी प्रसिद्ध पवित्र स्थान में 'भूमि को फाड़ कर देवता प्रकट हुआ है' ऐसी अफवाह फैलाकर रात में वहाँ देवता की एक वेदी बनवा दी जाय और मेला लगवा कर यात्रियों तथा दर्शकों से वहाँ खूब भेंट चढ़वाई जाय, उसको राजा ले ले। बिना मौसम किसी मन्दिर या उपवन में किसी पेड़ पर फल या फूल पैदा कराके यह प्रसिद्धि करवा दी जाय कि वह तो देव-मिहमा है। अथवा सिद्धों के वेष में घूमने

पौरजानपदानां हिरण्येन प्रतिकुर्युः । सुरुङ्गायुक्ते वा कूपे नागमनियतिश-रस्कं हिरण्योपहारेण दर्शयेद् नागप्रतिमायामन्तिश्छद्रायाम् । चैत्यिच्छिद्रे वल्मीकच्छिद्रे वा सर्पदर्शन आहारेण प्रतिबद्धसंज्ञं कृत्वा श्रद्धानानादर्शयेत् । अश्रद्धानानामाचमनप्रोक्षणेषु रसमवपाय्य देवताभिशपं ब्रूयात् । अभि-त्यक्तं वा दंशियत्वा योगदर्शनप्रतीकारेण वा कोशाभिसंहरणं कुर्यात् ।

- (१) वैदेहकव्यञ्जनो वा प्रभूतपण्यान्तेवासी व्यवहरेत्। स यदा पण्य-मूल्ये निक्षेपप्रयोगैरुपचितः स्यात् तदैनं रात्रौ मोषयेत्। एतेन रूपदर्शकः सुवर्णकारश्च व्याख्यातौ।
- (२) वैदेहकव्यञ्जनो वा प्रख्यातव्यवहारः प्रवहणनिमित्तं याचित-कमवत्रीतकं वा रूप्यसुवर्णभाण्डमनेकं गृह्णीयात् । समाजे वा सर्वपण्य-

वाले गुप्तचर रात में किसी पेड़ पर बैठ कर 'मुफ्ते प्रतिदिन एक-एक मनुष्य चाहिए। नहीं तो सबको एक ही साथ खा जाऊँगी' ऐसा राक्षस का बानिक बनाया जाय, उसके प्रतिकार के लिए जनता से धन-संग्रह किया जाय और वह धन राजकोष में रखा जाय। अथवा किसी सुरङ्ग वाले कुँएँ में तीन या पाँच शिर वाले बनावटी नाग को दिखाया जाय और उसको दिखाने के बदले में दर्गकों से धन लिया जाय, फिर उस धन को राजकोप मे जमा कर दिया जाय। या किसी मन्दिर तथा वल्मीक में साँप को अचानक दिखा कर उसे मन्त्र या औषधि से वश में कर लिया जाय, और तब यह कहते हुए श्रद्धालु भक्तों को उसके दर्गन कराये जाँय कि 'देखो, देवता की कैसी महिमा है?'। जो व्यक्ति इस पर विश्वास न करें उन्हें चरणामृत के साथ इतना विष दिया जाय, जिससे वे बेहोश हो जायँ, और फिर यह प्रसिद्धि की जाय कि 'यह नाग देवता का शाप है।' जो व्यक्ति देवता की निन्दा करे उन्हें साँप से कटवा दिया जाय और उसको भी देवता का ही शाप कहा जाय। फिर बाद में औपनिषदिक प्रकरण में निर्दिष्ट रीति से चिकित्सा कर उसके विष को दूर कर दिया जाय। इस प्रकार धन संचय करके राजा अपने खजाने को बढ़ाये।

- (१) अथवा व्यापारी के वेष में वैदेहक नामक गुप्तचर प्रचुर वस्तुओं और अनेक सहायकों को लेकर व्यापार करना आरम्भ कर दें। लोगों के बीच जब उसकी साख बन जाय और अमानत के रूप में तथा व्याज आदि के लिए लोग उसके पास जब काफी पूंजी जमा कर दें, तब अचानक ही वह चोरी हो जाने का ढ़िंढोरा कर सारा माल राजा के लिए हड़प ले।
- (२) इसी प्रकार सरकार द्वारा नियुक्त सिक्कों का पारखी और सुनार भी छल-कपट से राजकोष के लिए धन एकत्र करें। अथवा व्यापारी के वेष में राजा के गुप्तचर जब लेन-देन में खूब प्रसिद्ध हो जायँ तो एक दिन वे सहभोज के बहाने पास-

सन्दोहेन प्रभूतं हिरण्यसुवर्णमृणं गृह्णीयात् । प्रतिभाण्डमूल्यं च । तदुभयं रात्रौ मोषयेत्।

- (१) साध्वीव्यञ्जनाभिः स्त्रीभिर्दूष्यानुन्मादियत्वा तासामेव वेश्म-स्वभिगृह्य सर्वस्वान्याहरेयुः।
- (२) दूष्यकुल्यानां वा विवादे प्रत्युत्पन्ने रसदाः प्रणिहिता रसं दद्युः । तेन दोषणेतरे पर्यादातव्याः।
- (३) दूष्यमभित्यक्तो वा श्रद्धेयापदेशं पण्यं हिरण्यनिक्षेपमृणप्रयोगं दायं वा याचेत । दासशब्देन वा दूष्यमालम्बेत । भार्यामस्य स्नुषां दुहितरं वा दासीशब्देन वा भार्याशब्देन। तं दूष्यगृहप्रतिद्वारि रात्रावपशयानमन्यत्र वा वसन्तं तीक्ष्णो हत्वा ब्रूयात्—'हतोऽयमित्थं कामुक' इति । तेन दोषेणे-तरे पर्यादातव्याः।
- (४) सिद्धव्यञ्जनो वा दूष्यं जम्भकविद्याभिः प्रलोभियत्वा ब्रूयात्— 'अक्षयं हिरण्यं राजद्वारिकं स्त्रीहृदयमरिव्याधिकरमायुष्यं पुत्रीयं वा कर्म

पड़ोस के लोगों से माँगकर या भाड़े पर सोने-चाँदी आदि के वर्तन ले आवें या अपना माल रखकर उसके बदले में अनेक व्यक्तियों की उपस्थिति में किसी से रुपया या सोना ऋण ले आवें, और दूसरे दिन जिनसे अपनी वस्तुएँ बेचनी है उनसे प्रतिवस्तु का दाम ले आवें। इन दोनों प्रकार के लाये हुए मालों की वह रात्रि में चोरी करवा दे; इस प्रकार राजकोष को भरने का यत्न करे।

- (१) कुलीन वेष में रहने वाली गुप्तचर स्त्रियों के द्वारा दूष्य पुरुषों को उत्साही बनाकर उन स्त्रियों के घरों में ही उनको गिरफ्तार किया जाय और तब उनका सर्वस्व छीन लिया जाय।
- (२) दूष्य पुरुषों के आपसी भगड़े के समय गुप्तचरों को चाहिए कि उनके पास रहते हुए किसी एक को वे विष देकर मार दें। दूसरे दूष्य का धन अपराध में अपहरण किया जाय।
- (३) कोई पदच्युत या जातिच्युत व्यक्ति माल, सोने का अमानत, ऋण अथवा दायभाग आदि को दूष्य से इस प्रकार माँगे जिससे कि लोगों को विश्वास हो जाय कि इनका आपस में घनिष्ट संबन्ध है। अथवा वह दूष्य को दास कह कर तथा उसकी स्त्री, पुत्री आदि को दासी या पत्नी आदि कह कर गाली दे। उस रात वह उसके ही द्वार पर या अन्यत्र कहीं सो जाय; फिर तीक्ष्ण पुरुष जाकर उसको मार दें और यह अफवाह फैला दें कि 'यह कामी पुरुष दूष्य के साथ इस प्रकार भगड़ा करते हुए मारा गया।' इसी अपराध में राजा, दूष्य का सर्वस्व हर ले।
  - (४) अथवा सिद्ध के बेष में गुप्तचर दूष्य को ऐसा कह कर प्रलोभन दे कि २७ की०

जानामि' इति । प्रतिपन्नं चैत्यस्थाने रात्रौ प्रभूतसुरामांसगन्धमुपहारं कारयेत्। एकरूपं चात्र हिरण्यं पूर्वनिखातम्। प्रेताङ्गं प्रेतशिशुर्वा यत्र निहितः स्यात् । ततो हिरण्यस्य दर्शयेदत्यल्पमिति च ब्रूयात्-'प्रभूतहिरण्य-हेतोः पुनरुपहारः कर्तव्यः' इति । स्वयमेवैतेन हिरण्येने श्वोभूते प्रभूतमौप-हारिकं क्रीणीहि' इति । तेन हिरण्येनौपहारिकक्रये गृह्येत ।

- (१) मातृब्यञ्जनया वा 'पुत्रो मे त्वया हतः' इत्यवरूपितः स्यात् । संसिद्धमेवास्य रात्रियागे वनयागे वनकीडायां वा प्रवृत्तायां तीक्ष्णा विश-स्याभित्यक्तमतिनयेयुः।
  - (२) दूष्यस्य वा भृतकव्यञ्जनो वेतनहिरण्ये कूटरूपं प्रक्षिप्य प्ररूपयेत्।
- (३) कर्मकारव्यञ्जनो वा गृहे कर्म कुर्वाणः स्तेनकूटरूपकारकोप-करणमपनिदध्यात् । चिकित्सकव्यञ्जनो वा गरमगरापदेशेन ।

'मैं अपार हिरण्य के खजाने को देखना, राजा को वश में करना, स्त्री को वश में करना, दुश्मन को बीमार करना, आयु को बढ़ाना और सन्तान को पैदा करना आदि चमत्कार जानता हूँ। 'जब दूष्य राजी हो जाय तो रात में किसी देवस्थान के पास ले जाकर गुप्तचर उसको खूब मदिरा, मांस, गन्ध आदि देवता को चढ़ाने के लिए कहे; तदनन्तर जहाँ मुर्दे का कोई अङ्ग या मरा हुआ बच्चा गड़ा हो वहाँ से, पहिले गाड़ा हुआ, पुराना सिक्का निकाल कर उससे कहे कि 'यह बहुत कम है, क्योंकि तुमने कम भेंट चढ़ाई थी। यदि तुम अधिक भेंट चढ़ाना चाहते हो तो यह सोना लो और कल अधिक सामग्री लाकर देवता को अधिक से अधिक भेंट चढ़ाना। जब दूसरे दिन दूष्य उस सुवर्ण का सामान खरीदने लगे तभी उसको गिरफ्तार करके उसका सर्वस्व अरहरण किया जाय ।

- (१) अथवा माता-पिता के भेष में कोई गुप्तचर स्त्री दूष्य पर यह दोषारोपण करे कि 'तूने मेरा लड़का मारा है'। जब दूष्य पुरुष रात्रिहवन, वनयज्ञ और वनक्रीड़ा को प्रस्थान करे तो तीक्ष्ण लोग किसी नियुक्त किए पुरुष को मारकर दूष्य के रात्रि-हवन आदि के पास उसको गाड़ दें; और इसी अपराध में दूष्य को गिरफ्तार कर उसका सर्वस्व अपहरण किया जाय।
- (२) अथवा दूष्य के पास नौकर के रूप में रहने वाला कोई खुफिया वेतन में जाली सिक्का मिलाकर उसकी सूचना राजा को कर दे।
- (३) अथवा चारक के वेष में दूष्य के घर कार्य करता हुआ कोई खुफिया छिपे तौर पर जाली सिक्का बनाने के सब साधन वहाँ रख दे। अथवा कोई खुफिया वैद्य दूष्य को औषधि की जगह विष दे दे।

- (१) प्रत्यासन्नो वा दूष्यस्य सत्री प्रणिहितमभिषेकभाण्डमित्रशासनं च । कापटिकमुखेन आचक्षीत, कारणं च ब्रूयात् ।
  - (२) एवं दूष्येष्वधार्मिकेषु च वर्तेत । नेतरेषु ।
  - पक्वं पक्विमवारामात् फलं राज्यादवाप्नुयात्। आत्मच्छेदभयादामं वर्जयेत् कोपकारकम् ॥

इति योगवृत्ते पञ्चमेऽधिकरणे कोशाभिसंहरणं नाम द्वितीयोऽध्यायः, आदित एकनवतितमः।

--: o :---

- (१) अथवा दूष्य के पास रहता हुआ सत्री नामक गुप्तचर दूष्य के घर में रखे राज्याभिषेक तथा शत्रु के लेख की सूचना कापटिक गुप्तचर के द्वारा राजा तक पहुँचा दे। उसका कारण यह सिद्ध किया जाय कि वह दूष्य राजा को मारकर उसकी जगह अपना अभिषेक कराना चाहता है। इसी अपराध में उसका सब कुछ ले लिया जाय।
- (२) अपने कोष की वृद्धि के लिए राजा इस प्रकार के उपायों का प्रयोग दूष्यों और अधार्मिक व्यक्ति पर ही करे, दूसरों पर नहीं।
- (३) राजा को चाहिए कि वह दुष्ट पुरुषों का धन उसी प्रकार ले ले जिस प्रकार वाटिका से पके हुए फल को लिया जाता है; किन्तु धर्मात्मा पुरुषों का धन वह उसी प्रकार छोड़ दे जैसे कच्चे फल को छोड़ दिया जाता है। कच्चे फल के समान धर्मात्मा पुरुषों से वसूला गया धन प्रजा के कोप का कारण बन जाता है।

योगवृत्त नामक पंचम अधिकरण में कोशाभिसंहरण नामक दूसरा अध्याय समाप्त ।

—: o :—

- (१) दुर्गजनपदशक्त्या भृत्यकर्म समुदयपादेन स्थापयेत् । कार्यसाधन-सहेन वा भृत्यलाभेन शरीरमवेक्षेत, न धर्माथौ पीडयेत् ।
- (२) ऋत्विगाचार्यमिन्त्रपुरोहितसेनापितयुवराजराजमातृराजमिहिष्यो-ऽष्टचत्वारिंशत्साहस्राः। एतावता भरणे नानास्वाद्यत्वमकोपकं चैषां भवति।
- (३) दौवारिकान्तर्वशिकप्रशास्तृसमाहर्तृसिन्निधातारश्चर्तुविशतिसाह-स्नाः । एतावता कर्मण्या भवन्ति ।
- (४) कुमारकुमारमातृनायकपौरव्यावहारिककार्मान्तिकमन्त्रिपरिष-द्राष्ट्रपालान्तपालाश्च द्वादशसाहस्राः । स्वामिपरिबन्धबलसहाया ह्योतावता भवन्ति ।

# भृत्यों का भरण पोषण

- (१) दुर्ग और जनपद की शक्ति के अनुसार नौकरों को रखा जाय और राज्य की आय का चौथा भाग उनके भरण-पोषण पर व्यय किया जाय। अथवा कार्य कुशल भृत्य जितने भी वेतन पर मिलें, उन्हें नियुक्त किया जाय, किन्तु आमदनी के स्तर पर अवश्य ध्यान रखा जाय। कहीं ऐसा न हो कि आमदनी कम और खर्चा अधिक हो जाय। ऐसा कोई भी कार्य न किया जाय जिससे धर्म और अर्थ की व्यर्थ क्षति हो।
- (२) ऋतिवक्, आचार्य, मंत्री, पुरोहित, सेनापित, युवराज, राजमाता और पटरानी, इन्हें प्रतिवर्ष अठतालीस हजार पण वेतन (भृत्ति) दिया जाय। इनके भरण-पोषण के लिए इतना यथेष्ट है और ऐसी स्थिति में राजा के लिए भारस्वरूप बन कर उसके कोप का कारण भी नहीं हो सकते हैं।
- (३) द्वारपाल (दौवारिक), अंत.पुर रक्षक (अन्तर्विशिक), आयुधाध्यक्ष (प्रशास्ता), कर वसूल करने वाला अधिकारी (समाहर्त्ता) और भांडागाराध्यक्ष (सिन्नधाता), इनको प्रति वर्ष चौबीस हजार पण वेतन दिया जाय। इतना वेतन देने में ये अपने कार्यों को भली भाँति करते रहेंगे।
  - (४) युवराज के भाई (कुमार), उन भाइयों की मातायें या धाय (कुमार

- (१) श्रेणीमुख्या हस्त्यश्वरथमुख्याः प्रदेष्टारश्च अष्टसाहस्राः। स्वव-र्गानुकाषणो ह्येतावता भवन्ति।
  - (२) पत्त्यश्वरथहस्त्यध्यक्षाः द्रव्यहस्तिवनपालाश्च चतुःसाहस्राः।
- (३) रथिकानीकस्थचिकित्सकाश्वदमकवर्धकयो योनिपोषकाश्च द्वि-साहस्राः ।
- (४) कार्तान्तिकनैमित्तिकमौहूर्तिकपौराणिकसूतमागधाः पुरोहित-पुरुषाः सर्वाध्यक्षाश्च साहस्राः ।
  - (५) शिल्पवन्तः पादाताः संख्यायकलेखकादिवर्गाः पञ्चशताः ।
  - (६) कुशीलवास्त्वर्धतृतीयशताः । द्विगुणवेतनाश्चेषां तूर्यकराः ।
  - (७) कारुशिल्पिनो विशतिशतिकाः।
- (८) चतुष्पदद्विपदपरिचारकपारिकामकौपस्थायिकपालकविष्टिबन्ध-काः षष्टिवेतनाः।
- माता ), सूबेदार मेजर ( नायक ), शहर कोतवाल ( पौर ), व्यापार का अध्यक्ष ( व्यावहारिक ) कृषि आदि का अध्यक्ष ( कर्मांतिक ), मंत्रिपरिषद के पूर्वोक्त बारह सदस्य, पुलिस सुपरिटेंडेण्ट (राष्ट्रपाल) और सीमा-निरीक्षक (अन्तपाल), इनको बारह हजार पण वेतन प्रति वर्ष दिया जाय। इतना वेतन देने से ये लोग सदा राजा के अनुकूल बने रहेंगे और उसकी सहायता के लिए हर समय तैयार रहेंगे।
- (१) इंजीनियर (श्रेणीमुख्य), हाथी-घोड़े-रथों के अध्यक्ष और कंटक शोधन अधिकारी (प्रदेशा), इनको आठ सौ पण वार्षिक बेतन दिया जाय। इतना वेतन दिये जाने पर ये अपने वर्ग ( डिपार्टमेंट ) के कर्मचारियों के सदा अनुकूल बने रहेंगे।
- (२) पैदल सेना का अध्यक्ष, अश्वसेना, रथसेना तथा गजसेना के अध्यक्ष और लकड़ी-हाथियों के जंगल के अध्यक्षों को चार हजार पण प्रतिवर्ष वेतन दिया जाय।
- (३) रथ-शिक्षक, गज-शिक्षक, चिकित्सक, अश्व-शिक्षक और मूर्गा, सुअर आदि के पालने वालों का अध्यक्ष, इन सब को दो हजार पण वार्षिक दिया जाय।
- (४) सामुद्रिक (कार्तान्तिक), सकुन बताने वाले (नैमित्तिक) ज्योतिषी, कथावाचक, स्तुति-वाचक ( मागध ), पुरोहित के नौकर और सुरा आदि के अध्यक्ष, इनको एक हजार वेतन प्रतिवर्ष दिया जाय।
- ( ५ ) चित्रकार, पादाता (खिलाड़ी ), गणक (संख्यायक ) और लेखक वर्ग के कर्मचारियों को पाँच सौ पण प्रतिवर्ष दिया जाय।
- (६) कुशीलव (नट, नर्तक, गायक) आदि को ढाई सौ पण और उनमें जो अच्छा बाजा बजाता है, उन्हें पाँच सौ पण वेतन प्रतिवर्ष दिया जाय।
  - (७) दूसरे साधारण कारीगरों को एक सौ बीस पण वेतन दिया जाय।
- ( ८ ) वेटनरी डाक्टर, डाक्टर या सिविल सर्जनों, परिचारक, गोरक्षक (ग्वालों) और बेगारियों (विष्टिवंधक) आदि को ६० पण वार्षिक वेतन दिया जाय।

- (१) आर्ययुक्तारोहकमाणवकशैलखनकाः सर्वोपस्थायिन आचार्या विद्यावन्तश्च पूजावेतनानि यथाईं लभेरन् पश्चाशतावरं सहस्रपरम्।
- (२) दशपणिको योजने दूतो मध्यमः। दशोत्तरे द्विगुणवेतन आयोजन-शतादिति ।
- (३) समानविद्येभ्यस्त्रिगुणवेतनो राजा राजसूयादिषु ऋतुषु राज्ञः सारथिः साहस्रः।
  - (४) कापटिकोदास्थितगृहपतिकवैदेहकतापसव्यञ्जनाः साहस्राः ।
  - (५) ग्रामभृतकसित्रतीक्ष्णरसदिभक्षुक्यः पञ्चशताः ।
  - (६) चारसञ्चारिणोऽर्धतृतीयशताः । प्रयासवृद्धवेतना वा ।
- (७) शतवर्गसहस्रवर्गाणामध्यक्षा भक्तवेतनलाभमादेशं विक्षेपं च कुर्युः । अविक्षेपे राजपरिग्रहदुर्गराष्ट्ररक्षावेक्षणेषु च नित्यमुख्याः स्युरनेकमुख्याश्च ।
- (१) आर्य (सत्पुरुष), युक्तरोहक (बिगड़ैल घोड़े का सवार), माणवक (वेदाध्यायी विद्यार्थी) शैलखनक (पत्थर आदि पर नक्काशी करने वाला), सर्वी-पास्थायिन आचार्य (निपुण गायनाचार्य ) और विद्वान्, इन लोगों को योग्यतानुसार पाँच सौ से हजार पण तक वेतन प्रति वर्ष दिया जाय।
- (२) मध्यगति से एक योजन तक जाने-आने वाले दूत को दस पण वेतन दिया जाय। दस योजन से सौ योजन तक चलने वाले को बीस पण वेतन दिया जाय।
- (३) राजा को चाहिए कि वह राजसूय आदि यज्ञों पर मंत्री, पुरोहित आदि को उनके निर्धारित वेतन से तिगुना वेतन दे; इसी प्रकार राजा को यज्ञ स्थान में लाने वाले सारथि को एक हजार पण वेतन दिया जाय।
- (४) कापटिक, उदास्थित, गृहपतिक, वैदेहक, और तापस आदि के वेश में कार्यं करने वाले गुप्तचरों को प्रतिवर्ष हजार पण वेतन दिया जाय।
- (५) धोबी, नाई आदि गाँव के नौकर, गाँव के मुखिया, खत्री, तीक्ष्ण तथा भिक्षकी आदि के वेष में काम करने वाले गुप्तचरों को पाँच सौ पण वेतन दिया जाय ।
- (६) गुप्तचरों को इधर-उधर भेजने वाले कर्मचारियों को ढाई सौ पण वेतन दिया जाय । अथवा मेहनत के अनुसार सबको अधिक वेतन दिया जाय ।
- (७) शतवर्ग के या सहस्रवर्ग के अध्यक्षों को चाहिए कि वे नौकरों को यथो-चित वेतन दिलायें, उनसे राजाज्ञा का पालन करायें, और आवश्यकतानुसार उनकी नियुक्ति तथा उनका स्थानान्तरण (विक्षेप) करायें। विभागीय अध्यक्षों को चाहिए कि वे जिस विभाग में ठीक तरह से कार्य न होता हो, वहाँ के लिए अधिक कर्मचा-रियों की नियुक्ति करें; और प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों को चाहिए कि वे अपने

- (१) कर्मसु भृतानां पुत्रदारा भक्तवेतनं लभेरन् । बालवृद्धव्याधिताश्चे-षामनुप्राह्माः । प्रतन्याधितसूतिकाकृत्येषु चैषामर्थमानकर्म कुर्यात् ।
- (२) अल्पकोशः कुप्यपशुक्षेत्राणि दद्यात् । अल्पं च हिरण्यम् । शून्यं वा निवेशयितुमभ्युत्थितो हिरण्यमेव दद्यात्, न ग्रामं ग्रामसञ्जातव्यवहार-स्थापनार्थम् ।
- (३) एतेन भृ तानामभृतानां च विद्याकर्मभ्यां भक्तवेतनविशेषं च कुर्यात् । षष्टिवेतनस्याढकं कृत्वा हिरण्यानुरूपं भक्तं कुर्यात् ।
- (४) पत्त्यश्वरथद्विपाः सूर्योदये बहिः सन्धिदिवसवर्जं शिल्पयोग्याः कुर्युः। तेषु राजा नित्ययुक्तः स्यात्। अभीक्ष्णं चैषां शिल्पदर्शनं कुर्यात्। कृतनरेन्द्राङ्कं शस्त्रावरणमायुधागारं प्रवेशयेत् । अशस्त्राश्चरेयुरन्यत्र मुद्रो-नुज्ञातात् । नष्टं विनष्टं वा द्विगुणं दद्यात् । विध्वस्तगणनां च कुर्यात् ।

अध्यक्ष के अनुशासन में रह कर ठीक तरह से कार्यों को करें। अध्यक्ष भी अनेक होने चाहिए।

- (१) यदि कार्य करते हुए किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाय तो उसका वेतन उसके पुत्र-पत्नी ले लें। अपने मृत कर्मचारियों के बालकों, वृद्धों और बीमार परिजनों पर राजा कृपा-दृष्टि बनाये रखे । उनके घरों पर मृत्यु; वीमारी या बच्चा हो जाने पर उसकी आर्थिक तथा मौखिक सहायता करता रहे।
- (२) यदि खजाने में कमी हो तो आर्थिक सहायता की जगह राजा कुप्य, पशु तथा जमीन आदि से अपने कृपार्थियों की सहायता करे। ऐसी अवस्था में वह सुवर्ण आदि बहुत थोड़ी मात्रा में दे किन्तु राजा यदि निर्जन मैदानों को आवाद करना चाहे तो सुवर्ण ही अधिक दे, जमीन आदि न दे, जिससे बसे हुए गाँव के मूल्य आदि का निर्णय, व्यवहार की स्थापना के लिए ठीक तौर पर किया जा सके।
- (३) इसी प्रकार स्थायी या अस्थायी कर्मचारियों की योग्यता और कार्यक्षमता के अनुसार कम या ज्यादा वेतन भत्ता दिया जाय । सामान्यतया साठ पण वेतन पाने वालों को एक आढक भर अन्न दिया जाय। इसी क्रम से भक्त भक्ता न्यून या अधिक दिया जाय।
- (४) अमावस्या-पूर्णमासी आदि संधिदिनों को छोड़कर सूर्योदय के बाद पैदल, अश्वारोही, रथारोही और गजारोही सेनाओं को कवायद (शिल्पदर्शन) सिखायी जाय। राजा को चाहिए कि वह सेनाओं पर बराबर ध्यान रखे और उनकी कवायद का भी निरीक्षण करता रहे। उसके बाद हथियारों और कवचों को राजमुद्रा से चिह्नित करके ही आयुधागार में प्रविष्ट किया जाय । लाइसेंस ( मुद्रानुज्ञात ) सुदा हथियार-वंदों के अलावा कोई भी सिपाही हथियार लिये इधर-उधर न घूमें। जिससे जो हथि-

- (१) सार्थिकानां शस्त्रावरणमन्तपाला गृह्णीयुः, समुद्रमवचारयेयुर्वा । यात्रामभ्युत्थितो वा सेनामुद्योजयेत् । ततो वैदेहकव्यञ्जनाः सर्वपण्यान्या-युधीयभ्यो यात्राकाले द्विगुणप्रत्यादेयानि दद्यः । एवं राजपण्यविक्रयो वेतन-प्रत्यादानं च भवति ।
  - (२) एवमवेक्षितायव्ययः कोशदण्डव्यसनं नावाप्नोति ।
  - (३) इति भक्तवेतनविकल्पः।
  - सित्रणश्चायुधीयाना वेश्याः कारुकुशीलवाः। दण्डवृद्धाश्च जानीयुः शौचाशौचमतन्द्रिताः ॥

इति योगवृत्ते पञ्चमेऽधिकरणे भृत्यभरणीयं नाम तृतीयोऽध्यायः, आदितः त्रिनवतितमः ।

—: o :—

यार खो जाय या टूट जाय उससे उसका दुगुना मूल्य वसूल किया जाय । आयुधागार में टूटे एवं नष्ट हुए हथियारों का पूरा रिकार्ड रहना चाहिए।

- ( १ ) विदेश से आने वाले व्यापारियों के हथियार सीमा-निरीक्षक अंतपाल ले ले। जिनके पास लाइसेंस हों उन्हें हथियार साथ रखकर प्रविष्ट होने दे। चढ़ाई करने वाले राजा को चाहिए कि अपनी सेना को वह संगठित कर ले। युद्ध के समय व्यापारियों के वेष में फौजियों को दुगुने दाम पर रसद दी जाय। इस प्रकार सरकारी वस्तुऐं भी बिक जायेंगी और सिपाहियों को दिये गए वेतन में से कुछ धन खजाने में वापिस मिल जायेगा।
- (२) इस प्रकार आय-व्यय पर ध्यान रखने वाले राजा पर कभी भी आर्थिक या सैनिक आपत्तियाँ नहीं आ पातीं।
  - (३) यहाँ तक भत्ता व वेतन के संबंध में बारीकी से विचार किया गया।
- (४) सत्री, वेश्या, कारीगर और वृद्ध सिपाहियों को चाहिए कि वे पूरी साव-धानी के साथ सैनिकों के अच्छे बुरे कार्यों का सदा निरीक्षण करते रहें।

योगवृत्त नामक पंचम अधिकरण में भृत्यभरणीय नामक तीसरा अध्याय समाप्त ।

- (१) लोकयात्राविद् राजानमात्मद्रव्यप्रकृतिसम्पन्नं प्रियहितद्वारेणा-श्रयेत्। यं वा मन्येत-यथाहमाश्रयेष्सुरेवमसौ विनयेष्सुराभिगामिकगुणयुक्त इति, द्रव्यप्रकृतिहीनमप्येनमाश्रयेत।
- (२) न त्वेवानात्मसम्पन्नम् । अनात्मवान् हि नीतिशास्त्रद्वेषादनर्थ्य-संयोगाद्वा प्राप्यापि महदैश्वर्यं न भवति ।
- (३) आत्मवति लब्धावकाशः शास्त्रानुयोगं दद्यात्। अविसंवादाद्धि स्थानस्थैर्यमवाप्नोति। मतिकर्मसु पृष्टः तदात्वे च आयत्यां च धर्मार्थ-संयुक्तं समर्थं प्रवीणवदपरिषद्भीरुः कथयेत्। ईिंग्सितः पणेत—धर्मार्थानु-योगम् अविशिष्टेषु बलवत्संयुक्तेषु दण्डधारणं मत्संयोगे तदात्वे च दण्ड-

## राजकर्मचारियों का राजा के प्रति व्यवहार

- (१) जो व्यक्ति सांसारिक व्यवहारों में कुशल हों उनको चाहिए कि वे रोजा के प्रिय एवं हितैषी व्यक्तियों के द्वारा, सत्कुलीन, बुद्धिमान् एवं योग्य अमात्यों से सम्पन्न राजा का आश्रय प्राप्त करें। यदि ऐसा राजा न मिले तो योग्य व्यक्तियों की तलाश करने वाले आत्मसम्पन्न राजा का आश्रय ग्रहण करें।
- (२) भले ही आत्म-सम्पन्न राजा के सुयोग्य आमात्य न हों, तब भी उसी का आश्रय लेना चाहिए, किन्तु सुयोग्य अमात्य आदि से सम्पन्न आत्मसंपत्तिरहित राजा का आश्रय कदापि न लेना चाहिए। क्योंकि आत्म-संपत्ति शून्य राजा नीतिशास्त्र को न जानने के कारण अथवा अनर्थकारी मृगयाद्यूत आदि का व्यसनी होने के कारण, या इस प्रकार के लोगों की संगति करने के कारण पितृ-पितामह के उपलब्ध महान् ऐश्वर्य को भी नष्ट-भ्रष्ट कर देता है।
- (३) यदि राजा आत्मसम्पन्न हो तो अवसर आने पर उसको शास्त्रानुकूल संमित दी जाय। शास्त्र के साथ संमित का मिलान जानकर उसको यह विश्वास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति नीतिज्ञ है, और तब उसकी नियुक्ति किसी अधिकार पद पर कर दी जाती है। अति आवश्यक विषयों के सम्बन्ध में राजा जब उससे कुछ प्रश्न पूछे तो उस समय या किसी भी समय वह धर्मार्थविद् अति निपुण लोगों की भाँति निर्भीकता-पूर्वक भरी सभा में उत्तर दे। यदि राजा उसको अमात्य पद पर नियुक्त करना चाहे तो राजा के सामने वह इस प्रकार की शर्ते रखे: जो लोग साधारण बुद्धि के हों और धर्म तथा अर्थ के तत्त्वों को न समभते हों, जिज्ञासा के तौर पर भी उनसे कभी भी

धारणिमति न कुर्याः । पक्षं वृत्ति गुह्यं च मे नोपहन्याः । संज्ञया च त्वां कामकोधदण्डनेषु वारयेयम् इति ।

- (१) आयुक्तप्रदिष्टायां भूमावनुज्ञातः प्रविशेत्। उपविशेच्च पार्श्वतः सिन्नकृष्टिवप्रकृष्टः। वरासनं विगृह्यकथनमसभ्यमप्रत्यक्षमश्रद्धेयमनृतं च वाक्यमुच्चैरनर्मणि हासं वातष्ठीवने च शब्दवती न कुर्यात्। मिथः कथन-मन्येन, जनवादे द्वन्द्वकथनं, राज्ञो वेषमुद्धतकुहकानां च, रत्नातिशयप्रकाशाभ्यर्थनम्, एकाक्ष्योष्ठिनिर्भोगं, भ्रुकुटीकर्म, वाक्यावक्षेपणं च ब्रुवति। बलवत्संयुक्तविरोधं स्त्रोभिः स्त्रीदिशिभिः सामन्तदूतैर्द्वेष्ट्यापक्षाविक्षप्तान-थ्यैश्च प्रतिसंसर्गमेकार्थचर्यां सङ्घातं च वर्जयेत्।
  - (२) अहीनकालं राजार्थं स्वार्थं प्रियहितैः सह। परार्थं देशकाले च ब्रूयाद् धर्मार्थसंहितम्।।

इस विषय में कुछ न पूछा जाय, बलवान् या बलवान् सहायकों वाले शत्रु पर आक्र-मण न किया जाय, मेरे सम्बन्ध में भी सहसा दण्ड-प्रयोग न किया जाय, मेरे पक्ष को, मेरे व्यवहार या मेरे जीविका के रहस्यों को कदापि भी न खोला जाय न तो नष्ट ही किया जाय, काम-क्रोध के वशीभूत अनुचित दण्ड देने को प्रस्तुत आपको जब मैं इशारों से वारित करूँगा, तो बुरा न मानते हुए इसका ध्यान रखा जाय। मेरी इन शर्तों को पूरा करना होगा।

- (१) जिस अधिकार पद पर राजा उसे नियुक्त करे उसी पर वह कार्यं करे और राजा के समीप अगल-बगल में, न तो अधिक दूर और न अधिक नजदीक ही यथोचित आसनं पर बैठकर वह कार्यं करे। आक्षेप लगाकर, असभ्य, परोक्ष विषयक, अविश्व-सनीय और भूठी बात वह कदापि न बोले। बेमौके ऊँची आवाज से न बोले। बोलते हुए खकार या डकार कभी न करे। इसके अतिरिक्त राजा की उपस्थिति में किसी दूसरे से बातचीत करना, किसी अफवाह को निश्चित रूप से हाँ या ना कहना, राजा का या पाखण्डियों का वेष धारण करना, राजा के धारण करने योग्य रत्नों के लिए खुले तौर पर प्रार्थना करना, एक आँख या एक ओठ टेढा करके बोलना, भौं चढ़ाना, राजा की बात को बीच में ही काट देना, बलवान के सम्बन्धी से भगड़ा करना, स्त्रियों के साथ, स्त्रियों को चाहने वालों के साथ, विदेशी दूतों के साथ एवम् राजा के दुश्मनों-या अनर्थकारी व्यक्तियों के साथ सम्पर्क रखना, एक ही बात को करते रहना, और गुटबाजी बनाकर रहना, इत्यादि सभी कार्यों का परित्याग कर दे।
- (२) राजा के मतलब की बात तत्काल ही राजा से कह देनी चाहिए, अपने मतलब की बात राजा के प्रिय तथा हितकारी व्यक्तियों से कहनी चाहिए, दूसरे के मतलब की बात उचित समय एवं स्थान देखकर करनी चाहिए, और जो कुछ भी कहे वह धर्म-अर्थ से समन्वित होना चाहिए।

- पृष्टः प्रियहितं ब्रूयान्न ब्रूयादहितं प्रियम्। (9) अप्रियं वा हितं ब्रूयाच्छृण्वतोऽनुमतो मिथः॥
- तूष्णीं वा प्रतिवाक्ये स्याद् द्वेष्यादीं श्चन वर्णयेत्। (२) अप्रिया अपि दक्षाः स्युस्तद्भावाद् ये वहिष्कृताः ॥ अनर्थ्याश्च प्रिया दृष्टाश्चित्तज्ञानानुर्वातनः। घोरहासांश्च वर्जयेत्।। अभिहास्येष्वभिहसेद्
- परात् संकामयेद् घोरं न च घोरं स्वयं वदेत्। (३) तितिक्षेतात्मनश्चैव क्षमावान् पृथिवीसमः॥
- आत्मरक्षा हि सततं पूर्वं कार्या विजानता। (8) अग्नाविव हि सम्प्रोक्ता वृत्ती राजोपजीविनाम् ॥ एकदेशं दहेदग्निः शरीरं वा सपुत्रदारं राजा तु घातयेद् वर्धयेत वा।।

इति योगवृत्ते पञ्चमेऽधिकरणे अनुजीविवृत्तं नाम चतुर्थोऽध्यायः

आदितस्त्रिनवतितमः ।

--: o :-

योगवृत्त नामक पञ्चम अधिकरण में चौथा अध्याय समाप्त ।

<sup>(</sup> १ ) राजा के पूछने पर उसकी अनुमित से प्रिय एवं हितकारी बात को कह देनी चाहिए, प्रिय होती हुई भी अहितकारी बात को न कहना चाहिए, किन्तु हित-कारी बात अप्रिय भी हो तब भी कह देनी चाहिए।

<sup>(</sup>२) उत्तर देते समय यदि अप्रिय बात सुनाने में डर मालूम हो तो चुप हो जाना चाहिए, राजा के द्वेष्य पुरुषों से सम्बन्ध भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि राजा की इच्छा पर न चलने वाले निपुण लोग भी राजा के अप्रिय बन जाते हैं। इसके विपरीत राजा के इच्छानुसार चलने वाले अनर्थकारी लोग भी राजा के प्रिय होते देखे गये हैं। राजा के हँसने पर, काठ की तरह खड़ा न रहकर, हँसना चाहिये, किन्तु अद्रहास पर सदा नियन्त्रेण रखना चाहिए।

<sup>(</sup>३) किसी भयावह संदेश को स्वयं न कहकर किसी के द्वारा राजा को कह-लावे। यदि अपने ही ऊपर ऐसी किसी बात का दायित्व आ जाय तो पृथ्वी के समान क्षमाशील बनकर उसके परिणाम को सहन करे।

<sup>(</sup>४) इसलिए समभदार राजकर्मचारी को चाहिए कि सर्वप्रथम वह अपनी रक्षा की सोचे, क्योंकि राज्याश्रित व्यक्तियों की स्थिति आग में खेल करने से बढ़कर खतर-नाक कही गई है । क्योंकि अग्नि तो शरीर के एक अङ्ग या पूरे शरीर को ही जलाती है, किन्तु राजा समस्त परिवार को भस्म कर सकता है, और यदि अनुकूल हो गया तो सर्व सम्पन्न भी कर देता है।

- (१) नियुक्तः कर्मसु व्ययविशुद्धमुदयं दर्शयेत् ।
- (२) आभ्यन्तरं बाह्यं गुह्यं प्रकाश्यमात्ययिकमुपेक्षितव्यं वा कार्यम् 'इदमेवम्' इति विशेषयेच्च ।
- (३) मृगयाद्यतमस्त्रीषु प्रसक्तं चानुवर्तेत प्रशंसाभिः। आसन्नश्चास्य व्यसनोपघाते प्रयतेत । परोपजापातिसन्धानोपधिभ्यश्च रक्षेत् ।
- (४) इङ्गिताकारौ चास्य लक्षयेत् । कामद्वेषहर्षदैन्यव्यवसायभयद्वन्द्व-विपर्यासमिङ्गिताकाराभ्यां हि मंत्रंसंवरणार्थमाचरन्ति प्रज्ञाः ।
- (५) दर्शने प्रसोदति । वाक्यं प्रतिगृह्णाति । आसनं ददाति । विविक्ते दर्शयते । शंकास्थाने नातिशंकते । कथायां रमते । परज्ञाप्येष्वपेक्षते । पथ्य-

## व्यवस्था का यथोचित पालन

- (१) अपने अपने कार्यों पर नियुक्त हुए कर्मचारियों को चाहिए कि वे खर्चे को घटाकर शुद्ध आमदनी (उदय) राजा को दिखायें।
- (२) कर्मचारियों को चाहिए कि दुर्ग में होने वाले तथा बाहर होने वाले कार्यों का, खुले रूप में तथा छिपकर होने वाले कार्यों का, विघ्नयुक्त एवं उपेक्षायुक्त कार्यों का विवरण स्पष्टरूप में राजा के सामने पेश करें और उन सभी बातों का लेखा रिजस्टर में दर्ज कर दें।
- (३) यदि राजा शिकार, जुआ या स्त्रियों में आसक्त हो तो उसका अनुगामी बन कर, उसकी खुशामद या प्रशंसा करके उसको दुर्व्यसनों से विमुख करने का यत्न करना चाहिए। इसी प्रकार शत्रु के भेदियों, ठगों और विष देने वाले लोगों से भी राजा की रक्षा की जानी चाहिए।
- (४) राजा की चेष्टाओं और आकार-प्रकारों को बड़ी कुशलता से हृदयंगम करना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान् लोग अपने रहस्य को छिपाये रखने के लिए काम, द्वेष, हर्ष, दैन्य; व्यवसाय, भय और सुख-दु:ख को चेष्टाओं द्वारा तथा विशेष आकृ-तियों से ही प्रकट किया करते हैं।
- (५) राजा की प्रसन्नता को इन बातों से भाँपना चाहिए : वह देखने पर ही प्रसन्न हो जाता है; बात को बड़े ध्यान एवं आदर से सुनता है, बैठने के लिये उचित

मुक्तं सहते । स्मयमानो नियुङ्क्ते । हस्तेन स्पृशति । श्लाघ्ये नोपहसति । परोक्षे गुणं ब्रवीति । भक्ष्येषु स्मरति । सह विहारं याति । व्यसनेऽभ्यव-पद्यते । तद्भक्तीन् पूजयति । गुह्यमाचष्टे । मानं वर्धयति । अर्थं करोति । अनर्थं प्रतिहन्ति । इति तुष्टज्ञानम् ।

(१) एतदेव विपरीतमतुष्टस्य। भूयश्च वक्ष्यामः—सन्दर्शने कोपः, वाक्यस्याश्रवणप्रतिषेधौ, आसनचक्षुषोरदानं, वर्णस्वरभेदः, एकाक्षिभ्रुकु-टचोष्ठनिर्भोगः, स्वेदश्च, श्वासस्मितानामस्थानोत्पत्तिः, परिमन्त्रणम्, अक-स्माद् व्रजनम्, वर्धनम् अन्यस्य, भूमिगात्रविलेखनम्, अन्तस्योपतोदनम्, विद्यावर्णदेशकुत्सा, समिनन्दा, प्रतिदोषनिन्दा, प्रतिलोमस्तवः, सुकृतान-वेक्षणम्, दुष्कृतानुकीर्तनम्, पृष्ठावधानम्, अतित्यागः, मिथ्याभिभाषणम्। राजदर्शिनां च तद्वृत्तान्यत्वम् ।

आसन देता है, एकान्त में या अंतःपुर में ले जाकर मिलता है, विश्वास के कारण शंकित नहीं होता है, वार्तालाप में रुचि लेता है, समभी हुई बात में भी सलाह करने की इच्छा रखता है, मुस्कुराता हुआ कार्य पर नियुक्त करता है, हितकर कठोर बात को भी सहन करता है, बात करने में हाथ से छू लेता है, प्रशंसा योग्य कार्यों पर प्रसन्न होता है, गुणों की प्रशंसा परोक्ष में करता है, भोजन के समय स्मरण करता है, यात्रा, विहार में साथ में रहता है, दुःख दूर करने में पूरी सहायता देता है, अनुराग रखने वालों का सम्मान करता है, अपने गुप्त रहस्यों को बता देता है, मान-सत्कार बढ़ाता है, इच्छित आर्थिक सहायता देता है और अनर्थ का निवारण करता है।

(१) यदि उक्त सभी बातें राजा में उल्टी पायी जाँय तो समझना चाहिए कि वह क्रुद्ध है। इसके अतिरिक्त राजा की अप्रसन्नता को इन बातों से भाँपना चाहिए, वह देखते ही कुपित हो उठता है, कही गई बात को नहीं सुनता या बीच ही में रोक देता है, बैठने के लिए स्थान नहीं देता, उसकी ओर आँख नहीं उठाता, मुख चढ़ाकर एवं आवाज बदल कर बोलता है; आँख-भौं चढ़ाकर या आँख सिकोड़ कर बोलता है, उसे पसीना आ जाता है, साँस फूलने लगती है, अकस्मात् ही मुस्कुराने लगता है, दूसरे के साथ बात करने लगता है, बीच ही में उठकर चला जाता है, दूसरा ही प्रसंग छेड़ देता है, भूमि एवं शरीर को नाखून से कुरेदने लगता है, किसी को मारने लगता है, विद्या, वर्ण तथा देश की निन्दा करने लगता है, दूसरे समान व्यक्ति के दोष की निन्दा करने लगता है, व्याज-स्तुति करने लगता है, अच्छी तरह किये गये कार्य की भी परवाह नहीं करता है, बिगड़े हुए कार्य को सर्वत्र कह डालता है, लौटते

- (१) वृत्तिविकारं चावेक्षेताप्यमानुषाणाम्।
- (२) अयमुच्चैः सिचतीति कात्यायनः प्रववाज ।
- (३) कौंचोऽपसव्यम् इति कणिङ्को भारद्वाजः।
- (४) तृणमिति दीर्घश्चारायणः।
- (५) शीता शाटीति घोटमुखः ।
- (६) हस्ती प्रत्यौक्षीदिति किंजल्कः।
- (७) रथाश्वं प्राशंसीदिति पिशुनः।
- (८) प्रतिरवणे शुनः पिशुनपुत्रः इति ।
- (९) अर्थमानावक्षेपे च परित्यागः । स्वामिशीलमात्मनश्च किल्बिष-मुपलभ्य वा प्रतिकुर्वीत । मित्रमुपकृष्टं वास्य गच्छेत् ।

समय उसको पीछे बड़े ध्यान से देखता है, पास आये तो दूर हटा देता है, उसके साथ व्यर्थ की बातें करता है और अन्य राजकर्मचारियों और उसके व्यवहार में भेद डालता है।

- (१) मनुष्यों के अतिरिक्त पशु-पक्षियों के भी मानसिक विकारों एवं चेष्टाओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए।
- (२) 'यह जल सींचने वाला आज ऊपर से जल सींच रहा है'—यह देखकर मन्त्रो कात्यायन अपने राजा को छोड़कर चला गया था।
- (३) 'क्रौंचपक्षी आज बाँई ओर से उड़ गया'—यह देखकर भारद्वाजगोत्रीय कर्णिक नाम का मन्त्री अपने राजा को छोड़कर चला गया था।
  - (४) तृण को देखकर आचार्य दीर्घ चारायण, राजा को छोड़कर चला गया था।
- (५) 'कपड़ा ठंडा है'—यह सुनकर आचार्य घोटमुख अपने राजा को छोड़ कर चला गया था।
- (६) हाथी को ऊपर पानी डालता देख कर किंजल्क नामक आचार्य अपने राजा को छोड़कर चला गया था।
- (७) रथ के घोड़े की तारीफ सुनकर आचार्य पिशुन अपने राजा को छोड़कर चला गया था।
- (८) कुत्ते के भूँकने पर आचार्य पिशुन का पुत्र अपने राजा को छोड़कर चला गया था।
- (९) संपत्ति और सत्कार को नष्ट कर देने वाले राजा को भी त्याग देना चाहिए। अथवा राजा के स्वभाव और अपने अपराध पर विचार करके राजा को न छोड़ने की इच्छा होने पर, राजा का प्रतीकार करना चाहिए। या राजा के निकटवर्ती सम्बन्धी अथवा मित्र का आश्रय लेकर राजा को प्रसन्न करना चाहिए।

#### तत्रस्थो दोषनिर्घातं मित्रैर्भर्तरि चाचरेत्। (P) ततो भर्तरि जीवेद् वा मृते वा पुनरावजेत्।।

इति योगवृत्ते पञ्चमेऽधिकरणे समयाचारिकं नाम पञ्चमोऽध्यायः, आदितः पञ्चनवतितमः।

--: o :---

(१) राजा के पास रहते हुए ही उसके मित्रों द्वारा अपने अपराध की सफाई करानी चाहिए और तब राजा के प्रसन्न हो जाने पर उसके आश्रय में बना रहना चाहिए या जब उसकी मृत्यु हो जाय तब वापिस आना चाहिए।

> योगवृत्त नामक चतुर्थ अधिकरण में समयाचारिक नामक आठवाँ अध्याय समाप्त ।

> > -: 0:--

# राज्यप्रतिसन्धानमेकैश्वर्यं च

- (१) राजव्यसनमेवममात्यः प्रतिकुर्वीत । प्रागेव मरणाबाधभयाद्राज्ञः प्रियहितोपग्रहेण मासिद्वमासान्तरं दर्शनं स्थापयेद् । 'देशपीडापहमित्राप-हमायुष्यं पुत्रीयं वा कर्म राजा साधयित' इत्यपदेशेन राजव्यंजनमनुरूप-वेलायां प्रकृतीनां दर्शयेत् । मित्रामित्रदूतानां च । तैश्च यथोचितां सम्भाषाम् अमात्यमुखो गच्छेत् । दौवारिकान्तर्वंशिकमुखश्च यथोक्तं राजप्रणिध-मनुवर्तयेत् । अपकारिषु च हेडं प्रसादं वा प्रकृतिकान्तं दर्शयेत् । प्रसाद-मेवोपकारिषु ।
- (२) आप्तपुरुषाधिष्ठितौ दुर्गप्रत्यन्तस्थौ वा कोशदण्डावेकस्थौ कार-येत्। कुल्यकुमारमुख्यांश्चान्यापदेशेन।
- (३) यश्च मुख्यः पक्षवान् दुर्गाटवीस्थो वा वैगुण्यं भजेत तमुपग्राह-येत्। बह्वबाधां वा यात्रां प्रेषयेत् मित्रकुलं वा।

## विपत्तिकाल में राजपुत्र का अभिषेक और एकछत्र राज्य की प्रतिष्ठा

- (१) अमात्य को चाहिए कि वह राजा पर आई हुई आपित्तयों का प्रतीकार इन तरीकों से करे—राजा की आसन्न मृत्यु समक्त कर राजा के मित्रों एवं हितैषियों की सलाह लेकर महीने-दो महीने बाद राजा के दर्शन की तिथि निश्चित कर दें और यह बहाना बनाये कि आजकल राजा देश की पीड़ा दूर करने वाले, शत्रुनाशक, आयुवर्द्धक और पुत्र देने वाले कर्म का अनुष्ठान कर रहा है। राजा के दर्शन की निश्चित तिथि पर राजा के वेष में किसी दूसरे पुरुष को प्रजा के सामने खड़ा कर दे। मित्रों, शत्रुओं और दूतों को भी उस बनावटी राजा के दर्शन करा दे। उन लोगों के साथ वह राजा अमात्य के माध्यम से ही उचित वार्तालाप करे। पूर्व प्रकाशित राजकार्यों के संबंध में द्वारपाल तथा अंतःपुर रक्षकों के द्वारा ही कहलाये। अपकार करने वाले लोगों पर अमात्य की राय से ही कोप या प्रसन्नता प्रकट करे। उपकार करने वाले लोगों पर सदा प्रसन्न ही बना रहे।
- (२) दुर्ग तथा सीमान्त प्रदेशों की सेना और कोष को किसी बहाने किसी विश्वस्त व्यक्ति की देख-रेख में इकट्ठा करा दिया जाय। किसी दूसरे ही बहाने से राज के सगे-संबंधियों, राजकुमार और अन्य राजप्रमुखों को एकत्र कराया जाय।
  - (३) दुर्ग या अटवी में स्थित कोई प्रधान राजकर्मचारी यदि किसी की सहायता

- (१) यस्माच्च सामन्तादाबाधं पश्येत्, तमुत्सवविवाहहस्तिबन्धनाश्व-पण्यभूमिप्रदानापदेशेन अवग्राहयेत्। स्वमित्रेण वा। ततः सन्धिमदूष्यं कारयेत्।
- (२) आटविकामित्रैर्वा वैरं ग्राहयेत् । तत्कुलीनमवरुद्धं वा भूम्येक-देशेनोपग्राहयेत् ।
- (३) कुल्यकुमारमुख्योपग्रहं कृत्वा वा कुमारमभिषिक्तमेव दर्शयेत्। दाण्डकमिकवद् वा राज्यकण्टकानुद्धृत्य राज्यं कारयेत्।
- (४) यदि वा कश्चिन्मुख्यः सामन्तादीनामन्यतमः कोपं भजेत्, तम् 'एहि राजानं त्वा करिष्यामि' इत्यावाहियत्वा घातयेत्। आपत्प्रतीकारेण वा साधयेत्।
  - (५) युवराजे वा क्रमेण राज्यभारमारोप्य राजव्यसनं ख्यापयेत्।

लेकर राजा के विरुद्ध हो जाय तो उसे किसी उपाय से अपने अनुकूल बनाया जाय। अथवा उस समय उसे किसी बाधाबहुल युद्ध में भेज दिया जाय। अथवा सहायता माँगने के बहाने किसी मित्र राजा के पास भेज दिया जाय।

- (१) यदि किसी समीप के सामन्त राजा से बाधा का भय हो तो उसे उत्सव, विवाह, हाथी, घोड़ा, अन्य माल या भूमि देने के बहाने अपने पास बुलाकर अपने अनुकूल बना लिया जाय। अथवा अपने मित्र के द्वारा ही उसको अनुकूल बनाया जाय और तब उसके साथ निर्वेर (अदूष्य) संधि कर ले।
- (२) अथवा उस सामंत को आटिवर्क तथा अपने शत्रु के साथ लड़ा दे। अथवा उस सामंत-परिवार के किसी व्यक्ति को भूमि देकर अपने वश में कर ले और फिर उसके द्वारा सामन्त का दमन कराये।
- (३) राजा के मर जाने के बाद अमात्य को चाहिए कि वह राज-परिवार के कुमार और राज्य के प्रमुख कर्मचारियों की अनुकूल स्थिति को देखकर अभिषिक्त राजकुमार को ही प्रजा के सामने खड़ा करे, वह दाण्डकिमक प्रकरण में निर्दिष्ट रीति से राज्य के विरोधियों का निर्मूल कर निष्कंटक राज्य करे।
- (४) यदि सामंतमुख्यों में से कोई एक इस बात से कुपित हो जाय तो उससे 'यह बालक तो राज्य के लिए सर्वथा अयोग्य है, आप यहाँ आवें, आपको ही मैं राजा बना दूँगा' ऐसा कह कर अपने यहाँ बुलाया जाय और फिर उसका वध करा दिया जाय। यदि वह आये नहीं तो आपत्प्रतीकार प्रकरण में निर्दिष्ट तरीकों से उसको सीधा किया जाय।
- ( ५ ) युवराज पर धीरे-धीरे राज्य का भार सौंप कर फिर राजा की विपक्ति को सबके सामने प्रकट करे।

- (१) परभूमौ राजव्यसने मित्रेणामित्रव्यञ्जनेन शत्रोः सन्धिमवस्था-प्यापगच्छेत्। सामन्तादीनामन्यतमं वास्य दुर्गे स्थापित्वापगच्छेत्। कुमारमभिषिच्य वा प्रतिव्यूहेत। परेणाभियुक्तो वा यथोक्तमापत्प्रतीकारं कुर्यात्।
  - (२) एवमेके श्वर्यममात्यः कारयेदिति कौटिल्यः।
- (३) नैविमिति भारद्वाजः । प्रिम्नयमाणे वा राजन्यमात्यः कुल्य-कुमारमुख्यान् परस्परं मुख्येषु वा विकामयेत् । विकान्तं प्रकृतिकोपेन घात-येत् । कुल्यकुमारमुख्यानुपांशुदण्डेन वा साधियत्वा स्वयं राज्यं गृह्णीयात् । राज्यकारणाद्धि पिता पुत्रान् पुत्राश्च पितरमिमद्रह्यन्तिः किमङ्ग पुनर-मात्यप्रकृतिह्येंकप्रग्रहो राज्यस्य । तत् स्वयमुपस्थितं नावमन्येत । स्वमारूढा हि स्त्री त्यज्यमानाभिशपतीति लोकप्रवादः ।
  - (४) कालश्च सकृदभ्येति यं नरं कालकांक्षिणम्। दुर्लभः स पुनस्तस्य कालः कर्म चिकीर्षतः॥
- (१) यदि राजा की कहीं दूसरे देश में मृत्यु हो जाय तो अमात्य को चाहिए कि वह बनावटी दुश्मन बने हुए मित्र के साथ शत्रु की संधि कराकर अपने देश में चला आवे। अथवा सामन्त आदि में से किसी एक को उसके दुर्ग में नियुक्त करके चला आये और राजकुमार का राज्याभिषेक करके फिर शत्रु के साथ अभियास्य-त्कर्म प्रकरण में निर्दिष्ट उपायों द्वारा बाहरी-भीतरी आपत्तियों से वचने के लिए प्रतीकार करे।
- (२) इस प्रकार अमात्य एकैश्वर्य राज्य का पालन कराये—यह आचार्य कौटिल्य का मत है।
- (३) किन्तु आचार्य भारद्वाज का मत है कि अमात्य इस प्रकार राजपुत्र को एकछत्र राज्य न कराये, बल्कि उचित तो यह है कि राजा की आसन्न मृत्यु समभ कर अमात्य, राजा के वंशज, राजकुमार और मुख्य व्यक्तियों को परस्पर या दूसरे मुख्यों के साथ भिड़ा दे और फिर प्रजा या राजप्रकृति के कृपित होने के कारण इनको मरवा डाले। अथवा उन राज-वंशज, राजकुमार और मुख्य व्यक्तियों को चुपचाप (उपांशुदण्ड) मरवा दे और स्वयं ही संपूर्ण राज्य का स्वामी बन जाय। क्योंकि राज्य के लिए पिता-पुत्र परस्पर अभिद्रोह करते हुए देखे गये हैं। फिर वह अमात्य यदि ऐसा करे, जो सारे राज्य की बागडोर है, तो कुछ भी अनुचित नहीं है। इसलिए स्वयं हाथ में आये हुए राज्य का तिरस्कार न करे, क्योंकि लोक-प्रसिद्धि है कि संभोग की इच्छा लेकर स्वयं ही आई हुई स्त्री को यदि छोड़ दिया जाय तो वह शाप दे देती है।
  - (४) चिर-प्रतीक्षित मौका एक बार ही हाथ आता है। उसको चूक जाने पर

- (१) प्रकृतिकोपकमधर्मिष्ठमनैकान्तिकं चैतदिति कौटिल्यः। राजपुत्र-मात्मसम्पन्नं राज्ये स्थापयेत् । सम्पन्नाभावे व्यसनिनं कुमारं राजकन्यां गिभणीं देवीं वा पुरस्कृत्य महामात्रान् सन्निपात्य ब्रूयात्-'अयं वो निक्षेपः, पितरमस्यावेक्षध्वं सत्त्वाभिजनमात्मनश्च, ध्वजमात्रोऽयं, भवन्त एव स्वा-मिनः, कथं वा कियताम्' इति ।
- (२) तथा बुवाणं योगपुरुषा ब्रुयु:- 'कोऽन्यो भवत्पुरोगादस्माद् राज्ञ-श्चातुर्वर्ण्यमहीति पालियतुम् इति'। तथेत्यमात्यः कुमारं राजकन्यां गर्भिणीं देवीं वाधिकुर्वीत, बन्धुसम्बन्धिनां मित्रामित्रदूतानां च दर्शयेत्।
- (३) भक्तवेतनविशेषममात्यानामायुधीयानां च कारयेत्। भूयश्चायं वृद्धः करिष्यतीति ब्रूयात् । एवं दुर्गराष्ट्रमुख्यानाभाषेत, यथाहै च मित्रा-

फिर वैसा अवसर हाथ नहीं आता है। साँप के निकल जाने पर लकीर पीटने से कोई लाभ नहीं होता।

- ( १ ) किन्तु भरद्वाज के उक्त मत से कौटिल्य सहमत नहीं है। उसका कथन है कि इस प्रकार की कार्यवाही प्रजा के लिए कष्टकर, अधर्मयुक्त और अनित्य है। इस-लिए आत्मसंपन्न राजकुमार को ही अभिषिक्त करना चाहिए। यदि आत्मसंपन्न राजकुमार न मिले तो व्यसनी राजकुमार को, राजकन्या को या गर्भिणी महारानी को आगे करके राष्ट्र के सभी महान् व्यक्तियों के सामने कहा जाय कि 'यह आप लोगों की ही धरोहर है, इसकी रक्षा का भार आप लोगों पर ही है, इस राजकुमार की वंशपरंपरा और अपने दायित्वों की ओर गौर करें। यह राजकुमार तो एक पताका के समान है, जो सबसे ऊँचा रहता हुआ फहराता है, किन्तु इसके राज्य का सारा प्रबन्ध आप ही लोगों पर निर्भर है। अब बतलाइये इस संबंध में क्या करना चाहिए?'
- (२) अमात्य के इस प्रकार कहने पर राष्ट्र के वे सम्मानित व्यक्ति कहें 'आपके नेतृत्व के अतिरिक्त इस राजकुमार का दूसरा अवलंब कौन है, जो इस चातु-वंर्ण्य प्रजा का पालन कर सकने में समर्थं हो ?' 'जो आज्ञा' ऐसा कहकर अमात्य उस राजकुमार या राजकन्या अथवा गर्भिणी महारानी को सिहासन पर अभिषिक्त कर कर दे। उसके बाद उसके भाई, बन्धु, संबंधी, मित्र, शत्रु तथा दूतों को यह सूचित कर दे कि आज से वही राजा है।
- (३) राजा को चाहिए कि वह अमात्यों तथा सैनिकों के भत्ते और वेतन में वृद्धि कर दे। उस समय अमात्य यह कहे कि 'वड़ा होकर यह और भी वेतन वृद्धि

मित्रपक्षम् । विनयकर्मणि च कुमारस्य प्रयतेत । कन्यायां समानजातीयाद-पत्यमुत्पाद्य वाभिषिचेत् । मातुश्चित्तक्षोभभयात् कुल्यमल्पसत्त्वं छात्रं च लक्षण्यमुपनिद्यात् । ऋतौ चैनां रक्षेत् । न चात्मार्थं कश्चिदुत्कृष्टमुपभोगं कारयेत्। राजार्थं तु यानवाहनाभरणवस्त्रस्त्रीवेश्मपरिवापान् कारयेत्।

- (१) यौवनस्थं च याचेत विश्रमं चित्रकारणात्। परित्यजेददुष्यन्तं तुष्यन्तं चानुपालयेत्।।
- पुत्ररक्षार्थं गूढसारपरिग्रहान्। अरण्यं दीर्घंसत्रं वा सेवेतारुच्यतां गतः॥
- (३) मुख्येरवगृहीतं वा राजानं तित्रयाश्रितः। इतिहासपुराणाभ्यां बोधयेदर्थशास्त्रवित्।।

करेगा'। यही आश्वासन वह दुर्ग तथा राज्य के अन्य कर्मचारियों को भी दे, और मित्र तथा शत्रुपक्ष के लोगों से भी यथोचित वार्तालाप करे। राजकुमार की विद्या, विनय और दूसरी प्रकार की शिक्षाओं का भी वह यथोचित प्रबंध करे। अथवा किसी समानजातीय पुरुष से राजकन्या में पुत्र उत्पन्न कराके उसे राज्यसिंहासन पर बैठाये। यदि वह महारानी हो तो उसका चित्त खिन्न न हो, इस अर्थ उसके पास कुलीन, अल्पवयस्क, सौम्य वेदाध्यायी व्यक्ति को नियुक्त कर दे, जिससे कि वह धर्मशास्त्र तथा पुराणों की बातों को सुनाकर उसके (महारानी के ) चित्त को शान्त बनाये रखे। ऋतुकाल (मासिक धर्म ) में उसकी पूरी रक्षा की जाय। अमात्य को चाहिए कि वह अपने लिए किसी प्रकार की उत्तम सामग्री संचित न करे। राजा के लिए रथ, घोड़े, आभूषण, वस्त्र, स्त्री, मकान और बढ़िया शयनागार का प्रबन्ध करे।

- (१) जब राजकुमार युवा हो जाय और राज्यभार संभाल सके तब उसके मनोभावों को जानने के लिए अमात्य उससे अपना मंत्रिपद छोड़ने के लिए कहे। यदि वह स्वीकार कर ले तो अमात्य को वहाँ से चला जाना चाहिए। यदि वह न जाने को कहें तो फिर उसी के पास रहकर पूर्ववत् राजकाज की व्यवस्था करता रहे।
- (२) अमात्य पद पर कार्य करने की इच्छा न होने पर अथवा राजा की ओर से कुछ मन-मुटाव हो जाने पर अमात्य को चाहिए कि वह राजा के पूर्वजों द्वारा स्था-पित गुप्तचरों और खजाना आदि राजकुमार को बताकर तपस्या करने के लिए जंगल में चला जाय, अथवा दीर्घकाल तक चलने वाले यज्ञकर्मों का अनुष्ठान करे।
- (३) अथवा मामा, फूफा, आदि मुख्य संबंधियों के वश में हुए राजकुमार को उसके हितेच्छु पुरुषों के आश्रित रहता हुआ ही, तत्त्वविद् अमात्य इतिहास और पुराणों के द्वारा धर्म-अर्थ के तस्वों को समभाता रहे।

## (१) सिद्धव्यञ्जनरूपो वा योगमास्थाय पार्थिवम् । लभेत लब्ध्वा दूष्येषु दाण्डकमिकमाचरेत् ॥

इति योगवृत्ते पञ्चमेऽधिकरणे राजप्रतिसन्धानमेकैश्वर्यं नाम षष्ठोऽध्यायः; आदितः पञ्चनवित्तमोऽध्यायः।। ६६।।

समाप्तमिदं योगवृत्तं नाम पञ्चममधिकरणम्।

--: o :--

(१) यदि इस प्रकार भी राजा धर्म-अर्थ के तत्त्वों को ग्रहण न कर सके तो सिद्ध पुरुष का वेष बनाकर वह राजा को अपने वश में करे, और तदनंतर मामा आदि दूष्य पुरुषों पर दाण्डर्कीमक प्रकरण में निर्दिष्ट उपायों से उनको दण्डित करे।

योगवृत्त नामक पंचम अधिकरण में राजप्रतिसन्धान-एकैश्वर्य नामक छठा अध्याय समाप्त

-: o :--

छठा अधिकर्ण

मण्डलयोनि

#### अध्याय १

- (१) स्वाम्यमात्यजनपददुर्गकोशदण्डमित्राणि प्रकृतयः।
- (२) तत्र स्वामिसम्पत्-महाकुलीनो दैवबुद्धिसत्त्वसम्पन्नो वृद्धदर्शी धार्मिकः सत्यवागविसंवादकः कृतज्ञः स्थूललक्षो महोत्साहोऽदीर्घसूत्रः शक्य-सामन्तो दृढबुद्धिरक्षुद्रपरिषत्को विनयकाम इत्याभिगामिका गुणाः।
- (३) शुश्रूषाश्रवणग्रहणधारणविज्ञानोहापोहतत्त्वाभिनिवेशाः प्रज्ञा-गुणाः ।
  - (४) शौर्यममर्षः शोघ्रता दाक्ष्यं चोत्साहगुणाः ।
- (४) वाग्मी प्रगल्भः स्मृतिमितबलवानुदग्रः स्ववग्रहः कृतिशिल्पो व्यसने दण्डनाय्युपकारापकारयोद् ष्टप्रतिकारी हीमानापत्प्रकृत्योविनियोक्ता

#### प्रकृतियों के गुण

- (१) प्रकृतियाः १. स्वामी, २. अमात्य, ३. जनपद, ४. दुर्ग, ५. कोष, ६. दण्ड (सेना), और ७. मित्र, ये सात प्रकृतियाः है।
- (२) स्वामी के गुण: महाकुलीन, दैवबुद्धि, धैर्यसम्पन्न, दूरदर्शी, धार्मिक, सत्यवादी, सत्यप्रतिज्ञ, कृतज्ञ, उच्चाभिलाषी, बड़ा उत्साही, शीध्र कार्य करने वाला (अदीर्घ सूत्र), समन्तों को वश में करने वाला, दृढबुद्धि गुणसंपन्न परिवार वाला और शास्त्र बुद्धि, राजा के ये गुण अभिगामिक गुण कहलाते हैं।
- (३) शास्त्रचर्चा, शास्त्रज्ञान, प्रत्येक बात को ग्रहण कर लेना, ग्रहण की हुई बात को याद रखना, ग्रहण की हुई बात का विशेष ज्ञान रखना, तर्क-वितर्क द्वारा किसी बात की तह को पकड़ना, बुरे पक्ष को त्यागना, और गुणियों के पक्ष को ग्रहण करना, आदि राजा के प्रज्ञागुण कहलाते हैं।
- (४) शौर्य, अमर्ष, क्षिप्रकारिता और दक्षता, ये चार गुण उसके उत्साहगुण कहलाते हैं।
- (५) वाग्मी, प्रगत्भ, स्मरणशील, बलवान्, उन्नतमन, संयमी, निपुण सवार, विपितिग्रस्त शत्रु पर आक्रमण करने वाला, विपित्त के समय सेना की रक्षा करने वाला, किसी के उपकार या अपकार का यथोचित प्रतीकार करने वाला, लज्जावान्, दुभिक्ष-सुभिक्ष के समय अन्न आदि का उचित विनियोग करने वाला, दीर्घंदर्शी-दूरदर्शी

दीर्घदूरदर्शी देशकालपुरुषकारकार्यप्रधानः सिन्धिवक्रमत्यागसंयमपणपर-च्छिद्रविभागी संवृतादीनाभिहास्यजिह्यभ्रुकुटीक्षणः कामक्रोधलोभस्तम्भ-चापलोपतापपेशुन्यहीनः शक्यः स्मितोग्राभिभाषी वृद्धोपदेशाचार इत्यात्म-सम्पत्।

- (१) अमात्यसम्पदुक्ता पुरस्तात् ।
- (२) मध्ये चान्ते च स्थानवानात्मधारणः परधारणश्चापिद स्वारक्षः स्वाजीवः शत्रुद्देषी शक्यसामन्तः पङ्कपाषाणोषरिवषमकण्टकश्रेणीव्याल-मृगाटवीहीनः कान्तः सीताखनिद्रव्यहस्तिवनवान् गव्यः पौरुषेयो गुप्तगोचरः पशुमान् अदेवमातृको वारिस्थलपथाभ्यामुपेतः सारिचत्रबहुपण्यो दण्डकर-सहः कर्मशीलकर्षकोऽबालिशस्वाम्यवरवर्णप्रायो भक्तशुचिमनुष्य इति जनपदसम्पत्।

अपनी सेना के युद्धोचित देश-काल-उत्साह एवं कार्य को स्वयं देखने वाला, संधि के प्रयोगों को समभने वाला, युद्ध में चतुर, सुपात्र को दान देने वाला, प्रजा को कष्ट दिए बिना ही कोष को बढाने वाला, शत्रु के व्यसनों से लाभ उठाने वाला, अपने मन्त्र को गुप्त रखने वाला, दूसरे की हँसी न उड़ाने वाला, टेढी भौंहें करके न देखने वाला, काम-क्रोध-लोभ-मोह चपलता-उपताप एव चुगलखोरी (पैशुन्य) से सदा अलग रहने वाला, प्रियभाषी, हँसमुख, उदारभाषी और वृद्धजनों के उपदेशों एवं आचारों को मानने वाला इन गुणों से युक्त राजा आत्मसंपन्न कहा जाता है।

- (१) अमात्य के गुण: अमात्य संपत के सम्बन्ध में विनयाधिकारिक नामक अधिकरण में पहिले कहा जा चुका है।
- (२) जनपद के गुण: जनपद की स्थापना ऐसी होनी चाहिए कि जिसके बीच में तथा सीमान्तों में किले बने हों, जिसमें यथेष्ट अन्न पैदा होता हो, जिसमें विपत्ति के समय वनपर्वतों के द्वारा आत्मरक्षा की जा सके, जिसमें थोड़े श्रम से ही अधिक धान्य पैदा हो सके, जिसमें शत्रुराजा के विरोधियों की संख्या अधिक हो, जिसके पास-पड़ोस के राजा दुर्वल हों, जो कीचड़, कंकड़, पत्थर, असर, चोर-जुआरी (विषम कंटक), छोटे-छोटे शत्रु, हिंसक जानवर एवं घने जङ्गलों से रहित हो, जो नदी तलाबों से सज्जित हो, जिसमें खेती, खान, लकड़ियों तथा हाथियों के जङ्गल हों, जो गायों के लिए हितकर हो, जिसका जल-वायु अच्छा हो, जो लुब्धकों से रहित हो, जिसमें गाय, भैंस, नदी, नहर, जल, थल, आदि सभी उपयोगी वस्तुऐं हों, जिसमें बहुमूल्य वस्तुओं का विक्रय हो, जो दण्ड तथा कर को सहन कर सके, जहाँ के किसान बड़े मेहनती हों, जहाँ के मालिक समफदार हों, जहाँ नीचवर्ण की आबादी अधिक

- (१) दुर्गसम्पदुक्ता पुरस्तात्।
- (२) धर्माधिगतः पूर्वैः स्वयं वा हेमरूप्यप्रायश्चित्रस्थूलरत्निहरण्यो दीर्घामप्यापदमनार्यातं सहेतेति कोशसम्पत् ।
- (३) पितृपैतामहो नित्यो वश्यस्तुष्टंभृतपुत्रदारः प्रवासेष्वविसम्पा-दितः सर्वत्राप्रतिहतो दुःखसहो बहुयुद्धः सर्वयुद्धप्रहरणविद्याविशारदः सह-वृद्धिक्षयिकत्वादद्वैध्यः क्षत्रप्राय इति दण्डसम्पत् ।
  - (४) पितृपैतामहं नित्यं वश्यमद्वैध्यं महल्लघुसमुत्थिमिति मित्रसम्पत्।
- (४) अराजबीजी लुब्धः क्ष्रुपरिषत्को विरक्तप्रकृतिरन्यायवृत्तिरयुक्तो व्यसनी निरुत्साहो दैवप्रमाणो यित्किञ्चनकार्यगितरननुबन्धः क्लीबो नित्या-पकारी चेत्यमित्रसम्पत् । एवम्भूतो हि शत्रुः सुखः समुच्छेत्तुं भवति ।

हो और जहाँ प्रेमी एवं शुद्ध स्वभाव वाले लोग बसते हों, इन गुणों से युक्त देश जनपद संपन्न कहा जाता है।

- (१) दुर्ग के गुण: दुर्ग विधान नामक प्रकरण में दुर्ग-गुणों पर प्रकाश डाला जा चुका है।
- (२) कोष के गुण: राजकोष ऐसा होना चाहिए जिसमें पूर्वजों की तथा अपनी धर्म की कमाई संचित हो, इस प्रकार धान्य; सुवर्ण, चाँदी, नाना प्रकार के बहुमूल्य रत्न तथा हिरण्य से भरा-पूरा हो, जो दुभिक्ष एवं आपित्त के समय सारी प्रजा की रक्षा कर सके। इन गुणों से युक्त खजाना कोष संपन्न कहलाता है।
- (३) दण्ड (सेना) के गुण: सेना ऐसी होनी चाहिए जिसमें वंशानुगत, स्थायी एवं वश में रहने वाले सैनिक भर्ती हों, जिनके स्त्री-पुत्र राजवृत्ति को पाकर पूरी तरह सन्तुष्ट हों, युद्ध के समय जिसको आवश्यक सामग्री से लैस किया जा सके, जो कहीं भी हार न खाता हो, दु: ख को सहने वाला हो, युद्धकौशलों से परिचित हो, हर तरह के युद्ध में निपुण हो, राजा के लाभ तथा हानि में हिस्सेदार हो और क्षत्रियों की अधिकता हो। इन गुणों से युक्त सेना दण्डसंपन्न कही जाती है।
- (४) मित्र के गुण: मित्र ऐसे होने चाहिएँ, जो वंशपरम्परागत हों, स्थायी हों, अपने वश में रह सकें, जिनसे विरोध की संभावना न हो, प्रभु-मन्त्र-उत्साह आदि शक्तियों से युक्त जो समय आने पर सहायता कर सकें। मित्रों में इन गुणों का होना मित्रसंपन्न कहा जाता है।
- (५) शत्रु के गुण: जो शुद्ध राजवंश का न हो, लोभी हो, दुष्ट परिवार वाला हो, अमात्य आदि प्रकृतियाँ जिसके अनुकूल न हों, शास्त्र प्रतिकूल आचारण करने वाला हो, अयोग्य हो, व्यसनी हो, जिसमें उत्साह न हो, जो भाग्यवादी हो, विना विचारे कार्य करने बाला हो। शत्रु में इन गुणों का होना शत्रु संपन्न कहा जाता है। इस प्रकार का शत्रु आसानी से उखाड़ा जा सकता है।

- (१) अरिवर्जाः प्रकृतयः सप्तैताः स्वगुणोदयाः । उक्ताः प्रत्यङ्गभूतास्ताः प्रकृता राजसम्पदः ॥
- (२) सम्पादयत्यसम्पन्नाः प्रकृतीरात्मवानृपः। विवृद्धाश्चानुरक्ताश्च प्रकृतीर्हन्त्यनात्मवान्।।
- (३) ततः स दुष्टप्रकृतिश्चातुरन्तोऽप्यनात्मवान् । हन्यते वा प्रकृतिभिर्याति वा द्विषतां वशम् ॥
- (४) आत्मवाँस्त्वल्पदेशोऽपि युक्तः प्रकृतिसम्पदा । नयज्ञः पृथिवीं कृत्स्नां जयत्येव न हीयते ॥

इति मण्डलयोनौ षष्ठेऽधिकरणे प्रकृतिसम्पदं नाम प्रथमोऽध्यायः, आदितः षण्णविततमः।

—: o :—

- (१) आत्मसंपन्न राजा: शत्रु को छोड़कर (क्योंकि वह राजा होने से स्वामिप्रकृति है) शेष सात प्रकृतियाँ अपने-अपने गुणों से युक्त बता दी गई हैं। परस्पर सहायक ये अंगभूत प्रकृतियाँ अपने-अपने कार्यों में लगी हुई राजसम्पत्ति नाम से कही जाती हैं।
- (२) आत्मसम्पन्न राजा गुणहीन प्रकृतियों को भी गुणी बना लेता है, और आत्मसम्पन्नहीन राजा गुणसमृद्ध तथा अनुरक्त प्रकृतियों को भी नष्ट कर देता है।
- (३) यही कारण है कि दुष्ट प्रकृति राजा चारों समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का अधि-पति होता हुआ भी या तो अपनी प्रकृतियों द्वारा ही विनष्ट हो जाता है या शत्रु के कब्जे में चला जाता है।
- (४) किन्तु आत्मसंपन्न नीतिज्ञ राजा थोड़ी भूमि का स्वामी होता हुआ भी आत्मप्रकृति के द्वारा सारी पृथ्वी का आधिपत्य प्राप्त कर लेता है और कभी भी क्षीण नहीं होता है।

मण्डलयोनि नामक षष्ठ अधिकरण में प्रकृतिसम्पदा नामक पहला अध्याय समाप्त ।

## शमन्यायामिकम्

- (१) शमव्यायामौ योगक्षेमयोर्योतिः।
- (२) कर्मारम्भाणां योगाराधनो व्यायामः । कर्मफलोपभोगानां क्षेमा-राधनः शमः ।
  - (३) शमव्यायामयोर्योनिः षाड्गुण्यम् ।
  - (४) क्षयस्थानं वृद्धिरित्युदयास्तस्य ।
  - (५) मानुषं नयापनयौ दैवमयानयौ।
- (६) दैवमानुषं हि कर्म लोकं यापयति । अदृष्टकारितं दैवम् । तस्मि-न्निष्टेन फलेन योगोऽयः । अनिष्टेनानयः ।
- (७) दृष्टकारितं मानुषम् । तस्मिन् योगक्षेमनिष्पत्तिर्नयः । विपत्ति-रपनयः । तिच्चन्त्यम् । अचिन्त्यं दैविमिति ।

#### शांति और उद्योग

- ( १ ) क्षेम का कारण शांति और योग का कारण व्यायाम है।
- (२) दुर्ग संबन्धी तथा संधि आदि कार्यों में कुशल व्यक्तियों को नियुक्त करना ही व्यायाम कहलाता है। दुर्ग तथा सन्धि आदि कर्मफलों के उपयोग में विघ्नों के नाश का साधन ही गुभ (शांति) है।
- (३) शम और व्यायाम के कारण हैं—संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और दैंधीभाव आदि छह गुण।
- (४) उन्नति (वृद्धि), अवनति (क्षय) और समानगति (स्थान) ये तीन, उक्त छह गुणों के फल हैं।
- (५) इन तीन फलों को प्राप्त करने वाले दो प्रकार के कर्म हैं: मानुष और दैव। नय तथा अपनय मानुषकर्म हैं और अय तथा अनय दैवकर्म हैं।
- (६) ये दैव और मानुष कर्म ही लोक-जीवन को चलाने वाले दो पहिये हैं। अदृष्ट द्वारा कराया हुआ धर्म तथा अधर्म रूप कर्म दैव कहाता है। उससे इष्ट फल का संबंध जुड़ जाने की स्थिति को अय कहते हैं। यदि प्रतिकूल फल के साथ सम्बन्ध हुआ तो वही अनय की स्थिति है।
  - (७) प्रभुशक्ति, मन्त्रशक्ति या उत्साह्शक्ति आदि के कारण, संधि, विग्रह

४४६

- (१) राजा आत्मद्रव्यप्रकृतिसम्पन्नो नयस्याधिष्ठानं विजिगीषुः । तस्य समन्ततो मण्डलीभूता भूम्यनन्तरा अरिप्रकृतिः । तथैव भूम्येकान्तरा मित्र-प्रकृतिः ।
- (२) अरिसम्पद्युक्तः सामन्तः शत्रुः । व्यसनी यातव्यः । अनपाश्रयो दुर्बलाश्रयो वोच्छेदनीयः । विपर्यये पीडनीयः कर्शनीयो वा । इत्यरिविशेषाः ।
- (३) तस्मान्मित्रमरिमित्रं मित्रमित्रम् अरिमित्रमित्रं चानन्तर्येण भूमीनां प्रसज्यते पुरस्तात् । पश्चात्पार्षणग्राह आऋन्दः पार्ष्णग्राहासार आऋन्दासार इति।
- (४) भूम्यनन्तरः प्रकृत्यिमत्रः तुल्याभिजनः सहजः । विरुद्धो विरोध-यिता वा कृत्रिमः।

आदि गुणों के प्रयोग द्वारा जो कार्य कराया जाय वही मानुषकर्म कहलाता है। उसके होने पर यदि योग क्षेम की सिद्धि हो जाय तो नय है, और विपत्ति आ जाय तो अपनय कहा जाता है। योग-क्षेम की सिद्धि और विपत्ति के प्रतीकार का साधनभूत मानुषकर्म के संवंध में ही यहाँ विचार किया जायेगा। अचित्य दैवकर्म के सम्बन्ध में कुछ कहना सर्वया असंभव है।

- (१) जो राजा आत्मसंपन्न, अमात्य आदि द्रव्यप्रकृतिसंपन्न और नीति का आश्रय लेने वाला हो उसको विजिगीषु कहते हैं। विजिगीषु राजा के चारों ओर के राजा अरिप्रकृति कहलाते हैं। अरिप्रकृति राजाओं की सीमाओं से लगे हुए राजा मित्रप्रकृति कहलाते हैं।
- (२) शत्रु के गुणों से युक्त सामन्त शत्रु कहलाता है। व्यसनी शत्रु-राजा पर आक्रमण कर देना चाहिए। आश्रयहीन अथवा दुर्बल शत्रु-राजा पर भी आक्रमण कर देना चाहिए। आश्रययुक्त और सबल शत्रु राजा किसी अपकारक द्वारा तंग किया जाना चाहिए अथवा अन्य उपायों से उसकी सेना और उसके धन की क्षति करनी चाहिए। शत्रु राजा के ये चार भेद हैं।
- (३) विजिगीषु राजा की विजय-यात्रा में आगे क्रमणः शत्रु, मित्र, अरिमित्र, मित्रमित्र और अरिमित्र-मित्र ये पाँच राजा आते हैं। इसी प्रकार उसके पीछे क्रमणः पार्ष्णिग्राह, आक्रंद, पार्ष्णिग्राहासार और आक्रंदासार ये चार राजा होते हैं। विजिगीपु राजा के सहित आगे-पीछे के राजाओं को मिलाकर एक राज-मंडल कहलाता है।
- (४) विजिगीपु राजा सीमा से लगा हुआ स्वाभाविक शत्रु और विजिगीषु के वंश में उत्पन्न दायभागी, ये दोनों सहजशत्रु कहलाते हैं। स्वयं विरुद्ध होने वाला अथवा किसी दूसरे को बिरोधी बना देने वाला कुत्रिम शत्रु कहलाता है।

- (१) भूम्येकान्तरं प्रकृतिमित्रं मातृपितृसम्बन्धं सहजं धनजीवितहेतो-राश्रितं कृत्रिममिति।
- (२) अरिविजिगीष्वोर्भूम्यनन्तरः संहतासंहतयोरनुग्रहसमर्थो निग्रहे चासंहतयोर्मध्यमः ।
- (३) अरिविजिगीषुमध्यानां बहिः प्रकृतिभ्यो बलवत्तरः संहतासंह-तानामरिविजिगीषुमध्यमानामनुग्रहे समर्थी निग्रहे चासंहतानामुदासीनः। इति प्रकृतयः।
- (४) विजिगीषुमित्रं मित्रमित्रं वास्य प्रकृतयस्तिस्रः। ताः पश्चिभ-रमात्यजनपददूर्गकोशदण्डप्रकृतिभिरेकैकशः संयुक्ता मण्डलमध्टादशकं भवति । अनेन मण्डलपृथक्त्वं व्याख्यातमरिमध्यमोदासीनानाम् ।
- (५) चतुर्मण्डलसंक्षेपः। द्वादश राजप्रकृतयः, षष्टिर्द्रव्यप्रकृतयः, संक्षेपेण द्विसप्ततिः।
  - (६) तासां यथास्वं सम्पदः।
  - (७) शक्तिः सिद्धिश्च । बलं शक्तिः । सुखं सिद्धिः ।
- ( १ ) विजिगीपु के राज्य से एक राज्य को छोड़ कर उसके बाद का स्वभावतः मित्र राजा और विजिगीषु का ममेरा या फुफेरा भाई, ये सहजिमित्र हैं। धन या जीवन-जीविका के लिए आश्रय लेने वाला कृत्रिमित्र कहलाता है।
- (२) अरि और विजिगीषु राजाओं की संधि में संधि का समर्थक और विग्रह में विग्रह का समर्थक राजा मध्यम कहलाता है।
- (३) अरि विजिगीषु और मध्यम की प्रकृतियों के अतिरिक्त, शक्तिशाली मध्यम राजा से भी बलवान्, अरि, विजिगीषु और मध्यम की संधि में संधि का समर्थक और उनके विग्रह में विग्रह का समर्थक राजा उदासीन कहलाता है। इस प्रकार बारह राजप्रकृतियों का निरूपण किया गया।
- (४) विजिगीपु, मित्र और मित्रमित्र ये तीन प्रकृति हैं। इन तीनों की अलग-अलग अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष और दण्ड, ये पाँच प्रकृतियाँ, एक साथ मिलकर अठारह प्रकृतियों का एक मंडल होता है। अरि, मध्यम और उदासीन आदि के मंडलों का यही क्रम समभना चाहिए।
- ( ५ ) इस प्रकार चार मंडलों का संक्षेप में निरूपण किया गया। बारह राज-प्रकृतियाँ और साठ अमात्य आदि द्रव्य प्रकृतियाँ मिलकर बहत्तर प्रकृतियाँ कही जाती हैं।
  - (६) उनकी संपत्तियों का विवेचन पहिले किया जा चुका है।
- (७) इसी प्रकार शक्ति और सिद्धि के संबंध में भी समभना चाहिए। शक्ति को बल और सिद्धि को सूख कहा जाता है।

- (१) शक्तिस्त्रिविधा-ज्ञानबलं मन्त्रशक्तिः, कोशदण्डबलं प्रभुशक्तिः, विक्रमबलमुत्साहशक्तिः।
- (२) एवं सिद्धिस्त्रिविधैव मंत्रिशक्तिसाध्या मंत्रसिद्धिः, प्रभुशक्ति-साध्या प्रभुसिद्धिः उत्साहशक्तिसाध्या उत्साहसिद्धिरिति। ताभिरभ्युच्चितो ज्यायान् भवति। अपचितो होनः। तुल्यशक्तिः समः। तस्माच्छिक्ति सिद्धि च घटेतात्मन्यावेशियतुम्। साधारणो वा द्रव्यप्रकृतिष्वानन्तर्येण शौचवशेन वा दृष्यामित्राभ्यां वाऽपऋष्टुं यतेत।
- (३) यदि वा पश्येत्-'अिमत्रो मे शक्तियुक्तो वाग्दण्डपारुष्यार्थदूषणैः प्रकृतीरुपहिनष्यिति, सिद्धियुक्तो वा मृगयाद्यतमद्यस्त्रीभिः प्रमादं गिमष्यिति, स विरक्तप्रकृतिरुपक्षीणः प्रमत्तो वा साध्यो मे भविष्यति, विग्रहाभियुक्तो वा सर्वसन्दोहेनैकस्थो दुर्गस्थो वा स्थास्यति, स संहतसैन्यो मित्रदुर्गवियुक्तः साध्यो मे भविष्यति, बलवान् वा राजा परतः शत्रुमुच्छेत्तुकामस्तमुच्छिद्य-मानमुच्छिन्द्यात्' इति । 'बलवता प्राथितस्य मे विपन्नकर्मारम्भस्य वा

<sup>(</sup>१) शक्ति अर्थात् बल के तीन भेद हैं: ज्ञानबल, कोषबल और विक्रमबल। ज्ञानवल ही मंत्रशक्ति है, कोष-सेना बल ही प्रभुशक्ति है और विक्रमबल ही उत्साह-शक्ति है।

<sup>(</sup>२) इसी प्रकार सिद्धि के भी तीन भेद हैं: मंत्रसिद्धि, प्रभुसिद्धि और उत्साह-सिद्धि। मंत्रशक्ति से होने वाली सिद्धि मंत्रसिद्धि, प्रभुशक्ति से होने वाली सिद्धि प्रभु-सिद्धि और उत्साहशक्ति से होने वाली सिद्धि उत्साहिसिद्धि कहलाती है। इन शक्तियों से संपन्न राजा श्रेष्ठ; उनसे रहित अधम और समान शक्ति वाला मध्यम कहा जाता है। इसिलए राजा को चाहिए कि वह अपनी शक्ति तथा सिद्धि को बढ़ाने के लिये निरंतर यत्नशील रहे। जो राजा स्वयं अपनी शक्ति-सिद्धि को बढ़ाने में असमर्थ हो वह इस कार्य को अपनी अमात्य आदि द्रव्य प्रकृतियों के द्वारा या अपनी सुविधा के अनुसार संपन्न करे; और दूष्य तथा शत्रु की शक्ति-सिद्धि को नष्ट करने का यत्न करे।

<sup>(</sup>३) यदि वह राजा ऐसा देखे कि: मेरा शक्तिशाली शत्रुराजा वाक्पारुष्य, दण्डपारुष्य और अर्थदोष से अपनी अमात्य आदि द्रव्यप्रकृतियों से रुष्ट कर देगा; अथवा वह मृगया, द्यूत और स्त्रियों में आसक्त होकर प्रमादी बन जायेगा; तब निश्चित ही वह प्रकृतियों से विरक्त और प्रमादी शत्रुराजा को 'मैं आसानी से जीत सक्रूंगा, अथवा जब मैं अपनी सपूर्ण सैन्यशक्ति को लेकर उससे युद्ध करने जाऊँगा तो वह अपनी शक्ति पर गवित हो कर किसी स्थान या दुर्ग में अकेला मेरे मुकाबले की प्रतीक्षा में रहेगा'—ऐसी स्थिति में वह मेरी सेना से धिर जायेगा तथा उसको मित्र एवं दुर्ग से कोई सद्दायता न मिल पावेगी और तब उसे मैं आसानी से जीत सक्रूंगा,

साहाय्यं दास्यति, मध्यमलिप्सायां च' इति । एवमादिषु कारणेष्वप्यमित्र-स्यापि शक्ति सिद्धि चेच्छेत् ।

- नेमिमेकान्तरान् राज्ञः कृत्वा चानन्तरानरान् । (9) नाभिमात्मानमायच्छेन्नेता प्रकृतिमण्डले ॥
- मध्ये ह्यपहितः शत्रुर्नेतुर्मित्रस्य चोभयोः। (२) उच्छेद्यः पीडनीयो वा बलवानिप जायते।।

इति मण्डलयोनौ षष्ठाधिकरणे शमव्यायामिकं नाम द्वितीयोऽध्यायः, आदितः सप्तनवतितमः ।

### समाप्तमिदं मण्डलयोनिनीम षष्ठमधिकरणम्

—: o :—

अथवा वह बलवान् शत्रुराजा अपने दूसरे शत्रु का उच्छेद करके ही रुक जायेगा, अथवा किसी दूसरे बलवान् के साथ युद्ध करने पर मुफे क्षीणशक्ति देख कर, मुफे मध्यम राजा बनाने की अभिलाषा से, वह मेरी सहायता करेगा' इस प्रकार की विशेष स्थितियों में वह शत्रु की शक्ति-सिद्धि की भी सम्भावना करें।

- ( १ ) नेता विजिगीषु को चाहिए कि वह राजमंडल रूपी चक्र में अपने मित्र राजाओं को नेमि, पास के राजाओं को अरा और स्वयं को नाभि स्थान में समभे।
- (२) जो बलवान् शत्रु विजिगीषु और मित्र के बीच में आ जाय वह जीत लिया जाता है या बहुत तंग किया जाता है।

मण्डलयोनि नामक षष्ठ अधिकरण में शमव्यायामिक नामक दूसरा अध्याय समाप्त ।

**─**: ∘ :—

सातवाँ अधिकरण

घाड्गुण्य

# षाड्गुण्यसमुद्देशः, क्षयस्थानवृद्धिनिश्चयश्च

- (१) षाड्गुणस्य प्रकृतिमण्डलं योनिः।
- (२) सन्धिवग्रहासनयानद्वैधीभावाः षाड्गुण्यमित्याचार्याः।
- (३) द्वे गुण्यमिति वातव्याधिः, सन्धिविग्रहाभ्यां हि षाड्गुण्यं सम्प-द्यत इति ।
  - (४) षाड्गुण्यमेवतदवस्थाभेदादिति कौटिल्यः।
- (४) तत्र पणबन्धः सन्धिः, अपकारो विग्रहः, उपेक्षणमासनम्, अभ्युच्चयो यानं, परार्पणं संश्रयः, सन्धिविग्रहोपादानं द्वैधीभाव इति षड्गुणाः।
- (६) परस्माद्धीयमानः सन्दधीत । अभ्युच्चीयमानो विगृह्णीयात् । न मां परो नाहं परमुपहन्तुं शक्त इत्यासीत् । गुणातिशययुक्तो यायात् । शक्ति-हीनः संश्रयेत । सहायसाध्ये कार्ये द्वैधीभावं गच्छेत् ।

## छह गुणों का उद्देश और क्षय, स्थान तथा वृद्धि का निश्चय

- ( १ ) सात प्रकृतियाँ और बारह राजमंडल ही छह गुणों के आधार हैं।
- (२) पुरातन आचार्यों ने १. संधि, २. विग्रह, ३. यान, ४. आसन, ४. संश्रय और ६. द्वैधीभाव ये छह गुण बताये हैं।
- (३) आचार्य वातव्याधि का कहना है कि गुण तो दो ही हैं: संधि और विग्रह, बाकी तो उन्हीं के अवांतर भेद हैं।
- (४) किन्तु आचार्य कौटिल्य का अभिमत है कि गुण तो छह ही हैं, संधि और विग्रह से बाकी चार गुण सर्वथा भिन्न हैं, इसलिए इन दोनों में उनका अन्तर्भाव कैंसे संभव है ?
- (५) उनमें दो राजाओं का कुछ शर्तों पर मेल हो जाना सन्धि, शत्रु का कोई अपकार करना विग्रह, उपेक्षा करना आसन, चढ़ाई करना यान, आत्मसमर्पण करना संश्रय, और संधि-विग्रह दोनों से काम लेना द्वैधीभाव कहलाता है—यही छह गुण हैं।
- (६) शत्रु की तुलना में अपने को निर्बल समभने पर संधि कर लेनी चाहिए।
  यदि शत्रु की तुलना में स्वयं को बलवान् समभा जाय तो विग्रह कर देना चाहिए।
  यदि शत्रु बल और आत्मबल में कोई अन्तर न समभे तो आसन को अपना लेना

- (१) इति गुणावस्थापनम्।
- (२) तेषां यस्मिन् वा गुणे स्थितः पश्येत् 'इहस्थः शक्ष्यामि दुर्गसेतु-कर्मवणिक्पथशून्यिनवेशखनिद्रव्यहस्तिवनकर्माण्यात्मनः प्रवर्तयितुं परस्य चैतानि कर्माण्युपहन्तुम्' इति तमातिष्ठेत्, सा वृद्धिः।
- (३) 'आशुतरा मे वृद्धिर्भूयस्तरा वृद्धचुदयतरा वा भविष्यति विप-रीता परस्य' इति ज्ञात्वा परवृद्धिमुपेक्षेत । तुल्यकालफलोदयायां वृद्धौ सन्धिमुपेयात् ।
- (४) यस्मिन् वा गुणे स्थितः स्वकर्मणामुपधातं पश्येन्नेतरस्य तस्मिन्न तिष्ठेत् । एष क्षयः ।
- (४) 'चिरतरेणाल्पतरं वृद्धचुदयतरं वा क्षेष्ये, विपरीतं परः' इति ज्ञात्वा क्षयमुपेक्षेत ।
  - (६) तुल्यकालफलोदये वा क्षये सन्धिमुपेयात् ।

चाहिए। यदि स्वयं को सर्वसंपन्न एवं शक्तिसंपन्न समभे तो चढाई (यान) कर देनी चाहिए। अपने को निरा अशक्त समभने पर संश्रय से काम लेना चाहिए। यदि सहा-यता की अपेक्षा समभे तो दैधीभाव को अपनाना चाहिए।

- (१) यहाँ तक छह गुणों का निरूपण किया गया।
- (२) उक्त गुणों में जिस गुण का आश्रय प्राप्त करने पर वह समभे कि, 'मैं इस को अपना कर अपने दुगें, सेतुकर्म, व्यापार, नई बस्ती बसाना, खान, लकड़ी के जंगल, हाथियों के जंगल आदि कार्यों को कर सक्रांग और शत्रु के इन कार्यों को नष्ट कर सक्रांग उसका ही आश्रय ले'—इस प्रकार के गुण का आलंबन ही वृद्धि है।
- (३) यदि वह समभे कि 'मेरी वृद्धि शीघ्र होगी और शत्रु की देर से, मेरी वृद्धि अधिक होगी और शत्रु की कम, हम दोनों की एक ही समय में बरावर वृद्धि होने पर भी शत्रु की वृद्धि हासोन्मुख होगी और मेरी उदयोन्मुख', ऐसी अवस्था में शत्रु की वृद्धि की कोई चिंता न करे। यदि वह देखे कि शत्रु की वृद्धि भी समानरूप से उदय की ओर अग्रसर हो तो उसके साथ सन्धि कर ले।
- (४) जिस गुण को अपनाने से अपने कार्यों का नाश और शत्रुकार्यों की कोई क्षिति न हो, उसको कदापि न अपनाना चाहिए। इस प्रकार के गुण का अवलंबन ही क्षय है।
- (५) यदि वह ऐसा समभे कि 'मेरा क्षय बहुत दिनों वाद होगा और शत्रु का जल्दी, मेरा क्षय थोड़ा होगा और शत्रु का अधिक मेरा क्षय उदयोन्मुख होगा और शत्रु का क्षीणोन्मुख,' तो अपने क्षय की कोई परवाह न करे।
- (६) यदि शत्रु का क्षय अपने ही समान उदयोन्मुख समभे तो उससे सन्धि कर ले।

- (१) यस्मिन् वा गुणे स्थितः स्वकर्मवृद्धि क्षयं वा नाभिपश्येत्, एत-त्स्थानम् ।
- (२) 'ह्रस्वतरं वृद्धचुदयतरं वा स्थास्यामि विपरीतं पर' इति ज्ञात्वा स्थानमुपेक्षेत ।
  - (३) तुल्यकालफलोदये वा स्थाने सन्धिमुपेयादित्याचार्याः।
  - (४) नैतद्विभाषितिमिति कौटिल्यः।
- (४) यदि वा पश्येत्—'सन्धौ' स्थितो महाफलैः स्वकर्मभिः परक-मन्युपहनिष्यामि, महाफलानि वा स्वकर्माण्युपभोक्ष्ये, परकर्माणि वा, सन्धिविश्वासेन वा योगोपनिषत्प्रणिधिभिः परकर्माण्युपहनिष्यामि, सुखं वा सानुग्रहपरिहारसौकर्यं फललाभभूयस्त्वेन स्वकर्मणा परकर्मयोगावहं जनमास्राविषयामि, बलिनातिमात्रेण वा संहितः परः स्वकर्मोपघातं प्राप्स्यित, तेन वा विगृहीतो मया सन्धत्ते, तेन अस्य विग्रहं दीर्घं करिष्यामि, मया वा संहितस्य मद्द्वेषिणो जनपदं पीडियष्यित, परोपहतो वास्य जन-

<sup>(</sup>१) अथवा जिस गुण का आश्रय लेने पर अपनी वृद्धि और अपना क्षय कुछ भी न देखे, ऐसी समान स्थिति को स्थान कहते हैं।

<sup>(</sup>२) यदि वह समभे कि 'मेरी ऐसी दशा थोड़े समय तक रहेगी और शत्रु की बहुत दिनों तक; मेरी यह दशा उदयोन्मुख होगी और शत्रु की क्षयोन्मुख', ऐसी स्थिति में अपनी उस दशा की कोई चिन्ता न करे।

<sup>(</sup>३) पुरातन आचार्यो का सुझाव है कि 'यदि शत्रु राजा का भी स्थान सम-कालीन और उदयोन्मुखी हो तो उसके साथ सन्धि कर लेनी चाहिए।'

<sup>(</sup>४) किन्तु आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'पूर्वाचार्यों का यह सुभाव बहुत ही अनुपयुक्त है।'

<sup>(</sup>५) किसी विशेष स्थित में यदि विजिगीषु राजा यह देखे कि 'सिन्ध कर लेने पर अपने शक्तिशाली कर्मों से मैं शत्रु के कर्मों का उन्मूलन कर दूँगा; या अपने ही महान फलदायक कर्मों की भाँति शत्रु के कर्मों का उपभोग भी संधि-विश्वास से कर सकूँगा अथवा संधि के बहाने गुप्तचरों तथा विप प्रयोगों द्वारा शत्रु के कर्मों को नष्ट कर सकूँगा, या सिन्ध के बहाने शत्रु के कार्यकुशल व्यक्तियों को उत्तम फल तथा पर्याप्त लाभ का प्रलोभन देकर अपने देश में खींच लाऊँगा, जिससे मेरे कृष्य आदि कार्य अधिक लाभदायी होंगे, अथवा अधिक बलवान् शत्रु के साथ संधि करने पर शत्रु को बहुत धन देना पड़ेगा और कोष को क्षीण करने पर वह अपने कर्मों को क्षीण कर लेगा, अथवा शत्रु का जिसके साथ विग्रह हो उसके साथ संधि करके मैं अपने शत्रु के साथ होने वाले विग्रह को अधिक दिनों तक बनाये रखूँगा, अथवा

पदो मामागमिष्यति ततः कर्मसु वृद्धि प्राप्स्यामि, विपन्नकर्मारम्भो वा विषयस्थः परः कर्मसु न मे विक्रमेत, परतः प्रवृत्तकर्मारम्भो वा ताभ्यां संहितः कर्मसु वृद्धि प्राप्स्यामि, शत्रुप्रतिबद्धं वा शत्रुणा सन्धि विधाय मण्डलं भेत्स्यामि, भिन्नमवाप्स्यामि, दण्डानुग्रहेण वा शत्रुमुपगृह्य मण्डल-लिप्सायां विद्वेषं ग्राहयिष्यामि, विद्विष्टं तेनैव घातयिष्यामि' इति सन्धिना वृद्धिमातिष्ठेत् ।

- (१) यदि वा पश्येत्—'आयुधीयप्रायः श्रेणीप्रायो वा मे जनपदः शैल-वननदीदुर्गैकद्वारारक्षो वा शक्ष्यति पराभियोगं प्रतिहन्तुमिति, विषयान्ते दुर्गमिवषह्यमपाकृतो वा शक्ष्यामि परकर्माण्युपहन्तुमिति, व्यसनपीडोपह-तोत्साहो वा परः संप्राप्तकर्मोपघातकाल इति, विगृहीतस्यान्यतो वा शक्ष्यामि जनपदमपवाहियतुमिति विग्रहे स्थितो वृद्धिमातिष्ठेत्।
  - (२) यदि वा मन्येत—'न मे शक्तः परः कर्माण्युपहन्तुम्, नाहं तस्य

इसके साथ संधि करके यह मेरे शत्रु राष्ट्र को पीडा पहुँचायेगा, या दूसरे से सताया हुआ दूसरा राष्ट्र, इसके साथ संधि कर लेने पर मेरे चंगुल में आ जायेगा, जिससे मैं अपने कर्मों को अधिक वढ़ा सकूँगा, या दुर्ग आदि के नष्ट हो जाने पर आपत्ति में पड़ा मेरा शत्रु मुभ पर आक्रमण न कर सकेगा या कदाचित् दूसरे शत्रु की सहायता से उसने अपने कार्यों का पुनरुद्धार करना आरंभ कर दिया, तब भी दोनों के साथ संधि करके मैं अपने कार्यों को उन्नत बनाये रख सक्रा, या शत्रु के साथ मिले हुए मंडल को, शत्रु के साथ संधि करके, उन दोनों में फूट डाल दूँगा, तथा मंडल से भिन्न हुए राजा को अपने वश में कर सक्रूँगा, अथवा सैनिक सहायता से वश में करके मैं मंडल के साथ मिल जाने की उसकी इच्छा को उलट दूँगा, बाद में द्वेष हो जाने पर मंडल के द्वारा ही उसको मरवा दूँगा'—इस प्रकार की स्थितियों में संधि करके अपनी उन्नति करनी चाहिए।

- (१) इसके विपरीत, विजिगीशु राजा यदि समभे कि 'मेरे देश में आयुधजीवी क्षत्रियं और कृषक अधिक हैं, मेरे देश में पहाड़, जंगल, नदी तथा किले बहुत हैं, मेरे राज्य में जाने-आने के लिए भी एक ही मार्ग है, शत्रु के किसी भी आक्रमण का प्रतीकार मेरा देश हर तरह से करने में समर्थ है, या राज्य की सीमा पर अति दुर्भेद्य दुर्ग का आश्रय लेकर शत्रु के कार्यों का विनाशकाल अब समीप आ पहुँचा है, अथवा विग्रह करते हुए शत्रु के जनपद को मैं किसी दूसरे रास्ते से पार कर लूंगा'— यदि ऐसा समभे तो विग्रह कर दे। ऐसी अवस्थाओं में विग्रह करके ही वह अपनी उन्नति करे।
- (२) अथवा विजीगीषु समभे कि 'शत्रु मेरे कार्यों को नष्ट नहीं कर सकता है और मैं भी उसके कार्यों का नाश नहीं कर सकता हूँ, अथवा समान शक्ति वाले कुत्तों

कर्मोपघाती वा, व्यसनमस्य श्ववराहयोरिव कलहे वा स्वकर्मानुष्ठानपरो वा वधिष्ये' इत्यासनेन वृद्धिमातिष्ठेत्।

- (१) यदि वा मन्येत-'यानसाध्यः कर्मोपघातः शत्रोः प्रतिविहित-स्वकर्मारक्षश्चास्मि'। इति यानेन वृद्धिमातिष्ठेत्।
- (२) यदि वा मन्येत—'नास्मि शक्तः परकर्माण्युपहन्तुं स्वकर्मोपघातं वा त्रातुम्' इति बलवन्तमाश्रितः स्वकर्मानुष्ठानेन क्षयात्स्थानं स्थानाद् वृद्धि चाकांक्षेत ।
- (३) यदि वा मन्येत-'सन्धिनैकतः स्वकर्माणि प्रवर्तयिष्यामि, विग्रहे-णैकतः परकर्माण्युपहनिष्यामि' इति द्वैधीभावेन वृद्धिमातिष्ठेत् ।
  - एवं षड्भिर्गुणैरेतै: स्थितः प्रकृतिमण्डले। पर्येषेत क्षयात् स्थानं स्थानाद् वृद्धि च कर्मसु ।।

इति षाड्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणे षाड्गुण्यसमुद्देशक्षयस्थानवृद्धिनिश्चयो नाम प्रथमोऽध्यायः; आदितोऽष्टनवनवतितमः ।

**-:** o :--

तथा सूअरों के समान हमारा विग्रह हो जाने पर भी अपने कर्मों के अनुष्ठान मे निरत रह कर मैं अपनी उन्नति कर सकूँगा, तो आसन का आश्रय लेकर वह अपनी उन्नति करे।

- (१) अथवा यदि समभें कि 'शत्रु के कर्मों का नाश यान से हो सकेगा और मैंने अपने कर्मों की रक्षा का पूरा प्रबंध कर दिया है' तो यान का आश्रय लेकर अपनी उन्नति करें।
- (२) अथवा यदि वह समभे कि मैं शत्रु के कमीं को नाश कर सक्रां और अपने कार्यों को उसके आक्रमणों से बचा न पाऊँगा' तो बलवान् का आश्रय लेकर अपने कार्यों का अनुष्ठान करता हुआ वह क्षय से स्थान और स्थान से वृद्धि की आकांक्षा करे।
- (३) और, अथवा ऐसा समभे कि 'मैं एक शत्रु के साथ सन्धि करके अपने कार्यों को पूर्ववत् करता रहूँगा और दूसरे के साथ विग्रह करके उसके कर्मों का नाश कर सक्रां तो द्वैधीभाव का आश्रय लेकर अपनी उन्नति का यत्न करे।
- (४) इस प्रकार अमात्य आदि प्रकृतिमण्डल में स्थित राजा को चाहिए कि वह सन्धि, विग्रह आदि छह गुणों का आश्रय लेकर क्षयावस्था को पार करके स्थान की और स्थानावस्था को पार करके वृद्धि की आकांक्षा करे।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में पहला अध्याय समाप्त ।

- (१) सन्धिवग्रहयोस्तुत्यायां वृद्धौ सन्धिमुपेयात् । विग्रहे हि क्षयव्यय-प्रवासप्रत्यवाया भवन्ति ।
  - (२) तेनासनयानयोरासनं व्याख्यातम्।
- (३) द्वैधीभावसंश्रययोद्वैंशीभावं गच्छेत् । द्वैधीभूतो हि स्वकर्मप्रधान आत्मन एवोपकरोति । संश्रितस्तु परस्योपकरोति, नात्मनः ।
- (४) यद्वलः सामन्तः तद्विशिष्टबलमाश्रयेत । तद्विशिष्टबलाभावे तमे-वाश्रितः कोशदण्डभूमीनामन्यतमेनास्योपकर्तुमदृष्टः प्रयतेत । महादोषो हि विशिष्टसमागमो राज्ञामन्यत्रारिविगृहीतात् ।

#### बलवान् का आश्रय

- (१) विजिगीपु राजा सिन्ध और विग्रह में जब एक समान लाभ होता देखें तो अपनी उन्नति के लिए सिन्ध का ही अवलम्बन करे; क्योंकि विग्रह करने पर प्रजा का नाश, धान्य आदि की क्षति, प्रवास और प्रत्यवाय आदि अनेक प्रकार के कष्ट भोलने पड़ते हैं।
- (२) इसी प्रकार आसन और यान के द्वारा समान लाभ की स्थिति में आसन को ही अपनाना चाहिए।
- (३) द्वैधीभाव और संश्रय के समान लाभ होने पर द्वैधीभाव को ही ग्रहण करना चाहिए; क्योंकि ऐसा करने पर राजा अपने कार्यों को करता हुआ अपनी उन्नति करता है। इसके विपरीत संश्रय का सहारा लेने वाला राजा अपने आश्रय-दाता का ही अधिक उपकार करता है, अपना नहीं।
- (४) आश्रय उसका लिया जाना चाहिए, जो अपने शत्रु राजा (सामन्त) से बलवान् हो। यदि ऐसा बलवान् राजा कोई न मिले तो अपने शत्रु राजा का ही आश्रय लेना चाहिए; और दूर से ही वह धन, सेना, भूमि आदि को देकर उसका उपकार करे, उसके पास न आये। क्योंकि बलवान् राजा का साथ कभी-कभी महान् अनथंकारी सिद्ध होता है। लेकिन उस बलवान् राजा ने यदि किसी शत्रु से दुश्मनी ठानी हो तो उसके साथ रहने में कोई हानि नहीं है।

- (१) अशक्ये दण्डोपनतवद् वर्तेत ।
- (२) यदा चास्य प्राणहरं व्याधिमन्तःकोपं शत्रुवृद्धि मित्रव्यसनमुप-स्थितं वा तन्निमित्तामात्मनश्च वृद्धि पश्येत्, तदा सम्भाव्यव्याधिधर्मकार्या-पदेशेनापयायात् । स्यविषयस्थो वा नोपगच्छेत् । आसन्नो वास्य छिद्रेषु प्रहरेत्।
- (३) बलीयसोर्वा मध्यगतस्त्राणसमर्थमाश्रयेत् । यस्य वानन्तिधः स्यात्। उभौ वा। कपालसंश्रयस्तिष्ठेत्। मूलहरमितरस्येतरमपदिशन् भेदमुभयोर्वा परस्परादेशं प्रयुञ्जीत । भिन्नयोरुपांशुदण्डम् ।
- (४) पार्श्वस्थो वा बलस्थयोरासन्नभयात् प्रतिकुर्वीत । दुर्गापाश्रयो वा द्वैधीभूतस्तिष्ठेत्। सन्धिविग्रहऋमहेतुभिर्वा चेष्टेत । दूष्यामित्राटविकानु-भयोरुपगृह्णीयात् । एतयोरन्यतरं गच्छंस्तैरेवान्यतरस्य व्यसने प्रहरेत्।

- (३) अथवा दो बलवान् राजाओं के बीच में रहता हुआ वह अपनी रक्षा करने में समर्थ राजा के आश्रय में रहे। अथवा अपने समीपस्थ राजा का आश्रय ले। यदि दोनों ही समीप हों तो कपाल सन्धि के द्वारा दोनों का अनुग्रह प्राप्त करे। दोनों को वह एक-दूसरे का अपकार करने वाला बताता रहे। एक दूसरे के द्रव्य का नाश करने वाला बताकर उन दोनों में वह फूट डाल दे। इस प्रकार फूट डाल कर वह गुप्त उपायों द्वारा चुपच।प उन्हें मरवा दे।
- (४) अथवा उन दोनों बलवान् राजाओं में जिसकी ओर से शीघ्र ही भय की आशंका देखे उसके पास रहता हुआ अपनी भावी आपत्ति का प्रतीकार करे। अथवा दुर्ग का आश्रय लेकर द्वैधीभाव द्वारा एक के साथ सन्धि कर दूसरे से विग्रह कर दे। अथवा सन्धि-विग्रह के निमित्तों को लेकर वह अपनी उन्नति का उपाय सोचे । अथवा उन दोनों ही प्रतिद्वन्द्वी राजाओं के दूष्य, शत्रु और आटविक आदि को उच्च दान-

<sup>(</sup>१) यदि बलवान् राजा के निकट गये विना उसको प्रसन्न करना असम्भव जान पड़े तो अपनी सेना देकर उससे मिल-जुल कर नम्नतापूर्वक उसी के पास रहे।

<sup>(</sup>२) और जब देखे कि वह बलवान् राजा किसी प्राणांतक व्याधि से ग्रस्त है, अथवा उसका पुरोहित आदि प्रकृतियाँ उससे असन्तुष्ट हैं, या उसके शत्रु बहुत बढ़ गये हैं, या अपने मित्र के ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आई है; और इन्हीं कारणों से अपनी उन्नति का मार्ग देखे, तो किसी व्याधि या धर्मकार्य का बहाना कर वहाँ से अपने देश को कूच कर दे। यदि ये सभी व्याधियाँ-विपत्तियाँ स्वयं उसके देश में पैदा हो गई हों तो किसी व्याधि या धर्मकार्य के निमित्त बुलाये जाने पर भी वह अपने देश को न छोड़े। अथवा बलवान् राजा के पास रहकर ही वह उसके छिद्रों पर बराबर आघात करता रहे।

द्वाभ्यामुपहितो वा मण्डलापाश्रयस्तिष्ठेत् । मध्यममुदासीनं वा संश्रयेत । तेन सहैकमुपगृह्येतरमुच्छिद्यादुभौ वा ।

- (१) द्वाभ्यामुच्छिन्नो वा मध्यमोदासीनयोस्तत्पक्षीयाणां वा राज्ञां न्यायवृत्तिमाश्रयेत । तुल्यानां वा यस्य प्रकृतयः सुख्येयुरेनं, यत्रस्थो वा शक्नुयादात्मानमुद्धर्तुं, यत्र पूर्वपुरुषोचिता गितरासन्नः सम्बन्धो वा मित्राणि भूयांसीति शक्तिमन्ति वा भवेयुः ।
  - (२) प्रियो यस्य भवेद् यो वाप्रियोऽस्य कतरस्तयोः । प्रियो यस्य स तं गच्छेदित्याश्रयगतिः परा ।।

इति षाड्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणे संश्रयवृत्तिर्नाम द्वितीयोऽध्यायः, आदित एकोनशततमः।

**--: •:--**

सम्मान देकर अपने वश में कर ले। तदनन्तर किसी एक का मुकाबला करता हुआ उसके जिस पक्ष को वह कमजोर समभे दूष्य आदि के द्वारा उस पर प्रहार कर दे। यदि दोनों ही उसके लिये पीड़ाकर हों तो वह मण्डल की शरण में चला जाय। अथवा मध्यम या उदासीन राजा का आश्रय ले ले। किसी एक के साथ रहता हुआ वह दान-संमान देकर उसको अपने वश में कर ले और दूसरे का उच्छेद करा दे; यदि हो सके तो दोनों का ही उच्छेद कर दे।

- (१) अथवा दोनों से पीड़ित हुआ वह मध्यम, उदासीन या उनके पक्ष के किसी न्यायपरायण राजा का आश्रय ले ले। यदि उनमें से अनेक राजा न्यायपरायण हों तो जिसकी अमात्य आदि प्रकृतियाँ अपने अनुकूल हों उसी का आश्रय ले। अथवा जिसके साथ रहता हुआ वह अपना उद्धार कर सके; अथवा जिसके साथ परम्परा से विवाहादि अन्तरंग सम्बन्ध रहे हों; अथवा जहाँ बहुत-से शक्तिशाली मित्र हों; उसका आश्रय ले ले।
- (२) जो जिसका प्रिय है, वे दोनों एक-दूसरे के अवश्य प्रिय होते हैं। इसलिए जो जिसका प्रिय हो, वह उसी का आश्रय ले। यही सर्वश्रेष्ठ आश्रयस्थान बताया गया है।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में संश्रयवृत्ति नामक दूसरा अध्याय समाप्त ।

## समहीनज्यायसा गुणाभिनिवेशो हीनसन्धयश्च

- (१) विजिगीषुः शक्त्यपेक्षः षाड्गुण्यमुपयुञ्जीत । समज्यायोभ्यां सन्धीयेत । हीनेन विगृह्णीयात् । विगृहीतो हि ज्यायसा हस्तिना पादयुद्ध-मिवाभ्युपैति । समेन चामं पात्रमामेनाहतिमवोभयतः क्षयं करोति । कुम्भे-नेवाश्मा हीनेनैकान्तसिद्धिमवाप्नोति ।
- (२) ज्यायांश्चेत् सन्धिमच्छेत्, दण्डोपनतवृत्तमाबलीयसं वा योग-मातिष्ठेत्।
- (३) समश्चेन्न सिन्धिमिच्छेत्, यावन्मात्रमपकुर्यात् तावन्मात्रमस्य प्रत्यपकुर्यात् । तेजो हि सन्धानकारणं, नातप्तं लोहं लोहेन सन्धत्त इति ।

### सम, हीन तथा बलवान् राजाओं के चरित्र; और हीन राजा के साथ सन्धि

- (१) विजिगीषु राजा को चाहिए कि वह अपने सामर्थ्य के अनुसार सिन्ध आदि छह गुणों में जिसको उचित समभे उसी को व्यवहार में लाये। उसके लिए उचित यही है कि बराबर तथा बड़ी शक्ति वाले राजा के साथ वह सिन्ध कर ले; और शक्तिहीन के साथ विग्रह कर दे। क्योंकि अधिक शक्ति वाले के साथ विग्रह करने पर हीन शक्ति राजा की वही दुर्दशा होती है, जो कि गजारोही सैनिकों के साथ युद्ध में पैदल लड़ने वाली सेना की होती है। और समान बल-विक्रम वाले के साथ विग्रह करने पर वे दोनों ही उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे दो कच्चे घड़े आपस में भिड़ जाने से दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। और हीन शक्ति के साथ विग्रह करने वही सुपरिणाम होता है जो पत्थर से घड़े पर चोट मारने से होता है।
- (२) यदि अधिक शक्तिशाली राजा सन्धि करने के लिए तैयार न हो तो दण्डोपनतवृत्त और आबलीयस अधिकरणों में निर्दिष्ट उपायों का प्रयोग करना चाहिए।
- (३) यदि समान शक्ति वाला राजा सन्धिन करना चाहे तो वह जितना नुकसान पहुँचाये उतना ही नुकसान उसका भी करना चाहिए; क्यों कि तेज ही सन्धि का कारण सिद्ध होता है। बिना तपा लोहा दूसरे लोहे के साथ कभी नहीं मिल पाता है।

- (१) हीनश्चेत् सर्वत्रानुप्रणतस्तिष्ठेत् सन्धिमुपेयात् । आरण्योऽग्निरिव हि दुःखामर्षजं तेजो विक्रमयति । मण्डलस्य चानुग्राह्यो भवति ।
- (२) संहितश्चेत् 'परप्रकृतयो लुब्धक्षीणापचिकताः प्रत्यादानभयाद्वा नोपगच्छन्ति' इति पश्येद्धीनोऽपि विगृह्णीयात् ।
- (३) विगृहीतश्चेत् 'प्रकृतयो लुब्धक्षीणापचिरताः विग्रहोद्विग्ना वा मां नोपगच्छन्ति' इति पश्येत् । ज्यायानिष सन्धीयेत, विग्रहोद्वेगं वा शमयेत् । 'व्यसनयौगपद्ये गुरुव्यसनोऽस्मि, लघुव्यसनः परः सुखेन प्रतिकृत्य व्यसन-मात्मनोऽभियुज्यात्' इति पश्येत् । ज्यायानिष सन्धीयेत ।
- (४) सन्धिवग्रहयोश्चेत् परकर्शनमात्मोपचयं वा नाभिपश्येत्, ज्याया-नप्यासीत् ।
  - (४) परव्यसनमप्रतिकार्यं चेत् पश्येत्, हीनोऽप्यभियायात् ।
- (६) अप्रतिकार्यासन्नव्यसनो वा ज्यायानिप संश्रयेत। सिन्धनैकतो विग्रहेणैकतश्चेत् कार्यसिद्धि पश्येत्, ज्यायानिप द्वैधीभूतस्तिष्ठेदिति।
- (१) यदि हीन शक्ति राजा प्रत्येक विषय में नम्न ही बना रहे तो उससे सन्धि कर लेनी चाहिए। क्योंकि दुःख और अमर्प से पैदा हुआ तेज जंगल में लगी हुई आग के समान है; बहुत संभव है कि विजिगीपु के सन्धि न करने पर हीन शक्ति राजा का तेज उसको विक्रमशाली बना दे और उस दशा में वह मण्डल का कृपापात्र बन जाय।
- (२) यदि हीनशक्ति राजा सिन्ध कर देने पर भी यह देखे कि 'शत्रु के अमात्य आदि प्रकृतिजन अपनी नीचता या असन्तोष के कारण या बदला लिये जाने के भय से मुभे नहीं अपना रहे है' तो विग्रह कर दे।
- (३) अधिक बलसम्पन्न विजिगीपु, हीनशक्ति राजा के साथ विग्रह करने पर यदि देखे कि 'अमात्य आदि प्रकृतिजन लोभी, क्षीण तथा चरित्रहीन होने के कारण अथवा विग्रह से उद्विग्न होने के कारण मुक्तसे अनुराग नहीं रखते' तो सिन्ध कर छे। या विग्रह से पैदा हुई उद्विग्नता को वह शान्त करे। अथवा जब देखे कि 'मेरे ऊपर भी आपित्त है और शत्रु के ऊपर भी; मेरी आपित्त वहुत वड़ी है और शत्रु की बहुत थोड़ी; वह सुगमता से अपनी आपित्त का प्रतीकार करके मेरा मुकाबला करने के लिए तैयार हो जायेगा' तो शक्तिहीन के साथ भी सिन्ध कर ले।
- (४) यदि अधिक शक्तिशाली विजिगीषु भी यह समभे कि 'सन्धि या विग्रह करने पर शत्रु का ह्रास और मेरी दृद्धि संभव न होगी' तो आसन का आश्रय ले।
- ( प्र ) यदि हीनशक्ति विजिगीषु भी यह देखे कि 'शत्रु अपनी आपित्त का प्रती-कार करने में असमर्थ है' तो तत्काल ही उस पर चढ़ाई कर दे।
- (६) प्रतीकार से शान्त न होने वाली आपत्ति को समीप आया देखकर अधिक शक्तिसंपन्न विजिगीषु को भी चाहिए कि वह संश्रयवृत्ति का अवलम्बन करे। यदि

- (१) एवं समस्य षाड्गुण्योपयोगः । तत्र तु प्रतिविशेषः—
- (२) प्रवृत्तचक्रेणाकान्तो राज्ञा बलवताबलः। सन्धिनोपनमेत्तूर्णं कोशदण्डात्मभूमिभिः॥
- (३) स्वयं संख्यातदण्डेन दण्डस्य विभवेन वा। उपस्थातव्यमित्येष सन्धिरात्मामिषो मतः॥
- (४) सेनापतिकुमाराभ्यामुपस्थातव्यमित्ययम् । पुरुषान्तरसन्धिः स्यान्नात्मनेत्यात्मरक्षणः ॥
- (४) एकेनान्यत्र यातव्यं स्वयं दण्डेन वेत्ययम्। अद्ष्टपुरुषः सन्धिर्दण्डमुख्यात्मरक्षणः॥
- (६) मुख्यस्त्रीबन्धनं कुर्यात् पूर्वयोः पश्चिमे त्वरिम् । साधयेद् गूढमित्येते दण्डोपनतसन्धयः ॥ (७) कोशदानेन शेषाणां प्रकृतीनां विमोक्षणम् ॥

एक के साथ सन्धि द्वारा और दूसरे के साथ विग्रह द्वारा अपनी कार्यसिद्धि समभे तो अधिक शक्तिशाली विजिगीपु द्वैधीभाव का अवलम्बन करे।

- (१) इस प्रकार सम, हीन और अधिक शक्ति के विजिगीषु राजाओं में पार-स्परिक सिन्ध आदि छह गुणों के उपयोग का निरूपण किया गया। अब उनमें से हीन शक्ति वाले के प्रति कुछ विशेष वातों का निर्देश किया जाता है।
- (२) सेना आदि के द्वारा बलवान् राजा से दबाये हुए निर्वल राजा को चाहिए कि तत्काल वह धन, सेना और भूमि आदि के सहित आत्मसमर्पण करके वलवान् राजा के सामने भुक जाय।
- (३) जब विजित राजा; विजयी राजा के कथनानुसार अपनी शक्तिभर सेना तथा धन लेकर आत्मसमर्पण कर देतो उस संधि को अमिषसन्धि कहते हैं।
- (४) सेनापित और राजकुमार को शत्रुराजा की सेवा में पेश करके जो संधि की जाती है। उसको पुरुषांतर संधि कहते हैं। इसी को आत्मरक्षण संधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें राजा शत्रु के दरबार में न जाने से आत्मारक्षा कर लेता है।
- ( ५ ) शत्रु के कार्य की सिद्धि के लिए जब 'मैं स्वयं अकेला ही जाऊँगा या मेरी सेना ही जायेगी' ऐसा कहकर संधि की जाती है तव उसे अदृष्टपुरुषसंधि कहते हैं। इस संधि को दण्डमुख्यातमरक्षण संधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य सैनिकों और राजा की रक्षा हो जाती है।
- (६) उक्त तीनों संधियों में से पहिली दो संधियों में विश्वास के लिए शक्ति-शाली राजा प्रमुख राजपुरुषों की कन्याओं से विवाह करे और तीसरी संधि में शत्रु को विष आदि गूढ प्रयोगों के द्वारा वश में करे। इन तीनों संधियों का एक नाम दण्डोपनतसंधि है।
  - (७) जिस सिध में बलवान् शत्रु द्वारा युद्ध में गिरफ्तार किये गये अमात्य

- परिक्यो भवेत् सन्धिः स् एव च यथासुखम् ॥
- (१) स्कन्धोपनेयो बहुधा ज्ञेयः सन्धिरुपग्रहः। निरुद्धो देशकालाभ्यामत्ययः स्यादुपग्रहः॥ विषद्ध्यदानादायत्यां क्षमः स्त्रीबन्धनादपि।

सुवर्णसिन्धिविश्वासादेकीभावगतो भवेत्।।

- (२) विपरीतः कपालः स्यादत्यादानादभाषितः। पूर्वयोः प्रणयेत् कुप्यं हस्त्यश्वं वा गरान्वितम्।।
- (३) तृतीये प्रणयेदर्धं कथयन् कर्मणां क्षयम्। तिष्ठेच्चतुर्थं इत्येते कोशोपनतसन्धयः॥
- (४) भूम्येकदेशत्यागेन देशप्रकृतिरक्षणम्। आदिष्टसन्धिस्तत्रेष्टो गूढस्तेनोपघातिनः॥

आदि प्रकृतिजनों को धन देकर छुड़ाया जाय उसे परिक्रयसिन्ध कहते हैं। और यही संधि जब सुविधानुसार किस्तवार धन अदा करने की शर्त पर की जाय तो उपग्रह-सिन्ध कहाती है। जब किस्तवार देय धन के लिए समय और स्थान निश्चित किये जाते हैं तब इसी उपग्रहसिन्ध को प्रत्ययसिन्ध कहते हैं।

- (१) सुविधानुसार नियत समय में नियमित धन राशि दे देने के कारण यह संधि कन्यादानसंधि के नाम से भी कहीं कहीं प्रसिद्ध है, क्योंकि यह सन्धि भविष्य में अच्छा फल देनेवाली एवं तपे हुए सुवर्ण को आपस में मिला देने के समान शत्रु और विजिगीषु को मिलाने का साधन सिद्ध होती है। इसलिए इसका एक नाम सुवर्ण सन्धि भी दिया गया है।
- (२) जिस सिन्ध में संपूर्ण धनराशि तत्काल ही अदा कर देने की शर्त होती है उसकी कपालसिन्ध कहते हैं। शास्त्रों में इस दुरिभसिन्ध को कोई स्थान नहीं दिया गया है। उक्त चार सिन्धयों में से पहिली दो सिन्धयों में कपड़ा, कवच, लोहा; ताँबा आदि वस्तुएँ शत्रु राजा को दे, या उसके इच्छानुसार बूढ़े हाथी-घोड़े पेश करे, किन्तु उनको ऐसा विष दिया गया हो, जिससे दो-तीन दिनों के भीतर उनकी मृत्यु हो जाय।
- (३) तीसरी सिन्ध में देय धन का कुछ हिस्सा देकर कह दे कि 'आजकल मेरे कार्य बहुत विगड़ गये हैं, इतने ही पर सन्तोष की जिए'। चौथी कपालिक सिन्ध में मध्यम या उदासीन राजा का आश्रय लेकर 'देता हूँ' 'देता हूँ' कहता हुआ समय को टाल दे। इन चारों सिन्धयों का एक नाम कोशोप नतसिन्ध भी कहा जाता है
- (४) राष्ट्र और प्रकृति की रक्षा के लिए भूमि का कुछ भाग देकर जो सन्धि की जाती है उसे आदिष्टसन्धि कहते हैं। जो विजिगीषु उस दी हुई भूमि में गूढ पुरुषों और चोरों के द्वारा उपद्रव करने में समर्थ हो उसके लिए यह सन्धि बड़े मौके की है।

- (१) भूमीनामात्तसाराणां मूलवर्जं प्रणामनम्। उच्छित्रसन्धिस्तत्रैप परव्यसनकांक्षिणः॥
- (२) फलदानेन भूमीनां मोक्षणं स्यादवऋयः। फलातिभुक्तो भूमिभ्यः सन्धिः स परदूषणः॥
- (३) कुर्यादवेक्षणं पूर्वो पश्चिमौ त्वबलीयसम्। आदाय फलमित्येते देशोपनतसन्धयः॥
- (४) स्वकार्याणां वशेनैते देशे काले च भाषिताः। आबलीयसिकाः कार्यास्त्रिविधा हीनसन्धयः॥

इति षाड्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणे समहीनज्यायसां गुणाभिनिवेशो हीनसन्धिर्नाम तृतीयोऽध्यायः,

आदितः शततमः ।

--: o :--

- (१) राजधानी और दुर्गों को छोड़ कर सारहीन भूमि शत्रु को देकर जो संधि की जाती है उसको उच्छिन्नसिन्ध कहते हैं। यह सिन्ध उस राजा के लिए बड़ी हितकर है जो इस इन्तजारी में हो कि कब शत्रु पर विपति पड़े और कव में अपनी भूमि को वापिस ले लूँ।
- (२) जिस सिन्ध में भूमि की पैदावार को देकर भूमि को छुड़ा लिया जाय उसका नाम अपक्रयसिन्ध है, किन्तु जिस सिन्ध में पैदावार के अलावा कुछ और भी देना पड़े उसको परदूषणसिन्ध कहते हैं।
- (३) इन चारों प्रकार की सन्धियों में पहिली आदिष्ट और उच्छिन्न, दो सन्धियों के समय शत्रु की विपत्ति की प्रतीक्षा करनी चाहिए, और पिछली दो सन्धियों में भूमि की पैदावार को लेकर अवलीयस प्रकरण में निर्दिष्ट उपायों से शत्रु का प्रतीकार करना चाहिए। भूमि देने के कारण इन चारों सन्धियों को भूम्युपनतसन्धि या देशोपनतसन्धि इन नामों में भी कहा जाता है।
- (४) इस प्रकार निर्बेल राजा को उचित है कि वह उक्त दण्डोपनत, कोषोपनत और देशोपनत, इन तीन प्रकार की हीन सन्धियों को अपने कार्य, देश तथा समय के अनुसार उपयोग में लाये।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में हीनसन्धि नामक तीसरा अध्याय समाप्त ।

# विगृह्यासनं, सन्धायासनं, विगृह्ययानं, सन्धाययानं, सम्भूयप्रयाणं च

- (१) सिन्धिवग्रहयोरासनं यानं च व्याख्यातम् । स्थानमासनमुपेक्षणं चेत्यासनपर्यायाः ।
- (२) विशेषस्तु गुणैकदेशे स्थानम् । स्ववृद्धिप्राप्त्यर्थमासनम् । उपा-यानामप्रयोग उपेक्षणमिति ।
- (३) सन्धानकामयोररिविजिगीष्वोरुपहन्तुमशक्तयोविगृह्यासनं स-न्धाय वा ।
- (४) यदा वा पश्येत्—'स्वदण्डैमित्राटवीदण्डैर्वा समं ज्यायांसं वा कर्शियतुमुत्सहे' इति, तदा कृतबाह्याभ्यन्तरकृत्यो विगृह्यासीत ।
- (प्र) यदा वा पश्येत्—'उत्साहयुक्ता मे प्रकृतयः संहता विवृद्धाः स्व-कर्मण्यव्याहताश्चरिष्यन्ति, परस्य वा कर्माण्युपहनिष्यन्ति' इति, तदा विगृह्यासीत ।

#### विग्रह करके आसन और यान का अवलंबन

- (१) पूर्वाचार्यों ने यान तथा आसन को सन्धि और विग्रह के अन्तर्गत ही माना है। स्थान, आसन और उपेक्षण; ये तीन गब्द आसन के पर्यायवाची हैं।
- (२) आसनरूप गुण की अल्पावस्था में स्थान शब्द का प्रयोग रूढ है। आशय यह है कि आसन को ग्रहण करने पर भी यदि शत्रु के अपकार का बदला न चुकाया जा सके ऐसी अवस्था में आसन शब्द के लिए विशेष रूप से स्थान शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपनी वृद्धि के लिए जब इस गुण का अवलम्बन किया जाय तो उसे आसन कहते हैं। लड़ते हुए उपायों का प्रयोग न करना अथवा थोड़ा प्रयोग करना उपेक्षण कहलाता है।
- (३) विग्रह करके आसन का अवलम्बन: एक-दूसरे को हानि पहुचाने में अस-मर्थ सिन्ध की इच्छा रखने वाले विजिगीपु और शत्रु राजा को चाहिए कि वे विग्रह करके आसन का अवलम्बन करें या सिन्ध करके आसन का अवलम्बन करें।
- (४) अथवा जब विजिगीषु देखे कि 'अपनी तथा मित्र की या आटविक राजा की सेना के द्वारा, मैं बराबर के या अधिक शक्तिवाले शत्रु राजा की सेना को परा-जित कर सकूँगा' तो भीतर और वाहर की सब व्यवस्था ठीक करके विग्रह करके चुप होकर बैठ जाय।
  - (५) अथवा जब देखे कि 'मेरी अमात्य आदि प्रकृतियाँ पूरे उत्साह पर तथा

(१) यदा वा पश्येत्-'परस्यापचिरताः क्षीणा लुब्धाः स्वचक्रस्तेनाट-वीव्यथिता वा प्रकृतयः स्वयमुपजापेन वा मामेष्यन्तीति, सम्पन्ना मे वार्ता विपन्ना परस्य तस्य प्रकृतयो दुभिक्षोपहता मामेष्यिन्ति, विपन्ना मे वार्ता सम्पन्ना परस्य तं मे प्रकृतयो न गिमष्यिन्ति विगृह्य चास्य धान्यपशुहिर-ण्यान्याहरिष्यामि, स्वपण्योपघातीति वा परपण्यानि निवर्तयिष्यामि, पर-विणवपथाद्वा सारवन्ति मामेष्यिन्ति विगृहीते नेतरं, दूष्यामित्राटवीनिग्रहं वा विगृहीतो न करिष्यति, तैरेव वा विग्रहं प्राप्त्यिति, मित्रं मे मित्रभाव्य-भिप्रयातो बह्वल्पकालं तनुक्षयव्ययमर्थं प्राप्त्यिति, गुणवतीमादेयां वा भूमि सर्वसन्दोहेन वा मामनादृत्य प्रयानुकामः कथं न यायात्' इति परवृद्धिप्रति घातार्थं प्रतापार्थं च विगृह्यासीत ।

(२) तमेव हि प्रत्यावृत्तो ग्रसत इत्याचार्याः ।

पूरे सङ्गठन पर है; वे उन्नति पर हैं तथा निर्विरोध अपने कर्मों की रक्षा और शत्रु के कर्मों को ध्वस्त कर सकेंगी' तो युद्ध की घोषणा कर चुप वैठ जाय।

- (१) अथवा जब देखे कि 'शत्रु का प्रकृति मण्डल तिरस्कृत, क्षीण, लोभी, पार-स्परिक कलह से पीडित होने से भेद उपायों द्वारा या स्वयमेव मेरे वश में हो जायेगा। मेरा कृषि, वाणिज्य सुधार पर तथा शत्रु के बिगाड़ पर हैं, उसका सारा प्रकृति-मण्डल दुर्भिक्ष से पीडित होकर मेरे पक्ष में हो जायेगा। अथवा शत्रु की वार्ता समृद्ध और मेरी क्षीणावस्था में है। फिर भी मेरा प्रकृतिमण्डल शत्रु के पक्ष में न जायेगा, बल्कि विग्रह करके मैं शत्रु के धन-धान्य, पशु, हिरण्य आदि नष्ट कर सक्रा। अथवा विग्रह करके मैं अपने पण्य (व्यापार) को हानि पहुँचाने वाले शत्रु के पण्य को अपने देश में आने से रोक दूँगा। या विग्रह करके शत्रु के व्यापारी मार्गों से हाथी, घोड़े आदि सारवान् वस्तुएँ मेरे पास चली आवेंगी और मेरी वे वस्तुएँ शत्रु के पास न जा सकेंगी। या विग्रह करके शत्रु अपने दुष्य शत्रु और आटविकों को वश में न कर सकेगा। या उनके साथ भी इसका विग्रह हो जायेगा। अथवा विग्रह के द्वारा शत्रु के कार्यों में रुकावट डालकर मैं अपने मित्र राजा का थोड़े ही समय में इतना अधिक उपकार कर सकूँगा कि वह धन-धान्य से सम्पन्न हो जायेगा। अथवा इस प्रकार मेरे द्वारा अनादृत यह शत्रु राजा अत्यन्त उपजाऊ एवं उपयोगी भूमि को लेने के लिए कहीं अपनी सम्पूर्ण सेना को लेकर आक्रमण न कर दे'—इत्यादि अवस्थाओं में विजि-गीषु को चाहिए कि वह अपनी अभ्युन्नति और शत्रु की हानि के लिए विग्रह करके आसन का अवलम्बन करे।
- (२) पूर्वाचार्यों का इस संबंध में यह सुभाव है कि 'विजिगीषु द्वारा आक्रमण-कारी शत्रु के मार्ग में बाधा पड़ जाने के कारण कहीं ऐसा न हो कि वह कुपित होकर विजिगीषु के ऊपर ही टूट पड़े और उसका उन्मूलन कर दे। इससे तो भारी अनर्थ की सम्भावना है। इसलिए ऐसी अवस्था में उचित यह है कि विग्रह करके चुप न बैठ जाय।'

- (१) नेति कौटिल्यः । कर्शनमात्रमस्य कुर्यादव्यसनिनः । परवृद्धचा तु वृद्धः समुच्छेदनम् ।
- (२) एवं परस्य यातव्योऽस्मै साहाय्यमविनष्टः प्रयच्छेत् । तस्मात् सर्वसन्दोहप्रकृतं विगृह्यासीत ।
  - (३) विगृह्यासनहेतुप्रातिलोम्ये सन्धायासीत ।
- (४) विगृद्धासनहेतुभिरभ्युच्चितः सर्वसन्दोहवर्जं विगृद्धा यायात् । यदा वा पश्येत्—'व्यसनी परः, प्रकृतिव्यसनं वास्य शेषप्रकृतिभरप्रकृतिकार्यं, स्वचक्रपीडिता विरक्ता वास्य प्रकृतयः कर्शिता निरुत्साहाः परस्पराद्भिन्नाः शक्या लोभियतुम्, अग्न्युदकव्याधिमरकदुभिक्षनिमित्तक्षीणयुग्यपुरुषिनचय-रक्षाविधानः परः' इति, तदा विगृह्य यायात् ।
- (५) यदा वा पश्येत्—'मित्रमाकन्दश्च में शूरवृद्धानुरक्तप्रकृतिविपरीत-प्रकृतिः परः पाष्टिणग्राहश्चासारश्च, शक्ष्यामि मित्रेणासारमाकन्देन पाष्टिणग्राहं वा विगृह्य यातुम्' इति, तदा विगृह्य यायात्।
- (१) किन्तु आचार्य कौटिल्य का कथन है कि 'कुपित हुआ शत्रु राजा व्यसन-रिहत विजिगीपु को उखाड़ नहीं सकता है; थोड़ा-बहुत अनिष्ट अवश्य कर दे। परन्तु विजिगीपु यदि उसके आक्रमण में वाधा न डाले तो अपने शत्रुराजा को निर्विष्टन जीतकर वह विजिगीपु को उखाड़ फेंकने में समर्थ हो सकता है।'
- (२) इस प्रकार विग्रह करके चुप बैठ जाने का परिणाम यह होगा कि यातव्य (जिस पर आक्रमण किया जाय) राजा अपनी सुरक्षा के लिए विजिगीषु को अवश्य सहायता पहुँचायेगा। इसलिए पूरी ताकत के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत राजा के साथ विग्रह करके ही आसन का अवलम्बन किया जाय।
- (३) विग्रह करके, आसन के जो हेतु वतलाये गये हैं यदि उनसे विपरीत देखें, तो सन्धि करके ही आयन का अवलम्बन करें।
- (४) विग्रह करके यान का अवलम्बन: अथवा जब देखे कि 'शत्रु व्यसनों में फँसा है; उसका प्रकृत-मंडल भी व्यसनों में उलका है, अपनी सेनाओं से पीड़ित उसकी प्रजा उससे विरक्त हो गई है, राजा स्वयं उत्साहहीन है, प्रकृतिमण्डल में परस्पर कलह है; उसको लोभ देकर फोड़ा जा सकना है; शत्रु, अग्नि, जल, व्याधि, संक्रामक रोग के कारण वह अपने वाहन, कर्मचारी और कोप की रक्षा न कर सकने के कारण की एसी दशाओं में विग्रह करके चढाई (यान) कर दे।
- (५) अथवा जब देखे कि 'मेरे आगे-पीछे के मित्रराजा सूर, अनुभवी एवं अनुरक्त प्रकृति-मण्डल से सम्पन्न हैं और शत्रु के मित्र राजा सर्वथा विपन्नावस्था में हैं:
  यही स्थिति पार्ष्णिग्राह और आसार राजाओं की भी है; ऐसी दशा में मैं मित्र के
  साथ आसार को और आक्रंद के साथ पार्ष्णिग्राह को भिड़ाकर शत्रु को जीत सक्रूंगा'
  तो विग्रह करके चढाई कर दे।

- (१) यदा वा फलमेकहार्यमल्पकालं पश्येत्, तदा पाष्टिणग्राहासाराभ्यां विगृह्य यायात् । विपर्यये सन्धाय यायात् ।
- (२) यदा वा पश्येत्-'न शक्यमेकेन यातुमवश्यं च यातव्यम्' इति, तदा समहीनज्यायोभिः सामवायिकैः सम्भूय यायात् । एकत्र निर्दिष्टेनांशे-नानेकत्रानिर्दिष्टेनांशेन । तेषामसमवाये दण्डमन्यतरस्मिन् निविष्टांशेन सम्भूयाभिगमनेन वा निर्विश्येत । ध्रुवे लाभे निर्दिष्टेनाध्रुवे लाभांशेन ।
  - (३) अंशो दण्डसमः पूर्वः प्रयाससम उत्तमः । विलोपो वा यथालाभं प्रक्षेपसम एव वा ॥

इति षाड्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणे विगृह्यासनं, सन्धायासनं, विगृह्ययानं, सन्धाययानं, सम्भूयप्रयाणं नाम चतुर्थोऽध्याय, आदिन एकशततमः।

--: o :---

- (२) अथवा जब देखे कि 'मै अकेले ही चढ़ाई करने में असमर्थ हूँ; किन्तु चढ़ाई करनी आवश्यक है' तो ऐसी दशा में सम, हीन तथा अधिक शक्ति वाले राजाओं के साथ गठबन्धन करके चढ़ाई करे। यदि एक ही देश पर चढ़ाई करनी हो तो सहा-यक राजाओं का हिस्सा निश्चित करके और अनेक देशों पर चढ़ाई करनी हो तो हिस्से का निश्चय किये बिना ही चढाई कर दे। यदि उक्त राजाओं में कोई भी राजा साथ चलने को तैयार न हों तो उनका कुछ हिस्सा निश्चित करके उनसे सेना माँगे। अथवा यह कहे कि इस समय साथ चलकर यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो अवसर आने पर मैं भी तुम्हारा साथ दूँगा।' यदि आक्रमण करने पर भूमि मिले तो उसमें से पूर्व निश्चित हिस्सा दे दे और दूसरा सामान मिले तो लाभ के अनुसार हिस्सा दे।
- (३) सैन्य-सहायता के अनुसार ही सहायक राजाओं को हिस्सा दिया जाय, यह प्रथम पक्ष है। मेहनत के अनुसार धन दिया जाय, यह उत्तम तरीका है। लूट-पाट में जो जिसके पल्ले पड़ जाय, वह उसी को दिया जाय, यह भी एक पक्ष है। अथवा लड़ाई के समय जिसका जितना खर्च हुआ है उसी के अनुसार उसको हिस्सा दिया जाना चाहिए।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में चौथा अध्याय समाप्त ।

<sup>(</sup>१) अथवा देखे कि 'अकेले ही चढाई करके मैं अभीष्ट फल को प्राप्त कर लूँगा तो पार्षिणग्राह और आसार के साथ भी विग्रह करके अपने शत्रु पर चढ़ाई कर दे। और यदि देखे कि 'अकेले ही चढ़ाई करके मैं अभीष्ट फल को प्राप्त न कर सकूँगा' तो सन्धि करके चढाई कर दे।

प्रकरण १०८-११०

अध्याय ५

## यातव्यामित्रयोरभिग्रहचिन्ता, क्षयलोभिवरागहेतवः, प्रकृतीनां सामवायिकविपरिमर्शश्र

- (१) तुल्यसामन्तव्यसने यातव्यमित्रं वेत्यमित्रमिश्यायात्, तित्सद्धौ यातव्यम् । अमित्रसिद्धौ स यातव्यः साहाय्यं दद्यान्नामित्रो यातव्यसिद्धौ ।
- (२) गुरुव्यसनं यातव्यं, लघुव्यसनमित्रं वेति गुरुव्यसनं सौकर्यतो यायादित्याचार्याः। नेति कौटिल्यः—लघुव्यसनमित्रं यायात्। लघ्विपि हि व्यसनमित्रयुक्तस्य कृच्छ्ं भवित। सत्यं गुर्विपि गुरुतरं भवित। अनिभ-युक्तस्तु लघुव्यसनः सुखेन व्यसनं प्रतिकृत्यामित्रो यातव्यमभिसरेत्। पाण्णि गृह्णीयात्।

### यानसंबंधी विचार : प्रकृतिमंडल के क्षय, लोभ तथा विराग के हेतु और सहयोगी सामवायिकों का हिस्सा

- (१) विजिगीपु राजा को चाहिए कि यातव्य और शत्रु के ऊपर सामन्त आदि से उत्पन्न समान व्यसन आ पड़ा हो तो, ऐसी स्थिति में, पहिले शत्रु पर चढ़ाई की जाय। उसको जीत लेने के बाद फिर यातव्य पर आक्रमण किया जाय। क्योंकि शत्रु को जीत लेने पर यातव्य, विजिगीषु का सहायक हो सकता है; किन्तु यातव्य को जीत लेने पर शत्रु कभी भी सहायक नहीं हो सकता; उसका कारण यह है कि शत्रु हमेशा ही अपकार करने वाला होता है।
- (२) यानसंबन्धी विचार: यदि विजिगीषु के समक्ष 'अधिक व्यसन में फँसे हुए यातव्य पर पहिले चढ़ाई की जाय या थोड़े व्यसन में फँसे हुए शत्रु पर पहिले चढ़ाई की जाय' ऐसी विकल्प की स्थित आये तो उसको उचित है कि अधिक व्यसनी यातव्य पर ही पहिले वह चढ़ाई करे, क्योंकि उसको जीत लेना अधिक सुगम होता है'—ऐसा पूर्वाचार्यों का अभिमत है। किन्तु आचार्य कौटिल्य इस अभिमत से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि 'पहिले शत्रु पर ही चढ़ाई करनी चाहिए, भले ही उस पर थोड़ी विपत्ति क्यों न हो; क्योंकि आक्रमण की स्थिति में छोटे व्यसन का प्रतीकार करना भी कठिन हो जाता है। यद्यपि यातव्य का गुरु व्यसन चढ़ाई कर देने पर अधिक गुरुतर हो जायेगा और उसको जीत लेना अत्यन्त ही सरल हो जायेगा; तथापि

- (१) यातव्ययौगपद्ये गुरुव्यसनं न्यायवृत्ति लघुव्यसनमन्यायवृत्ति विरक्तप्रकृति वेति, विरक्तप्रकृति यायात् । गुरुव्यसनं न्यायवृत्तिमभियुक्तं प्रकृतयोऽनुगृह्णन्ति । लघुव्यसनमन्यायवृत्तिमुपेक्षन्ते । विरक्ता बलवन्तमप्यु-च्छिन्दन्ति । तस्माद्विरक्तप्रकृतिमेव यायात् ।
- (२) क्षीणलुब्धप्रकतिमपचरितप्रकांत वेति—क्षीणलुब्धप्रकांत यायात्। क्षीणलुब्धा हि प्रकतयः सुलेनोपजापं पीडां वोपगच्छन्ति, नापचरिताः प्रधानावग्रहसाध्या इत्याचार्याः। नेति कौटिल्यः—क्षीणलुब्धा हि प्रकतयो भर्तरि स्निग्धा भर्तृहिते तिष्ठन्ति । उपजापं वा विसंवादयन्ति, अनुरागे सार्वगुण्यमिति । तस्मादपचरितप्रकृतिमेव यायात्।

पहिले लघु व्यसन शत्रु पर ही चढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि उस पर यदि चढ़ाई न की जायेगी तो अपने छोटे से व्यसन का शीघ्र ही सरलता से प्रतीकार कर वह यातव्य की सहायता के लिए तैयार हो जायेगा; अथवा पार्ष्णिग्राह (पीछे से आक्रमण करने वाला) बन जायेगा।

- (१) न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने वाला भारी विपत्ति से ग्रस्त यातव्य, अन्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने वाला थोड़ी विपत्ति से ग्रस्त यातव्य, और जिसका प्रकृति-मण्डल विरक्त हो गया हो, ऐसा यातव्य इस प्रकार के तीन यातव्य यदि एक साथ प्राप्त हों तो उनमें सर्वप्रथम विरक्त-प्रकृति यातव्य पर ही चढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि यदि न्यायपरायण गुरु-व्यसनी यातव्य पर पहिले आक्रमण किया जायगा तो उसका प्रकृतिमण्डल प्राण-प्रण से उसकी सहायता करेगा; इसी प्रकार अन्यायवृत्ति लघु-व्यसनी यातव्य पर पहिले आक्रमण किया जायेगा तो उसका प्रकृति-मंडल न तो उसकी सहायता करेगा और न विरोध ही। इनके विपरीत विमुख हुआ प्रकृति-मण्डल बलवान् राजा को भी उखाड़ फेंकता है। इसलिये विरक्त प्रकृति यातव्य पर ही पहिले आक्रमण करना चाहिए।
- (२) 'दुर्भिक्ष आदि विपत्तियों से पीड़ित और लोभी प्रकृति-मण्डल से युक्त यातव्य पर पहिले चढ़ाई करनी चाहिए या तिरस्कृत प्रकृति-मण्डल वाले यातव्य पर पहिले चढ़ाई करनी चाहिए, ऐसी अवस्था में 'विपत्तिग्रस्त लोभी प्रकृति-मण्डल से घिरे हुए यातव्य पर ही पहिले चढ़ाई करनी चाहिए; क्यों कि पीडित एवं लोभी प्रकृति-मण्डल सरलता से काबू में किया जा सकता है। किन्तु तिरस्कृत प्रकृति-मण्डल को बहकाना या सताना कठिन है, क्यों कि वे किसी की बात मानने के लिए तभी राजी होते हैं, जब उनका प्रधान उस बात को स्वीकार करे।' पूर्वाचार्य ऐसा कहते हैं। किन्तु आचार्य कौटिल्य का कथन है कि 'पीड़ित एवं लोभी प्रकृतिजन अपने मालिक में बड़ा अनुराग रखते हैं और उसके हितार्थ वे हर समय तैयार रहते हैं;

- (१) बलवन्तमन्यायवृत्ति दुर्बलं वा न्यायवृत्तिमिति, बलवन्तमन्याय-वृत्ति यायात् । बलवन्तमन्यायवृत्तिमभियुक्तं प्रकृतयो नानुगृह्णन्ति, निष्पातयन्त्यमित्रं वास्य भजन्ते । दुर्बलं तु न्यायवृत्तिमभियुक्तं प्रकृतयः परिगृह्णन्ति, अनुनिष्पतन्ति वा।
  - अवक्षेपेण हि सतामसतां प्रग्रहेण च। (२) अभूतानां च हिंसानामधम्याणां प्रवर्तनैः।। उचितानां चरित्राणां धर्मिष्ठानां निवर्तनैः। अधर्मस्य प्रसङ्गेन धर्मस्यावग्रहेण च।। अकार्याणां च करणैः कार्याणां च प्रणाशनैः। अप्रदानैश्च देयानामदेयानां च साधनैः।। अदण्डनैश्च दण्डचानामदण्डचानां च दण्डनैः। अग्राह्याणामुपग्राहैर्ग्राह्याणां चानभिग्रहैः ॥ अनर्थ्यानां च करणैरथ्यानां च विद्यातनैः। अरक्षणैश्च चौरेभ्यः स्वयं च परिमोषणैः॥

और यह भी संभव है कि वे किसी के वहकावे में ही न आवें। वे इस बात को भी भलीभाँति जानते हैं कि अपने राजा में अनुराग रखना ही सब गुणों का मूल है। इसलिये अपने प्रकृतिजनों का अनादर करने वाले यातव्य पर ही पहिले आक्रमण करना श्रेयस्कर है।'

- (१) 'अन्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने वाले बलवान् यातव्य पर पहिले आक्रमण करना चाहिए या न्यायपूर्वक प्रजाका पालन करने वाले दुर्बल यातव्य पर ?' ऐसी स्थिति में अन्यायवृत्ति राजा पर ही पहिले आक्रमण करना चाहिए, क्योंकि ऐसे यातव्य पर आक्रमण करने पर उसके अमात्य आदि प्रकृतिजन उसकी सहायता करने के बदले उसको दुर्ग से निकाल देते हैं या शत्रु के साथ जाकर मिल जाते हैं। परन्तु न्यायवृत्ति दुर्बल यातव्य पर आक्रमण करने से उसका प्रकृतिमण्डल प्राण-प्रण से उसकी सहायता करता है और उसके दुर्ग छोड़ देने पर भी बराबर उसकी कल्याण-कामना में ही निरत रहते हैं।
- (२) प्रकृतिमण्डल के हेतु: सज्जनों का अनादर करने से, दुर्जनों पर अनुग्रह करने से, अनुचित, अधार्मिक एवं हिंसात्मक कार्यों को करने से, धार्मिक व्यक्तियों द्वारा सदाचरण का त्याग किये जाने से, अनुचित कार्यों को करने से, उचित कार्यों को बिगाड़ देने से, सुपात्रों को दान न देने से; कुपात्रों की सहायता करने से, अपराधियों को दण्ड न देने से, निरपराधों को कठोर दण्ड देने से, त्याज्य व्यक्तियों को पास रखने से, कुलीन एवं सौम्य व्यक्तियों को दूर हटाने से, अनर्थकारी कार्यों

पातैः पुरुषकाराणां कर्मणां गुणदूषणैः। उपघातैः प्रधानानां मान्यानां चावमाननैः।। विरोधनेश्च वृद्धानां वैषम्येणानृतेन च। कृतस्याप्रतिकारेण स्थितस्याकरणेन च।। राज्ञः प्रमादालस्याभ्यां योगक्षेमवधेन च। प्रकृतीनां क्षयो लोभो वैराग्यं चोपजायते।। क्षीणाः प्रकृतयो लोभं लुब्धा यान्ति विरागताम्। विरक्ता यान्त्यमित्रं वा भर्तारं घनन्ति वा स्वयम्।।

- (१) तस्मात् प्रकृतीनां क्षयलोभविरागकारणानि नोत्यादयेत् । उत्प-न्नानि वा सद्यः प्रतिकुर्वीत ।
- (२) क्षीणा लुब्धा विरक्ता वा प्रकृतय इति । क्षीणाः पीडनोच्छेदन-भयात् सद्यः सन्धि युद्धं निष्पतनं वा रोचयन्ते । लुब्धा लोभेनासन्तुष्टाः पजापं लिप्सन्ते । विरक्ताः पराभियोगमभ्युत्तिष्ठन्ते ।

को करने से, अर्थंकारी कार्यों को न करने से, चोरों से प्रजा की रक्षा न करने से, चोरी कराने, पुरुषार्थी व्यक्तियों की उपेक्षा करने से, उचित ढंग से संपादित सिन्ध-विग्रह आदि कार्यों की निन्दा करने से, अध्यक्ष आदि प्रधान कर्मचारियों पर दोषारोपण करके उन्हें नीच कार्यों में नियुक्त करने से, आचार्य, पुरोहित आदि माननीय व्यक्तियों का तिरस्कार करने से, विषम या मिथ्या बातें कह कर वृद्ध पुरुषों में परस्पर विरोध कराने से, किसी के उपकार को न मानने से, नित्यकर्मों को न करने से, राजा के प्रमाद एवं आलस्य से और योग (किसी वस्तु की प्राप्ति) तथा क्षेम (प्राप्त वस्तु की रक्षा) का नाश होने से अमात्य आदि प्रकृतिजनों का क्षय हो जाता है। वे लोभी हो जाते हैं एवं उनमें राजा के प्रति वैराग्य की भावना पैदा हो जाती है। क्षय हुए प्रकृतिजन लोभी हो जाते हैं, लोभी होकर वे राजा की ओर से उदासीन हो जाते हैं और ऐसी स्थित में वे शत्रु से जा मिलते हैं, अथवा स्वयं ही अपने राजा का बध कर डालते है।

- (१) इसलिए नीतिनिपुण राजा को चाहिए कि वह अपने प्रकृतिजनों में क्षय, लोभ और विराग के कारणों को पैदा ही न होने दें। यदि किसी कारण वे पैदा हो भी जाँय तो उनका तत्काल प्रतीकार कर दे।
- (२) क्षीण, लुब्ध और विरक्त, इन तीन प्रकार की प्रकृतियों को उत्तरोत्तर गुरु समभना चाहिए। पीड़ा और उच्छेद के डर से क्षीण हुआ प्रकृति-मण्डल शीघ्र ही सिन्ध, युद्ध या दुर्ग को छोड़ कर पलायन कर देता है। लोभी प्रकृतिमण्डल असन्तोष के कारण शत्रु के वश में चला जाता है। विरक्त प्रकृतमंगल शत्रु के साथ मिलकर विजिगीषु पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है।

- (१) तासां हिरण्यधान्यक्षयः सर्वोपघाती कृच्छ्रप्रतीकारश्च। युग्य-पुरुषक्षयो हिरण्यधान्यसाध्यः।
  - (२) लोभ ऐकदेशिको मुख्यायत्तः परार्थेषु शक्यः प्रतिहन्तुमादातुं वा।
- (३) विरागः प्रधानावग्रहसाध्यः। निष्प्रधाना हि प्रकृतयो भोग्या भवन्त्यनुपजाप्याश्चान्येषामनापत्सहास्तु। प्रकृतिमुख्यप्रग्रहैस्तु बहुधा भिन्ना गुप्ता भवन्त्यापत्सहाश्च।
- (४) सामवायिकानामिष सिन्धिनिग्रहकारणान्यवेक्ष्य शक्तिशौचयुक्तेन सम्भूय यायात्। शक्तिमान् हि पाष्णिग्रहणे यात्रासाहाय्यदाने वा शक्तः, शुचिः सिद्धौ चासिद्धौ च यथास्थितकारीति।
- (४) तेषां ज्यायसैकेन द्वाभ्यां समाभ्यां वा सम्भूय यातव्यमिति। द्वाभ्यां समाभ्यां श्रेयः। ज्यायसा ह्यवगृहीतश्चरित समाभ्यामितसन्धाना-

- (३) परन्तु विराग का प्रतीकार केवल मुख्य पुरुष को वश में करने से ही नहीं हो सकता है। मुखिया रहित प्रकृतिजन शत्रु के वश में हो जाते हैं। वे दूसरे के वश में भी जा सकते हैं, किन्तु वे आपत्तियों को सहन नहीं कर सकते हैं, आपित्त के समय वे विजिगीषु को छोड़कर चले जाते हैं, मुखिया के आधीन रहने पर वे शत्रु से नहीं फोड़े जा सकते हैं और आक्रमण के समय भी वे विपत्ति को सहन कर लेते हैं।
- (४) विजिगीपु को चाहिए कि वह सिन्धि-विग्रह के कारणों को भलीभाँति सोच-समझ कर अपने सहयोगी राजाओं की शिक्त एवं पिवत्रता को परख कर उनके साथ ही शत्रु पर चढ़ाई कर दे। क्योंकि बलवान् राजा पार्ष्णिग्राह राजा के रोकने में सहायता करता है। और विश्वासपात्र राजा युद्ध में सेना आदि देकर उसके कार्यों में सहायता करता है, और निष्कपट राजा कार्यसिद्धि होने या न होने पर न्यायमार्ग का अनुसरण करता है।
- (५) उनमें भी अधिक शक्तिशाली एक राजा के साथ गठबंधन करके चढ़ाई करनी चाहिए या समान शक्ति वाले दो राजाओं के साथ सुलह करके आक्रमण करना चाहिए ? ऐसी दशा में समान शक्ति राजा को साथ लेकर युद्ध करना ही श्रेयस्कर

<sup>(</sup>१) इन प्रकृतियों के हिरण्य और धान्य का क्षय हो जाना सर्वस्व नष्ट कर देने वाला होता है। इसलिए इसका प्रतीकार करना भी अत्यन्त कठिन हो जाता है। किन्तु हाथी-घोड़ों और पुरुषों के क्षय का प्रतीकार हिरण्य तथा धान्य आदि के द्वारा सुगमता से हो सकता है।

<sup>(</sup>२) अमात्य आदि प्रकृतिजनों में किसी एक मुखिया को ही लोभ होता है। शत्रु या यातव्य की सम्पति द्वारा उसका प्रतीकार किया जा सकता है, अथवा मुख्य व्यक्तियों के द्वारा वह वापिस भी लिया जा सकता है।

धिक्ये वा तौ हि सुखौ भेदियतुम् । दुष्टश्चैको द्वाभ्यां नियन्तुं भेदोपग्रहं चोपगन्तुमिति ।

- (१) समेनैकेन द्वाभ्यां हीनाभ्यां वेति । द्वाभ्यां हीनाभ्यां श्रेयः । तौ हि द्विकार्यसाधकौ वश्यौ च भवतः ।
  - (२) कार्यसिद्धौ तु—
    कृतार्थाज्ज्यायसो गूढः सापदेशमपस्रवेत्।
    अशुचेः शुचिवृत्तात् प्रतीक्षेताविसर्जनात्।।
  - (३) सत्रादपसरेद् यत्तः कलत्रमपनीय वा। समादिप हि लब्धार्थाद्विश्वस्तस्य भयं भवेत्।।
  - (४) ज्यायस्त्वे चापि लब्धार्थः समो विपरिकल्पते । अभ्युच्चितश्चाविश्वास्यो वृद्धिश्चित्तविकारिणी ।।

है। क्यों कि अधिक शक्तिशाली राजा के साथ विजिगीषु को दबकर ही चलना पड़ता है, जबिक समान शक्तिवाले के संबन्ध में यह बात नहीं होती है। और फिर एक सुविधा यह भी है कि दो बराबर शक्ति वाले राजाओं को आपस में सुगमता से फोड़ा जा सकता है। उनमें से किसी एक ने यदि दुष्टता भी की तो दूष्य आदि के द्वारा उसका दमन भी किया जा सकता है।

- (१) समशक्ति एक राजा या हीनशक्ति दो राजाओं में से किस के साथ गठ-बंधन करके युद्ध किया जाना चाहिए? हीनशक्ति दो राजाओं को साथ लेकर चढ़ाई करनी चाहिए, क्यों कि वे दोनों दो कार्यों को एक साथ कर सकते हैं और विजिगीषु के वश में भी रह सकते हैं।
- (२) सहयोगी सामवायिकों का हिस्सा: कार्य सिद्ध हो जाने पर कृतार्थ हुए अधिक शक्ति राजा के मन में यदि वेईमानी आ जाय तो मित्र राजा को चाहिए कि वह वहाँ से चुपचाप चल दे। उसकी ईमानदारी और निष्कपटता को दृष्टि में रखकर तब तक मित्र राजा उसके साथ रहे, जब तक वह न छोड़े।
- (३) कार्यसिद्ध होने पर मित्र राजा को चाहिए कि दुर्ग आदि संकटमय स्थान से अपने परिवार को साथ लेकर वह दूसरी जगह चला जाय। सफल हुए समशक्ति राजा से मित्र राजा को भय बना रहता है।
- (४) वास्तविकता यह है कि चाहे अधिकशक्ति राजा हो या समशक्ति राजा हो, कार्य सिद्ध हो जाने पर उसके दिल में फर्क अवश्य आ जाता है। वृद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि वह चित्त को विरत कर देती है।

- (9) विशिष्टादल्पमप्यंशं लब्ध्वा तुष्टमुखो व्रजेत्। अनंशो वा ततोऽस्याङ्के प्रहृत्य द्विगुणं हरेत्।।
- कृतार्थस्तु स्वयं नेता विसृजेत् सामवायिकान्। (२) अपि जीयेत न जयेन्मण्डलेष्टस्तथा भवेत्।।

इति षाड्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणे यातव्यामित्रयोरभिग्रहचिन्तादि नाम पश्चमोऽध्याय, आदितो द्विशततमः।

--: v :--

- (१) अधिक शक्तिशाली विजयी राजा से मित्र राजा को थोड़ा भी हिस्सा मिले या कुछ भी न मिले तो प्रसन्न होकर वह ले और बाद में उसकी किसी निर्बलता पर प्रहार करके दुगुना धन वसूल करे।
- (२) विजयी विजिगीपु को चाहिए कि सफल हो जाने पर वह अपने सहायक मित्र राजाओं को सम्मानपूर्वक विदा करे, भले ही विजय का उसको थोड़ा ही हिस्मा उपलब्ध क्यों न हो । ऐसा व्यवहार करने से वह राज-मंडल का प्रियपात्र हो जाता है।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में यातव्यिमत्रों के अभिग्रहचिन्तादि नामक पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।

### संहितप्रयाणिकं परिपणितापरि-पणितापसृतसन्धयश्र

- (१) विजिगीषुर्द्वितीयां प्रकृतिमेवातिसन्दध्यात् । सामन्तं संहित-प्रयाणे योजयेत्-'त्विमतो याहि, अहमितो यास्यामि, समानो लाभ' इति ।
  - (२) लाभसाम्ये सन्धिः । वैषम्ये विक्रमः ।
  - (३) सन्धिः परिपणितश्चापरिपणितश्च ।
  - (४) 'त्वमेतं देशं याह्यहमिमं देशं यास्यामी'ति परिपणितदेशः।
- (४) 'त्वमेतावन्तं कालं चेष्टस्व, अहमेतावन्तं कालं चेष्टिष्य' इति । परिपणितकालः ।
- (६) 'त्वमेतावत्कार्यं साधय, अहमेतावत्कार्यं साधयिष्यामीति' परि-पणितार्थः ।

### सामूहिक प्रयाण और देश, काल तथा कार्य के अनुसार संधियाँ

- (१) विजिगीषु राजा को चाहिए कि अपने पड़ोसी दुश्मन राजा (दितीय प्रकृति) को नीचा दिखाने के लिए सहप्रयाण में वह उससे कहे कि 'आप इधर से आक्रमण करें और मैं इधर से। दोनों ओर से जो भी लाभ होगा हम दोनों का उसमें बराबर हिस्सा होगा।'
- (२) यदि दोनों ओर में समान लाभ हो तो विजिगीषु को चाहिये कि वह दूसरे समशक्ति सहयोगी से सन्धि कर ले। यदि विजिगीषु को अधिक लाभ हो तो उससे लड़ाई कर दे।
- (३) सिन्ध दो प्रकार की होती है। परिपणित (जो देश, काल या कार्य की शर्त लगाकर की जाती है) और अपरिपणित (जिसमें देश, काल या कार्य की अपेक्षा नहीं रहती है)।
- (४) 'तुम इस देश पर चढ़ाई करो और में उस देश पर' इस प्रकार निश्चित देश का निर्देश कर जो सन्धि की जाती है उसको परिपणित देश सन्धि भी है।
- (५) 'तुम इतने समय तक कार्य करते रहो और मैं इतने समय तक' इस प्रकार निश्चित समय का निर्देश करके जो सन्धि की जाती है उसको परिपणित काल सन्धि कहते हैं।
  - (६) 'तुम इतना कार्य करो और मैं इतना कार्य करूँगा' इस प्रकार निश्चित

- (१) यदि वा मन्येत—'शैलवननदीदुर्गमटवीव्यवहितं छिन्नं धान्यं-पुरुषवीवधासारमयवसेन्धनोदकमविज्ञातं प्रकृष्टमन्यभावदेशीयं वा सैन्य-व्यायामानामलब्धभौमं वा देशं परो यास्यति विपरीतमहम्' इत्येतस्मिन् विशेषे परिपणितदेशं सन्धिमुपेयात् ।
- (२) यदि वा मन्येत-'प्रविषोष्णशीतमितव्याधिप्रायमुपक्षीणाहारोप-भोगं सैन्यव्यायामानां चौपरोधिकं कार्यसाधनानामूनमितिरिक्तं वा कालं परश्चेष्टियते, विपरीतमहम्' इति, तस्मिन्विशेषे परिपणितकालं सन्धि-मुपेयात् ।
- (३) यदि वा मन्येत-'प्रत्यादेयं प्रकृतिकोपकं दीर्घकालं महाक्षयव्यय-मल्पमनर्थानुबन्धमकल्यमधर्म्यं मध्यमोदासीनविरुद्धं मित्रोपघातकं वा कार्यं परः साधियष्यति, विपरीतमहम्' इति तस्मिन् विशेषेपरिपणितार्थं सन्धि-मुपेयात् ।

कार्य का निर्देश करके जो सन्धि की जाती है उसको परिपणित कार्य सन्धि कहते हैं।

- (१) विजिगीषु राजा यदि समभे कि 'जिस देश में पहाडों, जंगलों और नदियों के किनारे पर बड़े-बड़े किले हों; जहाँ तक पहुँचने में भयानक जंगलों को पार करना पड़े; जहाँ दूसरे देश से धान्य, पुरुष आदि सामान तथा अपनी मित्र सेना को न लाया जा सके; जहाँ घास, लकड़ी एवं पानी न मिले; जिसका भौगोलिक ज्ञान पूर्णतया प्राप्त न हो; बहुत दूर हो; जहाँ की प्रजा राजभक्त न हो; इत्यादि कारणों से कठिनाई से वश में आने वाले देश पर दूसरा सामन्त राजा आक्रमण करेगा और मैं सुगमता से वश में आ जाने वाले देश पर आक्रमण करूँगा' ऐसी स्थिति होने पर परिपणित देश सन्धि कर ले।
- (२) अथवा यदि वह समभे कि 'वर्षा गर्मी तथा सर्दी के मौसम में; जिन दिनों बीमारी का भय रहता है; जब खाने-पीने के लिए ठीक तरह से सामान न मिलता हो; जहाँ सेना की कवायद ठीक तरह से न हो सकती हो; विजय प्राप्त करने में सामन्त को काफी समय लगाना पड़ेगा; लेकिन मुभे काल सम्बन्धी बाधायें न भेलनी पड़ेंगी'—ऐसे विशेष कारणों के उपस्थित होने में परिपणित काल सन्धि कर ले।
- (३) अथवा यदि देखे कि 'शत्रु प्रकृति को कुपित कर देने वाले, विलंब से सिद्ध होने वाले, पुरुषों का नाश करने वाले, धन का अपव्यय करने वाले, थोड़े किन्तु भविष्य में अनर्थकारी, कष्ट से सम्पादित होने वाले, अधर्म से युक्त, मध्यम तथा उदा-सीन राजाओं के विरुद्ध मित्रों के लिए कष्टकर; इत्यादि जितने कार्य हैं उनको दूसरा सामन्त पूरा करेगा और मैं इनसे विपरीत कार्य करूँगा' तो इस विशेष स्थिति में प्रिपणितार्थ सन्धि कर ले।

- (१) एवं देशकालयोः कालकार्ययोर्देशकार्ययोर्देशकालकार्याणां चाव-स्थापनात्सप्तिवधः परिपणितः । तिस्मन् प्रागेवारभ्य प्रतिष्ठाप्य च स्व-कर्मणि परकर्मसु विक्रमेत ।
- (२) व्यसनत्वरावमानालस्ययुक्तमज्ञं वा शत्रुमितसन्धातुकामो देश-कालकार्याणामनवस्थापनात् । 'संहितौ स्वः' इति सन्धिविश्वासेन परच्छिद्र-मासाद्य प्रहरेत् । इत्यपरिपणितः ।
  - (३) तत्रैतद्भवति-सामन्तेनैव सामन्तं विद्वानायोज्य विग्रहे। ततोऽन्यस्य हरेद्भूमि छित्त्वा पक्षं समन्ततः।।
- (४) सन्धेरकृतिचकीर्षा कृतश्लेषणं कृतिबदूषणमवशीर्णिकया च। विक्रमस्य प्रकाशयुद्धं, कूटयुद्धं, तूष्णींयुद्धम् । इति सन्धिविक्रमौ ।
- (५) अपूर्वस्य सन्धेः सानुबन्धैः सामादिभिः पर्येषणं समहीनज्यायसां च यथाबलमवस्थापनमकृतचिकीर्षा ।
  - (६) कृतस्य प्रियहिताभ्यामुभयतः परिपालनं यथासम्भाषितस्य च
- ( १ ) इसी प्रकार देशकाल, कालकार्य, देशकार्य और देशकालकार्य इन चार सन्धियों को उक्त तीन सन्धियों से मिला देने पर परिपणित सन्धि के सात भेद हुए। विजिगीषु को उचित है कि वह परिपणित सन्धि कर लेने पर पहिले अपने कार्यों को प्रारम्भ करे और उन्हें पूरा कर दे; उसके बाद शत्रु के दुर्ग आदि कार्यों पर चढाई करे।
- (२) विजय की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि वह, मद्य, खूत, आदि वैव्यसनों से, जल्दी से, तिरस्कार से और आलस्य से युक्त अविचारशील शत्रु राजा के े साथ देश, काल तथा कार्य का कुछ भी निश्चय न करके 'हम दोनों आपस में सन्धि करते हैं' ऐसा कहकर सिन्ध के बहाने उस पर अपना विश्वास जमाकर तथा उसके दोषों का पता लगाकर फिर आक्रमण कर दे - इसको अपरिपणित सन्धि कहते हैं।
  - (३) विचारशील एवं विद्वान् विजिगीपु को चाहिए कि सन्धि कर लेने के बाद वह एक सामन्त के साथ दूसरे सामन्त को लड़ा दे और यातव्य की मित्रप्रकृति को नष्ट करके यातव्य की भूमि को अपने कब्जे में कर ले।
  - (४) सन्धि के चार धर्म हैं: १. अकृतचिकीर्षा, २. कृतश्लेषण ३. कृतविदूषण तथा ४. अवशीर्णक्रिया। इसी प्रकार विग्रह के भी तीन धर्म हैं: १. प्रकाशयुद्ध २. कूटयुद्ध और ३. तूष्णीयुद्ध ।
  - (५) साम, दाम आदि उपायों से नई सन्धि करना और उसके अनुसार ही छोटे, बड़े तथा समान राजाओं के अधिकारों का पूरा ध्यान रखना अकृतचिकीषी नामक संधिधर्म है।
    - (६) जो सन्धि की जाय उसको अच्छे तथा हितकर आचरणों द्वारा बनाये

निबन्धनस्यानुर्वातनं रक्षणं च । 'कथं परस्मान्न भिद्येत' इति कृतश्लेषणम् ।

- (१) परस्यापसन्धेयतां दूष्यातिसन्धानेन स्थापयित्वा व्यतिक्रमः कृत-विदूषणम् ।
  - (२) भृत्येन मित्रेण वा दोषापसृतेन प्रतिसन्धानमवशीर्णिकया।
- (३) तस्यां गतागतश्चतुर्विधः—कारणाद्गतागतः, विपरीतः, कारणा-द्गतोऽकारणादागतः, विपरीतश्चेति ।
- (४) स्वामिनो दोषेण गतो गुणेनागतः परस्य गुणेन गतो दोषेणागत इति कारणाद्गतागतः सन्धेयः।
- (४) स्वदोषेण गतागतो गुणमुभयोः परित्यज्य अकारणाद्गतागतश्चल-बुद्धिरसन्धेयः ।
- (६) स्वामिनो दोषेण गतः, परस्मात्स्वदोषेणागत इति कारणाद्गतो-ऽकारणादागतस्तर्कयितव्यः—'परप्रयुक्तः स्वेन वा दोषेणापकर्त्वकामः, पर-स्योच्छेतारममित्रं मे ज्ञात्वा प्रतिघातभयादागतः, परं वा मामुच्छेत्तुकामं

रखना और पूर्व समभौते के अनुसार सब शर्तों की पूरी तरह रक्षा करते रहना ही कृतश्लेषण नामक सन्धिधर्म है।

- (१) राजद्रोही द्ष्य के माथ सन्धि करके विजिगीपु के साथ हुई सन्धि को तोड़ देना कृतविदूषण नामक सन्धिधर्म है।
- (२) किसी दोष के कारण वहिष्कृत भृत्य या मित्र के साथ विजिगीपु का फिर से सन्धि कर लेना अवशीर्ण नामक सन्धिधर्म है।
- (३) यह गतागत (अवशीर्णक्रिया) चार प्रकार का होता है। १. किसी कारण-विशेष से अलग होना और फिर किसी कारणविशेष से मिल जाना, २. विनां ही कारण के अलग होना और बिना ही कारण फिर आकर मिल जाना, ३. किसी कारण विशेष से अलग होना और अकारण ही फिर मिल जाना, ४. अकारण ही अलग होना और किसी कारण विशेष से फिर मिल जाना।
- (४) अपने मालिक के दोप से अलग होना और मालिक के ही गुण से फिर मिल जाना; शत्रु के गुणों के कारण मालिक को छोड़ देना और शत्रु के दोषों के कारण फिर मालिक से मिल जाना। यह जाना-आना कुछ कारणों से होता है; इस लिए पुन: सन्धि करने के योग्य है।
- (५) स्वामी और शत्रु के गुणों को न समभकर अपने ही दोष के कारण स्वामी को छोड़ कर चले जाने वाले और अपने ही दोष के कारण शत्रु को छोड़ कर फिर स्वामी से मिल जाने वाले चश्चल बुद्धि व्यक्ति सन्धि करने योग्य नहीं हैं।
- (६) स्वामी के दोष से शत्रु के आश्रय में गये हुए तथा अपने दोष से स्वामी के पास लौटे हुए—कारण से गत और अकारण ही आगत—व्यक्ति की जांच इस

परित्यज्यान् शंस्यादागतः' इति ज्ञात्वा कल्याणबुद्धि पूजयेदन्यथाबुद्धिमप-कृष्टं वासयेत्।

- (१) स्वदोषेण गतः परदोषेणागतः इत्यकारणाद्गतः कारणादागत-स्तर्कियतव्यः-'छिद्रं मे पूरियष्यति, उचितोऽयमस्य वासः, परत्रास्य जनो न रमते, मित्रैर्मे संहितः, शत्रुभिविगृहीतः, लुब्धऋरादाविग्नः, शत्रुसंहिताद्वा परस्माद्' इति । ज्ञात्वा यथाबुद्धचवस्थापितव्यः ।
- (२) कृतप्रणाशः शक्तिहानिवद्यापण्यत्वमाशानिर्वेदो देशलौल्यम-विश्वासो बलवद्विग्रहो वा परित्यागस्थानिमत्याचार्याः । भयमवृत्तिरमर्ष इति कौटिल्यः।
- (३) इहापकारी त्याज्यः । परापकारी सन्धेयः । उभयापकारी तर्क-यितव्य इति समानम् ।

प्रकार करनी चाहिए: क्या यह शत्रु की प्रेरणा से मेरा अपकार करने के लिए तो नहीं आया है ? या मेरे द्वारा किये गये अपकार का बदला लेने के लिए तो नहीं आया ? या अपने वध के भय से तो यहाँ नहीं चला आया है ? या मेरे स्नेह के कारण फिर मेरे पास तो नहीं चला आया है ? यदि वह कल्याणकामना से आया हो तो उसका सत्कार करे अन्यथा उससे दूर ही रहे ।

- ( १ ) अपने दोप से स्वामी को छोड़कर गये हुए और शत्रु के दोष से पुनः वापिस आये हुए-अकारण गत और सकारण आगत--व्यक्ति की जाँच इस प्रकार करनी चाहिए; यहाँ आकर वहाँ मेरे दोषों को तो नहीं फैलायेगा? या इस देश का निवास अनुकूल जानकर तो नहीं आया है ? अथवा अपने स्त्री-पुत्रों की अनिच्छा से तो वह परदेश छोड़कर नहीं आया है ? या मेरे मित्रों के साथ तो इसने सन्धि नहीं कर ली है ? या शत्रुओं ने तो इसका कुछ अपकार नहीं किया है ? अथवा यह लोभी एवं क्रूर शत्रु संघ से नहीं घबड़ा गया है ? इन बातों को जानकर यदि कल्याण बुद्धि समभे तो रख ले अन्यथा उसको दूर भगा दे।
- (२) पूर्वाचार्यों का मत है कि 'जो कृतज्ञ न हो; जिसकी शक्ति गल गयी हो; जिसके राज्य में वस्तुओं की तरह विद्या का विक्रय होता हो; जो आशान्वित होकर निराश हो गया हो, जिसके देश में उपद्रव होते हों, जो नौकरों पर विश्वास न करता हो अथवा बलवान् राजा से जो विरोध किये हुए हो,' ऐसे राजा का परित्याग करना चाहिए। किन्तु कौटिल्य का कथन है कि 'परित्याग उसी राजा का करना चाहिए, जो डरपोक, किसी कार्य को आरम्भ न करने वाला और क्रोधी स्वभाव का हो।'
- (३) गतागत पुरुष के सम्बन्ध में इतना ध्यान और रखना चाहिए कि जो अपना (राजा का ) अपकार करके जाये और शत्रु का बिना अपकार किये ही वापिस ३१ कौ०

- (१) असन्धेयेन त्ववश्यं सन्धातव्ये यतः प्रभावः ततः प्रतिविदध्यात् ।
- (२) सोपकारं व्यवहितं गुप्तमायुःक्षयादिति । वासयेदरिपक्षीयमवशीर्णिक्रयाविधौ ॥
- (३) विकामयेद्भर्तरि वा सिद्धं वा दण्डचारिणम् । कुर्यादमित्राटवीषु प्रत्यन्ते वान्यतः क्षिपेत् ॥
- (४) पण्यं कुर्यादसिद्धं वा सिद्धं वा तेन संवृतम्। तस्यैव दोषेणादृष्यं परसन्धेयकारणात्।।
- (५) अथवा शमयेदेनमायत्यर्थमुपांशुना । आयत्यां च वधप्रेष्सुं दृष्ट्वा हन्याद्गतागतम् ॥
- (६) अरितोभ्यागतो दोषः शत्रुसंवासकारितः। सर्पसंवासधमित्वान्नित्योद्वेगेन दूषितः॥

चला आये, उसको पुनः आश्रय न दिया जाय; और जो शत्रु का अपकार करके आया हो उसे ग्रहण कर लिया जाय। जो दोनों का ही अपकार करने वाला हो उसकी अच्छी तरह जाँच करके उसको रखा जाय या दूर कर दिया जाय।

- (१) जो व्यक्ति सन्धि करने के योग्य नहीं है, यदि विशेष परिस्थितिवश उससे सन्धि करनी पड़े तो शत्रु के जिन कारणों से वह व्यक्ति प्रभावित हो, पहिले उनका प्रतीकार किया जाय।
- (२) यदि शत्रुपक्ष का कोई व्यक्ति अपने आश्रय में रहकर किसी कारण शत्रु के आश्रय में चला जाय और वहाँ से पुनः वापिस चला आये तो ऐसे गतागत को कुछ विशेष सन्धि-नियमों पर ही पुनः प्रश्रय दिया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को किसी विश्वस्त भृत्य की देख-रेख में आयुपर्यन्त आश्रय दिया जाय।
- (३) यदि वह निष्कपट साबित हो जाय तो उसे स्वामी की परिचर्या में नियुक्त किया जाय । वहाँ भी निष्कपट जँचे तो उसे सेना-विभाग में नियुक्त किया जाय या आटविकों के मुकाबले में अथवा कहीं दूर प्रदेश में नियुक्त किया जाय ।
- (४) यदि नियुक्त स्थान पर वह कपटपूर्ण व्यवहार करे तो व्यापार का बहाना करके उसे शत्रुदेश में भेज दिया जाय और इस वहाने से शत्रु के साथ सन्धि करके उसी के दोष से उसको मरवा दिया जाय।
- (५) यदि भविष्य में किसी प्रकार के उपद्रव की आशंका न हो तो उसको चुपचाप मरवा दिया जाय। भविष्य में वध करने की इच्छा रखने वाले गतागत को तो देखते ही मरवा देना चाहिए।
- (६) शत्रु के आश्रय से आया हुआ व्यक्ति, शत्रु-सहवास के कारण बड़ा जहरीला है, क्योंकि शत्रु-सहवास साँप के सहवास के समान है। इसलिए ऐसा व्यक्ति निदित कहा गया है।

- (9) जायते प्लक्षबीजाशात् कपोतादिव शाल्मलेः। उद्वेगजननो नित्यं पश्चादिप भयावहः॥
- प्रकाशयुद्धं निर्दिष्टो देशे काले च विक्रमः। (२) विभीषणमवस्कन्दः प्रमादव्यसनार्दनम् ॥ एकत्र त्यागघातौ च क्टयुद्धस्य मातृका। योगगूढ़ोपजापार्थं तूष्णींयुद्धस्य लक्षणम् ।

इति षाड्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणे संहितप्रयाणिकं परिपणितापरिपणितापसृतादि-सन्धिनीम षष्ठोऽध्याय, आदितस्त्रित्रशततमः।

--: o :--

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में छठा अध्याय समाप्त ।

—: o :---

<sup>(</sup>१) जैसे प्लक्ष (पाखर या बरगद) का बीज खाने वाला कबूतर सेमल के पेड़ पर जाकर उद्विग्न होता है उसी प्रकार शत्रु पक्ष का व्यक्ति भी विजिगीषु के लिए भयप्रद और बाद में उद्वेगजनक होता है।

<sup>(</sup>२) किसी देश या समय को निश्रित करके जो युद्ध-घोषणा की जाती है उसे प्रकाशयुद्ध कहते हैं। थोड़ी सी सेना को बहुत दिखाकर भय पैदा कर देना; किलों जलाना एवं लूट-पाट कर देना, प्रमाद तथा व्यसन के समय शत्रु को पीड़ित करना एक स्थान का युद्ध छोड़कर दूसरी ओर से धावा बोल देना—यह क्टयुद्ध है। विष और औषधि आदि के प्रयोगों तथा गुप्तचरों के उपजाप (धोखा-बहकाना) आदि के प्रयोगों से शत्रु का विनाश करना तूष्णीयुद्ध कहलाता है।

### द्वैधीभाविकाः सन्धिविक्रमाश्र

- (१) विजिगीर्षाद्वितीयां प्रकृतिमेवमुपगृह्णीयात् । सामन्तं सामन्तेन सम्भूय यायात् । यदि वा मन्येत—'पार्षण मे न ग्रहीष्यति, पार्षणग्राहं वारिय्यति, यातव्यं नाभिसरिष्यति, बलद्वैगुण्यं मे भविष्यति, वीवधासारौ मे प्रवर्तियष्यति, परस्य वारियष्यति, बह्वाबाधे मे पिथ कण्टकान् मर्दियष्यति, दुर्गाटव्यपसारेषु दण्डेन चरिष्यति, यातव्यमविषह्ये दोषे सन्धौ वा स्थाप- यिष्यति, लब्धलाभांशो वा शत्रूनन्यान्मे विश्वासियष्यती'ति ।
- (२) द्वैधीभूतो वा कोशेन दण्डं दण्डेन कोशं सामन्तानामन्यतमाल्लि-प्सेत।

#### द्वैधीभाव संबंधी संधि और विक्रम

- (१) विजिगीषु राजा को चाहिए कि अपने पड़ोस के शत्रु राजा को वह अपनी सहायता के लिए इन तरीकों से तैयार करे: किसी एक सामंत से मिलकर वह यातव्य सामंत पर चढ़ाई करे। अथवा यदि ऐसा समफें कि 'अपने साथ मिलाया हुआ सामंत, मेरी अनुपस्थिति में, मेरे देश पर आक्रमण तो नहीं करेगा; दूसरे पाष्टिणग्राह (पीछे से आक्रमण करने वाले शत्रु) को रोकेगा, मेरे यातव्य की ओर जाकर न मिलेगा, इसको साथ छेकर मेरी शक्ति दुगुनी हो जायेगी, अपने देश में उत्पन्न धान्य तथा मेरे मित्र राजा की सेना को मेरी सहायता के लिये आने देगा, उसे न रोकेगा, शत्रुदेश में जाने से इन दोनों को रोकेगा, युद्धकाल में मेरे मार्ग की कठिनाइयों को दूर करेगा, दुर्ग तथा आटवियों पर प्रयाण करने के समय सेना द्वारा मुफे मदद पहुँचाता रहेगा, किसी असह्य अनर्थ या आपत्ति के आ जाने पर यातव्य के साथ मेरी संधि करा देगा, अथवा प्रतिज्ञात अपने लाभांश को मुझसे प्राप्त कर मेरे दूसरे शत्रुओं पर भी मेरा विश्वास जमा देगा' इत्यादि।
- (२) यदि सामंत को अपने साथ मिलाने में विजिगीषु को विश्वास न हो तो देंधीभाव प्रयोग के द्वारा वह पीछे या बगल में रहने वाले किसी एक सामंत को धन देकर, यदि सेना कम हो तो, बैना ले और यदि धन कम हो तो सेना देकर धन प्राप्त करने का यत्न करे।

- (१) तेषां ज्यायसोऽधिकेनांशेन समात्समेन हीनाद्धीनेनेति समसन्धिः। विपर्यये विषमसन्धिः। तयोविशेषलाभादतिसन्धिः।
- (२) व्यसनिनमपायस्थाने सक्तमनिथनं वा ज्यायांसं हीनो बलसमेन लाभेन पणेत । पणितस्तस्यापकारसमर्थो विक्रमेत । अन्यथा सन्दध्यात् ।
- (३) एवंभूतो हीनशक्तिप्रतापपूरणार्थं संभाव्यार्थाभिसारी मूलपार्षण-त्राणार्थं वा ज्यायांसं हीनो बलसमाद्विशिष्टेन लाभेन पणेत। पणितः कल्याणबुद्धिमनुगृह्णीयादन्यथा विक्रमेत।
- (४) जातव्यसनप्रकृतिरन्ध्रमुपस्थितानर्थं वा ज्यायांसं होनो दुर्गमित्र-प्रतिस्तब्धो वा ह्रस्वमध्वानं यातुकामः शत्रुमयुद्धमेकान्तर्सिद्धं लाभमादातु-
- (१) विषमसंधि के तीन प्रकार हैं: १. अधिक शक्तिशाली सामंत को अधिक लाभांश देकर उससे संधि करना, २. समान शक्तिशाली सामंत को समभाग लाभांश देकर उससे संधि करना और ३. कम शक्तिशाली सामंत को थोड़ा हिस्सा लाभांश देकर उससे संधि करना। इसके विपरीत विषमसंधि के छह प्रकार है: १. अधिक शक्तिशाली सामंत को बराबर हिस्सा देकर या २. कम हिस्सा देकर ३. समान शक्तिशाली सामंत को कम हिस्सा देकर या ४. अधिक हिस्सा देकर तथा ४. हीनशक्ति सामंत को बराबर हिस्सा देकर या ६. अधिक हिस्सा देकर । ये दोनों प्रकार की संधियों के द्वारा जब प्रतिज्ञात धन से अधिक धन का लाभ हो जाय तो वे अतिसंधि कहलाती हैं; अर्थात् इस अतिसंधि भेद से वे (३ सम + ६ विषम) नौ संधियाँ अठारह प्रकार की हो जाती हैं।
- (२) हीनशक्ति विजिगीषु को चाहिए कि वह व्यसनी, शारीरिक नाश करने में निरत और अनर्थकारी, अधिक शक्ति सामंत के साथ, सेना के समान हिस्सा लेकर ही सिन्ध करे। इस प्रकार सिन्ध करने पर यदि अधिक शक्ति सामंत, अपना तिरस्कार करने वाले विजिगीषु का अपकार करने में समर्थ हो तो उस पर आक्रमण कर दे, अन्यथा शान्त रहे।
- (३) समसंधि: इस प्रकार व्यसनपीडित हीनशक्ति विजिगीषु को चाहिए कि अपने विनष्ट प्रताप एवं शक्ति को पूरा करने के लिए और अपने सम्भावित अर्थ को पूरा करने के लिए अथ च अपने दुर्ग तथा पिष्ण की रक्षा करने के लिए सेना की अपेक्षा अधिक हिस्सा देकर अधिक शक्ति संपन्न सामन्त के साथ, वह सिन्ध कर ले। सिन्ध कर लेने पर यदि हीनशक्ति विजिगीषु ईमानदारी से रहे तो अधिक शक्ति सामन्त सदा उस पर अनुग्रह बनाये रखे। अन्यथा उस पर आकमण कर दे।
- (४) शिकार आदि व्यसनों में आसक्त, कुपित, लोभी तथा भीरु अमात्य, अमात्य-प्रकृतिवाले अनर्थकारी अधिकशक्ति सामंत के साथ, हीनशक्ति विजिगीषु, अपने मजबूत किलों एवं सहायक मित्रों के कारण गर्वित, अथवा अपने नजदीक के किसी शत्रु

कामो बलसमाद्धीनेन लाभेन पणेत । पणितस्तस्यापकारसमर्थो विऋमेत । अन्यथा सन्दध्यात् ।

- (१) अरन्ध्रव्यसनो वा ज्यायान् दुरारब्धकर्माणं भूयः क्षयव्ययाभ्यां योक्तुकामो दूष्यदण्डं प्रवासियतुकामो दूष्यदण्डमावाहियतुकामो वा पीड-नीयमुच्छेदनीयं वा हीनेन व्यथियतुकामः सन्धिप्रधानो वा कल्याणबुद्धिः हीनं लाभं प्रतिगृह्णीयात् । कल्याणबुद्धिना सम्भूयार्थं लिप्सेत । अन्यथा विक्रमेत ।
  - (२) एवं समः सममितसंदध्यादनुगृह्णीयाद्वा ।
- (३) परानोकस्य प्रत्यनीकं मित्राटवीनां वा शत्रोविभूमीनां देशिकं मूलपार्षणत्राणार्थं वा समः समबलेन लाभेन पणेत । पणितः कल्याणबुद्धि-मनुगृह्णीयादन्यथा विक्रमेत ।
  - (४) जातव्यसनप्रकृतिरन्ध्रमनेकविरुद्धमन्यतो लभमानो वा समः सम-

पर आक्रमण करने वाला बिना लाभ के ही विजय की इच्छा रखने वाला, सेना की अपेक्षा थोड़ा हिस्सा देकर ही सन्धि कर ले। यदि अधिकशक्ति सामंत, अपना तिरस्कार करने वाले हीनशक्ति राजा का इस प्रकार की संधि कर लेने पर अपकार करने में समर्थं हो तो उस पर आक्रमण कर दे। अन्यथा सन्धि बनाये रखे।

- (१) प्रकृतिकोप एवं मृगयादि व्यसनों से पृथक् हुए अपने विरोधी शत्रु को अधिक क्षय-व्यय से ग्रस्त रखने की इच्छा करने वाला, अपनी दूषित सेना को निकालने तथा शत्रु की दूषित सेना को अपने यहाँ बुलाने की इच्छा करने वाला, या पीड़ित एवं विनष्ट करने योग्य शत्रु का हीन शक्ति राजा से पीड़न तथा उच्छेदन कराने की इच्छा रखने वाला, अथवा सन्धि गुण को प्रमुख समभने वाला कल्याणबुद्धि अधिकशक्ति सामंत होने के कारण थोड़े दिये हुए लाभ को भी स्वीकार कर ले। कल्याणबुद्धि हीन के साथ मिलकर बराबर उसकी सहायता करता रहे । यदि वह हीन दुष्टबुद्धि हो तो उस पर आक्रमण कर दे।
- (२) इसी प्रकार समशक्ति सामंत, दूसरे समशक्ति सामंत के साथ दुष्टबुद्धि और कल्याणबुद्धि देखकर ही निग्रह तथा अनुग्रह करे।
- (३) शत्रु की सेना के साथ तथा शत्रु के मित्र एवं आटिवकों के साथ युद्ध करने में समर्थ, शत्रु के पर्वतीय प्रांतरों का नक्शा भलीभाँति समभने वाला, अथवा अपने दुर्ग तथा पार्षिण की रक्षा करने के लिए सम सामंत की सेना बराबर विजय-लाभांश देकर सन्धि कर ले। सन्धि करने पर यदि समशक्ति सामंत कल्याणवुद्धि बना रहे तो उस पर अनुग्रह बनाये रखे, अन्यथा उस पर आक्रमण कर दे।
- (४) मृगया आदि व्यसनों तथा प्राकृतिककोपों से पीड़ित और दूसरे अनेक सामंतों का विरोधी अथवा सहायता बिना ही अन्य उपायों से हुई कार्यसिद्धि, सम-

बलाद्धीनेन लाभेन पणेत । पणितस्तस्यापकारसमर्थो विक्रमेत, अन्यथा सन्दध्यात् ।

- (१) एवंभूतो वा समः सामन्तायत्तकार्यः कर्तव्यबलो वा बलसमा-द्विशिष्टेन लाभेन पणेत । पणितः कल्याणबुद्धिमनुगृह्णीयादन्यथा विक्रमेत ।
- (२) जातव्यसनप्रकृतिरन्ध्रमभिहन्तुकामः स्वारब्धमेकान्तिसिद्धं वास्य कर्मोपहन्तुकामो मूले यात्रायां वा प्रहर्त्तृकामो यातव्याद् भूयो लभमानो वा ज्यायांसं हीनं समं वा भूयो याचेत । भूयो वा याचितः स्वबलरक्षार्थं दुर्धर्ष-मन्यदुर्गमासारमटवीं वा परदण्डेन मिंदतुकामः प्रकृष्टेऽध्विन काले वा पर-दण्डं क्षयव्ययाभ्यां योक्तुकामः परदण्डेन वा विवृद्धस्तमेवोच्छेत्तुकामः पर-दण्डमादातुकामो वा भूयो दद्यात् ।

शक्ति सामंत के साथ सेना की अपेक्षा थोड़ा ही लाभांश देकर सन्धि कर ले। सन्धि करने के बाद यदि वह उसका उपकार करने में समर्थ हो तो उस पर आक्रमण कर दे अन्यथा चुपचाप सन्धि कर ले।

- (१) मृगयादि व्यसनों और प्रकृति-कोपों से पीड़ित, दूसरे सामंत की सहायता करने पर ही अपने कार्यों की सफलता देखने वाला अथवा नई सेना भर्ती करने वाला समशक्ति सामंत, दूसरे समशक्ति सामंत के साथ सेना की अपेक्षा अधिक लाभ देकर सिंध कर ले। सिंध करने पर यदि वह कल्याणवुद्धि बना रहे तो उस पर सदा अनुगृह बनाये रखे, अन्यथा आक्रमण कर दे।
- (२) मृगयादि व्यसनों एवं प्रकृति-प्रकोपों से पीड़ित अधिकशक्तिसंपन्न (ज्याय) हीनशक्ति अथवा समशक्ति सामंत को नष्ट करने की इच्छा करने वाला या उचित देश-काल के अनुसार आरंभित उसके अवश्यंभावी कार्यों को नष्ट करने की इच्छा रखने वाला अथवा विजिगीषु की यात्रा के बाद उसके पीछे से उसके किले आदि पर चढाई करने की कामना वाला, अथवा विजिगीषु की अपेक्षा यातव्य से अधिक धन पा जाने वाला हीन, ज्याय या समशक्ति सामंत, उक्त ज्याय, हीन या समशक्ति सामंत से अधिक लाभ की माँग करे। इस प्रकार माँग करने पर अपनी सेना की रक्षा के लिए तथा दूसरे के दुर्गम दुर्ग, मित्रबल, आटिवकों आदि को दूसरे सामंत की सेना से कुचल डालने की इच्छा रखने वाला, दूर देश में अधिक समय तक दूसरे सामंत की सेना को काम पर लगा क्षय-व्यय से युक्त करने की इच्छा रखने वाला, या यातव्य की सेना के द्वारा अपनी सेना को बढाकर फिर उस अधिक माँगने वाले का उच्छेदन करने की कामना वाला अथवा यातव्य की सेना को उस अधिक माँगने वाले सामंत की सहायता से लेने की इच्छा रखने वाला, अवश्यमेव उतना अधिक लाभ दे, जितने की दूसरे सामंत माँग करें।

- (१) ज्यायान् वा हीनं यातव्यापदेशेन हस्ते कर्तुकामः परमुच्छिद्य वा तमेवोच्छेत्तकामः त्यागं वा कृत्वा प्रत्यादातुकामो बलसमाद्विशिष्टेन लाभेन पणेत । पणितस्तस्यापकारसमर्थो विक्रमेत, अन्यथा सन्दध्यात् । यातव्य-संहितो वा तिष्ठेत् । दूष्याभित्राटवीदण्डं वास्मै दद्यात् ।
- (२) जातव्यसनप्रकृतिरन्ध्रो वा ज्यायान् हीनं बलसमेन लाभेन पणेत । पणितस्तस्यापकारसमर्थो विक्रमेत, अन्यथा सन्दध्यात्।
- (३) एवंभूतं वा हीनं ज्यायान् बलसमाद्धीनेन लाभेन पणेत । पणि-तस्तस्यापकारसमर्थो विक्रमेत, अन्यथा सन्दध्यात् ।
  - आदौ बुद्धचेत पणितः पणमानश्च कारणम्। (8) ततो वितक्योभयतो यतः श्रेयस्ततो वजेत्।।

इति षाड्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणे द्वैधीभावसन्धिवक्रमोनाम सप्तमोऽध्याय, आदितश्चतुश्शततमः।

—: o :—

- (१) यातव्य के बहाने अपने वश में करने की इच्छा रखने वाला, शत्रु का उच्छेद कर फिर उसी का उच्छेद करने की कामना वाला, या देकर फिर लौटा लाने की इच्छा रखने वाला अधिकशक्ति सामंत हीनशक्ति सामंत के साथ, अवश्यमेव सेना की अपेक्षा अधिक लाभ देकर, संधि कर ले। संधि हो जाने पर यदि वह उसका अपकार करने में समर्थ हो तो उस पर आक्रमण कर दे, अन्यथा चुपचाप संधि बनाये रखे । अथवा यातव्य के साथ संधि करके पूर्ववत् बना रहे । अथवा अपनी शत्रु सेना तथा आटविक सेना को संधि करने वाले अधिक शक्ति सामंत को दे दे।
- (२) व्यसन पीडित एवं आपत्तिग्रस्त अधिक शक्ति सामंत के साथ, सेना के बराबर लाभ देकर, संधि कर ले। संधि करने के बाद यदि वह उसका अपकार करने में समर्थ हो तो उस पर आक्रमण कर दे, अन्यथा संधि को पूर्ववत् बनाये रखे।
- (३) अधिक शक्ति सामंत को चाहिए कि व्यसनी एवं विपत्तिग्रस्त हीनशक्ति सामंत के साथ वह सेना की अपेक्षा कम लाभ देकर संधि कर ले। यदि वह अपकार करने में समर्थ हो तो उस पर आक्रमण कर दे, अन्यथा पूर्ववत् संधि बनाये रखे।
- (४) विजयेच्छु पणित (जिससे संधि की जाय) और पणमान (संधि करने वाला ) दोनों को चाहिए कि वे ऊपर बताई गई संधियों के कारणों को भलीभाँति समभ लें। उसके बाद संधि तथा विग्रह करने पर लाभ तथा हानि के परिणामों को समभ-बूभ कर जिसमें अपना कल्याण समभें उस मार्ग को अपनाये।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में सातवाँ अध्याय समाप्त।

## यातव्यवृत्तिः, अनुग्राह्यमित्रविशेषाश्र

- (१) यातव्योऽभियास्यमानः सन्धिकारणमादातुकामो विहस्तुकामो वा सामवायिकानामन्यतमं लाभद्वैगुण्येन पणेत । प्रपणिता क्षयव्ययप्रवास-प्रत्यवायपरोपकारशरीराबाधांश्चास्य वर्णयेत् । प्रतिपन्नमर्थेन योजयेत् । वैरं वा परैग्रीहयित्वा विसंवादयेत् ।
- (२) दुरारब्धकर्माणं भूयः क्षयव्ययाभ्यां योक्तुकामः स्वारब्धायां वा यात्रायां सिद्धि विद्यातियतुकामो मूले यात्रायां वा प्रतिहर्तुकामो यातव्य-संहितः पुनर्याचितुकामः प्रत्युत्पन्नार्थकुच्छ्रस्तस्मिन्नविश्वस्तो वा तदात्वे लाभमल्पमिच्छेदायत्यां प्रभूतम् ।
- (३) मित्रोपकारमित्रोपघातमर्थानुबन्धमवेक्षमाणः पूर्वोपकारकं कारियतुकामो भूयस्तदात्वे महान्तं लाभमुत्सृज्यायत्यामल्पिमच्छेत्।

### यातव्य सम्बन्धी व्यवहार और अनुग्रह करने वाले मित्रों के प्रति कर्तव्य

- (१) यातव्य विजिगीषु को चाहिए कि आक्रमण करने से पहिले ही वह, सिन्ध के कारणों को मानने वाले या उसकी अपेक्षा न रखने वाले सहायक (सामवायिक) के रूप में किसी एक सामंत के साथ, पूर्व निश्चित लाभ से, दुगुना लाभ देकर सिन्ध कर ले। तदनन्तर उस साथी सामन्त के ममक्ष वह: सेनाक्षय, धनव्यय, दूर प्रवास. मार्ग के विघ्न, शत्रुपक्ष में घुसकर उसका उपकार करना और शरीर पीड़ा आदि दोपों या बाधाओं को खोलकर रख दें। यदि वह इन सब बाधाओं को फेलना स्वीकार कर ले तो उसे प्रतिज्ञात धन दे दे। इसके विपरीत यदि वह सिन्ध के कारणों को स्वीकार न करे तो दूसरे सामन्त से उसका विरोध करा कर, उससे अपनी सिन्ध तोड़ दे।
- (२) अनुचित देश-काल में युद्ध-यात्रा का आरम्भ कर सामन्त को क्षय-व्यय-ग्रस्त करने की इच्छा रखने वाला या उचित देश-काल में युद्ध यात्रा करके अवश्य-म्भावी सिद्धि का विधान करने की इच्छा वाला या यात्रा करने पर दुर्ग आदि के ऊपर आक्रमण करने की इच्छा वाला; या यातव्य से पहिले थोड़ा ही लेकर सिध्ध करके फिर अधिक माँग की इच्छा रखने वाला या आकस्मिक अर्थ-कष्ट से ग्रसित या यातव्य में अविश्वास करने वाला; उस समय थोड़ा ही लाभ लेकर सिध्ध कर ले और फिर भविष्य में अधिक धन लेने की इच्छा करे।
  - (३) यदि उसे यह सम्भावना हो कि आगे चलकर मित्र से उसको लाभ होगा;

- (१) दूष्यामित्राभ्यां मूलहरेण वा ज्यायसा विगृहीतं त्रातुकामस्तथा-विधमुपकारं कारियतुकामः सम्बन्धापेक्षी वा तदात्वे च आयत्यां लाभं न प्रतिगृह्णीयात् ।
- (२) कृतसिन्धरतिक्रमितुकामः परस्य प्रकृतिकर्शनं मित्रामित्रसिन्धि-विश्लेषणं वा कर्तुकामः पराभियोगाच्छङ्कमानो लाभमप्राप्तमधिकं याचेत । तमितरस्तदात्वे च आयत्यां च क्रममवेक्षेत । तेन पूर्वे व्याख्याताः ।
- (३) अरिविजिगीध्वोस्तु स्वं स्वं मित्रमनुगृह्धतोः शक्यकत्यभव्या-रिम्भिस्थिरकर्मानुरक्तप्रकृतिभ्यो विशेषः । शक्यारम्भी विषद्यां कर्मारभेत् । कत्यारम्भी निर्दोषम् । भव्यारम्भी कत्याणोदयम् । स्थिरकर्मा नासमाप्य कर्मोपरमते । अनुरक्तप्रकृतिः सुसहायत्वादत्पेनाप्यनुग्रहेण कार्यं साधयति । त एते कृतार्थाः सुखेन प्रभूतं चोपकुर्वन्ति । अतः प्रतिलोमेनानुग्राह्याः ।

शत्रुओं को वह हानि कर पायेगा; पुराने सहायक पुनः सहायता करेंगे; ऐसी स्थिति में उस समय अधिक लाभ को छोड़ कर भविष्य में भी वह थोड़े ही लाभ की कामना करे।

- (१) यदि वह चाहता हो कि दूष्य, शत्रु एवं अधिकशक्ति सामन्त से उसके साथी सामन्त की रक्षा हो जाय अथवा अपने प्रति भी इसी प्रकार के उपकारों को चाहे; और यह चाहे कि यातव्य के साथ उसका सम्बन्ध जुड़ जाय, तो उस समय और भविष्य में भी अपने साथी से कुछ भी लाभ न ले।
- (२) यदि वह पहिले की गई सिन्ध को तोड़ना चाहे या शत्रुप्रकृति को नष्ट करना चाहे या मित्र तथा शत्रु की सिन्ध को तोड़ना चाहे या उसे शत्रु के आक्रमण की आशंका हो या अप्राप्त पूर्व निश्चित लाभ से अधिक लाभांश की माँग करे, ऐसी दशा में दूसरे सामन्त को चाहिए, जिससे लाभ की माँग की गई है, कि वह इस प्रकार की माँग के सम्बन्ध में उस समय और भविष्य में होने वाले लाभ तथा हानि का भलीभाँति विचार करे। इसी प्रकार पूर्वोक्त तीन पक्षों में भी हानि-लाभ का विचार समभना चाहिए।
- (३) अपने-अपने मित्रों पर बड़ा अनुग्रह रखने वाले शत्रु और विजिगीषु, दोनों को चाहिए कि वे १. शक्यारम्भी २. कल्याणारम्भी ३. भव्यारम्भी ४. स्थिर-कर्मा और ५. अनुरक्त प्रकृति, इन पाँच प्रकार के मित्रों पर विशेष अनुग्रह रखें। अपनी शक्ति के अनुसार कर सकने योग्य कार्य को ही आरम्भ करने वाला शक्या-रम्भी कहलाता है। दोष रहित कार्य को आरम्भ करने वाला कल्याणारम्भी कहलाता है। भविष्य में कल्याणप्रद फल को देने वाले को जो आरम्भ करे उसे भव्यारम्भी कहते हैं। आरम्भ किये हुए कार्य को जो समाप्त किये बिना न छोड़े उसे स्थिरकर्मी कहते हैं। अच्छे सहायक मिल जाने के कारण थोड़ी-सी सेना आदि से कार्य को पूरा कर देने वाला अनुरक्तप्रकृति कहलाता है। यदि इन पाँच प्रकार

- (१) तयोरेकपुरुषानुग्रहे यो मित्रं मित्रतरं वानुगृह्णाति सोऽतिसन्धत्ते । मित्रादात्मवृद्धि हि प्राप्नोति । क्षयव्ययप्रवासपरोपकारान् इतरः । कृता-र्थश्च शत्रुर्वैगुण्यमेति ।
- (२) मध्यमं त्वनुगृह्णतोर्यो मध्यमं मित्रं मित्रतरं वानुगृह्णाति सोऽति-सन्धत्ते । मित्रादात्मवृद्धि हि प्राप्नोति । क्षयव्ययप्रवासपरोपकारानितरः । मध्यमश्चेदनुगृहीतो विगुणः स्यादमित्रोऽतिसन्धत्ते । कृतप्रयासं हि मध्यमा-मित्रमपसृतमेकार्थोपगतं प्राप्नोति ।
  - (३) तेनोदासीनानुग्रहो व्याख्यातः।
- (४) मध्यमोदासीनयोर्बलांशदाने यः शूरं कृतास्त्रं दुःखसहमनुरक्तं वा दण्डं ददाति, सोऽतिसन्धीयते । विपरीतोऽतिसन्धत्ते ।
- (४) यत्र तु दण्डः प्रतिहतस्तं वा चार्थंमन्यांश्च साधयति, तत्र मौल-भृतश्रेणीमित्राटवीबलानामन्यतममुपलब्धदेशकालं दण्डं दद्यात् । अमित्रा-टवीबलं वा व्यवहितदेशकालम् ।

के मित्रों को सहायता देकर कृतार्थ किया जाय तो उनसे विजिगीषु को बहुत सहायता मिलती है। इनसे विपरीत अशक्यारम्भी आदि पर कदापि भी अनुग्रह न किया जाय।

- (१) यदि शत्रु और विजिगीषु दोनों एक ही व्यक्ति पर अनुग्रह करना चाहते हों, तो जो मित्र या अतिमित्र हो उस पर ही अनुग्रह किया जाय, क्योंकि वह अत्यन्त लाभ पहुँचाता है। मित्र से तो सर्वदा ही आत्मवृद्धि होती है, यदि उस पर अनुग्रह भी किया जाय तब तो कहना ही क्या है। जो भी मित्र की जगह शत्रु पर अनुग्रह करता है उसके पुरुष एवं धन का नाश होता है तथा दूर-दूर जाकर उसको शत्रु का उपकार करना पड़ता है, और कार्य सध जाने के बाद फिर शत्रु उससे बिगाड़ कर लेता है।
- (२) यदि शत्रु और विजिगीषु मध्यम राजा पर अनुग्रह करना चाहें तब भी मित्र अथवा अतिमित्र पर ही अनुग्रह करना ठीक होता है, क्योंकि मित्र से सदा ही अपनी संवृद्धि होती है और शत्रु पर अनुग्रह करने वाले को सदा ही क्षय, व्यय, प्रवास सहना पड़ता है तथा शत्रु का उपकार करना पड़ता है अनुगृहीत मध्यम राजा के बिगड़ जाने पर अपने शत्रु को ही विशेष लाभ होता है, क्योंकि मित्र बनकर बिगड़ जाने के बाद शत्रु बना मध्यम समान कार्य करने वाले विजिगीषु के शत्रु को अपना मित्र बना लेता है।
- (३) इसी प्रकार उदासीन राजा पर अनुग्रह करने का सुफल कुफल समभ लेना चाहिए।
- (४) मध्यम और उदासीन राजाओं को सेना की सहायता में जो अपने शस्त्र-सञ्चालन में कुशल, दुःखसहिष्णु एवं अनुरक्त सैनिक को दे डालते हैं वे धोखा खाते हैं, और जो ऐसा नही करता वह लाभ में रहता है।
  - (५) जिस कार्य को सम्पन्न करने के लिए एक बार भेजी हुई सेना नष्ट हो

- (१) यं तु मन्येत-'कृतार्थों मे दण्डं गृह्णीयादिमत्राटव्यभूम्यनृतुषु वा वासयेदफलं वा कुर्यादि'ति दण्डव्यासङ्गापदेशेन नेनमनुगृह्णीयात्। एव-मवश्यं त्वनुहीतव्ये तत्कालसहमस्मै दण्डं दद्यात्। आ समाप्तेश्चैनं वास-येद्योधयेच्च, बलव्यसनेभ्यश्च रक्षेत्। कृतार्थाच्च सापदेशमवस्रावयेत्। दूष्यामित्राटवीदण्डं वास्मै दद्यात्। यातव्येन वा सन्धायनमितसन्दध्यात्।
  - (२) समे हि लाभे सन्धिः स्याद्विषमे विक्रमो मतः । समहीनविशिष्टानामित्युक्ताः सन्धिविक्रमाः ॥

इति षाड्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणे यातव्यवृत्तिरग्राह्यमित्रविशेषो नाम अष्टमोऽध्याय; आदितः पञ्चशततमः ।

—: · :—

गई हो उसकी पूर्ति के लिए तथा दूसरे कार्यों की सफलता के लिए ऐसे अवसर पर मौलबल, भृतबल, श्रेणीबल, मित्रबल और आटवीबल, इन पाँचों में से किसी एक सेना को उचित देश-काल के अनुसार भेज देना चाहिए। अथवा दूर देश और अधिक समय के लिए अमित्रबल या आटवीबल को ही भेजना चाहिए।

- (१) जिस उदासीन या मध्यम को यह समभा जाय कि: वह अपना कार्य निकाल लेने के बाद मेरी सेना को अपने वश में कर लेगा, या उसको शत्रु के पास, आटिवक के पास, अयुक्त स्थानों तथा ऋतुओं में रखेगा, अथवा मेरी सेना को जीत का कोई हिस्सा न देगा' उसको कुछ बहाना बना कर सेना न दी जाय। यदि इस प्रकार के राजा की सहायता करनी परमावश्यक हो तो उतने समय तक के लिए उसको समर्थ सैनिक दिये जायँ, जब तक कार्य समाप्त न हो और सुविधाजनक भूमि में सेना रहे तथा अवसर आने पर ही वह युद्ध करे, साथ ही सैनिक आपित्तयों या निरस्न हो जाने की स्थित से उन्हें सुरक्षित रखे। कार्य हो जाने के बाद कुछ बहाना बनाकर सेना वापिस बुला ली जाय। फिर जरूरत पड़ने पर अपनी दूष्यसेना, शत्रु सेना या आटिवक सेना को ही देना चाहिए, अथवा यातव्य के साथ मिलकर मध्यम या उदासीन राजा से खूब धन वसूल करे।
- (२) बराबर लाभ देने पर सिन्ध और लाभांश में ज्यादा-कमी करने पर विग्रह कर देना चाहिए। इस अध्याय में सम, हीन और विशिष्ट राजाओं की सिन्ध तथा विक्रम का निरूपण किया गया।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में यातव्यवृत्ति-अनुग्राह्यमि त्रविशेष नामक आठवाँ अध्याय समाप्त ।

# मित्रहिरण्यभूमिकर्मसन्धयः

- (१) संहितप्रयाणे मित्रहिरण्यभूमिलाभानामुत्तरोत्तरो लाभः श्रेयान् । मित्रहिरण्ये हि भूमिलाभाद्भवतः, मित्रं हिरण्यलाभात् । यो वा लाभः सिद्धः शेषयोरन्यतरं साधयति ।
- (२) 'त्वं चाहं च मित्रं लभावहे' इत्येवमादिः समसन्धिः । 'त्वं मित्रम्' इत्येवमादिर्विषमसन्धिः । तयोविशेषलाभादितसन्धिः ।
- (३) समसन्धौ तु यः सम्पन्नं मित्रं मित्रकृच्छ्रे वा मित्रमवाप्नोति, सोऽतिसन्धत्ते । आपिद्ध सौहृदस्थैर्यमुत्पादयित ।
- (४) मित्रकृच्छ्रेऽपि नित्यमवश्यमनित्यं वश्यं वेति । 'नित्यमवश्यं श्रेयः, तद्धचनुपकुर्वदपि नापकरोति' इत्याचार्याः ।

### मित्रसंधि और हिरण्यसंधि (संधि-विचार १)

- (१) संयुक्त युद्ध-यात्रा में मित्र, हिरण्य और भूमि, इन लाभों में उत्तरोत्तर लाभ श्रेष्ठ है। क्यों कि भूमिलाभ से शेष दोनों लाभ प्राप्त हो सकते हैं और हिरण्य लाभ से मित्रलाभ सुलभ किया जा सकता है। अथवा जिस प्राप्त हुए लाभ से शेष दोनों या उनमें से कोई एक लाभ सिद्ध हो सके, वही श्रेष्ठ समझना चाहिए।
- (२) 'तुम और हम, दोनों मिलकर मित्र को लाभ पहुँचायें' इस प्रकार की गई संधि को समसंधि कहते हैं। 'तुम मित्र-लाभ प्राप्त करो और मैं हिरण्य का अथवा तुम हिरण्य का लाभ प्राप्त करो और मैं भूमि का' इस प्रकार की गई संधि को विषमसंधि कहते हैं। इन दोनों संधियों में पूर्व लिखित लाभ से अधिक लाभ प्राप्त हो तो वह अतिसंधि कहलाती है।
- (३) समसंधि में जो संपन्न मित्र को या विपत्तिग्रस्त मित्र को प्राप्त करता है, वह अतिसंधि के विशेष लाभ को प्राप्त करता है। क्योंकि आपत्ति में मित्रता और भी दृढ़ हो जाती है।
- (४) मित्र के विपत्तिकाल में, अपने वश में न रहने वाले नित्य मित्र का मिलना उत्तम है या अपने वश में रहने वाले अनित्य मित्र का मिलना अच्छा है ? इस संबंध में पुरातन आचार्यों का कहना है कि नित्य मित्र का प्राप्त करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह उपकार न करे किन्तु अपकार कभी भी नहीं करता है।

- (१) नेति कौटिल्यः-वश्यमनित्यं श्रेयः, यावदुपकरोति तावन्मित्रं भवति । उपकारलक्षणं मित्रमिति ।
- (२) वश्ययोरिष महाभोगमिनत्यमल्पभोगं वा नित्यमिति । 'महाभोग-मिन्त्यं श्रेयः, महाभोगमिनत्यमल्पकालेन महदुपकुर्वन्महान्ति व्ययस्थानानि प्रतिकरोति' इत्याचार्याः ।
- (३) नेति कौटिल्यः । नित्यमल्पभोगं श्रेयः, महाभोगमनित्यमुपकार-भयादपत्रामित, उपकृत्य वा प्रत्यादातुमीहते । नित्यमल्पभोगं सातत्यादल्प-मुपकुर्वन्महता कालेन महदुपकरोति ।
- (४) गुरुसमुत्थं महन्मित्रं लघुसमुत्थमत्पं वेति । 'गुरुसमुत्थं महन्मित्रं प्रतापकरं भवति, यदा चोत्तिष्ठते, तदा कार्यं साधयति' इत्याचार्याः ।
- (४) नेति कौटिल्यः—लघुसमुत्थमल्पं श्रेयः, लघुसमुत्थमल्पं मित्रं कार्यकालं नातिपातयति दौर्बल्याच्च यथेष्टभोग्यं भवति, नेतरत् प्रकृष्ट-भौमम्।
- (१) परन्तु कौटिल्य का कहना है कि अपने वश में रहने वाला अनित्य मित्र का प्राप्त होना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जब तक वह उपकार करता रहता है तभी तक मित्र बना रहता है, मित्र का लक्षण ही अपने साथी की भलाई करना है।
- (२) 'अपने वश में रहने वाले दो मित्रों में से थोड़े समय के लिए अधिक कर देने वाला मित्र अच्छा है या हमेशा थोड़ा-थोड़ा कर देने वाला मित्र अच्छा है ?' पूर्वाचार्यों का कहना है कि थोड़े दिन तक अधिक कर देने वाला मित्र श्रेष्ठ है, क्योंकि वह थोड़े ही समय में बहुत ज्यादा धनादि देकर विजिगीषु का महान् उपकार कर देता है, तथा अपनी सहायता से राजकीय व्ययछिद्रों का भी प्रतीकार कर देता है।
- (३) किन्तु आचार्य कौटिल्य का अभिमत है कि सदा के लिए थोड़ा-थोड़ा देने वाला मित्र श्रेष्ठ है, क्योंकि एक साथ अधिक देने के भय से मित्रता भी टूट जाती है और फिर वह अपने दिये गये धन को वापिस करने के लिए यत्न करता है। इसके विपरीत थोड़ा-थोड़ा धन देने वाला मित्र विजिगीषु का बड़ा उपकार करता है।
- (४) बड़ी कठिनाई और बड़े यत्न करने पर शत्रु से युद्ध करने के लिए तैयार होने वाला प्रवल मित्र अच्छा है या सरलता से शीघ्र ही तैयार हो जाने वाला निर्बल मित्र श्रेष्ठ है ?' इस पर पूर्वाचार्यों का कहना है कि कठिनता से तैयार होने वाला प्रबल मित्र ही अच्छा है, क्योंकि एक तो वह शत्रुओं का दमन कर सकेगा और दूसरे में कार्य को भी पूरा कर देगा।
  - ( प्र ) किन्तु कौटिल्य इस तर्क से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि सरलता

- (१) विक्षिप्तसैन्यमवश्यसैन्यं वेति ? 'विक्षिप्तं सैन्यं शक्यं प्रतिसंहतुँ वश्यत्वात्' इत्याचार्याः ।
- (२) नेति कौटिल्यः । अवश्यसैन्यं श्रेयः । अवश्यं हि शक्यं सामादि-भिवंश्यं कर्तुं, नेतरत्कार्यव्यासक्तं प्रतिसंहर्तुम् ।
- (३) पुरुषभोगं हिरण्यभोगं वा मित्रमिति । 'पुरुषभोगं मित्रं श्रेयः, पुरुषभोगं मित्रं प्रतापकरं भवति । यदा चोत्तिष्ठते तदा कार्यं साधयति' इत्याचार्याः ।
- (४) नेति कौटिल्यः । हिरण्यभोगं मित्रं श्रेयः, नित्यो हिरण्येन योगः कदाचित् दण्डेन दण्डश्च हिरण्येनान्ये च कामाः प्राप्यन्त इति ।

से शीघ्र तैयार हो जाने वाला निर्बल मित्र ही उत्तम है, क्योंकि ऐसा मित्र हरेक आवश्यकता पर काम आता है और इच्छानुसार उसको किसी भी कार्य में लगाया जा सकता है। इसके विपरीत ये सभी बातें दूसरे मित्र में नहीं होतीं, विशेषतया जब कि वह दूर देश में रहता है।

- (१) 'कार्य सिद्धि के लिए अनेक स्थानों में विघटित राजा की वश्य सेना अच्छी है या जिसकी सेना तो अपने वश में न हो लेकिन सब अपने पास हो, ऐसा मित्र अच्छा है ?' पूर्वाचार्यों का इस संबंध मे यह सुभाव है कि विघटित सेना शीघ्र ही एकत्र की जा सकती है।
- (२) किन्तु आचार्य कौटिल्य का मत है कि अपने पास ही एकत्र अवश्य सेना वाला राजा ही मित्र के लायक है; क्योंकि साम, दाम आदि उपायों से उस सेना को अपने वश में किया जा सकता है और शीघ्र ही इच्छित कार्यों में उसको लगाया जा सकता है । इसके विपरीत दूसरे कार्यों में व्यस्त विखरी हुई सेना को तत्काल एकत्र कर अपने कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है।
- (३) 'आदिमियों की सहायता देने वाला मित्र अच्छा है? या हिरण्य की सहा-यता देने वाला मित्र अच्छा है ? इन दोनों में आदिमयों की सहायता देने मित्र ही अच्छा है, क्योंकि वह स्वयं ही शत्रुओं पर आक्रमण कर उन्हें दबा सकता है, और जब कभी भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है तो उस कार्य को पूरा भी कर डालता है ऐसा पूर्वाचार्यों का मत है।
- (४) किन्तु कौटिल्य इस बात को नहीं मानता है। उसके मत से हिरण्य आदि की सहायता देने वाला मित्र ही श्रेष्ठ है, क्योंकि धन की आवश्यकता सदा ही बनी रहती है, जब कि सेना की आवश्यकता कभी-कभी ही होती है। और फिर धन के के द्वारा सेना-संग्रह भी किया जा सकता है तथा दूसरे अभीष्ट कार्यों को भी पूरा किया जा सकता है।

- (१) हिरण्यभोगं भूमिभोगं वा मित्रमिति । 'हिरण्यभोगं गतिमत्त्वा- त्सर्वव्ययप्रतीकारकरम्' इत्याचार्याः ।
- (२) नेति कौटिल्यः—'मित्रहिरण्ये हि भूमिलाभाद्भवतः' इत्युक्तं पुरस्तात् । तस्माद्भूमिभोगं मित्रं श्रेय इति ।
- (३) तुल्ये पुरुषभोगे विक्रमः क्लेशसहत्वमनुरागः सर्वबललाभी वा मित्रकुलाद्विशेषः।
- (४) तुल्ये हिरण्यभोगे प्राथितार्थता प्राभूत्यमल्पप्रयासता सातत्यं च विशेषः।
  - (४) तत्रैतद्भवति— नित्यं वश्यं लघूत्थानं पितृपैतामहं महत्। अद्रैध्यं चेति सम्पन्नं मित्रं षड्गुणमुच्यते॥
  - (६) ऋते यदर्थं प्रणयाद्रक्ष्यते यच्च रक्षति। पूर्वोपचितसम्बन्धं तन्मित्रं नित्यमुच्यते॥
  - (७) सर्वचित्रमहाभोगं त्रिविधं वश्यमुच्यते।
- (१) 'हिरण्य देने वाला मित्र श्रेष्ठ है या भूमि देने वाला मित्र श्रेष्ठ है?' इस पर पूर्वाचार्यों का कहना है कि हिरण्य देने वाला मित्र ही श्रेष्ठ है; क्योंकि धन को जहाँ चाहो, इच्छानुसार लगाया जा सकता है और हर तरह का व्यय उससे पूरा किया जा सकता है।
- (२) किन्तु कौटिल्य का कहना है कि 'मित्र और हिरण्य दोनों ही भूमि से प्राप्त किए जा सकते हैं' इस बात को पहिले ही बताया जा चुका है। इसलिए भूमि की सहायता देने वाला मित्र ही श्रेष्ठ है।
- (३) यदि दो मित्र समान रूप से पुरुषों की सहायता पहुँचाने वाले हों तो उनमें जो पराक्रमी, क्लेशसह; अनुरागी और मौलभृत आदि सभी प्रकार की सेनाएँ देने वाला हो वही श्रेष्ठ है।
- (४) इसी प्रकार समानरूप से हिरण्य आदि की सहायता पहुँचाने वाले दो मित्रों में वही मित्र श्रेष्ठ है; जो थोड़ा ही कहने पर बहुत धन दे और निरंतर ही ऐसा देता रहे।
- (५) मित्र और उनके गुण: गुण भेद से मित्र छह प्रकार के होते हैं; नित्य, वश्य, लघूत्थान, पितृ-पैतामह, महत् और अद्वैध्य।
- (६) निस्वार्थ भाव से पुराने संबंधों के कारण स्नेहवश विजिगीषु जिसकी रक्षा करता है और जो विजिगीषु की रक्षा करता है उसको नित्यमित्र कहते हैं।
  - (७) वश्यमित्र तीन प्रकार का होता है: सर्वभोग, चित्रभोग और महाभोग।

- एकतोभोग्युभयतः सर्वतोभोगि चापरम्।।
- (१) आदातृ वा दात्रिप वा जीवत्यरिषु हिंसया। मित्रं नित्यमवश्यं तद् दुर्गाटव्यपसारि च।।
- (२) अन्यतो विगृहीतं यल्लघुव्यसनमेव वा। सन्धत्ते चोपकाराय तन्मित्रं वश्यमध्रुवम्।।
- (३) एकार्थानर्थसम्बन्धमुपकार्यविकारि च। मित्रभावि भवत्येतन्मित्रमद्वैध्यमापदि।।
- (४) मित्रभावाद्ध्रुवं मित्रं शत्रुसाधारणाच्चलम्। न कस्यचिदुदासीनं द्वयोरुभयभावि तत्।।

जो सेना, धन, भूमि आदि सभी तरह से विजिगीषु की सहायता करता है वह सर्व-भोग वश्यिमत्र, जो केवल सेना एवं धन से विजिगीषु का महान् उपकार करे वह महाभोग वश्यिमत्र; और जो रत्न, ताँबा, लोहा, लकड़ी के जंगल आदि से विजिगीषु की सहायता करता है वह चित्रभोग वश्यिमत्र कहलाता है। अनर्थं-निवारण की दृष्टि से वश्यिमत्र के तीन भेद और हैं; एकतोभोगी, उभयतोभोगी और सर्वतोभोगी। जो केवल शत्रु का प्रतीकार करे वह एकतोभोगी, जो शत्रु तथा शत्रुमित्र दोनों का प्रतीकार करे वह उभयतोभोगी; और जो शत्रु, शत्रुमित्र तथा आटविक आदि सब का प्रतीकार करे वह सर्वतोभोगी वश्यिमत्र कहलाता है।

- (१) जो विजिगीषु का उपकार न करने पर भी शत्रुओं की लूट-मार करके अपना निर्वाह करता हो और जो दुर्ग एवं अटवी में सुरक्षित हो वह वश्यिमित्रता हीन नित्यिमित्र कहलाता है।
- (२) किन्तु जिस-जिस पर शत्रु ने आक्रमण कर दिया हो, जिस पर थोड़ी विपत्ति आ पड़ी हो, इसलिए जो सहायतार्थ विजिगीषु से सिन्ध करना चाहता है वह नित्य-मित्रताहीन वश्यिमित्र कहलाता है। उपकारक होने से वश्य और अपनी उन्नित-काल तक ही मित्रता रखने के कारण वह अनित्य है।
- (३) जो दु:ख-सुख को समान रूप से अनुभव करे, सदा उपकार करने वाला हो, कभी भी विमुख न हो और जो आपत्तिकाल में साथ न छोड़े वह अद्वैष्ठय मित्र है। उसके साथ मित्रता का नित्य संबंध होने के कारण उसको मित्रभावि भी कहते हैं।
- (४) जो शत्रु और विजिगीषु, दोनों का उपकार न करे, जो दोनों का समान उपकार करे, जो दुर्बलतावश दोनों का सेवक बना रहे, वह उभयभावि मित्र कह-लाता है।

- (१) विजिगीषोरिमत्रं यन्मित्रमन्तिधितां गतम्। उपकारे निविष्टं वाशक्तं वानुपकारि तत्।।
- (२) प्रियं परस्य वा रक्ष्यं पूज्यसम्बन्धमेव वा। अनुगृह्णाति यन्मित्रं शत्रुसाधारणं हि तत्।।
- (३) प्रकृष्टभौमं सन्तुष्टं बलवच्चालसं च यत् । उदासीनं भवत्येतद्वचसनादवमानितम् ॥
- (४) अरेर्नेतुश्च यद्वृद्धि दौर्बल्यादनुवर्तते । उभयस्याप्यविद्विष्टं विद्यादुभयभावि तत् ।
- (५) कारणाकरणध्वस्तं कारणाकरणागतम्। यो मित्रं समपेक्षेत स मृत्युमुपगूहति॥
- (६) क्षिप्रमल्पो लाभश्चिरान्महानिति वा । 'क्षिप्रमल्पो लाभः कार्य-देशकालसंवादकः श्रेयान्' इत्याचार्याः ।
- (७) नेति कौटिल्यः । चिरादविनिपाती बीजसधर्मा महान् लाभः श्रेयान्, विपर्यये पूर्वः ।
- (१) जो विजिगीषु राजा अमित्र तथा शत्रु-विजिगीषु के बीच होने के कारण मित्र हो तथा इच्छा होने पर भी जो दोनों का उपकार न कर सके वह भी उभय-भावि मित्र है।
- (२) जो विजिगीषु का मित्र हो तथा शत्रु का भी प्रिय एवं रक्ष्य (रक्षा किए जाने योग्य) हो और शत्रु के साथ जिसका कोई पूज्य सम्बन्ध हो, वह भी उभय-भावि मित्र कहलाता है।
- (३) दूसरे देश में रहने वाला, सन्तोषी, बलवान् और आलस्य एवं व्यसनों के कारण तिरस्कृत मित्र उपकार करने के समय उदासीन हो जाया करता है।
- (४) जो मित्र दुर्बल होने के कारण शत्रु और विजिगीषु दोनों का अनुगामी होता है। किसी से भी द्वेष न करके दोनों की आज्ञा को मानता है वह भी उभय-भावि मित्र कहलाता है।
- (५) अकारण गत और अकारण आगत मित्र को जो आश्रय देता है। वह निश्चय ही अपनी मौत को स्वयं बुलाता है।
- (६) 'शीघ्र होने वाला थोड़ा लाभ अच्छा है या देर में होने वाला बड़ा लाभ अच्छा है?' इस पर पूर्वाचार्यों का कथन है कि शीघ्र हो जाने वाला थोड़ा लाभ श्रेयस्कर है, क्योंकि उससे देश, काल और कार्य के लाभ को जाना जा सकता है।
  - (७) किन्तु कौटिल्य इससे सहमत नहीं है। उसका कहना है कि देर में होने

एवं दृष्ट्वा ध्रुवे लाभे लाभांशे च गुणोदयम्। (٩) स्वार्थसिद्धिपरो यायात् संहितः सामवायिकैः।।

इति षाड्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणे मित्रहिरण्यभूमिकर्मसन्धिर्नाम नवमोऽध्याय, आदितः षट्छततमः ।

—: o :—

वाला विघ्नरहित बीज आदि का महान लाभ ही उत्तम है। यदि महान लाभ में निधन होने की सम्भावना हो तो शीघ्र मिलनेवाला थोड़ा ही लाभ श्रेष्ठ है।

(१) विजिगीषु को चाहिए कि वह अपने निश्चित लाभ या लाभांश के परिणाम को ठीक तरह से जानकर दूसरे राजाओं के साथ सन्धि करके अपनी कार्य सिद्धि के लिए तत्पर रहे।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में मित्रहिरण्यभूमिकर्मसन्धि नामक नौवाँ अध्याय समाप्त ।

-: o :--

- (१) 'त्वं चाहं च भूमि लभावहे' इति भूमिसन्धिः।
- (२) तयोर्यः प्रत्युपस्थितार्थः सम्पन्नां भूमिमवाप्नोति सोऽतिसन्धत्ते ।
- (३) तुल्ये सम्पन्नालाभे यो बलवन्तमात्रम्य भूमिमवाप्नोति, सोऽति-सन्धत्रे। भूमिलाभं शत्रुकर्शनं प्रतापं च हि प्राप्नोति । दुर्बलाद्भूभिलाभे सत्यं सौकर्यं भवति । दुर्बल एव च भूमिलाभः, तत्सामन्तश्च मित्रममित्र-भावं गच्छति ।
- (४) तुल्ये बलीयस्त्वे यः स्थिरं शत्रुमुत्पाटच भूमिमवाप्नोति, सोऽति-सन्धत्ते । दुर्गावाप्तिह् स्वभूमिरक्षणमित्राटवीप्रतिषेधं च करोति ।

### भूमिसन्धि

### ( सन्धि-विचार-२ )

- ( 9 ) 'तुम और हम मिलकर भूमि को प्राप्त करें' इस प्रकार की गई भूमि-विषयक सन्धि को भूमिसन्धि कहते हैं।
- (२) शत्रु और विजिगीषु, दोनों में जो भी धन और गुणी भृत्यों को शीघ्र उपस्थित कर सम्पन्न भूमि को प्राप्त करता है, वह विशेष लाभ में रहता है।
- (३) दोनों को समान रूप से सम्पन्न भूमि के प्राप्त हो जाने पर भी जो वल-वान् शत्रु पर आक्रमण करके भूमि को प्राप्त करता है वही विशेष लाभ में रहता है; क्योंकि एक तो उसे भूमि का लाभ होता है और दूसरे अपने बलवान् शत्रु का नाश कर वह अपने प्रताप का भी विस्तार करता है। यद्यपि दुर्बल से भूमि प्राप्त करना नि:सन्देह सुगम है, तथापि इस प्रकार का भूमि लाभ निकृष्ट कोटि का होता है: क्यों कि यह लाभ दुर्बल की हिंसा करके प्राप्त होता है और दूसरे में दुर्बल के पड़ोसी सामंत तथा विजिगीषु के मित्र भी उसके आचरण से क्षुव्ध होकर उसके शत्रु बन जाते हैं। इसलिए दुर्बल से भूमि लेना श्रेयस्कर नहीं है।
- (४) दो समान बलशाली शत्रुओं के होने पर, जो विजिगीषु स्थायी शत्रु का नाश कर भृमि प्राप्त करता है, वही विशेष लाभ में है; क्योंकि शत्रु के दुर्ग आदि अपने हाथों में आ जाने पर विजिगीषु की भूमि की रक्षा हो जाती है और आटविकों का प्रतीकार करना भी उसके लिए सरल हो जाता है।

- ५०१
- (१) चलामित्राद्भूमिलाभे शक्यसामन्ततो विशेषः। दुर्बलसामन्ता हि क्षिप्राप्यायनयोगक्षेमा भवति । विपरीता बलवत्सामन्ता कोशदण्डावच्छेदनी च भूमिर्भवति ।
- (२) सम्पन्ना नित्यामित्रा मन्दगुणा वा भूमिरनित्यामित्रेति । 'सम्पन्ना नित्यामित्रा श्रेयसी भूमिः। सम्पन्ना हि कोशदण्डौ सम्पादयति। तौ चामित्रप्रतिघातकौ' इत्याचार्याः ।
- (३) नेति कौटिल्यः—नित्यामित्रालाभे भूयाञ्छत्रुलाभो भवति । नित्यश्च शत्रुरुपकृते चापकृते च शत्रुरेव भवति । अनित्यस्तु शत्रुरुपकारा-दनपकाराद्वा शाम्यति ।
- (४) यस्या हि भूमेर्बहुदुर्गाश्चोरगणैम्लेंच्छाटवीभिर्वा नित्याविरहताः प्रत्यन्ताः, सा नित्यामित्रा । विपर्यये त्वनित्यामित्रेति ।
- (५) अल्पा प्रत्यासन्ना महती व्यवहिता वा भूमिरिति । अल्पा प्रत्या-सन्ना श्रेयसी । सुखा हि प्राप्तुं पालियतुमिभसारियतुं च भवति । विपरीता व्यवहिता ।
- (१) चलायमान शत्रु से भूमि लाभ करने पर उसी दशा में विशेष लाभ होता है जब उस चलायमान शत्रु का पड़ोसी दुर्बल हो; क्योंकि ऐसी भूमि विजिगीष को शोघ्र ही योग क्षेम की देने वाली होती है। इसके विपरीत जिस विजित भूमि का समान्त बलवान् हो वह सर्वदा अनिष्टकर होती है; विजिगीषु के कोश और बल को क्षीण करने वाली होती है।
- (२) 'विजिगीषु के लिए सम्पन्न एवं नित्य शत्रु की भूमि लेनी श्रेयस्कर है या अत्यत्प सम्पन्न एत्रं अनित्य शत्रु की भूमि लेनी श्रेयस्कर है?' इस सम्बन्ध में पूर्वा चार्यों का मन्तव्य है कि सम्पन्न एवं नित्य शत्रु की भूमि लेना ही उत्तम है; क्योंकि सम्पन्न भूमि के द्वारा कोश तथा सेना, दोनों को बढाया जा सकता है, जिससे कि शत्रुओं का उच्छेद किया जा सकता है।
- (३) किन्तु कौटिल्य इस मन्तव्य को स्वीकार नहीं करता है। उसका कहना है कि नित्य शत्रु की भूमि लेने से शत्रुता बहुत बढ़ जाती है; क्योंकि जो नित्य शत्रु है उसका उपकार किया जाय या अपकार; वह रहता शत्रु ही है। किन्तु अनित्य शत्रु का उपकार या अपकार करने पर वह शान्त हो जाता है।
- (४) जिस भूमि के सीमा प्रान्तों के बहुत से दुर्ग चोरों, म्लेच्छों तथा आटविकों से सदा घिरे रहते हैं वह भूमि नित्यिमित्रा कहलाती है; और इसके विपरीत भूमि अनित्यमित्रा कहलाती है।
  - (५) 'प्राप्त होने वाली भूमियों में निकटवर्ती थोड़ी भूमि ठीक है या दूर की

- (१) व्यवहिताव्यवहितयोरिप दण्डधारणात्मधारणा वा भूमिरिति। आत्मधारणा श्रेयसी । सा हि स्वसमुत्थाभ्यां कोशदण्डाभ्यां धार्यते । विप-रीता दण्डधारणा दण्डस्थानमिति।
- (२) बालिशात् प्राज्ञाद् वा भूमिलाभ इति । बालिशाद्भूमिलाभः श्रेयान् । सुप्राप्यानुपाल्या हि भवत्यप्रत्यादेया च । विपरीता प्राज्ञादनुर-क्तेति ।
- (३) पीडनीयोच्छेदनीययोरुच्छेदनीयाद् भूमिलाभः श्रेयान् । उच्छेदन-नीयो ह्यनपाश्रयो दुर्बलापाश्रयो वाभियुक्तः कोशदण्डावादायापसर्त्कामः प्रकृतिभिस्त्यज्यते । न पीडनीयो दुर्गमित्रप्रतिस्तब्ध इति ।
  - (४) दुर्गप्रतिस्तब्धयोरिप स्थलनदीदुर्गीयाभ्यां स्थलदुर्गीयाद् भूमि-

बहुत-सी भूमि' ऐसी स्थिति में समीप की थोड़ी भूमि ही श्रेयस्कर है; क्योंकि सर-लता से उसकी प्राप्ति और रक्षा की जा सकती है और विपत्ति काल में उसका आश्रय लिया जा सकता है। परन्तु बहुत दूर की अधिक भूमि इसके सर्वथा विपरीत होती है।

- (१) 'दूर और पास की भूमि में पर-रक्षित भूमि लेना ठीक है या स्वयं रक्षित भूमि ?' इन दोनों में स्वयं रक्षित भूमि लेना ही उत्तम है; क्योंकि स्वयं स्थापित कोष और सेना द्वारा उसकी रक्षा की जा सकती है। किन्तु पररक्षित भूमि इसके सर्वथा विपरीत होती है; क्योंकि दूसरे के स्थापित कोष और सेना द्वारा उसकी रक्षा की जाती है।
- (२) 'मूर्ख शत्रु और बुद्धिमान् शत्रु दोनों में किससे भूमि प्राप्त करना श्रेयस्कर है ?' मूर्खशत्रु राजा से भूमि लेना श्रेयस्कर है; क्योंकि वह बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाती है और एक तो उसकी रक्षा सुगमता से की जा सकती है तथा दूसरे वह लौटानी भी नहीं पड़ती है। परन्तु बुद्धिमान् शत्रु राजा से प्राप्त भूमि इसके सर्वथा विपरीत होती है; उसके प्रकृतिजन तथा प्रजाजन उसमें सदा ही अनुराग रखने वाले होते हैं।
- (३) पीडनीय और उच्छेदनीय, इन दोनों शत्रु राजाओं में उच्छेदनीय शत्रु की भूमि लेना श्रेयस्कर है; क्योंकि निराश्रय तथा दुर्बल आश्रय का होने के कारण, जब उस पर चढाई की जाती है तो, वह सेना तथा कोष सहित भाग निकलता है। ऐसी दशा में प्रकृति जन उसकी सहायता नहीं करते । परन्तु पीडनीय शत्रु दुर्ग और मित्रों की सहायता प्राप्त करके अपने ही स्थान पर जमा रहता है। उसके प्रकृति जन भी उससे अनुराग रखते हैं।
- (४) दुर्गों से सुरक्षित शत्रुओं में स्थल दुर्ग में रहने वाले शत्रु की भूमि प्राप्त करना ठीक है या नदी दुर्ग में रहने वाले शत्रु की ?' स्थल दुर्ग में रहने वाले शत्रु की

लाभः श्रेयान् । स्थलीयं हि सुरोधावमर्दावस्कन्दमनिःस्राविशत्रु च । नदी-दुर्गं तु द्विगुणक्लेशकरमुदकं च पातव्यं वृत्तिकरं चामित्रस्य।

- (१) नदीपर्वतदुर्गीयाभ्यां नदीदुर्गीयाद् भूमिलाभः श्रेयान् । नदीदुर्गं हि हस्तिस्तम्भसङ्क्रमसेतुबन्धनौभिः साध्यमनित्यगाम्भीर्यमवस्राव्युदकं च, पार्वतं तु स्वारक्षं दुरुपरोधि कृच्छारोहणं भग्ने चैकस्मिन् न सर्ववधः, शिलावृक्षप्रमोक्षश्च महापकारिणाम् ।
- (२) निम्नस्थलयोधिभ्यो निम्नयोधिम्यो भूलाभः श्रेयान् । निम्नयो-धिनो ह्यपरुद्धदेशकालाः, स्थलयोधिनस्तु सर्वदेशकालयोधिनः ।
- (३) खनकाकाशयोधिभ्यः खनकेभ्यो भूमिलाभः श्रेयान् । खनका हि खातेन शस्त्रेण चोभयथा युध्यन्ते, शस्त्रेणैवाकाशयोधिनः।

भूमि लेना ही ठीक है; क्योंकि स्थल-दुर्ग को सरलता से घेरा जा सकता है, उच्छिन्न किया जा सकता है और शत्र को भी उससे भाग निकलने का सुयोग नहीं मिल पाता है। इसलिए शीघ्र ही वह आक्रमणकारी की आधीनता स्वीकार कर लेता है। परन्तु नदी-दुर्ग को इससे दुगुना कष्ट उठा कर भी काबू में नहीं किया जा सकता है। वहाँ पर जल और जलाधीन अन्न, फल आदि के होने से शत्रु के निर्वाह में कोई बाधा नहीं पड़ती । इसलिए उसका उच्छेद करना कठिन होता है ।

- (१) नदी दुर्ग और पर्वत दुर्ग दोनों में से नदी दुर्ग में रहने वाले राजा से ही भूमि लाभ होना श्रेष्ठ है; क्योंकि हाथी, लकड़ी, पुल, बाँध और नौकाओं द्वारा पार करके उसको हस्तगत किया जा सकता है। किनारों को तोड़ कर उसके जल को भी निकाला जा सकता है। परन्तु पर्वतीय दुर्ग पत्थर आदि से सुदृढ़ बना होने के कारण न तो उसको सरलता से घेरा जा सकता है और न ही उस पर चढ़ा जा सकता है। अस्त्रों में से एक को ही नष्ट किया जा सकता है बाकी सुरक्षित बने रहते हैं। बड़े शक्ति-शाली आक्रमणकारी का भी, ऊपर से पत्थर, पेड़ आदि गिरा कर प्रतीकार किया जा सकता है।
- (२) निम्नयोधी (नौका में बैठ कर युद्ध करने वाले) और स्थलयोधी शत्रुओं में निम्नयोधी शत्रु से ही भूमि लाभ श्रेष्ठ है; क्योंकि उसके युद्ध का निश्चित समय एवं निश्चित स्थान होता है। इसलिए उस पर विजय प्राप्त करना कठिन नहीं है। परन्तु स्थलयोधी सभी परिस्थितियों में युद्ध करता है। इसलिए उसको शीघ्र ही नहीं जीता जा सकता है।
- (३) खनकयोधी (खाई युद्ध करने वाले) और आकाशयोधी शत्रुओं में खनक योधी शत्रु से ही भूमि लाभ श्रेष्ठ है; क्योंकि उनके लिए खाई तथा अस्त्र दोनों की आवश्यकता होती है। कभी-कभी खाई के लिए उचित स्थान न मिलने के कारण वे

(१) एवंविधेभ्यः पृथिवीं लभमानोऽर्थशास्त्रवित्। संहितेभ्यः परेभ्यश्च विशेषमधिगच्छति।।

> इति षाड्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणे भूमिसन्धिर्नाम दशमोऽध्याय, आदितः सप्तशततमः।

> > —: o :—

युद्ध नहीं करने पाते हैं। इसलिए उनको सरलता से वश में किया जा सकता है। परन्तु आकाशयोधी शत्रु केवल शस्त्र द्वारा ही युद्ध करता है। इसलिए उसको जीतना कठिन है।

(१) इस प्रकार अर्थशास्त्रज्ञ विजिगीषु राजा, ऊपर बताये गए संहित एवं दूसरे राजाओं से, पृथ्वी को प्राप्त करता हुआ अपनी उन्नति करता जाय।

> इति षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में भूमिसन्धि नामक दसर्वा अध्याय समाप्त ।

> > —: · :—

#### अध्याय ११

- (१) 'त्वं चाहं च शून्यं निवेशयावह' इत्यनवसितसन्धः।
- (२) तयोर्यः प्रत्युपस्थितार्थो यथोक्तगुणां भूमि निवेशयित सोऽति-सन्धत्ते।
- (३) तत्रापि स्थलमौदकं वेति । महतः स्थलादल्पमौदकं श्रेयः, सात-त्यादवस्थितत्वाच्च फलानाम् ।
  - (४) स्थलयोरिप प्रभूतपूर्वापरसस्यमल्पवर्षपाकमसक्तारम्भं श्रेयः।
- (५) औदकयोरिप धान्यवापमधान्यवापाच्छ्रेयः। तयोरत्पबहुत्वे धान्यकान्तादत्पान्महदधान्यकान्तं श्रेयः। महत्यवकाशे हि स्थात्याश्चा-नूप्याश्चौषधयो भवन्ति। दुर्गादीनि च कर्माणि प्राभ्तयेन क्रियन्ते। कृत्रिमा हि भूमिगुणाः।

#### अनवसित संधि

#### (संधि-विचार ३)

- (१) 'आओ, तुम और हम मिलकर शून्य भूमि में उपनिवेश बसायें !' इस प्रकार से जो सन्धि की जाय उसको अनवसित (अनिश्चित) सन्धि कहते हैं।
- (२) उन दोनों में से जो, पूर्ण साधनों को साथ लेकर पूर्वोक्त गुणसंपन्न भूमि में उपनिवेश बसाता है वही विशेष लाभ में रहता है।
- (३) सर्वगुणसंपन्न स्थलभूमि और जलभूमि, दोनों में जलभूमि को बसाना ही श्रेष्ठ है। अधिक स्थलभूमि की अपेक्षा थोड़ी ही जलभूमि अच्छी है; क्योंकि सदा ही वह फल-फूल आदि से गुलजार बनी रहती है।
- (४) दो स्थल भूमियों में भी वहीं स्थलभूमि अच्छी होती है, जहाँ वसंत और शरद की फसलें एक समान अच्छी होती हैं तथा जहाँ थोड़ी ही दृष्टि से फसलें पक कर तैयार हो जाती हैं और जिनको सरलता से जोता-बोया जा सकता है।
- (५) दो जलमय भूमियों में वही भूमि उत्तम है, जहाँ सभी धान्य बोये जा सकें और जहाँ धान्य न हों वह भूमि अच्छी नहीं है। उनमें भी कम-ज्यादा को दृष्टि में रखकर उपजाऊ अधिक भूमि ही श्रेष्ठ है; क्योंकि अधिक विस्तार होने से उसके जल स्थल युक्त विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के अन्न उपजाये जा सकते हैं। क्योंकि

- (१) खिनधान्यभोगयोः खिनभोगः कोशकरः, धान्यभोगः कोशकोष्ठा-गारकरः धान्यमूला हि दुर्गादीनां कर्मणामारम्भाः । महाविषयविऋयो वा खिनभोगः श्रेयान् ।
- (२) 'द्रव्यहस्तिवनभोगयोर्द्रव्यवनभोगः सर्वकर्मणां योनिः प्रभूतिनधान-क्षमश्च । विपरीतो हस्तिवनभोगः' इत्याचार्याः ।
- (३) नेति कौटिल्यः । शक्यं द्रव्यवनमनेकमनेकस्यां भूमौ वापियतुं न हस्तिवनं, हस्तिप्रधानो हि परानीकवध इति ।
- (४) वारिस्थलपथभोगयोरिनत्यो वारिपथभोगः, नित्यः स्थलपथभोग इति ।
  - (४) भिन्नमनुष्या श्रेणीमनुष्या वा भूमिरिति। भिन्नमनुष्या श्रेयसी।

भूमि को अधिक उपजाऊ बनाना अपने हाथ में निर्भर है; इसलिए अधिक भूमि को लेना ही श्रेष्ठ है।

- (१) खानयुक्त तथा धान्ययुक्त भूमियों में खानयुक्त भूमि केवल कोष की वृद्धि करती है; किन्तु धान्ययुक्त भूमि कोष और कोष्ठागार दोनों को संपन्न करती है। क्योंकि दुर्ग आदि कर्मों की उन्नित भी धान्यमूलक ही है; अतः धान्ययुक्त भूमि ही श्रेयस्कर होती है। अथवा खानयुक्त भूमि भी उक्तम है, क्योंकि वहाँ से उत्पन्न वस्तुओं का बड़ा भारी व्यापार किया जा सकता है।
- (२) 'लकड़ी के जंगल और हाथी के जंगल, दोनों में से कौन श्रेष्ठ है?' इस संबंध में पूर्वाचार्यों का कहना है कि लकड़ियों का जंगल ही श्रेष्ठ है; क्योंकि एक तो दुर्ग आदि कर्मों में लकड़ी की बड़ी आवश्यकता होती है और दूसरे उसका अधिक-से अधिक संचय सरलता से किया जा सकता है। किन्तु हाथी के जंगलों में यह उपयोगिता नहीं होती है।
- (३) आचार्य कौटिल्य इस बात को नहीं मानता है। उसका कथन है कि 'लकड़ी के जंगल अपनी इच्छानुसार बनाये जा सकते हैं; हाथियों के जंगल स्वयं नहीं बनाये जा सकते हैं। शत्रु की सेना को नाश करने वाले साधनों में हाथी प्रमुख साधन है। इसलिए हाथियों के जंगल ही श्रेष्ठ हैं।'
- (४) जलमार्ग और स्थलमार्ग में दोनों ही अनित्य (अस्थायी) हों तो उनमें जलमार्ग ही उत्तम है। यदि दोनों ही नित्य (स्थायी) हों तो स्थलमार्ग ही उत्तम समऋना चाहिए।
- (५) 'भिन्न प्रकृति मनुष्यों वाली भूमि अच्छी है या समान प्रकृति मनुष्यों वाली भूमि श्रेष्ठ है ?' इन दोनों में भिन्न प्रकृति मनुष्यों वाली भूमि ही श्रेष्ठ समभनी

भिन्नमनुष्याभोग्या भवत्यनुपजाप्या चान्येषाम् । अनापत्सहा तु । विपरीता श्रेणीमनुष्या कोपे महादोषा ।

- (१) तस्यां चातुर्वर्ण्याभिनिवेशे सर्वभोगसहत्वादवरवर्णप्राया श्रेयसी। बाहुल्याद्ध्रुवत्वाच्च कृष्याः कर्षणवती । कृष्याश्चान्येषां चारम्भाणां प्रयोज-कत्वाद् गोरक्षकवती । पण्यनिचयर्णानुग्रहादाढचवणिग्वती ।
  - (२) भूमिगुणानामपाश्रयः श्रेयान् ।
- (३) दुर्गापाश्रया पुरुषापाश्रया वा भूमिरिति । पुरुषापाश्रया श्रेयसी। पुरुषवद्धि राज्यम् । अपुरुषा गौर्वन्ध्येव कि दुहीत ।
- (४) महाक्षयव्ययनिवेशां तु भूमिमवाप्तुकामः पूर्वमेव ऋतारं पणेत। दुर्बलमराजबीजिनं निरुत्साहमपक्षमन्यायवींत व्यसनिनं दैवप्रमाणं यत्कि-ञ्चनकारिणं वा।

चाहिए; क्योंकि ऐसी भूमि को विजिगीषु शीघ्र ही अपने कब्जे में कर लेता है, और क्योंकि भिन्न प्रकृति के कारण दूसरे शत्र भी उन्हें बहका नहीं सकते हैं। ऐसे लोग आपत्तिसह भी नहीं होते हैं। किन्तु समान प्रकृति मनुष्यों वाली भूमि को शत्रु बहका सकते हैं। एकता के कारण वहाँ की प्रजा हर तरह की आपत्तियों को सहन करने के लिए तैयार रहती हैं और कुपित होने पर राजा का भी उच्छेद कर देती है।

- (१) उस भूमि में चारों वर्णों के लोगों की स्थिति के संबंध में यह विचार कर लेना चाहिए कि सब तरह के दुःख-सुख सहन करने वाले शूद्र, ग्वाले आदि नीची जाति के मनुष्यों वाली भूमि ही श्रेष्ठ होती है। क्योंिक खेती की अधिकता और निश्चित फलवती होने के कारण ऐसी भूमि श्रेयस्कर होती है। कृषि संबंधी व्यापार तथा अन्य अनेक कार्य गाय एवं गोपालकों पर ही निर्भर हैं। इसलिए गाय और ग्वालों से युक्त भूमि ही श्रेष्ठ है। व्यापार के लिए धान्य आदि का संचय तथा व्याज पर ऋण आदि देकर उपकार करने के कारण व्यापारी और धनवान् व्यक्तियों से युक्त भूमि भी श्रेष्ठ होती है।
  - (२) भूमि के उक्त सभी गुणों में से आश्रय या रक्षा, उसके सर्वोच्च गुण हैं।
- (३) 'दुर्गों का आश्रय देने वाली भूमि अच्छी होती है या मनुष्यों का ?' इन दोनों में मनुष्यों का सहारा देने वाली भूमि श्रेष्ठ है, क्योंकि राज्य कहते ही उसको है, जहाँ बहुत से पुरुष निवास करते हों; 'पुरुषवद्धि राज्यम्' । पुरुषहीन भूमि तो वन्ध्या गो के समान है।
- (४) जन-धन का अत्यधिक व्यय करके बसाई जाने वाली भूमि को यदि विजि-गीषु प्राप्त करना चाहे तो पहिले वह उस भूमि का ऐसा खरीददार राजा तैयार कर ले, जो दुर्बल, आराजजीवी (जो किसी राजवंश का नहो ), उत्साहहीन, अपक्ष

- (१) महाक्षयव्ययनिवेशायां हि भूमौ दुर्बलो राजबीजी निविष्टः सगन्धाभिः प्रकृतिभिः सह क्षयव्ययेनावसीदित ।
  - (२) बलवानराजबीजी क्षयव्ययभयादसगन्धाभिः प्रकृमिभिस्त्यज्यते ।
- (३) निरुत्साहस्तु दण्डवानिप दण्डस्याप्रणेता सदण्डः क्षयव्ययेनाव-भज्यते ।
  - (४) कोशवानप्यपक्षः क्षयव्ययानुग्रहहीनत्वान्न कुतिश्चत्प्राप्नोति ।
  - (४) अन्यायवृत्तिनिविष्टमप्युत्थापयेत्, स कथमनिविष्टं निवेशयेत्।
  - (६) तेन व्यसनी व्याख्यातः।
  - (७) दैवप्रमाणो मानुषहीनो निरारम्भो विपन्नकर्मारम्भो वावसीदति ।
- (८) यत्किञ्चनकारी न किचिदासादयति । स चैषां पापिष्ठतमो भवति ।

(वेसहारा), अन्यायवृत्ति, व्यसनी, भाग्यवादी और यर्तिकचनकारी (जो मन में आया, कर दिया) हो।

- (१) जन-धन आदि का अत्यधिक व्यय करके बसाई जाने योग्य भूमि में जब शक्तिहीन राजवंश में पैदा हुआ राजा उपनिवेश बसाता है तो अत्यधिक पुरुषों का क्षय और धन का व्यय होने के कारण अपने सहायकों, सजातीयों और अमात्य आदि प्रकृतियों के साथ वह क्षीण हो जाता है।
- (२) राजवंश में पैदा न हुए वलवान् राजा को क्षय-व्यय के भय से उसके विजातीय अमात्य आदि सहायक उसको छोड़ देते हैं।
- (३) सेना के होते हुए भी उत्साहहीन राजा उसका यथोचित उपयोग नहीं कर पाता है। इसलिए धन-जन का व्यय-क्षय हो जाने के कारण सेना के सहित ही वह नष्ट हो जाता है।
- (४) कोषसंपन्न मित्रहीन राजा क्षय-व्यय में उचित सहायता न मिलने के कारण नष्ट हो जाता है।
- (५) प्रजा पर अन्याय करने वाले स्थायी रूप से बसे हुए राजा को जब प्रजा उखाड़ फेंकती है तब नये उपनिवेशों को बसाना उसके लिए कैसे संभव हो सकता है?
  - (६) यही हाल व्यसनी राजा का भी होता है।
- (७) भाग्य पर भरोसा करने वाला पौरुषहीन राजा किसी नये कार्य को आरंभ नहीं करता है; यदि आरंभ करता भी है तो विघ्न के भय से उसे अधूरा ही छोड़ देता है; और इस प्रकार जन-धन की व्यर्थ हानि करने के बाद वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है।
  - ( = ) बिना विचारे कार्य करने वाला राजा कभी फूलता-फलता नहीं है; किन्तु

- (१) 'यरिकचिदारभमाणो हि विजिगीषोः कदाचिच्छिद्रमासादयेत्' इत्याचार्याः ।
  - (२) 'यथा छिद्रं तथा विनाशमप्यासादयेत्' इति कौटिल्यः।
- (३) तेषामलाभे यथा पार्षणग्राहोपग्रहे वक्ष्यामस्तथा भूमिमवस्थाप-येत् । इत्यभिहितसन्धिः ।
- (४) गुणवतीमादेयां वा भूमि बलवता ऋयेण याचितः सन्धिमवस्थाप्य दद्यात् । इत्यनिभृतसन्धिः ।
- (५) समेन वा याचितः कारणमवेक्ष्य दद्यात् । 'प्रत्यादेया मे भूमि-वंश्या वा, अनया प्रतिबद्धः परो मे वश्यो भविष्यति, भूमिविऋयाद्वा मित्र-हिरण्यलाभः कार्यसामर्थ्यकरो मे भविष्यति' इति ।

ऊपर कहे गए सभी राजाओं की अपेक्षा विजिगीषु के लिए वह बहुत खतरनाक सिद्ध होता है।

- (१) पूर्वाचार्यों का कहना है कि किसी कार्य को प्रारंभ करता हुआ शत्रु यदि विजिगीषु के किसी दोष का पता लगा ले तो वह यर्तिकचनकारी राजा के द्वारा विजि-गीषु को हानि पहुँचा सकता है; क्योंकि विजिगीषु उसे मूर्ख समभ कर उससे पीठ फेरे रहता है।
- (२) परन्तु आचार्य कौटिल्य का मत है कि वह यत्किचनकारी विजिगीषु के दोषों को जानने की तरह स्वयं को भी नष्ट कर सकता है; क्योंकि विजिगीषु तो उसके अनेक दोषों से परिचित रहता है।
- (३) यदि इन उपर्युक्त राजाओं में से कोई उस व्यय-क्षयी भूमि को खरीदने के लिए तैयार न हो तो जो तरीका आगे पाष्टिणग्राह के साथ सन्धि के लिए बताया जायेगा उसी के अनुसार उस भूमि को बसाने की व्यवस्था करे। इसीका नाम अभि-हितसंधि है। अभिहितसन्धि, अर्थात् लेन-देन से विचलित न होकर बराबर बनी रहना।
- (४) गुणवती और अदेय भूमि को यदि बलवान् सामंत खरीदना चाहे तो उससे 'अवसर आने पर आप मेरी सहायता करेंगे' ऐसी सामान्य संधि करके वह भूमि उसके हाथ बेच देनी चाहिए, क्योंकि प्रबल सामंत दुर्बल से अविश्वास करके अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ भी सकता है। इसको अनिभृतसन्धि कहते हैं।
- (५) यदि समानशक्ति राजा उस भूमि को खरीदना चाहे तो नीचे लिखे कारणों पर अच्छी तरह विचार करके वह भूमि उसके हाथ बेच देनी चाहिए। वे कारण हैं: बेच देने पर यह भूमि कालान्तर में मेरे पास आ सकेगी, अथवा वेच देने पर भी मैं इससे लाभ उठाता रहुँगा, अथवा इस भूमि के साथ संबंध बना रहने के कारण दूसरा

- (१) तेन होनः ऋता व्याख्यातः।
- (२) एवं मित्रं हिरण्यं च सजनामजनां च गाम्। लभमानोऽतिसन्धत्ते शास्त्रवित्सामवायिकान्।।

इति षाड्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणेऽनवसितसन्धिनीम एकादशोऽध्यायः, आदितोऽष्टशततमः।

—: o :—

शत्रु मेरे वश में हो जायेगा, अथवा इसको बेच देने पर मैं मित्र तथा धन-संपति से संपन्न हो जाऊँगा।'

- ( १ ) इसी प्रकार हीनशक्ति खरीददार के संबंध में भी समभना चाहिए।
- (२) अर्थशास्त्रज्ञ राजा इस प्रकार मित्र, धन, संपत्ति, आवाद और बंजर भूमि को प्राप्त करता हुआ दूसरे राजाओं की अपेक्षा सदा ही विशेष लाभ प्राप्त करता है।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में अनवसितसन्धि नामक ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ।

—: · :—

अध्याय १२

- (१) 'त्वं चाहं च दुर्गं कारयावहे' इति कर्मसन्धिः।
- (२) तयोर्थो दैवकृतमिवषह्यमल्पव्ययारम्भं दुर्गं कारयति, सोऽति-सन्धत्ते।
  - (३) तत्रापि स्थलनदीपर्वतदुर्गाणामुत्तरोत्तरं श्रेयः।
- (४) सेतुबन्धयोरप्याहार्योदकात्सहोदकः श्रेयान् । सहोदकयोरिप प्रभूतवापस्थानः श्रेयान् ।
- (४) द्रव्यवनयोरिष यो महत् सारवद्द्रव्याटवीकं विषयान्ते नदीमातृकं द्रव्यवनं छेदयति, सोऽतिसन्धत्ते । नदीमातृकं हि स्वाजीवमपाश्रयश्चापदि भवति ।
- (६) हस्तिवनयोरिप यो बहुशूरमृगं दुर्बलप्रितिवेशमनन्तावक्लेशि विष-यान्ते हस्तिवनं बध्नाति, सोऽतिसन्धत्ते ।

### कर्मसन्धि (सन्धि-विचार ४)

- (१) 'आप और मैं मिलकर दुर्ग बनवायें' इस प्रकार किसी कार्य सम्बन्धी वस्तु का नाम लेकर जो सन्धि की जाती है उसको कर्मसन्धि कहते हैं।
- (२) इस प्रकार की सिन्ध करने वाले विजिगीषु और उसका साथी राजा, दोनों में से वही विशेष लाभ में रहता है जो शत्रुओं से दुर्भेद्य दुर्गम स्थान में अल्प व्यय करके दुर्ग बनवाता है।
- (३) ऐसे दुर्गों में भी स्थल में बने दुर्ग की अपेक्षा जल में बना दुर्ग श्रेष्ठ है और उससे भी पर्वतीय प्रदेश में वना हुआ दुर्ग श्रेष्ठ होता है।
- (४) सेतुबंधों में वर्षा जल से भरने वाले की अपेक्षा स्वाभाविक अर्थात् नहर आदि के जल से भरने वाला सेतुबंध उत्तम है। उनमें भी वह सेतुबन्ध श्रेष्ठ है जो खेती योग्य पर्याप्त भूमि के निकट हो।
- (५) जो राजा अनेक पदार्थों को पैदा करने वाले जंगलों में निदयों से सींचे जाने योग्य फल-फूलों को पैदा करने वाले अपने सीमाप्रान्त के जंगलों को ठीक करता है। वही विशेष लाभ में रहता है। क्योंकि निदयों से सींचे जाने वाले स्थान आजी-विका के साधन होने के साथ-साथ विपत्ति काल में आश्रय देने वाले भी होते हैं।
  - (६) हाथी और मृग के जंगलों में भी जो राजा शक्तिशाली जंगली जानवरों

- (१) तत्रापि 'बहुकुण्ठाल्पशूरयोरल्पशूरं श्रेयः। शूरेषु हि युद्धम्। अल्पाः शुरा बहुनशुरान् भञ्जन्ति, ते भग्नाः स्वसैन्यावघातिनो भवन्ति' इत्याचार्याः ।
- (२) नेति कौटिल्यः। कुण्ठा बहवः श्रेयांसः, स्कन्धविनियोगादनेकं कर्म कुर्वाणाः स्वेषामपाश्रया युद्धे, परेषां दुर्धर्षा विभीषणाश्च।
- (३) बहुषु हि कुण्ठेषु विनयकर्मणा शक्यं शौर्यमाधातुं, न त्वेवाल्पेषु शूरेषु बहुत्वमिति।
- (४) खन्योरिप यः प्रभूतसारामदुर्गमार्गामल्पव्ययारम्भां खाँन खान-यति, सोऽतिसन्धत्ते।
- (५) तत्रापि 'महासारमल्पसारं वा प्रभूतिमिति। महासारमल्पं श्रेयः। वज्रमणिमुक्ताप्रवालहेमरूप्यधातुर्हि प्रभूतमल्पसारमत्यर्घेण ग्रसते' इत्या-चार्याः ।

से युक्त, दुर्बेलों के लिए भी सुखकर और अनेक जाने-आने के मार्गों से युक्त हस्तिवनों को अपने प्रदेश में स्थापित करता है वह विशेष लाभ में रहता है।

- ( १ ) उन हाथी के जंगलों में भी अशक्त अधिक संख्यावाले हस्तिवन की अपेक्षा शक्तिशाली थोड़े हाथियों वाले जंगल ही श्रेष्ठ हैं; क्योंकि बलवान् हाथियों के भरोसे ही युद्ध होता है। इसके विपरीत पुरातन आचार्यों का कहना है कि अल्पसंख्यक शूर हाथी बहुसंख्यक कायर हाथियों को भगा देते हैं और वे तितर-वितर हो कर अपनी ही सेना को कूचल डालते हैं।
- (२) किन्तु कौटिल्य इस तर्क से सहमत नहीं हैं। उनका कथन है कि शक्ति-हीन बहुत हाथियों का होना ही श्रेयस्कर है; क्योंकि सेना के अनेक विभागों में उनसे अनेक कार्य लिए जा सकते हैं। इसलिए युद्ध में वे अच्छे सहायक, शत्रुओं को धबड़ा देने वाले ( अधिक होने के कारण ) और शत्रु के वश में न आने वाले होते हैं।
- (३) संख्या में अधिक हाथी यदि सामर्थ्यहीन भी हों तो कोई हानि नहीं है; क्योंकि युद्ध सम्बन्धी शिक्षाओं के द्वारा उन्हें समर्थ बनाया जा सकता है; किन्तु शक्तिशाली थोड़े हाथियों की संख्या सहसा बढ़ाई नहीं जा सकती है।
- (४) खानों में भी, जो राजा उत्तम वस्तुएँ देने वाली, दुर्गम मार्गों से युक्त और अल्प व्ययकर खानों को खुदवाता है वह विशेष लाभ प्राप्त करता है।
- (५) उन खानों में भी मणि-माणिक्य आदि बहुमूल्य वस्तुओं को थोड़े परिमाण में उत्पन्न करने वाली खान श्रेष्ठ है ? अथवा अधिक परिमाण वाली अल्पमूल्य की वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली खान श्रेष्ठ है ? इस सम्बन्ध में पूर्वाचार्यों का कथन है कि 'बहुमूल्य थोड़ी वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली खान अच्छी है; क्योंकि हीरा,

- (१) नेति कौटिल्यः । चिरादल्पो महासारस्य ऋता विद्यते । प्रभूतः सातत्यादल्पसारस्य ।
  - (२) एतेन वणिक्पथो व्याख्यातः।
- (३) तत्रापि 'वारिस्थलपथयोवारिपथः श्रेयान्, अल्पव्ययव्यायामः प्रभृतपण्योदयश्च' इत्याचार्याः ।
- (४) नेति कौटिल्यः । संरुद्धगतिरसार्वकालिकः प्रकृष्टभययोनिनिष्प्र-तिकारश्च वारिपथः। विपरीतः स्थलपथः।
- (४) वारिपथे तु कूलसंयानपथयोः कूलपथः पण्यपट्टणबाहुल्याच्छ्रे-यान् । नदीपथो वा सातत्याद्विषह्याबाधत्वाच्च ।
- (६) स्थलपथेऽपि । 'हैमवतो दक्षिणापथाच्छ्रेयान् हस्त्यश्वगन्धदन्ता-जिनरूप्यसूवर्णपण्याः सारवत्तराः' इत्याचार्याः ।

मणि, मोती, मूँगा, सोना, चाँदी आदि बहुमूल्य थोड़ी वस्तुएँ, अल्प मूल्य की अधिक वस्तुओं को भी दबा लेती हैं।'

- ( १ ) किन्तु कौटिल्य इस मन्तव्य से सहमत नहीं है। वह कहता है कि 'मूल्य-वान् वस्तु का खरीददार बहुत समय बाद कोई विरला ही मिलता है; किन्तु अल्पमूल्य वस्तुओं के खरीददारों की कमी नहीं रहती है।'
  - (२) इसी प्रकार व्यापारिक मार्गों के सम्बन्ध में भी समभाना चाहिए।
- (३) स्थलमार्ग और जलमार्ग में से जलमार्ग द्वारा व्यापार करना श्रेयस्कर है; क्योंकि उसमें श्रम तथा व्यय अधिक नहीं करना पड़ता और उसके द्वारा माल आसानी से लाया-ले-जाया जा सकता है --ऐसा प्राचीन आचार्यों का मत है।
- (४) इसके विपरीत आचार्य कौटिल्य का कथन है कि 'विपत्तिकाल में जल-मार्ग सब ओर से रोका जा सकता है। सभी ऋतुओं में उससे जाना-आना भी नहीं हो सकता है। स्थल मार्ग की अपेक्षा वह भयजनक और अप्रतीकारक भी है। किन्तु स्थल मार्ग में ये सभी दिक्कतें नहीं होती हैं। इसलिए स्थलमार्ग ही श्रेष्ठ है।
- (५) जलमार्ग दो प्रकार का होता है: एक तो किनारे-किनारे का मार्ग (कूलपथ) और दूसरा जल के बीच का मार्ग (संयानपथ) इन दोनों में कूलपथ ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उस पर अनेक व्यापारिक नगर वसे होते हैं, जिससे बड़ा लाभ उठाया जा सकता है। अथवा संयानपथ भी उत्तम समभना चाहिए; क्योंकि नदी में निरन्तर पानी भरा रहता है, जिससे मार्ग में कोई उत्कट बाधा उपस्थित नहीं हो पाती है।
  - (६) 'स्थलमार्ग में भी दक्षिणापथ की अपेक्षा उत्तरापथ श्रेष्ठ है, क्योंकि उस ३३ की०

- (१) नेति कौटिल्यः । कम्बलाजिनाश्वपण्यवर्ज्याः शंखवज्रमणिमुक्ता-सुवर्णपण्याश्च प्रभूततरा दक्षिणापथे ।
- (२) दक्षिणापथेऽपि बहुखनिः सारपण्यः प्रसिद्धगतिरत्पव्यायामो वा वणिक्पथः श्रेयान् । प्रभूतविषयो वा फल्गुपण्यः ।
  - (३) तेन पूर्वः पश्चिमश्च वणिक्पथो व्याख्यातः ।
- (४) तत्रापि चक्रपादपथयोश्चक्रपथो विपुलारम्भत्वाच्छ्रेयान् । देश-कालसम्भावनो वा खरोष्ट्रपथः ।
  - (५) आभ्यामंसपथो व्याख्यातः ।
  - (६) परकर्मोदयो नेतुः क्षयो वृद्धिविपर्यये। तुल्ये कर्मपथे स्थानं ज्ञेयं स्वं विजिगीषुणा ॥

ओर हाथी, घोड़े, कस्तूरी, दाँत, चाप, चाँदी और सुवर्ण आदि बहुमूल्य विक्रेय वस्तुयें अधिकता से मिल जाती हैं। यह प्राचीन आचार्यों का मत है।

- (१) परन्तु कौटित्य का कहना है कि 'कंवल, चमड़ा और घोड़े इन वस्तुओं को छोड़ कर हाथी आदि तथा शंख, हीरा, मणि, मोती, सुवर्ण आदि अन्य अनेक विक्रेय वस्तुएँ उत्तर की अपेक्षा दक्षिण की ओर अधिक होती हैं। इसलिए दक्षिणापथ ही श्रेष्ठ है।'
- (२) दक्षिणापथ में भी वह मार्ग उत्तम समभना चाहिए, जो खान तथा विक्रेय वस्तुओं से युक्त, आने-जाने में सुगम और थोड़े से परिश्रम से सिद्ध होने वाला हो। अथवा वह मार्ग श्रेष्ठ समभना चाहिए जहाँ थोड़े कीमत की वस्तुयें बहुतायत से मिल सकें या जहाँ बहुमूल्य वस्तुओं से अधिक खरीददार हों।
- (३) इसी प्रकार पूरव और पश्चिम के व्यापारिक मार्गों के सम्बन्ध में भी सम्भना चाहिए।
- (४) इन व्यापारिक मार्गों में भी पैदल मार्ग की अपेक्षा सवारी योग्य मार्ग को उत्तम समभना चाहिए। क्योंिक ऐसे मार्गों से बहुत व्यापार किया जा सकता है। विक्रेय वस्तुएँ अधिक तादाद में लायी-ले जायी जा सकती हैं। देश-काल के अनुसार गधों और ऊँटों का मार्ग भी श्रेष्ठ समभना चाहिए, क्योंिक उनसे भी अधिक व्यापार किया जा सकता है।
- (५) इसी प्रकार कन्धों के द्वारा भार ढोने वाले बैल आदि के व्यापारिक मार्गों के सम्बन्ध में भी समभता चाहिए।
- (६) शत्रु का अपने कार्यों से लाभ होना ही विजिगीषु का क्षय समभना चाहिए और अपने कार्यों की सिद्धि में ही सफलता समभनी चाहिए। यदि कार्यफल दोनों को बराबर मिले तो विजीगीषु को पूर्ववत् एक जैसा समभना चाहिए। उसने न तो उन्नति की न तो अवनित ।

- **(9)** अल्पागमातिब्ययता क्षयो वृद्धिविपर्यये। समायव्ययता स्थानं कर्मसु ज्ञेयमात्मनः॥
- तस्मादल्पव्ययारम्भं दुर्गादिषु महोदयम्। (२) कर्म लब्ध्वा विशिष्टाः स्यादित्युक्ताः कर्मसन्धयः ।।

इति षाड्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणे कर्मसन्धिनीम द्वादशोऽध्यायः आदितो नवोत्तरशततमः।

-: o :--

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिककरण में कर्मसन्धि नामक बारहवाँ अध्याय समाप्त ।

--: o :---

<sup>(</sup>१) थोड़ी आय तथा अधिक खर्च हो तो क्षय, इसके विपरीत वृद्धि समभनी चाहिए। इसी प्रकार बराबर आय व्यय में समान अवस्था समभनी चाहिए।

<sup>(</sup>२) इसलिये विजिगीषु को चाहिए कि वह दुर्ग आदि के कार्यों में थोड़ा खर्च करके ही महान् फल प्राप्त करने की चेष्टा करे। महान् फल देने वाले कार्य को प्राप्त करके ही विजिगीषु अपने शत्रु से बढ़ सकता है। यही कर्मसन्धि है।

- (१) संहत्यारिविजिगीष्वोरिमत्रयोः पराभियोगिनोः पार्षिण गृह्धतोर्यः शक्तिसम्पन्नस्य पार्षिण गृह्धाति, सोऽतिसन्धत्ते । शक्तिसम्पन्नो ह्यमित्र-मुच्छिद्य पार्षिणग्राहमुच्छिन्द्यात्, न होनशक्तिरलब्धलाभ इति ।
- (२) शक्तिसाम्ये यो विपुलारम्भस्य पार्षिण गृह्णाति, सोऽतिसन्धत्ते । विपुलारम्भो ह्यमित्रमुच्छिद्य पार्षिणग्राहमुच्छिन्द्यात्, नाल्पारम्भः सक्तचक इति ।
- (३) आरम्भसाम्ये यः सर्वसन्दोहेन प्रयातस्य पाष्टिण गृह्णाति, सोऽति-सन्धत्ते । शून्यमूलो ह्यस्य सुकरो भवति, नैकदेशबलप्रयातः कृतपाष्टिण-प्रतिविधान इति ।

### पार्ष्णिग्राह-चिन्ता

- (१) विजिगीषु और शत्रु जब पृष्ठवर्ती (पार्षण) होकर किसी राजा पर चढ़ाई करें तो उनमें से वही विशेष लाभ प्राप्त करता है, जो कि दूसरे के साथ युद्ध में फँसे हुए अपने शत्रुभूत दो राजाओं में से अधिक शिक्त शाली राजा की पार्षिण को प्रहण करता है क्योंकि शिक्त शाली राजा अपने शत्रु का उच्छेद कर बाद में अपने पार्षिणग्राह का भी उच्छेद कर देता है। हीनशिक्त शत्रुराजा तो अपने शत्रु का उच्छेद करने पर भी वैसे ही निर्वल बना रहता है, उसकी ओर से आक्रमण की कोई आशंका नहीं हो सकती है। इसलिए उसका पार्षिणग्राह बनने में कोई लाभ नहीं है।
- (२) यदि दोनों युद्ध-निरत शत्रु समानशक्ति हों तो उसी का पार्ष्णिग्राह बनना लाभप्रद है, जो कि सभी साधनों से सम्पन्न हो। क्योंकि सर्वसाधन-सम्पन्न शत्रु राजा अपने शत्रु का उच्छेद कर सकता है। जो कि साधनहीन और अपनी बिखरी सेना को बटोरने में ही लगा हो, ऐसा शत्रु न तो अपने शत्रु को जीत ही सकता है और न ही वह विजिगीषु के लिए भय का कारण है। इसलिए ऐसे शत्रु का पार्ष्णिग्राह बनने में कोई लाभ नहीं है।
- (३) यदि दोनों ही सर्वसाधनसम्पन्न हों तो ऐसे राजा का पार्षणग्राह बनने में विशेष लाभ है, जो अपने संपूर्ण सैन्य को लेकर युद्ध के लिये कूच कर गया हो। क्योंकि जिसका मुख्य भाग (राज्य या राजधानी) असुरक्षित हो उस पर शीघ्र ही विजय प्राप्त की जा भकती है। किन्तु जिसने अपनी पार्षण की रक्षा के लिए प्रबन्ध

- (१) बलोपादानसाम्ये यश्चलामित्रं प्रयातस्य पार्षण गृह्णाति, सोऽति-सन्धत्ते । चलामित्रं प्रयातो हि सुखेनावाप्तसिद्धिः पार्षणग्राहमुच्छिन्द्यात्, न स्थितामित्रं प्रयातः । असौ हि दुर्गप्रतिहतः । पार्षणाग्राहे च प्रतिनिवृत्त-स्थितेनामित्रेणावगृह्यते ।
  - (२) तेन पूर्वे व्याख्याताः।
- (३) शत्रुसाम्ये यो धार्मिकाभियोगिनः पार्षण गृह्णाति सोऽतिसन्धत्ते। धार्मिकाभियोगी हि स्वेषां च द्वेष्यो भवति । अधार्मिकाभियोगी सम्प्रियः।
  - (४) तेन मूलहरतादात्विककदर्याभियोगिनां पार्षणग्रहणं व्याख्यातम्।
  - (४) मित्राभियोगिनोः पाष्णिग्रहणे त एव हेतवः।
  - (६) मित्रमित्रं चाभियुञ्जानयोर्यो मित्राभियोगिनः पार्टिण गृह्णाति,

कर थोड़ी सेना को साथ ले युद्ध के लिए प्रस्थान किया हो उसको जीतना सरल नहीं है। वह अपने पार्ष्णिग्राह का अच्छी तरह प्रतीकार कर सकता है।

- (१) बराबर सेनाओं को साथ ले जाने वाले राजाओं में से उसी का पाष्णिग्राह बनना ठीक है, जिसने अपने दुर्गरहित शत्रु पर आक्रमण किया हो। क्योंकि सहज
  ही में अपने दुर्गरहित शत्रु को वश में करके बाद में वह अपने पाष्णिग्राह का भी
  उच्छेदन कर सकता है। परन्तु दुर्गसम्पन्न राजा के साथ युद्ध में लगे शत्रु पर चढ़ाई
  करने में कोई लाभ नहीं है, प्रत्युत हानि की संभावना अधिक है। क्योंकि युद्ध से
  खिसिया कर जब वह वापिस लौटता है तो पाष्णिग्राह के साथ ही युद्ध में जुट जाता
  है, जिससे पाष्णिग्राह की हानि ही होती है, लाभ नहीं।
- (२) इसी प्रकार हीनशक्ति पार्षिणग्राही, अल्पारंभ पार्षिणग्राही और कुछ सेना ले जाने वाले पार्षिणग्राही राजाओं के संबन्ध में भी समभ लेना चाहिए।
- (३) सर्वथा समानशक्ति शत्रुओं में उसी का पाष्णिग्राह बनने में विशेष लाभ है, जिसने अपने किसी धर्मात्मा शत्रु पर आक्रमण किया हो। क्यों कि ऐसा करने पर अपने और पराये सभी उससे द्वेष करने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में पाष्टिणग्राह सरलता से ही उसको अपने वश में कर सकता है। परन्तु अधर्मी शत्रु पर आक्रमण करने वाला राजा सभी का प्रिय हो जाता है और वह निश्चित ही अपने शत्रु को जीत लेता है इसलिए ऐसे राजा का पाष्टिणग्राह बनने में कोई लाभ नहीं है।
- (४) इसी प्रकार मूलहर, तादात्विक और कदर्य राजाओं पर आक्रमण करने वाले पार्षिणग्राह के लाभालाभ के संबन्ध में भी समभना चाहिए—मूलहर और तादात्विक में से मूलहर पर और तादात्विक तथा कदर्य में से कदर्य पर आक्रमण करने में विशेष लाभ है।
- (५) मित्रराजाओं का पार्षिणग्रहण बनने के भी वे ही नियम समभने चाहिए, जो कि अतिसंधि में निर्देश किये गये हैं।
  - (६) मित्र और शत्रु पर आक्रमण करने वाले राजाओं में से, जो मित्र पर

सोऽतिसन्धत्ते । मित्राभियोगी हि सुखेनावाप्तिसिद्धिः पार्षणग्राहमुच्छिन्द्यात् । सुकरो हि मित्रेण सन्धिर्नामित्रेणेति ।

- (१) मित्रमित्रं चोद्धरतोर्योऽमित्रोद्धारिणः पार्षण गृह्णाति, सोऽति-सन्धत्ते । वृद्धमित्रो ह्यमित्रोद्धारी पार्षणग्राहमुच्छिन्द्यात्, नेतरः स्वपक्षोप-घाती ।
- (२) तयोरलब्धलाभाषगमने यस्यामित्रो महतो लाभाद्वियुक्तः क्षयव्य-याधिको वा, स पाष्णिग्राहोऽतिसन्धत्ते । लब्धलाभाषगमने यस्यामित्रो लाभेन शक्त्या होनः, स पाष्टिणग्राहोऽतिसन्धत्ते । यस्य वा यातव्यः शत्रो-विग्रहापकारसमर्थः स्यात् ।
- (३) पार्ष्णिग्राहयोरिप यः शक्यारम्भबलोपादानाधिकः स्थितशत्रुः पार्श्वस्थायी वा सोऽतिसन्धत्ते । पार्श्वस्थायी हि यातव्याभिसारो मूलबाध-कश्च भवति । मूलाबाधक एव पश्चात्स्थायी ।

आक्रमण करने वाले राजा का पार्ष्णिग्राह बनता है वही विशेष लाभ में रहता है। क्योंिक मित्र पर आक्रमण करने वाला राजा सहज ही में सिद्धि प्राप्त कर लेता है और बलवान् होकर वह पार्ष्णिग्राह का भी उच्छेद कर सकता है। इसके विपरीत, क्योंिक मित्र के साथ संधि हो जाना सुकर होता है, शत्रु के साथ कठिनता से ही संधि हो सकती है। अतः शत्रु पर आक्रमण करने वाला राजा न तो सिद्धिलाभ कर सकता है और न तो पार्ष्णिग्राह की कुछ हानि कर सकता है।

- (१) मित्र और शत्रु का उन्मूलन (उद्धार) करने वाले राजाओं में से जो शत्रु का उद्धार करने वाले राजा का पार्ष्णिग्राह बनता है वही विशेष लाभ में रहता है। क्योंकि शत्रु का उद्धार करने वाला राजा स्वपक्ष और मित्रपक्ष से संपन्न होकर पार्ष्णिग्राह का भी उच्छेद कर सकता है। परन्तु दूसरा, जो मित्र का ही उन्मूलन करना चाहता है, अपने ही पक्ष का घातक होने के कारण, कभी भी पार्ष्णिग्राह का उच्छेद नहीं कर सकता है।
- (२) मित्र और शत्रुका उन्मूलन करने वाले राजाओं के कोई विशेष लाभ प्राप्त किये वगैर ही लौट आने पर, उनमें से ऐसे शत्रुपर आक्रमण करने में लाभ है, जिसने कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं किया और जिसका अधिक क्षयव्यय हुआ हो। क्योंकि वह शत्रुको क्षीण कर पार्ष्टिणग्राह को भी हानि पहुँचा सकता है। किन्तु विशेष लाभ प्राप्त करके लौट आने पर जिसका शत्रु लाभ तथा शक्ति से हीन हो, ऐसे आक्रमणकारी राजा का पार्ष्टिणग्राह बनने में लाभ रहता है। क्योंकि लाभ और शक्ति से संपन्न शत्रु को वश में न कर सकने के कारण वह पार्ष्टिणग्राह का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। अथवा जो यातव्य और विजिगीषु के साथ युद्ध करके अपकार करने में असमर्थ हो उसकी पार्ष्टिण को दबाने वाला राजा भी विशेष लाभ में रहता है।
  - (३) दो समान गुण वाले पार्षिणग्राह राजाओं में वही पार्षिणग्राह विशेष लाभ

- (१) पार्ष्णिग्राहास्त्रयो ज्ञेयाः शत्रोश्चेष्टानिरोधकाः। सामन्ताः पृष्ठतोवर्गः प्रतिवेशौ च पार्श्वयोः॥
- (२) अरेर्नेतुश्च मध्यस्थो दुर्बलोऽन्तिधरुच्यते । प्रतिघाते बलवतो दुर्गाटव्यपसारवान् ॥
- (३) मध्यमं त्वरिविजिगीष्वोलिष्समानयोर्मध्यमस्य पाष्टिण गृह्णतो लब्धलाभाषगमने यो मध्यमं मित्राद्वियोजयित, अमित्रं च मित्रमाप्नोति, सोऽतिसन्धत्ते । सन्धेयश्च शत्रुरुपकुर्वाणो, न मित्रं मित्रभावादुत्कान्तम् ।
  - (४) तेनोदासीनलिप्सा व्याख्याता ।
- (४) 'पार्ष्णिग्रहणाभियानयोस्तु मन्त्रयुद्धादभ्युच्चयः। व्यायामयुद्धे हि क्षयव्ययाभ्यामुभयोरवृद्धिः। जित्वापि हि क्षीणदण्डकोशः पराजितो भवति' इत्याचार्याः।

में रहता है, जिसके पास कार्यसिद्धि के लिए दूसरे की अपेक्षा अधिक सेना हो और जो दुर्ग आदि से संपन्न हो, अथवा जो यातव्य का पड़ोसी हो। क्योंकि निकटवर्ती को यदि विशेष लाभ होता है तो वह यातव्य के साथ मिलकर विजिगीषु के मूलस्थान को भी बाधा पहुँचा सकता है। परन्तु दूर रहनेवाले से बाधा की आणंका नहीं रहती है।

- (१) शत्रु के कार्य व्यापार को रोकने वाले पाष्टिणग्राह तीन प्रकार के होते हैं: १. आक्रमण करने वाले राजा के समीपवर्ती २. पीछे रहने वाले और ३. इधर- उधर के, पार्श्ववर्ती।
- (२) आक्रमणकारी विजिगीषु और उसके शत्रु के बीच का दुर्बल राजा अन्ति कहलाता है। केवल बलवान् का मुकाबला होने पर वह दुर्ग तथा घने जंगल (अटवी) में छिप जाता है। इसीलिए उसका ऐसा अन्वर्थ नाम पड़ा।
- (३) मध्यम राजा को वश में करने की इच्छा रखने वाले शत्रु और विजिगीषु, दोनों में वही विशेष लाभ में रहता है, जो उसका पार्षणग्राह बनता है, और वहाँ से कुछ लाभ प्राप्त कर मध्यम राजा को अपने मित्र से अलग कर देता है तथा जो स्वयं अपने शत्रु तक को अपना मित्र बना लेता है। उपकार करने वाले शत्रु के साथ भी संधि कर लेनी चाहिए और मित्रभाव से शून्य अपकार करने वाले मित्र को भी छोड़ देना चाहिए।
  - (४) इसी प्रकार उदासीन राजा को वश में कर लेना चाहिए।
- (५) पाष्णिग्राह और आक्रमणकारी, इन दोनों राजाओं में वही अधिक उन्नत हो सकता है, जो मन्त्रयुद्ध से शत्रु का नाश करता है। साधारणतया युद्ध दो प्रकार होता है १. व्यायाम युद्ध और २. मंत्रयुद्ध। युद्धभूमि में उतर कर शस्त्रास्त्र आदि के उपायों द्वारा शत्रु को विच्छिन्न कर देना व्यायामयुद्ध कहलाता है, और बिना युद्ध-भूमि में गये ही सभी तीक्ष्ण आदि गुप्तचरों द्वारा शत्रु का नाश कराना मंत्रयुद्ध

- (१) नेति कौटिल्यः । सुमहतापि क्षयव्ययेन शत्रुविनाशोऽभ्युपगन्तव्यः ।
- (२) तुल्ये क्षयव्यये यः पुरस्ताद् दूष्यबलं घातियत्वा निश्शल्यः पश्चा-द्वश्यबलो युद्धचेत्र, सोऽतिसन्धत्ते ।
- (३) द्वयोरिप पुरस्ताद्दूष्यबलघातिनोर्यो बहुलतरं शक्तिमत्तरमत्यन्त-दूष्यं च घातयेत्, सोऽतिसन्धत्ते ।
  - (४) तेनामित्राटवीबलघातो व्याख्यातः।
  - (४) पाष्णिग्राहोऽभियोक्ता वा यातव्यो वा यदा भवेत्। विजिगीषुस्तदा तत्र नैत्रमेतत्समाचरेत्॥
  - (६) पार्ष्णिग्राहो भवेन्नेता शत्रोमित्राभियोगिनः। विग्राह्य पूर्वमाऋन्दं पार्ष्णिग्राहाभिसारिणा।।
  - (७) आक्रन्देनाभियुञ्जानः पार्ष्णिग्राहं निवारयेत्। तथाक्रन्दाभिसारेण पार्ष्णिग्राहाभिसारिणम्।।

कहलाता है। इन दोनों में मन्त्रयुद्ध ही उन्नित का कारण है, क्योंकि व्यायाम युद्ध में क्षय-व्यय होता है। तथैंव युद्ध में जीत जाने पर भी सेना और कोष के क्षीण हो जाने के कारण वह राजा प्रायः पराजित-सा ही हो जाता है। यह प्राचीन आचार्यों की राय है।

- (१) इसके विपरीत कौटिल्य का कहना है कि चाहे कितना ही क्षय-व्यय क्यों न हो, हर हालत में शत्रु का नाश करना ही उद्देश्य होना चाहिए।
- (२) मनुष्य तथा धन की बराबर हानि होने पर जो राजा पहिले अपने दूष्य-बल को समाप्त कर फिर निष्कंटक हो अपनी नियमित सेना को साथ लेकर युद्ध करता है वही विशेष लाभ में रहता है।
- (३) यदि दोनों राजा पहिले अपने दूष्यबल को ही समाप्त कर डालते हैं तो उनमें से वही अधिक लाभ में रहता है, जो पहिले बहुसंख्यक शक्तिशाली दूष्यबल को समाप्त करवा डालता है।
- (४) दूष्यबल की ही भाँति शत्रुबल और अटवीबल के संबंध में भी समभ लेना चाहिए।
- (१) विजिगीषु जब पाष्टिणग्राह, अभियोक्ता अथवा यातव्य हो, उस समय उसे नीचे बताये तरीकों से नेतृत्व करना चाहिए।
- (६) विजिगीषु को यही उचित है कि वह अपने मित्र पर आक्रमण करने वाले शत्रु के पृष्ठवर्ती मित्र (आक्रंद) को पहिले अपने मित्र की सेना के साथ भिड़ाकर फिर स्वयं उसकी पार्षण को ग्रहण करे।
- (७) यदि विजिगीपु स्वयं ही आक्रमणकारी हो तो वह अपने पार्ष्णिग्राह को अपने मित्र राजा द्वारा वारित करे और पार्ष्णिग्राह की सेना का मुकाबला अपने मित्र की सेना के द्वारा करे।

- (9) अरिमित्रेण मित्रं च पुरस्तादवघट्टयेत्। मित्रमित्रमरेश्चापि मित्रमित्रेण वारयेत्।।
- (२) मित्रेण ग्राहयेत्पार्षणंमभियुक्तोऽभियोगिनः। मित्रमित्रेण चाऋन्दं पार्ष्णिग्राहान्निवारयेत्।।
- एवं मण्डलमात्मार्थं विजिगीषुनिवेशयेत्। (३) पुरस्ताच्च मित्रप्रकृतिसम्पदा ॥ पृष्ठतश्च
- कृत्स्ने च मण्डले नित्यं दूतान् गूढाँश्च वासयेत्। मित्रभूतः सपत्नानां हत्वा हत्वा च संवृतः॥
- असंवृतस्य कार्याणि प्राप्तान्यपि विशेषतः। (보) निस्संशयं विपद्यन्ते भिन्नप्लव इवोदधौ ॥

इति षाड्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणे पार्ष्णिग्राहचिन्ता नाम त्रयोदशोऽध्यायः अरिदतो दशोत्तरशततमः।

-: o :--

- (१) इस प्रकार अपने पीछे का प्रबन्ध कर सामने से कोई शत्रु मुकाबले में आये तो उससे अपने मित्र को भिड़ा दे। मदद के लिए यदि शत्रु के मित्र का मित्र आवे तो उसका मुकाबला अपने मित्र के मित्र से करे।
- (२) यदि विजिगीषु के ऊपर ही चढ़ाई की गई हो तो अपने मित्र को अपने उस आक्रमणकारी का पार्षिणग्राह बना दे। यदि आक्रमणकारी का कोई मित्र उस पार्टिणग्राह का मुकाबला करने के लिए आवे तो उस अपने मित्र पार्टिणग्राह के मित्र द्वारा उसका निवारण करे।
- (३) इस प्रकार विजिगीषु, मित्ररूप प्रकृति की पूर्वोक्त गुणसमृद्धि से युक्त राज-मंडल को अपनी सहायता के लिए आगे और पीछे ठीक तरह से स्थापित करे।
- (४) अपनी सहायता के लिए स्थापित किये हुए उस संपूर्ण राजमण्डल में गुप्तचरों और दूतों का सदा उत्तम प्रबंध रखे और शत्रुओं के साथ ऊपर से मित्रता के भाव रखकर एक-एक करके उन्हें मार दे तथा ऊपर से उदासीन एवं निष्पक्ष बना रहे ।
- (५) जो राजा अपने गुप्त विचारों या गुप्त मन्त्रणाओं को छिपा कर नहीं रख सकता है वह उन्नतावस्था में पहुँचकर भी नीचे गिर जाता है। समुद्र में नाव के फट जाने से जो दशा सवार की होती है, ठीक वही दशा मन्त्र के फूट जाने पर राजा की होती है।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में पार्ष्णिग्राहचिन्ता नामक तेरहवाँ अध्याय समाप्त ।

#### अध्याय १४

- (१) सामवायिक रेवमिभयुक्तो विजिगीषुर्यस्तेषां प्रधानस्तं ब्रूयात्— 'त्वया मे सिन्धः, इदं हिरण्यमहं च मित्रम्, द्विगुणा ते वृद्धिः, नार्हस्यात्म-क्षयेण मित्रमुखानिमत्रान् वर्धयितुम्, एते हि वृद्धास्त्वामेव परिभविष्यन्ति'।
- (२) भेदं वा ब्रूयात्—'अनपकारो यथाऽहमेतैः सम्भूयाभियुक्तः तथा त्वामप्येते संहितबलाः स्वस्था व्यसने वाऽभियोक्ष्यन्ते । बलं हि चित्तं विकरोति, तदेषां विघातय' इति ।
- (३) भिन्नेषु प्रधानमुपगृह्य हीनेषु विक्रमयेत् । हीनाननुग्राह्य वा प्रधाने । यथा वा श्रेयोऽभिमन्येत, तथा । वैरं वा परैग्रहियित्वा विसं-वादयेत् ।

### दुर्बल विजिगीषु के लिए शक्ति-संचय के साधन

- (१) यदि अनेक राजा मिलकर विजिगीषु पर एक साथ आक्रमण करें तो विजिगीषु उन राजाओं के मुखिया से इस प्रकार कहे: 'मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ; यह रहा हिरण्य। अब से मैं आपका मित्र हूँ। आपका भी दुगुना लाभ हो गया है। इसलिए अपने जन-धन का नुकसान कर इन ऊपरी मित्रों को बढ़ावा देना अब आपको उपयुक्त नहीं है। बाद में ये आप पर ही टूट पड़ेंगे। इसलिए आपको इनका साथ नहीं देना चाहिए।'
- (२) यदि ऐसा संभव न हो तो उनकी आपस में फूट करा दे। फूट डालने के लिए वह कहे कि 'जैसे मुक्त निरपराध पर इन सबने आक्रमण किया है, वैसे स्वयं उन्नत होने पर या आपके विपत्तिकाल ये आप पर भी अवश्य आक्रमण करेंगे क्यों कि एकत्र बल अवश्य ही चित्त को विकृत कर देता है। इसलिए आपके लिए उचित यही है कि अभी से आप इनके संगठित बल को छिन्न-भिन्न कर दें।'
- (३) इस प्रकार जब उनमें फूट हो जाय तब उनमें किसी प्रधान को अग्रसर करके हीनबल वाले शत्रु पर आक्रमण कर दे। अथवा हीनबल वाले राजाओं को अपनी ओर मिलाकर सामवायिकों के प्रधान पर ही चढ़ाई कर दे। अथवा जिस तरह अपना काम बन सके, वैसा करे। अथवा उनमें से प्रत्येक के हृदय में परस्पर घृणाभाव पैदा कर उन्हें विघटित कर दे।

- (१) फलभूयस्त्वेन वा प्रधानमुपजाप्य सिन्ध कारयेत्। अथोभयवेतनाः फलभूयस्त्वं दर्शयन्तः सामवायिकान् 'अतिसंहिताः स्थ' इत्युद्दूषयेयुः। दुष्टेषु सन्धि दूषयेत्। अथोभयवेतना भूयो भेदमेषां कुर्युः-'एवं तद्यदस्मा-भिर्दशितम्' इति । भिन्नेष्वन्यतमोपग्रहेण वा चेष्टेत ।
- (२) प्रधानाभावे सामवायिकानामुत्साहयितारं स्थिरकर्माणमनुरक्त-प्रकृति लोभाद्भयाद्वा सङ्घातमुपगतं विजिगीषोर्भीतं राज्यप्रतिसम्बन्धं मित्रं चलामित्रं वा पूर्वानुत्तराभावे साधयेत्।
- (३) उत्साहियतारमात्मिनसर्गेण, स्थिरकर्माणं सान्त्वप्रणिपातेन, अनुरक्तप्रकृति कन्यादानयापनाभ्यां, लुब्धमंशद्वैगुण्येन, भीतमेभ्यः कोश-दण्डानुग्रहेण, स्वतो भीतं विश्वासयेत्प्रतिभूप्रदानेन, राज्यप्रतिसम्बन्धमेकी-
- (१) अथवा बहुत-सा धन देकर उस मुखिया को फोड़ ले और खुद जाकर दूसरे राजाओं से चुपचाप सन्धि कर ले । उसके बाद विजिगीषु के उभय वेतन भोगी गुप्तचर उन संगठित राजाओं से, मुखिया को मिली भारी रकम की बात सुनाते हुए उनसे 'तुम सबको उसने ठग लिया है' ऐसा कह कर भड़काये। जब संगठित राजा मुखिया के विरुद्ध हो जाँय तो मुखिया के साथ की गई संधि को तोड़ दे। उसके बाद उभयवेतनभोगी गुप्तचर कहे 'देखो, मैंने पहिले ही कहा था कि मुखिया राजा ने भारी रकम मारी है। तभी तो गड़बड़ हो जाने के कारण इसने विजिगीषु के साथ संधि को तोड़ दिया है। हम इस बात को पहले ही कह चुके थे। 'जब वे आपस में फूट जाँय तो दोनों पक्षों में से किसी एक का सहारा लेकर पक्ष के साथ लड़ाई आरंभ कर दे।
- (२) यदि उन संगठित राजाओं से कोई प्रधान न हो तो उनको उत्साहित करने वाला, स्थिरकर्मा, अनुरक्तप्रकृति, लोभ या भय से संधि में शामिल न होने वाला, विजिगीष से भयभीत, अपने राज्य से संबिन्धित, अपना ही मित्र और चल शत्रु हो तो इन्हें ही वश में करना चाहिए। इनमें अगले-अगले राजा को वश में करने का यत्न करे।
- (३) उत्साही राजा से विजिगीषु यों कहे 'मैं अपनी सारी प्रकृति और पुत्रादि-सहित आपके अधीन हूँ। अपनी इच्छानुसार जिस कार्य पर चाहें मुभे लगा सकते हैं; किन्तु मेरा उच्छेद न कीजिए।' इस प्रकार आत्मसमर्पण करके उसको वश में करे। स्थिरकर्मा को 'आपने मुफ्ते जीत लिया है' कह कर वश में करे। अनुरक्तप्रकृति राजा को अपनी कन्या देकर वश में करे। लोभी राजा को दुगुना हिस्सा देकर; अपने आप से डरे हुए राजा को विश्वास दिला कर वश में करे। इसी प्रकार अपने राज्य से संबंध रखने वाले राजा को — मैं और आप एक ही हैं। मेरी पराजय में आपकी

भावोपगमनेन, मित्रमुभयतः प्रियहिताभ्यामुपकारत्यागेन वा, चलामित्र-मवधृतमनपकारोपकाराभ्याम् ।

- (१) यो वा यथायोगं भजेत, तं तथा साधयेत्। सामदानभेददण्डैर्वा यथापत्सु व्याख्यास्यामः।
- (२) व्यसनोपघातत्वरितो वा कोशदण्डाभ्यां देशे काले कार्ये वावधृतं सिन्धमुपेयात् । कृतसिन्धिर्हीनमात्मानं प्रतिकुर्वीत ।
- (३) पक्षे होनो बन्धुमित्रपक्ष कुर्वीत, दुर्गमिवषह्यं वा । दुर्गमित्रप्रित-स्तब्धो हि स्वेषां परेषां च पूज्यो भवति ।
- (४) मन्त्रशक्तिहीनः प्राज्ञपुरुषोपचयं विद्यावृद्धसंयोगं वा कुर्वीत । तथाहि सद्यः श्रेयः प्राप्नोति ।
- (४) प्रभावहीनः प्रकृतियोगक्षेमिसद्धौ यतेत । जनपदः सर्वकर्मणां योनिः, ततः प्रभावः ।

भी पराजय है। दूसरों के साथ मिल कर मुक्त पर आक्रमण करना आपको शोभा नहीं देता है। ऐसी आत्मीयता का भाव जताकर अपने वश में करे। मित्र राजा को प्रिय और हितकर वचनों से तथा उससे लिया गया कर उसे वापिस दे, इस प्रकार अपने वश में करे। अस्थिर शत्रु राजा को, उसका उपकार करने तथा अपकार न करने की प्रतिज्ञा से, वश में करे।

- (१) अथवा इन संगठित राजाओं में जो जिस तरीके से वश में किया जा सके उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे; अथवा साम, दाम आदि उपायों से उनको वश में करे; जैसा कि आपत्प्रकरण में आगे बताया जायेगा।
- (२) अथवा विजिगीषु राजा आसन्न विपत्ति को शीघ्र ही दूर करने की इच्छा रखकर संगठित राजाओं से, सेना और कोष के द्वारा सहायता देने की शर्त पर, संधि कर ले और अपनी कमजोरियों को दूर करने का यत्न करे।
- (३) मित्र-रिहत विजिगीपु को चाहिए कि वह अधिकाधिक राजाओं को अपना मित्र बनाये। या अभेद्य दुर्गों को बनवाये, क्योंकि मित्रसंपन्न और दुर्गसंपन्न विजिगीषु के विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता है।
- (४) बुद्धिबल (मंत्रशक्ति) से हीन राजा को चाहिए कि वह बुद्धिमान् पुरुषों का संग्रह कर विद्यावृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों की संगति करे। ऐसा करने से राजा शीघ्र ही अपना कल्याण करता है।
- (५) प्रभुशक्ति (प्रभाव) से हीन राजा को चाहिए कि वह अपनी अमात्य प्रकृति तथा प्रयोजनों के योग-क्षेम के लिए महान् यत्न करे। क्योंकि जनपद ही सभी

- (१) तस्य स्थानमात्मनश्च आपदि दुर्गम्।
- (२) सेतुबन्धः सस्यानां योनिः। नित्यानुषक्तो हि वर्षगुणलाभः सेतु-वापेषु ।
- (३) वणिक्पथः परातिसन्धानस्य योनिः, वणिक्पथेन हि दण्डगूढ-पुरुषातिनयनं शस्त्रावरणयानवाहनऋयश्च कियते । प्रवेशो निर्नयनं च ।
  - (४) खनिः संग्रामोपकरणानां योनिः।
  - (५) द्रव्यवनं दुर्गकर्मणां, यानरथयोश्च ।
  - (६) हस्तिवनं हस्तिनाम् ।
  - (७) गजाश्वखरोष्ट्राणां च व्रजः।
  - (८) तेषामलाभे बन्धुमित्रकुलेभ्यः समार्जनम् ।
- (९) उत्साहहीनः श्रेणीप्रवीरपुरुषाणां चोरगणाटविकम्लेच्छजातीनां परापकारिणां गूढपुरुषाणां यथालाभमुपचयं कुर्वीत ।

कार्यों की सिद्धि का मूल है। उसी से कोष तथा सेना का संग्रह और दुर्गों का निर्माण किया जाता है। तभी प्रभावशाली बना जा सकता है।

- (१) उस प्रभाव का मूल दुर्ग ही है और उसी दुर्ग से विपत्तिकाल में अपनी भी रक्षा होती है।
- (२) अन्न आदि की उत्पत्ति के प्रमुख कारण बाँध हैं। क्योंकि जो अन्न हमें केवल वृष्टि के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं, बाँधों एक जलाशयों के द्वारा उन अन्नों को को हम सदा ही प्राप्त कर सकते हैं।
- (३) व्यापारिक मार्ग शत्रुओं को धोखा देने के प्रधान कारण हैं, क्यों कि इन्हीं मार्गी द्वारा शत्रुदेश में सेना, तीक्ष्ण, रसद आदि पुरुषों को तथा असत्र, शस्त्र को भेजा जा सकता है और घोड़े आदि के क्रय-विक्रय का कार्य शत्रु देश में किया जा सकता है । इन्हीं मार्गों के द्वारा दूसरे देशों के साथ वस्तु-विनिमय और यातायात होता है ।
  - (४) युद्ध के सभी उपकरणों का मूल स्थान खान है।
- ( ५ ) दुर्गों और राजप्रासादों के मूल कारण लकड़ियों के जंगल हैं। इसी प्रकार रथ तथा अन्य सवारियों के कारण भी जंगल ही है।
  - (६) हाथियों की उत्पत्ति के मूल कारण हस्तिवन हैं।
- (७) हाथी, घोड़े, गधे और ऊँट आदि पशुओं की उत्पत्ति का कारण व्रज (गोष्ठ) है।
- ( ८ ) यदि उपर्युक्त साधन अपने राज्य में उपलब्ध या उत्पन्न न हों तो उन्हें अपने मित्रों तथा बंधुओं के कुलों से प्राप्त करना चाहिए।
  - (९) उत्साहहीन राजा को चाहिए कि वह श्रेणीपुरुषों, शूरवीरों, शत्रुओं का

- (१) परिमश्रः प्रतीकारमाबलीयसं वा परेषु प्रयुञ्जीत ।
- (२) एवं पक्षेण मन्त्रेण द्रव्येण च बलेन च। सम्पन्नः प्रतिनिर्गच्छेत् परावग्रहमात्मनः ॥

इति षाड्गृण्ये सप्तमेऽधिकरणे हीनशक्तिपूरणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः, आदित एकादशोत्तरशततमः।

—: o :—

अपकार करने वाले, चोरों आटविकों म्लेच्छों और गुप्तचरों का अपने लाभ के लिए संग्रह करे।

- (१) शत्रुओं का बनावटी मित्र बनकर उनका प्रतीकार करता रहे, अथवा पीछे बताये गये आबलीयस अधिकरण के उपायों द्वारा शत्रुओं का प्रतीकार करता रहे।
- (२) इस प्रकार बंधु, मित्र, विद्यावृद्ध पुरुषों की संगति से तथा दुर्ग, सेतुबंध से उत्पन्न द्रव्य द्वारा और श्रेणी आदि बल से अपनी शक्ति को पूर्ण करता हुआ विजिगीषु सदैव अपने शत्रु का प्रतीकार करता रहे।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में हीनशक्तिपूरण नामक चौदहवाँ अध्याय समाप्त ।

--: 0 :--

## बलवता विगृह्योपरोधहेतवः दण्डोपनतवृत्तं च

- (१) दुर्बलो राजा बलवताऽभियुक्तस्तिद्विशिष्टबलमाश्रयेत, यिमतरो मन्त्रशक्त्या नातिसन्दध्यात् ।
  - (२) तुल्यबलमन्त्रशक्तीनामायत्तसम्पदो वृद्धसंयोगाद्वा विशेषः।
- (३) विशिष्टबलाभावे समबलैस्तुल्यबलसङ्ख्यीर्वा बलवतः सम्भूय तिष्ठेत्, यावन्न मन्त्रप्रभावशक्तिभ्यामतिसन्दध्यात् ।
  - (४) तुल्यमन्त्रप्रभावशक्तीनां विपुलारम्भतो विशेषः ।
- (प्र) समबलाभावे हीनबलैः शुचिभिरुत्साहिभिः प्रत्यनीकभूतैर्बलवतः सम्भूय तिष्ठेत्, यावन्न मन्त्रप्रभावोत्साहशक्तिभिरतिसन्दध्यात् । तुल्यो-

### बलवान् शत्रु और विजित शत्रु के साथ व्यवहार

- (१) यदि कोई बलवान् राजा किसी दुर्बल राजा पर आक्रमण करे तो उस दुर्बल राजा को चाहिए कि वह अपने आक्रमणकारी राजा से भी बलवान् किसी ऐसे राजा का आश्रय प्राप्त करे, जिसको कि वह आक्रमणकारी राजा भी मंत्रशक्ति आदि से फोड़ न सके।
- (२) यदि अनेक समान सैन्यशक्ति और मंत्रशक्ति के राजा हों तो उनमें उसी का आश्रय प्राप्त किया जाय, जिसका प्रकृतिमण्डल बुद्धिमान् हो। यदि इस तरह के भी बहुत-से राजा हों तो उनमें भी उसी का आश्रय लेना चाहिए, जो अत्यन्त अनु-भवी विद्वानों से युक्त हो।
- (३) यदि आक्रमणकारी की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली राजा आश्रय के लिये न मिले तो विजिगीषु को चाहिए कि वह समान शक्ति वाले या समान सैन्य बल वाले अनेक राजाओं के साथ मिलकर अपने शक्तिशाली आक्रमणकारी का तब तक मुका-बला करता रहे, जब तक कि वह शत्रु उन सब मिले हुए राजाओं को मंत्रशक्ति तथा प्रभावशक्ति के द्वारा अलग-अलग न कर दे।
- (४) यदि आश्रय लेने योग्य इस प्रकार के अनेक राजा हों तो उनमें से विपुलारंभ राजा का ही आश्रय प्राप्त किया जाय।
- (५) यदि समशक्ति राजा भी आश्रय के लिए न मिले तो आक्रमणकारी के प्रबल विरोधी उत्साही, पवित्रहृदय, बलवान् और बहुत से हीनशक्ति राजाओं के साथ मिलकर तब तक अपने शत्रु का मुकाबला करता रहे, जब तक कि अपनी सहा-यता करने वाले इन राजाओं में मंत्रशक्ति तथा प्रभावशक्ति से भेद डालकर वह

त्साहशक्तीनां स्वयुद्धभूमिलाभाद्विशेषः। तुल्यभूमीनां स्वयुद्धकाललाभाद्वि-शेषः। तुल्यदेशकालानां युग्यशस्त्रावरणतो विशेषः।

- (१) सहायाभावे दुर्गमाश्रयेत, यत्रामित्रः प्रभूतसैन्योऽिप भक्तयवसेन्ध-नोदकोपरोधं न कुर्यात्, स्वयं च क्षयव्ययाभ्यां युज्येत ।
- (२) तुल्यदुर्गाणां निचयापसारतो विशेषः । निचयापसारसम्पन्नं हि मनुष्यदुर्गमिच्छेदिति कौटिल्यः ।
  - (३) तदेभिः कारणैराश्रयेत—
- (४) 'पार्ष्णिग्राहमासारं मध्यममुदासीनं वा प्रतिपादियष्यामि । सामन्ताटिवकतत्कुलीनावरुद्धानामन्यतमेनास्य राज्यं हारियष्यामि घात-यिष्यामि वा । कृत्यपक्षोपग्रहेण वास्य दुर्गे राष्ट्रे स्कन्धावारे वा कोपं समुत्थापियष्यामि । शस्त्राग्निरसप्रणिधानैरौपनिषदिकैर्वा यथेष्टमासन्नं
- ( शत्रु ) अपने से अलग न कर ले। यदि इस प्रकार के भी बहुत से राजा आश्रय के लिए मिलें तो उनमें से वही श्रेष्ठ है जिसके पास युद्ध के योग्य अपनी भूमि हो। यदि इस प्रकार युद्धयोग्य भूमि भी अनेक राजाओं के पास मिले तो उनमें उसी का आश्रय लेना चाहिए, जिससे अपने अनुकूल, युद्ध के योग्य समय भी मिल सके। यदि देश और काल भी अनेक के पास हों तो उनमें से उसी का आश्रय लेना चाहिए, जिसके पास विपुल युद्ध-सामग्री हो।
- (१) यदि सहायता करने वाला कोई भी राजा आश्रय के लिए न मिले तो ऐसे दुर्ग का सहारा लेना चाहिए जहाँ पर अधिक सैन्यसंपन्न शत्रु भी अपने तथा अपने पशुओं के भोजन योग्य अपेक्षित पदार्थों और इधन, जल आदि के लिए किसी प्रकार की रुकावट न करे। उल्टे शत्रु ही का क्षय व्यय होता रहे।
- (२) यदि इस प्रकार के अनेक दुर्ग आश्रय के योग्य मिलें तो उनमें से वही दुर्ग श्रेष्ठ है, जहाँ तेल, नमक आदि नित्य वस्तुओं का अच्छा संचय हो और अवसर आने पर जहाँ से निकल जाने की भी आज्ञा हो। क्योंकि आचार्य कौटिल्य का भी यही कहना है कि 'ऐसे ही दुर्ग का आश्रय लिया जाय, जिसमें तेल, नमक आदि नित्य सामग्री हो और जिससे भाग निकलने की संभावना हो।'
- (३) नीचे गिनाये कारणों में यदि कोई भी कारण उपस्थित हो तो दुर्ग का आश्रय लेना चाहिए। कारण इस प्रकार हैं:
- (४) १. यदि विजिगीषु यह समसे कि मैं पार्ष्णिग्राह, मित्रबल, मध्यम अथवा उदासीन राजा को अपने शत्रु के मुकाबले में युद्ध करने के लिए खड़ा कर सक्रूँगा तो दुर्ग का आश्रय ले। २. अथवा यदि समसे कि सामन्त, आटिवक या आक्रमणकारी के विरोधी उसी के किसी वंशज द्वारा उसका राज्य हरण करा लूँगा या उसको मरवा डालूँगा तो दुर्ग का आश्रय ले। ३. अथवा यदि समसे कि आक्रमणकारी के कर्मचारियों को वश में करके उसके दुर्ग, राष्ट्र तथा उसकी छावनी में विष्लव करा

हिनष्यामि । स्वयमधिष्ठितेन वा योगप्रणिधानेन क्षयव्ययमेनमुपनेष्यामि । क्षयव्ययप्रवासोपतप्ते वास्य मित्रवर्गे सैन्ये वा क्रमेणोपजापं प्राप्स्यामि । वीवधासारप्रसारवधेन वास्य स्कन्धावारावग्रहं करिष्यामि । दण्डोपनयेन वास्य रन्ध्रमुत्थाप्य सर्वसन्दोहेन प्रहरिष्यामि । प्रतिहतोत्साहेन वा यथेष्टं सिन्धमवाप्स्यामि । मिय प्रतिबन्धस्य वा सर्वतः कोपाः समुत्थास्यन्ति । निरासारं वास्य मूलं मित्राटवीदण्डेषद्घातियष्यामि । महतो वा देशस्य योग-क्षेमिहस्थः पालियष्यामि । स्वविक्षिप्तं मित्रविक्षिप्तं वा मे सैन्यमिहस्थ-स्यैकस्थमविषद्यं भविष्यति । निम्नखातरात्रियुद्धविशारदं वा मे सैन्यं पथ्याबाधमुक्तमासन्ने कर्मणि करिष्यति । विषद्धदेशकालिमहागतो वा स्वय-

दूँगा तो दुर्ग का आश्रय ले। ४. अथवा यदि समभे कि हथियार, अग्नि, विष आदि का प्रयोग करने वाले गुप्तचरों द्वारा या औपनिषदिक प्रकरण में निर्दिष्ट प्रयोगों द्वारा पास आये आक्रमणकारी को मरवा डालूंगा तो दुर्ग का आश्रय ले । ५. अथवा यदि समभे कि स्वयं अधिष्ठित या योगप्रणिधान द्वारा शत्रु का अच्छी तरह क्षय-व्यय कर सक्रातो दुर्ग का आश्रय ले। ६. अथवा यदि समभे कि क्षय-व्यय और प्रवास से संतप्त शत्रु के मित्रवर्ग तथा सेना में धीरे-धीरे भेद डाल दूँगा तो दुर्ग का आश्रय ले । ७. अथवा यदि समभे कि शत्रु देश से आने वाले खाद्यपदार्थ, मित्रबल तथा घास, भूसा और ईंधन अ।दि को बीच में ही नष्ट करके शत्रु की छावनी को पीड़ित कर सकूँगा तो दुर्ग का आश्रय ले। ८. अथवा यदि समभे कि अपनी कुछ सेना को शत्रु की छावनी में छिपे तौर से ले जाकर उसकी निर्वलताओं का पता लगाऊँगा और तब पूरे सैन्यबल के साथ उस पर हमला बोल दूँगा तो दुर्ग का आश्रय ले। ६. अथवा यदि समभे कि किसी तरह शत्रु के उत्साह को दबा करके उसके साथ संधि कर लूँगा, या मुभ पर आक्रमण करने वाले शत्रु पर सारा राज-मंडल कुपित हो उठेगा तो दुर्ग का आश्रय ले। १०. अथवा यदि समभे कि मित्र द्वारा प्राप्त उसकी सैनिक सहायता को रोक कर उसकी राजधानी को अपने मित्रबल और आट-विकों द्वारा रौंदा दूँगा तो दुर्ग का आश्रय ले। ११. अथवा यह समभे कि यहीं रहकर मैं अपने महान् देश का योग-क्षेम करता रहूँगा तो दुर्ग का आश्रय ले। १२. अथवा यदि समभे कि यहीं पर रह कर मेरे अथवा मित्र के कार्य से अन्यत्र भेजी हुई सेना यहाँ आकर मेरे साथ मिली रहेगी और शत्रु के वश में न हो सकेगी तो दुर्ग का आश्रय ले । १३. अथवा यदि समभे कि जमीन के नीचे खाई खोदकर और रात में युद्ध करने में चतुर मेरी सेना रास्ते की थकावट को दूर करके अवसर आने पर अच्छी तरह कार्य कर सकेगी तो दुर्ग का आश्रय ले। १४. अथवा यदि समभे कि प्रतिकूल देश-काल में आये हुए आक्रमणकारी को अपने आप क्षय-व्यय भुगतना पहेगा तो दुर्ग का आश्रय ले। १५. अथवा यदि समभे कि इस देश पर अति क्षय-व्यय सहन करने वाला राजा ही चढ़ाई कर पायेगा, क्योंकि यहाँ दुर्ग, जंगल और बहि-

मेव क्षयव्ययाभ्यां न भविष्यति । महाक्षयव्ययाभिगम्योऽयं देशो दुर्गाटव्य-पसारबाहुल्यात्, परेषां व्याधिप्रायः, सैन्यव्यायामानामलब्धभौमश्च, तमाप-द्गतः प्रवेक्ष्यति । प्रविष्टो वा न निर्गमिष्यति' इति ।

- (१) कारणाभावे बलसमुच्छ्ये वा परस्य दुर्गमुन्मुच्यापगच्छेत्। अग्नि-पतङ्गवदिमत्रे वा प्रविशेत्। अन्यतरिसद्धिहि त्यक्तात्मनो भवतीत्याचार्याः।
- (२) नेति कौटिल्यः । सन्धेयतामात्मनः परस्य चोपलभ्य सन्दर्धात । विपर्यये विक्रमेण सिद्धिमपसारं वा लिप्सेत ।
- (३) सन्धेयस्य वा दूतं प्रेषयेत् । तेन वा प्रेषितमर्थमानाभ्यां सत्कृत्य ब्रूयात्—इदं राज्ञः पण्यागारम्, इदं देवीकुमाराणां देवीकुमारवचनाद्, इदं राज्यमहं च त्वदर्पणः इति ।
- (४) लब्धसंश्रयः समयाचारिकवद्भर्तरि वर्तेत । दुर्गादीनि च कर्मा-ण्यावाहिववाहपुत्राभिषेकाश्वपण्यहस्तिग्रहणसत्रयात्राविहारगमनानि चानु-ज्ञातः कुर्वीत । स्वभूम्यवस्थितप्रकृतिसन्धिमुपघातमपसृतेषु वा सर्वमनुज्ञातः

र्गामी मार्गों की अधिकता है तो दुर्ग का आश्रय ले। १६. और यदि समभे कि विदेश से आने वाले लोगों के लिये यह स्थान कष्टकर है। सेनाओं की कवायद के लिए भी यहाँ उचित भूमि नहीं है। इसलिये प्रत्येक आक्रमणकारी यहाँ आपद्ग्रस्त होगा। यदि किसी तरह वह यहाँ आ भी गया तो फिर उसका बाहर सकुशल निकलना कठिन है तो अवश्य ही दुर्ग का आश्रय ले।

- (१) यदि उक्त परिस्थितियाँ न हों और शत्रु की सेना बहुत बलवान् एवं बहु-संख्यक हो तो पूर्वाचार्यों का कहना है कि या तो दुर्ग छोड़ कर चले जाना चाहिए अथवा अग्नि में पतंगे के समान शत्रु-शैन्य पर पिल पड़ना चाहिए। क्योंकि आत्म-मोह छोड़ कर इस प्रकार लड़ाई में कूद पड़ने पर कभी-कभी जीत भी हो जाती है।
- (२) इसके विपरीत कौटिल्य का कहना है कि पहिले तो शत्रु की और अपनी योग्यता को देखकर संधि कर लेनी चाहिए। यदि संधि होनी किसी तरह भी संभव न हो तो पराक्रम के द्वारा ही सिद्धिलाभ करना चाहिए। अथवा यदि समभे कि संधि होनी सर्वथा ही असंभव है तो स्थान को ही छोड़ दे।
- (३) अथवा उक्त स्थिति में किसी धर्मविजेता शक्तिशाली राजा के पास अपना दूत भेजे। अथवा उसके भेजे हुए दूत को धन-मान से संतुष्ट कर उससे कहे, यह मेरी मूल्यवान् भेंट विजेता के लिए और यह महारानी तथा राजकुमारों की भेंट विजेता की महारानी एवं राजकुमारों के लिए छेते जायाँ। उनको मेरा यह संदेश भी पहुँचा दीजिए कि मेरे तथा इस राज्य के मालिक भी वे ही हैं।
- (४) इस युक्ति से यदि विजेता का आश्रय मिल जाय तो समय को देखते हुए उसके साथ विजिगीषु सेवक की तरह व्यवहार करे और दुर्ग आदि कार्यों के निर्माण, विवाह, पुत्र का राज्याभिषेक, घोड़े खरीदने, हाथियों को पकड़ने, यज्ञ करने, तीर्थाटन

कुर्वीत । दुष्टपौरजानपदो वा न्यायवृत्तिरन्यां भूमि याचेत । दूष्यवदुपांशु-दण्डेन वा प्रतिकुर्वीत । उचितां वा मित्राद् भूमि दीयमानां न प्रतिगृह्णी-यात् । मन्त्रिपुरोहितसेनापितयुवराजानामन्यतसमदृश्यमाने भर्तरि पश्येत् ।

- (१) यथाशक्ति चोपक्वर्यात् । दैवतस्वस्तिवाचनेषु तत्परा आशिषो वाचयेत् । सर्वत्रात्मनिसर्गं गुणं ब्र्यात् ।
  - (२) संयुक्तबलवत्सेवी विरुद्धः शङ्कितादिभिः। वर्तेत दण्डोपनतो भर्तर्येवमवस्थितः॥

इति षाड्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणे बलवता विगृह्योपरोधहेतवः दण्डोपनतवृत्तं नाम पञ्चदशोऽध्यायः, अर्धितो द्वादशोत्तरशततमः ।

--: o :--

करने और मनोविनोद के लिए वाहर जाने-आने आदि सब कार्यों को वह विजेता की अनुमित से करे। अपने राज्य के प्रकृतिमण्डल के साथ संधि आदि या उपघात अयवा दूसरे राज्य में भाग जाने वाले के लिए किसी भी प्रकार की दण्ड व्यवस्था, विजेता राजा की अनुमित से ही करे। यदि ऐसा राजा अन्यायी हो जाय या पौर जनपद उससे विरुद्ध हो जाय तो ऐसी स्थिति में वह अपनी पैतृक भूमि को छोड़कर अपने निवास के लिए दूसरी भूमि की याचना करे; अथवा दूष्य द्वारा उपांशुदण्ड से उसका प्रतीकार किया जाय। यदि विजेता राजा अपने किसी पराजित मित्र राजा की भूमि छीन कर उसको दे तो उसे वह स्वीकार न करे। विजयी राजा की सेवा करते हुए पराजित राजा को चाहिए कि वह अपने मंत्री, पुरोहित, सेनापित और युवराज आदि किसी को भी सेवक की अवस्था में न दिखे; अर्थात् उसके सेवक जब उसे देखें तो अपने स्वामी के ही रूप में देखें; किसी के सेवक के रूप में नहीं।

- (१) पराजित राजा को चाहिए कि समय-समय पर वह अपने मालिक को उपहार देता रहे। देवाराधन और मांगलिक कृत्यों के अवसर पर अपने मालिक के लिए दुआयें माँगे। सबके सामने स्वयं को स्वामी का समर्पण वताये तथा उसके गुणों का कीर्तन करे।
- (२) इस प्रकार अपने विजेता राजा की सेवा करते हुए विजित राजा को चाहिए कि वह उसके शक्तिशाली अमात्य आदि के साथ सदा अनुकूल बर्ताव करें और जो विजेता के विरोधी हों या जिन पर उसका शक हो, उनके सदा वह विरुद्ध रहे।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में पन्द्रहवौ अध्याय समाप्त ।

अध्याय १६

- (१) अनुज्ञातस्तद्धिरण्योद्धेगकरं बलवान् विजिगीषमाणो, यतः स्व-भूमिः स्वर्तुवृत्तिश्च स्वसैन्यानामदुर्गापसारः शत्रुरपाष्णिरनासारश्च, ततो यायात्। विपर्यये कृतप्रतीकारो यायात्।
  - (२) सामदानाभ्यां दुर्बलानुपनमयेद्, भेददण्डाभ्यां बलवतः ।
- (३) नियोगविकल्पसमुच्चयैश्चोपायानामनन्तरैकान्तराः प्रकृतीः साधयेत् ।
- (४) ग्रामारण्योपजीविव्रजवणिक्पथानुपालनमुज्झितापसृतापकारिणां चार्पणमिति सान्त्वमाचरेत् । भूमिद्रव्यकन्यादानमभयस्य चेति दानमाचरेत् ।

### अधीनस्थ राजाओं के प्रति विजेता विजिगीषु का व्यवहार

- (१) यदि पराजित राजा द्वारा प्रतिज्ञात हिरण्यसंधि का उल्लंघन विजेता राजा को उद्धिग्न करे तो बलवान् विजिगीषु को चाहिए कि वह शत्रु के उस प्रदेश पर चढ़ाई कर दे, जहाँ के रास्ते उसके अपने अधिकार में हों; अपनी सेना के लिए अनुकूल समय एवं उसके खाने-पीने की पूरी सुविधा हो, जहाँ न तो शत्रु के दुर्ग हों तथा निकल भागने के लिए भी मार्ग न हो, जहाँ पर शत्रु राजा विजिगीषु से पाष्णिग्राह को न भिड़ा दे, और जहाँ उसके मित्रबल का अभाव हो। यदि ऐसी कोई भी सुविधा न हो तो इन सबका प्रतीकार करके ही वह आक्रमण करे।
- (२) दुर्बल राजाओं को शांति या धन देकर अपने वश में करना चाहिए और और बलवान् राजा को भेद तथा दण्ड के द्वारा।
- (३) नियोग, विकल्प और समुच्चय आदि उपायों से शत्रु-प्रकृति और मित्र-प्रकृति को वश में करना चाहिए।
- (४) गाँव या जंगल में रहने वाली गाय, भैंसों की एवं जल, स्थल के व्यापारी मार्गों की रक्षा करना, दूसरे राजा के भय से या स्वयं अपकार करके भागे हुए दूष्य, अमात्य आदि प्रकृतियों को खोज-खोज कर के देना, आदि उपकार कार्यों से शत्रु राजा के साथ सामरूप उपाय का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार भूमिदान, द्रव्यदान, कन्यादान, अभयदान आदि उपकारों से दुर्बल राजा के साथ दानरूप उपाय का प्रयोग करना चाहिए।

- (१) सामन्ताटविकतत्कुलीनावरुद्धानामन्यतमोपग्रहेण कोशदण्डभूमि-दाययाचनमिति भेदमाचरेत् । प्रकाशकूटतूर्ष्णीयुद्धदुर्गलम्भोपायैरमित्रप्रग्र-हणमिति दण्डमाचरेत् ।
- (२) एवमुत्साहवतो दण्डोपकारिणः स्थापयेत्, स्वप्नभाववतः कोशोप-कारिणः, प्रज्ञावतो भुम्युपकारिणः ।
- (३) तेषां पण्यपत्तनग्रामखनिसञ्जातेन रत्नसारफल्गुकुप्येन द्रव्य-हस्तिवनव्रजसमुत्थेन यानवाहनेन वा यद्वहुश उपकरोति तिच्चित्रभोगं, यद्वण्डेन कोशेन वा महदुपकरोति तन्महाभोगं, यद्वण्डकोशभूमीरुपकरोति तत्सर्वभोगम्।
- (१) विजिगीषु को चाहिए कि वह सामन्त, आटविक, शत्रु राजा का सम्बन्धी, नजरबन्द शत्रु राजा का पुत्र आदि, इनमें से किसी एक को अपने वश में करके उसके द्वारा कोष, सेना, भूमि और दायभाग की याचना करवा कर बलवान् राजा एवं उसके सामन्त आदि के बीच भेद डाल देना चाहिए अर्थात् इन योजनाओं द्वारा भेदरूप उपाय का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार प्रकाशयुद्ध (देश-काल की सूचना देकर किया जाने वाला युद्ध), कूटयुद्ध (देश-काल की सूचना दिये बिना या गलत सूचना देकर किया जाने वाला युद्ध) और तूष्णीयुद्ध (छिपे तौर पर गूढपुरुषों द्वारा शत्रु को मरवा देना), इन तीन प्रकार के युद्धों द्वारा, तथा दुगंलम्भोपाय प्रकरण में निर्दिष्ट उपायों द्वारा शत्रु को वश में करना चाहिए—यही दण्डरूप उपाय के प्रयोग का तरीका है।
- (२) इस प्रकार के उपायों द्वारा अपने अधीन हुए उत्साही एवं सेना का उपकार करने वाले राजाओं को सैनिक कार्यों पर नियुक्त किया जाय। इसी प्रकार कोषसंपन्न व्यक्तियों को कोष संबंधी कार्यों पर और सुयोग्य मन्त्रशक्ति सम्पन्न व्यक्तियों को भूमि सम्बन्धी कार्यों पर नियुक्त किया जाय, जो कि उनकी यथोचित व्यवस्था कर सकें।
- (३) अधीनस्थ मित्र राजाओं में से जो राजा बाजारों, नगरों, गाँवों, खदानों से उत्पादित रत्न एवं चंदन आदि पदार्थ, शंख आदि फल्गु पदार्थ तथा वस्त्र आदि द्रव्यों को देकर, अथवा लकड़ियों-हाथियों के जंगल, गाय, रथ; हाथी आदि को देकर विजिगीषु राजा का अत्यन्त उपकार करता है वह मित्र, चित्रभोग कहा जाता है। जो मित्र राजा सेना और कोष के द्वारा विजिषीषु का महान् उपकार करता है वह महाभोग कहलाता है। जो मित्र राजा सेना, कोष और भूमि आदि के द्वारा विजिगीषु का सर्वागीणं उपकार करता है उसको सर्वभोग कहते हैं।

- (१) यदिमत्रमेकतः प्रतिकरोति तदेकतोभोगि । यदिमत्रमासारं चाप-करोति तदुभयतोभोगि । यदिमत्रासारप्रतिवेशाटिवकान् सर्वतः प्रति-करोति तत्सर्वतोभोगि ।
- (२) पार्ष्णिग्राहश्चाटिवकः शत्रुमुख्यः शत्रुर्वा भूमिदानसाध्यः कश्चि-दासाद्येत, निर्गुणया भूम्येनमुपग्राहयेत्, अप्रतिसम्बद्धया दुर्गस्थम्, निरुप-जीव्ययाटिवकम्, प्रत्यादेयया तत्कुलीनम्, शत्रोरुपिच्छन्नया शत्रोरुपरुद्धम्, नित्यामित्रया श्रेणीबलम्, बलवत्सामन्तया संहतबलम्, उभाभ्यां युद्धे प्रतिलोमम्, अलब्धव्यायामयोत्साहिनम्, शून्ययारिपक्षीयम्, कर्काशतयाप-वाहितम्, महाक्षयव्ययनिवेशया गतप्रत्यागतम्, अनुपाश्रयया प्रत्यपसृतम्, परेणानिधवास्यया स्वयमेव भर्तारमुपग्राहयेत्।
- (१) अनर्थ का निवारण करके उपकार करने वाले मित्र-राजाओं में से जो राजा एक ही शत्रु का प्रतीकार करके विजिगीषु का उपकार करता है वह एकतो-भोगी, जो मित्रराजा शत्रु और शत्रुमित्र (आसार), इन दोनों का प्रतीकार करके विजिगीषु का उपकार करता है वह उभयतोभोगी, और जो मित्रराजा शत्रु, शत्रु-मित्र, पड़ोसी शत्रुराजा (प्रतिवेशी) तथा आटविक आदि सबका प्रतीकार करके विजिगीषु का उपकार करता है वह सर्वतोभोगी कहा जाता है।
- (२) यदि पार्षिणग्राह, आटिवक, रात्रु की अमात्य प्रकृति अथवा स्वयं रात्रु राजा ही भूमि देने पर अधीनता स्वीकार कर ले तो गुणरहित (ऊसर) भूमि देकर ही उसे अपने अधीन किया जाय। यदि पार्षिणग्राह आदि दुर्ग में रहते हों तो उन्हें ऐसी भूमि दी जाय, जिसका दुर्ग से कोई संबंध न हो। आटिविक को ऐसी भूमि दी जाय, जिसमें कृषि आदि न हो सके। शत्रुकुल के व्यक्तियों को ऐसी भूमि दी जाय, जिसमें कृषि आदि न हो सके। शत्रुकुल के व्यक्तियों को ऐसी भूमि दी जाय, जिसका किसी समय अपहरण किया जा सके। नजरबंद शत्रु के पुत्र आदि को ऐसी भूमि दी जाय, जिसको रात्रु से छीना गया हो। श्रेणीबल (नेतारहित सेना) को ऐसी भूमि दी जाय, जिसमें नित्य ही उपद्रव होते हों। संहतबल (नेतासहित सेना) को ऐसी भूमि दी जाय, जिसका सामन्त अत्यधिक बलवान् हो। कूट युद्ध करने वाले रात्रु को ऐसी भूमि दी जाय, जहाँ सदा ही उपद्रव होते हैं, तथा जिसका सामन्त भी अधिक बलवान् हो। उत्साही शत्रु को ऐसी भूमि दी जाय, जिसके कवायद के लिए स्थान न हो। यत्रुपक्ष के किसी भी व्यक्ति को ऐसी भूमि दी जाय, जो कि किसी काम की न (शून्य) हो। सिन्ध करके फिर तोड़ देने वाले राजा को ऐसी भूमि दी जाय, जिसमें सदैव रात्रु सेना एवं आटिविक के उपद्रव होते हों। एक बार शत्रु से मिलकर जो फिर अपने से मिलना चाहे उसको ऐसी भूमि दी जाय, जिसको बसने योग्य बनाने के लिए अत्यधिक पुरुषों का क्षय एवं धन का व्यय करना पड़े।

(१) तेषां महोपकारं निर्विकारं चानुवर्तयेत्। प्रतिलोममुपांशुना साधयेत्। उपकारिणमुपकारशक्तचा तोषयेत्। प्रयासतश्चार्थमानौ कुर्यात्। व्यसनेषु चानुग्रहम्। स्वयमागतानां यथेष्टदर्शनं प्रतिविधानं च कुर्यात्। परिभवोपघातकुत्सातिवादांश्चेषु न प्रयुञ्जीत। दत्त्वा चाभयं पितेवानुगृह्णीयात्। यश्चास्यापकुर्यात्तद्दोषमभिविख्याप्य प्रकाशमेनं घातयेत्। परोद्देगकारणाद्वा दाण्डकमिकवच्चेष्टेत। न च हतस्य भूमिद्रव्यपुत्रदारानभिमन्येत। कुल्यानप्यस्य स्वेषु पात्रेषु स्थापयेत्। कर्मणि मृतस्य पुत्रं राज्ये स्थापयेत्।

शत्रु के डर से अपने देश में शरण पाये पुरुष को ऐसी भूमि देकर वश में करना चाहिए, जो कि दुर्ग आदि से रहित हो। और जिस भूमि में उसके असली मालिक की सेवा में कोई नहीं टिक सकता उस भूमि को उसके असली मालिक को लौटाकर उसे वश में किया जाय।

(१) अपने अधीनस्थ राजाओं में से जो राजा विजेता का महान् उपकार करता हो तथा उसकी ओर से अपने मन में कोई कलुष न रखता हो, उसके साथ ऐसा व्यवहार रखा जाय जिससे उसको किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचे । किन्तु जो विरुद्ध आचरण करे उसे उपांशुदंड से सीधा किया जाय, क्योंकि प्रकट दण्ड से अन्य वशीभूत राजाओं में उद्देग फैलने की सम्भावना रहती है। अपना उपकार करने वाले प्रत्येक राजा को सदैव सन्तृष्ट रखा जाय और श्रम सहयोग के अनुसार उसको यथोचित धन-सत्कार दिया जाय। उसके ऊपर किसी प्रकार की विपत्ति आ पड़े तो सान्त्वना, सहानुभूति से सदैव उस पर अनुग्रह रखा जाय। यदि ऐसे शुभचिन्तक राजा बिना बुलाये ही अपने राज्य में आ जाँय तो उनके साथ अच्छी तरह प्रेमपूर्वक मिला जाय। किन्तु उनकी ओर से किसी भी प्रकार की बुराई की आशंका हो तो उनसे अपनी रक्षा करने के लिए हर समय सतर्क रहा जाय! इस प्रकार के अधीनस्थ राजाओं के सम्बन्ध में तिरस्कार, कटुवाक्य, निन्दा या अति स्तुति आदि का प्रयोग कभी न किया जाय । अभयदान देकर उन पर पिता के समान अनुग्रह करता जाय । किन्तु उनमें जो भी विजेता का अपकार करे, उसके उस अपराध को सर्वत्र प्रचारित कराके प्रकट रूप में उसका वध करवा दिया जाय। यदि इस बात का भय हो कि प्रकट-दण्ड देने से दूसरे अधीनस्य राजा भड़क उठेंगे तो दाण्डकर्मिक प्रकरण में निर्दिष्ट उपायों से उसका प्रतीकार किया जाय। अर्थात् उसको उपांशुदंड दिया जाय। किन्तु इस प्रकार से दिण्डित राजा की भूमि, द्रव्य, पुत्र, स्त्री आदि का अपहरण न किया जाय। बल्कि उन सबको तथा उनके दूसरे सम्बन्धियों को भी यथोचित नौकरियों पर नियुक्त किया जाय। यदि किसी राजा को दश में करते समय युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाय तो उसके पुत्र को राजा बनाया जाय।

- (१) एवमस्य दण्डोपनताः पुत्रपौत्राननुवर्तन्ते ।
- (२) यस्तूपनतान् हत्वा बद्ध्वा वा भूमिद्रव्यपुत्रदारानिभमन्येत, तस्यो-द्विग्नं मण्डलमभावायोत्तिष्ठते । ये चास्यामात्याः स्वभूमिष्वायत्तास्ते चास्योद्विग्ना मण्डलमाश्रयन्ते । स्वयं वा राज्यं, प्राणान् वास्याभिमन्यन्ते ।
  - (३) स्वभूमिषु च राजानस्तस्मात्साम्नानुपालिताः । भवन्त्यनुगुणा राज्ञः पुत्रपौत्रानुवर्तिनः ॥

इति षाड्गुण्ये सतमेऽधिकरणे दण्डोपनायिवृत्तं नाम षोडशोऽध्याय, आदितस्त्रयोदशोत्तरशततमः।

—: o :—

- (१) विजिगीषु राजा के इस प्रकार के सदाचरण से न केवल दण्डोपनत राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, बल्कि उसके पुत्र और पौत्र आदि के भी अनुगामी बन जाते हैं।
- (२) इसके विपरीत जो विजिगीषु राजा दण्डोपनत राजाओं को मार कर या उनकों कैंद में डाल कर उनके द्रव्य, स्त्री, पुत्र भूमि आदि का अपहरण करता है उससे कुपित हुआ सारा राज-मण्डल उसका विध्वंस करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे विजिगीषु के अमात्य आदि उच्चाधिकारी उससे कुपित होकर बदला लेने की भावना से राज-मण्डल में जा मिलते हैं, अथवा स्वयं ही उसके राज्य या प्राणों पर अधिकार कर लेते हैं।
- (३) इसलिए जो राजा अपनी-अपनी भूमि में रहकर राज्य का उपभोग करते रहते हैं, और जो विजिगीषु साम उपाय के द्वारा ही उनकी रक्षा करता है, वे उसके अनुकूल बने रहते हैं और उसके पुत्र-पौत्र आदि के भी अनुगामी बने रहते हैं।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में दण्डोपनायिवृत्त नामक सोलहवाँ अध्याय समाप्त ।

# सन्धिकर्म, सन्धिमोक्षश्र

- (१) शमः सन्धिः समाधिरित्येकोऽर्थः। राज्ञां विश्वासोपगमः शमः सन्धिः समाधिरिति।
- (२) सत्यं शपथो वा चलः सन्धिः । प्रतिभूः प्रतिग्रहो वा स्थावरः । इत्याचार्याः ।
- (३) नेति कौटिल्यः । सत्यं शपथो वा परत्रेह च स्थावरः सन्धिः, इहार्थ एव प्रतिभूः प्रतिग्रहो वा बलापेक्षः ।
  - (४) 'संहिताः स्मः' इति सत्यसन्धाः पूर्वे राजानः सत्येन सन्दिधरे ।
- (५) तस्यातिक्रमे शपथेन अग्न्युदकसीताप्राकारलोष्टहस्तिस्कन्धाश्व-पृष्ठरथोपस्थशस्त्ररत्नबीजगन्धरससुवर्णहिरण्यान्यालेभिरे–हन्युरेतानि त्य-जेयुश्चैनं यः शपथमतिक्रामेदिति ।

### संधिकर्म और संधिमोक्ष

- ( q ) 'शम', 'संधि' और 'समाधि' ये तीनों शब्द समानार्थक हैं। वह इसलिए कि इन तीनों के कारण ही राजाओं में परस्पर दृढ़ विश्वास की स्थापना होती है।
- (२) पूर्वाचार्यों का मत है कि 'जो सिन्ध सत्य की शपथ लेकर की जाती है वह स्थायी नहीं होती है और जो सिन्ध जामिन (प्रतिभू) रखकर अथवा राजपुत्र को बंधक (प्रतिग्रह) रखकर की जाती है वह स्थायी होती है।'
- (३) परन्तु कौटिल्य इस मन्तव्य को नहीं मानता है। उसका कहना है कि 'जो सिन्ध सत्यिनष्ठ होकर और शपथपूर्वक की जाती है वह परम विश्वसनीय तथा स्थायी होती है, क्योंकि ऐसी सिन्ध तोड़ने वालों को यह भय बना रहता है कि परलोक में नरक तथा इस लोक में बदनामी होगी। इसके विपरीत जो सिन्ध जामिन (प्रतिभू) और बंधक (प्रतिग्रह) रखकर की जाती है उसको तोड़ने पर इसी लोक में थोड़ा बहुत अनर्थ होता है, परलोक का नहीं। इसिलए उसको तोड़ने का भय बना रहता है। इसके अतिरिक्त यह सिन्ध तभी निभायी जा सकती है, जब प्रतिभू बलवान् तथा प्रतिग्रह अपने दाता का प्रेमपात्र हो।
- (४) प्राचीन सत्यवादी राजा लोग 'हम सिन्ध करते हैं' मौखिक रूप से इतनी मात्र बात कहकर दृढ़ सिन्ध किया करते थे।
- (५) सच्चाई का अतिक्रमण करने पर वे लोग अग्नि, जल, भूमि, मकान, हाथी का कंधा, घोड़े की पीठ, रथ में बैठने की जगह, हथियार, रत्न, धान्य के

- (१) शपथातिक्रमे महतां तपस्विनां मुख्यानां वा प्रातिभाव्यबन्धः प्रतिभूः । तस्मिन् यः परावग्रहसमर्थान् प्रतिभुवो ग्रह्णाति, सोऽतिसन्धत्ते । विपरीतोऽतिसन्धीयते ।
- (२) बन्धुमुख्यप्रग्रहः प्रतिग्रहः । तिस्मन् यो दूष्यामात्यं दूष्यापत्यं वा ददाति सोऽतिसन्धत्ते । विपरीतोऽतिसन्धीयते । प्रतिग्रहग्रहणविश्वस्तस्य हि परिश्ठद्रेषु निरपेक्षः प्रहरति ।
- (३) अपत्यसमाधौ तु । कन्यापुत्रदाने ददत्तु कन्यामितसन्धत्ते । कन्या ह्यदायादा परेषामेवार्थाय क्लेशाय च । विपरीतः पुत्रः ।
- (४) पुत्रयोरिष जात्यं प्राज्ञं शूरं कृतास्त्रमेकपुत्रं वा ददाति, सोऽति-सन्धीयते । विपरीतोऽतिसन्धत्ते । जात्यादजात्यो हि लुप्तदायादसन्तानत्वा-

बीज, चन्दन, घी, सुवर्ण और हिरण्य आदि वस्तुओं को स्पर्श करते हुए 'ये चीजें उस व्यक्ति को नष्ट कर दें, जो इस प्रतिज्ञा का अतिक्रमण करेगा' इस प्रकार शपथ लेकर सन्धि कर लेते थे।

- (१) शपथ का अतिक्रमण कर देने पर बड़े-बड़े तपस्वियों या ग्राममुख्यों को प्रतिभू बनाकर सिन्ध करनी चाहिये, क्यों कि किसी भी सिन्ध को बनाए रखने का दायित्व इन्हीं लोगों पर निर्भर होता है। प्रतिभू बना कर सिन्ध करने वाले राजाओं में वही राजा विशेष लाभ में रहता है, जो प्रतिज्ञा या सिन्ध तोड़ने वाले शत्रुओं को दमन करने में समर्थ व्यक्तियों को अपना प्रतिभू बनाता है। और दूसरा राजा अपने शत्रु से निश्चित ही धोखा खाता है।
- (२) किसी दूसरे से, मौिखक प्रतिज्ञा को बनाये रखने के लिए, उस व्यक्ति के भाई, बन्धु या मुख्य पुरुष को लेना प्रतिग्रह कहलाता है। इस प्रकार प्रतिग्रह के द्वारा सिन्ध करने वाले राजाओं में वही राजा विशेष लाभ में रहता है, जो अपने राजद्रोही अमात्य या राजद्रोही पुत्र को सिन्ध में देता है और दूसरा राजा ऐसी दशा में निश्चित ही घोखा खाता है। क्योंकि लेने वाला तो यह समभता है कि मेरे पास इसके अमात्य आदि हैं। वह मेरे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। किन्तु देने वाला, लेने वाले की दुर्बलताओं को पकड़ते ही अपने प्रतिग्रहों की अपेक्षा न करता हुआ तत्काल हमला बोल देता है।
- (३) पुत्र आदि को देकर सिन्ध करने वाले राजाओं में वही राजा लाभ में रहता है, जो कि पुत्र और कन्या को दिये जाने के विकल्प में कन्या को भेज देता है, क्योंकि कन्या दाय की अधिकारिणी नहीं होती तथा दूसरों के उपभोग्य होती है, पिता के लिए क्लेश का ही कारण होती है, किन्तु पुत्र दायभागी होता है और पिता के क्लेशों को दूर करने वाला भी।
- (४) पुत्रों को देकर संधि करने वाले राजाओं में वह राजा अवश्य ही धोखा खाता है, जो कि अपने कुलीन, बुद्धिमान्, शूर, अस्त्र-शस्त्रज्ञ अथवा इकलौते पुत्र को

दाधातुं श्रेयान् । प्राज्ञादप्राज्ञो मन्त्रशक्तिलोपात् । शूरादशूर उत्साहशक्ति-लोपात् । कृतास्त्रदकतास्त्रः प्रहर्तव्यसम्पत्लोपात् । एकपुत्रादनेकपुत्रो निरपेक्षत्वात् ।

- (१) जात्यप्राज्ञयोर्जात्यमप्राज्ञमैश्वर्यप्रकृतिरनुवर्तते । प्राज्ञमजात्यं मन्त्राधिकारः । मन्त्राधिकारेऽपि वृद्धसंयोगाज्जात्यकः प्राज्ञमतिसन्धत्ते ।
- (२) प्राज्ञशूरयोः प्राज्ञमशूरं मितिकर्मणां योगोऽनुवर्तते । शूरमप्राज्ञं विक्रमाधिकारः । विक्रमाधिकारेऽपि हस्तिनमिव लुब्धकः प्राज्ञः शूरमित-सन्धत्ते ।
- (३) शूरकृतास्त्रयोः शूरमकृतास्त्रं विक्रमव्यवसायोऽनुवर्तते । कृतास्त्र-मशूरं लक्षलम्भाधिकारः । लक्षलम्भाधिकारेऽपि स्थैर्यप्रतिपत्त्यसम्मोषेः शूरः कृतास्त्रमितसन्धत्ते ।
- देता है। इसके विपरीत गुण वाले पुत्र को देने वाला राजा लाभ में रहता है। इसलिए समान जातीय पुत्र की अपेक्षा असमानजातीय पुत्र को देना ही अच्छा है, क्यों कि उसकी संतित दायभाग की अधिकारिणी होती है। वृद्धिमान पुत्र की अपेक्षा बुद्धिहीन पुत्र देना इसलिए अच्छा होता है कि उसमें विवेक-विचार का महत्त्व नहीं होता है। इसलिए शत्रु को वह कोई उपयोगी सुभाव नहीं दे पाता है। शूर पुत्र की अपेक्षा भीरु पुत्र को देना इसलिए श्रेयस्कर है कि उसमे उत्साह नहीं होता है। वह न तो अपना लाभ कर सकता है और न शत्रु की हानि ही। शस्त्रज्ञ चतुर पुत्र की अपेक्षा इससे विपरीत पुत्र को देना इसलिए उचित है कि वह आक्रमण नहीं कर पाता है। इकलौते पुत्र की जगह अनेक पुत्रों में से एक को दे देना इसलिए ठीक है कि उसके बिना भी कार्य चल जाता है।
- (१) कुलीन (जात्य) और वुद्धिमान् पुत्रों में से जो पुत्र जात्य, किन्तु बुद्धिहीन होता है, राजसंपित स्वभावतः उसका अनुगमन करती है। और जो पुत्र असमानजातीय किन्तु, बुद्धिमान् होता है, मंत्रशक्ति स्वभावतः उसका अनुगमन करती है। इन दोनों पुत्रों में से मंत्रशक्ति संपन्न होने पर भी अकुलीन प्राज्ञ की अपेक्षा कुलीन अप्राज्ञ ही श्रेष्ठ है; क्योंकि राज्याधिकारी होने पर वह अपने वृद्ध, अनुभवी, एवं बुद्धिमान् पुरुषों की नियुक्ति कर अपनी कमी को पूरी कर लेता है।
- (२) इसी प्रकार बुद्धिमान् और शूर पुत्रों में से बुद्धिमान्, किन्तु शूरतारिहत पुत्र का, बुद्धिमत्तापूर्वक किये गये कार्य अनुगमन करते हैं। बुद्धिहीन, किन्तु शूर पुत्र पराक्रम के कार्यों को कर सकता है। इन दोनों पुत्रों में से शूर; किन्तु बुद्धिहीन पुत्र के पराक्रमी होने पर भी, उसकी अपेक्षा, पराक्रमहीन बुद्धिमान् पुत्र ही श्रेष्ठ है। जैसे एक बुद्धिमान् शिकारी शक्तिशाली हाथी को अपने वश में कर लेता है वैसे ही बुद्धिमान् पुत्र अपने बुद्धिबल से शूर को भी अपने वश में कर सकता है।
  - (३) शूर और कृतास्त्र (शस्त्रास्त्रनिपुण) पुत्रों में शस्त्रास्त्र शून्य, किन्तु

- (१) बह्वेकपुत्रयोर्बहुपुत्र एकं दत्त्वा शेषवृत्तिस्तब्धः सन्धिमतिकामति नेतरः।
- (२) पुत्रसर्वस्वदाने सन्धिश्चेत्पुत्रफलतो विशेषः । समफलयोः शक्त-प्रजननतो विशेषः । शक्तप्रजननयोरप्युपस्थितप्रजननतो विशेषः ।
- (३) शक्तिमत्येकपुत्रे तु लुप्तपुत्रोत्पत्तिरात्मानमादध्यात्, न चैक-पुत्रमिति।
  - (४) अभ्युच्चीयमानः समाधिमोक्षं कारयेत्।
- (प्र) कुमारासन्नाः सिन्नणः कारुशिल्पिच्यञ्जनाः कर्माणि कुर्वाणाः सुरुङ्गया रात्रावुपखानियत्वा कुमारमपहरेयुः । नटनर्तकगायनवादकवाग्जी-वनकुशीलवप्लवकसौभिका वा पूर्वप्रणिहिताः परमुपतिष्ठेरन् । ते कुमारं

शूरपुत्र केवल पराक्रम के कार्यों को ही कर सकता है। शूरतारहित, किन्तु शस्त्रास्त्र-निपुण पुत्र अपने लक्ष्य को अच्छी तरह भेदन करने की क्षमता रखता है। इन दोनों में से लक्ष्य को ठीक भेदन करने वाले पराक्रमहीन पुत्र की अपेक्षा पराक्रमी पुत्र ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अपनी सतर्कबुद्धि से वह कृतास्त्र को भी अपने वश में कर लेता है।

- (१) एक पुत्र और अनेक पुत्रों में से अनेक पुत्रों का होना अच्छा है, क्योंकि एक पुत्र को संधि में दिये जाने पर भी बाकी पुत्रों के द्वारा राजा यथावसर संधि को भी तोड़ सकता है; किन्तु जिसका एक ही पुत्र है वह ऐसा नहीं कर सकता है।
- (२) यदि संधि करने वाले दोनों राजाओं का एक-एक ही पुत्र हो और उनके देने पर ही संधि दृढ़ होती हो तो; उन दोनों में से वहीं अधिक लाभ में रहता है, जिसके पुत्र का भी पुत्र हो गया हो; क्योंकि पुत्र के अभाव में पौत्र भी सिंहासन पर बैठ सकता है। यदि संधि करने वाले दोनों राजाओं के पुत्र-पौत्र हों तो उनमें से वहीं अधिक लाभ में है, जिसका पुत्र अभी युवा है। यदि दोनों के पुत्र युवा हों, तो उनमें से उसी को ही अधिक लाभ है, जिसका पुत्र निकट भविष्य में बच्चा पैदा करने की स्थित में है। निष्कर्ष यह है यथाशक्ति पुत्र न देने का यत्न करना चाहिए।
- (३) पुत्र पैदा करने की अथवा राज्यभार को सँभालने की शक्ति रखने वाले यदि एक ही पुत्र का पुत्र हो और उसकी पुत्रोत्पादन की शक्ति जाती रही हो तो अपने ही आप को राजा, संधि पर चढ़ा दे; किन्तु इकलौते पुत्र को कदापि न दे। यहाँ तक संधि को दृढ़ करने के उपायों का निरूपण किया गया।
- (४) संधि हो जाने के बाद यदि अपनी शक्ति बढ़ जाय तो दूसरे राजा के यहाँ बंधक में रखे हुए पुत्र को मुक्त करा देना चाहिए।
- (५) बन्धक में रखे गए राजपुत्र को छुड़ाने के लिए इन उपायों को काम में लाया जाय: राजपुत्र के निकट गुप्त वेश में रहने वाले बढ़ई, लुहार, सुनार या मिस्त्री तथा अन्य लोग, अपने जिम्मे के कार्यों को करते हुए राजपुत्र के निवास के पास ही एक सुरंग खोदकर रात्रि में वहाँ से उसको लेकर वे भाग जायें। अथवा

परम्परयोपतिष्ठेरन् । तेषामनियतकालप्रवेशस्थाननिर्गमनानि स्थापयेत् । ततस्तद्वचञ्जनो वा रात्रौ प्रतिष्ठेत ।

- (१) तेन रूपाजीवा भार्याव्यञ्जनाश्च व्याख्याताः।
- (२) तेषां वा तूर्यभाण्डफेलां गृहीत्वा निर्गच्छेत्।
- (३) सूदारालिकस्नापकसंवाहकास्तरककल्पकप्रसाधकोदकपरिचारकै-र्वा द्रव्यवस्त्रभाण्डफेलाशयनासनसम्भोगैर्निह्रियेत ।
- (४) परिचारकच्छद्मना वा किञ्चिदरूपवेलायामादाय निर्गच्छेत्। सुरङ्गामुखेन वा निशोपहारेण। तोयाशये वा वारुणं योगमातिष्ठेत्।
- (४) वैदेहकव्यञ्जना वा पक्वान्नफलव्यवहारेणारक्षिषु रसमवचार-येयुः।

नट, नर्तक, गायक, वादक, वाग्जीवक (कथावाचक); कुशीलव, प्लवक (तलवार आदि का खेल दिखाने वाला), सीत्रिक (आकाश में उड़ने वाला), विजिगीपु के ये आठ प्रकार के गुप्तचर पहिले शत्रु राजा के पास आवें और फिर धीरे-धीरे उसी के यहाँ रहते हुए गिरफ्तार राजकुमार तक पहुँचे। राजकुमार, राजा की अनुमित प्राप्त कर, स्वेच्छ्या उक्त गुप्तचरों को अपने यहाँ टिकाने तथा आने-जाने की पूरी व्यवस्था करा ले। फिर उन्हीं में से किसी का वेष बनाकर रात्रि के समय बाहर निकल आवे और उन्हीं के साथ अपने देश को पलायन कर दे।

- (१) इसी प्रकार वेश्या या पत्नी के रूप में गई गुप्तचर स्त्रियाँ राजकुमार को वहाँ से छुड़ा ले आवें।
- (२) अथवा नट, नर्तक आदि के साज-बाजों या आभूषणों की पेटी को उठा कर बाहर निकल आये।
- (३) अथवा सूद (रसोइया), आरालिक (हलवाई), स्नापक (स्नान कराने वाला), संवाहक (मालिश करने वाला), आस्तरक (विस्तार बिछाने वाला), कल्पक (नाई), प्रसाधक (वस्त्र पहनाने वाला) और उदक-परिचारक (जल देनेवाला); इन लोगों के द्वारा जब कोई भोज्यपदार्थ, पेटी या विस्तर आदि उपयोगी वस्तुयें बाहर ले जाई जाँय तो अवसर पाकर उनके साथ राजकुमार भी बाहर निकल जाय।
- (४) अथवा राजकुमार ही नौकर के बहाने से अन्धकार के समय किसी चीज को लेकर बाहर निकल जाय। अथवा भूतबलि आदि का बहाना कर सुरंग द्वारा बाहर निकल जाय। अथवा नदी, तालाब आदि किसी बड़े जलाशय में वारुणयोग के प्रयोग द्वारा बाहर निकल जाय।
- (५) अथवा व्यापारी के वेष में रहने वाले गुप्तचर किसी पके अन्न में विष मिला कर पहरेदारों को दे दें और जब वे बेहोश हो जाँय तो राजकुमार को लेकर लेकर वे बाहर निकल जाँय।

- (१) दैवतोपहारश्राद्धप्रहवणिनिमत्तमारक्षिषु मदनयोगयुक्तमन्नपानरसं वा प्रयुज्यापगच्छेत्। आरक्षकप्रोत्साहनेन वा।
- (२) नागरककुशीलविचिकित्सकापूर्विकव्यञ्जना वा रात्रौ समृद्धगृहा-ण्यादीपयेयुः । (आरक्षिणां ?) वैदेहकव्यञ्जना वा पण्यसंस्थामादीपयेयुः ।
- (३) अन्यद्वा शरीरं निक्षिप्य स्वगृहमादीपयेदनुपातभयात् । ततः सन्धिच्छेदखातसुरङ्गाभिरपगच्छेत् ।
- (४) काचकुम्भभाण्डभारव्यञ्जनो वा रात्रौ प्रतिष्ठेत । मुण्डजिटलानां प्रवासनान्यनुप्रविष्टो वा रात्रौ तद्वचञ्जनः प्रतिष्ठेत । विरूपव्याधिकरणा-रण्यचरच्छद्मनामन्यतमेन वा । प्रेतव्यञ्जनो वा गूढैर्निह्रियेत । प्रेतं वा स्त्रीवेषेणानुगच्छेत् ।
- (४) वनचरव्यञ्जनाश्चैनमन्यतो यान्तमन्यतोऽपिकशयुः। ततोऽन्यतो गच्छेत्। चऋचराणां वा शकटवाटैरपगच्छेत्।
- (१) अथवा देवकार्य, पितृकार्य या सहभोज के निमित्त से अन्न या पेय पदार्थों में विष मिला कर पहरेदारों पर प्रयोग कर उन्हें बेहोना बना देने के बाद राजकुमार रात के समय बाहर निकल आवे। अथवा गुप्तचर, राजकुमार को न्नव के रूप में अर्थी में रख कर बाहर निकल आवे। अथवा किसी मुर्दे के पीछे स्त्री का वेष बनाकर राजकुमार बाहर निकल जाय। अथवा अपनी देख-रेख में पहरेदारों को बहुत-सा धन देने की प्रतिज्ञा से उन्हें सन्तुष्ट कर राजकुमार बाहर निकल आवे।
- (२) अथवा नगर-रक्षक, नट, चिकित्सक और आपूपिक (खोमचा लगाने वाला) के वेप में रात्रि के समय इधर-उधर घूमने वाले गुप्तचर लोग रात में धनी लोगों के घर में आग लगा दें। पहरेदारों तथा व्यापारियों के वेष में दूसरे गुप्तचर भी बाजार तथा दूकानों में आग लगा दें। आग लगने के कारण जब कोलाहल या गड़बड़ हो जाय तो अवसर पाकर राजकुमार बाहर निकल जाय।
- (३) अथवा राजकुमार अपने निवास में आग लगा दे, और बहाँ किसी दूसरे की लाश डलवा दे, जिससे कि शत्रु लोग उस शव को देख कर यह समभ लें कि राजकुमार जल कर मर गया है; अथवा राजकुमार स्वयं ही किसी संधिच्छेद या सुरंग के द्वारा वाहर निकल जाय।
- (४) अथवा लकड़हारों (काचभार), कहारों (कुम्भभार) या साईसों (भाण्डभार) के वेश में राजकुमार रात को वाहर हो जाय। अथवा विजिगीषु राजा अपने मुण्ड तथा जिटलों को जब बाहर भेजे तो राजकुमार भी छिप कर उनमें जा मिले और रात में उन्हीं जैसा वेष बनाकर उनके साथ ही बाहर निकल आये। या औपनिषदिक प्रकरण में निर्दिष्ट उपायों द्वारा अपनी शक्लसूरत को बदल कर या रोगी का वेष बना कर या जंगली भील-कोलों का वेष बनाकर तब निश्चिन्त होकर राजकुमार अपने देश को जा सकेगा।
  - ( ५ ) राजकुमार के वाहर निकल जाने पर जब विजिगीषु राजा के कर्मचारी

- (१) आसन्ने चानुपाते सत्रं वा गृह्णीयात् । सत्राभावे हिरण्यं रसिवद्धं वा भक्षजातमुभयतः पन्थानमुत्सृजेत् । ततोऽन्यतोऽगच्छेत् ।
- (२) गृहीतो वा सामादिभिरनुपातमितसन्दध्यात् । रसिवद्धेन वा पथ्यदानेन ।
- (३) वारुणयोगाग्निदाहेषु वा शरीरमन्यदाधाय शत्रुमभियुञ्जीत— पुत्रो मे त्वया हत इति ।
  - (४) उपात्तच्छन्नशस्त्रो वा रात्रौ विक्रम्य रक्षिषु । शीघ्रपातैरपसरेद् गूढप्रणिहितैः सह ॥

इति षाड्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणे सन्धिकर्म-सन्धिमोक्षो नाम सप्तदशोऽध्यायः, आदितश्चतुर्दशोत्तरशततमः।

--: o :---

उसकी खोज में इधर-उधर दौड़ते फिरें तो जंगल में रहने वाले राजकुमार के पक्ष के लोग उन्हें दूसरा ही रास्ता बता दें। अथवा गाड़ीवानों या गाड़ियों के भुण्ड के साथ-साथ अपने देश की ओर चला जाय।

- (१) यदि खोजने वाले लोग बहुत ही नजदीक आ पहुँचें तो वह किसी घने जंगल में छिप जाय। यदि छिपने लायक घना जंगल पास न हो तो हिरण्य अथवा विषयुक्त खाद्य वस्तु रास्ते के दोनों ओर डाल दें; और उस रास्ते को छोड़ कर किसी रास्ते से निकल जाय।
- (२) अथवा यदि वह पकड़ ही लिया जाय तो साम, दाम आदि उपायों से धोखा देकर वह उनसे भाग निकले। अथवा उन्हें विषयुक्त खाना देकर मार दे, या मूच्छित कर दे और स्वयं भाग जाय।
- (३) पकड़े जाने के डर से छिपे हुए राजकुमार को भगा ले जाने के लिए पूर्वोक्त वारुणयोग तथा अग्निदाहों के अवसरों पर किसी के शव को वहाँ डाल कर विजिगीषु राजा, शत्रु राजा के ऊपर यह अभियोग लगाये कि उसने मेरे पुत्र को मार डाला है। इससे शत्रु राजा भागे हुए राजकुमार को खोजना बन्द कर देगा और राजकुमार बाहर निकल आवे।
- (४) यदि पूर्वोक्त कोई भी उपाय न किया जा सके तो राजकुमार को चाहिए कि वह रात में पहरेदारों पर सशस्त्र हमला कर दे और उन्हें घायल कर या मार कर द्रुतगामी घोड़ों पर सवार अपने गुप्तचरों के साथ वहाँ से निकल भागे।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में सन्धिकर्म-सन्धिमोक्ष नामक

सत्रहवाँ अध्याय समाप्त ।

# मध्यमचरितोदासीनचरित-मण्डलचरितानि

- (१) मध्यमस्यात्मा तृतीया पश्चमी च प्रकृती प्रकृतयः । द्वितीया च चतुर्थी षष्ठी च विकतयः । तच्चेदुभयं मध्यमोऽनुगृह्णीयात्, विजिगीषु-र्मध्यमानुलोमः स्यात् । न चेदनुगृह्णीयात्प्रकृत्यनुलोमः स्यात् ।
- (२) मध्यमश्चे द्विजिगीषोमित्रं मित्रभावि लिप्सेत, मित्रस्यात्मनश्च मित्राण्युत्थाप्य मध्यमाच्च मित्राणि भेदियत्वा मित्रं त्रायेत । मण्डलं वा प्रोत्साहयेत्—'अतिप्रवृद्धोऽयं मध्यमः सर्वेषां नो विनाशाय अभ्युत्थितः सम्भूयास्य यात्रां विहनाम' इति । तच्चेन्मण्डलमनुगृह्णीयात् मध्यमाव-प्रहेणात्मानमुपबृहयेत् । न चेदनुगृह्णीयात्, कोशदण्डाभ्यां मित्रमनुगृह्य ये मध्यमद्वेषिणो राजानः परस्परानुगृहीता वा बहवस्तिष्ठेयुरेकसिद्धा वा

### मध्यम चरित, उदासीन चरित और मण्डल चरित

- (१) मध्यम, स्वयं और तीसरी तथा पाँचवीं प्रकृति (अर्थात् स्वयं, मित्र और मित्र-मित्र) ये तीनों मध्यम की प्रकृति कहलाती हैं। इसी प्रकार शत्रु, शत्रु का मित्र और शत्रु के मित्र का मित्र, ये तीनों मध्यम की विकृति कही जाती हैं। मध्यम को चाहिए कि वह इन दोनों प्रकार के राजाओं पर समान अनुग्रह बनाये रखे; और विजिगीषु को चाहिए कि वह सदा मध्यम राजा के अनुकूल बना रहे। यदि मध्यम राजा दोनों प्रकार की प्रकृतियों पर अनुग्रह न कर सके तो आत्मप्रकृति को वह अवश्य ही अपने अनुकूल बनाये रखे।
- (२) यदि मध्यम राजा विजिगीषु राजा के मित्रभावी-मित्र को अपने अधीन करना चाहे तो उस समय विजिगीषु को चाहिए कि वह अपने मित्र-राजाओं के मित्रों और अपने मित्र-राजाओं की सहायता करके तथा मध्यम के मित्रों को उनसे फोड़कर अपने मित्र की रक्षा करे। अथवा राजमण्डल को वह मध्यम के विरुद्ध यह कहकर उत्तेजित करे; 'देखो, अति उन्नत हुआ यह मध्यम राजा हम सब को नष्ट करने पर तुला है। हमको चाहिए कि एक होकर हम इसके आक्रमण को रोकें!' इस प्रकार उकसाया हुआ राजमण्डल यदि विजिगीषु की सहायता करने के लिए तैयार हो जाय तो उसके सहयोग से मध्यम का निग्रह करके स्वयं को उन्नत बनाये। यदि राजमण्डल विजिगीषु को सहायता देना स्वीकार न करे तो वह धन

बहवः सिद्धेयुः परस्पराद्वा शङ्किता नोत्तिष्ठेरन्, तेषां प्रधानमेकमासन्नं वा सामदानाभ्यां लभेत । द्विगुणो द्वितीयं त्रिगुणस्तृतीयम् । एवमभ्युच्चितो मध्यममवगृह्णीयात्। देशकालातिपत्तौ वा सन्धाय मध्यमेन मित्रस्य साचिव्यं कुर्यात् । दूष्येषु वा कर्मसन्धिम् ।

(१) कर्शनीयं वाऽस्य मित्रं मध्यमो लिप्सेत, प्रतिस्तम्भयेदेनम्-'अहं

त्वा त्रायेय' इत्याकर्शनात् । कशितमेनं त्रायेत् ।

(२) उच्छेदनीयं वाऽस्य मित्रं मध्यमो लिप्सेत, कशितमेतं त्रायेत मध्यमवृद्धिभयात्।

(३) उच्छिन्नं वा भूम्यनुग्रहेण हस्ते कुर्यादन्यत्रापसारभयात् ।

तथा सेना के द्वारा अपने मित्र की सहायता करे। जो बहुत से राजा मध्यम के साथ द्वेष रखते हों; अथवा जो आपस में एक-दूसरे की सहायता करके मध्यम का अनिष्ट करना चाहते हों; या मध्यम के शत्रु विजिगीषु के अनुकूल हो जाने पर सब अनुकूल हो जाँय; अथवा जो परस्पर सम्मिलित विजय-लाभ की इच्छा रखते हुए भी एक-दूसरे के भय से आक्रमण करने के लिए तैयार न हों; या मध्यम के शत्रु-राजाओं में से प्रमुख राजा, या अपने देश के सभी राजाओं को साम, दाम आदि के द्वारा अपने अनुकूल बनाये-इस प्रकार दूसरे राजा की सहायता मिलने से विजिगीषु का बल दुगुना, तीसरे राजा की सहायता मिलने पर तिगुना हो जाता है। इन तरीकों से अपनी शक्ति को बढ़ाकर विजिगीषु, मध्यम को वश में करे। अथवा देश तथा काल के अनुसार विजिगीषु सीधे मध्यम के साथ ही सन्धि कर ले और फिर अपने मित्र-भावी मित्र के साथ उसकी सन्धि करा दे। यदि ऐसा सम्भव न हो तो मध्यम के दूष्य पुरुषों के साथ मिलकर आग लगवा कर या कोई उपद्रव कराके कर्मसंधि करे।

- (१) विजिगीषु को दुर्बल बनाने वाले (कर्शनीय) मित्र को यदि मध्यम अपने अधीन करना चाहे तो विजिगीषु को चाहिए कि वह अपने उस मित्र को सुरक्षा का आश्वासन देकर मध्यम से अभय कर दे। परन्तु यह अभय वचन उसी समय तक रहे जब तक कि मध्यम के द्वारा उसे दुर्वल न बना दे। दुर्वल हो जाने पर विजिगीषु उसकी रक्षा करे।
- (२) यदि विजिगीषु को नष्ट करने योग्य मित्र को मध्यम अपने अधीन करना चाहे, तो विजिगीषु अपने उस मित्र की तब रक्षा करे जब वह मध्यम द्वारा अच्छी तरह सता दिया गया हो। उसकी रक्षा इसलिए आवश्यक है कि मध्यम राजा शक्ति प्राप्त कर विजिगीषु को ही न सताने लगे।
- (३) अथवा विनष्ट हुए अपने उस मित्र को भूमि देकर वह अपने वश में कर ले, अन्यथा यह सम्भव हो सकता है कि वह शत्रुपक्ष में जाकर मिल जाय।

- (१) कर्शनीयोच्छेदनीययोश्चेन्मित्राणि मध्यमस्य साचिव्यकराणि स्युः, पुरुषान्तरेण सन्धोयेत । विजिगीषोर्वा तयोमित्राण्यवग्रहसमर्थानि स्युः, सन्धिमुपेयात् ।
- (२) अमित्रं वास्य मध्यमो लिप्सेत, सन्धिमुपेयात् । एवं स्वार्थश्च कृतो भवति, मध्यमस्य प्रियं च ।
- (३) मध्यमश्चेत्स्विमत्रं मित्रभावि लिप्सेत, पुरुषान्तरेण सन्दध्यात् । सापेक्षं वा 'नार्हिस मित्रमुच्छेत्तुम्' इति वारयेत् । उपेक्षेत वा—मण्डलमस्य कुप्यतु स्वपक्षवधादिति ।
- (४) अमित्रमात्मनो वा मध्यमो लिप्सेत, कोशदण्डाभ्यामेनमदृश्य-मानोऽनुगृह्णीयात् ।
- (१) यदि कर्शनीय और उच्छेदनीय राजाओं के दूसरे मित्र भी मध्यम की ही सहायता करते हों तो विजिगीषु को चाहिए कि वह भी अपने अमात्य या राजकुमार को विश्वास के लिए बन्धक में रखकर मध्यम से सन्धि कर ले। यदि विजिगीषु, के कर्शनीय और उच्छेदनीय राजाओं के मित्र मध्यम का मुकाबला करने के लिए तैयार हों तो वह भी मध्यम के साथ सन्धि कर ले।
- (यहाँ तक अपने मित्रों पर अभियोग करने वाले मध्यम के साथ विजिगीषु का क्या व्यवहार होना चाहिए, इसका निरूपण किया गया। विजिगीषु के शत्रुओं पर अभियोग करने वाले मध्यम के साथ विजिगीषु का क्या व्यवहार होना चाहिए, अब इसका निरूपण किया जाता है।)
- (२) यदि विजिगीषु के किसी शत्रु राजा को मध्यम अपने वश में करना चाहता है तो विजिगीषु को चाहिए कि वह मध्यम के साथ सिन्ध कर ले; क्यों कि ऐसा करने से एक तो अपने शत्रु का नाश हो जाने से अपनी कार्यसिद्धि हो जाती है और दूसरे में वह मध्यम का भी प्रिय हो जाता है।
- (३) यदि मध्यम अपने ही किसी मित्रभावी मित्र को वश में करना चाहे तो उस समय विजिगीषु अपने सेनापित आदि को भेज कर मध्यम की सहायता करे। यदि उससे अपनी कार्यसिद्धि होती देखे तो मध्यम को आक्रमण करने से रोके। ऐसा करने से विजिगीपु दूसरे राजाओं का भी विश्वासपात्र हो जाता है। अथवा यह सोच-कर उधर से आँखें फेर ले कि अपने मित्र पर आक्रमण करने वाले मध्यम से सारा राजमण्डल ही कुपित हो जायेगा।
- (४) यदि मध्यम किसी शत्रुराजा को ही अपने अधीन करना चाहे तो विजिगीषु को चाहिये कि कौश तथा सेना द्वारा छिपे तौर पर ही शत्रु की सहायता करे।

- (१) उदासीनां वा मध्यमो लिप्सेत-'उदासीनाद्भिद्यताम्' इति मध्य-मोदासीनयोर्यो मण्डलस्याभिप्रेतस्तमाश्रयेत ।
- (२) मध्यमचरितेनोदासीनचरितं व्याख्यातम् । उदासीनश्चन्मध्यमं लिप्सेत, यतः शत्रुमतिसन्दध्यान्मित्रस्योपकारं कुर्यात्, मध्यममुदासीनं वा दण्डोपकारिणं लभेत, ततः परिणमेत ।
  - (३) एवमुपगृह्यात्मानमरिप्रकृति कर्शयेत् । मित्रप्रकृति चोपगृह्णीयात्।
- (४) सत्यप्यिमत्रभावे तस्यानात्मवान् नित्यापकारी शत्रुः शत्रुसहितः पार्षिणग्राहो वा व्यसनी यातव्यो व्यसने वा नेतुरिभयोक्तत्यिरभाविनः।
- (४) एकार्थाभिप्रयातः पृथगर्थाभिप्रयातः सम्भूययात्रिकः संहितप्रया-णिकः स्वार्थाभिप्रयातः सामुत्थायिकः कोशदण्डयोरन्यतरस्य केता विकेता द्वैधीभाविक इति मित्रभाविनः।
- ( १ ) यदि मध्यम किसी उदासीन राजा को वश में करना चाहे तो दोनों की फूट को उचित मानकर वह उन दोनों में जो राजमण्डल का अधिक प्रिय हो उसी से सन्धि करे और उसी की सहायता करे।
- (२) मध्यम के ही चरित के समान उदासीन का भी चरित समक्त लेना चाहिए। यदि उदासीन राजा किसी मध्यम राजा को अपने अधीन करना चाहे तो विजिगीषु को चाहिए कि इन दोनों में से वह उसके साथ जा मिले, जिसकी सहायता से शत्रु का उच्छेद और मित्र का उपकार हो सके; या इन दोनों को अपनी सैनिक सहायता देकर अपने वश में कर छे।
- (३) इस प्रकार विजिगीषु राजा अपनी वृद्धि करके शत्रु-प्रकृति का नाश और मित्र-प्रकृति का उपकार करे।
- (४) 'शत्रु' शब्द से कहे जाने वाले सामन्त तीन प्रकार के हैं: १. अमित्रभाव रखने वाला सामन्त शत्रुभावि, २. मित्रभाव रखने वाला सामन्त मित्रभावि और ३. भृत्यभाव रखने वाला सामन्त भृत्यभावि। अजितेन्द्रिय, सदा अपकार करने वाला, शत्रुभाव रखने वाला, विजिगीषु के शत्रु की सहायता करने वाला, पार्षणग्राह, बन्धु आदि की मृत्यु से दुःखी, यातव्य और विजिगीषु को विपत्ति में फँसा हुआ जान कर उस पर आक्रमण करने वाला सामन्त 'शत्रुभावि' कहलाता है।
- (५) एक ही अर्थसिद्धि के लिए विजिगीषु के साथ चढ़ाई करने वाला, अथवा एक ही भूमि पर दो प्रयोजनों के लिए दोनों का चढ़ाई करना; विजिगीषु की सहमित प्राप्त करके युद्ध करने वाला; विजिगीषु के निमित्त ही चढ़ाई करने वाला; शून्य स्थानों को बसाने के लिए धन और सेना, दोनों में से किसी एक को एक दूसरे के बदले में खरीदने या बेचने वाला सामन्त 'मित्रभावि' कह्लाता है।

- (१) सामन्तो बलवतः प्रतिघातोऽन्तिधः प्रतिवेशो वा बलवतः पार्षण-ग्राहो वा स्वयमुपनतः प्रतापोपनतो वा दण्डोपनत इति भृत्यभाविनः सामन्ताः ।
  - (२) तैर्भूम्येकान्तरा व्याख्याताः।
  - तेषां शत्रुविरोधे यन्मित्रमेकार्थतां व्रजेत्। (३) शक्त्या तदनुगृह्णीयाद्विषहेत यया परम्।।
  - प्रसाध्य शत्रुं यन्मित्रं वृद्धं गच्छेदवश्यताम्। (8) सामन्तैकान्तराभ्यां तत्प्रकृतिभ्यां विरोधयेत्।।
  - तत्कुलीनावरुद्धाभ्यां भूमि वा तस्य हारयेत्। (보) यथा वानुग्रहापेक्षं वश्यं तिष्ठेत्तथाचरेत्।।
  - नोपकुर्यादिमत्रं वा गच्छेद्यदितकशितम्। ( ६ ) तदहीनमवुद्धं च स्थापयेन्मित्रमर्थवित्।।

- (२) उक्त तीन प्रकार के सामन्तों के समान ही भूम्येकान्तर (एक देश के व्यवधान से राज्य करने वाले ) मित्रराजाओं के भी १. शत्रुभाति २. मित्रभावि और ३. भृत्यभावि, ये तीन भेद समभ लेने चाहिएँ।
- (३) उन भूम्येकांतर मित्रों में से किसी पर यदि शत्रु आक्रमण करें तो उस मित्र के साथ सन्धि करने वाले राजा को इतनी सेना और सहायता पहुँचानी चाहिए, जिससे वह आक्रमणकारी शत्रु का दमन कर सके।
- (४) अपने शत्रु को जीतकर उन्नत हुआ जो मित्र, विजिगीषु के वश में नहीं रहता, किसी भी तरह उसका विरोध, उसके सामन्त और भूम्येकांतर मित्रों एवं उनकी अमात्य-प्रकृति से करा देना चाहिए।
- ( ५ ) अथवा उसके बन्धु-बान्धवों द्वारा या नजरबन्द किये उसके पुत्र आदि के द्वारा उसकी भूमि का अपहरण करा देना चाहिए। अथवा अपनी सहायता चाहता हुआ वह जिस तरह भी वश में रह सके, उसी तरह उसके साथ व्यवहार किया जाय।
- (६) क्षीण हुआ जो मित्र विजिगीषु की कोई सहायता न कर सके या शत्रु के साथ मिल जाय, तो विजिगीषु को चाहिए कि उसको ऐसी दशा में रखे, जिससे न तो वह उन्नत हो सके और न ही मिटने पावे।

<sup>(</sup>१) सामन्त, बलवान् राजा का मुकाबला करने वाला, अन्तर्धि, (मध्यम), प्रतिवेश (पड़ोस), बलवान् राजा पर पीछे से आक्रमण करने वाला (पार्ष्णग्राह), स्वयं आश्रित (स्वयं उपनत), बल द्वारा आश्रित (प्रतापोनत) और सेना द्वारा अधिकसामन्त 'भृत्यभावि' कहलाता है।

- (१) अर्थयुक्तचा चलं मित्रं सिन्ध यदुपगच्छति। तस्यापगमने हेतुं विहन्यान्न चलेद्यथा।।
- (२) अरिसाधारणं यद्वा तिष्ठेत्तदरितः शठम्। भेदयेद् भिन्नमुच्छिन्द्यात्ततः शत्रुमनन्तरम्।।
- (३) उदासीनं च यत्तिष्ठेत्सामन्तैस्तद्विरोधयेत्। ततो विग्रहसन्तप्तमुपकारे निवेशयेत्।।
- (४) अमित्रं विजिगीषुं च यत्सञ्चरित दुर्बलम् । तद्वलेनानुगृह्णीयाद्यथा स्यान्न पराङ्मुखम् ॥ अपनीय ततोऽन्यस्यां भूमौ वा सन्निवेशयेत् । निवेश्य पूर्वं तत्रान्यं दण्डानुग्रहहेतुना ॥
- (४) अपकुर्यात्समर्थं वा नोपकुर्याद्यदापदि । उच्छिन्द्यादेव तन्मित्रं विश्वस्याङ्कमुपस्थितम् ॥

<sup>(</sup>१) जो चंचल प्रकृति का मित्र लोभवश सिन्ध करे, उससे सिन्ध बनाये रखने के लिए विजिगीषु को चाहिए कि, सिन्ध नष्ट कर देने वाली उसकी अर्थिलिप्सा को, स्वयं ही कुछ धन देकर पूरी कर दे, जिससे वह सिन्ध न तोड़ सके।

<sup>(</sup>२) जो धूर्त मित्र विजिगीषु के शत्रु के साथ मिलकर रहता हो, पहिले तो उसके और शत्रु के बीच फूट डालनी चाहिए और फिर उसका उन्मूलन करके शत्रु का भी उन्मूलन कर देना चाहिए।

<sup>(</sup>३) विजिगीषु को चाहिए कि वह उदासीन मित्रों का विरोध सामन्त से करा दे। जब वह लड़ाई में फँस जाय और लड़ाई से वहुत तंग आ जाय तब उसका उपकार कर दे।

<sup>(</sup>४) जो दुर्बल मित्र अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए शत्रु और विजिगीषु, दोनों का आश्रय लेना चाहे, विजिगीषु को चाहिए कि ऐसे दुर्बल मित्र को वह सेना आदि की सहायता देकर उपकृत करता रहे, जिससे वह शत्रु पक्ष में न जा मिले। अथवा उसको उसकी भूमि से उठाकर दूसरी भूमि में बसा दे; अथवा जहाँ शत्रु की सहायता का कोई अंदेशा न हो ऐसी अपनी ही भूमि में वसा दे; और उसकी भूमि में, उसके जाने से पूर्व, सेना द्वारा सहायता पहुँचाने के लिए किसी समर्थ व्यक्ति को नियुक्त कर दे।

<sup>(</sup>५) जो मित्र विजिगीपु का अपकार करे, या विजिगीषु के ऊपर कोई विपत्ति आने पर समर्थ होकर भी सहायता न करे; विजिगीषु को चाहिए कि ऐसे मित्र को पहिले खूब विश्वास दिलाये और बाद में उसका उच्छेद कर दे।

- (१) मित्रव्यसनतो वाऽरिरुत्तिष्ठेद्योऽनवग्रहः। मित्रेणैव भवेत्साध्यश्छादितव्यसनेन सः॥
- (२) अमित्रव्यसनान्मित्रमुितथतं यद्विरज्यति । अरिव्यसनसिद्धचा तच्छत्रुणैव प्रसिद्धचित ॥
- (३) वृद्धि क्षयं च स्थानं च कर्शनोच्छेदनं तथा। सर्वोपायान्समादध्यादेतान् यश्चार्थशास्त्रवित्।।
- (४) एवमन्योन्यसंचारं षाड्गुण्यं योऽनुपश्यति । स बुद्धिनिगलैर्बद्धैरिष्टं क्रीडित पार्थिवैः ॥

इति षाड्गुण्ये सप्तमेऽधिकरणे मध्यमचरितोदासीनचरितमण्डलचरितानि नाम अष्टादशोऽध्याय:, आदितः पश्चदशोत्तरशततमः ॥

समाप्तमिदं षाड्गुण्यं नाम सप्तममधिकरणम्।

--: o :---

- (१) यदि विजिगीषु का शत्रु विजिगीषु के मित्र को आपद्ग्रस्त जानकर बिना किसी अवरोध-आक्रमण के उन्नति कर जाय तो अपने मित्र की आपत्ति दूर हो जाने पर उस मित्र के द्वारा ही विजिगीषु शत्रु को वश में करने का यत्न करे।
- (२) जो मित्र अपने शत्रु पर आपत्ति आ जाने से उन्नत होकर विजिगीषु के अनुकूल नहीं रहता, उसे उसके शत्रु की आपत्ति दूर हो जाने पर, उसी के द्वारा वश में किया जाय।
- (३) अर्थशास्त्रज्ञ राजा को उचित है कि वह वृद्धि, क्षय, स्थान, कर्शन, और उच्छेदन तथा साम, दाम आदि सभी उपायों का प्रयोग खूव सोच-विचार कर करे।
- (४) जो राजा इन छह गुणों का विचारपूर्वक प्रयोग करता है, वह निश्चित ही अपनी बुद्धिरूपी श्रृंखला से बाँधे हुए अन्य राजाओं के साथ इच्छानुसार क्रीड़ा कर सकता है।

षाड्गुण्य नामक सप्तम अधिकरण में मध्यमोदासीनमण्डलचरित नामक अठ्ठारहवाँ अध्याय समाप्त ।

# तोसरा खण्ड

आठवाँ अधिकर्ण

**ल्यस्नाधिकारिक** 



अध्याय १

- (१) व्यसनयौगपद्ये सौकर्यतो यातव्यं रक्षितव्यं वेति व्यसनचिन्ता।
- (२) दैवं मानुषं वा प्रकृतिव्यसनमनयापनयाभ्यां सम्भवति ।
- (३) गुणप्रातिलोम्यमभावः प्रदोषः प्रसङ्गः पीडा वा व्यसनम् । व्यस्य-त्येनं श्रेयस इति व्यसनम् ।
- (४) स्वाम्यमात्यजनपददुर्गकोशदण्डमित्रव्यसनानां पूर्वं पूर्वं गरीय इत्याचार्याः ।
- (४) नेति भारद्वाजः । स्वाम्यमात्यव्यसनयोरमात्यव्यसनं गरीय इति । मन्त्रो मन्त्रफलावाप्तिः कार्यानुष्ठानमायव्ययकर्म दण्डप्रणयनममित्राटवी-

### प्रकृतियों के व्यसन और उनका प्रतीकार

- (१) जब शत्रु और विजिगीषु, दोनों पर एक जैसी विपत्ति आ पड़ी हो और शत्रु पर आक्रमण करने तथा अपनी रक्षा करने, दोनों में समानता दीखती हो, ऐसी दशा में चढ़ाई करनी चाहिए या आत्मरक्षा करनी चाहिए? यह विचार सामने आता है। इस हेतु इस अध्याय में पहिले व्यसनों का चिंतन किया जाता है।
- (२) व्यसन दो प्रकार का है: एक दैव और दूसरा मानुष। अमात्य आदि प्रकृति वर्ग के ये दोनों व्यसन अनय और अपनय के कारण पैदा होते हैं। सन्धि आदि की उचित ब्यवस्था न करना अनय और शत्रुओं से पीड़ित होते रहना अपनय कहलाता है।
- (३) गुणों की प्रतिकूलता या अभाव, उनका अनुचित उपयोग, प्रकृतिवर्ग में दोषों की अधिकता, विषयों में अति आसक्ति और शत्रुओं द्वारा पीड़ित होना, ये पाँच प्रकार के व्यसन हैं। 'व्यसन' का शब्दार्थ ही यह है जो कल्याण मार्ग से भ्रष्ट कर दे। अर्थात् जो कार्य राजा को नीचे गिरा दे वही उसके लिए व्यसन है।
- (४) कुछ आचार्यों का मत है कि 'स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, इनमें पूर्व-पूर्व की विपत्ति अत्यन्त कष्टकर है।'
- (५) परन्तु आचार्य भारद्वाज का कहना है कि 'यदि स्वामी और अमात्य पर एक साथ व्यसन आ पड़े तो अमात्य का व्यसन ही अधिक भयावह है; क्योंकि प्रत्येक कार्य का विचार, उसके फलाफल की प्राप्ति का चिंतन, आवश्यक कार्यों को करना,

प्रतिषेधो राज्यरक्षणं व्यसनप्रतीकारः कुमाररक्षणमभिषेकश्च कुमाराणा-मायत्तममात्येषु । तेषामभावे तदभावः । छिन्तपक्षस्येव राज्ञश्चेष्टानाशः । व्यसनेषु चासन्नाः परोपजापाः । वैगुण्ये च प्राणबाधः प्राणान्तिकचरत्वा-द्वाज्ञ इति ।

- (१) नेति कौटिल्यः। मिन्त्रपुरोहितादिभृत्यवर्गमध्यक्षप्रचारं पुरुष-द्रव्यप्रकृतिव्यसनप्रतीकारमेधनं च राजेव करोति। व्यसिनषु वामात्येषु अन्यानव्यसिननः करोति। पूज्यपूजने दूष्यावग्रहे च नित्ययुक्तस्तिष्ठित। स्वामी च सम्पन्नः स्वसम्पिद्भः प्रकृतीः सम्पादयित। स्वयं यच्छीलस्त-च्छीलाः प्रकृतयो भवन्ति। उत्थाने प्रमादे च तदायत्तत्वात्। तत्कूटस्था-नीयो हि स्वामीति।
  - (२) अमात्यजनपदव्यसनयोर्जनपदव्यसनं गरीय इति विशालाक्षः।

आय-व्यय की व्यवस्था, सैन्यसंग्रह, शत्रु तथा आटिवकों का प्रतीकार, राज्य की सुरक्षा, विपत्तियों का दमन, राजकुमारों की रक्षा और उनका अभिषेक आदि कार्यों को सम्पन्न करना अमात्यों पर ही निर्भर है। इसलिए राजा की अपेक्षा अमात्य का व्यसन अधिक भयप्रद है। अमात्यों के अभाव में सारे राजकार्य नष्ट हो जाते हैं और परकटे पक्षी के समान राजा के सारे कार्यक्रम ही चौपट हो जाते हैं तथा व्यसनों का लाभ उठा कर शत्रु षडयन्त्रों का जाल बिछा देते हैं। अमात्यों के व्यसनी या विपरीत हो जाने पर राजाओं के प्राण खतरे में पड़ जाते हैं; क्योंकि अमात्य, राजाओं के प्राण के समान होते हैं।

- (१) इस मत के विरुद्ध आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'मन्त्री, पुरोहित आदि भृत्यवर्ग को, सम्पूर्ण विभागीय अध्यक्षों के कार्य को, अमात्य तथा सेना आदि प्रकृतिवर्ग की विपत्ति को और जनपद, दुर्ग, कोष आदि द्रव्य प्रकृति की विपत्ति को दूर कर उनकी उन्नित के कार्यों को राजा स्वयं सम्पन्न कर सकता है। अमात्य यदि व्यसनी हो गये हों तो उनके स्थान पर राजा अव्यसनी अमात्यों को नियुक्त कर सकता है। राजा ही पूज्य व्यक्तियों का सम्मान और दुष्ट व्यक्तियों का निग्रह कर सकता है। वही अपने राजयोग्य गुणों से अपनी अमात्य प्रकृति को गुणसम्पन्न बना सकता है; क्योंकि राजा स्वयं जिस स्वभाव का होता है उसकी प्रकृतियाँ भी वैसे ही स्वभाव की हो जाती है। राजा पर ही उसकी प्रकृतियों का अभ्युदय एवं पतन निर्भर होता है। क्योंकि सातों प्रकार की प्रकृतियों में राजा ही प्रधान होता है, इसलिए मूल प्रकृति राजा का जैसा स्वभाव हो उसकी विकृतियों का भी वैसा ही स्वभाव होता है।
  - (२) आचार्य विशालाक्ष का अभिमत है कि 'अमात्य के व्यसन की अपेक्षा

कोशो दण्डः कुप्यं विष्टिर्वाहनं निचयाश्च जनपदादुत्तिष्ठन्ते । तेषामभावो जनपदाभावे । स्वाम्यमात्ययोश्चातन्तर इति ।

- (१) नेति कौटिल्यः । अमात्यमूलाः सर्वारम्भाः । जनपदस्य कर्म-सिद्धचः स्वतः परतश्च योगक्षेमसाधनं व्यसनप्रतीकारः शून्यनिवेशोपचयौ दण्डकरानुग्रहश्चेति ।
- (२) जनपददुर्गव्यसनयोर्दुर्गव्यसनिमिति पाराशराः । दुर्गे हि कोश-दण्डोत्पत्तिरापदि स्थानं च जनपदस्य । शक्तिमत्तराश्च पौरा जानपदेभ्यो नित्याश्चापदि सहाया राज्ञः । जानपदास्त्विमत्रसाधारणा इति ।
- (३) नेति कौटिल्यः । जनपदमूला दुर्गकोशदण्डसेतुवार्तारम्भाः । शौर्यं स्थैर्यं दाक्ष्यं बाहुल्यं च जनपदेषु । पर्वतान्तर्द्वीपाश्च दुर्गा नाध्युष्यन्ते जनपदा-

जनपद पर आया हुआ व्यसन अधिक भयावह होता है; क्योंकि कोष, सेना, वस्त्र, लोहा, ताँबा, भृत्यवर्ग, घोड़े, ऊँट, अन्न, घृत आदि जितना भी सामान है, सभी कुछ जनपद से प्राप्त होता है। जनपद विपत्तिग्रस्त होने के कारण उक्त सभी वस्तुएँ नष्ट हो जाती हैं और उसके बाद अमात्य एवं राजा आदि का भी विनाश हो जाता है।

- (१) परन्तु कौटिल्य, विशालाक्ष के उक्त मत को नहीं मानता है। वह कहता है कि 'सभी कार्य अमात्यों पर निर्भर होते हैं। दुर्ग तथा कृषि आदि कार्यों की सफलता, राजवंश, अन्तपाल और आटिवकों की ओर से योग-क्षेम का साधन, आपित्तयों का प्रतिकार, उपनिवेशों की स्थापना एवं उनकी उन्नति, अपराधियों को दण्ड और राजकर का निग्रह आदि जनपद के सभी कार्य अमात्यों द्वारा ही सम्पन्न होते हैं। इसलिए जनपद की विपत्ति की अपेक्षा अमात्यों की विपत्ति चिंतनीय है'।
- (२) आचार्य पराशर के मातावलम्बी विद्वानों का कथन है कि 'जनपद और दुर्ग, इन दोनों के एक साथ विपत्तिग्रस्त हो जाने पर जनपद की अपेक्षा दुर्ग की विपत्ति अधिक भयावह है; क्योंकि कोष और सेना को दुर्ग में ही रखा जाता है। यदि जनपद पर कोई विपत्ति आ जाय तो दुर्ग ही उस समय आश्रय का एकमात्र स्थान होता है। नगर तथा नागरिकों की अपेक्षा दुर्ग अधिक अजेय तथा स्थायी होते हैं और किसी भी विपत्ति में वह सहायक होते हैं। दुर्गों की तुलना में जनपदवासियों को तो शत्रु के समान समभना चाहिए; क्योंकि शत्रु को भी कर आदि देकर वे उसकी सहायता करते हैं। इसलिए जनपद की विपत्ति की अपेक्षा दुर्गों की विपत्ति अधिक चिन्तनीय समझनी चाहिए।'
- (३) इस मत के विरुद्ध आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'दुर्ग, कोष, सेना, सेतुबन्ध और कृषि आदि कार्य जनपद पर ही निर्भर हैं और शूरता, स्थिरता, चतुरता एवं अधिकता आदि बातें जानपदों (जनपद के पुरुषों) में ही हो सकती हैं। यदि

भावात् । कर्षकप्राये तु दुर्गव्यसनमायुधीयप्राये तु जनपदे जनपदव्यसन-मिति ।

- (१) दुर्गकोशव्यसनयोः कोशव्यसनिमति पिशुनः । कोशमूलो हि दुर्ग-संस्कारो दुर्गरक्षणं च । दुर्गः कोशादुपजाप्यः परेषाम् । जनपदिमत्रामित्र-निग्रहो देशान्तरितानामुत्साहनं दण्डबलव्यवहारः । कोशमादाय च व्यसने शक्यमपयातुं न दुर्गमिति।
- (२) नेति कौटिल्यः । दुर्गापर्णः कोशो दण्डस्तूष्णींयुद्धं स्वपक्षनिग्रहो दण्डबलव्यवहारः आसारप्रतिग्रहः परचकाटवीप्रतिषेधश्च । दुर्गाभावे कोशः परेषाम् । दृश्यते हि दुर्गवतामनुच्छित्तिरिति ।

जनपर पर ही आपित आ जाय तो नदी और पर्वतों में बने बड़े-बड़े अजेय दुर्ग भी सूने पड़ जाते हैं। इसलिए दुर्ग-व्यसन की अपेक्षा जनपद-व्यसन ही अधिक चिन्ताकर समभना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता जरूर है कि जैसे-जनपदरहित दुर्ग सूने हो जाते हैं वैसे ही दुर्गरहित जनपदों में रहना भी दुष्कर हो जाता है। इसलिए इतना समझ लेना चाहिए कि कृषिप्रधान जनपदों के दुर्गो पर विपत्ति का आना अधिक खतर-नाक है। इसी प्रकार आयुधप्रधान देशों पर विपत्ति का आना अधिक भयावह है।'

- (१) आचार्य पिशुन (नारद) का मत है कि दुर्ग और कोष, इन दोनों पर एक साथ ही आई विपत्ति अधिक भयावह है; क्योंकि दुर्ग की मरम्मत एवं उसकी रक्षा कोष पर ही निर्भर है। कोष के बल पर दुर्ग का भी उच्छेद किया जा सकता है। कोष के ही द्वारा जनपद; शत्रु और मित्र आदि सब का निग्रह किया जा सकता है। दूरदेशस्थ राजाओं को भी कोप के ही बल पर सहायता के लिए प्रेरित किया जा सकता है। सैनिक-शक्ति का उपयोग भी कोष पर ही निर्भर है। यदि आकस्मिक आपत्ति टूट पड़े तो भागते समय कोष को भी साथ ले जाया जा सकता है; किन्तु ऐसी दशा में दुर्ग को साथ नहीं ले जाया जा सकता है।'
- (२) पिशुन के मत का विरोध करते हुए कौटिल्य का कहना है कि 'कोष और सेना दोनों की रक्षा दुर्ग के द्वारा की जा सकती है। तूष्णींयुद्ध, अपने पक्ष के राजद्रोहियों का निग्रह, सैनिक शक्ति का आश्रय और शत्रु-सेना तथा आटविकों का प्रतीकार सभी कार्य दुर्ग के द्वारा किए जा सकते हैं। दुर्ग के नष्ट हो जाने पर बहुत संभव है कि कोप को भी शत्रु छीन ले; क्योंकि तब उसकी रक्षा का कोई साधन नहीं रह जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि जिनके पास पर्याप्त कोप नहीं; किन्तु दुर्जेय दुर्ग है, उनका उच्छेद सहसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए कोष की अपेक्षा दुर्ग-व्यसन ही अधिक कष्टकर समभना चाहिए।'

- (१) कोशवण्डव्यसनयोर्वण्डव्यसनम् इति कौणपदन्तः । दण्डमूलो हि मित्रामित्रनिग्रहः परवण्डोत्साहनं स्ववण्डप्रतिग्रहश्च । दण्डाभावे च ध्रुवः कोशविनाशः । कोशाभावे च शक्यः कुप्येन भूम्या परभूमिस्वयंग्रहणेन वा वण्डः पिण्डियतुम् । दण्डवता च कोशः । स्वामिनश्चासन्नवृत्तित्वादमात्य-सधर्मा दण्ड इति ।
- (२) नेति कौटिल्यः । कोशमूलो हि दण्डः । कोशाभावे दण्डः परं गच्छिति, स्वामिनं वा हिन्ति । सर्वाभियोगकरश्च कोशो धर्महेतुः । देशकाल-कार्यवशेन तु कोशदण्डयोरन्यतरः । प्रमाणीभवित । लम्भपालनो हि दण्डः कोशस्य । कोशः कोशस्य दण्डस्य च भवित । सर्वद्रव्यप्रयोजकत्वात्कोश-व्यसनं गरीय इति ।
- (१) आचार्य कौणपदन्त (भीष्म) का कहना है कि कोष और सेना, दोनों के व्यसनों में सेना-व्यसन ही अधिक कष्टकर है; क्यों कि शत्रु तथा मित्र का निग्रह सेना द्वारा ही होता है; दूसरे की सेना को अपनी सेना द्वारा ही कार्य पर निग्रक्त किया जा सकता है। अपनी सेना का अधिक संग्रह भी सेना के ही द्वारा किया जा सकता है। अपनी सैनिक शक्ति क्षीण हो जाने पर ही विजिगीषु, शत्रु की अपेक्षा में अपनी सेना को आगे नहीं बढ़ा पाता है। यदि सेना पर विपत्ति पड़ जाय तो निश्चित ही कोष भी नष्ट हो जाता है; क्यों कि उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रह जाता है। कोष के अभाव में भी वस्त्राभरण के द्वारा, भूमि के द्वारा, बलात् अपहृत शत्रुद्वव्य के द्वारा सेना का संगठन किया जा सकता है; और तब कोष को भी जमा किया जा सकता है। सदा राजा के समीप रहने के कारण सेना को भी अमात्यों के ही समान उपकारक समभना चाहिए। इसलिए कोष की अपेक्षा सेना-व्यसन अधिक भययुक्त है।
- (२) किन्तु आचार्य कौटिल्य, कौणपदंत की उक्त दलील को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि 'सेना का सारा दारोमदार कोष पर ही निर्भर है। उसके अभाव में या तो सेना शत्रु के अधीन हो जाती है या अपने ही स्वामी का वध कर डालती है। सब सामंतों के साथ सेना ही राजा का विरोध करा सकती है; क्योंकि धन देने पर सभी को वश में किया जा सकता है। लोक में धमं, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग के साधन का मूल कारण कोष ही है; किन्तु इस संबंध में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि देश, काल तथा कार्य को दृष्ट में रखकर कोष और सेना, दोनों को प्रधान माना जा सकता है, जिनके द्वारा कि विजिगीषु का कार्य सध सके। सेना केवल कोष की रक्षा कर सकती है; किन्तु कोष से दुगं और सेना, दोनों की रक्षा हो जाती है। इसलिए सभी दुगं आदि द्रव्य प्रकृतियों की

- (१) दण्डिमत्रव्यसनयोमित्रव्यसनिमति वातव्याधिः। मित्रमभृतं व्यवहितं च कर्म करोति, पार्षणिग्राहमासारमित्रमाटिक च प्रतिकरोति, कोशदण्डभूमिभिश्चोपकरोति व्यसनावस्थायोगमिति।
- (२) नेति कौटिल्यः । दण्डवतो मित्रं मित्रभावे तिष्ठत्यमित्रो वामित्र-भावे । दण्डमित्रयोस्तु साधारणे कार्ये सारतः स्वयुद्धदेशकाललाभाद्विशेषः। शीघ्राभियाने त्वमित्राटविकाभ्यन्तरकोपे च न मित्रं विद्यते । व्यसनयौग-पद्ये परवृद्धौ च मित्रमर्थयुक्तौ तिष्ठति ।
  - (३) प्रकृतिव्यसनसम्प्रधारणमुक्तमिति ।
  - प्रकृत्यवयवानां तु व्यसनस्य विशेषतः। (8) बहुभावोऽनुरागो वा सारो वा कार्यसाधकः॥
  - द्वयोस्तु व्यसने तुल्ये विशेषो गुणतः क्षयात्। (보) शेषप्रकृतिसाद्गुण्यं यदि स्यान्नाभिधेयकम् ॥

प्रयोजनसिद्धि होने के कारण कोष के ऊपर आई हुई विपत्ति को ही गरीयसी समभना चाहिए।'

- (१) आचार्य वातव्याधि (उद्धव) का मत है कि 'अपनी सेना और अपने मित्र पर एक साथ पड़ी विपत्ति में मित्र पर पड़ी विपत्ति अधिक कष्टकर है; क्योंकि दूर रहता हुआ भी मित्र बिना कुछ लिए विजिगीषु का कार्य करता है और पार्षिणग्राह का, पार्षिणग्राह के मित्रवल का, शत्रु का तथा आटविक का सदैव प्रतीकार करने के लिए तैयार रहता है। कोष, सेना और भूमि के द्वारा वह बराबर विजिगीषु की मदद करता रहता है। विपत्ति में साथ नहीं छोड़ता है।'
- (२) किन्तु कौटिल्य, वातव्याधि के उक्त सिद्धान्त से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि 'जिसके पास अच्छा सैन्यबल होता है, उसके मित्र तो मित्र ही बने रहते हैं, किन्तु शत्रु तक भी मित्र बन जाते हैं। सेना और मित्र, इनके साधारण कार्य में लाभ के अनुसार अपने युद्ध, देश और काल की अपेक्षा विशेषता समभनी चाहिए। तत्कालिक आक्रमण पर अथवा शत्रु और आटविकों के द्वारा आभ्यन्तर कोप उत्पन्न करा देने पर मित्र लोग उसका कोई प्रतीकार नहीं करा सकते हैं; बल्कि सेना ही ऐसे अवसरों पर काम आती है। एक साथ विपत्ति आने पर अथवा शत्रु के बढ़ जाने के कारण मित्र ही अर्थ-सिद्धि में सहायक होता है।'
  - (३) यहाँ तक प्रकृति-व्यसन का निरूपण किया गया।
- (४) यदि प्रकृति के कुछ अंगों पर विपत्ति आ पड़ी हो तो जिस प्रकृति पर व्यसन पड़ा है उसकी अधिक संख्या, स्वामिभक्ति और विशेष गुणों के अनुसार ही उस विपत्ति को दूर करना चाहिए।
  - (५) यदि शत्रु और विजिगीषु दोनों पर एक साथ ही व्यसन आ पड़ा हो तो

(१) शेषप्रकृतिनाशस्तु यत्रैकव्यसनाद्भवेत्। व्यसनं तद्गरीयः स्यात्प्रधानस्येतरस्य वा ॥

इति व्यसनाधिकारिकेऽष्टमेऽधिकरणे प्रकृतिव्यसनवर्गो नाम प्रथमोऽध्याय:, आदितः षोडशशततमः।

--: o :--

एक के गुणशाली और दूसरे के गुणहीन होने पर ही विशेषता समभनी चाहिए, किन्तु जिस प्रकृति पर व्यसन है उसके अतिरिक्त शेष सभी प्रकृति यदि अपनी-अपनी अवस्था में शक्तिशाली बनी रहें तो पूर्वोक्त विशेषता नहीं समभनी चाहिए।

(१) यदि एक प्रकृति-व्यसन के कारण शेष प्रकृतियों का भी नाश होता हो, तो वह व्यसन भले ही प्रधान-अप्रधान किसी भी प्रकृति से संबद्ध क्यों न हो, पहिले उसी व्यसन का प्रतीकार करना चाहिए।

व्यसनाधिकारिक नामक अष्टम अधिकरण में प्रकृतिव्यसनवर्ग नामक पहला अध्याय समाप्त ।

-: · :--

### राजराज्ययोर्व्यसनचिन्ता

- (१) राजा राज्यमिति प्रकृतिसंक्षेपः।
- (२) राज्ञ आभ्यन्तरो बाह्यो वा कोप इति । अहिभयादाभ्यन्तरः कोपो बाह्यकोपात्पापीयान् । अन्तरमात्यकोपश्चान्तःकोपात् । तस्मात्कोशदण्ड-शक्तिमात्मसंस्थां कुर्वीत ।
- (३) द्वैराज्यवैराज्ययोर्द्वैराज्यमन्योन्यपक्षद्वेषानुरागाभ्यां परस्परसंघर्षेण वा विनश्यति । वैराज्यं तु प्रकृतिचित्तग्रहणापेक्षि यथास्थितमन्यैर्भ्ज्यत इत्याचार्याः ।
- (४) नेति कौटिल्यः। पितापुत्रयोभ्जित्रोर्वा द्वैराज्यं तुल्ययोगक्षेमम-मात्यावग्रहं वर्तयेतेति । वैराज्ये तु जीवतः परस्याच्छिद्य 'नैतन्मम' इति

#### राजा और राज्य के व्यसनों पर विचार

- ( १ ) प्रकृति का संक्षिप्त स्वरूप राजा और राज्य है।
- (२) राजा के प्रति राज्य का दो प्रकार से कोप होता है: आभ्यन्तर और बाह्य। घर में रहने वाले साँप की तरह आभ्यन्तर कोप बाह्य कोप की अपेक्षा बहुत ही अनर्थकारी होता है। यह आभ्यन्तर कोप भी दो प्रकार का है: एक अन्तर अमात्य-कोप और दूसरा बाह्य अमात्य-कोप । इन दोनों में अन्तर अमात्य-कोप बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए विजिगीषु राजा को चाहिए कि वह कोष और सेना की सम्पूर्ण शक्ति को अपने ही हाथ में रखे।
- (३) पूर्वीचार्यों का मत है कि 'द्वैराज्य (जिस राज्य के दो राजा हों) और वैराज्य (जिस राज्य में किसी विजित राजा का शासन हो ), इन दोनों में दो राजाओं के पारस्परिक ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य एवं स्पर्धा के कारण द्वैराज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है; किन्तु प्रजा के विचारों के अनुसार चलाये जाने वाला वैराज्य हमेशा अपनी स्थिति को बनाये रखता है।'
- (४) किन्तु कौटिल्य का कहना है 'क्योंकि पिता, पुत्र तथा दो भाइयों में दायभाग सम्बन्धी विरोध के कारण ही द्वैराज्य की स्थापना होती है, जिसमें दोनों शासकों का योग-क्षेम समान होता है; उनके अमात्यों द्वारा दोनों राजाओं का पारस्परिक वैमनस्य शाम्त हो सकता है। इस दृष्टि से द्वैराज्य में कोई बड़ा दोष

मन्यमानः कर्शयत्यपवाहयति, पण्यं वा करोति, विरक्तं वा परित्यज्याप-गच्छतीति ।

- (१) अन्धश्चलितशास्त्रो वा राजेति। अशास्त्रचक्षुरन्धो यर्तिकचनकारी दृढाभिनिवेशी परप्रणेयो वा राज्यमन्यायेनोपहन्ति । चलितशास्त्रस्तु यत्र शास्त्राच्चलितमतिर्भवति, शक्यानुनयो भवतीत्याचार्याः।
- (२) नेति कौटिल्यः अन्धो राजा शक्यते सहायसम्पदा यत्र तत्र वा पर्यवस्थापियतुमिति । चलितशास्त्रस्तु शास्त्रादन्यथाभिनिविष्टबुद्धिरन्या-येन राज्यमात्मानं चोपहन्तीति ।
- (३) व्याधितो नवो वा राजेति? व्याधितो राजा राज्योपघातम-मात्यमूलं प्राणाबाधं वा राज्यमूलमवाप्नोति । नवस्तु राजा स्वधर्मानुग्रह-परिहारदानमानकर्मभिः प्रकृतिरञ्जनोपकारैश्चरतीत्याचार्याः।

नहीं है। परन्तु वैराज्य में जीवित शत्रु को उच्छिन्न कर, बलपूर्वक उससे राज्य छीन कर, विजिगीषु उसको 'यह मेरा नहीं है' ऐसा मानता हुआ जुर्माना, टैक्स आदि के द्वारा कष्ट पहुँचाता है; अथवा अच्छी रकम लेकर उसे दूसरे के हाथ बेच देता है; या वहाँ की प्रजा को विमुख जानकर सर्वस्व अपहरण कर के वहाँ से चला जाता है।'

- (१) अन्धशास्त्र (जिस राजा ने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है) और चिलत शास्त्र ( शास्त्रों का अध्ययन कर के भी तदनुसार आचरण न करने वाला ), इन दोनों राजाओं में से कौन सा राजा प्रजा के लिए अधिक कल्याण-प्रद है ? इस सम्बन्ध में पूर्वीचार्यों का कहना है कि 'शास्त्ररूपी चक्षुओं से हीन अन्धा राजा बिना विचारे ही कार्य करने वाला, हठबुद्धि, दुष्कर्मरत, या परबुद्धि होकर अन्याय से राज्य को नष्ट कर डालता है। उसकी अपेक्षा चलितशास्त्र राजा को, शास्त्रविरुद्ध आचरण करने पर अनुनय, विनय के द्वारा रोका जा सकता है। इसलिए अन्धशास्त्र से चिलतशास्त्र राजा उत्तम है।'
- (२) किन्तु आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'अन्धे राजा को अमात्य आदि की हितकर बुद्धि से स्वेच्छया अच्छे मार्ग पर लाया जा सकता है; किन्तु चलितशास्त्र राजा तो शास्त्र-विरुद्ध कार्य करने में अपनी हठ-वादिता के कारण अन्याय से स्वयं को और अपने राज्य को नष्ट कर डालता है।'
- (३) बीमार राजा और नये राजा, दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इमका निर्णय करते हुए प्राचीन आचार्यों का मत है कि 'व्याधिग्रस्त राजा अपने अमात्यों के षड्यन्त्र से राज्य को गँवा बैठता है या राज्य के सहित प्राण भी दे बैठता है; किन्तु नया राजा अपने धर्म, अनुग्रह, परिहार और मान आदि कार्यों से लोकप्रियता प्राप्त कर राज्य का संचालन कर सकता है।'

- (१) नेति कौंटिल्यः । व्याधितो राजा यथाप्रवृत्तं राजप्रणिधिमनु-वर्तयित । नवस्तु राजा 'बलार्वाजतं ममेदं राज्यम्' इति यथेष्टमनवग्रह-श्चरित । सामुत्थायिकैरवगृहीतो वा राज्योपघातं मर्षयित । प्रकृतिष्वरूढः सुखः समुच्छेत्तं भवति । व्यधिते विशेषः—पापरोग्यपापरोगी च ।
- (२) नवेऽप्यभिजातोऽनभिजात इति । दुर्बलोऽभिजातो बलवाननभि-जातो राजेति । दुर्बलस्याभिजातस्योपजापं दौर्बल्यापेक्षाः प्रकृतयः कृच्छ्रे-णोपगच्छन्ति । बलवतश्चानभिजातस्य बलापेक्षाः सुखेन इत्याचार्याः ।
- (३) नेति कौटिल्यः । दुर्बलमभिजातं प्रकृतयः स्वयमुपनमन्ति, जात्य-मैश्वर्यप्रकृतिरनुवर्तत इति । बलवतश्चानभिजातस्योपजापं विसंवादयन्ति— अनुरागे सार्वगुण्यमिति ।
- (१) किन्तु आचार्य कौटिल्य का कहना है 'क्योंकि व्याधिग्रस्त राजा पूर्ववत् ही राज्य के व्यापारों को बराबर चलाता रहता है; किन्तु नया राजा तो बल के अभिमान से चूर होकर 'यह मेरा राज्य है' ऐसा समभता हुआ स्वेच्छाचारी बन कर मनमाना शासन करता है। अथवा जब कभी उन्नतिशील साथी राजाओं से घर जाता है तो राज्य के नाश को चुपचाप देखता रहता है। प्रजा का अनुराग न होने से अनायास ही शत्रुओं के द्वारा उखाड़ दिया जाता है। इसलिए नये राजा की अपेक्षा व्याधिग्रस्त राजा ही श्रेष्ठ है। परन्तु इस सम्बन्ध में एक विशेष बात ध्यान रखने योग्य यह है कि व्याधिग्रस्त राजा भी दो तरह के हो सकते हैं: एक तो पापरोग (कोड़) आदि से ग्रस्त और दूसरे अपाप रोग (साधारण रोग) से ग्रस्त। इनमें अपापरोगी राजा के सम्बन्ध में ही उक्त कथन को समभना चाहिए।'
- (२) नये राजाओं में भी उच्च कुलीन राजा उत्तम होता है या नीच कुलीन ? उनमें भी उच्च कुल का दुर्बल राजा उत्तम होता है या नीच कुल का बलवान् राजा ? इस सम्बन्ध में प्राचीन आचार्यों का कहना है कि 'कुलीन दुर्बल राजा के अमात्य आदि प्रकृतिजन तथा प्रजाजन बड़ी कठिनाई से उसके वश में रहते हैं। किन्तु नीच कुलोत्पन्न, परन्तु बलवान् राजा के रोबदाब के कारण सम्पूर्ण प्रजा तथा अमात्य आदि उसके वश में हो जाते हैं। इसलिए दुर्बल अभिजात राजा ही श्रेष्ठ है।'
- (३) किन्तु आचार्य कौटिल्य का उक्त मत के विरुद्ध यह कहना है कि 'जो राजा उच्च कुलोत्पन्न होता है, वह चाहे दुर्बल भी हो, प्रकृतिजन अपने-आप ही उसके सामने भुक जाते हैं; क्योंकि ऐश्वर्य की योग्यता उच्च कुलोत्पन्न राजा का ही अनुगमन करती है। किन्तु बलवान् होने पर भी नीचकुलोत्पन्न राजा के प्रकृतिजन विराग के कारण उसका विरोध करने लगते हैं; क्योंकि अनुराग ही गुणों का आश्रय है।'

- (१) प्रयासवधात्सस्यवधो मुब्टिवधात्पापीयान् ।
- (२) निराजीवत्वादवृष्टिरतिवृष्टित इति ।
- द्वयोर्द्वयोर्व्यसनयोः प्रकृतीनां बलाबलात्। पारम्पर्यक्रमेणोक्तं याने स्थाने च कारणम्।।

इति व्यसनाधिकारिकेऽष्टमेऽधिकरणे राजराज्ययोव्यंसनिचन्ता नाम द्वितीयोऽध्याय; आदितोः सप्तदशशततमः ।

—: o :—

- (१) खेत में बीज न बोने के कारण अन्नाभाव से जो कष्ट होता है उसकी अपेक्षा बीज बोने के बाद तैयार हुए अनाज का नष्ट हो जाना अधिक पीड़ाकर होता है। क्यों कि सारा परिश्रम ही व्यर्थ चला जाता है।
- (२) इसी प्रकार अधिक वृष्टि होने की अपेक्षा वृष्टि का सर्वथा न होना अधिक हानिकर है; क्योंकि जीवन की रक्षा जल पर ही निर्भर होती है।
- (३) इस प्रकार दो भिन्न-भिन्न व्यसनों में प्रकृतियों के बलाबल का निरूपण किया जा चुका है। इसका स्पष्टीकरण इस तरह है: विजिगीषु और शत्रु पर व्यसन होने के कारण, यदि शत्रु की अपेक्षा विजिगीषु पर लघु व्यसन हो तो विजिगीषु को चढ़ाई कर देनी चाहिए; और यदि अवस्था इसके विपरीत हो तो विजिगीषु को चुपचाप होकर बैठ जाना चाहिए।

व्यसनाधिकारिक नामक अष्टम अधिकरण में राजराज्यव्यसनचिन्ता नामक दूसरा अध्याय समाप्त।

--: o :---

- (१) अविद्याविनयः पुरुषव्यसनहेतुः। अविनीतो हि व्यसनदोषान्न पश्यति।
  - (२) तानुपदेक्ष्यामः कोपजस्त्रिवर्गः, कामजश्चतुर्वर्गः।
- (३) तयोः कोपो गरीयान् । सर्वत्र हि कोपश्चरति, प्रायशश्च कोपवशा राजानः प्रकृतिकोपैर्हताः श्रूयन्ते, कामवशाः क्षयव्ययनिमित्तमरिव्याधि-भिरिति ।
- (४) नेति भारद्वाजः। सत्पुरुषाचारः कोपः। वैरयातनमवज्ञावधो भीतमनुष्यता च, नित्यश्च कोपसम्बन्धः पापप्रतिषेधार्थः। कामः सिद्धि-लाभः। सान्त्वं त्यागशीलता सम्प्रियभावश्च। नित्यश्च कामेन सम्बन्धः कृत-कर्मणः फलोपभोगार्थं इति।

### सामान्य पुरुषों के व्यसन

- (१) अशिक्षित व्यक्ति व्यसनी हो जाते हैं, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति व्यसनों से पैदा होने वाले दोषों को नहीं समक पाता है।
- (२) इस प्रकरण में ऐसे ही व्यसनों तथा व्यसनों से पैदा होने वाले दोषों का निरूपण किया जाता है। कोप से उत्पन्न होने वाले तीन दोष होते हैं, इसीलिए उन्हें त्रिवर्ग कहा गया है। इसी प्रकार काम से उत्पन्न होने वाले चार दोष हैं, इसीलिए उन्हें चतुर्वर्ग कहा गया है।
- (३) दोषों को उत्पन्न करने वाले काम और क्रोध दोनों में से क्रोध ही अधिक भयावह होता है, क्योंिक क्रोध का सर्वत्र प्रवेश है। प्रायः ऐसा सुना गया है कि कोप से वशीभूत हुए राजा अपनी प्रकृतियों के कोप से ही मारे गये। इसी प्रकार काम के वशीभूत हुए राजा, सेना तथा कोष के नष्ट हो जाने या शारीरिक शक्ति के नष्ट हो जाने के कारण शत्रुओं तथा व्याधियों के द्वारा मारे गये सुने गये हैं।
- (४) इस सिद्धान्त के विपरीत आचार्य भारद्वाज का कथन है 'क्योंकि कोप करना श्रेष्ठ लोगों का आचारधर्म है। कोप से ही शत्रु का प्रतीकार और दूसरे के तिरस्कार का बदला लिया जाता है। क्रोधी पुरुष की बुराई करने से सभी लोग डरते हैं। क्रोध छोड़ा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उसी के द्वारा पापियों का

- (१) नेति कौटिल्यः । द्वेष्यता शत्रुवेदनं दुःखासङ्गश्च कोपः । परिभवो द्रव्यनाशः पाटच्चरद्यूतकारलुब्धकगायनवादकैश्चानथ्यैः संयोगः कामः ।
- (२) तयोः परिभवाद् द्वेष्यता गरीयसी । परिभूतः स्वैः परैश्र्वावगृह्यते, द्वेष्यः समुच्छिद्यत इति । द्रव्यनाशाच्छत्रुवेदनं गरीयः, द्रव्यनाशः कोशा-बाधकः, शत्रुवेदनं प्राणाबाधकिमिति । अनर्थ्यसंयोगाद् दुःखसंयोगो गरी-यान् । अनर्थ्यसंयोगो मुहूर्तप्रीतिकरः, दीर्घक्लेशकरो दुःखानामासङ्ग इति । तस्मात्कोपो गरीयान्।
  - (३) वाक्पारुष्यमर्थदूषणं दण्डपारुष्यमिति । वाक्पारुष्यार्थदूषणयो-

निग्रह होता है। इसी प्रकार काम भी सुख को देनेवाला है और उसी के कारण व्यक्ति में सच्चाई, मधुरता, त्याग और सौम्यता जैसे गुण आ बसते हैं। इसके अतिरिक्त अपने कर्मों का फल भोगने के लिए प्रत्येक पुरुष के लिए काम का अवलंबन आवश्यक भी है।'

- (१) किन्तु आचार्य कौटिल्य उक्त मत को स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि 'कोप और काम कदापि गुणों की कोटि में नहीं रखे जा सकते हैं, वे तो अनेक महान् अनर्थों को पैदा करने वाले हैं, कोप के कारण मनुष्य सबका द्वेषी बन जाता हैं उसके अनेक शत्रु बन जाते हैं, दुःख उसके शिर पर मँडराया करते हैं, कामी पुरुष का सर्वत्र तिरस्कार होता है, वह धन-नाश करता है, चोर, जुआरी, शराबी आदि अनर्थकारी व्यक्तियों से उसका साथ होता है।'
- (२) काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोषों में से, कामजन्य परिभव (दोष) की अपेक्षा क्रोधजन्य द्वेष्यता अधिक हानिकर होती है। तिरस्कृत व्यक्ति अपने या पराये लोगों के द्वारा कभी न कभी अनुगामी बनाया जा सकता है, किन्तु जिससे सभी लोग द्वेष करते हैं वह तो नष्ट ही हो जाता है। इसीलिए तिरस्कृत होने की अपेक्षा द्वेष्य होना अधिक कष्टकर है। द्रव्यनाश हो जाने की अपेक्षा अधिक शत्रुओं का पैदा हो जाना अधिक हानिकर है। द्रव्यनाश होने पर केवल कोष को बाधा पहुँ चती है, प्राण सुरक्षित रहते हैं, किन्तु शत्रुओं के बढ़ जाने से प्राण खतरे में पड़ जाते हैं। अनर्थकारी व्यक्तियों से सम्पर्क होने की अपेक्षा दुःखों का संयोग अधिक कष्टकर है। चोर, जुआरी आदि अनर्थकारी व्यक्तियों के सम्बन्ध परिणाम में दुः खदायी होने के बावजूद भी थोड़े समय के लिए प्रसन्न कर देने वाले होते हैं, किन्तु दुः खों का सम्बन्ध लगातार कष्टदायक होता है। इसलिए कामजन्य दोषों की अपेक्षा क्रोधजन्य दोषों को ही अधिक हानिकर समभना चाहिए।
- (३) कोपजन्य त्रिवर्ग: वाक्पारुष्य, अर्थदूषण और दण्डपारुष्य, ये कोपज त्रिवर्ग हैं, आचार्य विशालाक्ष के मत से 'वाक्पारुष्य ही अधिक बलवान् है। क्योंकि

विक्पारुष्यं गरीयः इति विशालाक्षः। परुषमुक्तो हि तेजस्वी तेजसा प्रत्यारो-हित, दुरुक्तशल्यं हृदि निखातं तेजःसन्दीपनिमन्द्रियोपतापि च इति।

(१) नेति कौटिल्यः । अर्थपूजा वाक्छल्यमपहन्ति, वृत्तिविलोपस्त्वर्थ-दूषणम् । अदानमादानं विनाशः परित्यागो वा अर्थस्येत्यर्थदूषणम् ।

- (२) अर्थदूषणदण्डपारुष्ययोरर्थदूषणं गरीयः इति पाराशराः । अर्थ-मूलौ धर्मकामौ, अर्थप्रतिबन्धश्च लोको वर्तते, तस्योपघातो गरीयान् इति ।
- (३) नेति कौटिल्यः । सुमहताऽप्यर्थेन न कश्चन शरीरविनाशमिच्छेत् । दण्डपारुष्याच्च तमेव दोषमन्येभ्यः प्राप्नोति । इति कोपजस्त्रिवर्गः ।
- (४) कामजस्तु—मृगया द्यूतं स्त्रियः पानिमिति चतुवर्गः । तस्य मृग-याद्यूतयोर्मृगया गरीयसी इति पिशुनः स्तेनामित्रव्यालदावप्रस्खलनभय-

अपने तिरस्कार को सहन न करने वाले पुरुष के साथ कठोर वाक्यों का व्यवहार करने पर वह निश्चित ही कठोरभाषी व्यक्ति पर अपने तेज के द्वारा आक्रमण करता है। हृदय में गड़ा हुआ दुर्वचन भीतरी तेज को उभाड़ने वाला और इन्द्रियों को संतप्त करने वाला होता है। इसलिए अर्थदूषण की अपेक्षा वाक्पारुष्य को ही अधिक हानिकर समक्तना चाहिए।

- (१) किन्तु, विशालाक्ष के मत के विरुद्ध कौटिल्य का कहना है कि 'अर्थ द्वारा की गई पूजा दुर्वचनरूपी शल्य को नष्ट कर देती है, किन्तु वाणी द्वारा की गई पूजा अर्थदूषण को नहीं हटा सकती है, किसी की जीविका मारना ही अर्थदूषण है। प्रिय वचन जीविका के विघात को पूरा नहीं कर सकते हैं। अर्थदूषण चार प्रकार का होता है। १. अदान (कार्य करने पर भी वेतन न देना) २. आदान (दण्ड आदि के द्वारा धन खींच लेना) ३. विनाश (देश को पीडा पहुँचाना) और ४. अर्थत्याग (रक्षा योग्य अर्थ की रक्षा न करना)।
- (२) आचार्य पराशर के अनुयायियों का कहना है कि 'अर्थदूषण और दण्ड-पारुष्य में अर्थदूषण ही बलवान् होता है, क्योंकि धर्म, काम और लोकनिर्वाह सभी अर्थ पर निर्भर होते हैं। इसलिए अर्थ का उपधात (दूषण) होना अत्यन्त ही आपत्ति-जनक है। इसलिए दण्डपारुष्य की अपेक्षा अर्थदूषण को ही बड़ा समऋना चाहिए।'
- (३) किन्तु कौटिल्य उक्त मत को युक्तिसंगत नहीं मानता है। उसका कहना है कि 'अत्यधिक धन-प्राप्ति के बदले में कोई भी अपने को नष्ट नहीं करना चाहता है, पुन: दण्डपारुष्य से आत्मरक्षा के लिए वह उतनी ही धन-राशि खर्च करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए अर्थदूषण की अपेक्षा दण्डपारुष्य को ही अधिक कष्ट-कर समझना चाहिए।' यहाँ तक कोपजन्य त्रिवर्ग का निरूपण किया गया।
  - (४) कामजन्य चतुर्वर्ग: मृगया, चूत, स्त्री और मदिरापान, ये कामज चार

दिङ्मोहाः क्षुत्पिासे च प्राणाबाधस्तस्याम् । द्यूते तु जितमेवाक्षविदुषा यथा जयत्सेनदुर्योधनाभ्यामिति ।

- (१) नेति नौटिल्यः । तयोरप्यन्यतरपराजयोऽस्तीति नलयुधिष्ठि-राभ्यां व्याख्यातं, तदेव विजितद्रव्यमामिषं, वैरबन्धश्च, सतोऽर्थस्य विप्रति-पत्तिरसतश्चार्जनमप्रतिभुक्तनाशो मूत्रपुरीषधारणबुभुक्षादिभिश्च व्याधिलाभ इति द्यूतदोषः । मृगयायां तु व्यायामः श्लेष्मिपत्तमेदः स्वेदनाशश्चले स्थिरे च काये लक्षपरिचयः कोपभयस्थानेहितेषु च मृगाणां चित्तज्ञानमनित्ययानं चेति ।
- (२) द्यूतस्त्रीव्यसनयोः कैतवव्यसनम् इति कौणपदन्तः । सातत्येन हि निशि प्रदीपे मातरि च मृतायां दीव्यत्येव कितवः, कृच्छ्रे च प्रतिपृष्टः
- दोष है। 'इस कामजन्य चतुर्वर्ग में मृगया और द्यूत, इन दोनों में से मृगया दोष अधिक हानिकर होता है'—ऐसा आचार्य नारद (पिशुन) का कहना है। 'क्योंकि मृगया दोष में सर्वथा चोर, शत्रु, साँप, दावाग्नि और गिरने का भय बना रहता है, दिशाओं के भूल जाने से तथा भूख-प्यास से कभी-कभी प्राणान्तक कष्ट भी उपस्थित हो जाता है। परन्तु बढ़िया खिलाड़ी जुए में अवश्य ही विजयी होता है, जैसे जयत्सेन और दुर्योधन ने नल और युधिष्ठिर को जुए में जीत लिया था। इसलिए जुए की अपेक्षा शिकार में अधिक कष्ट है।'
- (१) किन्तु उक्त सिद्धान्त के विरुद्ध आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'मृगया की भाँति जुए में भी अनेक दोष हैं। जुआ खेलने वालों में एक की अवश्य ही हार होती है, जैसे नल और युधिष्ठिर जुए में हार गए थे। जुए में जीता हुआ धन पराये मांस की तरह है और हारने वाला जुआरी जीते हुए जुआरी से बैर भी ठान लेता है। धर्मपूर्वक कमाये हुए धन का दुरुपयोग होता है और अधर्मपूर्वक जुए से धन का संग्रह होता है। संग्रह किया हुआ धन फिर जुए में ही गँवा दिया जाता है। जुआ खेलते समय पेशाब, पाखाना और भूख रोकने से अनेक बीमारियाँ हो जाती हैं। जुए की अपेक्षा मृगया में व्यायाम, कफ-पित्त का नाश, मेदा का न बढ़ना, पसीना निकलने से देह का हल्का होना, चलते हुए या बैठे हुए शरीर पर निशाना बाँधने का अभ्यास होना, क्रोध तथा भय से उत्पन्न होने वाले जंगली जानवरों के चित्त की भिन्न-भिन्न चेष्टाओं का ज्ञान होना और किसी खास अवसर पर ही मृगया का समय निश्चित होना-ये सब गुण ऐसे हैं, जो द्यूत में असम्भव है।'
- (२) आचार्य कौणपदंत का मत है कि 'द्यूत-व्यसन और स्त्री-व्यसन, दोनों में द्यूत-व्यसन अधिक हानिकर है, क्योंिक जुआरी रात में भी दीपक जला कर जुआ खेलता है, माता के मर जाने पर उसकी दाहक्रिया आदि की कुछ भी परवाह न

कुप्यति । स्त्रीव्यसनेषु तु स्नानप्रतिकर्मभोजनभूमिषु भवत्येव धर्मार्थपरि-प्रश्नः । शक्या च स्त्री राजहिते नियोक्तुम् । उपांशुदण्डेन व्याधिना वा व्यावर्तियतुमवस्रावियतुं वा इति ।

- (१) नेति कौटिल्यः । सप्रत्यादेयं द्यूतम्, निष्प्रत्यादेयं स्त्रीव्यसनम् । अदर्शनं, कार्यनिर्वेदः, कालातिपातनादनर्थधर्मलोपश्च, तन्त्रदौर्बल्यं, पाना-नुबन्धश्चेति ।
- (२) स्त्रीपानव्यसनयोः स्त्रीव्यसनम् इति वातव्याधिः । स्त्रीषु हि बालिश्यमनेकविधं निशान्तप्रणिधौ व्याख्यातम् । पाने तु शब्दादीनामिन्द्रि-यार्थानामुपभोगः प्रीतिदानं परिजनपूजनं कर्मश्रमवधश्चेति ।

करके जुए में जुटा हुआ रहता है और किसी संकट कालीन स्थिति में उससे जब कोई कुछ कहना चाहता है तो वह कुपित हो जाता है। इसके विपरीत स्त्री-व्यसनी राजा से स्नान के समय वस्त्र पहनते हुए या भोजन आदि के समय धर्म-अर्थ के सम्बन्ध में पूछा तथा बतलाया जा सकता है, जिस स्त्री पर राजा आसक्त हो उसको भी अमात्यों के द्वारा राजा के ध्येय कार्यों की ओर मोड़ा जा सकता है। यदि वह स्त्री अमात्यों का कहना न माने तो उसका उपांशुवध भी कराया जा सकता है। यदि ऐसा भी सम्भव न हो तो विषयुक्त औपिधयों से उसमें व्याधि उपजा कर इलाज के बहाने उसको दूसरी जगह भेजा जा सकता है। इसलिए स्त्री-व्यसन की अपेक्षा द्यूत-व्यसन ही अधिक हानिकर है।

- (१) किन्तु उक्त मत के विरुद्ध आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'जुए में जो चीज हार दी जाय उसको फिर जुए में ही जीता जा जा सकता है; किन्तु स्त्री व्यसन में तो जो चीज हाथ से निकल गई उसका वापिस मिलना सम्भव नहीं होता है। स्त्री-व्यसन में आसक्त राजा अपने मिल्त्रयों तक से नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से मिल्त्रवर्ग भी राजकार्य की ओर उदासीन हो जाता है और इस प्रकार कुछ समय बाद राजा के अर्थ-धर्म, दोनों ही विलुप्त हो जाते हैं।। इतना ही नहीं, उसका राज्यतन्त्र भी दुर्बल हो जाता है। स्त्री-व्यसन के सहकारी व्यसन मद्यपान, जुआ आदि भी उसके पीछे लग जाते हैं। इसिलए द्यूत-व्यसन की अपेक्षा स्त्री-व्यसन ही अधिक हानिकर समभना चाहिए।
- (२) आचार्य वातन्याधि के मत से 'स्त्री-न्यसन और मद्यपान, दोनों में से स्त्री-न्यसन ही अधिक कष्टकर है; क्योंकि स्त्रियों में अनेक प्रकार की मूर्खताएँ होती हैं, जिनका वर्णन पीछे निशांतप्रणिधि प्रकरण में किया गया है; यहाँ तक कि वे अपने पितयों के वध करने तक का षड्यन्त्र रच देती हैं। मद्यपान में तो इन्द्रियों के विषयभूत शब्द आदि का ही उपयोग किया जाता है। उससे प्रेम का विस्तार, तथा

- (१) नेति कौटिल्यः । स्त्रीव्यसने भवत्यपत्योत्पत्तिरात्मरक्षणं चान्त-दरिषु, विपर्ययो वा बाह्येषु, अगम्येषु सर्वोच्छित्तः। तदुभयं पानव्यसने। पानसम्पत्—संज्ञानाशः अनुन्मत्तस्योन्मत्तत्वमप्रेतस्य प्रेतत्वं कौपीनदर्शनं श्रुतप्रज्ञाप्राणवित्तमित्रहानिः सिद्भिवियोगोऽनर्थ्यसंयोगस्तन्त्रीगीतनैपुण्येषु चार्थघ्नेषु प्रसङ्ग इति ।
- (२) द्यूतमद्ययोर्द्यूतमेकेषाम् । पणनिमित्तो जयः पराजयो वा, प्राणिष् निश्चेतनेषु वा पक्षद्वैधेन प्रकृतिकोपं करोति, विशेषतश्च सङ्घानां सङ्घ-धर्मिणां च राजकुलानां द्यूतिनिमत्तो भेदः, तिन्निमित्तो विनाश इति। असत्प्रग्रहः पापिष्ठतमो व्यसनानां तन्त्रदौर्बल्यादिति ।

तथा परिजनों का सत्कार करने की प्रवृति बढ़ती है और अधिक कार्य करने से उत्पन्न थकावट दूर हो जाती है। इसलिए मद्यपान की अपेक्षा स्त्री-व्यसन अधिक दुःखदायी है।'

- ( १ ) किन्तु उक्त मत के विरुद्ध आचार्य कौटिल्य का कथन है कि 'यदि स्त्री-व्यसन अपनी पत्नियों तक ही सीमित है तब तो पुत्रों को पैदा कर उनके द्वारा आत्म-रक्षा होना, यह तो लाभ की ही बात है। यदि वह व्यसन गणिका आदि स्त्रियों में हो तो उससे उक्त लाभ नहीं होता और यदि वह अन्य कुलीन स्त्रियों तक असीमित हो जाय तो उससे राजा का सर्वनाश हो जाता है; इसीलिए बाह्य स्त्रियों और कूलीन स्त्रियों में आसक्ति होने के कारण ही स्त्री-व्यसन को सदोष माना गया है। किन्तू मद्यपान-व्यसन में न तो पुत्र आदि के पैदा होने की कोई सम्भावना है और उसमें सर्वनाश का ही अधिक खतरा रहता है। इसके अतिरिक्त मद्यपान करने से नीचे लिखे अनेक दोष पैदा हो जाते हैं: विवेक-बुद्धि नष्ट हो जाती है; अच्छा व्यक्ति भी उन्मत्त के समान हो जाता है; जीता हुआ भी मरे हुए के समान निश्चेष्ट हो जाता है; उसके गुप्तपापों का पता लग जाता है, उसका शास्त्रज्ञान तथा उसकी संस्कृत बुद्धि, बल, धन और मित्र आदि सभी वस्तुओं का विनाश हो जाता है, सज्जनों की संगति से वह दूर हो जाता है, सर्वदा अनर्थकारी व्यक्तियों से उसका संसर्ग हो जाता है, धन को नष्ट करने वाले गीत, वाद्य आदि में उसकी प्रवृति हो जाती है।'
- (२) कुछ आचार्यों का कहना है कि 'द्यूत और मद्य, इन दोनों व्यसनों में से चूत ही अधिक कष्टकर है, क्योंकि दाव लगाने पर जय तथा पराजय और प्राणी तथा अप्राणी विषयक द्यूतों में परस्पर विरुद्ध दो पक्षों का वैर हो जाने के कारण प्रकृतियों में कोप को पैदा कर देते है और विशेषतः एक साथ रहने वाले एक विचार-बुद्धि के राजकुलों में भी द्यूत के कारण परस्पर मतभेद हो जाता है, जिससे कि उनका विनाश हो जाता है। यह असत्प्रग्रह (जिस व्यसन में दुर्जनों का सत्कार

- (१) असतां प्रग्रहः कामः कोपश्चावग्रहः सताम्। व्यसनं दोषबाहुल्यादत्यन्तमुभयं मतम्।।
- (२) तस्मात्कोपं च कामं च व्यसनारम्भमात्मवान् । परित्यजेन्मूलहरं वृद्धसेवी जितेन्द्रियः ॥

इति व्यसनाधिकारिकेऽष्टमेऽधिकरणे पुरुषव्यसनवर्गो नाम तृतीयोऽध्यायः; आदितोऽष्टाविंशतिशततमः ।

—: · :—

किया जाता है ) अर्थात् मद्यपान व्यसन अन्य सभी व्यसनों में अत्यन्त पापिष्ठ है, क्योंकि उससे सारी राज्य-व्यवस्था दुर्बल हो जाती है।

- (१) काम और क्रोध, ये दोनों ही गाने-बजाने का व्यवसाय करने वाले दुर्जनों के सत्कार के हेतु तथा सज्जनों के तिरस्कार के हेतु होते हैं। दोषों की अधिकता के कारण काम-क्रोध को महान् व्यसन माना गया है।
- (२) इसलिए धैर्यशाली, वृद्धसेवी और जितेन्द्रिय राजा को चाहिए कि वह, प्राणों तक का नाश करने वाले तथा दुःखोत्पादक काम और क्रोध का सर्वथा परित्याग कर दे।

व्यसनाधिकारिक नामक आठवें अधिकरण में पुरुषव्यसनवर्ग नामक तीसरा अध्याय समाप्त ।।

—: o :—

## पीडनवर्गः स्तम्भवर्गः कोशसङ्गवर्गश्र

- (१) दैवपीडनमग्निरुदकं व्याधिर्दुभिक्षं मरक इति।
- (२) अग्न्युदकयोरिग्निपीडनमप्रतिकार्यं सर्वदाहि च, शक्योपगमनं तार्याबाधमुदकपीडनिमत्याचार्याः।
- (३) नेति कौटिल्यः। अग्निग्राममर्धग्रामं वा दहति, उदकवेगस्तु ग्रामशतप्रवाहीति।
- (४) व्याधिदुर्भिक्षयोर्व्याधिः प्रेतव्याधितोपसृष्टपरिचारकव्यायामो-परोधेन कर्माण्युपहन्ति, दुर्भिक्षं पुनरकर्मोपघाति हिरण्यपशुकरदायि च इत्याचार्याः।

### पीडनवर्ग, स्तंभवर्ग और कोषसंगवर्ग

- (१) पीडनवर्ग: राष्ट्र पर आने वाली दैवी विपत्तियाँ पाँच प्रकार की होती हैं: १. अग्नि २. जल ३. व्याधि ४. दुभिक्ष और ५. महामारी।
- (२) प्राचीन आचार्यों का मत है कि 'अग्नि और जल से उत्पन्न होने वाली आपित्तयों में से अग्निजन्य आपित्त ही अधिक कष्टकर होती है, क्योंकि आग लग जाने पर उसका सरलता से कोई प्रतीकार नहीं किया जा सकता है और आग सब वस्तुओं को जलाकर भस्म कर देती है। किन्तु जल में यह बात नहीं है, क्योंकि शीतल होने से उसका स्पर्श सह्य होता और नौका आदि साधनों के द्वारा उससे अपना काम भी लिया जा सकता है।'
- (३) उक्त मत के विरुद्ध आचार्य कौटिल्य का कहना है 'अग्नि किसी एक ही गाँव या आधे ही गाँव को जला सकती है किन्तु जल का प्रवाह एक साथ ही सैंकड़ों गाँवों को बहा ले जाता है।'
- (४) पूर्वाचार्यों का कहना है कि 'व्याधि और दुर्भिक्ष इन दोनों में से व्याधि ही अधिक कष्टप्रद होती है, क्योंकि उससे लोग मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, कृषि आदि कार्य सब ठप हो जाते हैं। परन्तु दुर्भिक्ष के कारण ये सब बाधाएँ नहीं होने पाती। अन्न के अभाव में हिरण्य आदि के द्वारा सरकारी कर चुकाया जा सकता है।'

- (१) नेति कौटिल्यः-एकदेशपीडनो व्याधिः शक्यप्रतीकारश्च, सर्वदेश-पीडनं दुभिक्षं प्राणिनामजीवनायेति ।
  - (२) तेन मरको व्याख्यातः।
- (३) क्षुद्रकमुख्यक्षययोः क्षुद्रकक्षयः कर्मणामयोगक्षेमं करोति, मुख्य-क्षयः कर्मानुष्ठानोपरोधधर्मा इत्याचार्याः ।
- (४) नेति कौटिल्यः । शक्यः क्षुद्रकक्षयः प्रतिसन्धातुं बाहुल्यात् क्षुद्र-काणां, न मुख्यक्षयः । सहस्रेषु हि मुख्यो भवत्येको न वा सत्त्वप्रज्ञाधिक्या-दाश्रयत्वात् क्षुद्रकाणामिति ।
- (४) स्वचकपरचकयोः स्वचकमितमात्राभ्यां दण्डकराभ्यां पीडयत्य-शक्यं च वारियतुं, परचकं तु शक्यं प्रतियोद्धमपसारेण सिन्धना वा मोक्ष-यितुमित्याचार्याः ।
  - (६) नेति कौटिल्यः । स्वचक्रपोडनं प्रकृतिपुरुषमुख्योपग्रहविद्याताभ्यां
- (१) किन्तु कौटिल्य पूर्वाचार्यों के मत को युक्तिसंगत नहीं मानता है। वह कहता है कि 'व्याधि से किसी एक ही देश की हानि होती है और औषधि आदि के द्वारा उसका प्रतीकार भी किया जा सकता है। किन्तु दुभिक्ष के कारण सारा राष्ट्र पीडित हो जाता है और प्राणिमात्र का जीवन संकट में पड़ जाता है।'
  - (२) इसी प्रकार महामारी के सम्बन्ध में भी समक्त लेना चाहिए।
- (३) प्राचीन आचार्यों का विचार है कि 'छोटे कर्मचारियों और प्रमुख कार्य-कर्ताओं में से छोटे कर्मचारियों का क्षय होना अधिक हानिकर है, क्योंकि कर्मचारियों के अभाव में कार्यों का योग-क्षेम सिद्ध नहीं होता है। किन्तु प्रमुख कार्यकर्ताओं का क्षय केवल कार्य की निगरानी में ही बाधा डाल सकता है।
- (४) किन्तु कौटिल्य का कहना है कि 'छोटे कर्मचारियों की कमी को दूसरी नियुक्तियाँ कर के पूरा किया जा सकता है, किन्तु प्रमुख कार्यंकर्ता हजारों में से एक मिलता है या कभी-कभी वह भी नहीं मिलता, अपने बल-वृद्धि की अधिकता के के कारण छोटे कर्मचारियों का वह आश्रय होता है।'
- (५) प्राचीन आचार्यों का मत है कि स्वचक्र (अपने देश का विष्लव) और परचक्र (दूसरे देश द्वारा विष्लव), इन दोनों में से स्वचक्र ही अधिक भयङ्कर होता है, क्योंकि वह जुरमाना एवं टैक्स आदि के द्वारा प्रजा को पीड़ित करता है और अपने ही देश का होने के कुल्ला उसका प्रतीकार भी नहीं किया जा सकता है, किन्तु परचक्र का प्रतीकार, उस देश को छोड़ देने से भी किया जा सकता है या कुछ धन देकर भी सन्धि की जा सकती है।
  - (६) किन्तु कौटिल्य का कथन है कि 'स्वचक्र की पीड़ा का प्रतीकार अमात्य

शक्यते वारियतुम्, एकदेशं वा पीडयति । सर्वदेशपीडनं तु परचक्रं विलोप-घातदाहविध्वंसनापवाहनैः पीडयतीति ।

- (१) प्रकृतिराजविवादयोः प्रकृतिविवादः प्रकृतीनां भेदकः पराभि-योगानावहित । राजविवादस्तु प्रकृतीनां द्विगुणभक्तवेतनपरिहारकरो भवतीत्याचार्याः ।
- (२) नेति कौटिल्यः । शक्यः प्रकृतिविवादः प्रकृतिमुख्योपग्रहेण कलह-स्थानापनयनेन वा वारियतुं, विवदमानास्तु प्रकृतयः परस्परसंवर्षेणोप-कुर्वन्ति । राजविवादस्तु पीडनोच्छेदनाय प्रकृतीनां द्विगुणव्यायामसाध्य इति ।
- (३) देशराजिवहारयोर्देशिवहारस्त्रैकाल्येन कर्मफलोपघातं करोति, राजिवहारस्तु कारुशिल्पिकुशीलववाग्जीवनरूपाजीवावैदेहकोपकारं करोति इत्याचार्याः ।

आदि मुख्य व्यक्तियों को अनुकूल बनाकर या उनका खातमा कर देने पर भी किया जा सकता है। स्वचक्र से किसी एक धन-धान्य सम्पन्न देश को ही पीड़ा पहुँचती है। किन्तु परचक्र के द्वारा तो लूटने, मारने, आग लगाने, अन्य प्रकार से पीड़ा पहुँचाने और अपने देश से निकाल देने आदि द्वारा अनेक प्रकार की पीड़ाएँ सारे राष्ट्र को उठानी पड़ती है।

- (१) आचार्यों का मत है कि 'प्रकृतिविवाद और राजविवाद, इन दोनों में से प्रकृति-विवाद ही अधिक हानिकर होता है, क्योंकि वह अमात्य आदि में परस्पर फूट डालने वाला और शत्रु के कार्यों को सहारा देने वाला होता है। परन्तु राज-विवाद के कारण प्रकृतियों का दुगुना वेतन, भत्ता बढ़ जाता है और प्रजा के सारे कर माफ कर दिये जाते हैं।'
- (२) किन्तु कौटिल्य का कहना है कि 'अमात्य आदि मुख्य प्रकृतियों को अनुकूल बनाकर और कलह के कारणों को मिटा देने से प्रकृति-विवाद को शान्त किया जा सकता है। दूसरी बात यह भी है कि परस्पर विरुद्ध प्रकृति जन स्पर्धावश राजा का का उपकार ही करते हैं। किन्तु प्रजा की सारी शक्ति और सम्पूर्ण समृद्धि राजविवाद में नष्ट हो जाती है। उसको शान्त करने के लिए दुगुना यत्न करना पड़ता है।'
- (३) प्राचीन आचार्यों का कहना है कि 'देश-विहार (हेंसी-खेल में फँसा हुआ देश) और राजविहार (हँसी-खेल में फँसा हुआ राजा), इन दोनों में से देशविहार अधिक हानिकर होता है; क्योंकि प्रजाजनों के खेल-कूद में फँसे रहने के कारण कृषि-कार्यों के क्रम में विघ्न हो जाता है। किन्तु राज-विहार से संबद्ध बढ़ई, सुनार, गाने वाले, भाट, वेश्या और व्यापारी आदि व्यक्तियों का बड़ा भला होता है।

- (१) नेति कौटिल्यः । देशविहारः कर्मश्रमवधार्थमल्पं भक्षयित, भक्ष-यित्वा च भूयः कर्मसु योगं गच्छिति । राजविहारस्तु स्वयं वल्लभैश्र स्वयं-ग्राहप्रणयपण्यागारकायोपग्रहैः पोडयित इति ।
- (२) सुभगाकुमारयोः कुमारः स्वयं वल्लभैश्च स्वयंग्राहप्रणयपण्यागार-कार्योपग्रहैः पीडयति । सुभगा विलासोपभोगेनेत्याचार्याः ।
- (३) नेति कौटिल्यः । शक्यः कुमारो मंत्रिपुरोहिताभ्यां वारियतुं न सुभगा, बालिश्यादनर्थ्यजनसंयोगाच्चेति ।
- (४) श्रेणीमुख्ययोः श्रेणी बाहुल्यादनवग्रहा स्तेयसाहसाभ्यां पीडयति, मुख्यः कार्यानुग्रहविघाताभ्यामित्याचार्याः ।
- (१) किन्तु उक्त मत के विरोध में कोटिल्य का कहना है कि 'प्रजाजनों का मनोविनोद थोड़े ही व्यय में हो जाता है और वह मनोविनोद उन्हें ताजगी देकर दुगुने उत्साह से फिर काम करने में जुटा देता है। किन्तु राजविहार में तो स्वयं राजा के द्वारा तथा राजा के प्रिय व्यक्तियों के द्वारा जनपद की इच्छा के विरुद्ध धन की लूट-मार की जाती है। पण्यशाला से तथा अतिरिक्त कार्यों को पूरा करने के लिए रिश्वत आदि से धन लेकर प्रजा को पीड़ित किया जाता है।'
- (२) प्राचीन आचार्यों का मत है कि 'रानी-विहार और युवराज-विहार, इन दोनों में से युवराज-विहार अधिक कष्टकर होता है; क्यों कि युवराज के द्वारा तथा उसके खुशामदी व्यक्तियों के द्वारा जनपद की इच्छा के विरुद्ध धन लेकर पण्यशाला तथा अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए रिश्वत लेकर प्रजा को पीड़ित किया जाता है। किन्तु विलास-प्रिय रानी केवल भोग-विलास की सामग्री द्वारा ही प्रजा को पीड़ित करती है।
- (३) किन्तु कौटिल्य उक्त मत से सहमत नहीं है, उनका कहना है कि 'युवराज को इस प्रकार के अनर्थकारी कार्यों से अमात्य आदि रोक सकते हैं। परन्तु रानियों के सम्बन्ध में यह बात नहीं हो सकती है; क्योंकि उनमें प्रायः मूर्खता अधिक होती है और फिर अनर्थकारी नीच पुरुषों का संसर्ग होने के कारण उन्हें समभाना बहुत कठिन होता है।'
- (४) प्राचीन आचार्यों के मतानुसार 'श्रेणी (आयुधजीवी तथा कृषिजीवी व्यक्तियों का संघ) और मुख्य (प्रधान कर्मचारियों का समूह), इन दोनों में से श्रेणी पुरुष ही अधिककष्टकर है; क्योंकि वही चोरी डाका आदि से प्रजा को कष्ट पहुँचाते हैं और उनकी संख्या इतनी अधिक होती है कि उन्हें रोका भी नहीं जा सकता है। किन्तु मुख्य पुरुष केवल रिश्वत के मिलने न मिलने के कारण ही कार्यों बनाने-बिगाड़ने के द्वारा प्रजा को तङ्ग करते हैं।'

- (१) नेति कौटिल्यः। सुन्यावर्त्या श्रेणी समानशीलन्यसनत्वात्, श्रेणीमुख्यैकदेशोपग्रहेण वा। स्तम्भयुक्तो मुख्यः परप्राणद्रव्योपघाताभ्यां पीडयतीति।
- (२) सन्निधातृसमाहत्रोः सन्निधाता कृतिवदूषणात्ययाभ्यां पीडयति । समाहर्ता करणाधिष्ठितः प्रदिष्टफलोपभोगी भवतीत्याचार्याः ।
- (३) नेति कौटिल्यः । सन्निधाता कृतावस्थमन्यैः कोशप्रवेश्यं प्रति-गृह्णाति । समाहर्ता तु पूर्वमर्थमात्मनः कृत्वा पश्चाद् राजार्थं करोति प्रणाशयति वा, परस्वादाने च स्वप्रत्ययश्चरतीति ।
- (४) अन्तपालवैदेहकयोरन्तपालश्चोरप्रसंगदेयात्यादानाभ्यां वणिक्पथं पीडयति । वैदेहकास्तु पण्यप्रतिपण्यानुग्रहैः प्रसाधयन्ति । इत्याचार्याः ।
  - (५) नेति कौटिल्यः । अन्तपालः पण्यसम्पातानुग्रहेण वर्तयति । वैदेह-
- (१) परन्तु आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'श्रेणी पुरुषों को चोरी, डाका आदि से सहज ही में रोका जा सकता है; क्योंकि जहाँ वे चोरी-डाका करते हैं वे लोग भी उन्हीं के स्वभाव एवं व्यवसाय के होते हैं। उनके मुखिया को वश में करके भी उनको चोरी आदि से रोका जा सकता है। परन्तु राजकीय मुख्य पुरुष बड़े अभिमानी होते हैं और वे प्राण तथा धन का अपहरण करके दूसरों को बहुत कष्ट पहुँचाते हैं।
- (२) प्राचीन आचार्य, सिन्नधाता और समाहर्त्ता, दोनों में से सिन्नधाता को अधिक कष्टकर समभते हैं; क्योंकि वह कार्य बिगाड़कर और प्रजा से अनुचित कर वसूल कर प्रजा को तंग करता है। परन्तु समाहर्ता अपने ठीक हिसाब से कार्य करता हुआ नियमित नौकरी को भोगने वाला होता है।
- (३) किन्तु आचार्य कौटिल्य का कहना कुछ और ही है। उनका कथन है कि 'सिन्नधाता तो दूसरे कर्मचारियों द्वारा वसूल किए हुए धन को एकत्र कर कोष में जमा कर देता है। किन्तु समाहर्त्ता पहिले अपनी रिश्वत लेकर फिर राजकर को वसूल करता है। अथवा उसमें से भी कुछ चुरा लेता है और स्वेच्छया सब कुछ करता है।
- (४) प्राचीन आचार्यों के मत से 'अन्तपाल और वैदेहक, इन दोनों में से अन्तपाल ही अधिक कष्टप्रद है; क्योंकि वह चोरों द्वारा राहगीरों को लुटवाता है; रास्ते का टैक्स मनमाना वसूल करता है; और व्यापारिक मार्गो पर चलने वाले पिथकों को अधिक कष्ट पहुँचाता है। परन्तु वैदेहक क्रय-विक्रय पर अधिक लाभ पहुँचा कर देश को व्यापारिक भागों को उन्नत बनाता है।'
  - (५) इसके विरुद्ध आचार्य कौटिल्य का, कथन है कि 'अन्तपाल एक साथ लाये ३७ कौ०

कास्तु सम्भूय पण्यानामुत्कर्षापकर्षं कुर्वाणाः पणे पणशतं कुम्भे कुम्भशत-

- (१) अभिजातोपरुद्धा भूमिः पशुव्रजोपरुद्धा वेति । अभिजातोपरुद्धा भूमिः महाफलाप्यायुधीयोपकारिणी न क्षमा मोक्षयितुं, व्यसनाबाधभयात् । पशुव्रजोपरुद्धा तु कृषियोग्या क्षमा मोक्षयितुं, विवीतं हि क्षेत्रेण बाध्यते । इत्याचार्याः ।
- (२) नेति कौटिल्यः । अभिजातोपरुद्धा भूमिरत्यन्तमहोपकारापि क्षमा मोक्षयितुं व्यसनाबाधभयात् । पशुव्रजोपरुद्धा तु कोशवाहनोपकारिणी न क्षमा मोक्षयितुमन्यत्र सस्यवापोपरोधादिति ।
- (३) प्रतिरोधकाटविकयोः प्रतिरोधका रात्रिसत्रचराः शरीराक्रमिणो नित्याः शतसहस्रापहारिणः प्रधानकोपकाश्च । व्यवहिताः प्रत्यन्तारण्य-चराश्चाटविकाः प्रकाशा दृश्याश्चरन्त्येकदेशघातकाश्च इत्याचार्याः ।

विक्रेय पदार्थों पर उचित वर्तनी (व्यापारी मार्गों का टैक्स) लेकर व्यापारिक मार्गों को उन्नत एवं लाभप्रद बनाता है। किन्तु वैदेहक तो आपस में सलाह करके व्यापारी माल के मूल्य को घटा-बढ़ाकर एक पण के सौ पण और एक कुम्भ के सौ कुम्भ लाभ उठाते हैं।

- (१) 'विजिगीषु के पारिवारिक पुरुपों से घिरी हुई भूमि को छोड़ना उचित है या गो आदि पशुओं से घिरी हुई भूमि को छोड़ना ठीक है?' इस संबंध में प्राचीन आचार्यों का मत है कि 'यदि विजिगीपु की भूमि अत्यन्त उपजाऊ; लाभदायक और सैनिकों को देकर उपकार करनेवाली हो तो उसको नहीं छोड़ना चाहिए; क्योंकि आक्रमण के समय सैनिक पुरुषों के अभाव में ऐसी भूमि कष्टकर होती है। पशुओं से घिरी भूमि यदि कृपियोग्य हो तो छोड़ी जा सकती है; क्योंकि चारागाह की अपेक्षा खेती से अधिक लाभ हो सकता है।'
- (२) किन्तु मत के विरुद्ध कीटिल्य का कहना है कि 'विजिगीपु के पारि-वारिक पुरुषों की भूमि सैन्य दृष्टि से उपकारक होने पर भी छोड़ी जा सकती है; क्योंकि उससे सदा ही भय बना रहता है। किन्तु पशुओं की भूमि कोष-संग्रह योग्य घृत तथा बैल आदि को देकर अन्यन्त उपकार करने वाली होती है। इसलिए छोड़ने योग्य नहीं है। किन्तु उसके पास यदि अनाज के खेत हों और चारागाह के कारण उनका नुकसान होता हो तो उसे भी छोड़ा जा सकता है, अन्यथा नहीं।'
- (३) प्राचीन आचार्यों की दृष्टि से 'प्रतिरोधक (लुटेरे) और आटिवक (जंगली), इन दोनों में से प्रतिरोधक पुरुष ही प्रजा के लिए अधिक कष्टप्रद है; क्योंकि प्रतिरोधक रात्रि में तथा घने जंगलों में घूमने वाले, राहगीर पर आक्रमण

- (१) नेति कौटिल्यः । प्रतिरोधकाः प्रमत्तस्यापहरन्ति, अल्पाः कुण्ठाः सुखा ज्ञातुं ग्रहीतुं च । स्वदेशस्थाः प्रभूता विकान्ताश्चाटविकाः । प्रकाश-योधिनोऽपहर्तारो हन्तारश्च देशानां राजसधर्माण इति ।
- (२) मृगहस्तिवनयोर्मृगाः प्रभूताः प्रभूतमांसचर्मोपकारिणो मन्द-ग्रासावक्लेशिनः सुनियम्याश्च । विपरीता हस्तिनो ग्रह्ममाणा दुष्टाश्च देश-विनाशायेति ।
- (३) स्वपरस्थानीयोपकारयोः स्वस्थानीयोपकारो धान्यपशुहिरण्य-कुप्योपकारो जानपदानामापद्यात्मधारणः । विपरीतः परस्थानीयोपकारः । इति पीडनानि ।

करने वाले, सदा ही पास रहने वाले, सँकड़ों-हजारों का धन अपहरण करने वाले वाले और राज्य के प्रमुख व्यक्तियों को लूट के द्वारा कंपित कर देने वाले होते हैं। इसके विपरीत आटविक दूर रहने वाले, सीमा के जंगलों में घूमने वाले, प्रकट रूप में रहने वाले होते हैं। उनसे देश के किसी एक ही भाग को नुकसान पहुँचाता है और पता चल जाने पर लोग उनसे अपनी रक्षा भी कर सकते हैं।

- (१) किन्तु आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'प्रतिरोधक पुरुष असावधान व्यक्ति के यहाँ से ही चोरी करते हैं। ये लोग अल्प संख्या में होने के कारण सरलता से पहिचाने जा सकते हैं। किन्तु आटिवकों के अपने देश होते हैं और संख्या में भी वे अधिक होते हैं। बहादुर होने के कारण वे बड़ी किठनाई से कब्जे में आते हैं। वे प्रकट रूप में युद्ध करते हैं, प्राणों का अपहरण करने वाले होते हैं और निरंकुश होने के कारण उनकी स्थित राजाओं के समान होती है।
- (२) मृगवन और हस्तिवन इन दोनों में से मृगवन उत्तम होता है क्योंकि मृगों में मांस और चाम अधिक मात्रा में मिलता है। वे थोड़ा खाने वाले, भागते समय जल्दी थक जाने वाले और पकड़े जाने पर जल्दी ही वश में आने वाले होते हैं। उनके विपरीत हाथी संख्या में कम होते हैं; उन पर बहुत कम चमड़ा और मांस निकलता है; वे अधिक खाते हैं; थकते भी नहीं हैं; मुश्किल में पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने पर मार भी डालते हैं।
- (३) अपने नगर का उपकार करना और पराये नगर का अपकार करना, इन दोनों में से अपने नगर का उपकार करना; अर्थात् धान्य, पशु, हिरण्य और कुप्य आदि पदार्थों का क्रय-विक्रय करना; जनपदवासियों के विपत्तिकाल में उनकी आत्मरक्षा करना—श्रेष्ठ है। किन्तु दूसरे नगर में क्रय-विक्रय का व्यवहार करके उसे लाभ पहुँचाने से विपरीत ही परिणाम होता है। यहाँ तक पीडनवर्ग का निरूपण किया गया।

- (१) आभ्यन्तरो मुख्यस्तम्भो बाह्यो मित्राटवीस्तम्भः। इति स्तम्भ-वर्गः ।
- (२) ताभ्यां पीडनैर्यथोक्तैश्च पीडितः सक्तो मुख्येषु परिहारोपहतः प्रकीर्णो मिथ्यासंहतः सामन्ताटवीहत इति कोषसङ्गाः।
  - पीडनानामनुत्पत्तावुत्पन्नानां च वारणे। (३) यतेत देशवृद्धचर्यं नाशे च स्तम्भसंगयोः ॥ १ ॥

इति व्यसनाधिकारिकेऽष्टमेऽधिकरणे पीडनवर्ग-स्तम्भवर्ग-कोषसंगवर्गो नाम चतुर्थोऽध्यायः; आदित एकनविशतिशततमः।

—: o :—

- (१) स्तंभवर्ग: स्तंभ दो प्रकार का होता है। आभ्यन्तर और बाह्य। अपने ही मुख्य सरकारी कर्मचारियों के द्वारा अर्थ का रोका जाना आभ्यंतर स्तम्भ और भिन्न तथा आटविक पुरुषों द्वारा अर्थ का रोका जाना बाह्य स्तंभ कहलाता है। इस प्रकार स्तंभवर्ग का निरूपण हुआ।
- (२) कोषसंग: उक्त दोनों प्रकार के स्तम्भों तथा सरकारी कर्मचारियों के द्वारा उचित आमदनी की मात्रा से घटाया हुआ, छोटे कर्मचारियों से कर वसूली लेकर मुख्य कर्मचारियों द्वारा गवन किया हुआ, राजाज्ञा से माफी के कारण कम हुआ, इधर-उधर बिखरा हुआ, उचित परिमाण से कम-ज्यादा रूप में इकट्ठा किया हुआ और सामन्त तथा आटविक पुरुषों के द्वारा अपहरण किया हुआ धन खजाने में न पहुँच कर बीच ही में नष्ट हो जाता है। उसी का नाम कोषसंग है। इस प्रकार कोशसंग वर्ग का निरूपण किया गया।
- (३) देश की सुख-समृद्धि के लिए राजा को चाहिए कि वह अपने राज्य में पीडनवर्ग को उत्पन्न न होने दे, अथवा उत्पन्न होने पर उनका निवारण करे। स्तम्भवर्ग और कोषसंग को नष्ट करने के लिए भी राजा को सतत यत्नवान् रहना चाहिए।

इति व्यसनाधिकारिक नामक आठवें अधिकरण में पीडनवर्ग-स्तंभवर्ग-कोपसंगवर्ग नामक चौथा अध्याय समाप्त ।

# बल्रव्यसनवर्गः मित्रव्यसनवर्गश्र

- (१) बलव्यसनानि । अमानितं विमानितम् अभृतं व्याधितं नवागतं दूरायातं परिश्रान्तं परिक्षीणं प्रतिहतं हताग्रवेगम् अनृतुप्राप्तम् अभूमि-प्राप्तम् आशानिवेदि परिसृप्तं कलत्रगिहं अन्तरशल्यं कुपितमूलं भिन्नगर्भम् अपसृतम् अतिक्षिप्तम् उपनिविष्टं समाप्तम् उपरुद्धं परिक्षिप्तं छिन्नधान्य-पुरुषवीवधं स्वविक्षिप्तं मित्रविक्षिप्तं दूष्ययुक्तं दुष्टपाष्णिग्राहं शून्यमूलम् अस्वामिसंहतं भिन्नकूटम् अन्धमिति।
- (२) तेषाममानितविमानितयोरमानितं कृतार्थमानं युध्येत, न विमा-नितमन्तःकोपम्।
- (३) अभृतव्याधितयोरभृतं तदात्वकृतवेतनं युध्येत, न व्याधितम-कर्मण्यम् ।
- (४) नवागतदूरायातयोर्नवागतमन्यत उपलब्धदेशमनविमश्रं युध्येत, न दूरायातमायतगतपरिक्लेशम् ।

#### सेना-व्यसन और मित्र-व्यसन

- (१) सेना के व्यसन: अमानित, विमानित, अभृत, व्याधित, नवागत, दुरायात, परिश्नान्त, परिक्षीण, प्रतिहत, हताग्रवेग, अनृतुप्राप्त, अभूमिप्राप्त, आशा-निर्वेदी, परिसृप्त, कलत्रगहीं, अन्तःशल्य, कुपितमूल, भिन्नगर्भ, अपसृत, अतिक्षिप्त, उपनिविष्ठ, समाप्त, उपरुद्ध, परिक्षिप्त, छिन्नधान्य, छिन्नपुरुषवीवध, स्वविक्षिप्त, मित्रविक्षिप्त, दूष्ययुक्त, दुष्टपाष्टिणग्राह, शून्यमूल, अस्वामिसंहत, भिन्नकूट और अन्ध-ये चौंतीस सेना के व्यसन हैं।
- (२) उक्त सैन्य-व्यसनों में अमानित (असत्कृत) और निमानित (तिरस्कृत), इन दो सेनाओं में अमानित सेना सत्कार पाने के बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाती है, किन्तु निमानित सेना नहीं, क्योंकि तिरस्कार के कारण वह अन्दर-ही-अन्दर कुपित रहती है।
- (३) अभृत (जिसे वेतन न दिया गया हो) और व्याधित (रोगी) इन दोनों सेनाओं में अभृत सेना वेतन, भत्ता दिये जाने पर युद्ध के लिए तैयार हो सकती है, किन्तु व्याधित सेना नहीं, क्योंकि वह बीमारी के कारण कार्य करने में असमर्थ रहती है।
  - (४) नवागत (नई भरती) और दूरायात (दूर से आई हुई), इन दो

- (१) परिश्रान्तपरिक्षीणयोः परिश्रान्तं स्नानभोजनस्वप्नलब्धविश्रमं युध्येत, न परिक्षीणमन्यत्राहवे क्षीणयुग्यपुरुषम् ।
- (२) प्रतिहतहताग्रवेगयोः प्रतिहतमग्रपातभग्नं प्रवीरपुरुषसंहतं युध्यते, न हताग्रवेगमग्रपातहतप्रवीरम् ।
- (३) अनृत्वभूमिप्राप्तयोरनृतुप्राप्तं यथर्तुयोग्ययुग्यशस्त्रावरणं युध्येत, नाभूमिप्राप्तमवरुद्धप्रसारव्यायामम् ।
- (४) आशानिर्वेदिपरिसृष्तयोराशानिर्वेदि लब्धाभिप्रायं युध्येत, न परिसृष्तमपसृतमुख्यम् ।
- (४) कलत्रगर्ह्यन्तश्शत्ययोः कलत्रगर्ह्यमुन्मुच्य कलत्रं युध्येत, नान्त-श्शत्यमन्तरमित्रम् ।

सेनाओं में नवागत सेना दूसरे अनुभवी व्यक्तियों से जानकारी प्राप्त करके तथा पुराने आदिमयों के साथ मिलकर युद्ध कर सकती है, किन्तु दूरायात सेना नहीं, क्योंकि वह लम्बी यात्रा से थकी हुई होने के कारण असमर्थ रहती है।

- (१) परिश्रांत (थकी हुई) और परिक्षीण (योग्य सैनिकों से हीन), इन दोनों सेनाओं में परिश्रांत सेना स्नान, भोजन, निद्रा आदि विश्राम प्राप्त कर युद्ध के लिए तैयार हो सकती है; किन्तु परिक्षीण सेना नहीं, क्योंकि उसके योग्य पुरुषों का नाश हो चुका होता है।
- (२) प्रतिहत (पराजित) और हताग्रवेग (हतोत्साह) इन दोनों सेनाओं में प्रतिहत सेना युद्ध के लिए तैयार हो सकती है, किन्तु हताग्रवेग नहीं, क्योंकि वीर सैनिकों के खो देने से युद्ध में जाने के लिए उसका उत्साह जाता रहता है।
- (३) अनुतुप्राप्त (जिसको युद्ध के योग्य समय न मिले) और अभूमिप्राप्त (जिसको कवायद के लिए भूमि प्राप्त न हो) इन दोनों में अनुतुप्राप्त सेना विपरीत समय में भी युद्धोपयोगी साधन प्राप्त कर युद्ध के लिए तैयार हो सकती है, किन्तु अभूमिप्राप्त सेना नहीं, क्योंकि वह अनुपयुक्त भूमि में फँस कर चलने-फिरने तथा युद्धसम्बन्धी कार्यों को करने में असमर्थ रहती है।
- (४) आशानिवेदी (आशारिहत) और परिसृप्त (नेतृत्वहीन) इन दोनों सेनाओं में आशानिवेदी अपना स्वार्थलाभ देखकर युद्ध के लिए तैयार हो सकती है, किन्तु परिसृप्त नहीं, क्योंकि उसका मुख्य नेता नहीं होता है।
- (५) कलत्रगर्ही (कलत्र आदि की निन्दा करने वाला) और अन्त:शल्य (अन्दर से शत्रुता रखने वाला) इन दोनों सैन्यों में कलत्रगर्ही अपने स्त्री-पुरुषों की समुचित व्यवस्था करके युद्ध के लिए तैयार हो सकता है, किन्तु अन्तःशल्य सैन्य नहीं, क्योंकि वह अन्दर से शत्रुता रखता है।

- (१) कुपितमूलभिन्नगर्भयोः कुपितमूलं प्रशमितकोपं सामादिभिर्युध्येत, न भिन्नगर्भमन्योन्यस्माद् भिन्नम् ।
- (२) अपसृतातिक्षिप्तयोरपसृतमेकराज्यातिकान्तं मन्त्रव्यायामाभ्यां सत्रमित्रापाश्रयं युध्येत, नातिक्षिप्तमनेकराज्यातिकान्तं बह्वाबाधत्वात्।
- (३) उपनिविष्टसमाप्तयोपरुपनिविष्टं पृथग्यानस्थानमितसन्धातारं युध्येत, न समाप्तमिरणैकस्थानयानम् ।
- (४) उपरुद्धपरिक्षिप्तयोरुपरुद्धमन्यतो निष्क्रम्योपरोपद्वारं प्रतियुध्येत, न परिक्षिप्तं सर्वतः प्रतिरुद्धम् ।
- (४) छिन्नधान्यपुरुषवीवधयोः छिन्नधान्यमन्यतो धान्यमानीय जङ्गम-स्थावराहारं वा युध्येत, न छिन्नपुरुषवीवधमनभिसारम् ।
- (१) कुपितमूल (क्रोधीली सेना) और भिन्नगर्भ (आपसी वैर रखने वाली सेना) इन दोनों में से कुपितमूल सेना को साम आदि के द्वारा शान्त करके युद्ध के तैयार किया जा सकता है, किन्तु भिन्नगर्भ सेना को नहीं, क्योंकि उसकी आपस में ही अनबन रहती है।
- (२) अपसृत (एक ही राज्य में दूसरी सेना द्वारा कष्ट पायी सेना) और अति-क्षिप्त (अनेक राज्यों में दूसरी अनेक सेनाओं द्वारा कष्ट पायी हुई सेना), इन दोनों में से अपसृत सेना को, विशेष उपायों तथा कवायद आदि के द्वारा जंगल और मित्र का सहारा देकर, युद्ध के लिए तैयार किया जा सकता है, किन्तु अतिक्षिप्त सेना को नहीं, क्योंकि उसे अनेक राज्यों के बहुत-से कष्टों का अनुभव रहता है।
- (३) उपनिविष्ट (शत्रु के समीप ठहरने वाली किन्तु शत्रु-विमुख सेना) और समाप्त (शत्रु के साथ ही ठहरने तथा आक्रमण करने वाली सेना), इन दोनों में से उपनिविष्ट सेना भिन्न-भिन्न स्थानों में युद्ध करने का अनुभव प्राप्त करने से छावनी के अतिरिक्त अन्यत्र भी युद्ध कर सकती है, किन्तु समाप्त सेना नहीं, क्योंकि शत्रु के सहयोग में रहने के कारण उसके सब भेद शत्रु को मालूम होते हैं।
- (४) उपरुद्ध (एक ओर से घिरी हुई) और परिक्षिप्त (चारों ओर से घिरी हुई), इन दोनों में से उपरुद्ध सेना दूसरी ओर से निकल कर आक्रमण कर सकती है, किन्तु परिक्षिप्त सेना नहीं, क्योंकि वह चारों ओर से घिरी होती है।
- (५) छिन्नधान्य (जिस सेना का अपने देश से धान्य आदि मँगाने का सम्बन्ध दूट गया हो) और विच्छिन्नपुरुषवीवध (जिस सेना का अपने देश से खाद्य पदार्थ तथा सैनिक सम्बन्ध टूट गया हो), इन दोनों में से छिन्नधान्य सेना अन्यत्र से अनाज, साग-सब्जी तथा मांस आदि मँगाकर युद्ध कर सकती है, किन्तु विच्छिन्नपुरुषवीवध सेना नहीं, क्योंकि वह सब तरह से असहाय होती है।

- (१) स्वविक्षिप्तिमत्रविक्षिप्तयोः स्वविक्षिप्तं स्वभूमौ विक्षिप्तं सैन्य-मापदि शक्यमवस्रावियतुं, न मित्रविक्षिप्तं विप्रकृष्टदेशकालत्वात् ।
- (२) दूष्ययुक्तदुष्टपार्षिणग्राहयोर्द्ष्ययुक्तमाप्तपुरुषाधिष्ठितमसंहतं यु-ध्येत, न दुष्टपारिणग्राहं पृष्ठाभिघातत्रस्तम् ।
- (३) शून्यमूलास्वामिसंहतयोः शून्यमूलं कृतपौरजानपदारक्षं सर्वसन्दो-हेन युध्येत, नास्वामिसंहतं राजसेनापितहीनम् ।

े (४) भिन्नकूटान्धयोभिन्नकूटमन्याधिष्ठितं युध्येत, नान्धमदेशिक-

मिति ।

(४) दोषशुद्धिर्बलावापः सत्रस्थानातिसंहतम् । सन्धिश्चोत्तरपक्षस्य बलव्यसनसाधनम् ॥

(६) रक्षेत् स्वदण्डं व्यसने शत्रुभ्यो नित्यमुत्थितः । प्रहरेद् दण्डरन्ध्रेषु शत्रूणां नित्यमुत्थितः ॥

- (१) स्वविक्षित (अपने ही देश में इधर-उधर भेजी) और मित्रविक्षित (भित्र देश को भेजी हुई), इन दोनों सेनाओं में से स्वविक्षित्र सेना आवश्यकतानुसार आसानी से एकत्र की जा सकती है, किन्तु मित्रविक्षित्र सेना नहीं, क्योंकि दूर होने के कारण वह समय पर काम नहीं आ सकती।
- (२) दूष्ययुक्त (राजद्रोहियों से सम्बद्ध) और दुष्ट पाष्टिणग्राह (जिसके पीछे दुष्ट सेना हो) इन दोनों में से दूष्ययुक्त सेना, दूष्य पुरुषों की सेवा में विश्वस्त पुरुषों को नियुक्त कर, युद्ध के लिए तैयार हो सकती है, किन्तु दुष्टपाष्टिणग्राह नहीं, क्योंकि उसको पीछे के आक्रमण का सदा भय बना रहता है।
- (३) शून्यमूल (राजधानी की अत्यत्प सेना) और अस्वामिसंहत (राजा तथा सेनापित रिहत सेना), इन दोनों में से शून्यमूल सेना नगरिनवासियों तथा जनपद-निवासियों की सहायता से युद्ध कर सकती है, किन्तु अस्वामिसंहत सेना नहीं, क्योंकि वह अपने नेता से रिहत होती है।
- (४) भिन्नकूट (प्रधान सेनापित से रहित ) और अन्ध (शत्रु के व्यवहारों से सर्वथा अपिरिचित ), इन दोनों सेनाओं में से भिन्नकूट सेना किसी दूसरे सेनापित के शासन से युद्ध के लिए तैयार हो सकती है, किन्तु अन्ध सेना नहीं, क्योंकि उसमें शत्रु के व्यवहारों से सर्वथा अपिरिचित सैनिक रहते हैं।
- (५) सैनिक व्यसनों के परिहार का उपाय: अमानन, विमानन, आदि दोषों का प्रायश्चित करना, दोषरहित सेना को दूसरी सेना के साथ ठहराना, जंगली स्थानों में सेना की स्थित बनाये रखना, क्रूर उपायों से शत्रुसेना का भेदन करना और अपने से बलवान् पक्ष के साथ सिध करना, ये सेनासम्बन्धी व्यसनों (बल-व्यसनों) को दूर करने के उपाय हैं।
  - (६) विजिगीषु को चाहिए कि सदा सजग रहता हुआ वह व्यसनकाल में भन्नु

- (१) अभियातं स्वयं मित्रं सम्भूयान्यवशेन वा। परित्यक्तमशक्त्या वा लोभेन प्रणयेन वा।।
- (२) विकीतमभियुञ्जाने सङ्ग्रामे वापवर्तिना। द्वैधीभावेन वा मित्रं यास्यता वान्यमन्यतः॥
- (३) पृथग्वा सहयाने वा विश्वासेनातिसंहितम्। भयावमानालस्यैर्वा व्यसनात्र प्रमोक्षितम्।।
- (४) अवरुद्धं स्वभूमिभ्यः समीपाद् वा भयाद् गतम्। आच्छेदनाददानाद् वा दत्त्वा वाप्यवमानितम्।।
- (४) आत्याहारितमर्थं वा स्वयं परमुखेन वा। अतिभारे नियुक्तं वा भङ्कत्वा परमवस्थितम्।।

सेना से अपनी सेना की रक्षा करे और बड़ी चतुरता से शत्रुसेना की निर्बलताओं का पता लगा कर उन पर सदा प्रहार करता रहे।

- (१) मित्रव्यसन: जब विजिगीषु असमर्थ होने के कारण या लोभ तथा स्नेह के कारण अपने प्रयोजन से अथवा किसी बन्धु आदि के प्रयोजन से शत्रु के साथ मिल कर शत्रु पर आक्रमण करने वाले अपने मित्र की सहायता नहीं करता तो वह विछुड़ा हुआ मित्र फिर बड़ी मुश्किल से उसके वश में आता है।
- (२) युद्ध के दौरान में ही शत्रु से कुछ धन आदि लेकर अपनी सहायता को पूरा न करके विजिगीषु द्वारा बीच ही में छोड़ा हुआ मित्र, अथवा दैधीभाव द्वारा अपने यातव्य पर आक्रमण कर देने के कारण बेचा हुआ मित्र, अथवा 'तुम इस ओर आक्रमण करो और मैं इस ओर' इस प्रकार परस्पर अपने मित्र के शत्रु के साथ संधि करके किसी दूसरे ही अपने शत्रु पर आक्रमण करने वाले विजिगीषु से ठगा हुआ मित्र फिर बड़ी मुश्किल से उसके वश में आता है।
- (३) पृथक् आक्रमण करने या एक साथ आक्रमण करने पर पहले विश्वास दिलाकर और बाद में छिपे तौर से मित्र के शत्रु के साथ सन्धि करके विजिगीषु द्वारा खोया हुआ मित्र, अथवा मित्र के सम्बन्ध में तिरस्कार की भावना रखने के कारण या अपने ही आलस्य के कारण आपत्ति से न छुड़ाया गया मित्र बड़ी मुश्किल से वश में आता है।
- (४) विजिगीषु के देश में जाने से रोका गया मित्र अथवा वध-बन्धन के भय से विजिगीषु के पास से गया हुआ मित्र अथवा बलपूर्वक द्रव्य का अपहरण करने से तिरस्कृत हुआ मित्र, अथवा देने योग्य वस्तु न देने के कारण या देकर फिर तिरस्कृत हुआ मित्र बड़ी कठिनाई से वश में आता है।
- (५) विजिगीषु के द्वारा या किसी दूसरे के द्वारा धन का सर्वथा अपहरण किया गया या कराया गया मित्र, अथवा विजिगीषु के शत्रु को जीतकर आया हुआ और तत्काल ही किसी दूसरे दुःसाध्य कार्य पर लगाया हुआ मित्र बिगड़ जाने पर बड़ी मुश्किल से वश में आता है।

- (१) उपेक्षितमशक्त्या वा प्रार्थियत्वा विरोधितम्। कृच्छ्रेण साध्यते मित्रं सिद्धं चाशु विरज्यति॥
- (२) कृतप्रयासं मान्यं वा मोहान्मित्रममानितम्। मानितं वा न सदृशं भक्तितो वा निवारितम्।।
- (३) मित्रोपघातत्रस्तं वा शङ्कितं वारिसंहितात्। दूष्यैर्वा भेदितं मित्रं साध्यं सिद्धं च तिष्ठति॥
- (४) तस्मान्नोत्पादयेदेनान् दोषान् मित्रोपघातकान् । उत्पन्नान् वा प्रशमयेद् गुणैर्दोषोपघातिभिः ॥
- (४) यतो निमित्तं व्यसनं प्रकृतीनामवाप्नुयात्। प्रागेव प्रतिकृर्वीत तन्निमित्तमतन्द्रितः॥

इति व्यसनाधिकारिकेऽष्टमेऽधिकरणे बलव्यसन-मित्रव्यसनवर्गो नाम पञ्चमोऽध्यायः; आदितो विश्वतिशततमः ।

समाप्तिमदमष्टमं व्यसनाधिकारिकं नामाधिकरणम्।

-: 0 :--

इति व्यसनाधिकारिक नामक आठवें अधिकरण में बलव्यसन-मित्रव्यसनवर्ग-नामक पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।

<sup>(</sup>१) असमर्थ होने के कारण ठुकराया गया मित्र, अथवा मित्रता के लिए प्रार्थना करके फिर विरुद्ध किया गया मित्र बड़ी कठिनाई से वश में आता है।

<sup>(</sup>२) जिस मित्र ने विजिगीषु के लिए अत्यन्त कठिन संग्राम किया हो, भ्रम या प्रमाद से तिरस्कृत हुआ ऐसा पूजा योग्य मित्र अथवा परिश्रम के योग्य सत्कार न किया हुआ मित्र, अथवा विजिगीषु में अनुराग होने के कारण विजिगीषु के शत्रुओं से दुत्कारा गया मित्र, शीघ्र ही फिर विजिगीषु के वश में हो जाता है।

<sup>(</sup>३) विजिगीषु के द्वारा किसी दूसरे मित्र पर किये गये आघात को देखकर डरा हुआ मित्र अथवा विजिगीषु द्वारा शत्रु के साथ सन्धि कर छेने पर शंकित हुआ मित्र, शीघ्र ही विजिगीषु के वश में हो जाता है।

<sup>(</sup>४) इसलिए विजिगीषु को चाहिए कि वह मित्रों के साथ भेद डालने वाले उक्त दोषों को अपने में कभी पनपने ही न दे। यदि कोई दोष पैदा भी हो जायँ तो उन्हें दोषनाशक गुणों के द्वारा तत्काल ही शान्त कर देना चाहिए।

<sup>(</sup>५) विजिगीपु को चाहिए कि वह आलस्य का परित्याग कर अपने प्रकृतिवर्ग में, व्यसनों के पैदा होने से पहिले ही, उनके कारणों का प्रतिकार कर दे।

नौवाँ अधिकरण

अभियास्यत्कर्म

# शक्तिदेशकालबलाबलज्ञानं यात्राकालाश्च

- (१) विजिषीषुरात्मनः परस्य च बलाबलं शक्तिदेशकालयात्राकाल-बलसमुत्थानकालपश्चात्कोपक्षयव्ययलाभापदां ज्ञात्वा विशिष्टबलो यायात् । अन्यथासीत ।
- (२) उत्साहप्रभावयोक्त्साहः श्रेयान् । स्वयं हि राजा शूरो बलवान-रोगः कृतास्त्रो दण्डद्वितीयोऽपि शक्तः प्रभाववन्तं राजानं जेतुम्, अल्पोऽपि चास्य दण्डस्तेजसा कृत्यकरो भवति । निरुत्साहस्तु प्रभाववान् राजा विक-माभिपन्नो नश्यति इत्याचार्याः ।
- (३) नेति कौटिल्यः । प्रभाववानुत्साहवन्तं राजानं प्रभावेणाति-सन्धत्ते । तद्विशिष्टमन्यं राजानमावाह्य हृत्वा कीत्वा प्रवीरपुरुषान् । प्रभूतप्रभावहयहस्तिरथोपकरणसम्पन्नश्चास्य दण्डः सर्वत्राप्रतिहतश्चरति ।

### शक्ति, देश, काल के बलाबल का ज्ञान और आक्रमण का समय

- (१) विजिगीषु को चाहिए कि वह अपने और शत्रु के बीच शक्ति, देश, काल, युद्धकाल, सेना की उन्नित का समय (बलसमुत्थानकाल), पश्चात्कोप (अपनी सेना-रिहत राजधानी में पार्षणग्राह के आक्रमण की आशंका), क्षय, व्यय, लाभ और आपित आदि बलाबल के सम्बन्ध में भलीभाँति जानकर शत्रु की अपेक्षा अधिक सेना लेकर उस पर आक्रमण करे। यदि अधिक सैन्यबल का प्रबन्ध न हो सके तो चुपचाप बैठा रहे।
- (२) शक्ति: प्राचीन आचार्यों का कहना है कि उत्साहशक्ति और प्रभावशक्ति इन दोनों में से उत्साहशक्ति श्रेष्ठ है, क्यों कि शूर, बलवान्, नीरोग, शस्त्रास्त्र चलाने में निपुण, केवल अपनी ही सेना की सहायता पर निर्भर रहने वाला उत्साहशक्ति-सम्पन्न राजा, प्रभावशक्तिसम्पन्न राजा को अच्छी तरह जीत सकता है। उसके तेज से उसकी थोड़ी सेना भी हर तरह का कार्य करने के लिए तैयार रहती है। प्रभाव-सम्पन्न, किन्तु उत्साहहीन राजा पराक्रम के समय अपनी रक्षा नहीं कर पाता है।
- (३) पूर्वाचार्यों के उक्त मत के विरुद्ध आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'प्रभावशाली राजा उत्साही राजा को अपने प्रभाव से पराभूत कर लेता है। अपने प्रभाव से वह अधिक उत्साही किसी दूसरे राजा को अपने पक्ष में कर सकता है।

उत्साहवतश्च प्रभाववन्तो जित्वा कीत्वा च स्त्रियो बालाः पङ्गवोऽन्धाश्च पृथिवीं जिग्युः इति ।

- (१) प्रभावमन्त्रयोः प्रभावः श्रेयान् । मन्त्रशक्तिसम्पन्नो हि वन्ध्यबुद्धि-रप्रभावो भवति, मन्त्रकर्म चास्य निश्चितमप्रभावो गर्भधान्यमवृष्टिरिवोप-हन्ति इत्याचार्याः ।
- (२) नेति कौटिल्यः। मन्त्रशक्तिः श्रेयसी। प्रज्ञाशास्त्रचक्षुहि राजा अल्पेनापि प्रयत्नेन मन्त्रमाधातुं शक्तः, परानुत्साहप्रभाववतश्च सामादिभि-योगोपनिषद्भ्यां चातिसन्धातुम्। एवमुत्साहप्रभावमन्त्रशक्तीनामुत्तरोत्तरा-धिकोऽतिसन्धत्ते ।
- (३) देशः पृथिवी । तस्यां हिमवत्समुद्रान्तरमुदीचीनं योजनसहस्रपरि-माणं तिर्यक् चक्रवितिक्षेत्रम् । तत्रारण्यो ग्राम्यः पार्वत औदको भौमः समो

बहादुर आदिमयों को भत्ता, वेतन, धन आदि देकर वह अपने वश में कर सकता है। घोड़ा, हाथी, रथ तथा शस्त्रास्त्र आदि साधनों से युक्त उसकी सेना निःशंक होकर विचरण कर सकती है। इतिहास हमें बताता है कि स्त्री, बालक, लँगड़े और अन्धे प्रभावशिक्तसम्पन्न राजाओं ने अपने प्रभाव के कारण उत्साहशिक्तसम्पन्न राजाओं को जीतकर अथवा अपने वश में करके पृथिवी पर विजय प्राप्त की थी।

- (१) प्राचीन आचार्यों का अभिमत है कि 'प्रभावशक्तिसम्पन्न और मन्त्रशक्ति-सम्पन्न इन दोनों राजाओं में से प्रभावशक्तिसम्पन्न राजा अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि मन्त्रशक्तिसम्पन्न होकर भी राजा यदि प्रभावशक्ति रहित हुआ तो उसका मन्त्र सफल नहीं होता। उसके सुविचारित कार्य उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे वृष्टि की अपेक्षा रखता हुआ गर्भस्थ धान्य वर्षा न होने के कारण नष्ट हो जाता है।'
- (२) उक्त मत के विरुद्ध आचार्य कौटिल्य का कहना है कि 'प्रभावशक्ति की अपेक्षा मन्त्रशक्ति ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जिस राजा के पास बुद्धि तथा शास्त्ररूपी नेत्र हैं वह थोड़ा प्रयत्न करने पर ही मन्त्र का अच्छी तरह अनुष्ठान कर सकता है और उत्साह, प्रभाव, साम तथा औपनिषदिक उपायों द्वारा शत्रुओं को वश में कर सकता है। इसी प्रकार उत्साह, प्रभाव और मन्त्र, तीनों शक्तियाँ उत्तरोत्तर बलवान् हैं। अर्थात् उत्तरोत्तर शक्ति से सम्पन्न राजा पूर्व-पूर्व शक्ति से सम्पन्न राजा को वश में कर सकता है।
- (३) देश : देश कहते हैं पृथ्वी को । हिमालय से लेकर दक्षिण समुद्र पर्यन्त-पूर्व-पश्चिम दिशाओं में एक हजार योजन तक फैला हुआ और पूर्व-पश्चिम की सीमाओं के बीच का भू-भाग चक्रवर्ती क्षेत्र कहलाता है, अर्थात् इतनी पृथ्वी पर राज्य करने वाला राजा चक्रवर्ती होता है । उस चक्रवर्ती क्षेत्र में जंगल, आबादी, पहाड़ी इलाका,

विषम इति विशेषाः । तेषु यथास्वबलवृद्धिकरं कर्म प्रयुञ्जीत । यत्रात्मनः सैन्यव्यायामानां भूमिरभूमिः परस्य, सं उत्तमो देशः । विपरीतोऽधमः । साधारणो मध्यमः ।

- (१) कालः शीतोष्णवर्षात्मा । तस्य रात्रिरहः पक्षो मास ऋतुरयनं संवत्सरो युगमिति विशेषाः । तेषु यथास्वबलवृद्धिकरं कर्म प्रयुञ्जीत । यत्रात्मनः सैन्यव्यायामानामृतुरनृतुः परस्य स उत्तमः कालः । विपरीतो-ऽधमः । साधारणो मध्यमः ।
- (२) शक्तिदेशकालानां तु शक्तिः श्रेयसीत्याचार्याः । शक्तिमान् हि निम्नस्थलवतो देशस्य शीतोष्णवर्षवतश्च कालस्य शक्तः प्रतीकारे भवति ।
- (३) देशः श्रेयानित्येके, स्थलगतो हि श्वा नऋं विकर्षति, निम्नगतो नऋः श्वानमिति।
- (४) कालः श्रेयानित्येके । दिवा काकः कौशिकं हन्ति, रात्रौ कौशिकः काकम् इति ।

जल, स्थल, समतल और ऊबड़-खाबड़ आदि विशेष भाग होते हैं। इन भू-भागों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाय जिससे अपनी बल-वृद्धि में निरन्तर विकास होता रहे। जिस प्रदेश में अपनी सेना की- कवायद के लिए सुविधा तथा शत्रुसेना की कवायद के लिए असुविधा हो वह उत्तम देश, जो इसके सर्वथा विपरीत हो वह अधम देश और जो अपने तथा शत्रु के लिए एक समान सुविधा-असुविधा वाला हो वह मध्यम देश कहलाता है।

- (१) काल: काल के तीन विभाग हैं: सर्दी, गर्मी और वर्षा। काल का यह प्रत्येक भाग रात, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर तथा युग आदि विशेषताओं में विभक्त है। समय के इन विशेष भागों में अपनी शक्ति को बढ़ाने योग्य कार्य करने चाहिए। जो ऋतु अपनी सेना के व्यायाम के लिए अनुकूल हो वह उत्तम ऋतु जो इसके विपरीत हो वह अधम ऋतु, और जो सामान्य हो वह मध्यम ऋतु कहलाती है।
- (२) प्राचीन आचार्यों का मत है कि 'शक्ति, देश और काल, इन तीनों में शक्ति ही सर्वोच्च है, क्योंकि शक्तिसम्पन्न राजा ऊबड़-खाबड़ प्रदेश और वर्षा, गर्मी आदि प्रतिकूल समय में विपरीत परिस्थितियों का प्रतीकार करने में समर्थ होता है।'
- (३) कुछ पूर्वाचार्यों का यह कहना है कि 'इन तीनों में देश ही श्रेष्ठ है, क्योंकि जमीन पर तो कुत्ता घड़ियाल को खींच लेता है और पानी में वही घड़ियाल कुत्ते को खींच लेता है।'
  - (४) इसके विपरीत कुछ आचार्य समय को ही श्रेष्ठ बताते हैं। उनका कहना,

- (१) नेति कौटिल्यः । परस्परसाधका हि शक्तिदेशकालाः ।
- (२) तैरभ्युच्चितः तृतीयं चतुर्थं वा दण्डस्यांशं मूले पाष्ण्यां प्रत्यन्ताट-वीषु च रक्षां विधाय कार्यसाधनसहं कोशदण्डं चादाय क्षीणपुराणभक्तम-गृहीतनवभक्तमसंस्कृतदुर्गमित्रतं, वार्षिकं चास्य सस्यं हैमनं च मुष्टिमुप-हन्तुं मार्गशीर्षी यात्रां यायात् । क्षीणतृणकाष्ठोदकमसंस्कृतदुर्गमित्रं वास-न्तिकं चास्य सस्यं वार्षिकीं वा मुष्टिमुपहन्तुं ज्येष्ठामूलीयां यात्रां यायात्।
  - (३) अत्युष्णमल्पयवसेन्धनोदकं वा देशं हेमन्ते यायात्।
  - (४) तुषारदुर्दिनमगाधनिम्नप्रायं गहनतृणवृक्षं वा देशं ग्रीष्मे यायात्।

- (१) किन्तु आचार्य कौटिल्य इस प्रकार के भेद को नहीं मानता है। उसका कहना है कि 'शक्ति, देश, काल, ये तीनों ही प्रबल और एक-दूसरे के पूरक हैं।'
- (२) यात्राकाल: विजिगीषु राजा को चाहिए कि वह शक्ति, देश, काल से सम्पन्न होकर आवश्यकतानुसार सेना के तिहाई या चौथाई भाग को अपनी राजधानी, अपने पार्षण और अपने सरहदी इलाकों की रक्षा के लिए नियुक्त कर यथेष्ट कोष तथा सेना को साथ लेकर शत्रु पर विजय करने के लिए अगहन मास में युद्ध के लिए प्रस्थान करे, क्योंकि इस समय शत्रु का पुराना अन्न-संचय समाप्ति पर होता है, नई फसल के अन्न को संग्रह करने का समय वही होता है, और वर्षा के बाद किलों की मरम्मत नहीं हुई रहती है। यही समय है जब कि वर्षा ऋतु से उत्पन्न फसल को और आगे हेमंत ऋतु में पैदा होने वाली फसल दोनों को नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार हेमंत ऋतु की पैदावार को आगे वसंतऋतु में होने वाली पैदावार को नष्ट करने के लिए उपयुक्त युद्ध प्रमाण-काल चैत्रमास में है। यात्रा का यह दूसरा समय है। इसी प्रकार वसन्त की पैदावार को और आगे की होने वाली वर्षाकाल की फसल को नष्ट करने का उपयुक्त समय ज्येष्ठ मास में है। क्योंकि इस समय घास, फूस, लकड़ी, जल आदि सभी क्षीण हुए रहते हैं और इसलिए शत्रु अपने दुर्ग की मरम्मत नहीं कर पाता है। यात्राकाल का यह तीसरा अवसर है। ये तीनों यात्रा-काल शत्रु को हानि पहुँचाने के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं।
- (३) जो देश अत्यन्त गरम हो, जहाँ यवस (पशुओं की खाद्य सामग्री), ईधन तथा जल की कमी हो वहाँ हेमंत ऋतु में युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहिए।
- (४) जिस देश में लगातार बरफ पड़ती या वारिस होती हो, जहाँ बड़े-बड़े तालाब एवं घने जंगल हों वहाँ ग्रीष्म ऋतु में युद्ध के लिए जाना चाहिए।

है 'क्योंकि यह समय का ही प्रभाव है कि दिन में कौता उल्लू को मार लेता है, रात में उल्लू कौए को।'

- (१) स्वसैन्यव्यायामयोग्यं परस्यायोग्यं वर्षति यायात् ।
- (२) मार्गशीर्षं तैषीं चान्तरेण दीर्घकालां यात्रां यायात् । चैत्रं वैशाखं चान्तरेण मध्यमकालां, ज्येष्ठामूलीयमाषाढं चान्तरेण ह्रस्वकालामुपोषि-ष्यन् । व्यसने चतुर्थीम् । व्यसनाभियानं विगृह्ययाने व्याख्यातम् ।
  - (३) प्रायशश्चाचार्याः परव्यसने यातव्यमित्युपदिशन्ति ।
  - (४) शक्त्युदये यातव्यमनैकान्तिकत्वाद्वचसनानाम् इति कौटिल्यः।
  - (५) यदा वा प्रयातः कर्शयितुमुच्छेत्तुं वा शक्नुयादिमत्रं, तदा यायात् ।
- (६) अत्युष्णोपक्षीणे कालेऽहस्तिबलप्रायो यायात् । हस्तिनो ह्यन्तः-स्वेदाः कुष्ठिनो भवन्ति । अनवगाहमानास्तोयमपिबन्तश्चान्तरवक्षाराश्चा-न्धीभवन्ति । तस्मात्प्रभूतोदके देशे, वर्षति च हस्तिबलप्रायो यायात् । विपर्यये खरोष्ट्राश्वबलप्रायः । देशमल्पवर्षपङ्कम् वर्षति मरुप्रायं चतुरङ्ग-बलो यायात् ।

<sup>( 9 )</sup> जो अपनी सेना के कवायद करने के लिए उपयुक्त और शत्रुसेना के लिए अनुपयुक्त हो ऐसे देश पर वर्षाऋतु में आक्रमण करना चाहिए।

<sup>(</sup>२) जब किसी दूर देश के आक्रमण में अधिक समय लग जाने की संभावना हो तो वहाँ मार्गशीर्ष और पौष इन दो महीनों में यात्रा करनी चाहिए। मध्यम-कालीन यात्रा चैत्र-वैशाख के बीच करनी चाहिए। जहाँ अल्पकालिक यात्रा हो वहाँ ज्येष्ठ-आषाढ़ में प्रस्थान किया जाना चाहिए। जब कभी शत्रु पर व्यसन आया दिखाई दे तब समय की बिना अपेक्षा किये चढ़ाई कर देनी चाहिए। यह चौथी यात्रा है। व्यसन पीड़ित शत्रु पर आक्रमण करने के सम्बन्ध में विगृह्मयान नामक प्रकरण में निर्देश किया जा चुका है।

<sup>(</sup>३) प्राचीन आचार्यों का प्रायः कहना यही है कि 'जब भी शत्रु पर आपत्ति आई जान पड़े तभी आक्रमण कर देना चाहिए।'

<sup>(</sup>४) इसके ठीक विपरीत आचार्य कौटिल्य का कहना है कि विजिगीषु जब भी अधिक शक्तिसम्पन्नावस्था में हो तभी आक्रमण करना चाहिए।

<sup>(</sup>५) अथवा जिस समय भी शत्रु को निर्बल किया जा सके या शत्रु को विनष्ट किया जा सके तभी चढ़ाई कर देनी चाहिए।

<sup>(</sup>६) अत्यन्त गर्मी के मौसम में हाथियों को छोड़कर ऊँट आदि की सेना लेकर आक्रमण करना चाहिए। क्योंकि पानी के अभाव में अत्यधिक उष्ण प्रदेशों में हाथी कोढी हो जाया करते हैं, स्नान के अभाव से और पीने के लिए पर्याप्त पानी न मिलने के कारण अन्दर का दाह बढ़ जाने से हाथी अंधे हो जाते हैं। इसलिए जिस देश में पर्याप्त जल हो और वर्षा होती हो वहीं हाथि। की सेना लेकर आक्रमण करना चाहिए।

- (१) समविषमनिम्नस्थलह्रस्वदीर्घवशेन वाध्वनो यात्रां विभजेत्।
- (२) सर्वा वा ह्रस्वकालाः स्युर्यातव्याः कार्यलाघवात् । दीर्घाः कार्यगुरुत्वाद्वा वर्षावासः परत्र च ॥

इति अभियास्यत्कर्मणि नवमाऽधिकरणे शक्तिदेशकालबलाबलज्ञानं यात्राकालाः नाम प्रथमोऽध्यायः; आदित एकविंशत्युत्तरशततमः।

—: o :—

जहाँ जल का स्थायी प्रबन्ध न हो और वर्षा भी न होती हो ऐसे देशों में गधा, ऊँट तथा घोड़ों की सेना लेकर आक्रमण करना चाहिए। जिस देश में वर्षा होने पर भी कीचड़ कम होता हो, ऐसे रेगिस्तानी देशों में हाथी, घोड़े, रथ और पैंदल चतुरंग सेना को लेकर भी आक्रमण किया जा सकता है।

- (१) अथवा समतल, ऊबड़-खाबड़, जलमय, स्थलमय, अल्पकालीन और दीर्घ-कालीन आदि परिस्थितियों को देखकर यात्राकाल को विभक्त किया जा सकता है।
- (२) थोड़े कार्यों की सिद्धि के लिए समय की भी कम आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बड़े कार्यों को सम्पन्न करने के लिए यात्रा भी दीर्घकालीन होती है। कभी-कभी वर्षा ऋतु में भी कार्याधिक्य के कारण दूसरे देश में रहना पड़ता है। इसलिए कार्यों के छोटे-बड़े होने के हिसाब से यात्राएँ भी छोटी-बड़ी समभनी चाहिए।

अभियास्यत्कर्म नामक नवम अधिकरण में शक्त्यादिज्ञान और यात्राकाल नामक पहला अध्याय समाप्त ।

—: o ;—

प्रकरण १३७-१३९ अध्याय २

## बलोपादानकालाः सन्नाहगुणाः प्रतिबलकर्म च

- (१) मौलभृतकश्रेणीमित्रामित्राटवीबलानां समुद्दानकालाः।
- (२) मूलरक्षणादितिरिक्तं मौलबलम्, अत्यावापयुक्ता वा मौला मूले विकुर्वीरिन्निति, बहुलानुरक्तमौलबलः सारबलो वा प्रतियोद्धा व्यायामेन योद्धव्यमिति, प्रकृष्टेऽध्विन काले वा क्षयव्ययसहत्वान्मौलानामिति, बहुला-नुरक्तसम्पाते च यातव्यस्योपजापभयादन्यसैन्यानां भृतादीनामविश्वासे, बलक्षये वा सर्वसैन्यानामिति मौलबलकालः ।

### सैन्य-संग्रह का समय; सैन्य-संगठन; और शत्रुसेना से मुकाबला

- (१) इस अध्याय में मौलबल (राजधानी की रक्षा करने वाली सेना), भृतक बल (सर्वेतिनक सेना), श्रेणीबल (विभिन्न कार्यों में नियुक्त शस्त्रास्त्र में निपुण सेना), मित्रबल (मित्र राजा की सेना) अमित्रबल (शत्रु राजा की सेना) और अटवीबल (आटविक सेना), इन विभिन्न सेनाओं को किस-किस अवसर पर युद्ध के लिए तैयार करना चाहिए—इसका निरूपण किया जायेगा।
- (२) मोलबल: मूलस्थान अर्थात् राजधानी की रक्षा के लिए जितनी सेना की अपेक्षा हो, उसके अतिरिक्त सेना को युद्ध में ले जाना चाहिए, अथवा मौलबल के बगावत कर देने की संभावना हो तो उसको युद्ध आदि कार्यों में साथ ले जाना चाहिए, या मुकाबले में आगे हुए शत्रु पर मौलबल के अनुराग की संभावना जान पड़े तो उसको साथ ले जाना चाहिए; अथवा शत्रु किसी शक्तिशाली सैन्य को लेकर युद्ध करने के लिए आया है, तब भी मौलबल को साथ ले जाना चाहिए, अथवा दूर देश, दीर्घकालीन युद्ध, क्षय-व्यय की अवस्था में भी मौलबल को साथ रखना चाहिए, अथवा स्वामिभक्त शत्रु के दूत मेरी सेना में भेद डालने का यत्न करेंगे तथा दूसरी सेनाओं पर पूरा विश्वास न होने की स्थिति में भी मौलबल को लेकर युद्ध में जाना चाहिए, क्योंकि मौलबल अत्यन्त स्वामिभक्त होने के कारण फोड़ा नहीं जा सकता है, अथवा अन्य सेनाओं के प्रधान पुरुषों का नाश हो जाने पर यदि विजिगीषु के सेना के खेत छोड़कर भाग जाने का भय हो तो मौलबल को युद्धक्षेत्र में साथ ले जाना चाहिए।

- (१) प्रभूतं मे भृतबलमल्पं च मौलबलिमिति, परस्याल्पं विरक्तं वा मौलबलं फल्गुप्रायमसारं वा भृतसैन्यिमिति, मन्त्रेण योद्धव्यमलपव्यायामे-नेति, ह्रस्वो देशः कालो वा तनुक्षयव्ययः इति, अल्पसम्पातं शान्तोपजापं विश्वस्तं वा मे सैन्यमिति, परस्याल्पः प्रसारो हन्तव्यः इति, भृतबलकालः।
- (२) प्रभूतं मे श्रेणीबलं शक्यं मूले यात्रायां चाधातुमिति, ह्रस्वप्रवासः, श्रेणीबलप्रायः प्रतियोद्धा, मन्त्रव्यायामाभ्यां प्रतियोद्धुकामो दण्डबलव्यव-हारः, इति श्रेणीबलकालः ।
- (३) प्रभूतं मे मित्रबलं शक्यं मूले यात्रायां चाधातुम्, अल्पः प्रवासो मन्त्रयुद्धाच्च भूयो व्यायामयुद्धम् इति, मित्रबलेन वा पूर्वमटवीं नगरी-स्थानमासारं वा योधियत्वा पश्चात्स्वबलेन योधियष्यामि, मित्रसाधारणं
- (१) भृतकबल: यदि विजिगीषु राजा यह समभे कि मौलबल की अपेक्षा मेरा भृतकबल अधिक है, अथवा शत्रु का मौलबल थोड़ा तथा अविश्वासी है, अथवा शत्रु का भृतकबल कमजोर या न होने के बराबर है, अथवा इस समय शत्रु के साथ तूष्णी युद्ध करना पड़ेगा, अथवा थोड़े ही श्रम से कार्य संपन्न हो जायगा, अथवा युद्ध का गंतव्य देश दूर नहीं है, समय भी थोड़ा ही लगेगा और अधिक क्षय-व्यय की भी संभावना नहीं है, अथवा शत्रु के गुप्तचर मेरी सेना में बहुत कम प्रवेश कर सकेंगे और वे भी भेद न डाल सकेंगे, यदि उन्होंने भेद डाल भी दिया तो अपनी विश्वस्त सेना को मैं अपने काबू में कर सकूँगा अथवा शत्रु के थोड़े ही कार्यों की क्षति करनी हैं'—तो ऐसी स्थितियों में एवं अवसरों पर भृतकबल को साथ लेकर उसको युद्ध में जाना चाहिए।
- (२) श्रेणीबल: यदि विजिगीषु को यह विश्वास हो कि 'मेरे पास श्रेणीबल इतना पोख्ता है कि उसको राजधानी की रक्षा में भी लगाया जा सकता है और शत्रु के साथ युद्ध करने के समय भी उनको साथ लिया जा सकता है, अथवा सफर कम है, मुकाबले की सेना भी प्रायः श्रेणीबल के साथ युद्ध करने लायक है, अथवा शत्रु तूष्णी-युद्ध (मन्त्र) अथवा प्रकाशयुद्ध (व्यायाम) से मुकाबला करना चाहता है, अथवा दण्ड से डरा हुआ होने के कारण शत्रु अपनी सेना को किसी राजा के अधीन करने की सोच रहा हैं'—ऐसी स्थितियों एवं ऐसे अवसरों प्रर श्रेणीबल को साथ लेकर युद्ध करना चाहिए।
- (३) मित्रबल: यदि विजिगीषु राजा यह समभे कि 'उसका मित्रबल इतना पोस्ता है कि वह राजधानी की रक्षा करने में और शत्रु पर चढ़ाई करने में भी समर्थ है, अथवा सफर भी कम है, तूष्णी युद्ध की अपेक्षा वहाँ प्रकाश युद्ध ही अधिक होगा, जिससे क्षय-व्यय की कम संभावना है, अथवा शत्रुसेना या शत्रु के देश में सभी आढ-

वा मे कार्यं, मित्रायत्ता वा मे कार्यसिद्धिः, आसन्नमनुग्राह्यं वा मे मित्रम्, अत्यावापं वास्य साधियण्यामि इति मित्रबलकालः।

- (१) प्रभूतं मे शत्रुबलं शत्रुबलेन योधियष्यामि नगरस्थानम्, अटवीं वा। तत्र मे श्ववराहयोः कलहे चण्डालस्येवान्यतरिसिद्धर्भविष्यतिः आसा-राणामटवीनां वा कण्टकमर्दनमेतत्करिष्यामिः, अत्युपचितं वा कोपभया-ित्रत्यमासन्नमरिबलं वासयेदन्यत्राभ्यन्तरकोपशङ्कायाः, शत्रुयुद्धावरयुद्ध-कालश्च। इत्यमित्रबलकालः।
  - (२) तेनाटवीबलकालो व्याख्यातः।
- (३) मार्गदेशिकं परभूमियोग्यमिरयुद्धप्रतिलोममटवीबलप्रायः शत्रुर्वा बिल्वं बिल्वेन हन्यताम् अल्पः प्रसारो हन्तव्यः इत्यटवीबलकालः ।

विक सेना या मित्रसेना को पहिले अपनी मित्र-सेना से भिड़ा कर फिर अपनी सेना से लड़ाऊँगा, अथवा इस युद्धादि कार्य में मित्र का तथा अपना समान प्रयोजन है, इस कार्य की सिद्धि मित्र के हाथ में है, अथवा अपने समीपस्थ अन्तरंग मित्र का अवश्य ही उपकार करना है, अथवा अपने मित्र से द्रोह रखने वाली सेना ( दूष्य सेना ) को शत्रु सेना के साथ भिड़ा कर मरवा डालूंगा'-ऐसे अवसरों या ऐसी स्थितियों में मित्र सेना को युद्ध में साथ ले जाना चाहिए।

- (१) अमित्रबल : यदि विजिगीषु यह समभे कि उसकी शत्रु सेना अत्यधिक है, जो कि उसके नगर में ही ठहरी हुई है और जिसको वह अपने दूसरे शत्रु के साथ भिड़ा सकता है, अथवा उसको आटिवक सेना के साथ भिड़ा सकता है, इस प्रकार दोनों शत्रु सेनाओं के लड़ जाने पर उसका अभीष्ट सिद्ध हो जायेगा वैसे ही जैसे कि कुत्ते और सुअर की लड़ाई में किसी भी एक के मर जाने पर चाण्डाल का लाभ होता है, अथवा अपने मित्र तथा आटिवक की सेना के कंटकों का इस रीति से उन्मूलन हो सकेगा; अथवा बहुत बढ़ी हुई शत्रु सेना को विजिगीषु कुपित हो जाने के भय से सदा ही अपने पास रखे, किन्तु उसको पास रखने में यदि अमात्य, पुरोहित आदि के कुपित हो जाने का भय हो तो उसे अपने पास न रखे, अथवा यदि विजिगीषु का शत्रु अपने किसी दूसरे शत्रु के साथ युद्ध कर रहा हो तो उस युद्ध के समाप्त हो जाने पर दूसरे युद्ध के अवसर पर शत्रु सेना को ही दूसरे शत्रु के मुकाबले में भिड़ा दे'— ऐसी स्थितियों एवं ऐसे अवसरों पर शत्रु सेना को ही युद्ध में भेजना चाहिए।
- (२) अटवीबल: उक्त विवेचन के अनुसार ही आटविक सेना को युद्ध में भेजने के सम्बन्ध में भी समभ लेना चाहिए।
- (३) यदि विजिगीषु यह समभे कि गंतव्य स्थान को बताने के लिए प्रथ-प्रदर्शक की आवश्यकता होगी, अथवा आटविक सेना शत्रु की युद्धभूमि में लड़ने योग्य आयुधों

- (१) सैन्यमनेकमनेकजातीयस्थमुक्तमनुक्तं वा विलोपार्थं यदुत्तिष्ठति, तदौत्साहिकम् । भक्तवेतनविलोपविष्टिप्रतापकरं भेद्यं परेषाम्, अभेद्यं तुल्यदेशजातिशिल्पप्रायं संहतं महत् । इति बलोपादानकालाः ।
  - (२) तेषां कुप्यभृतमित्राटवीबलं विलोपभृतं वा कुर्यात्।
- (३) अमित्रस्य वा बलकाले प्रत्युत्पन्ने शत्रुमवगृह्णीयात् । अन्यत्र वा प्रेषयेत् । अफलं वा कुर्यात् । विक्षिप्तं वा वासयेत् । काले वातिकान्ते विसृजेत् । परस्य चैतद्वलसमुद्दानं विघातयेद्, आत्मनः सम्पादयेत् ।

की शिक्षा में निपुण है, अथवा विजिगीपु की बिना आज्ञा से ही आटिवक सेना शत्रुसेना के साथ युद्ध में प्रवृत्त हो सकेगी, जैसे एक बिल्वफल दूसरे बिल्वफल के साथ टकरा कर फोड़ा जाता है वैसे ही शत्रु-सेना से आटिवक सेना ही मुठभेड़ करने में समर्थ है, अथवा शत्रु भी आटिविक सेना को लेकर ही युद्धभूमि में उतर रहा है, अथवा शत्रु के अल्प अनिष्ट के लिए आटिवक सेना ही उपयुक्त होगी'—ऐसी स्थितियों एवं ऐसे अवसरों पर आटिवक सेना को लेकर युद्ध में जाना चाहिए।

- (१) औत्साहिकबल: उक्त छह सेनाओं के अतिरिक्त औत्साहिक नामक सातवीं सेना भी होती है। नेतृत्वहीन, भिन्न-भिन्न देशों में रहने वाली, राजा की स्वीकृति या अस्वीकृति से ही दूसरे देशों पर लूटमार करने वाली सेना को ही औत्साहिक बल कहते हैं। उसके दो भेद हैं, भेद और अभेद्य। दैनिक भत्ता या मासिक वेतन लेकर शत्रु के देश में लूटपाट करने वाली; दुर्गों में काम करने वाली, और राजा की सामयिक आज्ञाओं का पालन करने वाली औत्साहिक सेना भेद्य कहलाती है। भेद्य अर्थात् अधिक भत्ता देकर भेद (फोड़ने) किये जाने योग्य। किन्तु जो औत्साहिक सेना प्रायः एक ही देश की; एक ही जाति की और एक ही व्यवसाय की होती है वह अभेद्य कहलाती है। उसको वेतन आदि का प्रलोभन देकर फोड़ा नहीं जा सकता है। उसे अपने देश का अधिक ध्यान रहता है। वह बड़ी संगठित होती है। इसलिए इस सेना को उपयुक्त समय के लिए संग्रह करके रखना चाहिए।
- (२) उक्त सात प्रकार की सेनाओं में से शत्रु सेना तथा आटिवक सेना को नियमित मासिक वेतन न देकर उसके ओढ़ने, बिछाने तथा पहनने के लिए शत्रु देश से जीता हुआ या लूटा हुआ माल ही वेतन के रूप में देना चाहिए।
- (३) सेना के सम्बन्ध में जो स्थितियाँ और जैसे अवसर विजिगीप के लिए अपर बताये गए हैं; यदि वही स्थितियाँ और वैसे ही अवसर शत्रु के लिए भी अपेक्ष्य हों तो उस समय विजिगीषु को चाहिए कि जो शत्रुसेना उसके पास सहायता के लिए आयी है उसको वह अपने अधीन रखे या किसी कार्य का बहाना बना कर उसको वह अन्यत्र भेज दे। यदि ऐसे अवसरों पर शत्रु की सेना को छोड़ना ही

- (१) पूर्वं पूर्वं चैषां श्रेयः सन्नाहियतुम्।
- (२) तद्भावभावित्वान्नित्यसत्कारानुगमाच्च मौलबलं भृतबलाच्छ्रेयः।
- (३) नित्यानन्तरं क्षिप्रोत्थायि वश्यं च भृतबलं श्रेणीबलाच्छ्रेयः।
- (४) जानपदमेकार्थोपगतं तुल्यसंघर्षामर्षसिद्धिलाभं चश्रेणीबलं मित्र-बलाच्छ्यः ।
  - (४) अपरिमितदेशकालमेकार्थोपगमाच्च मित्रबलममित्रबलाच्छ्रेयः।
- (६) आर्याधिष्ठितमित्रबलमटवीबलाच्छ्रेयः । तदुभयं विलोपार्थम् । अविलोपे व्यसने च ताभ्यामहिभयं स्यात् ।

पड़ जाय तो, कार्य करने के बदले में उसको जो सहायता देने की पहिले प्रतिज्ञा की गई थी उसको न देकर ही छोड़ दे; अथवा उसको छोटे-छोटे फिरकों में बाँट कर अलग-अलग छावनियों में रख दे; अथवा जब शत्रु की सहायता का समय बीत जाये तब उस सेना को छोड़ दे; अथवा जब-जब शत्रु अपने सेना-संग्रह का आयोजन करे तभी-तभी विजिगीषु उसके मार्ग में बाधायें खड़ी कर दे और शत्रु द्वारा खड़ी की गयी बाधाओं का प्रतीकार करते हुए वह अपनी सेना का संगठन करता रहे।

- (१) उक्त सात प्रकार की सेना में उत्तर-उत्तर की अपेक्षा पूर्व-पूर्व की सेना का संग्रह करना अधिक लाभप्रद है।
- (२) सदैव अपने स्वामी के साथ बने रहने के कारण तथा सदा ही सेना के सम्बन्ध में स्वामी की सत्कार बुद्धि होने के कारण और सदा ही स्वामी के सम्बन्ध में सेना का अनुराग होने के कारण भृतक बल की अपेक्षा मौलबल श्रेष्ठ होता है।
- (३) इसी प्रकार श्रेणीबल की अपेक्षा भृतकबल अधिक श्रेष्ठ होता है; क्योंकि वह सदैव राजा के समीप रहता है, अविलम्ब ही युद्ध के लिए तैयार हो सकता है और राजा के अधीन रहता है; किन्तु श्रेणीबल में ये बातें नहीं होती हैं।
- (४) मित्रबल की अपेक्षा श्रेणीबल अधिक उत्तम होता है; क्योंकि वह अपने राजा के देश का होता है; एक ही प्रयोजन के लिए उसका संग्रह किया जाता है; मालिक का जिसके साथ संघर्ष तथा क्रोध होता है श्रेणीबल की भी उसके साथ संघर्ष तथा वैर होता है; वह अपने मालिक की अभीष्ट सिद्धि में ही अपनी अभीष्टसिद्धि समभता है। परन्तु मित्रबल में ये बातें नहीं होती हैं।
- (५) अमित्रबल की अपेक्षा मित्रबल अधिक श्रेयस्कर होता है; क्योंकि मित्रबल हर समय हर स्थिति में सहायक होता है; विजिगीषु के प्रयोजन के अनुसार ही मित्रबल का भी प्रयोजन होता है। इसके विपरीत अमित्रबल में ये बातें नहीं होती हैं।
  - (६) अटवीबल की अपेक्षा अमित्रबल अधिक श्रेष्ठ होता है; क्योंकि वह

- (१) ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशूद्रसैन्यानां तेजःप्राधान्यात्पूर्वं पूर्वं श्रेयः सन्नाह-यितुमित्याचार्याः ।
- (२) नेति कौटिल्यः । प्रणिपातेन ब्राह्मणबलं परोऽभिहारयेत् । प्रहरण-विद्याविनीतं तु क्षत्रियबलं श्रेयः, बहुलसारं वा वैश्यशूद्रबलमिति ।
- (३) तस्माद् 'एवंबलः परः, तस्यैतत्प्रतिबलम्' इति बलसमुद्दानं कुर्यात् ।
- (४) हस्तियन्त्रशकटगर्भकुन्तप्रासहाटकवेणुशल्यवद्धस्तिबलस्य प्रति-बलम ।
  - (५) तदेव पाषाणलगुडावरणाङ्कृशकचग्रहणीप्रायं रथबलस्यप्रतिबलम्।

आर्यगुणों से संपन्न एवं विश्वस्त पुरुषों के नेतृत्व में रहता है; किन्तु अटवीबल के सम्बन्ध में ऐसा नहीं है। ये दोनों सेनायें शत्रुदेश को लूटने के लिए बड़ी उपयुक्त हैं। क्योंकि यदि उन्हें युद्ध में लगाया जाय या विपत्ति में सहायतार्थ नियुक्त किया जाय, तो अस्तीन के साँप की तरह सदा ही उनसे भय बना रहता है।

- (१) प्राचीन आचार्यों का मत है कि तेज की अतिशयता होने के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की सेनाओं में उत्तर-उत्तर की अपेक्षा पूर्व-पूर्व की सेना अधिक श्रेष्ठ है।
- (२) इसके विपरीत आचार्य कौटिल्य का मत है कि 'शत्रुपक्ष ब्राह्मणसेना के समक्ष नमस्कार कर या शिर भुका कर उसको अपने वश में कर लेता है। इसलिए युद्धविद्या में निपुण क्षत्रिय सेना को ही सर्वाधिक श्रेष्ठ समझना चाहिए, अथवा वैश्य सेना तथा शूद्रसेना को भी श्रेष्ठ समभना चाहिए, यदि उनमें वीर पुरुषों की अधिकता हो।
- (३) सेनाओं के संबन्ध में पूर्वोक्त पारस्परिक श्रेष्ठता को समझने के बाद शत्रु-सेना के संबन्ध में भी विचार कर लेना चाहिए और अमुक शत्रुसेना के साथ अमुक सेना उपयुक्त होगी, इन सभी बातों का विचार कर उपयुक्त सेनाओं का संग्रह करना चाहिए।
- (४) हस्तिसेना के मुकाबले के लिए हाथी, जामदग्न्य यन्त्र, शकटगर्भ (शकट के समान मध्यभाग वाला अस्त्र), भाला (कुन्त), बरछा (प्रास), त्रिशूल (हाटक), लाठी (वेणु), बल्लभ (शल्य) आदि साधनों से युक्त सेना की आवश्यकता होती है।
- (५) उक्त हस्तिसेना यदि पाषाण, गदा (लगुड), कवच (आवरण), अंकुश और कचग्राही (लंबी लोहे की छड़, जिसके अग्रभाग में बाल पकड़ने का हुक लगा रहता है) आदि साधनों से युक्त हो तो वह रथ-सवार सेना का मुकाबला (प्रतिबल) करनेवाली समभना चाहिए।

- (१) तदेवाश्वानां प्रतिबलम्।
- (२) र्वीमणो वा हस्तिनोऽश्वा वा र्वीमणः कविचनो रथा आवरणिनः पत्तयश्चतुरङ्गबलस्य प्रतिबलम् ।
  - (३) एवं बलसमुद्दानं परसैन्यनिवारणम्। विभवेन स्वसैन्यानां कुर्यादःङ्गविकल्पशः।।

इति अभियास्यत्कर्मण नवमेऽधिकरणे बलोपादानकालाः सन्नाहगुणाः प्रतिबलकर्म नाम द्वितीयोऽध्याय; आदितो द्वाविंशत्युत्तरशततमः ।

-: o :--

- (१) इसी सेना को सड़सवार (अश्वबल) सेना का भी प्रतिबल समभना चाहिए।
- (२) कवचधारी हाथी या कवचधारी घोड़े, मजबूत लोहे की पर्तों से मढ़े हुए रथ और कवचधारी पैदल सेना, इन चारों को क्रमशः, हस्तिबल, अश्वारोही, रथारोही और पदाति, इस चतुरंग सेना का प्रतिबल समक्तना चाहिए।
- (३) इस प्रकार पूर्वोक्त रीति से सेनाओं की पारस्परिक श्रेष्ठता, गुरुता, लघुता का विचार करके ही उपयुक्त सेनाओं का संग्रह करना चाहिए। इसी प्रकार मौलभृत आदि अपनी सेनाओं की शक्ति के अनुसार एवं सेनाओं के अंगभूत साधन हाथी, घोड़े, शस्त्र आदि की अधिकता-अल्पता को दृष्टि में रख कर अलग-अलग विभागों के अनुसार ही सेना का संग्रह तथा शत्रु का प्रतिकार करना चाहिए।

अभियास्यत्कर्म नामक नवम अधिकरण में बलप्रतिवलकर्म नामक दूसरा अध्याय समाप्त ।

—: o :—

# पश्चात्कोपचिन्ता, बाह्यान्तर-प्रकृतिकोपप्रतीकारश्च

- (१) अल्पः पश्चात्कोपो महान् पुरस्ताल्लाभ इति । अल्पः पश्चात्कोपो गरीयान् । अल्पं पश्चात्कोपं प्रयातस्य दूष्यामित्राटिवका हि सर्वतः समेध-यिन्त, प्रकृतिकोपो वा । लब्धमिप च महान्तं पुरस्ताल्लाभमेवंभूते भृत्य-मित्रक्षयव्यया ग्रसन्ते । तस्मात्साहस्रकीयः पुरस्ताल्लाभस्यायोगः शतेकीयो वा पश्चात्कोप इति न यायात् । सूचीमुखा ह्यनर्था इति लोकप्रवादः ।
- (२) पश्चात्कोपे सामदानभेददण्डान्प्रयुञ्जीत । पुरस्ताल्लाभे सेनार्पातं कुमारं वा दण्डचारिणं कुर्वीत ।

### पाश्चात्कोपचिन्ता और बाह्याभ्यन्तर प्रकृति के कोप का प्रतीकार

- (१) यदि थोड़ा पश्चात्कोप और अधिक भावी लाभ हो तो दोनों में से थोड़ा पश्चात्कोप ही गुरुतर है, क्योंकि विजिगीपु के युद्ध में चले जाने के कारण थोड़े पश्चात्कोप को भी राजद्रोही और आटिवक बहुत बढ़ा देते हैं, अथवा विजीगीपु की की अनुपस्थिति में उसका कुपित प्रकृतिवर्ग थोड़े भी पश्चात्कोप को अधिक बढ़ा देता है। यदि पश्चात्कोप की लापरवाही करके आक्रमण से होने वाले बड़े लाभ को प्राप्त कर लिया जाय तो उस बढ़े हुए पश्चात्कोप के प्रतीकार के लिए जो भृत्य तथा मित्रसंबन्धी क्षय-व्यय करना पड़ता है, उसमें वह महान लाभ सब बराबर हो जाता है। इसलिए जब भावी लाभ की सफलता प्रति सहस्र एक अंश मात्र होनेवाली हो तो उसकी अपेक्षा पश्चात्कोप से होने वाला अनर्थ प्रतिशत एक अंश समभना चाहिए, अर्थात् पश्चात्कोपजन्य अनर्थ की अपेक्षा भावी लाभ में दसगुनी असारता होती है। लोकप्रसिद्धि है कि अनर्थ सदा सूचीमुख हुआ करते हैं, अर्थात् पहिले तो उनका रूप सुई के मुँह जितना सूक्ष्म होता है, किन्तु बाद में वे भयावह रूप धारण कर लेते है।
- (२) यदि पश्चात्कोप की अधिक संभावना हो तो साम, दाम, दण्ड, भेद आदि उपायों से किसी भी प्रकार उसका प्रतीकार करना चाहिए। यदि भावी लाभ को को भी न छोड़ना हो तो सेनापित या युवराज के संक्षरण में सेना को विजययात्रा के लिए भेजना चाहिए।

- (१) बलवान् वा राजा पश्चात्कोपावग्रहसमर्थः पुरस्ताल्लाभमादातुं यायात् । अभ्यन्तरकोपशङ्कायां शङ्कितानादाय यायात् ।
- (२) बाह्यकोपशङ्कायां वा पुत्रदारमेषामभ्यन्तरावग्रहं कृत्वा शून्य-पालमनेकबलवर्गमनेकमुख्यं च स्थापियत्वा यायात् । न वा यायात् । 'अभ्य-न्तरकोपो बाह्यकोपात्पापीयान्' इत्युक्तं पुरस्तात् ।
- (३) मन्त्रिपुरोहितसेनापितयुवराजानामन्यतमकोपोऽभ्यन्तरकोपः । तमात्मदोषत्यागेन परशक्त्यपराधवशेन वा साधयेत् ।
- (४) महापराधेऽपि पुरोहिते संरोधनमवस्रावणं वा सिद्धः, युवराजे संरोधनं निग्रहो वा गुणवत्यन्यस्मिन्सित पुत्रे।
- (१) अथवा जो शक्तिसंपन्न राजा पश्चात्कोप का प्रतीकार करने में समर्थ हो और उसका यह विश्वास हो कि वह पश्चात्कोप को पूरी तरह शांत कर सकेगा, तो थोड़ी-सी सेना पीछे छोड़कर विजिगीषु स्वयं भी यात्रा में जा सकता है। यदि ऐसी स्थिति में भीतरी कोप की आशंका हो तो उन आशंकित व्यक्तियों को साथ लेकर विजिगीषु को युद्ध में जाना चाहिए।
- (२) अथवा यदि बाह्यकोप की आशंका हो तो त्रिजिगीपु के लिए उचित है वह उन बाह्यकोपकारी अंतपाल आदि के पुत्र तथा स्त्रियों को अपने अमात्यों के अधीन करके युद्ध में जाय। यदि बाह्य और आभ्यन्तर दोनों की ओर से उपद्रव की आशंका हो तो पीछे बताई गई मौलभृत आदि सात प्रकार की सेनाओं तथा अनेक मुस्य सेनापितयों से युक्त शून्यपाल को राजधानी की रक्षा के लिए नियुक्त करके विजययात्रा करनी चाहिए। इतने इन्तजाम में भी यदि आभ्यन्तर विद्रोह की आशंका बनी रहे तो विजिगीपु कदापिन जाय क्योंकि आभ्यन्तर कोप, बाह्यकोप की अपेक्षा अत्यन्त हानिकर होता है, इस बात को पहिले ही कहा जा चुका है।
- (३) मन्त्री, पुरोहित, सेनापित और युवराज इन चारों में से किसी एक के द्वारा किए जाने वाले उपद्रव को आभ्यन्तरकोप कहते हैं। यह आभ्यन्तरकोप यदि विजिगीषु के किसी दोप के कारण पैदा हुआ हो तो उस दोप का परित्याग कर आभ्यन्तर कोप को शान्त करना चाहिए। यदि वह मन्त्री, पुरोहित आदि के कारण उत्पन्न हुआ हो तो उनको अपराध के अनुसार प्राणदण्ड, बन्धन तथा अर्थदण्ड आदि के द्वारा सीधा करना चाहिए।
- (४) यदि पुरोहित से ऐसा कोई महान् अपराध हो जाय तो भी उसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का वध निषिद्ध है। इसलिए उसको या तो कैंद में डाल दिया जाय अथवा देश-निर्वासन का दण्ड दिया जाय। यदि युवराज इस तरह

- (१) ताभ्यां मन्त्रिसेनापती व्याख्यातौ।
- (२) पुत्रं भ्रातरमन्यं वा कुल्यं राज्यग्राहिणमुत्साहेन साधयेत्। उत्सा-हाभावे गृहीतानुवर्तनसन्धिकर्मभ्यामिरसन्धानभयात्। अन्येभ्यस्तिद्वधेभ्यो वा भूमिदानैर्विश्वासयेदेनम्। तिद्वशिष्टं स्वयंग्राहं दण्डं वा प्रेषयेत्, साम-न्ताटिवकान् वा। तैर्विगृहीतमितसन्दध्यात्। अवरुद्धादानं पारग्रामिकं वा योगमातिष्ठेत्।
  - (३) एतेन मन्त्रिसेनापती व्याख्यातौ।
- (४) मन्त्र्यादिवर्जानामन्तरमात्यानामन्यतमकोपोऽन्तरमात्यकोपः । तत्रापि यथार्हमुपायान् प्रयुञ्जीत ।

का महान् अपराध कर डाले तो उसे या तो आजन्म कैंद में डाल दिया जाय या प्राणदण्ड दिया जाय, किन्तु यह प्राणदण्ड उसी दशा में दिया जाय जब कि दूसरा कोई गुणवान् पुत्र विद्यमान हो।

- (१) पुरोहित और युवराज के समान ही मन्त्री और सेनापित का भी उनके अपराध के अनुसार वध या बन्धन का दण्ड समभना चाहिए।
- (२) विजिगीषु को चाहिए कि वह अपने पुत्र, भाई या किसी खानदानी व्यक्ति को, जो राज्य लेने की इच्छा करे, उसको उसके योग्य उच्च अधिकारपदों पर नियुक्त कर के अपने वश में करे। क्योंकि यदि उन्हें वश में न किया गया तो यह आशंका नित्य ही बनी रहती है कि कहीं वे शत्रु राजा के साथ जाकर न मिल जाँय। अथवा इसी तरह के दूसरे खानदानी व्यक्तियों को जमीन आदि देकर अपने अधीन कर लेना चाहिए। अथवा ऐसे व्यक्तियों को स्वयं ग्राह सेना का सेनापित बनाकर कहीं बाहर युद्ध के लिए भेज देना चाहिए। अथवा उन्हें सामंत तथा आटिवकों की सेना का अध्यक्ष नियुक्त कर के बाहर भेज देना चाहिए और फिर उस स्वयं ग्राह सेना तथा उन सामंत आटिवकों के साथ भगड़ा कराके उसको कैंद में डाल देना चाहिए। स्वयं ग्राह सेना द्वारा गिरफ्तार उस व्यक्ति को राजा स्वयं ले ले अथवा दुर्गलम्भोपाय प्रकरण में निर्दिष्ट उपायों द्वारा उसे वश में करे।
- (३) इसी प्रकार मन्त्री और सेनापित के द्वारा पैदा किये गये उपद्रव तथा उसके प्रतीकार का भी व्याख्यान समभ लेना चाहिए।
- (४) मन्त्री, पुरोहित, युवराज और सेनापित के अतिरिक्त अन्य अन्तरमात्य अर्थात् द्वारपाल या रिनवास के कर्मचारी आदि में से किसी एक द्वारा उठाये गये कोप को अन्तरमात्यकोप कहते हैं। ऐसे कोप को शान्त करने के लिए उपर्युक्त उपायों को ही काम में लाना चाहिए।

- (१) राष्ट्रमुख्यान्तपालाटविकदण्डोपनतानामन्यतमकोपो बाह्यकोपः। तमन्योन्येनावग्राहयेत् । अतिदुर्गप्रतिस्तब्धं वा सामन्ताटविकतत्कुलीनाव-रुद्धानामन्यतमेनावग्राहयेत् । मित्रेणोपग्राहयेद्वा, यथा नामित्रं गच्छेत् ।
- (२) अमित्राद्वा सन्नी भेदयेदेनम्-'अयं त्वा योगपुरुषं मन्यमानो भर्त-येव विक्रमयिष्यति, अवाष्तार्थो दण्डचारिणमित्राटविकेषु कृच्छ्रे वा प्रवासे योक्ष्यति, विपुत्रदारमन्ते वा वासयिष्यति, प्रतिहतविक्रमं त्वां भर्तरि पण्यं करिष्यति, त्वया वा सिन्धं कृत्वा भर्तारमेव प्रसादयिष्यति, मित्रमुपकृष्टं वास्य गच्छेद्' इति ।
  - (३) प्रतिपन्निमिष्टाभिप्रायैः पूजयेत् ।
- (४) अप्रतिपन्नस्य संश्रयं भेदयेद्—'असौ ते योगपुरुषः प्रणिहितः' इति ।
- (१) राष्ट्र के प्रमुख व्यक्ति, अन्तपाल, आटिवक और बलपूर्वक अधीन किये गये व्यक्ति (दण्डोपनत) आदि में से किसी एक के द्वारा उठाये गये उपद्रव को बाह्यकोप कहते हैं। ऐसे कोप को शान्त करने का यही तरीका है कि उन कोपकारों को एक-दूसरे के साथ लड़ा कर शान्त किया जाय। बाह्यकोप को उठाने वाले राष्ट्र-मुख या अन्तपाल आदि को सामन्त, आटिवक या उनके कुल के किसी गिरफ्तार राजकुमार द्वारा पकड़वा दिया जाय, अथवा अपने मित्र के साथ उसकी मित्रता जोड़ दी जाय, जिससे कि वह शत्रुपक्ष में न मिल जाय।
- (२) सत्री नामक गुप्तचर को चाहिए कि वह बाह्य कोपकारी राष्ट्रमुख आदि व्यक्तियों को यह कह कर मित्र बनाये रखे कि 'तुम जिसके साथ मिलना चाहते हो वह तुमको विजिगीप का गुप्तचर समफ कर तुमको तुम्हारे मित्र से लड़ने को कहेगा और उस आक्रमण के परिणाम को देख कर तुमको अपनी सेना का नायक बनाकर अपने शत्रु या आटिवक के मुकाबले में किसी दुष्कर आक्रमण के लिए नियुक्त करेगा, अथवा तुमको तुम्हारे स्त्री-पुत्रों से वियुक्त कर अपने किसी सरहदी इलाके में नियुक्त कर देगा, अथवा अपने ही मालिक के मुकाबले में यदि तुम हार गए तो तुम्हारे मालिक से धन लेकर वह उसी के हाथ तुम्हें बेच देगा, अथवा तुम्हारे स्वामी के हाथ तुम्हें ही शर्तनामा के रूप में गिरवी रख कर सन्धि कर लेगा, अथवा तुम्हें शर्त में रखकर अपने किसी मित्र के साथ तुम्हारे स्वामी की सन्धि करा देगा।'
- (३) यदि सत्री के इस भेद भरे उपदेश को वह बाह्यकोपकारी स्वीकार कर छे तो उसको उसकी मनचाही वस्तुएँ देकर सम्मानित किया जाय।
  - (४) यदि स्वीकार न करे तो संश्रयनीति के द्वारा उसे यह कहकर भिन्न कर

- (१) सत्री चैनमभित्यक्तशासनैर्घातयेद् गूढपुरुषैर्वा। सहप्रस्थायिनो वास्य प्रवीरपुरुषान् यथाभिप्रायकरणेनावाहयेत्। तेन प्रणिहितान् सत्री ब्रूयात् । इति सिद्धिः । परस्य चैनान्कोपानुत्थापयेत् । आत्मनश्च शमयेत् ।
- (२) यः कोपं कर्तुं शमयितुं वा शक्तः, तत्रोपजापः कार्यः । यः सत्य-सन्धः शक्तः कर्मणि फलावाप्तौ चानुग्रहीतुं विनिपाते च त्रातुं, तत्र प्रति-जापः कार्यः । तर्कयितव्यश्च-कल्याणबुद्धिरुताहो शठ इति ।
- (३) शठो हि बाह्योऽभ्यन्तरमेवमुपजपित—भर्तारं चेद्धत्वा मां प्रति-पादियष्यित शत्रुवधो भूमिलाभश्च मे द्विविधो लाभो भविष्यति, अथवा

दिया जाय कि 'जो व्यक्ति तुम्हारे आश्रय में है वह दूसरे का गुप्तचर है, उमसे तुम्हें सम्भल कर रहना चाहिए।'

- (१) अथवा मत्री को चाहिए कि वध के लिए नियुक्त व्यक्ति (अभित्यक्त) के हाथ जाली पत्र भेजवा कर — जिसमें शत्रु को छिपकर मार डालने का निर्देश हो-शत्रु के मन में सन्देह पैदा कर उसी के द्वारा उस वाह्यकोपकारी का वध करा दे, अथवा गुप्तचरों के द्वारा ही उसका वध करा दिया जाय । अथवा शत्रु का आश्रय लेने के लिए उन वाह्यकोपकारी राष्ट्रमुख, अन्तपाल आदि के साथ जो वीर पुरुष जाने को तैयार हों, उनकी मनचाही मुराद पूरी कर के उन्हें अपनी ओर मिला ले। यदि वे वीर पुरुप मिलने के लिए तैयार न हों तो उनके सम्बन्ध में शत्रु राजा के यहाँ जाकर सत्री इस प्रकार कहे 'ये सभी वीर पुरुष विजिगीषु ने तुम्हारे वध के लिए भेजे है, ये सभी गुप्तचर हैं 'और इस प्रकार शत्रु को समभा कर उसी के द्वारा उनको मरवा डाले । शत्रु के पक्ष में अन्तर-बाह्यकोप पैदा करे और अपने पक्ष के कोपों का प्रतीकार करे।
- (२) जो व्यक्ति कोप को उत्पन्न करने और शान्त करने में समर्थ हो उसी पर उपजाप का प्रयोग कर दूसरे के साथ उसकी फूट डाल देनी चाहिए। जो पुरुष सत्य-प्रतिज्ञ हो, कार्य तथा फलिसिद्धि के समय अनुग्रह करने वाला हो और आपित्त के समय रक्षा कर सके उसके साथ प्रतिजाप ( उपजाप को स्वीकार कर लेना प्रतिजाप है ) का प्रयोग करना चाहिए । यदि उपजाप करने वाले व्यक्ति के प्रति उपजाप को स्वीकार कर लेने वाले व्यक्ति को यह आशंका हो कि कहीं वह ठगने के लिए तो ऐसा नहीं कह रहा है तो उसकी कल्याण बुद्धि या शठबुद्धि की परीक्षा लेकर भली भाँति विचार-विनिमय कर ले।
- (३) जो बाह्य शठबुद्धि होते हैं वे अभ्यंतर के प्रति यह सोचकर उपजाप करते हैं कि मेरे द्वारा बहकाया गया मंत्री यदि अपने राजा को मारकर उसके स्थान पर मुभे राजा बना देगा तो शत्रु का नाश और भूमि का लाभ, ये दोनों फायदे मुभे एक

शत्रुरेनमाहनिष्यति हतबन्धुपक्षस्तुल्यदोषदण्डेन वा उद्विग्नश्च, मे भूयान् कृत्यपक्षो भविष्यति तद्विधे वान्यस्मिन्निप शिङ्कितो भविष्यति अन्यमन्यं चास्य मुख्यमभित्यक्तशासनेन घातियष्यामि इति ।

- (१) अभ्यन्तरो वा शठो बाह्यमेवमुपजपित—कोषमस्य हरिष्यामि, दण्डं वास्य हनिष्यामि, दुष्टं वा भर्तारमनेन घातियष्यामि, प्रतिपन्नं बाह्य-मित्राटिवकेषु विक्रमियष्यामि चक्रमस्य सज्यतां वैरमस्य प्रसज्यतां ततः स्वाधीनो मे भविष्यति, ततो भर्तारमेव प्रसादियष्यामि, स्वयं वा राज्यं ग्रहीष्यामि, बद्ध्वा वा बाह्यभूमि चोभयमवाप्स्यामि, विष्द्धं वावाहियत्वा बाह्यं विश्वस्तं घातियष्यामि शून्यं वास्य मूलं हरिष्यामि इति।
- (२) कल्याणबुद्धिस्तु सहजीव्यर्थमुपजपित । कल्याणबुद्धिना सन्दधीत । शठं 'तथा' इति प्रतिगृह्यातिसन्दध्यात् । इति ।।

### (३) एवमुपलभ्य,

साथ हो जायेंगे, अथवा यदि शत्रु ही मंत्री को मार डालेगा तो मंत्री का बन्धुवर्ग तथा दूसरे क्रुद्ध या लुब्ध लोग राजा के शत्रु बन जायेंगे और तब बड़ी सरलता से उन्हें मैं अपने वश में कर सक्रूंगा, इस प्रकार दूसरे कर्मचारियों पर से भी राजा का विश्वास उठ जायगा और उस दशा में मैं, एक-एक करके सभी प्रमुख कर्मचारियों के नाम अभित्यक्त व्यक्तियों के हाथ जाली पत्र भेजकर, उनको भी मरवा डाल्ंगा।'

- (१) इसी प्रकार जो अभ्यन्तर शठ होते हैं वे बाह्य के प्रति यह सोचकर उपजाप करते हैं कि, 'इस बाह्य के कोप का मैं अपहरण कर सकूँगा अथवा इसकी सेना को मार डालूँगा, या अपने दुष्ट राजा को इसके द्वारा मरवा डालूँगा, या जब यह मेरे राजा को मारना स्वीकार कर लेगा तो उस समय इसे शत्रुओं तथा आटिवकों के साथ युद्ध करने के लिए भेज दूँगा, तब इसकी सारी सेना वहीं युद्ध में फँसी रहेगी, उसका आपस में वैर बढ़ता रहेगा, उस अवस्था में यह मेरे अधीन हो जायेगा और ऐसा कार्य करके मैं अपने मालिक को प्रसन्न कर लूँगा, अथवा बाह्य को वश में करके उसका राज्य मैं स्वयं हड़प लूँगा, अथवा उसको कैंद में डालकर उसकी भूमि को और अपने मालिक की भूमि को अपने अधिकार में कर लूँगा, अथवा बाह्य के किसी विरोधी से मिलकर उसके द्वारा इस बाह्य को मरवा डालूँगा, अथवा जब यह युद्ध में फँसा हो तब इसकी सूनी राजधानी को लूटूँगा।
- (२) जो कल्याणवृद्धि होता है वह अपनी आजीविका को सुरक्षित रखते हुए साथी बनकर ही उपजाप किया करता है। इसलिए विजिगीषु जो चाहिए कि वह कल्याणबुद्धि के साथ सन्धि कर ले शठबुद्धि की बात को मानकर पीछे अवसर आने पर धोखा दे दे।
  - (३) इस प्रकार कल्याणबुद्धि और शठबुद्धि का निश्चय करके,

(१) परे परेभ्यः स्वे स्वेभ्यः स्वे परेभ्यः स्वतः परे। रक्ष्याः स्वेभ्यः परेभ्यश्च नित्यमात्मा विपश्चिता।।

इति अभियास्यत्कर्मणि नवमेऽधिकरणे पश्चात्कोपचिन्ता बाह्याभ्यन्तरप्रकृति-कोपप्रतीकारण्चेति तृतीयोऽध्यायः; आदितस्त्रयोवित्णयुत्तरणततमः ।

-: o :--

(१) कार्यतत्त्व को जानने वाले विद्वान् विजिगीषु को चाहिए कि वह जिन दूसरों को शठ समभता है उनकी वात को दूसरों पर प्रकट न होने दे। और जो अपने शठ हैं उनकी बात अपनों पर भी प्रकट न होने दे, इसी प्रकार दोनों प्रकार के शठों पर एक दूसरे की बात को प्रकट न होने दे, अपने शठों की वह परायों से रक्षा करे और उनके अनुकूल या प्रतिकूल अभिप्राय को वह अपनी ओर से प्रकट न करे।

अभियास्यत्कर्म नामक नौवें अधिकरण में आभ्यन्तर-बाह्यकोपप्रतीकार नामक तीसरा अध्याय समाप्त ।

<u>--: 0 :--</u>

## क्षयव्ययला भविपरिमर्शः

- (१) युग्यपुरुषापचयः क्षयः । हिरण्यधान्यापचयो व्ययः ।
- (२) ताभ्यां बहुगुणविशिष्टे लाभे यायात्।
- (३) आदेयः, प्रत्यादेयः, प्रसादकः प्रकोपको, ह्रस्वकालः, तनुक्षयः, अल्पव्ययो, महान्, वृद्धचुदयः, कल्यो, धर्म्यः, पुरोगश्चेति लाभसम्पत्।
  - (४) सुप्राप्यानुपाल्यः परेषामप्रत्यादेय इत्यादेयः ।
  - (४) विपर्यये प्रत्यादेयः । तमाददानस्तत्रस्थो वा विनाशं प्राप्नोति ।
- (६) यदि वा पश्येत्—'प्रत्यादेयमादाय कोशदण्डनिचयरक्षाविधा-नान्यवस्रावियद्यामि, खनिद्रव्यहस्तिवनसेतुबन्धवणिक्पथानुद्धृतसारान्करि-

### क्षय, व्यय और लाभ का विचार

- (१) हाथी-घोड़े आदि सवारियों और राज-कर्मचारियों के नाश को क्षय कहते हैं। हिरण्य और धान्य आदि के नाश को व्यय कहते हैं।
- (२) विजिगीषु को चाहिए कि क्षय और व्यय का ध्यान रखकर जिस समय वह बहुगुणविशिष्ट लाभ की सम्भावना समभे उस समय युद्ध के लिए प्रस्थान कर दे।
- (३) लाभ के विशिष्ट बारह गुणों के नाम हैं: १. आदेय २. प्रत्यादेय ३. प्रसादक ४. प्रकोपक ४. हस्तकाल ६. तनुक्षय ७. अल्पव्यय ८. महान् ९. वृद्धचुदय १०. कल्प ११. धर्म्य और १२. पुरोग।
- (४) जो बड़ी सरलता से प्राप्त किया जा सके, प्राप्ति के बाद सरलता से जिसकी रक्षा की जा सके और कालान्तर में भी जिसको शत्रु छीन न सके। ऐसे लाभ को आदेय कहते हैं।
- (५) आदेय से विपरीत लाभ को प्रत्यादेय कहते हैं। जो इस प्रकार के लाभ को प्राप्त करता है अथवा उसी पर जीवन-निर्वाह करता है वह अवश्य ही विनाश को प्राप्त होता है।
- (६) यदि विजिगीषु यह समभे कि : 'प्रत्यादेय लाभ को प्राप्त कर मैं अपने शत्रु के कोष, सेना; अन्न-संचय और दुर्ग आदि के संरक्षण साधनों को नष्ट कर सक्र्गा, अथवा शत्रु के खान, द्रक्ष्यवन, हस्तिवन, सेंभुबंध और व्यापारी मार्ग आदि का शोषण

ष्यामि; प्रकृतीरस्य कर्शयिष्यामि; आवाहयिष्यामि, आयोगेनाराधयि-ष्यामि वा, ताः परः प्रतियोगेन कोपयिष्यतिः प्रतिपक्षे वास्य पण्यमेनं करिष्यामिः; मित्रमवरुद्धं वास्य प्रतिपादयिष्यामिः; मित्रस्य स्वस्व वा देशस्य पीडामत्रस्थस्तस्करेभ्यः परेभ्यश्च प्रतिकरिष्यामि; मित्रमाश्रयं वास्य वैगुण्यं ग्राहियध्यामि, तदिमत्रविरक्तं तत्कुलीनं प्रतिपत्स्यते; सत्कृत्य वास्मै भूमि दास्यामि, इति, संहितसमुत्थितं मित्रं मे चिराय भविष्यति' इति प्रत्यादेयमपि लाभमाददीत । इत्यादेयप्रत्यादेयौ व्याख्यातौ ।

(१) अधार्मिकाद्धार्मिकस्य लाभो लभ्यमानः स्वेषां परेषां च प्रसादको भवति । विपरोतः प्रकोपक इति । मन्त्रिणामुपदेशाल्लाभोऽलभ्यमानः कोपको भवति, 'अयमस्माभिः क्षयव्ययौ ग्राहितः' इति । दूष्यमन्त्रिणाम-नादराल्लाभो लभ्यमानः कोपको भवति, 'सिद्धार्थोऽयमस्मान् विनाश-यिष्यति' इति । विपरीतः प्रसादकः । इति प्रसादककोपकौ व्याख्यातौ ।

कर उन्हें सारहीन बना दूँगा, या शत्रु के प्रकृतिमंडल को कष्ट पहुँचा कर निर्वल बना दूँगा, या शत्रु की भूमि को प्राप्त करके उसके उपभोग के लिए शत्रु की प्रजा को लाकर बसा दूँगा, अथवा इच्छानुसार सुख-साधनों की सुविधा देकर उन्हें अपने वश में कर लूंगा, या मेरे द्वारा प्राप्त भूमि के पुनः छिन जाने पर अपने प्रतिकूल आचरण से शत्रु वहाँ की प्रजा को कुपित कर देगा, या उस प्राप्त भूमि को शत्रु के हाथ बेच दूँगा, अथवा विशेष लाभ रहित उस भूमि में अपने मित्र या अपने पुत्र को स्थापित कर दूँगा, अथवा स्वयं ही उस भूमि का शासन करता हुआ मैं चोरों और शत्रुओं से अपने मित्र देश की रक्षा करूँगा, अथवा इस शत्रु के मित्र तथा आश्रय को इसके विरुद्ध उभाड़ दूँगा, अथवा उस भूमि का शासन कर मैं ठीक-ठीक कर लेकर शत्रु की अयोग्यता और प्रजा की पीड़ा के सम्बन्ध में आश्रयभूत राजा से बहुत कुछ कहूंगा, जिससे किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को वहाँ का राज्यसिंहासन मिलेगा, अथवा उस प्राप्त भूमि को मैं ही सम्मानपूर्वक शत्रु को वापिस कर दूँगा, इस संधि के कारण वह मेरा पक्का मित्र बन जायेगा'—ऐसी अवस्थाओं में विजिगीपु को चाहिए कि वह प्रत्यादेय लाभ को भी ले ले। यहाँ तक आदेय और प्रत्यादेय लाभ के सम्बन्ध में निरूपण किया गया।

(१) जो लाभ अधार्मिक राजा से धार्मिक राजा को प्राप्त हो तथा जो अपने तथा पराये लोगों की प्रसन्नता का कारण हो उसे प्रसादक कहते हैं। इसके विपरीत लाभ को प्रकोपक कहते हैं। प्रकोपक लाभ भी दो प्रकार का होता है: - मंत्रियों के अनुसार कार्य करने पर भी लाभ का न होना प्रकोपक कहलाता है और जिस कार्य में व्यर्थ का क्षय-व्यय करके मंत्रियों को पश्चाताप करना पड़े वह लाभ ग्राहित कह-

- (१) गमनमात्रसाध्यत्वाद्ध्रस्वकालः ।
- (२) मन्त्रसाध्यत्वात्तनुक्षयः ।
- (३) भक्तमात्रव्ययत्वादल्पव्ययः।
- (४) तदात्ववैपुल्यान्महान् ।
- (५) अर्थानुबन्धकत्वाद् वृद्धचुदयः ।
- (६) निराबाधकत्वात्कल्यः ।
- (७) प्रशस्तोपादानाद्धर्म्यः।
- (८) सामवायिकानामनिर्बन्धगामित्वात्पुरोग इति ।
- (९) तुल्ये लाभे, देशकालौ शक्त्युपायौ प्रियाप्रियौ जवाजवौ सामीप्य-विप्रकर्षो तदात्वानुबन्धौ सारत्वसातत्ये बाहुल्यबाहुगुण्ये च विमृश्य बहुगुण-युक्तं लाभमाददीत।

लाता है। राजद्रोही मंत्रियों के अनादर से जो लाभ प्राप्त हो वह भी प्रकोपक है, क्योंकि मंत्रियों के मन में यह शंका हो जाती है कि सिद्धिलाभ करके अवश्य ही राजा उनको नष्ट कर देगा। प्रकोपक लाभ से विपरीत गुणसंपन्न लाभ प्रसादक है। यहाँ तक प्रसादक और प्रकोपक के सम्बन्ध में निरूपण किया गया।

- (१) अल्पश्रम और अल्पकालीन लाभ से प्राप्त लाभ ह्रस्वकाल कहा जाता है।
- (२) जो लाभ केवल उपजाप आदि से ही प्राप्त हो उसे तनुक्षय कहते हैं।
- (३) जो लाभ केवल भोजन-भत्ता व्यय करके ही प्राप्त हो उसे अल्पव्यय कहते हैं।
  - (४) जो लाभ अत्यधिक मात्रा में तत्काल ही प्राप्त हो उसे महान् कहते हैं।
- (५) जो लाभ भविष्य में भी अत्यधिक अर्थ-प्राप्ति कराने वाला हो उसे बृद्धच्दय कहते हैं।
- (६) जिस लाभ में आगे किसी तरह की बाधा उपस्थित न हो उसे कल्य कहते हैं।
- (७) जो लाभ प्रकाशयुद्ध आदि उपादानों से धर्मपूर्वक प्राप्त किया गया हो उसे धम्यं कहते हैं।
- ( ५ ) जो लाभ मित्रराजाओं ने निर्बाध रूप से बिना किसी शर्त के प्राप्त किया हो उसे पूरोग कहते हैं।
- (९) यदि दोनों पक्षों में बरावर लाभ दिखाई दे तो ऐसा बहुगुणविशिष्ट लाभ प्राप्त करना चाहिए जिसमें देश, काल, शक्ति, उपाय, प्रियाप्रिय, जयाजय, समीप-दूर, तात्कालिक, भविष्य में लगातार होना, बहुमूल्य, उपयोगी, अधिक और अत्युत्तम आदि गुण विद्यमान हों।

- (१) लाभविष्ताः—कामः कोपः साध्वसं कारुण्यं ह्रीः अनार्यभावो मानः सानुक्रोशता परलोकापेक्षा दाम्भिकत्वम् अत्याशित्वं दैन्यम् असूया हस्तगतावमानो दौरात्मिकमविश्वासो भयमिनकारः शीतोष्णवर्षाणामा-क्षम्यं मङ्गलतिथिनक्षत्रेष्टित्विमिति।
  - (२) नक्षत्रमतिपृच्छन्तं बालमर्थोऽतिवर्तते । अर्थो ह्यर्थस्य नक्षत्रं किं करिष्यन्ति तारकाः ॥
  - (३) नाधनाः प्राप्नुवन्त्यर्थान्नरा यत्नशतैरपि। अर्थैरर्थाः प्रबध्यन्ते गजाः प्रतिगजैरिव॥

इति अभियास्यत्कर्मणि नवमेऽधिकरणे क्षयव्ययलाभविपरिमर्शो नाम चतुर्थोऽध्यायः, आदितश्चतुर्विशत्युत्तरशततमः।

-: 0:--

- (१) लाभ-विघ्नः लाभ में इस प्रकार के विघ्न उपस्थित हो सकते हैं: काम, क्रोध, अप्रगल्भता (साध्वस), कष्णा, लज्जा (ह्री), विश्वासघात (अनार्य-भाव) अहंकार, दयाभाव (सानुक्रोशता), परलोकभय (परलोकापेक्षा), दंभभाव अन्याय से अधिक लाभ प्राप्त करना (अत्याशित्व), दीनता असूया, हाथ में आयी चीज का तिरस्कार करना (हस्तगतावमान), दुव्यंवहार (दौरात्मिक), अविश्वास, भय, शत्रु का तिरस्कार न करना (अतिकार), सर्दी, गर्मी तथा वर्षा आदि का सहन न करना और मंगल कार्यों के आरम्भ में तिथि, नक्षत्र आदि को देखना-ये सभी बात लाभ के लिए बाधास्वरूप हैं।
- (२) कार्य को आरम्भ करने में जो राजा नक्षत्र, तिथि, लग्न, मुहूर्त आदि आदि की अनुकूलता को अधिक पूछता है वह प्रमादी राजा कभी भी अपने अभीष्ट को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रत्येक कार्य की सिद्धि के लिए पर्याप्त धन और आवश्यक साधनों को ही नक्षत्र समभना चाहिए, इस नक्षत्र-गणना से कुछ भी बनता-बिगड़ता नहीं है।
- (३) धन और आवश्यक उपायों से रहित व्यक्ति सैकड़ों यत्न करने पर भी अपने अभीष्ट फल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अर्थों का ही अर्थों के साथ सम्बन्ध होता है, जैसे एक हाथी के द्वारा दूसरे हाथी को वश में किया जाता है।

अभियास्यत्कर्म नामक नौवें अधिकरण में क्षयव्ययलाभविपरिमर्श नामक चौथा अध्याय समास ।

## बाह्याभ्यन्तराश्चापदः

- (१) सन्ध्यादीनामयथोद्देशावस्थापनमपनयः। तस्मादापदः सम्भवन्ति।
- (२) बाह्योत्पत्तिरभ्यन्तरप्रतिजापा । अभ्यन्तरोत्पत्तिबाह्यप्रतिजापा । बाह्योत्पत्तिबाह्यप्रतिजापा । अभ्यन्तरोत्पत्ति चाह्यप्रतिजापा । इत्यापदः ।
- (३) यत्र बाह्या अभ्यन्तरानुपजपन्ति, अभ्यन्तरा वा बाह्यान् तत्रोभय-योगे प्रतिजपतः सिद्धिविशेषवती । सुव्याजा हि प्रतिजपितारो भवन्ति, नोपजपितारः । तेषु प्रशान्तेषु नान्याञ्शक्नुयुरुपजपितुमुपजपितारः । कृच्छ्रोपजापा हि बाह्यानामभ्यन्तरास्तेषामितरे वा । महतश्च प्रयत्नस्य वधः, परेषामर्थानुबन्धश्चात्मनोऽन्य इति ।

### बाह्य और आभ्यन्तर आपत्तियाँ

- (१) सिन्ध, विग्रह आदि छः गुणों का उनके उचित स्थानों पर उपयोग न करना ही अपनय है। इस अपनय के कारण ही सारी विपत्तियाँ पैदा होती हैं।
- (२) बाह्य और आभ्यन्तर आपित्तयाँ चार तरह से पैदां होती हैं। १. राष्ट्रमुख्य तथा अन्तपाल आदि बाह्य लोगों के द्वारा उत्पन्न और मन्त्री, पुरोहित आदि
  आभ्यन्तर लोगों के द्वारा प्रोत्साहित पहिली आपित है, २. आभ्यन्तर लोगों के द्वारा
  उत्पन्न और वाह्य लोगों के द्वारा प्रोत्साहित दूसरी आपित्त है, ३. बाह्य लोगों के
  द्वारा उत्पन्न और उन्हीं के द्वारा प्रोत्साहित तीसरी आपित्त है, इसी प्रकार
  ४. आभ्यन्तर लोगों के द्वारा उत्पन्न और उन्हीं से प्रोत्साहित चौथी आपित्त है।
- (३) जहाँ अपने देश के लोग विदेशियों से या विदेशी लोग अपने देश के लोगों से मिलकर षड्यन्त्र रचते हैं, उनमें से जो लोग षड्यन्त्र करने के लिए बहकाये गये (प्रतिजापिता) हैं उनको साम, दाम आदि उपायों से अपने वश में कर लेना अधिक लाभप्रद है, क्यों कि ऐसे लोगों का उद्देश्य धन लेना होता है। किन्तु षड्यन्त्र के लिए बहकाने वाले (उपजिपता) लोगों को सहज ही में वश में नहीं किया जा सकता है, क्यों कि उनके उद्देश्य का पता लगाना बड़ा किठन होता है। इस प्रकार प्रतिजापित लोगों को यदि एक बार शान्त कर दिया जाय तो उपजिपत फिर दूसरे लोगों को, भेद फूट जाने के भय से, उनकी जगह तैयार करने का साहस नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थित में बाह्य लोगों का आभ्यन्तर लोगों से और आश्यन्तर लोगों

- (१) अभ्यन्तरेषु प्रतिजपत्सु सामदाने प्रयुञ्जीत । स्थानमानकर्म सान्त्वम् । अनुग्रहपरिहारौ कर्मस्वायोगो वा दानम् ।
- (२) बाह्येषु प्रतिजपत्सु भेददण्डौ प्रयुञ्जीत । सित्रणो मित्रव्यञ्जना वा बाह्यानां चारमेषां ब्रूयुः—'अयं वो राजा दूष्यव्यञ्जनौरतिसन्धातुकामो, बुध्यध्वम्' इति । दूष्येषु वादूष्यव्यञ्जनाः प्रणिहिता दूष्यान् बाह्यौभेदयेयुः, बाह्यान् वा दूष्यैः । दूष्याननुप्रविष्टा वा तीक्ष्णाः शस्त्ररसाभ्यां हन्युः । आह्य वा बाह्यान् घातयेयुरिति ।
  - (३) यत्र बाह्या बाह्यानुपजपन्ति, अभ्यन्तरानभ्यन्तरा वाः तत्रैकान्त-

का बाह्य लोगों से उपजाप करना बड़ा किठन हो जाता है। उपजाप को स्वीकार करके यदि फिर वह फूट जाय तो उपजापिता का बड़ा भारी अनिष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके एक महान् प्रयत्न की हत्या हो जाती है। इस तरह षड्यन्त्र का भंडाफोड़ हो जाने पर उपजाप्य व्यक्ति तो अपने स्वामी की प्रसन्नता से अभीष्ट लाभ को प्राप्त करता है और उपजापिता व्यक्ति अपने स्वामी की अप्रसन्नता से अनर्थ का भागी होता है।

- (१) यदि मन्त्री, पुरोहित आदि आभ्यन्तर व्यक्ति ही षड्यन्त्रकारियों को प्रोत्साहित करने वाले हों तो उन्हें साम और दान उपायों से शान्त कर देना चाहिए। विशेषाधिकार स्थानों पर नियुक्त करना तथा विशेष सम्मान देना साम कहलाता है, और धन देना, कर्जा तथा कर आदि से मुक्त कर देना एवं विशेष कार्यों में प्राप्त सम्पूर्ण फल को दे देना दान कहलाता है।
- (२) यदि षड्यन्त्र को प्रोत्साहित करने वाले लोग बाहरी हों तो उन्हें शान्त करने के लिए भेद और दण्ड का प्रयोग करना चाहिए। मित्र के छद्मवेश में रहने वाले गुप्तचर सभी उन बाहरी लोगों से राजा के गुप्त भेद का यह कह कर उद्घाटन करें कि 'आपका यह राजा राजद्रोहियों के द्वारा आपको मध्यस्थ बनाकर धोखा देना चाहता है। इस रहस्य पर ध्यान देते हुए आप कभी भी इस कार्य में कदम न रखें।' अथवा राजद्रोहियों के गुप्त वेष में रहकर विजिगीषु के गुप्तचर भीतरी राजद्रोहियों से बाहरी लोगों का और बाहरी लोगों से भीतरी राजद्रोहियों से का भेद डाल दें। अथवा तीक्ष्ण गुप्तचर राजद्रोहियों के बीच में घुसकर शस्त्र या विष के द्वारा उनका वध कर डाले, अथवा किसी बहाने से बाह्य को अलग ले जा कर चुपचाप उसका वध कर दिया जाय।
- (३) यदि बाहरी, बाहरी लोगों के साथ और आभ्यन्तर, आभ्यन्तर लोगों के साथ षड्यन्त्र रचें और वहाँ यदि समानजातीय षड्यन्त्रकारी हों तो उनमें जो उपजा-

योग उपजिपतुः सिद्धिविशेषवती । दोषशुद्धौ हि दूष्या न विद्यन्ते । दूष्य-शुद्धौ हि दोषः पुनरन्यान् दूषयति ।

- (१) तस्माद्वाह्येषूपजपत्सु भेददण्डौ प्रयुञ्जीत । सित्रणो मित्रव्यञ्जना वा ब्र्युः-'अयं वो राजा स्वयमादातुकामः, विगृहीताः स्थ अनेन राज्ञा, बुध्यध्वम्' इति । प्रतिजिपतुर्वा ततो दूतदण्डाननुप्रविष्टास्तीक्ष्णाः शस्त्रर-सादिभिरेषां छिद्रेषु प्रहरेयुः । ततः सित्रणः प्रतिजिपतारमिशसेयुः।
- (२) अभ्यन्तरानभ्यन्तरेषूपजपत्सु यथार्हमुपायं प्रयुञ्जीत । तुष्टलिङ्ग-मतुष्टं विपरीतं वा साम प्रयुञ्जीत।
- (३) शौचसामर्थ्यापदेशेन व्यसनाभ्युदयापेक्षणेन वा प्रतिपूजनिमति दानम्।
  - (४) मित्रव्यञ्जनो वा ब्रूयादेतान्-'चित्तज्ञानार्थमुपधास्यति वो राजा,

पिता हो उसे अपने पक्ष में कर लेना लाभप्रद होता है, क्योंकि उसके न रहने पर षड्यन्त्र आगे नहीं बढ़ पाता है। दूष्य व्यक्तियों को यदि शान्त किया जाय तो उनके दोष दूसरे अनेक लोगों को राजदोही बनाने में सहायक होते हैं।

- ( १ ) इसलिए षड्यंत्रकारी बाह्य लोगों को भेद और दण्ड के द्वारा दबाना चाहिए । विद्रोहियों के मित्रवेष में रहने वाले गुप्तचर उनसे कहें 'आपको समभ लेना चाहिए कि यह राजा आप लोगों को दूसरे लोगों के द्वारा गिरफ्तार कराना चाहता है। इसलिए आप लोगों को उचित है कि इस राजा से विग्रह कर दें।' अथवा षड्यन्त्रकारी के पास किसी बहाने से जाकर छद्मवेष गुप्तचर शस्त्र या विष आदि के द्वारा उसको मार डालें। उसके बाद गुप्तचर इस बात का प्रचार करे कि उपजा-पिताओं को प्रतिजापिताओं ने मारा है, जिससे कि उनमें परस्पर अविश्वास पैदा हो जाय।
- (२) इसी प्रकार भीतरी लोगों के साथ षड्यंत्र रचनेवाले भीतरी लोगों में भी आवश्यकतानुसार साम आदि उपायों का प्रयोग किया जाय। अवस्था को देखते हुए उन पर संतोष के सूचक, पर वस्तुत: असंतोषप्रद साम का अथवा असंतोष के सूचक, पर वस्तुतः संतोषजनक साम का प्रयोग किया जाय।
- (३) शौच या सामर्थ्य के बहाने, तथा बंधु-वियोग आदि के दुःखमय अवसर पर या पुत्रोत्सव आदि के सुखमय अवसर पर वस्त्र तथा आभरण के द्वारा किया गया सत्कार ही दान के प्रयोग का तरीका कहलाता है।
- (४) अथवा बनावटी मित्र बने हुए खुफिया लोग उन आभ्यंतर षड्यंत्रकारियों से कहें 'तुम्हारे हृदयस्थ भावों को जानने के लिए धन देकर राजा तुम्हारी परीक्षा

तदस्याख्यातव्यम्' इति । परस्पराद्वा भेदयेदेनान्-असौ चासौ च वो राज-न्येवमुपजपति । इति भेदः ।

- (१) दाण्डकमिकवच्च दण्डः।
- (२) एतासां चतसृणामापदामभ्यन्तरामेव पूर्वं साधयेत् । 'अहिभया-दभ्यन्तरकोपो बाह्यकोपात्पापीयान्' इत्युक्तं पुरस्तात् ।
  - (३) पूर्वां पूर्वां विजानीयाल्लघ्वीमापदमापदाम् । उत्थितां बलवद्भचो वा गुर्वीं लघ्वीं विपर्यये ॥

इति अभियाम्यत्कर्मणि नवमेऽधिकरणे बाह्याभ्यन्तराश्चापदो नाम पश्चमोऽध्यायः; आदितः पश्चविंशत्युत्तरशततमः।

--: o :--

लेगा। इसलिए तुम्हें अपने मन की बात सच-सच कह देनी चाहिए। इस प्रकार कह देने से वे डर जायेंगे। अथवा उनकी आपस में यह कहकर कि 'अमुक-अमुक व्यक्ति राजा से तुम्हारी शिकायत कर रहा था' फूट डलवा दे।

- (१) ऐसे प्रसङ्गों में दाण्डकमिक प्रकरण में निर्दिष्ट उपांशुदण्ड का प्रयोग करना चाहिए।
- (२) उक्त चारों प्रकार की आपित्तयों में सर्वप्रथम आभ्यन्तर आपित्त का प्रती-कार करना चाहिए; क्यों कि वह अधिक अनर्थकारी होती है। पहले भी इस बात का संकेत किया जा चुका है कि बाह्यकोप की अपेक्षा आभ्यन्तर कोप घर के साँप की तरह अधिक भयानक होता है।
- (३) पूर्वोक्त आपित्तयों में क्रमशः पूर्व-पूर्व की आपित्त अपेक्षया लघु होती है; फिर भी जिस आपित्त के पीछे बलवान् का हाथ हो उसका प्रतीकार पहिले करना चाहिए और इसी प्रकार निर्बल शत्रु के द्वारा पैदा की गयी सबसे बड़ी आपित्त को लघु ही समभना चाहिए।

अभियास्यत्कर्म नामक नौवें अधिकरण में बाह्याभ्यन्तरापद नामक पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।

- (१) दूष्येभ्यः शत्रुभ्यश्च द्विविधाः शुद्धाः ।
- (२) दूष्यशुद्धायां पौरेषु जानपदेषु वा दण्डवर्जानुपायान् प्रयुञ्जीत । दण्डो महाजने क्षेप्तुमशक्यः, क्षिप्तो वा तं चार्थं न कुर्यात् । अन्यं चानर्थ-मुत्पादयेत् । मुख्येषु त्वेषां दाण्डकमिकवच्चेष्टेतेति ।
- (३) शत्रुशुद्धायां यतः शत्रुः प्रधानः कार्यो वा, ततः सामादिभिः सिद्धि लिप्सेत ।
- (४) स्वामिन्यायत्ता प्रधानसिद्धिः, मन्त्रिष्वायत्तायत्तसिद्धिः, उभया-यत्ता प्रधानायत्तसिद्धिः।

## राजद्रोही और शत्रुजन्य आपत्तियाँ

- (१) राजद्रोहियों और शत्रुओं द्वारा उत्पन्न दो प्रकार की आपत्तियाँ हैं एक दूष्यशुद्धा और दूसरी शत्रुशुद्धा।
- (२) दूष्यशुद्धा आपित्तयों के प्रतीकार के लिए नगरिनवासियों को तथा जनपद निवासियों को, राजद्रोहियों पर, दण्ड को छोड़ कर बाकी सभी साम, दान, भेद आदि उपायों का प्रयोग करना चाहिए; क्योंकि बड़े आदिमियों पर सहसा दण्ड का प्रयोग कर देना असंभव हुआ करता है। यदि उन पर दण्ड का प्रयोग किया भी जाय तो उससे अभीष्ट की सिद्धि नहीं हो पाती, वरन् उससे कुछ दूसरा ही अनर्थ हो जाता है। इस प्रकार यदि साम आदि उपायों द्वारा उन प्रमुख राजद्रोहियों को शांत न किया जा सके तो उन पर दाण्डकिमक प्रकरण में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार उपांशु-दण्ड का प्रयोग किया जाय।
- (३) शत्रुशुद्धा अर्थात् शत्रुद्धारा उत्पन्न की गई किसी भी प्रकारकी आपत्ति को दूर करने के लिए उन सामंतों पर साम आदि उपायों का प्रयोग किया जाय, शत्रु-मंत्री या अमात्य आदि जिनके अधीन हों।
- (४) मंत्री द्वारा उत्पन्न की गई आपित्त का प्रतीकार स्वयं राजा को ही करना चाहिए। आयत्तसिद्धि अर्थात् कार्य शब्द से कहे गये अमात्य आदि की आपित्त का प्रतीकार मंत्रियों द्वारा की जानी चाहिए। इसी प्रकार मंत्री और अमात्य, दोनों के द्वारा की गई आपित्त का प्रतीकार राजा और मंत्री को करना चाहिए।

- (१) दूष्यादूष्याणामामिश्रितत्वादामिश्रा। आमिश्रायामदूष्यतः सिद्धिः। आलम्बनाभावे ह्यालम्बिता न विद्यते। मित्रामित्राणामेकीभावात्परमिश्रा। परमिश्रायां मित्रतः सिद्धिः। सुकरो हि मित्रेण सन्धिर्नामित्रेणेति।
- (२) मित्रं चेन्न सिन्धिमिच्छेदभीक्ष्णमुपजपेत्, ततः सित्रभिरिमत्राद्भेद-यित्वा मित्रं लभेत । मित्रामित्रसङ्घस्य वा योऽन्तस्थायी तं लभेत । अन्त-स्थायिनि लब्धे मध्यस्थायिनो भिद्यन्ते । मध्यस्थायिनं वा लभेत । मध्य-स्थायिनि वा लब्धे नान्तस्थायिनः संहन्यन्ते । यथा चैषामाश्रयभेदस्तानु-पायान्त्रयुञ्जीत ।
- (३) धार्मिकं जातिकुलश्रुतवृत्तस्तवेन सम्बन्धेन पूर्वेषां त्रैकाल्योपका-रानपकाराभ्यां वा सान्त्वयेत् ।
  - (४) निवत्तोत्साहं विग्रहश्रान्तं प्रतिहतोपायं क्षयव्ययाभ्यां प्रवासेन
- (१) दूष्य और अदूष्य, दोनों के द्वारा उत्पन्न की गई आपित को आमिश्र या मिश्रित कहते हैं। आमिश्र आपित का प्रतीकार करने के लिए अदूष्य को ही साम आदि उपायों के द्वारा अनुकूल बनाना चाहिए, क्योंकि अदूष्यों (राजभक्तों) का सहारा लेकर ही दूष्य (राजद्रोही) आपित्तजनक होता है। उनका सहारा न पाकर दूष्य अपने आप शांत हो जाता है। मित्र और शत्रु, इन दोनों के द्वारा उत्पन्न की गई आपित्त को परिमिश्र या शत्रुमिश्र कहते हैं। परिमश्र आपित्त में शत्रु के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है; क्योंकि मित्र के साथ संधि हो जाना सरल होता है और शत्रु के साथ इस तरह संधि होना कठिन रहता है।
- (२) मित्र यदि संधि करने के लिए राजी न हो तो बार-बार उसे शत्रु से भिन्न करने का उपाय करना चाहिए। सत्री आदि गुप्तचरों के द्वारा भेद डलवाकर मित्र को अपनी ओर करना चाहिए। मित्र और शत्रु संधि के अंत में रहने वाले सामंत को अपनी ओर मिलाना चाहिए; क्योंकि अंत में रहने वाले सामंत के वश में हो जाने पर मध्यस्थ राजा अपने आप फूट जाते हैं। अथवा मध्यस्थ सामंत को ही अपने वश में कर लेना चाहिए; क्योंकि उसको वश में कर लेने पर अंत में रहने वाले राजा आपस में नहीं मिल पाते हैं। अथवा जिस उपाय से भी शत्रु और मित्र अपने शक्तिशाली आश्रयदाता से भिन्न रह सकें वैसा उपाय करना चाहिए।
- (३) जाति, कुल, श्रुत (शास्त्र-ज्ञान) और वृत्त (सदाचार) आदि के स्तुति वचनों से तथा उनके कुलवृद्धों का सदा उपकार या अनपकार के द्वारा धार्मिक राजा को शांत करना चाहिए।
  - (४) उत्साहहीन, युद्धविमुख, निष्फल उपाय, क्षय, व्यय और प्रवास से संतप्त,

चोपतप्तं शौचेनान्यं लिप्समानमन्यस्माद्वा शङ्कमानं मैत्रीप्रधानं वा कल्याण-बुद्धि साम्ना साधयेत्।

- (१) लुब्धं क्षीणं वा तपस्विमुख्यावस्थापनापूर्वं दानेन साधयेत्।
- (२) तत् पञ्चविधम्-देयविसर्गो, गृहीतानुवर्तनम्, आत्तप्रतिदानम्, स्वद्रव्यदानमपूर्वम्, परस्वेषु स्वयंग्राहदानं चेति दानकर्म ।
- (३) परस्परद्वेषवैरभूमिहरणशिङ्कतमतोऽन्यतमेन भेदयेत्। भीहं वा प्रतिघातेन, 'कृतसिन्धरेष त्विय कर्म करिष्यति, मित्रमस्य निसृष्टं; सन्धौ वा नाभ्यन्तर' इति ।
- (४) यस्य वा स्वदेशादन्यदेशाद्वा पण्यानि पण्यागारतयागच्छेयुः, तान्यस्य 'यातव्याल्लब्धानि' इति सित्रणश्चारयेयुः । बहुलीभूते शासनम-भिव्यक्तेन प्रेषयेत्—'एतत्ते पण्यं, पण्यागारं वा मया ते प्रेषितं, सामवायि-

ईमानदारी से किसी दूसरे राजा को अपना मित्र बनाने को इच्छुक, दूसरे पर विश्वास न करने वाले और सबके साथ मित्र-भाव का व्यवहार करने वाले कल्याणबृद्धि राजा को साम उपाय के द्वारा ही शांत करना चाहिए।

- (१) लोभी अथवा निर्धन राजा को तपस्वी और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जामिन बनाकर दान के द्वारा वश में करना चाहिए।
- (२) वह दान पाँच प्रकार का होता है १. देयविसर्ग (ग्रहण की हुई भूमि में ब्राह्मण आदि के लिए छोड़ा गया कुछ भाग ) २. गृहीतानुवर्तन (पूर्वजों द्वारा गृहीत भूमियोग के लिए प्रतिषेध न करना ) ३. आत्त प्रतिदान (गृहीत भूमि को फिर वापस दे देना ) ४. नये सिरे से स्वयं ही देना और ५. शत्रुदेश से लूटे हुए धन को लूटने वालों को ही दे देना।
- (३) जो राजा आपसी द्वेष, वैर रखता हो तथा जिसके प्रति भूमि का अपहरण करने की आणंका हो उसे इन्हों द्वेष्य आदि किसी एक के द्वारा भिन्न कर देना चाहिए। भीरु राजा को प्राणघात का भय देकर भिन्न कर देना चाहिए; अथवा यह कह कर उसको अलग कर देना चाहिए कि इस समय तो बलवान् राजा तुमसे संधि कर लेगा पर बाद में तुम्हीं पर आक्रमण कर देगा। क्योंकि संधि करने के लिए विजिगीषु के पास भी उसने अपना आदमी भेज दिया है। अथवा यह कह कर अलग कर दे कि शत्रु तथा मित्र के साथ संधि करते समय उसने तुम्हारा बहिष्कार कर दिया था।'
- (४) अपने देश या शत्रु के देश से बाजार में बिकने के लिए यदि कोई चीज आये तो सत्री गुप्तचर उसके संबंध में यह अफवाह उड़ा दें कि यह सामान छिपे तौर पर संधि करने की इच्छा रखने वाले यातव्य से आया है। जब यह अफवाह सर्वत्र फैल जाय तब वध के लिए निश्चित पुरुष (अभिव्यक्त) के हाथ एक जाली पत्र

केषु विक्रमस्व, अपगच्छ वा, ततः पणशेषमवाप्स्यसि' इति । ततः सित्रणः परेषु ग्राहयेयुरेतदरिप्रदत्तमिति ।

- (१) शत्रुप्रख्यातं वा पण्यमिवज्ञातं विजिगीषुं गच्छेत् । तदस्य वैदेहक-व्यञ्जनाः शत्रुमुख्येषु विक्रीणीरन् । ततः सित्रणः परेषु ग्राहयेयुः-'एतत्पण्य-मरिप्रदत्तम्' इति ।
- (२) महापराधानर्थमानाभ्यामुपगृह्य वा शस्त्ररसाग्निभरिमत्रे प्रणि-दध्यात् । अथैकममात्यं निष्पातयेत् । तस्य पुत्रदारमुपगृह्य रात्रौ हतिमिति ख्यापयेत् । अथामात्यः शत्रोस्तानेकैकशः प्ररूपयेत् । ते चेद्यथोक्तं कुर्युर्न चैनान्ग्राहयेत् । अशक्तिमतो वा ग्राहयेत् । आप्तभावोपगतो मुख्यादस्या-

लिखकर भेजना चाहिए। उस पत्र का आशय हो 'यह थोड़ा-बहुत सामान जो मैंने आपके लिए भेजा है और साथ ही बाजार में बिकने योग्य वड़ा सामान भी भेज रहा हूँ। मेरे शत्र की सहायना करने वाले राजाओं पर तुम आक्रमण करो अथवा उन्हें छोड़कर मेरी सहायता के लिए तैयार बने रहो। शर्तनामे का बाकी धन तुम्हें 'चढ़ाई कर देने के बाद मिलेगा।' उसके बाद सत्री गुप्तचर अन्य सामवायिक राजाओं को यह विश्वास दिला दें कि यह पत्र उनके शत्रु द्वारा ही भेजा गया है।

- (१) अथवा सामवायिक राजाओं से किसी एक के साथ संबंध जोड़कर, रत्न आदि बाजारू सामान विना किसी के जाने हुए किसी तरह विजिगीषु के पास पहुँचा दिया जाय। उसके बाद व्यापारियों के वेष में रहने वाले गुप्तचर सामवायिक राजाओं में से किसी एक के हाथ उसको बेच दे; उसके बाद सत्री गुप्तचर दूसरे सामवायिक राजाओं के यहाँ जाकर पुलिस द्वारा उस सामान को बरामद करा दे और तब यह सिद्ध करे कि 'यह सामान आपके शत्रु द्वारा यहाँ अमुक-अमुक व्यक्तियों के पास बेचने के लिए भेजा गया है। इसका परिणाम यह होगा कि सामवायिक राजाओं को यह विश्वास हो जायेगा कि हम में से कोई राजा विजिगीपु के साथ मिला हुआ है। इस प्रकार उनमें परस्पर फूट पड़ जायेगी।
- (२) विजिगीपु को चाहिए कि अपने महापराधी अमात्य आदि को भूमि, हिरण्य आदि धन तथा मान-संमान देकर अपने वश में करे और फिर उन्हें शत्रु पर शस्त्र, रस आदि के द्वारा आक्रमण करने के लिए नियुक्त कर दे। पहिले इस प्रकार के महापराधी एक ही अमात्य को शत्रु के यहाँ भेजे। उसके चले जाने के बाद उसके स्त्री-पुत्रों को किसी एकांत स्थान में छिपा कर यह अफवाह फैला दे कि राजा ने उनको रात में मरवा डाला है। जब उस अमात्य पर शत्रु का पूरा विश्वास जम जाय तो वह, विजिगीषु के यहाँ से आये हुए अन्य अमात्यों का एक-एक करके राजा से यह परिचय करा दे कि ये लोग विजिगीषु के द्वेष के कारण निकल भागे हैं और

त्मानं रक्षणीयं कथयेत्; अथामित्रशासनं मुख्यायोपघाताय प्रेषितमुभय-वेतनो ग्राहयेत्।

- (१) उत्साहशक्तिमतो वा प्रेषयेत्—'अमुख्य राज्यं गृहाण यथास्थितो न सन्धिः' इति । ततः सत्रिणः परेषु ग्राहयेयुः ।
- (२) एकस्य स्कन्धावारं विवधमासारं वा घातयेयुः, इतरेषु मैत्रीं बुवाणाः । तं सित्रणः 'त्वमेतेषां घातयितव्यः' इत्युपजपेयुः ।
- (३) यस्य वा प्रवीरपुरुषो हस्ती हयो वा स्त्रियेत, गूढपुरुषैर्हन्येत ह्रियेत वा, तं सित्रणः परस्परोपहतं ब्रूयुः। ततः शासनमभिशस्तस्य प्रेषयेत्— 'भूयः कुरु ततः पणशेषस्रवाप्स्यसि' इति। तदुभयवेतना ग्राहयेयुः।

आपकी सेवा में रहने योग्य हैं। यदि वे अमात्य आदि विजिगीषु की आज्ञानुसार शस्त्र, विष आदि का ठीक-ठीक प्रयोग कर दें तो उनका भेद गुप्त बना रहने दे और यदि वे शत्रु को मारने में अपनी असमर्थता प्रकट करें तो उनका भेद खोलकर शत्रु द्वारा ही उन्हें गिरफ्तार करा दे। विजिगीपु द्वारा निकाला हुआ वह अमात्य साम-वायिक राजाओं के प्रमुख से, यह कह कर भेद डाले कि 'आपको सामवायिक राजाओं के प्रमुखों से अपनी रक्षा करनी चाहिए; क्योंकि वे लोग विश्वास योग्य नहीं हैं।' उसके बाद साधारण सामवायिक राजाओं के उच्छेद के लिए शत्रु द्वारा भेजी हुई पूर्व लिखित कूट आज्ञा को उभयवेतन भोगी व्यक्तियों द्वारा प्रमुख सामवायिक राजाओं के पास पहुँचा दे।

- (१) अथवा किसी उत्साही, शक्ति-संपन्न एक ही सामवायिक के पास उस कूट आज्ञा को भिजवाये। उस आज्ञापत्र का मसविदा इस प्रकार होना चाहिए 'आप उस मुख्य सामवायिक राजा के राज्य को ले लें, पूर्व निश्चित संधि अब स्वीकार नहीं की जा सकती है।' इसके बाद सत्री गुप्तचर दूसरे सामवायिकों को यह सूचित कर दे कि अमुक मुख्य सामवायिक के पास इस आशय का एक पत्र आया है।
- (२) अथवा सत्री गुप्तचर किसी एक सामवायिक राजा की छावनी (स्कंधा-वार), आयात-निर्यात के मार्ग तथा उसके मित्रबल को नष्ट कर दें। दूसरे साम-वायिक राजाओं से वे अपनी मित्रता बनाये रखें, जिससे कि उनको गुप्त रहस्य का पता न लगे। उसके बाद वह सत्री गुप्तचर उम सामवायिक राजा की दूसरे सामवा-यिक राजाओं से यह कह कर फूट डाल दे कि 'ये सामवायिक राजा उसे मारना चाहते हैं। ऐसी अवस्था में उनके साथ तुम्हारी संधि कैसे संभव है?'
- (३) अथवा सामवायिक राजाओं में किसी राजा का कोई वीर सैनिक, हाथी या घोड़ा मर जाय या गुप्तचरों द्वारा मार दिया जाय अथवा अपहरण कर लिया जाय, तो सत्री गुप्तचर उसको किसी दूसरे सामवायिक द्वारा मारा गया बतायें।

- (१) भिन्नेष्वन्यतमं लभेत ।
- (२) तेन सेनापतिकुमारदण्डचारिणो व्याख्याताः।
- (३) साङ्घिकं च भेदं प्रयुञ्जीत । इति भेदकर्म ।
- (४) तीक्ष्णमुत्साहिनं व्यसनिनं स्थितशत्रुं वा गूढपुरुषाः शस्त्राग्नि-रसादिभिः साधयेयुः । सौकर्यतो वा तेषामन्यतमः । तीक्ष्णो ह्येकः शस्त्र-रसाग्निभिः साधयेत् । अयं सर्वसन्दोहकर्म विशिष्टं वा करोति । इत्युपाय-चतुर्वर्गः ।
- (५) पूर्वः पूर्वश्चास्य लघिष्ठः । सान्त्वमेकगुणम् । दानं द्विगुणं सान्त्व-पूर्वम् । भेदस्त्रिगुणः सान्त्वदानपूर्वः । दण्डश्चतुर्गुणः सान्त्वदानभेदपूर्वः ।

मारनेवालों में जिस सामवायिक राजा का नाम लिया जाय उसके पास एक बनावटी पत्र भेजा जाय, जिसका मजमून इस प्रकार हो 'इसी प्रकार तुम दूसरे सामवायिक राजाओं का नुकसान करते रहो। उसके बाद तुम्हें बाकी धन दे दिया जायेगा।' उस पत्र को उभयवेतनभोगी गुप्तचर सामवायिक राजाओं तक पहुँचा दें। इस प्रकार सामवायिक राजाओं के बीच फूट डालने का यत्न किया जाय।

- (१) इस प्रकार जब सामवायिक राजाओं में फूट पड़ जाय तो उनमें से किसी एक राजा को अपने वश में कर लेना चाहिए।
- (२) भेद डालने के लिए जो उपाय सामवायिक राजाओं के संबंध में ऊपर बताये गये है वही उपाय सेनापति, युवराज तथा अन्य सैनिक अधिकारियों के लिए भी उपयोग में लाने चाहिए।
- (३) संघवृत्त प्रकरण में निरूपित उपायों का आवश्यकतानुसार, यहाँ भी प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ तक भेद-कार्यों का निरूपण किया गया।
- (४) असहनशील, उत्साही, व्यसनी तथा दुर्ग-संपन्न शक्तिशाली शत्रु को गुप्त-चर मिलकर शस्त्र, अग्नि तथा विष के प्रयोगों द्वारा मार डालें। अथवा उनमें से कोई एक ही समर्थ गुप्तचर ऐसे शत्रुओं को मार डाले; क्योंकि एक ही गुप्तचर पूर्वोक्त अनेक प्रकार के उपायों द्वारा सब प्रकार के शत्रुओं को अकेले ही मार सकता है। इस प्रकार का एक गुप्तचर वह कार्य कर सकता है, जो अनेक गुप्तचर मिलकर भी नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक साम, दान, भेद और दण्ड, इस चतुर्वर्ग का निरूपण किया गया।
- (५) उक्त चारों उपायों में पूर्व-पूर्व उपाय लघु होते हैं। साम में एक ही गुण होता है; दान में दो गुण होते हैं क्योंकि 'सान्त्वना' और 'देना', इसके दो अवयव हैं। भेद में तीन गुण होते हैं; क्योंकि 'साम', 'दान' और 'भेद', उसके तीन अंग हैं। इसी प्रकार दण्ड के चार अवयव होते हैं; तीन पहिले के और एक वह स्वयं।

- (१) इत्यभियुञ्जानेषूक्तम् । स्वभूमिष्ठेषु तु त एवोपायाः । विशेषस्तु । स्वभूमिष्ठानामन्यतमस्य पण्यागारैरभिज्ञातान्दूतमुख्यानभीक्ष्णं प्रेषयेत्, त एनं सन्धौ पर्राहंसायां वा योजयेयुः, अप्रतिपद्यमानं कृतो नः सन्धिः इत्यावेदयेयुः । तिमतरमेषामुभयवेतनाः सङ्कामयेयुः—अयं वो राजा दुष्टः इति ।
- (२) यस्य वा यस्माद्भ्यं वैरं द्वेषों वा, तं तस्माद्भेदयेयुः—'अयं ते शत्रुणा सन्धत्ते, पुरा त्वामतिसन्धत्ते, क्षिप्रतरं सन्धीयस्व, निग्रहे चास्य प्रयतस्व' इति ।
  - (३) आवाहविवाहाभ्यां वा कृत्वा संयोगमसंयुक्तान्भेदयेत्।
- (४) सामन्ताटविकतत्कुलीनावरुद्धैश्चैषां राज्यं निघातयेत्। सार्थ-व्रजाटवीर्वा। दण्डं वाभिसृतम्। परस्परापाश्रयाश्चैषां जातिसङ्घाश्छिद्रेषु प्रहरेयुः। गूढाश्चाग्निरसशस्त्रेण।
- (१) आक्रमणकारी शत्रु तथा मित्र आदि सामवायिकों को भी इन्हीं उपायों के द्वारा शांत किया जा सकता है। इन पर तभी उक्त उपायों का प्रयोग किया जाय, जब तक कि आक्रमण के लिए प्रस्थान न करके अपनी ही भूमि में स्थित हों। उनके संबंध में विशेष बात यह है कि आक्रमण करने से पूर्व जब वे अपनी ही भूमि में वर्तमान हों उस समय अच्छी जानकारी रखनेवाले दूत-मुख्य उनमें से किसी एक के पास मिण-मुक्ता लेकर जायें और उसको अपने साथ सिन्ध करने या दूसरे को मारने के लिए राजी करें। यदि वह सिन्ध करना स्वीकार न भी करे तब भी दूतमुख्य यह अफवाह फैला दे कि अमुक राजा ने हमारे साथ सिन्ध कर ली है। उस अफवाह को उभयवेतनभोगी व्यक्ति दूसरे मित्र राजाओं अथवा शत्रु-राजाओं तक पहुँचा दें; और कहें; कि 'अमुक राजा बड़ा दुष्ट है। उसने आप से कुछ न कह कर विजिगीषु राजा से चुपचाप सिन्ध कर ली है।'
- (२) इस प्रकार गुप्तचर जिस राजा से शत्रुता, द्वेष या भय की आशंका रखते हों उसको अन्य राजाओं से भिन्न कर दे; बल्कि उनसे यह कहे कि 'देखो, यह राजा आपके शत्रु से संधि करता है। बाद में यह तुम्हें भी दबा लेगा। इसलिए आप जल्दी से अपने शत्रु विजिगीषु से संधि कर लें और इस अपने धोखेबाज मित्र को काबू में करने का प्रवंध करें।
- (३) अवाह (कन्या स्वीकार करना) अथवा विवाह (कन्यादान करना) आदि के द्वारा संबंध जोड़कर ऐसे संबंधरिहत दूसरे राजाओं में फूट उत्पन्न करना चाहिए।
- (४) विजिगीषु को चाहिए कि वह सामंत, आटविक या उनके मित्रों अथवा उनके शत्रुओं के कुल में पैदा हुए अवरुद्ध राजकुमारों के द्वारा उनके राज्य को हानि पहुँचाने का यत्न सोचे । अथवा उनके व्यापार-भार को ढोने वाले पशुओं, दूसरे गाय-

### (१) वितंसगिलवच्चारीन् योगैराचरितैः शठः। घातयेत्परमिश्रायां विश्वासेनामिषेण च॥

इति अभियास्यत्कर्मणि नवमेऽधिकरणे दूष्यशत्रुसंयुक्ताः नाम षष्ठोऽध्यायः; आदित सप्तविंशत्युत्तरशततमः ।

-: o :--

भैसों तथा द्रव्यवनों या हस्तिवनों को नष्ट-भ्रष्ट करवा दे; अथवा रक्षा करने वाली सेना को ही नष्ट करवा दे; और परस्पर अलग किये गये जातिसंघ इन मित्र या शत्रु के प्रमादस्थानों पर बरावर प्रहार करते रहें। इसी प्रकार अन्य तीक्ष्ण, रसद आदि गुप्तचर भी अग्नि, विष आदि के द्वारा प्रहार करते रहें।

(१) परिमश्र (मित्र और शत्रु द्वारा उत्पन्न की गई आपित्त में), शठ, विजिगीषु, वितंस (पक्षियों के ठगने के लिए चित्र-विचित्र रंगोंवाला शरीर को ढकने वाला वस्त्र), और गिल (खाने योग्य मांस) आदि के समान प्रयुक्त किए गए कपट उपायों के द्वारा, अपने ऊपर विश्वास पैदा कराके तथा कुछ सारवस्तु देकर, अपने शत्रुओं को वश में करना चाहिए।

इति अभियास्यत्कर्म नामक नौवें अधिकरण में दूष्यशत्रुमंयुक्त नामक छठा अध्याय समाप्त

--: o :--

प्रकरण १४४-१४६

अध्याय ७

# अर्थानर्थसंशययुक्ताः तासामुपाय-विकल्पजाः सिद्धयश्च

- (१) कामादिरुत्सेकः स्वाः प्रकृतीः कोपयति, अपनयो बाह्याः।तदु-भयमासुरी वृत्तिः। स्वजनविकारः कोपः परवृद्धिहेतुष्वापदर्थोऽनर्थः संशय इति।
- (२) योऽर्थः शत्रुवृद्धिमप्राप्तः करोति, प्राप्तः प्रत्यादेयः परेषां भवति, प्राप्यमाणो वा क्षयव्ययोदयो भवति, स भवत्यापदर्थः यथा—सामन्ताना-मामिषभूतः, सामन्तव्यसनजो लाभः, शत्रुप्राथितो वा स्वभावाधिगम्यो लाभः, पश्चात्कोपेन पार्षणग्राहेण वा विगृहीतः पुरस्ताल्लाभः; मित्रोच्छे-देन सन्धिव्यतिऋमेण वा मण्डलविरुद्धो लाभ इत्यापदर्थः।

## अर्थ, अनर्थ तथा संशय संबंधी आपत्तियाँ और उनके प्रतीकार के उपायों से प्राप्त होने वाली सिद्धियाँ

- (१) काम, क्रोधादि दोषों के बढ़ जाने पर राजा की अपनी ही प्रकृतियाँ कुपित हो जाया करती हैं। अपनय अर्थात् नीतिभ्रष्ट हो जाने से परराष्ट्र संबंधी बाह्य प्रकृतियाँ कुपित हो जाती हैं। इसलिए कामक्रोधादि दोषों और अपनय, इन दोनों को आसुरी वृत्ति कहा गया है। अपनी प्रकृतियों का कोप शत्रु की उन्नति के अवसर पर आपत्ति का रूप धारण कर लेता है, जो कि अर्थ, अनर्थ और संशय, इन तीनों रूपों में प्रकट होता है।
- (२) जो अर्थ अपनी लापरवाही से गँवाया हुआ शत्रु की वृद्धि करता है; जो अर्थ अपने हाथ में आ जाने पर भी दूसरों को लौटाया जाता है; और इसी प्रकार जो अर्थ प्राप्त होने पर भी क्षय-व्यय करने वाला होता है, उसे आपदर्थ; अर्थात्, अर्थरूप आपित्त कहते हैं। जैसे: अनेक सामंतों द्वारा भोगी जाने योग्य वस्तु एक ही सामंत को मिल जाय, तो वह अन्य सामंतों के द्वारा मिलकर लौटाये जाने के कारण आपित्त-जनक हो जाती है, इसी प्रकार व्यसन-पीड़ित सामन्त से छीना हुआ लाभ, स्वभावतः प्राप्त होने योग्य शत्रु से माँगा हुआ लाभ, पश्चात्कोप तथा पाष्टिणग्राह के द्वारा बाधा पहुँचाये जाने पर यातव्य राजा से प्राप्त हुआ लाभ, मित्र का उच्छेदन करने तथा संधि को उल्लंघन करने के कारण, राजमण्डल की इच्छा के विरुद्ध प्राप्त हुआ लाभ—ये सब ही आपदर्थ हैं।

- (१) स्वतः परतो वा भयोत्पत्तिरित्यनर्थः।
- (२) तयोः 'अर्थो न वा' इति, 'अनर्थो न वा' इति, 'अर्थोऽनर्थः' इति, 'अनर्थः अर्थः' इति संशयः।
- (३) शत्रुमित्रमुत्साहियतुमर्थो न वेति संशयः । शत्रुबलमर्थमानाभ्या-मावाहियतुमनर्थो न वेति संशयः । बलवत्सामन्तानां भूमिमादातुमर्थोऽनर्थः इति संशयः । ज्यायसा सम्भूययानमनर्थोऽर्थः इति संशयः ।
  - (४) तेषामर्थसंशयमुगच्छेत्।
- (४) अर्थोऽर्थानुबन्धः, अर्थो निरनुबन्धः अर्थोऽनर्थानुबन्धः, अनर्थो-ऽर्थानुबन्धः, अनर्थो निरनुबन्धः, अनर्थोऽनर्थानुबन्ध इत्यनुबन्धषड्वर्गः।
  - (६) शत्रुमुत्पाटच पार्षिणग्राहादानमर्थोऽर्थानुबन्धः ।
  - (७) उदासीनस्य दण्डानुग्रहः फलेन अर्थो निरनुबन्धः।
- (१) स्वयं या दूसरे किसी से प्राप्त हुए अर्थ के कारण जो भय की उत्पत्ति होती है, उसको अनर्थरूप आपत्ति कहते हैं।
- (२) १. यह अर्थ है या नहीं ? २. यह अनर्थ है या नहीं ? ३. यह अर्थ है या अर्थ ? और ४. यह अनर्थ है या अर्थ ? इस प्रकार अर्थ और अनर्थ को लेकर चार प्रकार से उत्पन्न संशयरूप आपित्त कहलाती है।
- (३) शत्रु के मित्र को शत्रु के साथ ही लड़ाने के लिए तैयार करते समय पिहिला संशय होता है। शत्रु की सेना को धन तथा सत्कार के द्वारा बुलाने पर दूसरा संशय होता है। बलनान् सामन्त की भूमि को लेने में तीसरा संशय होता है। बल-वान् सामन्त की भूमि को लेने में तीसरा संशय होता है। बल-वान् सामन्त के साथ मिलकर यातव्य पर आक्रमण करने में चौथा संशय होता है।
- (४) इस दृष्टि से विजिगीषु को चाहिए कि उक्त चारों प्रकार के संशयों में जो संशय अर्थ-विषयक हो और अनर्थ के साथ जिसका कत्तई सम्बन्ध न हो, ऐसे संशय के विषय में उद्योग करे।
- (५) प्रत्येक अर्थ और अनर्थ के साथ अनुबन्ध का योग करने तथा न करने से उसके छह भेद होते हैं, जिन्हें अनुबंधषड्वर्ग कहते हैं। उसके भेद इस प्रकार हैं, १. अर्थानुबंध अर्थ, २. निरनुबंध अर्थ, ३. अनर्थानुवंध अर्थ, (ये तीन अर्थ के भेद हैं), और ४. अर्थानुबंध अनर्थ ५. निरनुबंध अनर्थ तथा ६. अनर्थानुबंध अनर्थ (ये तीन अर्थ के भेद हैं)।
- (६) शत्रु का उच्छेद कर पार्षिणग्राह को भी अपने वश में कर लेना अर्थानु-बंध अर्थ कहलाता है।
- (७) उदासीन राजा से धन आदि लेकर उसको सेना की सहायता देना निर-नुबंध अर्थ कहलाता है।

- (१) परस्यान्तरुच्छेदनमर्थोऽनर्थानुबन्धः।
- (२) शत्रुप्रतिवेशस्यानुग्रहः कोशदण्डाभ्यामनर्थोऽर्थानुबन्धः।
- (३) हीनशक्तिमुत्साह्य निवृत्तिरनर्थो निरनुबन्धः।
- (४) ज्यायांसमुत्थाप्य निवृत्तिरनर्थोऽनर्थानुबन्धः ।
- (५) तस्य पूर्वः पूर्वः श्रेयानुपसम्प्राप्तुम् । इति कार्यावस्थापनम् ।
- (६) समन्ततो युगपदर्थोत्पत्तिः समन्ततोऽर्थापद्भवति ।
- (७) सैव पारिणग्राहविगृहीता समन्ततोऽर्थसंशयापद्भवति।
- (८) तयोमित्राऋन्दोपग्रहात्सिद्धिः।
- (९) समन्ततः शत्रुभ्यो भयोत्पत्तिः समन्ततोऽनर्थापद्भवति ।
- (१०) सैव मित्रविगृहीता समन्ततोऽनर्थसंशयापद्भवति।
- (११) तयोश्चलामित्राऋन्दोपग्रहात्सिद्धिः । परमिश्राप्रतीकारो वा ।
  - (१) शत्रु के अन्ति राजा का उच्छेद कर देना अनर्थानुबंध अर्थ है।
- (२) कोप और सेना के द्वारा शत्रु के पड़ोसी की सहायता करना अर्थानुबंध अनर्थ कहलाता है।
- (३) हीनशक्ति राजा को सहायता का वचन देकर उसे लड़ने के लिए तैयार कर फिर उसकी मदद न करना निरनुवंध अनर्थ कहलाता है।
- (४) अधिक शक्तिशाली राजा को सहायता का वचन देकर फिर उसकी मदद न करना अन्थीनुबंध अनर्थ कहलाता है।
- ( ५) उक्त अनुबंध पड्वर्ग में पूर्व-पूर्व का अर्थ अधिक श्रेयस्कर है। यहाँ तक अर्थ-अन्थ रूप कार्यों का प्रतिपादन किया गया।
- (६) एक साथ चारों ओर से अर्थों की उत्पत्ति होने लगे तो उसको समंततः अर्थापत् कहते हैं।
- (७) यदि उस समंततः अर्थापत् में पार्ष्णिग्राह द्वारा विरोध किया जाय तो उसको समंततः अर्थसंशयापत् कहते हैं।
- ( ८ ) उक्त दोनों प्रकार की आपत्तियों का प्रतीकार मित्र और आक्रंद की सहा-यता से किया जा सकता है।
- (९) चारों ओर से शत्रुओं द्वारा भय उत्पन्न होना समंततः अनर्थापत् कह-लाता है।
- (१०) यदि उक्त भय में मित्र विघ्न उपस्थित करे तो उसको समंततः अनर्थ-संशयापत् कहते हैं।
- (११) इन दोनों भयों का प्रतीकार चलशत्रु और आक्रंद को अनुकूल बनाकर किया जा सकता है। अथवा नवम अधिकरण में परिमश्रा आपित्त का जो प्रतीकार बताया गया है उसको भी यहाँ प्रयोग में लाया जाय।

- (१) इतो लाभ इतरतो लाभ इत्युभयतोऽर्थापद्भवति । तस्यां समन्त-तोऽर्थायां च लाभगुणयुक्तमर्थमादातुं यायात् । तुल्ये लाभगुणे प्रधानमासन्न-मनितपातिनम्, ऊनो वा येन भवेत्तमादातुं यायात् ।
- (२) इतोऽनर्थ इतरतोऽनर्थ इत्युभयतोऽनथिपत् । तस्यां समन्ततोऽन-र्थायां च मित्रेभ्यः सिद्धि लिप्सेत ।
- (३) मित्राभावे प्रकृतीनां लघीयस्यैकतोऽनर्थां साधयेत्। उभयतो-ऽनर्थां ज्यायस्या। समन्ततोऽनर्थां मूलेन प्रतिकुर्यात्। अशक्ये सर्वमुत्सृज्या-पगच्छेत्। दृष्टा हि जीवता पुनरापत्तिः, यथा सुयात्रोदयनाभ्याम्।
- (४) इतो लाभ इतरतो राज्याभिमर्श इत्युभयतोऽर्थानर्थापद्भवति। तस्यामनर्थसाधको योऽर्थस्तमादातुं यायात्, अन्यथा हि राज्याभिमर्शं वारयेत्।

(४) एतया समन्ततोऽर्थानथीपद्वचाख्याता ।

- (१) जहाँ पर दोनों से अर्थविषयक आपित प्राप्त हो उसे उभयतः अर्थापद् कहते हैं। उभयतः अर्थापद् और समन्ततः अर्थापद् में से किसी एक में यदि आदेय, प्रत्यादेय आदि लाभ-गुणों से युक्त अर्थ के प्राप्त होने की संभावना हो तो उस अर्थ को प्राप्त करने के लिए अवश्य जाना चाहिए। यदि दोनों ओर लाभगुण समान ही हों तो उनमें जो श्रेष्ठ फल देने वाला हो, या अपने देश के नजदीक हो, या थोड़े ही समय में प्राप्त किया जाने योग्य हो, या जिसके प्राप्त न करने पर अपनी हानि हो, उस अर्थ को लेने के लिए अवश्य जाना चाहिए।
- (२) यदि दोनों ओर से अनर्थ की ही उत्पत्ति होती हो तो उसे उभयतः अनर्थापद् कहते हैं। उभयतः अनर्थापद् और समन्ततः अनर्थापद् दोनों में मित्रों द्वारा सफलता प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए।
- (३) ऐसी स्थित में यदि मित्रों से सहायता प्राप्त न हो तो अपनी लघु प्रकृतियों (साधारण राजकर्मचारी) द्वारा ही एकत: अनर्थापद् का प्रतीकार किया जा
  सकता है। इसी प्रकार उभयतः अनर्थापद् का प्रतीकार ज्येष्ठ प्रकृति द्वारा और समनततः अनर्थापद् का प्रतीकार राजधानी को छोड़कर किया जा सकता है। यदि इतने
  पर भी इन आपदाओं को शान्त न किया जा सके तो अपना सर्वस्व त्याग कर चला
  जाना चाहिए। जीवित रहने पर अपने छोड़े हुए स्थान को पुनः प्राप्त किया जा
  सकता है, जैसा कि राजा नल और वत्सराज उदयन के जीवनचरित से स्पष्ट है।
- (४) एक ओर से लाभ और दूसरी ओर से अपने राज्य पर आक्रमण किये जाने वाली अर्थ और अनर्थ युक्त स्थिति को उभयतः अर्थ-अनर्थापद् कहते हैं। इन दोनों स्थितियों में यदि अर्थ से अनर्थ का भी प्रतीकार किया जा सके तो अर्थ-प्राप्ति के लिए ही यत्न करना चाहिए, अन्यथा अर्थ को छोड़कर अनर्थ का ही प्रतीकार करना चाहिए।
  - (५) इसी प्रकार समन्ततः अर्थानर्थापद् के सम्बन्ध में भी समभना चाहिए।

- (१) इतोनर्थं इतरतोऽर्थसंशय इत्युभयतोऽनर्थार्थसंशया। तस्यां पूर्व-मनर्थं साधयेत्, तित्सद्धावर्थसंशयम्।
  - (२) एतया समन्ततोऽनर्थार्थसंशया व्याख्याता ।
  - (३) इतोऽर्थ इतरतोऽनर्थसंशय इत्युभयतोऽर्थानर्थसंशयापत्।
  - (४) एतया समन्ततोऽर्थानर्थसंशया व्याख्याता ।
- (४) तस्यां पूर्वां पूर्वां प्रकृतीनामनर्थसंशयान्मोक्षयितुं यतेत । श्रेयो हि मित्रमनर्थसंशये तिष्ठन्न दण्डः, दण्डो वा न कोश इति ।
- (६) समग्रमोक्षणाभावे प्रकृतीनामवयवान्मोक्षयितुं यतेत । तत्र पुरुष-प्रकृतीनां च बहुलमनुरक्त वा तीक्ष्णलुब्धवर्जम् । द्रव्यप्रकृतीनां सारं महोप-कारं वा । सन्धिनाऽऽसनेन द्वैधीभावेन वा लघूनि विपर्ययौर्ण्रुष्णि ।
- (१) एक ओर से अनर्थ का होना और दूसरी ओर से अर्थ में संशय का होना उभयतः अनर्थार्थसंशयापद् कहलाता है। इस आपित्त में पहले अनर्थ का और बाद में अर्थसंशय का प्रतीकार करना चाहिए।
- (२) इसी प्रकार समंततः अनर्थार्थसंशयापद् के सम्बन्ध में भी समभना चाहिए।
- (३) एक ओर से अर्थ और दूसरी ओर से अनर्थ का संशय होने पर उभयतः अर्थानर्थ-संशयापद् कहलाता है।
  - (४) इसी के समान समंततः अर्थानर्थ-संशयापद् भी समभना चाहिए।
- (५) इन विपत्तियों में पहले अनर्थसंशय को हटाकर फिर अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड और मित्र, इन प्रकृतियों में उत्तर-उत्तर की अपेक्षा पूर्व-पूर्व प्रकृति के अनर्थ का प्रतीकार करना चाहिए। मित्र की ओर से यदि अनर्थसंशय हो तो वह सेना की ओर से होने वाले अनर्थसंशय की अपेक्षा सुकर है, क्योंकि मित्र सेना की अपेक्षा अधिक कष्टकर नहीं होता है। इसी प्रकार सेना की ओर से होने वाला अनर्थसंशय, कोष से होने वाले अनर्थसंशय की अपेक्षा अधिक कष्टकर नहीं है। इसलिए कोष से होने वाले अर्थसंशय का ही पहिले प्रतीकार करना चाहिए।
- (६) यदि समग्र प्रकृतियों का अनर्थसंशय एक बार ही दूर न किया जा सके तो उनमें से कुछ का ही अनर्थसंशय दूर किया जाय। ऐसी स्थिति में पुरुष प्रकृतियों में से तीक्ष्ण और लोभी पुरुषों को छोड़कर पहिले उनके ही अनर्थसंशय का प्रतीकार किया जाय जो बहुसंख्यक होने के साथ-साथ अनुराग भी रखते हैं। द्रव्य प्रकृतियों में से अधिक मूल्यवान् एवं अत्यन्त उपकारक द्रव्यों को ही अनर्थसंशय से मुक्त करना चाहिए। संधि, आसन तथा देधीभाव के द्वारा लघुद्रव्यों को छुड़ाने का और विग्रह तथा संश्रय के द्वारा गुरु द्रव्यों को छुड़ाने का यत्न करना चाहिए।

- (१) क्षयस्थानवृद्धीनां चोत्तरोत्तरं लिप्सेत । प्रातिलोम्येन वा क्षया-दीनाम् । आयत्यां विशेषं पश्येत् ।
  - (२) इति देशावस्थापनम् ।
  - (३) एतेन यात्रादिमध्यान्तेष्वर्थानर्थसंशयानामुपसंप्राप्तिव्याख्याता ।
- (४) निरन्तरयोगित्वाच्चार्थानर्थसंशयानां यात्रादावर्थः श्रेयानुपसं-प्राप्तुं पार्ष्णिग्राहासारप्रतिघाते क्षयव्ययप्रवासप्रत्यादेयमूलरक्षणेषु च भवति । तथानर्थः संशयो वा स्वभूमिष्ठस्य विषह्यो भवति ।
  - (४) एतेन यात्रामध्येऽर्थानर्थसंशयानामुपसम्प्राप्तिव्याख्याता ।
- (६) यात्रान्ते तु कर्शनीयमुच्छेदनीयं वा कर्शयित्वोच्छिद्य वार्थः श्रेयानुपसम्प्राप्तुं नानर्थः संशयो वा पराबाधभयात् ।
- (७) सामवायिकानामपुरोगस्य तु यात्रामध्यान्तगोऽनर्थः संशयो वा श्रेयानुपसंप्राप्तुमनिबन्धगामित्वात् ।
- (१) क्षय ( शक्ति और सिद्धि की क्षीणता ), स्थान ( शक्ति और सिद्धि की एकावस्था ) और वृद्धि ( शक्ति और सिद्धि का उपचय ), इनमें से उत्तरोत्तर को प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए। अथवा यदि भविष्य में किसी वृद्धि की अतिशय संभावना हो तो वृद्धि से स्थान और स्थान से क्षय, इस प्रतिलोग गति से ही उसे प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए।
  - (२) यहाँ तक देश-निमित्तक आपित्तियों का निरूपण किया गया।
- (३) देशनिमित्तक आपित्तियों के स्वरूप और प्रतीकार के समान ही युद्धयात्रा के आदि, अन्त तथा मध्य में होने वाले अर्थ, अनर्थ और संशयों की प्राप्ति तथा प्रती-कार का भी निरूपण समभना चाहिए।
- (४) यदि युद्धयात्रा के आदि में अर्थ, अनर्थ और संशय एक साथ ही उत्पन्न हो जायँ तो उनमें से पिहले अर्थग्रहण करना ही श्रेयस्कर होता है। पाण्णिग्राह तथा आसार के प्रतिघात के लिए और क्षय, व्यय, प्रवास, प्रत्यादेय तथा मूल स्थान इन सबकी रक्षा के लिए अर्थ ही मूल कारण होता है: यदि युद्ध यात्रा के आरम्भ में अर्थ के समान ही अनर्थ और संशय भी उपस्थित हों तो अपनी भूमि में स्थित राजा उनका प्रतीकार सरलता से कर सकता है।
- (१) इसी प्रकार युद्धयात्रा के मध्य में उत्पन्न अर्थ, अनर्थ और संशय की प्राप्ति तथा प्रतीकार का व्याख्यान भी समभ लेना चाहिए।
- (६) यात्रा के अन्त में, परभूमि में स्थित विजिगीषु के लिए निर्बल एवं उच्छे-दनीय शत्रु का ही अर्थग्रहण करना श्रेष्ठ है। ऐसी स्थिति में अनर्थ या संशय का ग्रहण करना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसे समय शत्रु की ओर से बाधा पहुँचने की पूरी सम्भावना बनी रहती है।
  - (७) यदि राजमंडल के किसी अप्रधान राजा पर आक्रमण किया जाय तो उस

- (१) अर्थो धर्मः काम इत्यर्थत्रिवर्गः । तस्य पूर्वः पूर्वः श्रेयानुपसम्प्रा-प्तुम् ।
- (२) अनर्थोऽधर्मः शोक इत्यनर्थत्रिवर्गः । तस्य पूर्वः पूर्वः श्रेयान् प्रति-कर्तुम् ।
- (३) अर्थोऽनर्थ इति, धर्मोऽधर्म इति, कामः शोक इति संशयित्रवर्गः। तस्योत्तरपक्षसिद्धौ पूर्वपक्षः श्रेयानुपसंप्राप्तुम्।
  - (४) इति कालावस्थापनम् । इत्यापदः ।
- (४) तासां सिद्धिः पुत्रभ्रातृबन्धुषु सामदानाभ्यां सिद्धिरनुरूपा, पौर-जानपददण्डमुख्येषु दानभेदाभ्यां, सामन्ताटविकेषु भेददण्डाभ्याम् ।
- (६) एषाऽनुलोमा विपर्यये प्रतिलोमा । मित्रामित्रेषु व्यामिश्रा सिद्धिः । परस्परसाधका ह्यपायाः ।

समय यात्रा के मध्य में और अन्त में होने वाले अनर्थ तथा संशय का प्रतीकार करना ही श्रेयस्कर होता है, क्योंकि प्रधान राजा उस समय नेतृत्व में ही फँसे रहते हैं और अप्रधान राजा प्रतिबन्धरहित होने के कारण कहीं भी जा सकता है।

- (१) अर्थ, धर्म और काम, इनको अर्थित्रवर्ग कहा जाता है। इस अर्थित्रवर्ग में पूर्व-पूर्व का ग्रहण करना अधिक श्रेयस्कर है।
- (२) अनर्थ, अधर्म और शोक, इनको अनर्थितिवर्ग कहा जाता है। इस अनर्थ-त्रिवर्ग में पूर्व-पूर्व का प्रतीकार करना अधिक कल्याणप्रद है।
- (३) अर्थ-अनर्थ, धर्म-अधर्म और काम-शोक इनमें परस्पर संशय का होना संशयित्रवर्ग कहा जाता है। इस संशयित्रवर्ग में अनर्थ, अधर्म और शोक का प्रतीकार होने पर अर्थ, धर्म और काम का ग्रहण करना अधिक श्रेयस्कर है।
- (४) यहाँ तक यात्राकाल के आदि, मध्य तथा अन्त आदि के अर्थों एवं अनर्थों की व्याख्या और अर्थ, अनर्थ तथा संशययुक्त सभी प्रकार की विपत्तियों का निरूपण किया गया।
- (५) पुत्र, भाई और बन्धु-बांधवों के संबन्ध में साम तथा दान के अनुरूप प्रतीकार करना ही उचित समका गया है। इसी प्रकार नागरिकों, जनपदवासियों, सैनिकों और राष्ट्र के प्रमुख व्यक्तियों के विषय में दान तथा भेद उपायों का प्रयोग करना ही उचित है। सामंत और आटिवकों के संबंध में भेद तथा दण्ड के उपायों का प्रयोग करना उचित है।
- (६) इस रीति से किया गया प्रतीकार अनुलोम कहलाता है और इसके विपरीत होने पर वह प्रतिलोम कहा जाता है। मित्र तथा शत्रुओं के विषय में आवश्यकतानुसार मिले-जुले (व्यामिश्र) उपायों द्वारा प्रतीकार करना चाहिए; क्योंकि सभी उपाय परस्पर एक-दूसरे के सहायक ही होते हैं।

- (१) शत्रोः शङ्कितामात्येषु सान्त्वं प्रयुक्तं शेषप्रयोगं निवर्तयति । दूष्यामात्येषु दानम् । संघातेषु भेदः । शक्तिमत्सु दण्ड इति ।
  - (२) गुरुलाघवयोगाच्चापदां नियोगविकल्पसमुच्चया भवन्ति ।
  - (३) 'अनेनैवोपायेन नान्येन' इति नियोगः।
  - (४) 'अनेन वाऽन्येन वा' इति विकल्पः।
  - (५) 'अनेनान्येन च' इति समुच्चयः।
- (६) तेषामेकयोगाश्चत्वारस्त्रियोगाश्च, द्वियोगाः षट्, एकश्चतुर्योग इति पञ्चदशोपायाः । तावन्तः प्रतिलोमाः ।
- (७) तेषामेकेनोपायेन सिद्धिरेकसिद्धिः, द्वाभ्यां द्विसिद्धिः, त्रिभिस्त्रि-सिद्धिः, चतुभिश्चतुःसिद्धिरिति ।
- (१) अपने जिन अमात्यों पर शत्रु संदेह करता है उन पर किया गया साम प्रयोग अन्य सभी उपायों का निवारण कर देता है। इसी प्रकार शत्रु के दूष्य अमात्यों में दान, आपस में मिले हुए अमात्यों में भेद और शक्तिमान्-अमात्यों में दण्ड का प्रयोग, शेष सभी उपायों को निवृत्त कर देता है।
- (२) छोटी-बड़ी आपित्तयों के अनुसार ही उपायों के नियोग, विकल्प और समुच्चय हुआ करते हैं।
- (३) केवल इसी उपाय से कार्यसिद्धि हो सकेगी, दूसरे से नहीं, इसी का नाम नियोग है।
- (४) इस उपाय से कार्यसिद्धि होगी या दूसरे उपाय से इसका नाम विकल्प है।
- (५) इस उपाय को तथा दूसरे उपाय को मिलाकर कार्यसिद्धि होगी, इसका नाम समुच्चय है।
- (६) साम आदि चारों उपायों को अलग-अलग, दो-दो, तीन-तीन या चार-चार एक साथ मिलाकर पंद्रह तरह से प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे—सामदानभेद, सामदानदण्ड, सामभेददण्ड और दानभेददण्ड—ये चार; केवल साम, केवल दान, केवल भेद और केवल दण्ड—ये चार; सामदान, सामभेद, सामदण्ड, दानभेद, दानदण्ड और भेददण्ड—ये छः और सामदानदण्डभेद, इन चारों को मिलाकर एक; इस प्रकार (४+४+६+१) पंद्रह प्रयोग होते हैं। पंद्रह प्रकार के प्रतिलोम उपाय भी होते हैं; जैसे—दण्ड, भेद, दान, साम—ये चार; दण्डभेददान, दण्डभेदसाम, भेददानसाम—ये चार; दण्डभेद, दण्डदान, दण्डसाम, भेददान, भेदसाम, दानसाम—ये छह और दण्ड आदि चारों एक साथ मिलाकर पंद्रह प्रतिलोम उपाय होते हैं।
  - (७) उक्त उपायों में से एक ही उपाय के द्वारा जो कार्यसिद्धि होती है उसे

- (१) धर्ममूलत्वात्कामफलत्वाच्चार्थस्य धर्मार्थकामानुबन्धा याऽर्थस्य सिद्धिः सा सर्वार्थसिद्धिः ।
  - (२) इति सिद्धयः।
- (३) दैवादग्निरुदकं व्याधिः प्रमारो विद्रवो दुभिक्षमासुरी सृष्टिः इत्यापदः।
  - (४) तासां दैवतब्राह्मणप्रणिपाततः सिद्धिः।
  - (४) अवृष्टिरतिवृष्टिर्वा सृष्टिर्वा याऽऽसुरी भवेत्। तस्यामाथर्वणं कर्म सिद्धारम्भाश्च सिद्धयः॥

इति अभियास्यत्कर्मणि नवमेऽधिकरणे अर्थानर्थंसंशययुक्तास्तासामुपायविकल्पजाः सिद्धयश्चेति सप्तमोऽध्यायः; आदितः सप्तविंशत्युत्तरशततमः ।

## समाप्तिमिदमभियास्यत्कर्म नाम नवममधिकरणम्।

--: o :--

एकसिद्धि कहते हैं। इसी प्रकार दो उपायों से हुई सिद्धि को द्विसिद्धि तीन उपायों से हुई सिद्धि को त्रिसिद्धि और चार उपायों से हुई सिद्धि को चतुःसिद्धि कहते हैं।

- (१) इन सिद्धियों से प्रतीकारस्वरूप होने वाले अनेक लाभों में से धर्म, काम और अर्थ का साधक होने के कारण अर्थ-लाभ ही सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी को सर्वार्थ-सिद्धि के नाम ले कहा जाता है।
  - (२) यहाँ तक मानुषी आपत्तियों को लेकर सिद्धियों का निरूपण किया गया।
- (३) अग्नि, जल, व्याधि, महामारी, राष्ट्रविष्लव, दुर्भिक्ष और आसुरी सृष्टि ये सब दैवी आपत्तियाँ हैं।
- (४) इन दैवी आपत्तियों का प्रतीकार देवता और ब्राह्मणों को अभिवादन करने से किया जा सकता है।
- (५) अनावृष्टि, अतिवृष्टि अथवा आसुरी सृष्टि आदि के कारण जो आपत्तियाँ उत्पन्न हों उनके प्रतीकारार्थ अथर्ववेद में निरूपित शान्तिकर्मों के अनुष्ठान द्वारा किया जाना चाहिए। सिद्ध, तपस्वी, महात्मा पुरुषों द्वारा आरम्भ किये गये शान्तिकर्मों द्वारा भी इन आपत्तियों का प्रतीकार समभना चाहिए।

इति अभियास्यत्कर्म नामक नौवें अधिकरण में अर्थानर्थसंशय विचार नामक सातवाँ अध्याय समाप्त ।



दसवाँ अधिकरण

साङ्ग्रामिक



- (१) वास्तुकप्रशस्ते वास्तुनि नायकवर्धकिमौहूर्तिकाः स्कन्धावारं वृत्तं दीर्घं चतुरस्रं वा, भूमिवशेन वा, चतुर्द्वारं षट्पथं नवसंस्थानमापयेयुः। खातवप्रसालद्वाराट्टलकसम्पन्नं भये स्थाने च।
- (२) मध्यमस्योत्तरे नवभागे राजवास्तुकं धनुःशतायाममधिवस्तारं पश्चिमार्धे तस्यान्तःपुरम् । अन्तर्वशिकसैन्यं चान्ते निविशेत । पुरस्तादुप-स्थानं, दक्षिणतः कोशशासनकार्यकरणानि, वामतो राजौपवाह्यानां हस्त्य-श्वरथानां स्थानम् । अतो धनुःशतान्तराश्चत्वारः शकटमेथीप्रतितस्तम्भ-

#### छावनी का निर्माण

- (१) भवन-निर्माण-कला के विशेषज्ञों द्वारा प्रशंसित क्षेत्र में सेनापित (नायक), कारीगर (वर्धिक) और ज्योतिषी (मौहूर्तिक) ये तीनों पारस्परिक परामर्श से गोलाकार, लंबा, चौकोर या जैंसी भूमि हो उसी के अनुसार चारों दिशाओं में चार दरवाजों, छह मार्गों और नौ संस्थानों (डिविजन्स = वर्गों) से युक्त सैनिक छावनी (स्कंधावार) का निर्माण करायें। खाई, सफील, परकोटा, एक प्रधान द्वार और अट्टालिकाओं से युक्त स्कंधावार उसी अवस्था में बनवाया जाय, जबिक आक्रमण का भय तथा अधिक समय तक वहाँ टिके रहने की संभावना हो।
- (२) स्कंधावार के बीच में उत्तर की ओर नौवें हिस्से में सौ धनुष लंबा तथा पचास धनुष चौड़ा और राजा का निवास-स्थान बनवाया जाय। उसके आधे हिस्से में पश्चिम की ओर अंतःपुर का निर्माण कराया जाय और अन्तःपुर के समीप ही अन्तःपुररक्षकों के लिए भी स्थान बनवाये जाँय। राजगृह के सामने राजा का विश्रामस्थान (उपस्थान) होना चाहिए। राजगृह की दाहिनी ओर खजाना, सेक्रेट्रिएट (शासनकरण) और कार्य-निरीक्षकों (कार्यकरण) के स्थान बनवाये जाँय। राजगृह के बाँई ओर हाथी, घोड़ा, रथ आदि वाहनों के लिए स्थान होना चाहिए। राजगृह के कुछ दूर चारों ओर रक्षार्य चार बाड़ बनवाये जायँ, जिनमें पहली बाड़ गाड़ियों की, दूसरी बाड़ काँटेदार लताओं की, तीसरी बाड़ मजबूत

सालपरिक्षेपाः प्रथमे पुरस्तान्मन्त्रिपुरोहितौ, दक्षिणतः कोष्ठागारं महानसं च, वामतः कुष्यायुधागारम्, द्वितीये मौलभृतानां स्थानम्, अश्वरथानां, सेनापतेश्च। तृतीये हस्तिनः श्रंण्यः प्रशास्ता च। चतुर्थे विष्टिनियको मित्रा-मित्राटवीबलं स्वपुरुषाधिष्ठितम्। विणजो रूपाजीवाश्चानुमहापथम्। बाह्यतो लुब्धकश्वगणिनः सतूर्याग्नयो गूढाश्चारक्षाः।

- (१) शत्रूणामापाते कूपकूटावपातकण्टिकनीश्च स्थापयेत्। अष्टादश-वर्गाणामारक्षविपर्यासं कारयेत्। दिवायामं च कारयेदपसर्पज्ञानार्थम्।
- (२) विवादसौरिकसमाजद्यूतवारणं च कारयेत् । मुद्रारक्षणं च । सेना-निवृत्तमायुधीयमशासनं शून्यपालोऽनुबध्नीयात् ।

लकड़ी के खंभों की और चौड़ी वाड़ मजवूत चहार दीवारी के ढंग की होनी चाहिए। प्रत्येक वाड़ का फासला सौ-सौ धनुष का होना चाहिए। पहली बाड़ के बीच में सामने की ओर मंत्रियों और पुरोहितों के स्थान बनवाने चाहिए। दाहिनी ओर भोजन-भंडार और रसोईघर होने चाहिए। वाँई ओर लोहा, ताँबा, लकड़ी आदि रखने की जगह और आयुधागार होने चाहिए। दूसरी वाड़ के बीच में मौलभृत आदि सेनाओं के स्थान और घोड़ों तथा सेनापित के स्थान होने चाहिए। इसी प्रकार बाड़ के तीसरे-घेरे में हाथियों, श्रेणीबल तथा प्रशास्ता (कंटकशोधन का अध्यक्ष) के स्थान होने चाहिए। वाड़ के चौथे घेरे में कर्मचारीवर्ग (विष्टि), नायक (दस सेनापितयों का प्रधान) और अपने विश्वस्त अधिकारी से संरक्षित मित्रसेना शत्रुसेना तथा आटिवकसेना के स्थान बनवाये जाँय। व्यापारी और वेश्याओं के स्थान, बड़े बाजार (महापथ) में बनवाये जाँय। बहेलिये, शिकारी, बाजे तथा अग्नि आदि के इशारे से शत्रु के आगमन की सूचना देने वाले और ग्वाले आदि के वेष में रहने वाले रक्षकों को सबसे बाहर की ओर बसाया जाय।

- (१) जिस मार्ग के शत्रु के आने की संभावना हो वहाँ कुएँ, गढे आदि खोदकर और लोहे की कीलों या काँटों से युक्त तस्तों को बिछाकर शत्रु को रोकने का प्रबन्ध किया जाय। हर समय पहरे के लिए अठारह वर्गों को बारी-बारी से नियुक्त किया जाय। शत्रु के गुप्तचरों का पता लगाने के लिए दिन-रात अपने आदिमयों को घूमने के लिए नियुक्त करना चाहिए।
- (२) आपसी भगड़ों, मदिरापान और जुआ आदि खेलने से सैनिकों को सर्वथा रोक लिया जाय। छावनी के भीतर-बाहर जाने-आने के लिए राजकीय मुहर का पास बनाया जाय। राजा की लिखित आज्ञापत्र के बिना युद्धभूमि से लौटने वाले सैनिकों को, शून्यपाल (राजधानी का रक्षण-अधिकारी) गिरफ्तार कर ले।

(9) पुरस्तादध्वनः सम्यक्प्रशास्ता रक्षणानि च। यायाद्वर्धकिविष्टिभ्यामुदकानि च कारयेत्।।

इति सांग्रामिके दशमेऽधिकरणे स्कन्धावारनिवेशो नाम प्रथमोऽध्यायः; आदितोऽष्टाविशदुत्तरशततमः।

--: o :---

( १ ) प्रशास्ता ( कंटकशोधन-अधिकारी ) को चाहिए कि वह सेना और राजा के प्रस्थान करने से पहिले कारीगरों, मजदूरों तथा अध्यक्षों को साथ लेकर चला जाय और मार्गरक्षा का तथा आवश्यकतानुसार जल आदि का अच्छी तरह प्रबंध करे।

> इति सांग्रामिक नामक दसवें अधिकरण में स्कन्धावारनिवेश नामक पहला अध्याय समाप्त ।

> > --: o :---

## स्कन्धावारप्रयाणां बलव्यसनाव-स्कन्दकालरक्षणं च

- (१) ग्रामारण्यानामध्विन निवेशान् यवसेन्धनोदकवशेन परिसंख्याय स्थानासनगमनकालं च यात्रां यायात्। तत्प्रतीकारिद्वगुणं भक्तोपकरणं वाहयेत्। अशक्तो वा सैन्येष्वायोजयेत्। अन्तरेषु वा निचिनुयात्।
- (२) पुरस्तान्नायकः । मध्ये कलत्रं स्वामी च । पार्श्वयोरश्वा बाहू-त्सारः । चन्नान्तेषु हस्तिनः । प्रसारवृद्धिर्वा सर्वतः । वनाजीवः प्रसारः । स्वदेशादन्वायतिर्वीवधः । मित्रबलमासारः । कलत्रस्थानमपसारः । पश्चा-त्सेनापतिः पर्यायान्निविशेत ।

## छावनी का प्रमाण और आपत्ति एवं आक्रमण के समय सेना की रक्षा

- (१) गावों, जंगलों तथा मार्गों में ठहरने योग्य स्थानों का घास, लकड़ी तथा जल आदि के अनुसार निर्णय कर और वहाँ पर पहुँचने, ठहरने, वहाँ से जाने आदि का पहिले ही से समय का निश्चय करके फिर विजिगीपु को यात्रा के लिए घर से निकलना चाहिए। उस यात्रा में खाने-पीने और पहनने ओढ़ने के लिए जितने समान की आवश्यकता हो, उससे दुगुना सामान साथ रखना चाहिए। यदि इतना सब सामान सवारियों पर ही न जा सके तो उसमें से थोड़ा-थोड़ा सैनिकों को दिया जाय। अथवा पड़ाव के लिए नियुक्त स्थानों से आवश्यक सामान को संग्रह करके साथ ले जाना चाहिए।
- (२) सेना के सबसे आगे दस सेनापितयों के प्रमुख नायक को चलना चाहिए, बीच में अन्तः पुर तथा राजा चले, अगल-बगल में भुजाओं से ही शत्रु के आघात को रोकने वाली घुड़सवारसेना चले, पिछले भाग में हाथी चलें, और अन्न, घास, भूसा आदि सब सामान चारों ओर से ले जाया जाय। जंगल में पैदा होने वाले अन्न, घास आदि आजीविका-योग्य वस्तुओं को प्रसार कहते हैं। अपने ही देश से अनाज आदि द्रव्यों के आयात को वीवध कहते हैं। मित्र की सेना को आसार कहा जाता है। रानियों के ठहरने के स्थान को अपसार कहते हैं। यात्राकाल में अपनी-अपनी सेना के सबसे पीछे सेनापित रहे।

- (१) पुरस्तादभ्याघाते मकरेण यायात्, पश्चाच्छकटेन, पार्श्वयोर्वज्रेण, समन्ततः सर्वतोभद्रेण, एकायने सूच्या ।
- (२) पथि द्वैधीभावे स्वभूमितो यायात् । अभूमिष्ठानां हि स्वभूमिष्ठा युद्धे प्रतिलोमा भवन्ति । योजनमधमा, अध्यर्धं मध्यमा, द्वियोजनमुत्तमा, संभाव्या वा गतिः ।
- (३) आश्रयकारी, सम्पन्नघाती, पाष्णिरासारो मध्यम उदासीनो वा प्रतिकर्तच्यः, संकटो मार्गः शोधियतच्यः, कोशो दण्डो मित्रामित्राटवीबलं विष्टिऋंतुर्वा प्रतीक्ष्याः कृतदुर्गकर्मनिचयरक्षाक्षयः क्रीतबलनिर्वेदो मित्र-वलनिर्वेदश्चागिमध्यति, उपजिपतारो वा नातित्वरयन्ति, शत्रुरिभप्रायं वा पूरियध्यति इति शनैर्यायात् । विपर्यये शोध्रम् ।
- (१) यदि सामने की ओर से शत्रु के आक्रमण की आशंका हो तो 'मकराकार व्यूह' की रचना करके शत्रु की ओर बढ़ना चाहिए, यदि आक्रमण की पीछे से संभावना हो तो 'शकटव्यूह' बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, यदि अगल-बगल से आक्रमण की संभावना हो तो 'चक्रव्यूह' बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, और यदि चारों ओर से आक्रमण की संभावना हो तो 'सर्वतोभद्रव्यूह' बनाकर, यदि मार्ग इतना तंग हो कि उससे एक साथ न जाया जाय तो 'सूचीव्यूह' बनाकर आगे बढ़ना चाहिए।
- (२) यदि मार्ग में किसी प्रकार की द्विविधा हो तो उसी मार्ग से प्रस्थान करना चाहिए जिससे चतुरंगिनी सेना आसानी से जा सके, क्योंकि अनुकूल मार्ग से चलने वाले राजा पर प्रतिकूल मार्ग से चलने वाला राजा आक्रमण नहीं कर सकता है। प्रतिदिन एक योजन (चार कोस) चलना अधम गित है, डेढ़ योजन चलना मध्यम गित और दो योजन चलना उत्तम गित कहलाती है। अथवा सुविधानुसार प्रतिदिन जितना चला जा सके, उतना चलना चाहिए।
- (३) विजिगीषु जब यह सोचे कि 'अपनी उन्नित के लिए मुक्ते किसी राजा को अपना आश्रय बनाना चाहिए, अथवा धनधान्य-सम्पन्न किसी शत्रुदल को नष्ट करना है, या पाष्टिणग्राह, आसार, मध्यम और उदासीन राजा का प्रतीकार करना है, तो धीरे से यात्रा करे। ऊबड़-खाबड़ मार्ग को साफ करने के लिए भी धीरे से ही यात्रा करे। अथवा जब कोष, अपनी सेना, मित्रसेना, शत्रुसेना, आटिवक सेना, कारीगर और अपनी सेना के अनुकूल ऋतु की प्रतीक्षा करनी हो तो तब भी धीरेधीरे यात्रा करे। अथवा जब यह संभावना हो कि शत्रु का दुर्ग बेमरम्मत है, उसका संगृहीत धान्य भी समाप्त प्राय है, उसके रक्षा-साधन भी विनष्ट हैं, धन देकर अपने वश्च में की हुई सेना भी उससे खिन्न है और मित्रसेना भी उससे विरक्त है, तो भी धीरे-धीरे यात्रा करे। अथवा जब समभे कि शत्रुद्वोही लोग अभी जल्दी में नहीं हैं,

- (१) हस्तिस्तम्भसंक्रमसेतुबन्धनौकाष्ठवेणुसंघातैः अलाबुचर्मकरण्ड-दृतिप्लवगण्डिकावेणिकाभिश्चोदकानि तारयेत्।
  - (२) तीर्थाभिग्रहे हस्त्यश्वैरन्यतो रात्रावुत्तार्य सत्रं गृह्णीयात् ।
  - (३) अनुदके चित्रचतुष्पदं चाध्वप्रमाणेन शक्त्योदकं वाहयेत्।
- (४) दीर्घकान्तारमनुदकं यवसेन्धनोदकहीनं वा कृच्छाध्वानमिभयोग-प्रस्कन्नं क्षुत्पिपासाध्वक्लान्तं पङ्कतोयगभीराणां वा नदीदरीशैलानामुद्या-नापयाने व्यासक्तम्। एकायनमार्गे शैलविषमे सङ्कटे वा बहुलीभूतं निवेशे प्रस्थिते विसन्नाहं भोजनव्यासक्तम्। आयतगतपरिश्रान्तमवसुप्तं व्याधि-मरकदुर्भिक्षपीडितं व्याधितपत्त्यश्वद्विपमभूमिष्ठं वा बलव्यसनेषु वा स्वसैन्यं रक्षेत्। परसैन्यं चाभिहन्यात्।

अथवा युद्ध के बिना ही शत्रु मेरे अभिप्राय को पूरा कर देगा, तब धीरे-धीरे यात्रा करे। इसके विपरीत अवस्थाओं में शीझता से ही यात्रा करनी चाहिए।

- (१) यात्राकाल में हाथियों, लकड़ी के खंभों; भूलों, पुलों, नौकाओं, लकड़ी तथा बाँस के बेड़ों, तूंबियों, चर्मकाण्डों, चमड़े की तूंबियों, मोमजामा के तिकयों, काग की लकड़ी के बेड़ों और मजबूत रिस्सियों से सेनाओं को नदी पार उतारा जाय।
- (२) नदी के घाट यदि शत्रु के कब्जे में हों तो हाथी और घोड़ों के द्वारा रात में दूसरी ओर से बिना घाट के ही अपनी सेनाओं को पार उतार कर शत्रु के स्थानों पर कब्जा कर लेना चाहिए।
- (३) जिस प्रदेश से जल न हो वहाँ गाड़ी, बैल आदि चौपायों द्वारा पास में पर्याप्त जल रखकर मार्ग तय किया जाय ।
- (४) विजिगीषु को चाहिए कि वह लम्बा रास्ता तय करने वाली तथा जंगलों से होकर सफर करने वाली अपनी सेना की भरसक रक्षा करे। मार्ग में जल न पाने वाली, धान, भूसा, ईधन, लकड़ी आदि से हीन, किठन मार्ग में चलनेवाली, लम्बे समय युद्ध में रहने के कारण खिन्न, भूख, प्यास तथा सफर के कारण वेचैन, भारी दलदल, गहरे पानी, नदी, गुफा तथा पर्वंत आदि के पार करने एवं चढ़ने-उतरने में संलग्न, तंग रास्ते में, विषम स्थान में या पहाड़ी किलों में एकत्र, लम्बा सफर करने से थकी, नींद लेती हुई, जबर, महामारी तथा दुर्भिक्ष से पीडित, बीमार, पैंदल-हाथी घोड़ों से युक्त, प्रतिकूल भूमि में ठहरी, सैनिक आपत्तियों से पस्त, आदि जितनी भी किठनाइयाँ हैं उनमें विजिगीषु को अपनी सेना की रक्षा करनी चाहिए। साथ ही विजिगीषु को चाहिए कि उक्त अवस्थाओं को प्राप्त हुई शत्रु की सेना को नष्ट-भ्रष्ट कर डाले।

- (१) एकायनमार्गप्रयातस्य सेनानिश्चारग्रासाहारशय्याप्रस्ताराग्नि-निधानध्वजायुधसंख्यानेन परवलज्ञानम् । तदात्मनो गूहयेत् ।
  - (२) पार्वतं वनदुर्गं वा सापसारप्रतिग्रहम्। स्वभूमौ पृष्ठतः कृत्वा युध्येत निविशेत च।।

इति सांग्रामिके दशमेऽधिकरणे स्कन्धावारप्रयाणं बलव्यसनावस्कन्दकालरक्षणं चेति द्वितीयोऽध्यायः; आदित एकोनित्रशदुत्तरशततमः।

—: o :—

- (१) जब शत्रु एक ही जाने योग्य तंग रास्ते से जा रहा हो उस समय एक-एक करके जाते हुए सैनिकों की, उनकी सवारियों की, भोजन आदि सामग्री की, सोने के स्थान की, भोजन पकाने के चूल्हों की और अस्त्र-शस्त्रों की गिनती कर शत्रु-सेना की इयत्ता का पता लगा लेना चाहिए। अपनी सेना की इयत्ता का पता देने वाले साधनों को छिपा देना चाहिए या नष्ट कर देना चाहिए।
- (२) विजिगीषु को चाहिए कि वह अपसार (भागे हुए या पराजित के छिपने की जगह) और प्रतिग्रह (आक्रमण करती हुई शत्रुसेना को गिरफ्तार करने की जगह) के युक्त पहाड़ी तथा जंगली दुर्ग अच्छी तरह तैयार करके और सर्वथा अनुकूल भूमि में ठहर कर युद्ध करे अथवा निश्चिन्त होकर निवास करे।

साङ्ग्रामिक नामक दसवें अधिकरण में दूसरा अध्याय समाप्त ।

# कूटयुद्धविकल्पाः, स्वसैन्योत्साहनं, स्वबलान्यबलव्यायोगश्च

- (१) बलविशिष्टः कृतोपजापः प्रतिविहितर्तुः स्वभूम्यां प्रकाशयुद्धमुपेयात् विपर्यये कूटयुद्धम् ।
- (२) बलव्यसनावस्कन्दकालेषु परमिशहन्यात् । अभूमिष्ठं वा स्वभू-मिष्ठः । प्रकृतिप्रग्रहो वा स्वभूमिष्ठं दूष्यामित्राटवीबलैर्वा भङ्गं दत्त्वा विभूमिप्राप्तं हन्यात् । संहतानीकं हस्तिभिर्भेदयेत् ।
- (३) पूर्वं भङ्गप्रदानेनानुप्रलीनं भिन्नमभिन्नं प्रतिनिवृत्य हन्यात् । पुर-स्तादभिहत्य प्रचलं विमुखं वा पृष्ठतो हस्त्यश्वेनाभिहन्यात् । पृष्ठतोऽभि-हत्य प्रचलं विमुखं वा पुस्तात्सारबलेनाभिहन्यात् ।

### कूटयुद्ध के भेद, अपनी सेना का प्रोत्साहन और अपनी तथा पराई सेना का प्रयोग

- (१) बलवान् एवं बृहद् सेना से युक्त, शत्रुपक्ष को फोड़ने में समर्थ और युद्ध योग्य समय को अपने अनुकूल बनाने वाले विजिगीषु को चाहिए कि वह अपनी अनुकूल भूमि में ही प्रकाश-युद्ध करना स्वीकार करे। यदि इसके विपरीत व्यवस्था हो तो कूटयुद्ध ही करना चाहिए।
- (२) व्यसनापन्न सेना पर या लम्बे सफर, जंगल के सफर अथवा जलाभाव की अवस्था में शत्रु के ऊपर आक्रमण किया जाय । अथवा शत्रु की विरुद्ध स्थिति और अपनी अनुकूल स्थिति होने पर आक्रमण करे । अथवा शत्रु की अमात्य आदि प्रकृतियों को वश में करके तब आक्रमण किया जाय अथवा राजद्रोहियों, शत्रुओं और जांगलिकों को अपनी पराजय का विश्वास दिलाकर जब वे अपना स्थान छोड़ दें तब उन पर आक्रमण किया जाय । अनुकूल भूमि में एक स्थान पर ठहरी हुई शत्रु-सेना को हाथियों द्वारा छिन्न-भिन्न किया जाय ।
- (३) पूर्व पराजय के कारण तितर-बितर हुई शत्रु की सेना को विजिगीषु की एकत्र सेना लौट कर फिर मारे। सामने की ओर से आक्रमण करने के कारण तितर-बितर अथवा भागी हुई शत्रु सेना को पीछे की ओर से घुड़ सवारों और हाथियों के द्वारा नष्ट करा दिया जाय। पीछे की ओर से आक्रमण करने के कारण छिन्न-भिन्न या उलटी भागी हुई शत्रु सेना को सामने की ओर से बहादुर सैनिकों के द्वारा नष्ट-भ्रष्ट करा दिया जाय।

- (१) ताभ्यां पाश्विभिघातौ व्याख्यातौ । यतो वा दूष्यफल्गुबलं ततो-ऽभिहन्यात् ।
- (२) पुरस्ताद्विषमायां पृष्ठतोऽभिहन्यात् । पृष्ठतो विषमायां पुरस्ताद-भिहन्यात् । पार्श्वतो विषमायामितरतोऽभिहन्यात् ।
- (३) दूष्यामित्राटवीबलैर्वा पूर्वं योधियत्वा श्रान्तमश्रान्तः परमिनि हन्यात् । दूष्यबलेन वा स्वयं भङ्गं दत्त्वा 'जितम्' इति विश्वस्तमविश्वस्तः सत्रापाश्रयोऽभिहन्यात् । सार्थव्रजस्कन्धावारसंवाहिवलोपप्रमत्तमप्रमत्तो-ऽभिहन्यात् । फल्गुबलावच्छन्नः सारबलो वा परवीराननुप्रविश्य हन्यात् । गोग्रहणेन श्वापदवधेन वा परवीरानाकृष्य सत्रच्छन्नोऽभिहन्यात् ।
- (४) रात्राववस्कन्देन जागरियत्वाऽनिद्राक्लान्तानवसुप्तान् वा दिवा हन्यात् । सपादचर्मकोशैर्वा हस्तिभिः सौप्तिकं दद्यात् । अहः सन्नाहपरि-श्रान्तानपराह्णेऽभिहन्यात् ।
- (१) आगे-पीछे से किये गये आक्रमणों के अनुसार ही अगल-बगल से किये जाने वाले आक्रमणों के सम्बन्ध में भी जान लेना चाहिए। अथवा जिस ओर शत्रु की राजद्रोही या निर्वल सेना हो उसी ओर से आक्रमण करना चाहिए।
- (२) यदि सामने की ओर से आक्रमण करना अपने अनुकूल न हो तो पीछे की ओर से आक्रमण करना चाहिए और पीछे की ओर से असुविधा हो तो आगे की ओर से आक्रमण करना चाहिए। अगल-बगल के आक्रमण में जिस ओर से सुविधा हो उसी ओर से आक्रमण किया जाय।
- (३) अथवा अपनी दूष्यसेना, शत्रुसेना तथा आटविक सेना के साथ शत्रु को लड़ाकर फिर विजिगीषु स्वयं ही उस पर आक्रमण करे। अथवा अपनी दूष्य सेना को लड़ाकर स्वयं को विजिगीषु पराजित करार दे और तब शत्रु का आश्रय लेकर उस पर धावा बोल दे जब शत्रु व्यापारी वर्ग, गायों के समूह तथा छावनियों की रक्षा में और उनको लुटता देख प्रमादी बना हुआ हो, तब उस पर आक्रमण किया जाय। अथवा वाहर की ओर अपनी निर्वल सेना को बाँध कर और बीच में बहादुर सैनिकों को रख कर शत्रु की सेना को नष्ट-भ्रष्ट किया जाय। अथवा शत्रु-देश से गाय, आदि का अपहरण करने और व्याघ्र, वराह आदि का शिकार करने के बहाने शत्रु के वीर पुरुषों को प्रलोभन देकर सत्र में छिप कर मार डाला जाय।
- (४) रात में लूट-मार, डाका-चोरी आदि के भय से शत्रु के सैनिकों को जगा-कर और फिर जब वे दिन में सोयें तो उन्हें मार डाला जाय। पैरों पर चमड़े का खोल पहनाये हुए हाथियों द्वारा सोते हुए सैनिकों पर आक्रमण किया जाय। कवायद करने के बाद थके हुए सैनिकों को दोपहर के बाद मरवा दिया जाय।

- (१) शुष्कचर्मवृत्तशर्कराकोशकैगोंमहिषोष्ट्रयूथैर्वात्रस्तुभिरकृतहस्त्य-श्वंभिन्नमभिन्नः प्रतिनिवृत्तं हन्यात् । प्रतिसूर्यवातं वा सर्वमभिहन्यात् ।
- (२) धान्वनवनसङ्कटपङ्कशैलनिम्नविषमनावो गावः शकटब्यूहो नीहारो रात्रिरिति सत्राणि ।
  - (३) पूर्वे च प्रहरणकालाः कूटयुद्धहेतवः ।
  - (४) संग्रामस्तु निर्दिष्टदेशकालो धर्मिष्ठः ।
- (४) संहत्य दण्डं ब्रूयात्-'तुल्यवेतनोऽस्मि, भविद्भः सह भोग्यमिदं राज्यं, मयाभिहितः परोऽभिहन्तव्यः' इति । वेदेष्वप्यनुश्रूयते समाप्त-दक्षिणानां यज्ञानामवभृथेषु—'सा ते गितर्या श्रूराणाम्' इति । अपीह श्लोकौ भवतः—
  - (६) यान् यज्ञसंघैस्तपसा च विप्राः स्वर्गेषिणः पात्रचयैश्च यान्ति । क्षणेन तामप्यतियान्ति शूराः प्राणान्सुयुद्धेषु परित्यजन्तः ॥
- (१) सूखे चमड़े से बँधे हुए मिट्टी के छोटे-छोटे ढेलों से या घबड़ा जाने वाले गाय, भैंसों और ऊँटों के भुंडों के द्वारा हाथी-घोड़े रहित शत्रु की छिन्न-भिन्न हुई सेना को अपनी एकत्र सेना के द्वारा मरवा दिया जाय। सूर्य और हवा के सामने आयी हुई सभी तरह की सेना को नष्ट कर डालना चाहिए।
- (२) मरुस्थल का दुर्ग (धान्वन), जंगल का दुर्ग, कंटकाकीर्ण भाड़ियों वाले स्थान (संकट), दलदल भूमि, पहाड़ी इलाके, तराई क्षेत्र, ऊबड़-खाबड़ भूमि, नौकाएँ, गायों के भुंड, शटकब्यूह, कुहरा और रात्रि इन सब को सत्र कहा जाता है। इन स्थानों में छिप कर युद्ध करना चाहिए।
  - (३) पूर्व प्रहार करने के समय और सत्र स्थान कूट युद्धों के कारण हुआ करते हैं।
  - (४) यहाँ तक कूट युद्ध के विभिन्न प्रकारों का निरूपण किया गया।
- (५) विजिगीषु को चाहिए कि वह अपनी संगठित सेना से कहे कि 'मैं भी आपके ही समान वेतनभोगी नौकर हूँ। आप लोगों के साथ ही मैं इस राज्य का उपयोग कर सकता हूँ। इसलिए जिसका मैं शत्रु बताऊँ वह आप लोगों के हाथों अवश्य मारा जाना चाहिए। 'इस प्रकार सेना को उत्साहित करना चाहिए। तदनंतर मन्त्रियों और पुरोहितों द्वारा सेना को यह कह कर उत्साहित कराये कि वेदों में ऐसा लिखा हुआ है कि यज्ञ, अनुष्ठान समाप्त हो जाने के बाद और दक्षिणा दिये जाने के बाद यजमान को जो फल मिलता है। वही फल युद्धक्षेत्र में वीरगित पाये हुए सैनिक को मिलता है। इसी सम्बन्ध में पूर्वाचार्यों के दो श्लोक हैं कि—
  - (६) अनेक यज्ञों को करके, कठिन तप करके और अनेक सुपात्रों को दान

- (१) नवं शरावं सिललस्य पूर्णं सुसंस्कृतं दर्भकृतोत्तरीयम्। तत्तस्य माभून्नरकं च गच्छेद्यो भर्तृपिण्डस्य कृते न युध्येत्।।
- (२) इति मन्त्रिपुरोहिताभ्यामुत्साहयेद्योधान् ।
- (३) व्यूहसम्पदा कार्तान्तिकादिश्चास्य वर्गः सर्वज्ञदैवसंयोगख्यापनाभ्यां स्वपक्षमुद्धर्षयेत् । परपक्षे चोद्वेजयेत् । 'श्वो युद्धम्' इति कृतोपवासः शस्त्र-वाहनं चानुशयीत । अथर्वभिश्च जुहुयात् । विजययुक्ताः स्वर्गीयाश्चाशिषो वाचयेत् । ब्राह्मणेभ्यश्चात्मानमतिसृजेत् ।
- (४) शौर्यशिल्पाभिजनानुरागयुक्तमर्थमानाभ्यामिवसंवादितमनीकगर्भं कुर्वीत । पितृपुत्रभ्रातृकाणामायुधीयानामध्वजं मुण्डानीकं राजस्थानम् । हस्ती रथो वा राजवाहनमश्वानुबन्धे । यत्प्रायः संन्यो, यत्र वा विनीतः स्यात्, तदिधरोहयेत् । राजव्यञ्जनो व्यूहाधिष्ठानमायोज्यः ।

देकर ब्राह्मण लोग जिस उच्च गित को प्राप्त करते हैं, शूरवीर क्षत्रिय धर्मयुद्ध में प्राणोत्सर्ग करके उससे भी उच्च-गित को प्राप्त करते हैं।

- (१) 'मन्त्रों से संस्कृत, जल से भरा हुआ और दर्भ से आच्छादित नई शराब का छलछलाता शकोरा उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता और वह नरक में जाता है, जो अपने स्वामी के लिए प्राणों की बाजी नहीं लगाता।'
- (२) इस प्रकार मंत्री और पुरोहितों के द्वारा सैनिकों को प्रोत्साहित किया जाय।
- (३) विजिगीषु राजा के ज्योतिर्विद् एवं शकुनशास्त्री व्यक्तियों को चाहिए कि वे अलग-अलग व्यूहों की विशेष रचना द्वारा अपनी सर्वज्ञता को और दैव-साक्षात्कार होने की प्रसिद्धि को फैलाकर अपने पक्ष के सैनिकों को उत्साहित करते रहें तथा शत्रु के सैनिकों को बेचैन बनाये रखें। 'कल युद्ध है' ऐसा निश्चय हो जाने पर विजिगीषु को चाहिए कि उस दिन उपवास करता हुआ वह अपने रथ, हाथी, घोड़े आदि सवारियों के पास ही शयन करे, और अथर्ववेद में बताये गये शत्रु-ध्वंसक मंत्रों का जप तथा अनुष्ठान करता रहे। शत्रु के हार जाने पर अपनी विजय के अनुकूल और अपने ही सैनिकों की वीरगित प्राप्त होने पर ब्राह्मणों से स्वर्गीय आशीर्वादों का वाचन कराये। अपनी रक्षा के लिए स्वयं को वह ब्राह्मणों को अपण कर दे।
- (४) बहादुर, कारीगर, खानदानी तथा अनुरक्त और धन, मान आदि से सदा अनुकूल बनाई गई सेना को अपनी बड़ी सेना में रक्षा के निमित्त नियुक्त किया जाना चाहिए। राजा के पिता, पुत्र, भाई आदि अन्तरंग संबंधियों के निवास स्थान को और राजा के अङ्गरक्षक तथा प्रच्छन्न वेष धारण किये प्रधान सेना के निवास-स्थान को राजा के निवास स्थान के समीप ही टिकाया जाय। राजा हाथी या रथ

- (१) सूतमागधाः शूराणां स्वर्गमस्वर्गं भीरूणां जातिसङ्घकुलकर्मवृत्त-स्तवं च योधानां वर्णयेयुः । पुरोहितपुरुषाः कृत्याभिचारं ब्र्युः । सित्रक-वर्धिकमौहर्तिकाः स्वकर्मसिद्धिमसिद्धि परेषाम् ।
- (२) सेनापतिरर्थमानाभ्यामभिसंस्कृतमनीकमाभाषेत—'शतसाहस्रो राजवधः । पञ्चाशत्साहस्रः सेनापतिकुमारवधः । दशसाहस्रः प्रवीरमुख्य-वधः । पञ्चसाहस्रो हस्तिरथवधः । साहस्रोऽश्ववधः । शत्यः पत्तिमुख्यवधः । शिरो विशतिकम् । भोगद्वैगुण्यं स्वयंग्राहश्चेति । तदेषां दशवर्गाधिपतयो विद्युः ।

पर सवार होकर चले और उसकी रक्षा के लिए साथ में अश्वारोही सैनिक हों। अथवा जिन सवारियों पर प्रायः सेना चल रही हो उसी प्रकार की सवारी में या जिस सवारी में चढ़ने का राजा का अच्छा अभ्यास हो, उसमें चढ़कर चले। व्यूह-रचना का अधिष्ठाता किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाय, जो राजा से अविकल रूप में मिलता-जुलता हो।

- (१) सूतों (ऐतिहासिक गाथाओं के गायकों ) और मागधों (स्तुतिवाचकों ) को चाहिए कि वे-शूर-वीर सैनिकों को स्वर्ग, कायरों को नरक और अन्य जाति संघी (वटालियनों ) को उनके कुल, कर्म, शील, स्वभाव तथा व्यवहार के अनुसार-ओजोमयी उत्साहवर्धक वाणी सुनाकर स्तुतिगान करें। पुरोहितों को चाहिए कि वे अथर्ववेद में निर्दिष्ट शत्रुनाशक कृत्याभिचार का अनुष्ठान करें। सत्री, बढ़ई और ज्योतिषियों को चाहिए कि वे सदा ही अपने कार्यों की सिद्धि और शत्रुकार्यों की असफलता के सम्बन्ध में प्रचार करते रहें।
- (२) युद्ध के लिए तैयार, धन-सत्कार से संविद्धित सेना को ललकार कर सेना-पति यों कहे, 'आप लोगों में से जो भी सैनिक शत्रुराजा को मार डालेगा उसे एक लाख स्वर्णमुद्राएँ पुरस्कार में दो जायेंगी। जो सैनिक शत्रु के सेनापति या राजकुमार को मार डालेगा, उसे पचास हजार स्वर्णमुद्रायें इनाम में दी जायँगी। इस प्रकार शत्रु के वीर सैनिकों में से मुख्य सैनिकों को मारने वाले को दस हजार, हाथी तथा रथों को नष्ट करने वाले को पाँच हजार, घुड़सवारों को नष्ट करने वाले को एक हजार, पैदल सेना के मुख्य सैनिकों को नष्ट करने वाले को एक सौ और साधारण सिपाही का शिर काट कर लाने वाले को बीस स्वर्ण मुद्राएँ इनाम में दी जायँगी। इसके अतिरिक्त युद्ध में भाग लेने वाले प्रत्येक सैनिक का वेतन, भत्ता दुगुना कर दिया जायेगा और शत्रु के यहाँ से लूट-पाट में मिला हुआ सारा माल भी उन्हें ही दिया जायेगा।' इस प्रकार बताये गये राजवध का समाचार केवल पदिक सेनापित और नायक ही जान पायें।

- (१) चिकित्सकाः शस्त्रयन्त्रागदस्नेहवस्त्रहस्ताः, स्त्रियश्चान्नपान-रक्षिण्यः पुरुषाणामुद्धर्षणीयाः पृष्ठतस्तिष्ठेयुः ।
- (२) अदक्षिणामुखं पृष्ठतः सूर्यमनुलोमवातमनीकं स्वभूमौ व्यूहेत। परभूमिव्यूहे चाश्वांश्चारयेयुः।
- (३) यत्र स्थानं प्रजवश्चाभूमि व्यूहस्य, तत्र स्थितः प्रजवितश्चोभयथा जीयेत । विपर्यये जयति । उभयथा स्थाने प्रजवे च ।
- (४) समा विषमा व्यामिश्रा वा भूमिरिति । पुरस्तात्पार्श्वाभ्यां पश्चाच्च ज्ञेया । समायां दण्डमण्डलव्यूहाः, विषमायां भोगसंहतव्यूहाः । व्यामिश्रायां विषमव्यूहाः ।
- (प्र) विशिष्टबलं भङ्कत्वा सिन्ध याचेत । समबलेन याचितः सन्द-धीत । हीनमनुहन्यात् । न त्वेव स्वभूमिप्राप्तं त्यक्तात्मानं वा ।
- (१) सैनिकों के स्वास्थ्य-संरक्षण और मनोविनोद के लिए चिकित्सक, काटने के औजार, चिमटी, दवाई, घी, तेल, मरहम-पट्टी, सहचिकित्सक, खाने-पीने की सामग्री और सैनिकों को प्रसन्न करने वाली स्त्रियाँ, इन सबको युद्धभूमि के लिये प्रस्थान करते समय सेना के पिछले हिस्से में रखा जाय।
- (२) विजिगीषु को चाहिए कि युद्धकाल में अमंगल-सूचक दक्षिण दिशा की ओर सैनिकों का मुँह करके खड़ा न करे। इस बात पर पूरा ध्यान दिया जाय कि सूर्य की किरणें सेना के पीठ पीछे और वायु का रुख अनुकूल हो, इस प्रकार व्यूह-रचना करके सैनिकों को खड़ा किया जाय। यदि युद्ध भूमि शत्रु के अनुकूल हो और वहीं पर विजिनीषु को भी व्यूह-रचना करनी पड़े, तो विजिगीषु को चाहिए कि वह घोड़े दौड़ा कर शत्रु के मोर्चे को विघटित कर दे।
- (३) जिस स्थान पर ठहर कर विजिगीषु बहुत दिनों तक कार्य करता ही रह जाय या समयाभाव में जल्दी ही कार्य को करता हुआ, दोनों ही परिस्थितियों में, वहाँ पर अवश्य ही वह शत्रु द्वारा मारा जाता है।
- (४) व्यूहभूमि तीन प्रकार की होती है, १. सम २. विषम और ३. व्यामिश्र । व्यूह-रचना के आगे, पीछे या बगल में, कहीं भी सम भूमि का होना आवश्यक है । इसी प्रकार विषम भूमि के संबंध में भी समभना चाहिए । तीनों प्रकार की उक्त समभूमि में दण्डाकार सेना की स्थापना (दण्ड व्यूह) और गोलाकार सेना की स्थापना (मंडल व्यूह) की जाय । इसी प्रकार तीनों तरह की विषम भूमि में भोग-व्यूह और संहत व्यूह की रचना की जाय । तीनों प्रकार की व्यामिश्र भूमि में विषमव्यूहों की रचना की जाय ।
  - (५) विजिगीषु को चाहिए कि पहले वह अधिक शक्तिशाली शत्रु की सेना को

#### (9) पुनरावर्तमानस्य निराशस्य च जीविते। अधार्यो जायते वेगस्तस्माद्भग्नं न पीडयेत् ॥

इति सांग्रामिके दशमेऽधिकरणे कूटयुद्धविकल्पाः स्वसैन्योत्साहनं स्वबलान्य-बलव्यायोगश्चेति तृतीयोऽध्यायः; आदितस्त्रिशदुत्तरशततमः।

—: o :—

नष्ट-भ्रष्ट कर फिर स्वयं ही उससे संधि के लिए प्रार्थना करे। यदि शत्रु समान शक्तिका हो तो उसकी प्रार्थना करने पर ही विजिगीषु संधि के लिए तैयार हो। अपने से हीन शक्ति राजा को तो ऐसा तहस-नहस कर देना चाहिए कि फिर कभी भी वह उठ न सके । किन्तु यदि हीनशक्ति राजा-अनुकूल स्थान पर हो या अीवन से निराश हो चुका हो तो उसको न मारा जाय।

(१) जीवन से निराश हुआ शत्रु यदि युद्धक्षेत्र से बचकर वापिस आता है तो उसका युद्धावेश ठंडा पड़ जाता है। इसलिए पहिले ही से निराश एवं कमजोर शत्रु को पीड़ा पहुँचा कर कुपित नहीं करना चाहिए।

> सांग्रामिक नामक दसवें अधिकरण में कूटयुद्ध-सैन्यव्यायोग नामक तीसरा अध्याय समाप्त ।

> > —: o :—

## युद्धभूमयः, पत्त्यश्वरथहस्तिकर्माणि च

- (१) स्वभूमिः पत्त्यश्वरथद्विपानामिष्टा युद्धे निवेशे च।
- (२) धान्वनवनिम्नस्थलयोधिनां खनकाकाशिदवारात्रियोधिनां च पुरुषाणां नादेयपार्वतानूपसारसानां च हिस्तिनामश्वानां च यथास्विमिष्टा युद्धभूमयः कालश्च।
- (३) समा स्थिराभिकाशा निरुत्खातिन्यचक्रखुराऽनक्षग्राहिणी अवृक्ष-गुल्मप्रतितस्तम्भकेदारश्वभ्रवल्मीकसिकतापङ्कभङ्गुरा दरणहीना च रथभभिः।
  - (४) हस्त्यश्वयोर्मनुष्याणां च समे विषमे हिता युद्धे निवेशे च।
- (४) अण्वश्मवृक्षा ह्रस्वलङ्घनीयश्वभ्रा मन्ददरणदोषाचाश्वभूमिः। स्थूलस्थाण्वश्मवृक्षप्रतितवल्मोकगुल्मा पदातिभूमिः। गम्यशैलिनम्निषमा मर्दनीयवृक्षा छेदनीयप्रतितः पङ्कभङ्गुरदरणहीना च हस्तिभूमिः।

#### युद्धयोग्य भूमि और पदाति, अश्व, रथ तथा हाथी आदि सेनाओं के कार्य

- (१) पैदल, घुड़सवार, रथारोही तथा हस्त्यारोही सैनिकों को युद्ध के लिए और ठहरने के लिए उपयुक्त भूमि का होना अत्यंत आवश्यक है।
- (२) धान्वनदुर्ग, वनदुर्ग, जल, स्थल, खाई, आकाश, दिन-रात, नदी, पहाड़, जलमय प्रदेश तथा तालाब आदि में युद्ध करने वाले हस्त्यारोही और अश्वारोही सैनिकों के लिए अनुकूल युद्धयोग्य भूमि तथा उपयुक्त ऋतु आदि का होना अत्यन्त आवश्यक है।
- (३) समतल, दलदल रहित एकदम ठोस, साफ-सुथरी, चिकनी, घनी बेलों से अच्छादित, खाई-खंधक से रहित, भुरमुट, ठूँठ, क्यारियाँ, बाँबी, गढ़े, रेत, कीचड़ और टेढ़ेपन आदि से रहित जमीन एवं दर्रों से रहित (दरणहीना) भूमि रथसेना के युद्धार्थ उपयुक्त समभनी चाहिए।
- (४) उपर्युक्त रथयोग्य भूमि ही अश्वारोही, हस्त्यारोही और पदाति सेनाओं के लिए भी सम, विषम देश में युद्ध के लिए उपयुक्त समभानी चाहिए।
- ( १ ) छोटे-छोटे कंकड़ तथा वृक्षों से युक्त, छोटे-छोटे लाँघने योग्य गढों से युक्त और इधर-उधर छोटे-छोटे दर्शें से युक्त भूमि अश्वारोही सेना के ठहरने—युद्ध के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। मोटे-मोटे पेड़ों के ठूँठ, मोटे-मोटे पत्थर वा कंकड़,

- (१) अकण्टकिन्यबहुविषमा प्रत्यासारवतीति पदातीनामतिशयः।
- (२) द्विगुणप्रत्यासारा कर्दमोदकखञ्जनहीना निःशर्करेति वाजिना-मतिशयः।
- (३) पांसुकर्दमोदकनलशराधानवती श्वदंष्ट्राहीना महावृक्षशाखाघात-वियुक्तेति हस्तिनामतिशयः।
- (४) तोयाशयाश्रयवती निरुत्खातिनी केदारहीना व्यावर्तनसमर्थेति रथानामतिशयः। उक्ता सर्वेषां भूमिः।
  - (४) एतया सर्वबलनिवेशा युद्धानि च व्याख्यातानि भवन्ति ।
- (६) भूमिवासवनविचयो विषमतोयतीर्थवातरश्मिग्रहणं वीवधासा-रयोर्घातो रक्षा वा, विशुद्धिः स्थापना च बलस्य, प्रसारवृद्धिबहित्सारः,

वृक्ष, लता, बाँबी तथा भुरमुट आदि से युक्त भूमि पैदल सैनिकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। हाथियों के चढ़ सकने योग्य पहाड़, ऊँची-नीची जमीन, हाथियों के खुजलाने योग्य वृक्षों से युक्त, काटने योग्य लताओं से पूर्ण और गढों एवं दरारों से रहित भूमि हाथियों के लिए अधिक उपयुक्त है।

- (१) कंटकरहित, न अधिक ऊँची न अधिक नीची और अवसर आने पर लौट आने की सुविधा वाली भूमि पैदल सेना के पड़ाव-युद्ध के लिए अत्यन्त उत्तम है।
- (२) जिस भूमि में आगे बढ़ने की अपेक्षा पीछे लीटने में अधिक सुविधा रहती है और जिसमें कीचड़, जल, दलदल तथा कंकरीली मिट्टी का सर्वथा अभाव हो वह भूमि अश्वारोही सेना के लिए अतीव उत्तम है।
- (३) धूल, कीचड़, जल, नरसल, मूंज और नरसल-मूंज की जड़ से युक्त तथा गोखुरुओं से रहित एवं बड़े-बड़े घने वृक्षों से रहित भूमि हस्त्यारोही सेना के लिए अति उत्तम है।
- (४) स्नान योग्य जलाशयों, विश्राम करने योग्य स्थानों से युक्त, ऊबड़-खाबड़ रहित, क्यारियों से रहित, अवसर के समय में लौटने की सुविधाओं वाली भूमि रथ-सेना के लिए अधिक उपयोगी है। यहाँ तक उपयुक्त युद्धभूमि के सम्बन्ध में निरूपण किया गया।
- (५) इसी प्रकार सेनाओं के ठहरने और युद्धादि कार्यों के सम्बन्ध में भी विचार कर लेना चाहिए।
- (६) भूमि, निवास तथा वन की सफाई घोड़ों के द्वारा की जानी चाहिए। ( छिपे हुए शत्रु को हटाना भूमिनिचय; सेना के पड़ाव में उपद्रव को दूर करना वासनिचय; और जंगली मार्गों में चोरों को साफ करना वननिचय कहलाता है )। विषम ( जहाँ पर शत्रु आक्रमण न कर सके ), तोय ( जहाँ पर जल से भरे तालाब हों ), तीर्थ (नदी के घाट ), वात (जहाँ पर शुद्ध वायु आ-जा सके ) और रिश्म

पूर्वप्रहारो व्यावेशनं, व्यावेधनमाश्वासो, ग्रहणं, मोक्षणं, मार्गानुसारविनि-मयः, कोशकुमाराभिहरणं, जघनकोटचभिघातो, हीनानुसारणमनुयानं, समाजकर्मेत्यश्वकर्माणि ।

(१) पुरोयानमकृतमार्गवासतीर्थकर्म बाह्रत्सारस्तोयतरणावतरणे स्थानगमनावतरणं विषमसम्बाधप्रवेशोऽग्निदानशमनमेकाङ्गविजयः, भिन्नस्थानमभिन्नभेदनं व्यसने त्राणमभिघातो विभीषिका त्रासनमौदायं ग्रहणं मोक्षणं सालद्वाराट्टालकभञ्जनं कोशवाहनापवाहनमिति हस्तिकर्माणि।

(जहाँ सूर्यं का पूर्णं प्रकाश हो ), आदि सुविधाजनक स्थानों को पहिले ही से अपने कव्जे में कर लेना चाहिए, शत्रुदेश से आने वाले जीविकोपार्जन योग्य पदार्थों तथा शत्रु के मित्र की सेना का नाश और अपने पदार्थों एवं सेना की रक्षा, छिपकर प्रविष्ट हुई शत्रुसेना की सफाई और अपनी सेना की दृढ़ स्थिति, धान्य तथा घास आदि का संग्रह, शत्रु सेना को तितर-वितर करना, भुजाओं के समान शत्रुसेना को हटाना, शत्रुसेना पर पहिले चढ़ाई करना, शत्रुसेना में घुसकर उसकी चौंका देना, शत्रुसेना को तरह-तरह की तकलीफ देना, अपनी सेना को धैयं देना, शत्रुसेना को घेरना, शत्रुहारा गिरफ्तार अपने सैनिकों को छुड़ाना. अपनी सेना के मार्ग पर शत्रुओं के अधिकार करने पर शत्रुसेना के मार्ग को अपने अधीन कर लेना, शत्रु के कोष तथा राजकुमार का अपहरण करना, पीछे तथा सामने की ओर आक्रमण करना, जिनके घोड़े मर गये हों, ऐसे सैनिकों का पीछा करना, भागी हुई शत्रुसेना का पीछा करना और बिखरी हुई अपनी सेना को संगठित करना—ये सभी कार्य घोड़ों के द्वारा आसानी से कराये जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें अश्वकर्म कहते हैं।

(१) अपनी सेना के आगे-आगे चलना, पहिले से वैयार न हुए मार्ग, निवास घाट आदि का बनाना, भुजाओं के समान शत्रुसेना को तितर-वितर करना, नदी की गहराई बताने के लिए उसके भीतर प्रवेश करना, पंक्ति में खड़ा होकर शत्रु के आक्रमण को रोकना, इसी प्रकार मार्ग में चलना; इसी प्रकार नीचे उतरना, घने जंगलों तथा शत्रु की सेना में घुसना, शत्रु के पड़ाव में आग लगाना और अपने पड़ाव में लगी हुई आग को बुभाना, अकेले ही शत्रु पर विजय प्राप्त करना, अपनी बिखरी हुई सेना को संगठित करना, शत्रु की संगठित सेना को तितर-वितर करना, आपित के समय अपनी सेना की रक्षा करना और शत्रु की सेना को कुचलना, अपने को दिखाने मात्र से ही शत्रु को घबड़ा देना, मदिबह्वल होकर शत्रु को विचलित कर देना, अपने अस्तित्व से अपनी सेना के महत्त्व को प्रकट करना, शत्रु के योद्धाओं को पकड़ना, अपने योद्धाओं को छुड़ाना, शत्रु के परकोटे, प्रधान द्वार तथा अटारी आदि को घ्वस्त करना, शत्रु के कोष तथा सवारी आदि को भगा ले जाना, ये सभी कार्य हाथियों के द्वारा संपादित होने के कारण हस्तिकर्म के नाम से कहे जाते हैं।

- (१) स्वबलरक्षा चतुरङ्गबलप्रतिषेधः संग्रामे ग्रहणं मोक्षणं भिन्नसन्धा-वमभिन्नभेदनं त्रासनमौदार्यं भीमघोषश्चेति रथकर्माणि ।
  - (२) सर्वदेशकालशस्त्रवहनं व्यायामश्चेति पदातिकर्माणि ।
- (३) शिबिरमार्गसेतुकूपतीर्थशोधनकर्म यन्त्रायुधावरणोपकरणग्रास-वहनमायोधनाच्च प्रहरणावरणप्रतिविद्धापनयनमिति विष्टिकर्माणि ।
  - (४) कुर्याद्गवाश्वव्यायोगं रथेष्वल्पहयो नृपः। खरोष्ट्रशकटानां वा गर्भमल्पगजस्तथा।।

इति सांग्रामिके दशमेऽधिकरणे युद्धभूमयः पत्त्यश्वरथहस्तिकर्माणि नाम चतुर्थोऽध्यायः; आदित एकत्रिशदुत्तरशततमः।

---: 0 :---

- (१) अपनी सेना की रक्षा करना, आक्रमण के समय शत्रु सेना को रोकना, शत्रु के बलवान् सैनिकों को पकड़ना, अपने गिरफ्तार सैनिकों को छुड़ाना, अपनी सेना को संगठित करना तथा शत्रु सेना को तितर-वितर करना, भयभीत करके शत्रु की सेना को घवड़ाना, अपनी सेना का महत्त्व प्रकट करना और भयंकर आवाज करना; ये सभी कार्य रथकर्म अर्थात् रथसेना के द्वारा संपादित होते हैं।
- (२) सम-विषम आदि सभी स्थानों और वर्षा-शरद आदि सभी ऋतुओं में युद्ध के लिए तैयार हो जाना, नियम पूर्वक कवायद करना और अवसर आने पर युद्ध करना; ये सब कार्य पदाति सेना के हैं।
- (३) अस्त्र-शस्त्र न रखकर फौज में कार्य करने वाले कर्मचारियों को विष्टि कहा जाता है। सैनिक शिविर बनाना, सैनिक मार्ग, नदी के पुल, बाँध, कुएँ, घाट आदि तैयार करना, घास आदि उखाड़ कर मैदान साफ करना, युद्ध की मशीनें, अस्त्र-शस्त्र, कवच आदि युद्धोपयोगी सामान तथा हाथी, घोड़ों के लिए घास ढोना, उनकी रक्षा का प्रबन्ध करना, युद्धभूमि में कवच, हथियार तथा घायल आदि सैनिकों को दूसरी जगह ले जाना, ये सभी कार्य विष्टि नामक कर्मचारियों के हैं।
- (४) जिस राजा के पास घोड़ों की तादाद कम हो उसको चाहिए कि वह घोड़ों के साथ रथों में बैलों को भी जोड़ कर काम छे। इसी प्रकार जिस राजा के पास हाथियों का अभाव हो वह अपनी सेना को गधों या ऊँटों द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ियों के बीच में सुरक्षित रखे।

सांग्रामिक नामक दसवें अधिकरण में युद्धभूमि-पत्यश्वरथहस्तिकर्म नामक चौथा अध्याय समाप्त । प्रकरण १४४-१४७

अध्याय ५

## पक्षकक्षोरस्यानां बलाग्रतो व्यूहविभागः, सारफल्गुबलविभागः, पत्त्यश्वरथहस्तियुद्धानि च

- (१) पञ्चधनुःशतावकृष्टदुर्गमवस्थाप्य युद्धमुपेयाद्, भूमिवशेन वा। विभक्तमुख्यामचक्षुर्विषये मोक्षयित्वा सेनां सेनापतिनायकौ व्यूहेयाताम्।
- (२) शमान्तरं पत्ति स्थापयेत् । त्रिशमान्तरमश्वम् । पश्वशमान्तरं रथं, हस्तिनं वा । द्विगुणान्तरं त्रिगुणान्तरं वा व्यूहेत । एवं यथासुखम-सम्बाधं युध्येत ।
- (३) पञ्चारित धनुः, तस्मिन् धन्विनं स्थापयेत्। त्रिधनुष्यश्वम्। पञ्चधनुषि रथं हस्तिनं वा। पञ्चधनुरनीकसन्धिः पक्षकक्षोरस्यानाम्।

# पक्ष, कक्ष तथा उरस्य आदि विशेष व्यूहों का सेना के परिणाम के अनुसार व्यूहविभाग; सार तथा फल्गु-बलों का विभाग; और चतुरंग सेना का युद्ध

- (१) युद्ध-भूमि से पाँच-सौ धनुष के फासले पर छावनी डालनी चाहिए, अथवा भूमि के अनुसार भी छावनी की दूरी इससे ज्यादा या कम की जा सकती है। मुख्य सैनिकों को अलग-अलग करके उन्हें इस प्रकार छिपाया जाय, जिससे शत्रुओं को कुछ भी पता न लगने पावे। उसके बाद सेनापित और नायक, दोनों उस सेना की व्यूह-रचना को यथोचित ढंग से सम्पन्न करें।
- (२) पैदल (पत्ति) सेना के प्रत्येक सिपाही को एक-एक शम (चौदह अंगुल) के फासले पर खड़ा किया जाय। इसी प्रकार घुड़सवार सिपाहियों को तीन-तीन शम के फासले पर, और रथारोहियों तथा हस्त्यारोहियों को पाँच-पाँच शम के अन्तर पर खड़ा किया जाय अथवा भूमि की सुविधानुसार ही उनका फासला कम या ज्यादा किया जाय। ऐसी व्यूह-रचना करके निर्भीक होकर सुखपूर्वक युद्ध किया जाय।
- (३) पाँच अरित (हाथ) का एक धनुष होता है। धनुर्धारी योद्धाओं को पाँच हाथ के फासले पर खड़ा किया जाय। तीन धनुष (पन्द्रह हाथ) के फासले पर अश्वारोहियों को और पाँच धनुष (पच्चीस हाथ) के फासले पर रथारोहियों को तथा हस्त्यारोहियों को खड़ा किया जाय। पक्ष (आगे बगल में खड़े होकर लड़ने वाली), कक्ष (आगे अवान्तर भाग में खड़े होकर लड़ने वाली) और उरस्य (बीच में खड़े होकर लड़ने वाली) पाँचों सेना ों को पाँच-पाँच धनुष के फासले पर खड़ा किया जाय।

- (१) अश्वस्य त्रयः पुरुषाः प्रतियोद्धारः, पञ्चदश रथस्य, हस्तिनो वा, पञ्च चाश्वाः । तावन्तः पादगोपाः वाजिरथद्विपानां विधेयाः ।
- (२) त्रीणि त्रिकाण्यनीकं रथानामुरस्यं स्थापयेत् । तावत् कक्षं पक्षं चोभयतः । पञ्चचत्वारिंशदेवं रथा व्यूहे भवन्ति ।
- (३) द्वे शते पर्ञ्वावंशतिश्चाश्वाः, षट्शतानि पञ्चसप्तिश्च पुरुषाः प्रतियोद्धारः । तावन्तः पादगोपा वाजिरथद्विपानाम् ।
- (४) एष समव्यूहः । तस्य द्विरथोत्तरा वृद्धिरा एकविंशतिरथादित्येव-मोजा दश समव्यूहप्रकृतयो भवन्ति ।
- (४) पक्षकक्षीरस्यानामतो विषमसंख्याने विषमव्यूहः । तस्यापि द्विर-थोत्तरा वृद्धिरा एकविंशतिरथादित्येवमोजा दशविषमव्यूहप्रकृतयो भवन्ति ।
- (१) घुड़सवार सैनिक के आगे-आगे सहायतार्थ तीन प्रतियोद्धाओं को नियुक्त किया जाय। इसी प्रकार रथारोहियों या हस्त्यारोहियों के आगे पन्द्रह-पन्द्रह प्रति-योद्धाओं अथवा पाँच-पाँच घुड़सवार सैनिकों को खड़ा किया जाय। हस्ति तथा अश्व के सैनिकों के उतने ही (पाँच) खिदमतगार (पादगोप) नियुक्त किए जाँय। इसी प्रकार एक-एक रथ के आगे पाँच धोड़े, और एक-एक घोड़े के आगे तीन-तीन आदमी मिलाकर कुल पन्द्रह प्रतियोद्धा आगे चलने वाले और पाँच सईस, उसी तरह, हाथी के साथ भी समभने चाहिए।
- (२) व्यूहरचना के मध्यभाग (उरस्य) में इस प्रकार के नौ रथों (३ × ३ = ९) की नियुक्ति करनी चाहिए, अर्थात् तीन-तीन रथों की एक-एक पंक्ति बनाकर, तीन पंक्तियों में नौ रथों को खड़ा किया जाय। इसी प्रकार कक्ष और पक्ष स्थानों में दोनों ओर नौ-नौ रथों को खड़ा किया जाय। इस तरह एक व्यूह-रचना में (९ उरस्य, १८ कक्ष और १८ पक्ष = ४५) पैंतालीस रथ हो जाते हैं।
- (३) प्रत्येक रथ के आगे पाँच-पाँच घोड़े होने के कारण पैंतालीस रथों के आगे दो सौ-पच्चीस घोड़े होने चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक रथ के आगे पन्द्रह सैनिक होने के कारण पैतालीस रथों के आगे छः सौ पचहत्तर सैनिक एक-दूसरे की सहायतार्थ नियुक्त होने चाहिए। घोड़े, रथ और हाथियों के उतने ही साईस भी होने चाहिए।
- (४) इस ढंग से तैयार किये गये व्यूह को समव्यूह कहते हैं। ऐसे व्यूह में दो-दो रथ बढ़ाकर इक्कीस रथों तक की वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार के अयुग्म में तीन रथों से लेकर इक्कीस रथों तक दस तरह की समव्यूह रचना की जा सकती है।
- (५) आगे पीछे और वीच के स्थानों में यदि रथों की विषम संख्या हो जाय तो उसको विषमव्यूह कहते हैं। ऐसे व्यूह में भी उक्त रीति से दो-दो रथ बढ़ाकर

- (१) अतः सैन्यानां व्यूहशेषमावापः कार्यः । रथानां द्वौ त्रिभागावङ्गे-व्वावापयेत् । शेषमुरस्यं स्थापयेत् । एवं त्रिभागोना रथानामावापः कार्यः । तेन हस्तिनामश्वानामावापो व्याख्यातः ।
  - (२) यावदश्वरथद्विपानां युद्धसम्बाधं न कुर्यात्, तावदावापः कार्यः।
- (३) दण्डबाहुल्यमावापः। पत्तिबाहुल्यं प्रत्यावापः। एकाङ्गबाहुल्य-मन्वावापः। दूष्यबाहुल्यमत्यावापः।
- (४) परावापात् प्रत्यावापादाचतुर्गुणादाष्टगुणादिति वा विभवतः सैन्यानामावापः कार्यः।
- (५) रथव्यूहेन हस्तिव्यूहो व्याख्यातः । व्यामिश्रो वा हस्तिरथाश्वा-नाम् । चक्रान्तयोर्हस्तिनः, पार्श्वयोरश्वमुख्याः, रथा उरस्ये । हस्तिनामुरस्यं रथानां कक्षावश्वानां पक्षाविति मध्यभेदी । विपरीतोऽन्तर्भेदी ।

इक्कीस रथों तक की वृद्धि कर अयुग्म रूप से दस विषमव्यूहों की रचना की जा सकती है।

- (१) इस प्रकार की व्यूह-रचना करने के बाद जो सेना बची रह जाय उसको भी व्यूह के भीतर इधर-उधर नियुक्त कर देना चाहिए। उस बची हुई सेना का दो-तिहाई भाग तो आगे-पीछे और बाकी एक हिस्सा बीच में रख देना चाहिए। रथसैन्य में यदि कुछ बचे हुए रथ बाद में मिलाने पड़ जायँ तो उनकी संख्या, व्यूह की सेना से एक-तिहाई कम होनी चाहिए। इसी तरह बचे हुए हाथी और घोड़ों को मिलाने के सम्बन्ध में भी समक्त लेना चाहिए।
- (२) जब तक युद्धकाल में घोड़े, रथ और हाथियों की पर्याप्त भीड़ न हो जाय तब तक उनमें बची हुई सेना को मिलाते रहना चाहिए।
- (३) व्यूह-रचना के बाद बची हुई सेना को फिर से व्यूह में मिला लेने को अवाप कहते हैं। इस प्रकार केवल पैदल सेना ही मिलाई जाय तो उसे प्रत्यावाप कहते हैं। घोड़े, रथ या हाथी, इन तीनों में से किसी एक बचे हुए अंग को व्यूह-रचना के बाद उसमें मिला देने को अन्वावाप कहते है। इसी प्रकार राजद्रोही सैनिकों के द्वारा व्यूहसेना बढ़ाये जाने का नाम अत्यावाप है।
- (४) विजिगीषु को चाहिए कि वह शत्रुसेना की अपेक्षा चौगुने से लेकर अठगुने तक अपनी सेना में सैनिकों का अवाप करे, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार अवाप द्वारा ही सेना को बढ़ाये।
- (५) रथों की उक्त व्यूह-रचना के अनुसार ही हाथियों की व्यृह-रचना भी समभ लेनी चाहिए। अथवा हाथी, रथ और घोड़ों को मिलाकर इस प्रकार की व्यूह-रचना की जानी चाहिए: सेना के सामने दोनों ओर हाथियों को खड़ा कर दिया जाय, पीछे के दोनों हिस्सों में बढ़िया घोड़ों को खड़ा किया जाय, और बीच में

- (१) हस्तिनामेव तु शुद्धः । सान्नाह्यानामुरस्यम्, औपवाह्यानां जघनं, व्यालानां कोटचाविति ।
  - (२) अश्वव्यूहो वीमणामुरस्यं शुद्धानां कक्षपक्षाविति ।
  - (३) पत्तिव्यूहः पुरस्तादावरणिनः पृष्ठतो धन्विन इति । शुद्धाः ।
- (४) पत्तयः पक्षयोरश्वाः पार्श्वयोः, हस्तिनः पृष्ठतो रथाः पुरस्तात्, परव्यूहवशेन वा विपर्यास इति । द्वचङ्गबलविभागः । तेन त्र्यङ्गबलविभागो व्याख्यातः ।
  - (४) दण्डसम्पत् सारबलं पुंसाम्।
- (६) हस्त्यश्वयोविशेषः । कुलं जातिः सत्त्वं वयःस्थता प्राणो वर्ष्मं जवस्तेजः शिल्पं स्थैर्यमुदग्रता विधेयत्वं सुव्यञ्जनाचारतेति ।

रथों को खड़ा किया जाय। इसी व्यूह-रचना का एक दूसरा ढंग यह भी है कि मध्य में हाथी, पीछे की ओर रथ और आगे की ओर घोड़े खड़े किए जायँ। इस व्यूह-रचना में हाथियों को मध्य भाग में रखने के कारण मध्यभेदी कहते हैं। इसके विपरीत—पीछे हाथी, बीच में घोड़े और आगे रथों की व्यूह-रचना को अन्तर्भेदी कहते हैं।

- (१) केवल हाथियों द्वारा की गई व्यूह-रचना को शुद्ध कहते हैं। ऐसे व्यूह में युद्ध योग्य हाथियों को बीच में रखा जाय और जो उन्मत्त एवं दुष्ट स्वभाव के हों उन्हें आगे के दोनों भागों में नियुक्त किया जाय।
- (२) घोड़ों के शुद्ध व्यूह में कवचधारी घोड़ों को बीच में और कवचरिहत घोड़ों को आगे-पीछे रखना चाहिए।
- (३) इसी प्रकार पैदल सेना के शुद्ध व्यूह में कवचधारी सैनिकों को आगे के दोनों भागों में और धनुर्धारी सैनिकों को पीछे के दोनों भागों में खड़ा किया जाय।
- (४) मिश्र व्यूहों में सेना के दो-दो अंगों को मिलाकर पैदल सिपाहियों को आगे के दोनों भागों में और घोड़ों को पीछे के दोनों भागों में रखा जाय, अथवा हाथियों को पीछे की ओर और रथों को आगे की ओर नियुक्त किया जाय, या शत्रु को व्यूह-रचना के वैपरीत्य में जैसा भी उचित हो वैसा किया जाय। इस प्रकार सेना के दो अंगों द्वारा तीन प्रकार की व्यूह-रचना की जा सकती है और इसी प्रकार सेना के तीन अंगों को लेकर व्यूह-रचना का विभाग किया जा सकता है।
- (५) जो पैदल सेना वंश-परम्परा से नियमित रूप से चली आ रही हो, जो नित्य तथा वश में रहने वाली हो उसे सारबल कहते हैं।
  - (६) कुल, जाति, धैर्य, कार्यक्षमता, आयु, शारीरिक बल, ऊँचाई, चौड़ाई,

- (१) पत्त्यश्वरथद्विपानां सारित्रभागमुरस्यं स्थापयेद्, द्वौ त्रिभागौ कक्षं पक्षं चोभयतः । अनुलोममनुसारम् । प्रतिलोमं तृतीयसारम् । फल्गु प्रति-लोमम् । एवं सर्वमुपयोगं गमयेत् ।
- (२) फल्गुबलमन्तेष्ववधाय वेगोऽभिहुतो भवति । सारबलमग्रतः कृत्वा कोटीष्वनुसारं कुर्यात् । जघने तृतीयसारं, मध्ये फल्गुबलमेतत् सहिष्णु भवति ।
- (३) व्यूहं तु स्थापित्वा पक्षकक्षोरस्यानामेकेन द्वाभ्यां वा प्रहरेत्। शेषैः प्रतिगृह्णीयात्।
- (४) यत्परस्य दुर्बलं वीतहस्त्यश्वं दूष्यामात्यकं कृतोपजापं वा, तत्प्रभू-तसारेणाभिहन्यात् । यद्वा परस्य सारिष्ठं तद्द्विगुणसारेणाभिहन्यात् । यद-

वेग, पराक्रम, युद्धनैपुण्य, स्थिरता, उन्नतिशर ( उदग्रता ), आज्ञाकारी, अनेक शुभ लक्षणों और शुभ चेष्टाओं आदि विशेष गुणों से युक्त हाथी और घोड़ों की सेना को सारबल कहते हैं।

- (१) पैदल, घोड़े, रथ, हाथी के सारभृत बल के एक-तिहाई भाग को बीच में और बाकी दो तिहाई भाग को आगे-पीछे स्थापित किया जाय। यह सर्वोत्तम सेना के खड़े होने का प्रकार है। उत्तम सेना की अपेक्षा जो सेना न्यूनशक्ति हो, उसे अनुसार कहा जाता है, ऐसी सेना के सारबल को पीछे की ओर खड़ा करना चाहिए। इससे भी कुछ न्यूनशक्ति वाली तृतीयसार नामक सेना के सारबल को आगे की ओर खड़ा करना चाहिए। उससे भी निर्वल या वंश-परम्परा से चले आते फल्गुबल को तृतीयसार सेना के आगे खड़ा करना चाहिए। इस प्रकार सभी तरह की सेनाओं को उपयोग में लाना चाहिए।
- (२) फल्गुबल को आगे की ओर खड़ा करने से शत्रु के आक्रमण का सारा वेग उसी के ऊपर शान्त हो जाता है। सारबल को आगे, अनुसारबल को बगल (कोटि), तृतीयसार को पीछे और फल्गुबल को बीच में करके भी व्यूह की रचना की जा सकती है; यह व्यूह भी शत्रु के आक्रमण को सहन करने वाला होता है।
- (३) आगे, पीछे तथा बीच में व्यूह की यथोचित रचना करके तदनंतर सेना के एक अंग द्वारा या दो अंगों के द्वारा शत्रु पर आक्रमण करना चाहिए और सेना के बाकी अंगों से शत्रु के आक्रमण को रोकना चाहिए।
- (४) शत्रु की दुर्बल, हाथी-घोड़ों से रिहत, राजद्रोही अमात्यों से युक्त भेद डाली हुई सेना को सारभूत सेना के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए, और शत्रु की सारभूत सेना को अपनी दुगुनी सारभूत सेना के द्वारा नष्ट कर देना चाहिए। अपनी

ङ्गमल्पसारमात्मनस्तद्वहुनोपचिनुयात् । यतः परस्यापचयस्ततोऽभ्याशे व्यूहेत, यतो वा भयं स्यात् ।

- (१) अभिसृतं परिसृतमितसृतमपसृतमुन्मथ्यावधानं वलयो गोमूत्रिका मण्डलं प्रकीणिका व्यावृत्तपृष्ठमनुवंशमग्रतः पार्श्विभ्यां पृष्ठतो भग्नरक्षा भग्नानुपातः इत्यश्वयुद्धानि ।
- (२) प्रकीणिकावर्जान्येतान्येव, चतुर्णामङ्गानां व्यस्तसमस्तानां वा घातः। पक्षकक्षोरस्यानां च प्रभञ्जनमवस्कन्दः सौष्तिकं चेति हस्ति-युद्धानि।
- (३) उन्मथ्यावधानवर्जान्येतान्येव स्वभूमाविभयानापयानस्थितयुद्धा-नोति रथयुद्धानि ।
  - (४) सर्वदेशकालप्रहरणमुपांशुदण्डश्चेति पत्तियुद्धानि ।

सेना के निर्वल अंग की सहायता के लिए अधिक सेना की नियुक्ति की जानी चाहिए। शत्रु सेना का जो निर्वल छोर हो उसी ओर से आक्रमण करना चाहिए; या जिस ओर से अपने ऊपर आक्रमण का भय हो उधर से ही व्यूह-रचना करनी चाहिए।

- (१) अभिसृत (अपनी सेना से शत्रु की सेना की ओर जाना), परिसृत (शत्रु की सेना के चारों ओर घूम कर प्रहार करना), अतिसृत (शत्रु की सेना के बीच से सुई की तरह वेध कर निकल जाना), अपसृत (उसी मार्ग से दुबारा निकलना), बहुत से घोड़ों के द्वारा शत्रु सेना का मंथन करके फिर एकत्र हो जाना, दो तरफ से सूई के समान मार्ग बनाकर जाना, गोमूत्र के समान टेढ़ी गित से जाना (गोमूत्रिका), मंडल (शत्रु सेना के बीच से निकल कर उसे घेर लेना), प्रकीणिका (सभी तरह की चालों का प्रयोग करना), अनुवंश (शत्रु सेना के सामने गयी हुई अपनी सेना का अनुगमन करना) और भग्नानुपात (छिन्न-भिन्न हुई शत्रु सेना का पीछा करना), ये तेरह प्रकार के अश्वयुद्ध होते हैं।
- (२) घोड़ों की प्रकीणिका गित को छोड़ कर शेष सभी युद्ध, बिखरे हुए या इकट्ठा हुए सेना के चारों अंगों का हनन करना, आगे, पीछे तथा मध्य में खड़ी हुई सेना को नष्ट करना, शत्रुसेना की निर्बलता पर प्रहार करना और सोती हुई शत्रुसेना को मार डालना, ये सब हस्तियुद्ध हैं।
- (३) उन्मध्यावधान (अनेक हाथियों के द्वारा शत्रुसेना को उन्मथित करके फिर उनका एकत्र हो जाना ) को छोड़ कर बाकी सभी तरह के हस्तियुद्ध, अनुकूल भूमि में रह कर शत्रु पर आक्रमण करना, शत्रु सेना को पराजित कर भाग जाना, सुरक्षित शत्रुसेना के चारों और घेरा डाल कर उससे युद्ध करना, ये सब रथ-युद्ध हैं।
- (४) हर समय तथा हर स्थान में हथियारों को घारण करना और चुपचाप शत्रु सेना को नष्ट करना, ये सब पदाति (पैदल) युद्ध हैं।

- (१) एतेन विधिना व्यूहानोजान् युग्माँश्च कारयेत्। विभवो यावदङ्गानां चतुर्णां सदृशो भवेत्॥
- (२) द्वे शते धनुषां गत्वा राजा तिष्ठेत् प्रतिग्रहे । भिन्नसङ्घातनं तस्मान्न युध्येताप्रतिग्रहः ॥

इति साग्रांमिके दशमेऽधिकरणे पक्षकक्षोरस्थानां बलाग्रतो व्यूहिवभागः सारफल्गुबलिवभागः पत्त्यश्वरथहस्तियुद्धानि चेति पञ्चमोऽध्यायः, आदितो द्वात्रिशदुत्तरशततमः।

--: o :--

सांग्रामिक नामक दसवें अधिकरण में पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।

<sup>(</sup>१) इस प्रकार विजिगीषु राजा को अयुग्म तथा युग्म व्यूहों की रचना करनी चाहिए। अपने हाथी, घोड़े, रथ तथा पैंदल अंगों के अनुसार ही अपने व्यूहों की रचना करनी चाहिए।

<sup>(</sup>२) राजा को चाहिए कि युद्ध आरंभ हो जाने पर वह युद्धभूमि से दो-सौ धनुष की दूरी पर ठहरे। ऐसी स्थिति में वह शत्रु द्वारा छिन्न-भिन्न अपनी सेना को फिर एकत्र कर सकता है। इसलिए सेना के पृष्ठ भाग का आश्रय लिये बिना राजा को कदापि युद्ध न करना चाहिए।

# दण्डभोगमण्डलासंहतव्यूहव्यूहनं तस्य प्रतिव्यूहस्थापनं च

- (१) पक्षावुरस्यं प्रतिग्रह इत्यौशनसो व्यूहविभागः । पक्षौ कक्षावुरस्यं प्रतिग्रहः इति बार्हस्पत्यः ।
- (२) प्रपक्षकक्षोरस्या उभयोर्दण्डभोगमण्डलासंहताः प्रकृतिव्यूहाः। तत्र तिर्यग्वृत्तिर्दण्डः। समस्तानामन्वावृत्तिर्भोगः। सरतां सर्वतोवृत्ति-र्मण्डलः।स्थितानां पृथगनीकवृत्तिरसंहतः।
- (३) पक्षकक्षोरस्यैः समं वर्तमानो दण्डः । स कक्षाभिक्रान्तः प्रदरः; स एव पक्षाभ्यां प्रतिक्रान्तो दृढकः; स एवातिक्रान्तः पक्षाभ्यामसह्यः; पक्षाव-

#### प्रकृतिव्यूह; विकृतिव्यूह और प्रतिव्यूह की स्थापना

- (१) आगे के दो हिस्से, बीच का एक हिस्सा और पीछे का एक हिस्सा—व्यूह के चार विभाग शुक्राचार्य (उशना) ने किये हैं। आगे का एक हिस्सा, पीछे दोनों ओर के दो-दो हिस्से, बीच का एक हिस्सा और पीछे का एक हिस्सा—व्यूह के ये छः विभाग आचार्य वृहस्पति ने किये हैं।
- (२) शुक्राचार्य और बृहस्पित दोनों आचार्यों के मत से आगे, पीछे तथा बीच में अलग-अलग खड़ी होने वाली सेनाओं के दण्ड, भोग, मण्डल और असंहत नामों से चार प्रकार के व्यूह हुआ करते हैं। ये व्यूह प्रकृतिव्यूह के नाम से कहे जाते हैं। उनमें से सेना को तिरछे में खड़ा करके जो व्यूह बनाया जाता है उसे दण्डव्यूह कहते हैं। दोनों आचार्यों के उक्त चार और छः विभागों द्वारा लगातार कई बार घुमाव डाल कर जो व्यूह बनाया जाता है उसे भोगव्यूह कहते हैं। शत्रु की ओर जाती हुई सेनाओं का चारों ओर से घिर कर आक्रमण करना मण्डलव्यूह कहलाता है। आक्रमण के लिए छोटी-छोटी सेनाओं को अलग-अलग टुकड़ियों में खड़ा करना असंहतव्यूह कहलाता है।
- (३) आगे, पीछे तथा बीच में समानरूप से नियुक्त सेनाओं के ब्यूह को दण्डब्यूह कहते हैं। जब आगे के दोनों भागों से शत्रु पर आक्रमण किया जाता है तो
  उस दण्डब्यूह को प्रदर्व्यूह कहते हैं। जब पीछे की सेना मुड़ कर शत्रु पर बार
  करे तो दण्डब्यूह की वह स्थिति दृढक्व्यूह के नाम से कही जाती है। पीछे की सेना
  जब बड़े वेग से शत्रु-सेना के बीच में घुस जाय तब उस दृढक्व्यूह को असह्यब्यूह

वस्थाप्योरस्याभिकान्तः श्येनः; विपर्यये चापं चापकुक्षिः प्रतिष्ठः सुप्रति-ष्ठश्च । चापपक्षः सञ्जयः; स एवोरस्यातिकान्तो विजयः; स्थूलकर्णपक्षः स्थूलकर्णः; द्विगुणपक्षस्थूलो विशालविजयः; त्र्यभिकान्तपक्षश्चमूमुखः; विपर्यये झषास्यः । ऊर्ध्वराजिर्वण्डः सूची; द्वौ दण्डौ वलयः; चत्वारो दुर्जयः । इति दण्डव्यूहाः ।

- (१) पक्षकक्षोरस्यैविषमं वर्तमानो भोगः। स सर्पसारी गोमूत्रिका वा। स युग्मोरस्यो दण्डपक्षः शकटः; विपर्यये मकरः; हस्त्यश्वरथैर्व्यतिकीर्णः शकटः पारिपतन्तकः। इति भोगव्यूहाः।
- (२) पक्षकक्षोरस्यानामेकीभावे मण्डलः । स सर्वतोमुखः सर्वतोभद्रः; अष्टानीको दुर्जयः । इति मण्डलव्यूहाः ।

कहते हैं। आगे-पीछे के उपयुक्त भागों पर सेना को रखकर जब मध्यमाग के द्वारा सेना पर आक्रमण किया जाता है तब उस व्यूह को स्पेनव्यूह कहते हैं। इन चार व्यूहों के सर्वथा विपरीत व्यूहों का नाम है क्रमशः चाप, चापकुक्षि, प्रतिष्ठ और सुप्रतिष्ठ। जिस व्यूह के पिछले भाग चाप (धनुष) के समान हों वह संजयव्यूह कहलाता है। जब बीच से शत्रु पर आक्रमण करके उसके बीच प्रवेश कर दिया जाता है, दण्डव्यूह की वह स्थित विजयव्यूह कहलाती है। विजयव्यूह की अपेक्षा जिसके पिछले हिस्से दुगुने बड़े हों वह विशाल विजयव्यूह कहलाता है। जिस व्यूह के अगला, दो पिछले और मध्यभाग, तीनों बराबर हों वह चमूमुखव्यूह कहलाता है। इसके विपरीत होने पर वही चमूमुखव्यूह झषास्य व्यूह कहलाता है। जिस व्यूह की सेना ऊँची होकर शत्रुसेना पर आक्रमण करती है उस दण्डव्यूह को सूचीव्यूह कहते हैं। जब आगे, पीछे और मध्य, तीनों स्थानों में दो दण्डव्यूहों को तिरछा खड़ा किया जाय तब उसको वलय व्यूह कहते हैं। यदि इसी प्रकार चार दण्डव्यूहों को खड़ा कर दिया जाय तो उसको दुर्जयव्यूह कहते हैं। यहाँ तक दण्डव्यूहों का निरूपण हुआ।

- (१) आगे-पीछे आदि स्थानों के द्वारा विषम संख्या में रचा हुआ व्यूह भोगव्यूह कहलाता है। भोगव्यूह दो प्रकार का होता है—एक सर्पहारी और दूसरा
  गोमूत्रिका। जब उसका मध्य भाग दो भागों में बँटकर दण्डाकार दोनों ओर स्थित
  हो जाता है उस स्थिति में उसको शकटव्यूह कहा जाता है। इसकी विपरीतावस्था
  में वही व्यूह मकरव्यूह कहलाता है। हाथी, घोड़े और रथों से युक्त शकटव्यूह को
  पारिपतन्तकव्यूह कहते हैं। यहाँ तक भोगव्यूहों का निरूपण हुआ।
- (२) जिस व्यूह में आगे-पीछे और बीच के सभी विभाग एक साथ मिल जायँ उसको मंडलव्यूह कहते हैं। जब चारों ओर से शत्रु पर आक्रमण किया जाय तब वही

- (१) पक्षकक्षोरस्यानाम् असंहतादसंहतः । स पञ्चानीकानामाकृति-स्थापनाद्वज्रो गोधा वा । चतुर्णामुद्यानकः काकपदी वा । त्रयाणामर्धचिन्द्रकः कर्कटकश्रङ्को वा । इत्यसंहतव्यूहाः ।
  - (२) रथोरस्यो हस्तिकक्षोऽश्वपृष्ठोऽरिष्टः ।
  - (३) पत्तयोऽश्वा रथा हस्तिनश्चानुपृष्ठमचलः।
  - (४) हस्तिनोऽश्वा रथाः पत्तयश्चानुपृष्ठमप्रतिहतः।
- (४) तेषां प्रदरं दृढकेन घातयेत्; दृढकमसह्योन, श्येनं चापेन, प्रतिष्ठं सुप्रतिष्ठेन, सञ्जयं विजयेन, स्थूलकर्णं विशालविजयेन, पारिपतन्तकं सर्वतोभद्रेण। दुर्जयेन सर्वान् प्रतिब्यूहेत।

मण्डलव्यूह की स्थिति सर्वतोभद्रव्यूह कहलाती है और जब उस व्यूह में आठ सेनायें मिलकर शत्रु पर आक्रमण करें तो वही व्यूह दुर्जयव्यूह कहलाता है। यहाँ तक मण्डलव्यूहों का निरूपण हुआ।

- (१) आगे-पीछे आदि की सेनाओं को तितर-बितर कर जो युद्ध किया जाता है उसे असंहतव्यूह कहते हैं। उसके दो प्रकार हैं: एक वज्र और दूसरा गोधा। जब आगे-पीछे की सभी सेनाओं को वज्र के आकार में खड़ा कर दिया जाता है तब उसे वज्रव्यूह और जब उन्हें गोह के आकार में खड़ा कर दिया जाता है तब उसे गोधाव्यूह कहते हैं। जब कि आगे के दोनों हिस्से, बीच का एक हिस्सा और बंत का एक हिस्सा इन चार स्थानों में उक्त प्रकार से सेना को खड़ा कर दिया जाता है तब उस असंहत व्यूह को उद्यानकव्यूह या काकपक्षीव्यूह कहते हैं। जब आगे के दोनों हिस्सों और बीच के एक हिस्से में सेना को खड़ा कर दिया जाता है तब उस व्यूह को अर्धचन्द्रिक या कर्कटकश्रङ्गीव्यूह कहते हैं। असंहत व्यूह के यही प्रमुख भेद हैं।
- (२) व्यूहों के तीन भेद और हैं: अरिष्ट, अचल और अप्रतिहत । जिस व्यूह के मध्य में रथ, अंत में घोड़े और आदि में हाथी हों उसको अरिष्टव्यूह कहते हैं।
- (३) जिस व्यूह में पैदल, हाथी, घोड़े और रथ एक-दूसरे के पीछे हों, उसे अचलव्यूह कहते हैं।
- (४) जिस व्यूह में हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल एक-दूसरे के पीछे हों, उसे अप्रतिहतव्यूह कहते हैं।
- (५) उक्त व्यूहों में से प्रदर को दृढक से, दृढक को असह्य से, श्येन को चाप से, प्रतिष्ठ को मुप्रतिष्ठ से, संजय को विजय से, स्थूलकर्ण को विशालविजय से और पारिपतंतक को सर्वतोभद्र से तोड़ा जाना चाहिए। दुर्जयव्यूह के द्वारा सभी व्यूहों को तोड़ा जाना चाहिए।

- (१) पत्त्यश्वरथद्विपानां पूर्वं पूर्वमुत्तरेण घातयेत् । हीनाङ्गमधिकाङ्गेन चेति ।
- (२) अङ्गदशकस्यैकः पितः पिदकः, पिदकदशकस्यैकः सेनापितः, तदृशकस्यैको नायक इति । स तूर्यघोषध्वजपताकाभिव्यूहाङ्गानां संज्ञाः स्थापयेद् अङ्गिविभागे सङ्घाते स्थाने गमने व्यावर्तने प्रहरणे च ।
  - (३) समे व्यूहे देशकालसारयोगात् सिद्धिः।
  - (४) यन्त्रैरुपनिषद्योगैस्तीक्ष्णैर्व्यासक्तघातिभिः ।

मायाभिर्देवसंयोगैः शकटैहिस्तभूषणैः ॥

(४) दूष्यप्रकोपैगोंयूथैः स्कन्धावारप्रदीपनैः।

कोटीजघनघातं वर्ष दूतव्यञ्जनभेदनैः ॥

(६) दुर्ग दग्धं हृतं वा ते कोपः कुल्यः समुत्थितः । शत्रुराटविको वेति परस्योद्वेगमाचरेत् ।।

- (१) पैदल, घोड़ा, रथ तथा हाथी इनको उत्तरोत्तर अंग से नष्ट करना चाहिए और हीन अंग को अधिक बलवान् अङ्ग से नष्ट करना चाहिए।
- (२) दस रथ और दस हाथियों के अधिकारी को पदिक; दस पदिकों के अधिकारी को सेनापित; और दस सेनापितयों के अधिकारी को नायक कहा जाता है। उस सर्वोच्चसत्ताधारी नायक को चाहिए कि वह विशेष वाद्य शब्दों द्वारा अथवा पताका-ध्वजाओं द्वारा ब्यूह में खड़ी सेना के लिए सांकेतिक इशारों की व्यवस्था करे। युद्ध में खड़ी सेना को बिखराने के लिए, बिखरी हुई सेना को एकत्र करने के लिए, चलती हुई सेना को रोकने के लिए, एकी हुई सेना को चलाने के लिए तथा आक्रमण करती हुई सेना को लौट आने के लिए तथा प्रहार करने के लिए यथावसर उक्त संकेतों का प्रयोग किया जाय।
- (३) शत्रु सेना और अपनी सेना में बराबर की व्यूह रचना होने पर देश, काल और योग के अनुसार विजय प्राप्त की जानी चाहिए।
- (४) जामदग्न्य आदि यंत्र, औपनिषदिक प्रकरण में निर्दिष्ट उपाय, तीक्ष्ण आदि गुप्तचरों, छल, कपट, ज्योतिष और हाथी के योग्य वेषों से ढके हुए रथ आदि के द्वारा शत्रु सेना को उद्विग्न करना चाहिए।
- (५) शत्रु के दूष्यों में कोप पैदा करके, आगे गायों का भुँड खड़ा करके, छावनी में आग लगाकर, सेना के आगे-पीछे छापा मारकर, गुप्तचरों को शत्रु सेना में घुसाकर शत्रु सेना को बेचैन करना चाहिए।
- (६) 'तेरे दुर्ग को आग लगा दी गई है, तेरे दुर्ग को जीत लिया गया है, तेरे कुल का ही कोई व्यक्ति तेरे विरुद्ध उठ खड़ा हुआ है, तेरा सामंत युद्ध के लिए तैयार

(१) एकं हन्यान्न वा हन्यादिषुः क्षिप्तो धनुष्मता । प्राज्ञेन तु मितः क्षिप्ता हन्याद् गर्भगतानिप ॥

इति सांग्रामिके दशमेऽधिकरणे दण्डभोगमण्डलासंहतव्यूहव्यूहनं तस्य प्रतिव्यूहस्थापनं चेति षष्ठोऽध्यायः; आदितस्त्रयस्त्रिशदधिकशततमः।

समाप्तमिदं सांग्रामिकं दशममधिकरणम्।

—: o :—

हो गया है, तेरा आटविक तेरे विरुद्ध उठ आया है, आदि अफवाहों को उड़ाकर भी विजिगीपु शत्रु सेना को उद्घिग्न कर सकता है।

(१) धनुर्धारी के धनुष से छोड़ा गया बाण, संभव है किसी एक व्यक्ति को ही मार डाले या न भी मारे; किन्तु वृद्धिमान् व्यक्ति के द्वारा किया गया बुद्धि का प्रयोग गर्भस्थ प्राणियों को भी नष्ट कर देता है। इसलिए युद्ध की अपेक्षा बुद्धि को ही अधिक शक्ति-संपन्न समभना चाहिए।

सांग्रामिक नामक दसवें अधिकरण में व्यूहप्रतिव्यूहस्थापना नामक छठा अध्याय समाप्त ।

--: 0 :--

ग्यारहवाँ अधिकरण

सङ्घवृत्त

## भेदोपादानानि, उपांशुदण्डश्र

- (१) सङ्घलाभो दण्डमित्रलाभानामुत्तमः । सङ्घा हि संहतत्वादधृष्याः परेषाम् । ताननुगुणान् भुञ्जीत सामदानाभ्याम् । विगुणान् भेददण्डाभ्याम् ।
- (२) काम्बोजसुराष्ट्रक्षत्रियश्रेण्यादयो वार्ताशस्त्रोपजीविनः । लिच्छि-विकव्रजिकमल्लकमद्रककुकुरपाञ्चालादयो राजशब्दोपजीविनः ।
- (३) सर्वेषामासन्नाः सन्निणः सङ्घानां परस्परन्यङ्गद्वेषवैरकलहस्था-नान्युपलभ्य क्रमाभिनीतं भेदमुपचारयेयुः—'असौ त्वा विजल्पति' इति । एवमुभयतः । बद्धरोषाणां विद्याशिल्पद्यूतवैहारिकेष्वाचार्यव्यञ्जना बाल-कलहानुत्पादयेयुः । वेशशौण्डिकेषु वा प्रतिलोमप्रशंसाभिः सङ्घमुख्य-मनुष्याणां तीक्ष्णाः कलहानुत्पादयेयुः । कृत्यपक्षोपग्रहेण वा ।

#### भेदक प्रयोग और उपांशुदण्ड

- (१) भेदक प्रयोग: संघलाभ, सेनालाभ और मित्रलाभ, इन तीनों में संघ-लाभ उत्तम है; क्योंकि संगठित होने से संघों को शत्रु दबा नहीं पाता है। इन संघों के अनुकूल होने पर विजिगीषु को साम और दान के द्वारा उनका उपभोग करना चाहिए और प्रतिकूलावस्था में भेद तथा दण्ड के द्वारा उनका उपभोग करना चाहिए।
- (२) कम्बोज और सौराष्ट्र देशों के क्षत्रिय, वैश्य आदि वर्गों के संघ कृषि, व्यापार और शास्त्र के द्वारा जीविकोपार्जन करते हैं। लिच्छिविक, व्रजिक, मल्लक, मद्रक, कुकुर, कुरु और पांचाल देशों के राजाओं के केवल नाममात्र के संघ होते हैं।
- (३) विजिगीषु को चाहिए कि उक्त सभी प्रकार के संघों में अपने सन्नी नामक गुप्तचरों को नियुक्त करे और वे सन्नी उन संघों के पारस्परिक दोष, द्वेष, वैर और कलह के कारणों को पकड़ कर धीरे-धीरे उन्हें प्रकाश में लाकर उन संघों में इस तरीके से कि 'अमुक संघ आप की ऐसी निंदा करता है' भेद डाल दे। इसी प्रकार दूसरे को भी पहिले के विरुद्ध भड़काने का यत्न करे। परस्पर द्वेष रखने वाले संघों के राजकुमारों के कपटी आचार्य बनकर गुप्तचर विद्या, शिल्प, द्यूत और प्रश्नोत्तर आदि के विषय में कलह उत्पन्न करा दे। अथवा वेश्या तथा सुरापान आदि में आसक्त संघ के मुख्य व्यक्तियों की उल्टी प्रशंसा कराकर तीक्ष्ण गुप्तचर उनमें कलह उत्पन्न करा दे। अथवा संघमुख्यों के प्रति जो कुछ, लुब्ध या भीत आदि भृत्य व्यक्ति हों उनको अपने वश में करके फिर संघों के साथ उनका कलह करा दे।

- (१) कुमारकान् विशिष्टच्छन्दिकया हीनच्छन्दिकानुत्साहयेयुः।
- (२) विशिष्टानां चैकपात्रं विवाहं हीनेभ्यो वारयेयुः । हीनान् वा विशिष्टैरेकपात्रे विवाहे वा योजयेयुः । अवहीनान् वा तुल्यभावोपगमने कुलतः पौष्षतः स्थानविपर्यासतो वा । व्यवहारमवस्थितं वा प्रतिलोम-स्थापनेन निशाभयेयुः । विवादपदेषु वा द्रव्यपशुमनुष्याभिघातेन रात्रौ तीक्ष्णाः कलहानुत्पादयेयुः । सर्वेषु च कलहस्थानेषु हीनपक्षं राजा कोश-दण्डाभ्यामुपगृद्ध्य प्रतिपक्षवधे योजयेत्, भिन्नानपवाहयेद्वा । एकदेशे सम-स्तान् वा निवेश्य भूमौ चेषां पश्चकुलीं दशकुलीं वा कृष्यां निवेशयेत् । एकस्था हि शस्त्रग्रहणसमर्थाः स्युः । समवाये चैषामत्ययं स्थापयेत् ।
  - (३) राजशब्दिभिरवरुद्धमविक्षप्तं वा कुल्यमभिजातं राजपुत्रत्वे स्था-

<sup>(</sup>१) संघ के राजकुमारों में जो अधिक साधनसंपन्न होकर सुखपूर्वक रहते हों उनके मुकाबले में असंपन्न राजकुमारों को भड़का दे।

<sup>(</sup>२) गुप्तचरों को चाहिए कि वे संघ के विशिष्ट व्यक्तियों को उनकी अपेक्षा हीन व्यक्तियों के साथ एक पंक्ति में बैठ कर भोजन करने तथा विवाहादि संबंध करने से वजित करें। अथवा हीन व्यक्तियों को विशिष्ट व्यक्तियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने तथा विवाहादि संबंध के लिए प्रेरित करें। अथवा छोटी हैसियत के व्यक्तियों को वड़ी हैसियत के व्यक्तियों के वराबर खानदानी या बहादुरी या स्थानां-तर के लिए उत्माहित करें। अथवा संघ द्वारा किसी विवादास्पद विषय का निर्णय किये जाने पर जो निर्णय हुआ हो उसके विपरीत ही वादी को जाकर सुनायें। अथवा रात में तीक्ष्ण गुप्तचर स्वयं ही किसी संघ के द्रव्य, पशु तथा मनुष्यों को नष्ट कर उसको दूसरे संघ वालों का कार्य बताकर प्रचार करे और इस प्रकार के विवादास्पद विषयों को उठाकर उनको आपस में लड़ा दे। जब इस प्रकार के कलह संघों में उत्पन्न हों, तो विजिगीषु को चाहिए कि वह किसी पक्षपात रहित संघ के व्यक्ति को कोप तथा दण्ड के द्वारा अपने वश में कर उससे अपने शत्रु का वध करा डाले। अथवा संघ के विरुद्ध हुए उन व्यक्तियों को संघ से अलग करा दे। अथवा उनको किसी एक प्रदेश में इकट्टा कर पाँच-पाँच, दस-दस समूहों के छोटे-छोटे गाँवों में बसा दे। क्योंकि यदि उन्हें एक साथ ही बसा दिया जायगा तो संभव है वे लोग फिर कभी अवसर आने पर विजिगीषु के विरुद्ध हथियार उठाने में समर्थ हो सकें, इसलिए उनकी आबादी के बीच में थोड़ी-थोड़ी सेना नियुक्त कर दे।

<sup>(</sup>३) विजिगीपु को चाहिए कि वह नाममात्र को राजा कहलाने वाले लिच्छिवी आदि क्षत्रिय-संघों से अवरुद्ध या तिरस्कृत, उच्चकुलोत्पन्न गुणी व्यक्ति को राजपुत्र

पयेत् । कार्तान्तिकादिश्चास्य वर्गो राजलक्षण्यतां सङ्घेषु प्रकाशयेत् । सङ्घ-मुख्यांश्च धर्मिष्ठानुपजपेत्—'स्वधर्मममुष्य राज्ञः पुत्रे भ्रातरि वा प्रतिपद्य-ध्वम्' इति । प्रतिपन्नेषु कृत्यपक्षोपग्रहार्थमर्थं दण्डं च प्रेषयेत् ।

- (१) विक्रमकाले शौण्डिकव्यञ्जनाः । पुत्रदारप्रेतापदेशेन 'नैषेच-निकम्' इति मदनरसयुक्तान् मद्यकुम्भान् शतशः प्रयच्छेयुः ।
- (२) चैत्यदैवतद्वाररक्षांस्थानेषु च सित्रणः समयकर्मनिक्षेपं सिहरण्या-भिज्ञानमुद्राणि हिरण्यभाजनानि च प्ररूपयेयुः, दृश्यमानेषु च सङ्घेषु 'राज-कीयाः' इत्यावेदयेयुः । अथावस्कन्दं दद्यात् ।
- (३) सङ्घानां वा वाहनहिरण्ये कालिके गृहीत्वा संघमुख्याय प्रख्यातं द्रव्यं प्रयच्छेत् । तदेषां याचिते 'दत्तममुष्मै मुख्याय' इति ब्रूयात् ।

के रूप में नियुक्त करे और संबंधित ज्योतिषी तथा सामुद्रिक लिच्छिवी-संघों में जाकर उस राजपुत्र को राज-लक्षणों से युक्त प्रकाणित करें। उन संघों के जो मुख्य धार्मिक व्यक्ति हैं उनको इस प्रकार बहकाया जाय कि 'अमुक राजपुत्र या राजमाता को संघ के लोग कैंद में डाल कर बहुत कष्ट दे रहे हैं; आप ही इस बीच धर्मात्मा व्यक्ति हैं, इसलिए आप ही उस निर्दोष राजपुत्र की रक्षा करें।' जब संघ के मुख्य लोग इस बात को स्वीकार कर लें तब क्रुद्ध, लुब्ध एवं भीत कृत्य व्यक्तियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए संघ के मुख्य व्यक्तियों के पास सहायतार्थ धन तथा सेना भेजी जाय।

- (१) जब युद्ध की तैयारी हो जाय; तव शराब बेचने वाले छझवेष गुप्तचर अपने स्त्री-पुत्रों के मर जाने का बहाना बनाकर 'यह नैपेचिनक मद्य है, अपने दिवंगत स्त्री-पुत्रों के निमित्त इसको हम आप लोगों के लिए भेंट करते हैं' ऐसा कह कर विष-रस से भरे हुए सैंकड़ों घड़े लाकर उन्हें थमा दें।
- (२) देवालय तथा अन्य पिवत्र स्थानों के दरवाजों पर और रक्षास्थानों के सभी गुप्तचर संघ के मुखिया के साथ शर्त के तौर पर अमानत के रूप में दिया जाने वाला धन, अभिज्ञात सुवर्ण मुद्रा सिहत तथा अन्य सुवर्ण के पात्र आदि वस्तुओं को संघ के अन्य व्यक्तियों के समक्ष इस प्रकार प्रकट करें कि वे इस बात को जान लें। बात के खुल जाने पर जब संघ के लोग यह पूछें कि 'यह सुवर्ण का सामान किसका है?' तब उनको उत्तर दिया जाय कि 'यह राजा का है।' इस प्रकार संघों में पारस्पिर फूट पड़ जाने के बाद विजिगीषु फौरन उन पर धावा बोल दे।
- (३) अथवा सभी गुप्तचर किसी बहाने से संघ के लोगों से घोड़े, सवारी तथा हिरण्य आदि को नियत समय पर वापिस कर देने के वायदे पर ले ले, और समय आने पर सब लोगों के सामने उस सामान को संघ के मुखिया को वापिस कर दे।

- (१) एतेन स्कन्धावाराटवीभेदो व्याख्यातः ।
- (२) सङ्घमुख्यपुत्रमात्मसंभावितं वा सत्री ग्राहयेत्-'अमुष्य राज्ञः पुत्र-स्त्वं शत्रुभयादिह न्यस्तोऽसि' इति । प्रतिपन्नं राजा कोशदण्डाभ्यामुपगृह्य सङ्गेषु विक्रमयेत्; अवाप्तार्थस्तमपि प्रवासयेत् ।
- (३) बन्धकीपोषकाः प्लवकनटनर्तकसौभिका वा प्रणिहिताः स्त्रीभिः परमरूपयौवनाभिः सङ्घमुख्यानुन्मादयेयुः । जातकामानामन्यतमस्य प्रत्ययं कृत्वाऽन्यत्र गमनेन प्रसभहरणेन वा कलहानुत्पादयेयुः । कलहे तीक्ष्णाः कर्म कुर्यः-हतोऽयिमत्थं कामुकः' इति ।
- (४) विसंवादितं वा मर्षयमाणमभिमृत्य स्त्री ब्रूयात्—असौ मां मुख्य-स्त्विय जातकामां बाधते, तस्मिन् जीवित नेह स्थास्यामि' इति घातमस्य प्रयोजयेत्।

जब वे लोग उससे अपना सामान माँगे तो कह दे कि 'वह सामान मुखिया को वापिस कर दिया गया है।' इस रीति से सभी गुप्तचर, संघ के लोगों और मुखिया के बीच भेद डाल दें।

- ( १ ) अपनी छावनी में प्रविष्ट आटिवक लोगों को परस्पर फोड़ने के लिए भी उक्त उपायों को ही उपयोग में लाना चाहिए।
- (२) उपांशुवध: संघमुख्य के अभिमानी पुत्र को सभी गुप्तचर यह कह कर बहकायें कि 'तू अमुक राजा का पुत्र है, शत्रु भय से यहाँ रख दिया गया है'। यदि संघ मुख्य का पुत्र इस बात को मान जाय तो उसको कोष और सेना की सहायता देकर संघों के ऊपर आक्रमण के लिए भेज दिया जाय। उसके द्वारा जब अपने कार्य की सिद्धि हो जाय तो बाद में उसको भी प्रवासित कर दिया जाय या मार दिया जाय।
- (३) कुलटा स्त्रियों का पालन-पोषण करने वाले या प्लवक, नट, नर्तंक और सौभिक वेष में रहने वाले गुप्तचर अत्यंत सुन्दरी यौवन-संपन्न स्त्रियों के द्वारा संघमुख्यों को प्रमादी बनायें। जब स्त्रियों में बहुत से संघमुख्यों की आसक्ति हो जाय तो उनमें से किसी एक को किसी सांकेतिक स्थान पर स्त्री से मिलने का वायदा कर, ठीक समय पर उस स्त्री को वहाँ से किसी दूसरे संघमुख्य के द्वारा अन्यत्र भिजवा दें या उसके द्वारा अपहरण करा दें और बाद में इसी निमित्त उन संघमुख्यों का परस्पर भगड़ा करा दें। भगड़ा होने पर तीक्ष्ण गुष्तचर उनमें से किसी एक संघ मुख्य को मार डालों और बाद में यह अफवाह उड़ा दें कि एक कामी पुरुष ने दूसरे कामी पुरुष का वध कर डाला है।
  - (४) यदि उन संघमुख्यों में एक व्यक्ति स्त्री के लिए भगड़ा न करना चाहे तो

- (१) प्रसह्यापहृता वा वनान्ते कीडागृहे वापहर्तारं रात्रौ तीक्ष्णेन घातयेत्। स्वयं वा रसेन। ततः प्रकाशयेद्—'अमुना मे प्रियो हतः' इति।
- (२) जातकामं वा सिद्धव्यञ्जनः सांवननिकीभिरोषधीभिः संवास्य रसेनातिसन्धायापगच्छेत्। तस्मिन्नपन्नान्ते सित्रणः परप्रयोगमभिशंसेयुः।
- (३) आढचिवधवा गूढाजीवा योगस्त्रियो वा दायिनक्षेपार्थं विवद-मानाः संघमुख्यानुन्मादयेयुः इति । अदितिकौशिकस्त्रियो नर्तकोगायना वा प्रतिपन्नान् गूढवेश्मसु रात्रिसमागमप्रविष्टांस्तीक्ष्णा हन्युर्बद्ध्वा हरेयुर्वा ।
- (४) सत्री वा स्त्रीलोलुपं सङ्घमुख्यं प्ररूपयेत्-'अमुष्मिन् ग्रामे दरिद्र-कुलमपसृतं, तस्य स्त्री राजार्हा, गृहाणैनाम्' इति । गृहीतायामर्धमासान्तरं

उसके पास जाकर वह स्त्री कहे 'आपके प्रति मेरी दिली स्वाहिश होने पर भी अमुक संघमुख्य मुभ्ने आपके पास आने से रोकता है। उसके जीवित रहते मैं आपके पास न आ सकूँगी', इस प्रकार दूसरे संघमुख्य के वध का आयोजन किया जाय।

- (१) अथवा बलात् अपहृत स्त्री तीक्ष्ण गुप्तचर द्वारा अपने अपहरण करने वाले व्यक्ति को मरवा डाले, अथवा स्वयं ही उसे विष देकर मार डाले। तदनन्तर यह अफवाह फैलाये कि 'अमुक संघमुख्य कामुक व्यक्ति ने मेरे प्रियतम को मार डाला है।'
- (२) अथवा संघमुख्य जब उस स्त्री पर आसक्त हो जाय तो सिद्ध के वेष में रहने वाला गुप्तचर उस स्त्री पर वशीकरण मन्त्र प्रयोग करने के बहाने संघमुख्य व्यक्ति को विषमिश्रित औषधियाँ देकर मार डाले और स्वयं वहाँ से भाग जाय। उसके भाग जाने पर सभी गुप्तचर इस अफवाह को उड़ायें कि 'प्रतिद्वंद्वी किसी कामी पुरुष की प्रेरणा से ही सिद्ध-पुरुष के द्वारा इसको विष देकर मारा है।'
- (३) कोई धनी विधवा, गूढाजीवा (गरीबी के कारण व्यभिचार करने वाली सधवा), या स्त्री का कपटवेष धारण करने वाले पुरुष दायभाग या अमानत आदि का विवाद लेकर निर्णय के बहाने संघमुख्यों के पास जाकर उन्हें अपने वश में कर ले। अथवा अदिति (तरह-तरह के देवताओं के चित्र दिखाकर जीविका कमाने वाली) स्त्रियाँ, या कौशिक स्त्रियाँ (सँपेरों की स्त्रियाँ) या नाचने-गाने वाली स्त्रियाँ ही संघमुख्यों को अपने वश में करें। जब संघमुख्य उन स्त्रियों के जाल में फंस जायें और उनसे सम्भोग करने के लिए किसी निश्चित स्थान का संकेत कर दें, तब एकान्त में उन स्थानों पर रात में संभोग करते हुए संघमुख्यों को तीक्ष्ण गुप्तचर मार डाले या बाँध कर उनका अपहरण कर लें।
- (४) अथवा स्त्रीलोलुप संघमुरूय को सभी गुप्तचर यह कह कर बहकायें कि 'अमुक गाँव का एक गरीब व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए विदेश चला गया है। ४३ कौ०

सिद्धव्यञ्जनो दूष्यः सङ्घमुख्यमध्ये प्रक्रोशेत्-'असौ मे मुख्यां भार्यां स्नुषां भगिनीं दुहितरं वाधिचरित' इति । तं चेत्सङ्घो निगृह्मीयात्, राजैनमुपगृह्य विगुणेषु विक्रमयेत् । अनिगृहीते सिद्धव्यञ्जनं हि रात्रौ तीक्ष्णाः प्रवास-येयुः । ततस्तद्वचञ्जनाः प्रकोशेयुः—असौ ब्रह्महा ब्राह्मणीजारश्च' इति ।

- (१) कार्तान्तिकव्यञ्जनो वा कन्यामन्येन वृतामन्यस्य प्ररूपयेत्-'अमुष्य कन्या राजपत्नी राजप्रसविनी च भविष्यति, सर्वस्वेन प्रसह्य वैनां लभस्व' इति । अलभ्यमानायां परपक्षमुद्धर्षयेत् । लब्धायां सिद्धः कलहः ।
- (२) भिक्षुकी वा प्रियभार्यं मुख्यं ब्रूयात्-'असौ ते मुख्यो यौवनोत्सिक्तो भार्यायां मां प्राहिणोत्; तस्याहं भयात्लेख्यमाभरणं गृहीत्वाऽऽगतास्मि,

उसकी रूपवती स्त्री राजा के योग्य है। आप उसको ले लें। यदि वह संघमुख्य उस स्त्री को ग्रहण कर ले तो पन्द्रह दिन के बाद सिद्ध-वेषधारी दूष्य पुरुष संघमुरूयों के पास आकर शोर मचाता हुआ इस प्रकार कहे 'यह संघमुख्य मेरी पत्नी या पुत्रवधू या बहिन या लड़की को बलात् उपभोग करता है।' इस बात को सुनकर संघ के लोग यदि उस संघमुख्य को गिरफ्तार कर लें तो विजिगीषु राजा उस गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी ओर मिलाकर, विरोधी संघों के साथ उसको युद्ध करने के लिए खड़ा कर दे। यदि उसको गिरफ्तार न किया जाय तो सिद्ध के वेष में आये हुए उस दूष्य पुरुष को तीक्ष्ण गुप्तचर रात में मार डालें। उसके बाद वही तीक्ष्ण गुप्तचर सिद्ध का वेष धारण कर यह शोर मचाये कि 'अमुक संघमुख्य ब्रह्म हत्यारा है। यह ब्राह्मणी का बलात् उपभोग करता है और इसी ने ब्राह्मण को भी मार डाला है।'

- (१) ज्योतिषी के वेष में रहने वाले सभी गुप्तचर किसी दूसरे संघमुख्य द्वारा वरण की हुई कन्या को किसी दूसरे ही संघमुख्य के लिए बतलाकर उससे कहे कि 'अमुक व्यक्ति की कन्या से जो व्याह करेगा वह राजा होगा और उससे जो पुत्र होगा वह भी राजा बनेगा। इसलिए अपना सर्वस्व लगाकर अथवा बलात्कार द्वारा ही उसको अवश्य प्राप्त करो।' इसके बाद यत्न करने पर भी यदि वह संघमुख्य उस कन्या को प्राप्त न कर सके तो जिस घर में उस कन्या का विवाह हुआ है उन लोगों को इसके विरुद्ध उभाड़े। यदि वह कन्या को प्राप्त कर ले तब दोनों संघमुख्यों में भगड़ा होना निश्चित है।
- (२) अथवा भिक्षुकी के वेष में रहने वाली गुप्तचर पर किसी ऐसे संघमुख्य के पास, जो कि अपनी स्त्री पर बुरी तरह आसक्त है, जाकर यह कहे 'अपने यौवन के अभिमान में अमुक संघमुख्य ने आपकी स्त्री के साथ समागम करने की इच्छा से दूती बनाकर मुभ्ने भेजा है, भय से विवश होकर वह प्रेमपत्र और यह आभूषण

निर्दोषा ते भार्याः गूढमस्मिन् प्रतिकर्तव्यम् । अहमपि तावत्प्रतिपत्स्यामि' इति । एवमादिषु कलहस्थानेषु स्वयमुत्पन्ने वा कलहे तीक्ष्णैरुत्पादिते वा हीनपक्षं राजा कोशदण्डाभ्यामुपगृह्य विगुणेषु विक्रमयेदपवाहयेद् वा ।

(१) सङ्घोष्वेवमेकराजो वर्तेत । सङ्घाश्चाप्येवमेकराजादेतेभ्योऽतिस-न्धानेभ्यो रक्षयेयुः ।

(२) सङ्घमुख्यश्च सङ्घेषु न्यायवृत्तिहितः प्रियः। दान्तो युक्तजनस्तिष्ठेत्सर्वचित्तानुवर्तकः॥

इति संघवृत्ते एकादशेऽधिकरणे भेदोपादानानि उपांशुदण्डश्चेति प्रथमोऽध्यायः; आदितश्चतुस्त्रिशदधिकशततमः ।

समाप्तमिदं संघवृत्तं नाम एकादशमधिकरणम्।

-: o :--

आदि उपहार लेकर मुक्ते यहाँ आना पड़ा है। आपकी पत्नी सर्वथा निर्दोष है। इसलिए आप चुपचाप ही उस संघमुख्य का वध कर डालें। जब तक उसकी हत्या नहीं की जायगी तव तक डर के मारे मैं भी यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। इस प्रकार कलह के कारणों के उत्पन्न होने पर अथवा तीक्ष्ण आदि गुप्तचरों द्वारा उत्पन्न किये जाने पर कमजोर संघमुख्य को विजिगीषु कोष तथा सेना की यथोचित सहायता देकर अपने वक्ष में कर ले और अवसर आने पर उसे विरोधी संघमुख्यों के मुकाबले में युद्ध के लिए तैयार कर दे। यदि वह युद्ध करने में असमर्थ हो तो उसे अपने देश से बाहर कर दे।

- (१) इस प्रकार विजिगीषु उन संघमुख्यों पर अपना आधिपत्य जमाये रखे और संघों को भी उचित है कि वे इस प्रकार की चेष्टा करने वालों तथा उनके द्वारा फैलाये गये षड्यन्त्रों से अपनी रक्षा करते रहें।
- (२) अतः संघमुख्य को चाहिए कि वह संघों के बीच में न्यायपूर्ण हितकारी और प्रिय व्यवहार करे। कभी भी उद्धत होकर बर्ताव न करे और अपने अनुकूल व्यक्तियों को सदा अपने समीप रखे तथा सब संघों के व्यक्तियों की राय से राज-व्यवहार चलाये।

संघवृत्त नामक ग्यारहवें अधिकरण में भेदोपादान-उपांशुदण्ड नामक पहला अध्याय समाप्त ।



बारहवाँ अधिकरण

आबलीयस



#### अध्याय १

- (१) बलीयसाऽभियुक्तो दुर्बलः सर्वत्रानुप्रणतो वेतसधर्मा तिष्ठेत्। 'इन्द्रस्य हि स प्रणमित यो बलीयसो नमित' इति भारद्वाजः।
- (२) 'सर्वसन्दोहेन बलानां युध्येत, पराऋमो हि व्यसनमपहन्ति । स्वधर्मश्चेष क्षत्रियस्य, युद्धे जयः पराजयो वा' इति विशालाक्षः ।
- (३) नेति कौटिल्यः । सर्वत्रानुप्रणतः कुलैडक इव निराशो जीविते वसित । युध्यमानश्चाल्पसैन्यः समुद्रमिवाप्लवोऽवगाहमानः सीदित । तद्धि-शिष्टं तु राजानमाश्रितो दुर्गमविषह्यं वा चेष्टेत ।

## दूतकर्म

- (१) 'जब किसी दुर्बल राजा पर कोई बलवान् राजा आक्रमण करे तो उसे चाहिए कि वह हर प्रकार का अपमान सहन करता हुआ उसके सामने बेत की तरह भुक जाय। जो अपने से बलवान् राजा के सामने भुकता है, वह दंड के सामने भुकता है'—यह आचार्य भारद्वाज का मत है।
- (२) किन्तु इसके विरुद्ध आचार्य विशालाक्ष की राय है कि 'दुर्बल राजा को चाहिए कि वह अपनी सारी सैन्य-शक्ति को लगाकर बलवान् राजा के साथ युद्ध करे; क्यों कि पराक्रम ही आपत्तियों को नष्ट करता है और पराक्रम तो क्षत्रिय का धर्म है। युद्ध में विजय हो या पराजय, क्षत्रिय को अपने क्षात्रधर्म का पालन करना चाहिए; शत्रु के आगे कदापि न भुकना चाहिए।'
- (३) किन्तु आचार्य कौटिल्य उक्त दोनों मतों से सहमत नहीं है। उसका कहना है कि 'जो दुर्बल राजा हर तरह का अपमान होने पर भी नम्न ही बना रहता है उसका जीवन वैसा ही दूभर हो जाता है, जैसा कि अपने समूह से अलग हुए मेंढे का। इसी प्रकार थोड़ी सेना को लेकर जो युद्ध में जाता है उसकी वही स्थिति है; जो तैरने के साधनों को साथ लिये बिना ही समुद्र में कूद पड़ता है। इसलिए दुर्बल राजा को चाहिए कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी राजा के सामने या उससे भी अधिक शक्तिशाली किसी दूसरे राजा का आश्रय प्राप्त करे। अथवा ऐसे दुर्ग में जाकर शत्रु का मुकाबला करे, जो कि अभेद्य हो।

- (१) त्रयोऽभियोक्तारो धर्मलोभासुरविजयिन इति । तेषामभ्यवपत्त्या धर्मविजयी तुष्यतिः तमभ्यवपद्येत परेषामपि भयात्। भूमिद्रव्यहरणेन लोभविजयी तुष्यति; तमर्थेनाभ्यवपद्येत । भूमिद्रव्यपुत्रदारप्राणहरणेन असुरविजयी, तं भूमिद्रव्याभ्यामुपगृह्याग्राह्यः प्रतिकुर्वीत ।
- (२) तेषामुत्तिष्ठमानं सन्धिनां मंत्रयुद्धेन कूटयुद्धेन वा प्रतिव्यूहेत। शत्रुपक्षमस्य सामदानाभ्यां, स्वपक्षं भेददण्डाभ्याम् । दुर्गं राष्ट्रं स्कन्धावारं वास्य गूढाः शस्त्ररसाग्निभः साधयेयुः।
- (३) सर्वतः पार्ष्णिमस्य ग्राहयेत्, अटवीभिर्वा राज्यं घातयेत्, तत्कुली-नावरुद्धाभ्यां वा हारयेत्।
- (४) अपकारान्तेषु चास्य दूतं प्रेषयेत् । अनपकृत्य वा सन्धानम् । तथा-प्यभिप्रयान्तं कोशदण्डयोः पादोत्तरमहोरात्रोत्तरं वा सिन्ध याचेत ।
- (१) दुर्वल राजा पर आक्रमण करने वाला बलवान् राजा तीन प्रकार का होता है: १. धर्मविजयी २. लोभविजयी और ३. असुरविजयी। उनमें धर्मविजयी तो आत्मसमपण करने से संतुष्ट हो जाता है। उस धर्मविजयी राजा की शाखा में जाने से दुर्वल राजा अपने वर्तमान संकट को तो दूर कर ही लेता है, वरन् दूसरे बलवान् राजाओं से भी वह अपनी रक्षा कर लेता है लोभविजयी राजा भूमि और धन देने से संतुष्ट हो जाता है । इसलिए दुर्बल राजा धनादि देकर उसको संतुष्ट करे। किन्तु असुरविजयी राजा तो भूमि, द्रव्य, स्त्री, पुत्र और प्राणों तक ले लेने के बाद ही सूभता है। इसलिए उससे दूर रहकर ही उसको भूमि आदि देकर अपने अनुकूल बनाना चाहिए या संधि आदि के द्वारा उसका प्रतीकार करना चाहिए।
- (२) यदि उक्त राजाओं में से कोई राजा दुर्बल राजा पर आक्रमण करे तो संधि, मंत्र-युद्ध अथवा कूट-युद्ध के द्वारा उसका मुकाबला करना चाहिए। उस बलवान् अभियोक्ता के शत्रुपक्ष को साम तथा दाम द्वारा अपने अनुकूल बनाना चाहिए और अपने प्रकृतिवर्ग को भेद तथा दण्ड द्वारा अपने वश में रखना चाहिए। उस प्रबल राजा के दुर्ग, राष्ट्र तथा छावनियों को अपने गुप्तपुरुषों द्वारा शस्त्र, विष तथा अग्नि आदि से नष्ट कर देना चाहिए।
- (३) यथावसर उसके आगे-पीछे, अगल-बगल से छापा मारना चाहिये; अथवा आटविक पुरुषों द्वारा उसके दुर्ग, जनपद को नष्ट करवा देना चाहिए; अथवा उसके द्वारा अवरुद्ध उसके किसी बंधु-बांधव द्वारा ही उसके राज्य का अपहरण करवा देना चाहिए।
- (४) इस प्रकार उसका अनिष्ट कर देने के बाद संधि के लिए उसके पास अपना दूत भेजना चाहिए। अथवा यदि उसका अनिष्ट न किया जा सके तो उससे

- (१) स चेद्दण्डर्सान्ध याचेत, कुण्ठमस्मै हस्त्यश्वं दद्यात् । उत्साहितं वा गरयुक्तम् ।
- (२) पुरुषसिन्ध याचेत, दूष्यामित्राटवीबलमस्मै दद्याद्योगपुरुषाधिष्ठि-तम् । तथा कुर्याद्यथोभयविनाशः स्यात् । तीक्ष्णबलं वाऽस्मै दद्यात्, यदव-मानितं विकुर्वीत । मौलमनुरक्तं वा, यदस्य व्यसनेऽपकुर्यात् ।
- (३) कोशसिन्ध याचेत, सारमस्मै दद्यात् । यस्य केतारं नाधिगच्छेत्; कुप्यमयुद्धयोग्यं वा ।
- (४) भूमिसिन्ध याचेत, प्रत्यादेयां नित्यामित्रामनपाश्रयां महाक्षय-व्ययनिवेशां वास्मै भूमि दद्यात्।
  - (५) सर्वस्वेन वा राजधानीवर्जेन सिन्ध याचेत बलीयसः।

संधि की याचना करनी चाहिए। यदि वह इतने पर भी रजामंद न हो और चढ़ाई करने पर ही आमादा हो तो पूर्वप्रतिज्ञात धन में अपने कोष तथा सेना का चौथाई भाग अधिक बढ़ाकर उससे संधि के लिए याचना करनी चाहिए।

- (१) यदि वह बलवान् अभियोक्ता संधि की शर्तो में केवल सेना को ही लेना चाहे तो सर्वथा अशक्त हाथी, घोड़े अथवा विष खिलाकर सशक्त हाथी, घोड़े देकर संधि कर लेनी चाहिए।
- (२) यदि वह संधि की शतों में पैदल सेना की माँग करे तो अपने गुप्तचरों को साथ मिलाकर दूष्यबल, शत्रुबल तथा आटिवकबल शर्तनामा में देने चाहिए और इस प्रकार का प्रबंध करे कि अपनी वे दूष्य आदि सेनायें तथा शत्रु की सेनायें नष्ट हो जायें। अथवा ऐसे तीक्ष्ण बल को देना चाहिए जो थोड़ी सी बात पर बिगड़ उठे और शत्रु का अपकार करने के लिए तैयार हो जाय। अथवा वंशपरंपरा से चली आती अनुरक्त तथा विश्वासी सेना को संधि में देना चाहिए, जो आपित्त के समय शत्रु का अपकार कर सके।
- (३) यदि अभियोक्ता संधि के बदले में धन लेना पसंद करे तो ऐसे बहुमूल्य रत्न आदि दिये जायँ, जिन्हें कोई न खरीद सके अथवा ऐसा सामान दिया जाय जो युद्ध में काम न आ सके।
- (४) यदि अभियोक्ता भूमिसंधि की माँग करे तो उसको ऐसी भूमि दी जाय, जिसको आसानी से वापस लिया जा सके अथवा जिसके स्थायी शत्रु हों या जिसमें कोई दुर्ग न हो और जिसमें अधिक क्षय-व्यय की आशंका हो।
- (५) अथवा जो अत्यंत बलवान् अभियोक्ता हो उसको राजधानी के अलावा अपना सर्वस्व देकर, उससे संधि कर लेनी चाहिए।

कौटिल्य का अर्थशास्त्र

िबारहवाँ अधिकरण

६७२

(१) यत्प्रसह्य हरेदन्यस्तत्प्रयच्छेदुपायतः। रक्षेत्स्वदेहं न धनं का ह्यानित्ये धने दया॥

इति आबलीयसनाम्नि द्वादशेऽधिकरणे दूतकर्मणि सन्धियाचनं नाम प्रथमोऽध्मायः; आदितः पश्चित्रशदधिकशततमः।

---: o :---

(१) यदि कोई बलवान् अभियोक्ता किसी दुर्बल राजा से बलात् धन आदि का अपहरण करे तो वह धन संधि आदि के बहाने उसी को दे देना चाहिए। धन की की अपेक्षा अपने प्राणों की अधिक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अनित्य धन पर अधिक मोह करना ठीक नहीं है। यदि जीवन रहेगा तो नष्ट हुआ धन फिर से पैदा किया जा सकता है।

आबलीयस नामक बारहवें अधिकरण में दूतकर्म नामक पहला अध्याय समाप्त ।

--: o :--

अध्याय २

(१) स चेत्सन्धौ नावितिष्ठेत, ब्रूयादेनम्—'इमे षड्वर्गवशगा राजानो विनष्टाः, तेषामनात्मवतां नार्हिस नार्गमनुगन्तुम्, धर्ममर्थं चावेक्षस्व, मित्र-मुखा ह्यमित्रास्ते ये त्वां साहसधर्ममर्थातिक्रमं व ग्राहयन्ति, शूरैस्त्यक्ता-त्मिभः सह योद्धुं साहसं जनक्षयमुभयतः कर्तुमधर्मः; दृष्टमर्थं मित्रमदुष्टं च त्यक्तुमर्थातिक्रमः। मित्रवांश्च स राजा भूयश्चैतेन अर्थेन मित्राण्युद्योज-यिष्यित, यानि त्वा सर्वतोऽभियास्यन्ति। न च मध्यमोदासीनयोर्मण्डलस्य वा परित्यक्तः, भवांस्तु परित्यक्तो ये त्वां समुद्युक्तमुपप्रेक्षन्ते—'भूयः क्षय-व्ययाभ्यां युज्यतां, मित्राच्च भिद्यताम्, अथैनं परित्यक्तमूलं सुखेनोच्छे-त्स्याम' इति। स भवान नार्हित मित्रमुखानामित्राणां श्रोतुं मित्राण्युद्वेज-त्स्याम' इति। स भवान नार्हित मित्रमुखानामित्राणां श्रोतुं मित्राण्युद्वेज-

## मंत्रयुद्ध

(१) यदि प्रबल अभियोक्ता संधि के लिए राजी न हो तो उससे कहा जाय कि 'देखिए; काम, क्रोधादि अरि षड्वर्ग के चंगुल में फँस कर इन विनष्ट हुए राजाओं का उदाहरण आपके सामने प्रत्यक्ष है, आपको ऐसे नीच-राजाओं का अनु-सरण करना शोभा नहीं देता है, अपने धर्म और अर्थ की ओर तो देखिए। आपके ये ऊपरी मित्र वस्तुतः आपके भीतरी शत्रु हैं, जो आपको युद्ध, अधर्म और अपव्यय की ओर प्रेरित कर रहे हैं, अपने प्राणों को हथेली पर रखकर दूसरे बलवान् राजा के साथ युद्ध करना ही तो साहस है, उसमें दोनों ओर के आदिमयों का नाश होता है, यही तो अधर्म है; विद्यमान धन और अत्यन्त सज्जन मित्र को छोड़ने के लिए आपको जो प्रोत्साहित किया जा रहा है, वही तो धन का अपव्यय है; उस राजा के और भी मित्र हैं, इसी धन से वह अपने उन मित्रों को साथ लेकर आप पर ही आक्र-मण कर देगा; मध्यम और उदासीन राजा भी उसकी मदद के लिए तैयार बैठे हैं; लेकिन आपको तो उन्होंने त्याग दिया है, युद्ध के लिए तैयार आपको वे लोग चुप-चाप देख रहे हैं कि आपके प्रभूत जन-धन का नाश हो जाय और आपका अपने मित्र के साथ मतभेद हो जाय, इस प्रकार जब आपकी सारी शक्ति क्षीण हो जायेगी और जब आप अपनी राजधानी को छोड़कर युद्ध में चले जायँगे तो वे बड़ी सरलता से आपका उच्छेद कर देंगे, इसलिए आपके लिए यही उचित है कि ऊपर से मित्र बने यितुम्, अमित्रांश्च श्रेयसा योक्तुम्, प्राणसंशयमनर्थं चोपगन्तुम्' इति । यच्छेत् ।

- (१) तथापि प्रतिष्ठमानस्य प्रकृतिकोपमस्य कारयेद् यथा संघवृत्ते व्याख्यातं, योगवामने च । तीक्ष्णरसदप्रयोगं च । यदुक्तमात्मरक्षितके रक्ष्यं, तत्र तीक्ष्णान् रसदांश्च प्रयुञ्जीत ।
- (२) बन्धकीपोषकाः परमरूपयौवनाभिः स्त्रीभिः सेनामुख्यानुन्मा-दयेयुः । बहूनामे कस्यां द्वयोर्वा मुख्ययोः कामे जाते तीक्ष्णाः कलहानुत्पाद-येयुः । कलहे पराजितपक्षं परत्रापगमने यात्रासाहाय्यदाने वा भर्तुर्योजयेयुः ।
- (३) कामवशान् वा सिद्धव्यञ्जनाः सांवनिकोभिरोषधिभिरति-सन्धानाय मुख्येषु रसं दापयेयुः।
  - (४) वैदेहकव्यञ्जनो वा राजमहिष्याः सुभगायाः प्रेष्यामासन्नां काम-

उन भीतरी शत्रुओं का आप विश्वास न करें, अपने मित्रों को खिन्न कर शत्रुओं के कल्याण-साधन मत बनायें, अपने प्राणों को विपत्ति में डालकर अपने धन का इस प्रकार अपव्यय न की जिए। इस प्रकार समभाये गये राजा को जिस शर्त पर संधि के लिए तैयार किया जाय, उस शर्त को पूरा करके संधि को पक्की बनाने के लिए यत्न किया जाना चाहिए।

- (१) यदि इस प्रकार समभाने-बुभाने पर भी वह राजी न हो और युद्ध के लिए तैयार हो तो संघवृत्त तथा योगवृत्त अधिकरणों में निर्दिष्ट उपायों के द्वारा उसके प्रकृतिमंडल को कुपित कर देना चाहिए। उस आक्रमणकारी को मारने के लिए तीक्ष्ण तथा रसद गुप्तचर नियुक्त किये जाँय। आत्मरक्षित प्रकरण में जिन रक्षायोग्य स्थानों का निरूपण किया गया है वहाँ पर तीक्ष्ण तथा रसद आदि गुप्तचरों को नियुक्त कर उस राजा का काम तमाम कर देना चाहिए।
- (२) कुलटा स्त्रियों का पालन-पोषण करने वाले गुप्तचरों को चाहिए कि वे सुन्दर रूपवती युवती स्त्रियों के द्वारा सेना के प्रमुख व्यक्तियों को प्रमादी बनवा दें, जब बहुत सारे अथवा दो सेनामुख्यों को एक ही स्त्री में कामासक्ति हो जाय तब तीक्षण गुप्तचर उनमें परस्पर कलह पैदा कर दें। आपसी भगड़े में जो हार जाय उसको विजिगीषु के पक्ष में भेज दिया जाय और जब विजिगीषु आक्रमण करने लगे तब सहायतार्थ उसको नियुक्त किया जाय।
- (३) अथवा जो सेना मुख्य कामासकत हों, उन्हें सिद्ध के वेश में रहने वाले गुष्तचर वशीकरण द्वारा उस सुन्दरी युवती को वश में करने के उपायों का बहाना करके विषमिश्रित औषधि खिलाकर मार डालें।
  - (४) व्यापारी के वेश में रहने वाला गुप्तचर अति सुन्दरी पटरानी की अंतरंग

निमित्तमर्थेनाभिवृष्य परित्यजेत् । तस्यैव परिचारकव्यञ्जनोपिदिष्टः सिद्ध-व्यञ्जनः सांवनिकीमोर्षाधं दद्याद्, वैदेहकशरीरेऽवघातव्येति । सिद्धे सुभ-गाया अप्येनं योगमुपिदशेद्—राजशरीरेऽवघातव्या इति । ततो रसेनाति-सन्दध्यात् ।

- (१) कार्तान्तिकव्यञ्जनो वा महामात्रं राजलक्षणसम्पन्नं ऋमाभिनीतं ब्रूयात् । भार्यामस्य भिक्षुकी—'राजपत्नी राजप्रसविनी वा भविष्यसि' इति ।
- (२) भार्याच्यञ्जना वा महामात्रं ब्रूयात्-'राजा किल मामवरोध-यिष्यति, तवान्तिकाय पत्रलेख्यमाभरणं चेदं परिवाजिकयाऽऽहृतम्' इति ।
  - (३) सूदारालिकव्यञ्जनो वा रसप्रयोगार्थं राजवचनामर्थं चास्य

सेविका को प्रचुर धन दे कर अपने उपभोग के लिए उसे फुसलाये और एक बार उसका भोग कर दुबारा उसके पास न जाये। फिर उसी गुप्तचर से प्रेरित होकर दूसरा सिद्ध वेषधारी उस पटरानी की सेविका को वशीकरण औषधि देकर उससे कहे कि 'इस औषधी को अपने व्यापारी प्रेमी के शरीर पर छिड़क देना, वह तुम्हारे वश में हो जायेगा।' जब दिखावा मात्र के लिए वह व्यापारी वेषधारी गुप्तचर उस सेविका के वश में हो जाय तब उस सुन्दरी पटरानी को भी वशीकरण के प्रयोग का उपदेश दिया जाय। उससे कहा जाय कि 'इस औषधि को राजा के शरीर पर छिड़क देने से वह तुम्हारे काबू में हो जायेगा।' उस वशीकरण योग में विष मिलाकर इस प्रकार राजा का वध कर दिया जाय।

- (१) अथवा ज्योतिषी (कार्तान्तिक) के वेश में रहने वाला गुप्तचर, विश्वासी राजलक्षण-संपन्न महामात्र को यह कहकर फुसलाये कि 'तुम अवश्य ही राजा बनोगे।' और भिक्षुकी गुप्तचर स्त्री द्वारा उस महामात्र की पत्नी को कहला दिया जाय कि 'तुम पटरानी बनोगी और तुम राजा होने योग्य पुत्र को पैदा करोगी।' इस प्रकार राजा बनने की इच्छा रखने वाले महामात्र का राजा से विरोध हो जायेगा।
- (२) अथवा महामात्र की स्त्री बनकर रहने वाली छद्मवेश स्त्री उससे कहें कि 'राजा मुक्ते अवश्य ही अपने अंतः पुर में रोक लेगा। दूती द्वारा लाये गये तुम्हारे नाम के इस पत्र और इन आभरणों से यह साफ जाहिर होता है।' ऐसा करने से भी महामात्र का राजा के साथ विरोध हो जायेगा।
- (३) अथवा रसोइया (सूद) और मांस बनाने वालों (आरालिक) के वेष में रहने वाले गुप्तचर विष का प्रयोग करने के लिए राजा के गुप्त कथन को तथा इस लोभ में डालने के लिए दिये हुए राजा के धन को कि, महामात्र को मारना है,

लोभनीयमभिनयेत् । तदस्य वैदेहकव्यञ्जनः प्रतिसन्दध्यात्, कार्यसिद्धि च ब्रूयात् । एवमेकेन द्वाभ्यां त्रिभिरित्युपायैरेकेकमस्य महामात्रं विक्रमायाप-गमनाय वा योजयेदिति ।

(१) दुर्गेषु चास्य शून्यपालासन्नाः सित्रणः पौरजानपदेषु मैत्रीनिमित्त-मावेदयेयुः—'शून्यपालेनोक्ता योधाश्च अधिकरणस्थाश्च—'कृच्छ्रगतो राजा जीवन्नागिमध्यति न वाः प्रसह्य वित्तमार्जयध्वमित्रांश्च हतः' इति । बहुली-भूते तीक्ष्णाः पौरान् निशास्वाहारयेयुः, मुख्यांश्चांभिहन्युः—'एवं क्रियन्ते, ये शून्यपालस्य न शुश्रूषन्ते' इति । शून्यपालस्थानेषु च सशोणितानि 'शस्त्र-वित्तबन्धनान्युत्सृजेयुः । ततः सित्रणः—'शून्यपालो घातयित विलोपयित च' इत्यावेदयेयुः ।

# (२) एवं जानपदान्समाहर्तुर्भेदयेयुः।

महामात्र के सामने प्रकट कर दें। ठीक उसी समय व्यापारी के वेष में रहने वाला गुप्तचर महामात्र के पास आकर साक्षी रूप में कहे कि 'राजा के कहने से मैंने तुम्हारे सूद और आरालिक को विष दिया था; मैं नहीं जानता कि वे किस उद्देश्य के लिए ले गये थे।' और यह भी वता दे कि इस विष से तत्काल ही मृत्यु हो सकती है।' इस प्रकार विजिगीपु के गुप्तचर एक, दो या तीनों प्रयोगों से महामात्र को राजा के विरुद्ध बनाकर दोनों को युद्ध के लिए उभाड़ दें।

- (१) शत्रु के स्थानीय दुर्गों में रहने वाले शून्यपाल की ओर सभी गुप्तचर नगरवासियों तथा जनपदवासियों से कहे 'शून्यपाल ने सेनाओं और राजकर्मचारियों से कहा है कि राजा महान् विपत्ति में फँस गया है। कहा नहीं जा सकता कि वह जीवित लौट भी सकेगा या नहीं! इसिलए बलपूर्वक आप यथेच्छ्या जनता से धन लूटें और जो बाधा डाले उसको मार डालें।' जब शून्यपाल की यह आज्ञा सर्वत्र फैल जाय तब तीक्ष्ण गुप्तचर अपने आदिमयों को रात में नगर की लूट-पाट करने के लिए प्रेरित करें और नगर के प्रमुख व्यक्तियों को मरवा डालें। सब जगह इस बात को फैला दें कि 'जो शून्यपाल का कहना न मानेंगे उनकी यही हालत की जायेगी।' इसी बीच वे रक्त से भीगे अस्त्र-शस्त्र तथा रस्सी आदि को शून्यपाल के स्थान में रखवा दें। तदनन्तर सभी गुप्तचर इस बात का प्रचार करें कि 'यह शून्यपाल ही सब लोगों को मरवाता तथा लुटवाता है' इस तरीके से शून्यपाल तथा प्रजा में लड़ाई करा दी जाय।
- (२) इसी प्रकार समाहर्ता (टैक्स कलैक्टर) और जनपदवासियों के बीच फूट डाली जाय।

- (१) समाहर्तृपुरुषां स्तु ग्राममध्येषु रात्रौ तीक्ष्णा हत्वा ब्र्युः—'एवं क्रियन्ते, ये जनपदमधर्मेण बाधन्ते' इति ।
- (२) समुत्पन्ने दोषे शून्यपालं समाहर्तारं वा प्रकृतिकोपेन घातयेयुः। तत्कुलीनमवरुद्धं वा प्रतिपादयेयुः।
  - (३) अन्तःपुरपुरद्वारद्रव्यधान्यपरिग्रहान् । दहेयुस्तांश्च हन्युर्वा ब्रूयुरस्यार्तवादिनः ॥

इति आबलीयसे द्वादशेऽधिकरणे मन्त्रयुद्धं नाम द्वितीयोऽध्यायः; आदितः षड्तिशदधिकशततमः।

--: 0 :---

- (१) समाहर्त्ता के आदिमयों को रात के समय गाँव के मध्य में मारकर तीक्षण गुप्तचर यह प्रचार करें कि 'जो लोग अधर्मपूर्वक प्रजावर्ग को पीड़ित करते हैं उनकी यही दशा होती है।'
- (२) जब शून्यपाल और समाहर्ता, दोनों के ऐसे कुकर्म सर्वत्र फैल जायँ और उनसे प्रजाजन पूरी तरह कुपित हो जायँ, तब सभी गुप्तचर उनका भी वध कर डालें और उस शत्रु राजा के किसी बन्धु-बांधव को या नजरबन्द राजकुमार को सिंहासन पर बैठा दें।
- (३) उसके बाद तीक्ष्ण गुप्तचर अंतःपुर, पुरद्वार (नगर का प्रधान द्वार), द्रव्य परिग्रह (लकड़ी-वस्त्र के गोदाम) और धान्य परिग्रह (अन्नभंडार) आदि को जला दें तथा उन स्थानों के रक्षकों को मार डालें। तदनन्तर स्वयं इस दुर्घटना के लिए हार्दिक दुःख प्रकट करते हुए, इस कार्य को नगर या गाँव के लोगों का किया हुआ बतायें।

आबलीयस नामक बारहवें अधिकरण में मन्त्रयुद्ध नामक दूसरा अध्याय समाप्त ।

-: o :--

# सेनामुख्यवधः मण्डलप्रोत्साहनं च

- (१) राज्ञो राजवल्लभानां चासन्नाः सित्रणः पत्त्यश्वरथिद्वपमुख्यानां 'राजा कृद्धः' इति सुहृद्विश्वासेन मित्रस्थानीयेषु कथयेयुः। बहुलीभूते तीक्ष्णाः कृतरात्रिचारप्रतीकाराः गृहेषु 'स्वामिवचनेन आगम्यताम्' इति ब्रूयुः तान्निर्गच्छत एवाभिहन्युः। 'स्वामिसन्देशः' इति चासन्नान् ब्रूयुः। ये च प्रवासितास्तान् सित्रणो ब्रूयुः—'एतत्तद् यदस्माभिः कथितं जीवितुकामेन अपकान्तव्यम्' इति।
- (२) येभ्यश्च राजा याचितो न ददाति तान् सित्रणो ब्र्युः—'उक्तः शून्य-पालो राज्ञा—अयाच्यमर्थमसौ चासौ मा याचते, मया प्रत्याख्याताः शत्रु-संहिताः, तेषामुद्धरणे प्रयतस्व' इति । ततः पूर्ववदाचरेत् ।

## सेनापितयों का वध और राजमण्डल की सहायता

- (१) राजा तथा राजा के प्रियजनों के निकट मित्र वनकर रहने वाले सभी गुप्तचर: पैदल, घुड़सवार, रथसवार तथा हाथीसवार सेनाओं के अध्यक्षों और महामात्रों के मित्रों के यहाँ जाकर अत्यन्त विश्वासी मित्रों की तरह उससे कहें कि 'सेनाध्यक्ष आदि पर राजा कुपित हो गया है।' जब यह प्रवाद सर्वत्र फैल जाय तब, रात्रिभ्रमण की निषेधाज्ञा में भ्रमण करने की अनुमित प्राप्त कर सभी गुप्तचर घर-घर में जाकर सेनाध्यक्ष आदि से कहें कि 'स्वामी की आज्ञा से आप लोगों को तत्काल स्वामी के पास जाना चाहिए।' और जब वे बाहर निकलों तो उन्हें मरवा डालें। तदनन्तर मित्र के वेष में रहने वाले तीक्षण गुप्तचर सभी गुप्तचरों से कहें कि हमने यह सब कार्य स्वामी की आज्ञा से किया है। जो सेनापित आदि पहिले ही राजा को छोड़ कर चले गये हैं उनसे सभी गुप्तचर कहें 'देखिए, जो हमने कहा था वही हुआ न, कि जो भी अपनी जान बचाना चाहे वह यहाँ से भाग जाय।'
- (२) किसी के द्वारा कोई वस्तु माँगी जाने पर राजा जब उस वस्तु को न दे तो उस माँगने वाले से सभी गुप्तचर यों कहें 'राजा ने शून्यपाल से कह दिया है कि अमुक-अमुक व्यक्तियों ने मुक्त से न माँगी जाने योग्य वस्तुएँ माँगी हैं। मैंने देने से इनकार कर दिया। इसलिए कि वे लोग शत्रु से मिल गये हैं। अतः उनको नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील रहो।' ऐसा कहने के बाद पूर्ववत् सब कार्य किया जाय;

- (१) येभ्यश्च राजा याचितो ददाति, तान् सित्रणो ब्रूयु:-'उक्तः शून्य-पालो राज्ञा-अयाच्यमर्थमसौ चासौ च मा याचते, तेभ्यो मया सोऽर्थो विश्वासार्थं दत्तः, शत्रुसंहिताः । तेषामुद्धरणे प्रयतस्व' इति । ततः पूर्व-वदाचरेत्।
- (२) ये चैनं याच्यमर्थं न याचन्ते, तान् सित्रणो ब्र्युः-'उक्तः शून्यपालो राज्ञा-याच्यमर्थमसौ चासौ च मा न याचते; किमन्यत् स्वदोषशिङ्कतत्वात्, तेषामुद्वरणे प्रयतस्व इति । ततः पूर्ववदाचरेत् ।
  - (३) एतेन सर्वः कृत्यपक्षो व्याख्यातः ।
- (४) प्रत्यासन्नो वा राजानं सत्री ग्राहयेत् 'असौ चासौ च ते महामात्रः शत्रुपुरुषैः सम्भाषते' इति । प्रतिपन्ने दूष्यानस्य शासनहरान् दर्शयेत्-'एत-त्तत्' इति ।
- (५) सेनामुख्यप्रकृतिपुरुषान् वा भूम्या हिरण्येन वा लोभियत्वा स्वेषु अर्थात् तीक्ष्ण गुप्तचर रात में कुछ आदिमयों को मार दें; जिनको न मारें उनको वध का भय दिखाकर राजा से फोड़ दें।
- ( १ ) माँगने पर जिन्हें राजा कोई वस्तु दे दे उनसे सभी गुप्तचर कहें कि राजा ने शून्यपाल से कहा है कि अमुक-अमुक व्यक्तियों ने मुक्तसे न माँगने योग्य वस्तु माँगी है, मैंने उनको वह वस्तु इसलिए दे दी है कि उनका मुझ पर विश्वास बना रहे; किन्तु वे व्यक्ति शत्रु से मिले हैं, अत: उनका वध करने के लिए तुम्हें यत्नशील रहना चाहिए' ऐसा कहने के बाद पूर्ववत् सब कार्य किया जाय।
- (२) जो महामात्र आदि माँगने योग्य वस्तु भी राजा से नहीं माँगते उनसे सभी गुप्तचर कहें 'राजा ने शून्यपाल को कह दिया है कि अमुक-अमुक व्यक्ति मुभसे माँगने योग्य वस्तुओं को भी नहीं माँगते । इसका कारण इसके सिवा दूसरा क्या हो सकता है कि वे अपने दोषों के कारण मुक्तसे शंकित रहते हैं और इसलिए मेरे पास नहीं आते हैं। तुम उनका वध करने के लिए यत्नशील रहो।' ऐसा कहने के बाद पूर्ववत् सब कार्य किया जाय।
- (३) इसी प्रकार क्रुद्ध, लुब्ध, भीत आदि कृत्यपक्ष के सम्बन्ध में भी समभ लेना चाहिए ।
- (४) अथवा राजा के पास कपटपूर्वक रहने वाले सभी गुप्तचर राजा से कहें कि 'अमुक-अमुक महामात्र तुम्हारे शत्रुओं के साथ मिले हुए हैं।' जब राजा को इस बात पर विश्वास हो जाय तो सभी राजद्रोहियों द्वारा महामात्र का सन्देश ले जाते हुए दिखा दे और कहे 'देखिए, वही बात हुई, जो मैंने आपसे कही थी।'
- (५) अथवा सेना के अध्यक्षों, अमात्य आदि प्रकृतियों और अन्य राजकर्म-चारियों को सभी गुप्तचर धन तथा भूमि आदि के लोभ में फैसाकर उनके अपने ही ४४ कौ०

विक्रमयेदपवाहयेद्वा । योऽस्य पुत्रः समीपे दूर्गे वा प्रतिवसित, तं सित्रणोप-जापयेत्-'आत्मसम्पन्नतरस्त्वं पुत्रः तथाप्यन्तर्हितः, तत् किमुपेक्षसे । विक्रम्य गृहाण, पुरा त्वा युवराजो विनाशयित' इति ।

- (१) तत्कुलीनमवरुद्धं वा हिरण्येन प्रतिलोभ्य ब्रूयात्-'अन्तर्बलं प्रत्यन्त-स्कन्धमन्यं वास्य प्रमृद्नीहि' इति ।
  - (२) आटविकानर्थमानाभ्यामुपगृह्य राज्यमस्य घातयेत् ।
- (३) पार्ष्णिग्राहं वास्य ब्रूयाद्-'एष खलु राजा मामुच्छिच त्वामुच्छे-त्स्यितः; पार्ष्णिमस्य गृहाणः; त्विय निवृत्तस्याहं पार्ष्णि ग्रहोष्यामि' इति । मित्राणि वास्य ब्रूयात्-'अहं वः सेतुः, मिय विभिन्ने सर्वानेष वो राजाप्ला-यिष्यिति' इति । 'सम्भूय वास्य यात्रां विहनाम' इति । तत्संहतानां च प्रेष-

आदिमियों पर उनके द्वारा चढ़ाई करा दे; या उनको राजा के यहाँ से कहीं दूसरी जगह भगा दें। तदनन्तर सभी गुप्तचर राजधानी में या अन्तपाल के पास दुर्ग में रहने वाले राजकुमार को इस प्रकार फुसलाएँ 'राजा ने जिस पुत्र को युवराज बनाया है, तुम्हारी योग्यता उससे किसी कदर कम नहीं है; फिर भी राजा ने तुम्हें नियन्त्रित कर रखा है। अब तुम इस बात की लापरवाही न करके राजा पर धावा बोल दो और राज्य को अपने अधीन कर लो। अन्यथा बहुत सम्भव है कि युवराज तुम्हें ही मार डाले।

- (१) अथवा शत्रु के किसी बन्धु-बांधव को या नजरबन्द राजकुमार को धन का प्रलोभन देकर सभी गुप्तचर इस प्रकार फुसलाएँ 'तुम राजा के मौलबल को या सीमा पर नियुक्त सेना को अथवा दूसरी किसी सेना को नष्ट कर डालो और आटिवकों को धन तथा सत्कार से वश में करके उन्हीं के द्वारा शत्रु के राज्य पर चढ़ाई करा दो।'
- (२) आटिवकों को धन तथा सत्कार से वश में करके शत्रु के राज्य को उन्हीं के द्वारा नष्ट करवा दे। यहाँ तक सेनामुख्यों को वश में करने की युक्तियों का निरूपण किया गया है।
- (३) विजिगीषु राजा शत्रु राजा के पार्षणग्राह से कहे—'देखो, यह राजा मेरा उच्छेद करके फिर तुम्हारा भी अवश्यमेव उच्छेद करेगा। अतः तुम इसके पार्षणग्राह बनकर पीछे से इस पर आक्रमण करो। जब वह तुम पर आक्रमण करेगा तब मैं उसकी पार्षण ग्रहण कर उस पर आक्रमण कर दूँगा।' अथवा विजिगीषु शत्रु के मित्रों से कहे 'मैं ही तुम्हारा पुल हूँ। मेरे नष्ट हो जाने पर यह राजा तुमको भी नष्ट कर डालेगा। इसलिए हम सब मिलकर इसके आक्रमण का मुकाबला करें।' तदनन्तर विजिगीषु राजा अपने शत्रु के मित्रों तथा शत्रुओं को यह सन्देश भेजे कि 'निश्चित

येत्-'एष खलु राजा मामुत्पाटच भवत्सु कर्म करिष्यति । बुध्यध्वम्, अहं वः श्रेयानभ्यवपत्तुम्' इति ।

(१) मध्यमस्य प्रहिणुयादुदासीनस्य वा पुनः। यथासन्नस्य मोक्षार्थं सर्वस्वेन तदर्पणम्।।

इति आबलीयसे द्वादशेऽधिकरणे सेनामुख्यवधः मण्डलप्रोत्साहनं चेति तृतीयोऽध्यायः; आदितोः सप्तत्रिशदुत्तरशततमः ।

—: o :—

ही यह राजा मेरा उच्छेद कर के तुम्हारा भी उच्छेद कर डालेगा। अतः आप लोग विचार करें और समभें कि इस आपत्ति में आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए या नहीं।

(१) दुर्बल राजा को चाहिए कि बलवान् शत्रु से अपनी रक्षा के लिए वह मध्यम, उदासीन और अपने समीपस्थ सभी राजाओं को यह संदेश भेजे कि 'सर्वस्व देकर मैं आप लोगों के सामने आत्मसमर्पण कर चुका हूँ। मैं आप लोगों के आश्रय से अलग नहीं हो सकता हूँ। अतः यथाशक्ति आप लोगों को मेरी रक्षा करनी चाहिए।'

आबलीयस नामक बारहवें अधिकरण में सेनामुख्यवध-मण्डलप्रोत्साहन नामक तीसरा अध्याय समाप्त ।

-: 0 ;--

अध्याय ४

- (१) ये चास्य दुर्गेषु वैदेहकव्यञ्जनाः, ग्रामेषु गृहपतिकव्यञ्जनाः, जनपदसिन्धषु गोरक्षकतापसव्यञ्जनाः, ते सामन्ताटिवकतत्कुलीनावरुद्धानां पण्यागारपूर्वं प्रेषयेयुः—'अयं देशो हार्य' इति । आगतांश्चेषां दुर्गे गूढपुरुषा-नर्थमानाभ्याम् अभिसत्कृत्य प्रकृतिच्छिद्राणि प्रदर्शयेयुः । तेषु तैः सह प्रहरेयुः ।
- (२) स्कन्धावारे वास्य शौण्डिकव्यञ्जनः पुत्रमिक्तित्वक्तं स्थापित्वा अवस्कन्दकाले रसेन प्रवासियत्वा 'नैषेचिनिकम्' इति मदनरसयुक्तान् मद्य-कुम्भाञ्छतशः प्रयच्छेत्। शुद्धं वा मद्यं पाद्यं वा मद्यं दद्यादेकमहः, उत्तरं रसिद्धं प्रयच्छेत्। शुद्धं वा मद्यं दण्डमुख्येभ्यः प्रदाय मदकाले रसिद्धं प्रयच्छेत्।

## शस्त्र, अग्नि तथा रसों का गूढ प्रयोग, और वीवध, आसार तथा प्रसार का नाश

- (१) शत्रु राजा के दुर्गों में जो वैदेहक, गाँवों में जो गृहपितक, सरहदी इलाकों में जो ग्वाले और तापस आदि के वेष विजिगीषु के गृप्तचर नियुक्त हों, उन्हें चाहिए कि वे शत्रु के साथ स्वभावतः ही बैर रखने वाले सामंत, आटिवक, शत्रु के बन्धु-बान्धव और नजरबंद राजकुमार आंदि हों, कुछ भेंट सामग्री रख कर, उनके पास यह संदेश भेजें कि 'शत्रु के अमुक दुर्बल प्रदेश का आप लोग सहज ही में अपहरण कर सकते हैं।' इस बात के लिए उद्यत होकर जब उन सामंत आदि के गृप्तचर आ जाय तो उनका धन-मान से सत्कार करके तब उनके सामने शत्रु राजा के प्रकृतिवर्ग के समस्त दोषों को खोल कर रखा जाय। जब शत्रु के सभी दोष उनको ज्ञात हो जाय तो उनकी सहायता प्राप्त कर शत्रु पर आक्रमण किया जाय।
- (२) अथवा शत्रु की छावनी में शराब वेंचने वाले सभी गुप्तचर किसी वध्य पुरुष को अपना पुत्र बताकर रात्रि के अंतिम प्रहर में विष देकर उसकी हत्या कर डालें और तब अपने मृतक पुत्र के निमित्त 'यह नैषेचिनक द्रव्य है' ऐसा कह कर विषमिश्रित शराब के सैकड़ों घड़े फीजियों को पिला दे, अथवा विश्वास के लिए पहिले दिन विषरहित ही शराब दे, अथवा पहिले दिन चौथाई हिस्सा विषमिश्रित शराब दे और बाद में पर्याप्त विषमिश्रित शराब पिलाये अथवा सेना के अध्यक्षों

- (१) दण्डमुख्यव्यञ्जनो वा 'पुत्रमभित्यक्तम्' इति-समानम् ।
- (२) पक्वमांसिकौदनिकशौण्डिकापूपिकव्यञ्जना वा पण्यविशेषमव-घोषियत्वा परस्परसङ्घर्षेण कालिकं समर्घतरिमति वा परानाहूय रसेन स्वपण्यान्यपचारयेयुः ।
- (३) सुराक्षीरदधिसपिस्तैलानि वा तद्वचवहर्तृहस्तेषु गृहीत्वा स्त्रियो बालाश्चरसँयुक्तेषु स्वभाजनेषु परिकिरेयुः, 'अनेनार्घेण विशिष्टं वा भूयो दीयताम्' इति तत्रं वाविकरेयुः ।
- (४) एतान्येव वैदेहकव्यञ्जनाः पण्यविऋयेणाहर्तारो वा हस्त्यश्वानां विधायवसेषु रसमासन्ना दद्युः ।
- (४) कर्मकरव्यञ्जना वा रसाक्तं यवसमुदकं वा विक्रीणीरन् । चिर-संसृष्टा वा गोवाणिजका गवामजावीनां वा यूथान्यवस्कन्दकालेषु परेषां मोहस्थानेषु प्रमुश्वेयुः । अश्वखरोष्ट्रमहिषादीनां दुष्टांश्च तद्वचञ्जना वा

को पहिले विषरहित शराब दे और बाद में जब वे बेहोश हो जायँ तब उन्हें विष-मिश्रित शराब दे।

- (१) अथवा सेनामुख्य के वेष में सभी गुप्तचर किसी वध्य पुरुष को अपना पुत्र बताकर बाकी कार्य उपर्युक्त विधि से संपन्न करे।
- (२) अथवा पका मांस, पका अन्न, शराब तथा विविध व्यंजन और मालपुआ या पकौड़े आदि वेचने के वेष में सभी गुप्तचर एक-दूसरे से होड़ लगाकर अपनी-अपनी दूकानों की खूब तारीफ कर कम-ज्यादे मूल्य पर अथवा उधार ही शत्रु के आदिमियों को विष मिले पदार्थ खिला दें।
- (३) स्त्री तथा बालक शराब, दूध, घी, दही तथा तेल आदि का व्यवहार करने वाले लोगों के हाथ से लेकर इन वस्तुओं को अपने जहरीले वर्तनों में डलवा दें और बाद में उनके साथ यह झगड़ा करें कि 'अमुक वस्तु हमें इतने मृल्य पर दो, नहीं तो हम खरीदा हुआ सामान भी लौटा देंगे। जब दुकानदार इस बात पर राजी न हों तो उन, शराब, दूध आदि वस्तुओं को उन्हीं दूकानदारों के वर्तनों में उलट दें, ऐसा करने से सभी चीजें जहरीली हो जायँगी।
- (४) फिर छावनी के साथ व्यापारी वेष में रहने वाले गुप्तचर या शराब बेचने के बहाने दूसरे लोग इन्हीं सब जहरीली वस्तुओं को हाथो घोड़ों के राशन में मिलाकर उन्हें खिला दें।
- (५) अथवा मजदूर के वेष में रहने वाले गुप्तचर विषमिश्रित घास अथवा जल बेचें, अथवा बहुत समय से मित्र बनकर रहने वाले गुप्तचर अपने गाय, बकरी के समूहों को मध्य रात्रि में मोहग्रस्त (निद्राग्रस्त ) शत्रुओं को व्याकुल करने के लिए छोड़ दें। इसी प्रकार व्यापारी वेष में रहने वाले गुप्तचर अपने घोड़ा, गधा, ऊँट

चुचुन्दरीशोणिताक्ताक्षान्, लुब्धकव्यञ्जना वा व्यालमृगान् पञ्जरेभ्यः प्रमुञ्चेयुः, सर्पग्राहा वा सर्पानुग्रविषान्, हस्तिजीविनो वा हस्तिनः।

- (१) अग्निजीविनो वा अग्निमवसृजेयुः।
- (२) गूढपुरुषा वा विमुखान् पत्त्यश्वरथद्विपमुख्यानभिहन्युः, आदीपये-युर्वा मुख्यावासान् । दूष्यामित्राटविकव्यञ्जनाः प्रणिहिताः पृष्ठाभिघात-मवस्कन्दप्रतिग्रहं वा कुर्युः । वनगूढा वा प्रत्यन्तस्कन्धमुपनिष्कृष्याभिहन्युः।
- (३) एकायने वीवधासारप्रसारान् वा । ससङ्क्षेतं वा रात्रियुद्धे भूरितूर्य-माहत्य ब्रूयु:-'अनुप्रविष्टाः स्मो, लब्धं राज्यम्' इति । राजावासमनु-प्रविष्टा वा सङ्कलेषु राजानं हन्युः।
- (४) सर्वतो वा प्रयातमेनं म्लेच्छाटविकदण्डचारिणः स्तम्भवाटापाश्रया वा हन्युः । लुब्धकव्यञ्जना वावस्कन्दसङ्कलेषु गूढयुद्ध-हेतुभिरभिहन्युः ।

तथा गाय, भैंस आदि चौंकने वाले जानवरों की आँखों में छछून्दर के खून का अञ्जन लगाकर छोड़ दें; इसी प्रकार शिकारी के वेष में रहने वाले गुप्तचर अपने हिंसक जानवरों को छोड़ दें; संपेरों के वेष में रहने वाले गुप्तचर अपने जहरीले साँपों को; और हाथियों के व्यापारी गुप्तचर अपने हाथियों को छोड़ दें।

- (१) इसी प्रकार रसोइये, लुहार आदि, जो गुप्तचर आग से अपनी जीविका चलाते हों, वे शत्रु की छावनी में आग लगा दें।
- (२) गुप्तचरों को चाहिए कि वे युद्ध से विमुख हुए पैदल, घुड़सवार, रथसवार तथा हाथीसवार सेनाओं के अध्यक्षों को मार डालें; अथवा उनके घरों में आग लगा दें; अथवा दूष्य, शत्रु या आटविक के वेष में रहने वाले गुप्तचर युद्ध से लौटी हुई सेना के पीछे से धावा बोल दें; अथवा सोते समय उसको नष्ट कर दें; अथवा उसका मुकाबला करें; अथवा बन में छिप कर रहने वाले गुप्तचर सरहदी इलाकों की सुरक्षा के लिए नियुक्त सेना को किसी बहाने अपनी ओर खींच कर मार डालें।
- (३) जिस समय वीवध (धान्य), आसार (मित्रसेना) और प्रसार (लकड़ी घास ) आदि को किसी तंग रास्ते से ले जाया जा रहा हो उस समय उसे नष्ट कर दिया जाय; अथवा रात्रि युद्ध में विशेष संकेतों के साथ बाजों को खूब जोर से बजाते हुए इस प्रकार की घोषणा की जाय कि 'हम लोग शत्रु दल को चीर कर भीतर प्रविष्ट हो गये हैं; हमने राज्य को प्राप्त कर लिया है' इत्यादि। अथवा राजा के घर में प्रविष्ट होकर उसको मार दिया जाय।
- (४) जिस ओर से भी राजा भागे, वहीं से सत्र तथा स्तम्भवाट को लेकर सैनिक के वेष में घूमने वाले म्लेच्छ और आटविक उसको मार डालें, अथवा शिकारी

- (१) एकायने वा शैलस्तम्भवाटखञ्जनान्तरुदके वा स्वभूमिबलेना-भिहन्युः । नदीसरस्तटाकसेतुबन्धभेदवेगेन वाप्लावयेयुः । धान्वनवननिम्न-दुर्गस्थं वा योगाग्निधूमाभ्यां नाशयेयुः।
- (२) सङ्कटगतमग्निना, धान्वनगतं धूमेन, निधानगतं रसेन, तोयाव-गाढं दुष्टग्राहैरुदकचरणैर्वा तीक्ष्णाः साधयेयुः।
  - (३) आदीप्तावासात् निष्पतन्तं वा-योगवामनयोगाभ्यां योगेनान्यतमेन वा। अमित्रमतिसन्दध्यात् सक्तमुक्तासु भूमिषु ॥

इति आबलीयसे द्वादशेऽधिकरणे शस्त्राग्निरसप्रणिधयो वीवधासारप्रसार-वधश्चेति चतुर्थोऽध्यायः, आदितोऽष्टत्रिशदधिकशततमः ।

--: o :---

के वेष में रहने वाले गुप्तचर रात में इकट्ठा सोते समय कूटयुद्ध प्रकरण में निर्दिष्ट उपायों से शत्रुओं को मार डालें।

- (१) अथवा पहाड़ी रास्ते से या ऊबड़-खाबड़, दलदल तथा जल से गुजरती हुई शेत्रुसेना को नष्ट किया जाय; अथवा यथावसर नदी, भील तथा बड़े-बड़े तालाबों के बाँधों को तोड़ कर शत्रुसेना को उसमें बहा दिया जाय, अथवा धान्वनदुर्ग, वनदुर्ग तथा निम्नदुर्ग में ठहरे हुए शत्रुदल को योगाग्नि (विशेष द्रव्यों के योग से उत्पन्न कपट अग्नि ) और योगधूम ( विषैली गैस ) के द्वारा नष्ट किया जाय।
- (२) कंटकाकीर्ण तथा दुर्गम प्रदेश में प्रविष्ट हुई शत्रुसेना को अग्नि के द्वारा, धान्वन दुर्ग में ठहरे शत्रुदल को विशेष गैंस द्वारा; गुप्तप्रदेश में छिपे हुए शत्रुओं को विष के द्वारा; जल के भीतर छिपे हुए शत्रु को भयंकर मगरमच्छ आदि जल-जन्तुओं के द्वारा अथवा जल में जाने योग्य अन्य साधनों के द्वारा तीक्ष्ण गुप्तचर उनको कैंद कर लें या नष्ट कर दें।
- (३) अथवा आग लगे हुए घर से भागते हुए राजा को तथा अपनी रक्षा के लिए धान्वन आदि स्थानों में ठहरे हुए शत्रु को योगवामन और योग के द्वारा अथवा केवल योग के द्वारा वश में किया जाय।

आबलीयस नामक बारहवें अधिकरण में शस्त्राग्निरसप्रणिधि-वीवधासारप्रसारवध नामक चौथा अध्याय समाप्त ।

अध्याय ५

- (१) दैवतेज्यायां यात्रायामित्रस्य बहूनि पूज्यागमस्थानानि भक्तितः। तत्रास्य योगमुब्जयेत्।
- (२) देवतागृहप्रविष्टस्योपिर यन्त्रमोक्षणेन गूढिभित्ति शिलां वा पात-येत्। शिलाशस्त्रवर्षमुत्तमागारात्कपाटमवपातितं वा भित्तिप्रणिहितमेक-देशबन्धं वा परिघं मोक्षयेत्। देवतादेहस्थप्रहरणानि वास्योपिरिष्टात्पात-येत्। स्थानासनगमनभूमिषु वास्य गोमयप्रदेहेन गन्धोदकावसेकेन वा रस-मितचारयेत् पुष्पचूर्णोपहारेण वा। गन्धप्रतिच्छन्नं वास्य तीक्ष्णं धूममित-नयेत्। शूलकूपमवपातनं वा शयनासनस्याधस्ताद् यन्त्रबद्धतलमेनं कील-

#### कपट उपायों या दण्ड प्रयोगों द्वारा और आक्रमण के द्वारा विजयोपलब्धि

- (१) देवपूजन अथवा देवयात्रा के ऐसे अनेक अवसर आते हैं, जब कि शत्रु राजा अपनी भक्ति के अनुसार पूजा के लिए वहाँ आता-जाता है; ऐसे ही अवसरों पर कूट उपायों द्वारा उसके विनाश का यत्न करना चाहिए।
- (२) जब शत्रुराजा देवगृह के अन्दर प्रविष्ट हो तब उसके ऊपर यन्त्र को छोड़ कर गूढिभित्त और शिला को गिरा दिया जाय; अथवा मकान की छत से उसके ऊपर पत्थरों तथा हथियारों की वर्षा की जाय; या किवाड़ों को उखाड़ कर उस पर फेंक दिया जाय; अथवा दीवार से छिपे हुए तथा एक ओर से बँधे हुए अर्गला को ही उस पर गिराया जाय; या देवता की देह पर बँधे हुए हथियार उस पर गिरा दिये जायँ; अथवा उसके ठहरने, उठने तथा बैठने के स्थानों में विषमिश्रित गोबर का लेप किया जाय; या देवता के प्रसाद के रूप में उसे विष मिली फूलों की बुकनी दी जाय; अथवा विष की गन्ध को मारने वाली तीव्र गैस उसको सुँघायी जाय; अथवा उसके सोने या बैठने के स्थान के नीचे एक छिपे हुए गढ़े में तेज शलाकाएं गाड़कर उसके ऊपर शत्रु राजा की चारपाई या कुर्सी आदि को यन्त्र के द्वारा अधर पर बाँध दिया जाय और जब वह उस पर सोये या बैठे तब उस यन्त्रकील को खींच कर चारपाई या कुर्सी समेत उसको गढ़े में डाल दिया जाय; अथवा यदि शत्रु अपने निकटस्थ देश का हो तो अपने कार्य में बाधा डालने वाले उसके जनपदवासियों को

मोक्षणेन प्रवेशयेत् । प्रत्यासन्ने वामित्रे जनपदाज्जनमवरोधक्षममितिनयेत् । दुर्गाच्चानवरोधक्षममपनयेत् । प्रत्यादेयमरिविषयं वा प्रेषयेत् । जनपदं चेकस्थं शैलवननदीदुर्गेष्वटवीव्यवहितेषु वा पुत्रभ्रातृपरिगृहीतं स्थापयेत् ।

- (१) उपरोधहेतवो दण्डोपनतवृत्ते व्याख्याताः।
- (२) तृणकाष्ठम् आ योजनाद् दाहयेत् । उदकानि च दूषयेद्; अवास्ना-वयेच्च । कूटकूपावपातकण्टिकनीश्च बहिरु जयेत् ।
- (३) सुरुङ्गामित्रस्थाने बहुमुखीं कृत्वा विचयमुख्यानिभहारयेद्, अभित्रं वा। परप्रयुक्तायां वा सुरुङ्गायां परिखामुदकान्तिकीं खानयेत्, कूप-शालामनुसालं वा। अतोयकुम्भान् कांस्यभाण्डानि वा शङ्कास्थानेषु स्थाप-येत् खाताभिज्ञानार्थम्। ज्ञाते सुरुङ्गापथे प्रतिसुरुङ्गां कारयेत्। मध्ये भित्त्वा धूममुदकं वा प्रयच्छेत्।

पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया जाय; और बाधा पहुँचाने में असमर्थ शत्रु की जेल में बन्द हुए व्यक्तियों को छुड़ा दिया जाय। शत्रुदेश के ऐसे व्यक्ति को, जिसे अवश्यमेव लीटाना पड़े, स्वयं ही शत्रु देश को भेज दिया जाय। जिन जनपदों पर शत्रु राजा का एकच्छत्र राज्य हो वहाँ के पर्वतदुर्गों, नदीदुर्गों और वनदुर्गों को तथा घने जंगलों से घरे दूसरे प्रदेशों को शत्रु राजा के पुत्र या बन्धुओं के अधिकार में करा देना चाहिए।

- (१) उपरोध (घेरा डालना) के उपायों का निरूपण दण्डोपनत नामक प्रकरण में यथास्थान किया जा चुका है।
- (२) शत्रु के सैनिक पड़ाव के चारों ओर चार कोस तक की सब घाम, लकड़ी आदि जला देनी चाहिए और पानी को विष मिला कर दूषित कर देना चाहिए। उस स्थान के आस-पास के जितने तालाब या बाँध हैं उनको तोड़कर सब पानी बाहर बहा देना चाहिए और शत्रु सेना के मार्ग में अँधेरे कुँए, घास-फूस से ढके गड्ढे तथा जगह-जगह काँटेदार लोहे के जाल बिछा देने चाहिए।
- (३) शत्रु के सैन्य शिविर में एक बहुमुखी सुरंग बनाकर शत्रु के प्रधान व्यक्तियों को उसमें फँसा देना चाहिए; अथवा अवसर आने पर शत्रु राजा को भी उसी में फँसा देना चाहिए। यदि विजिगीषु के दुर्ग में आने के लिए शत्रु सुरंग बनाये तो दुर्ग के चारों ओर इतनी गहरी खाई खुदवानी चाहिए कि नीचे का पानी निकल आवे। यदि ऐसा करने में अधिक असुविधा हो तो परकोटे के चारों ओर गहरे-गहरे कुएँ खुदवाये जायँ। अथवा जिन स्थानों में सुरंग बनाये जाने की आशंका हो वहाँ खाली घड़ों को या काँसे के छोटे-छोटे खंभों या काँसे के दुकड़ों को रख दिया जाय; जिससे कि सुरंग खोदने का पता लग जाय। शत्रु की सुरंग का पता लग जाने पर दूसरी

- (१) प्रतिविहितदुर्गी वा मूले दायादं कृत्वा प्रतिलोमामस्य दिशं गच्छेत्-यतो वा मित्रैर्बन्धुभिराटविकैर्वा संसृज्येत, परस्यामित्रैर्द्ध्यैर्वा महद्भिः; यतो वा गतोऽस्य मित्रैवियोगं कुर्यात्, पार्ष्णि वा गृह्णीयात्, राज्यं वास्य हारयेत्, वीवधासारप्रसारान् वा वारयेत्; यतो वा शक्नुयाद् आक्षि-कवदपक्षेपेणास्य प्रहर्तुः यतो वा स्वं राज्यं त्रायेत, मूलस्योपचयं वा कुर्यात्। यतः सन्धिमभिप्रेतं लभते, ततो वा गच्छेत्।
- (२) सहप्रस्थायिनो वास्य प्रेषयेयुः-'अयं ते शत्रुरस्माकं हस्तगतः; पण्यं विप्रकारं वापदिश्य हिरण्यमन्तस्सारबलं प्रेषयस्व, एनमर्पयेम बद्धं प्रवासितं वा' इति । प्रतिपन्ने हिरण्यं सारबलं चाददीत ।
  - (३) अन्तपालो वा दुर्गसम्प्रदानेन बलै कदेशमितनीय विश्वस्तं घातयेत्।

सुरंग खुदवा देनी चाहिए अथवा उसको बीच ही में तोड़ कर उसमें विषैला धुआँ या पानी भर देना चाहिए।

- ( १ ) अथवा पूरी शक्ति लगा देने पर भी यदि दुर्ग की रक्षा असम्भव जान पड़े तो दुर्बल राजा को चाहिए कि राजधानी में अपने पुत्र को नियुक्त करके वह शत्रु की ऐसी प्रतिकूल दिशा में चला जाय, जहाँ से वह शत्रु का अपकार कर सके; अथवा जिस दिशा में जाकर वह अपने मित्रों, बन्धु-बांधवों और आटविकों की सहायता लेकर शत्रु की हानि कर सके, अथवा शत्रु के शत्रु और अत्यन्त बलवान् उसके दूष्य पुरुषों से मिलकर शत्रु का नुकसान कर सके; अथवा जहाँ जाकर शत्रु के मित्रों को उससे अलग करवा सके; अथवा शत्रु पर पीछे से आक्रमण कर सके; अथवा शत्रु के राज्य का अपहरण कर सके; अथवा जहाँ जाकर शत्रु के वीवध, आसार और प्रसार को शत्रु के पास तक न पहुँचने दे; अथवा जिस दिशा से वह जुआरी की तरह कपट प्रयोगों के द्वारा शत्रु पर प्रहार कर सके; अथवा जहाँ जाकर वह अपने राज्य की सुरक्षा का प्रबन्ध कर सके; अथवा अपनी राजधानी को समृद्ध बना सके; अथवा जहाँ से उसको इच्छानुसार सन्धि करने का अवसर मिल सके, उस दिशा में चला जाय।
- (२) अथवा दुर्बल राजा के साथ-साथ जाने वाले गुप्तचर शत्रु के पास इस प्रकार का संदेश भेजें: 'यह तुम्हारा शत्रु इस समय हमारे कब्जे में है, इसलिए तुम किसी सौदे के बहाने धन भेजकर और किसी अपकार के बहाने अन्तःसार सेना को हमारे पास भेज दो। उसके बाद कैंद किये या मारे गये इस शत्रु को हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। 'जब शत्रु राजा इस बात पर राजी होकर धन और सेना भेष दें तो दुर्बल राजा उसको अपने अधीन कर ले।
  - (३) अथवा अन्तपाल को चाहिए कि वह अपना दुर्ग शत्रु के स्पूर्व करके उसकी

- (१) जनपदमेकस्थं वा घातियतुमित्रानीकमावाहयेत्; तदवरुद्धदेश-
- (२) मित्रव्यञ्जनो वा बाह्यस्य प्रेषयेत्-'क्षीणमस्मिन्दुर्गे धान्यं स्नेहाः क्षारो लवणं वाः तदमुष्मिन्देशे काले च प्रवेक्ष्यति, तदुपगृहाण' इति । ततो रसविद्धं धान्यं स्नेहं क्षीरं लवणं वा दूष्यामित्राटविकाः प्रवेशयेयुः, अन्ये वा अभित्यक्ताः ।
  - (३) तेन सर्वभाण्डवीवधग्रहणं व्याख्यातम्।
- (४) सिन्ध वा कृत्वा हिरण्यैकदेशमस्मै दद्यात् । विलम्बमानः शेषम् । ततो रक्षाविधानान्यवस्रावयेत्, अग्निरसशस्त्रैर्वा प्रहरेत्, हिरण्यप्रतिग्राहिणो वास्य वल्लभाननुगृह्णीयात् ।
- (प्र) परिक्षीणो वास्मै दुर्गं दत्त्वा निर्गच्छेत्सुरुङ्गया । कुक्षिप्रदरेण वा प्राकारभेदेन निर्गच्छेत् ।

सेना के कुछ भाग को ऐसी जगह ले जाय, जहाँ से उसका लौटना असम्भव हो और विश्वासघात कर उसे वहीं मरवा डाले।

- (१) अथवा किसी एकत्र हुए उच्छृह्धल जनपद को काबू में करने के लिए अन्तपाल शत्रुसेना को बुलाये और उसके बाद उस सेना को ऐसे देश में ले जाय, जहाँ से वह वापस न लौट सके; वहाँ ले जाकर उसको मरवा डाले।
- (२) अथवा मित्र के वेष में रहने वाले सभी गुप्तचर शत्रुराजा के पास इस प्रकार का सन्देश भिजवायें: शत्रु के इस दुर्ग में अन्न, घी, तेल, गुड़ तथा नमक आदि सब पदार्थ समाप्त हो चुके हैं। यह सब सामान अमुक स्थान से अमुक समय में ले जाया जायेगा। तुम उसको रास्ते में ही लूट लेना। तदनन्तर विजिगीषु के दूष्य, शत्रु तथा आटविक विषमिश्रित उक्त सामान को उसी समय उन्हीं मार्गों से लेकर गुजरें अथवा दूसरे वध्य पुष्ठष उस सामान को ले जायें।
- (३) इसी प्रकार दूसरे विषयुक्त खाद्यपदार्थों को शत्रु राजा तक पहुँचाने के सम्बन्ध में भी समभ लेना चाहिए।
- (४) अथवा दुर्बल राजा, शत्रु राजा के साथ सिन्ध करके प्रतिज्ञात धन का कुछ हिस्सा तत्काल ही उसे दे दे और शेष भाग को विलम्ब से देने का वादा कर, उसे भी ठीक समय पर अदा कर दे। इस प्रकार जब शत्रु का उस पर विश्वास हो जाय तो अपनी रक्षा के लिए चारों ओर तैनात शत्रु सेना को वह हटा ले और स्वतन्त्र होकर विष, अग्नि तथा शस्त्रों द्वारा शत्रु पर प्रहार करे; अथवा काबू में आने वाले शत्रु के अवरुद्ध बन्धु-बांधवों को धन देकर उन्हीं के द्वारा शत्रु को मरवा दे।
  - (५) अथवा यदि दुर्बल राजा शत्रु का प्रतीकार करने में सर्वथा असमर्थ हो तो

- (१) रात्राववस्कन्दं दत्त्वा सिद्धस्तिष्ठेत्, असिद्धः पार्श्वेनापगच्छेत्, पाषण्डच्छद्मना मन्दपरिवारो निर्गच्छेत्, प्रेतव्यञ्जनो वा गूर्ढैर्निह्रियेत, स्त्रीवेषधारी वा प्रेतमनुगच्छेत्।
- (२) दैवतोपहारश्राद्धप्रवहणेषु वा रसविद्धमन्नपानमवसृज्य कृतोपजापो दूष्यव्यञ्जनैनिष्पत्य गूढसैन्योऽभिहन्यात् ।
- (३) एवं गृहीतदुर्गो वा प्राश्यप्राशं चैत्यमुपस्थाप्य दैवतप्रतिमाच्छिद्रं प्रविश्यासीत, गूढिभित्ति वा दैवतप्रतिमायुक्तं भूमिगृहम् । विस्मृते सुरुङ्गया रात्रौ राजावासमनुप्रविश्य सुप्तमित्रं हन्यात् । यन्त्रविश्लेषणं वा विश्ले-ध्याधस्तादवपातयेत् । रसाग्नियोगेनाविष्टतं गृहं जतुगृहं वाधिशयानमित्र-मादीपयेत् ।
- (४) प्रमदवनविहाराणामन्यतमे वा विहारस्थाने प्रमत्तं भूमिगृहसुरु-ङ्गागूढभित्तिप्रविष्टास्तीक्ष्णा हन्युः, गूढप्रणिहिता वा रसेन । स्वपतो वा निरुद्धे देशे गूढाः स्त्रियः सर्परसाग्निधूमानुपरि मुश्चेयुः ।

अपना दुर्ग वह शत्रु को देकर सुरंग के रास्ते बाहर निकल जाय; अथवा सुरंग न होने पर जहाँ से परकोटे की दीवार कच्ची हो उसको तोड़ कर बाहर निकल जाय।

- (१) रात में सोते समय शत्रु के ऊपर छापा मारने में यदि कार्यसिद्धि सम्भव हो तो दुर्बल राजा अपने दुर्ग में डटा रहे और यदि ऐसी आशा न हो तो पास से होकर निकल भागे। बाहर निकलने के लिए उसको चाहिए कि पाषण्डी का वेष बनाकर थोड़ा-सा परिवार साथ लेकर अथवा अर्थी पर रखकर गुप्तचरों के द्वारा या स्त्री का वेष धारण कर किसी मृतक की अर्थी के पीछे—इन तरीकों से वह बाहर निकल जाय।
- (२) देवबिल (दैवतोपहार), श्राद्ध तथा पार्टियों (प्रवहण) आदि के अवसरों पर शत्रु को विषाक्त अन्नादि देकर; या दूष्य गुप्तचरों द्वारा शत्रुपक्ष का उपजाप करके छिपी हुई सेना को लेकर दुर्बल राजा अपने शत्रु पर धावा बोल दे।
- (३) इस प्रकार शत्रु के द्वारा अपना दुर्ग ले लिये जाने पर विजिगीषु राजा को चाहिए कि वह पर्याप्त खाद्यसामग्री रखकर किसी देवालय की प्रतिमा में छेद करके उसके भीतर घुस कर बैठ जाय; अथवा किसी दीवार पर छेद करके वहाँ बैठ जाय; या किसी देवप्रतिमा से युक्त तहखाने (भूमिगृह) में बैठ जाय। जब शत्रु राजा, विजिगीषु को सर्वथा नष्ट हुआ जानकर सर्वथा भुला दे तब सुरंग के द्वारा रात में राजा के शयनागार में प्रविष्ट होकर वह राजा को मार डाले; अथवा शयनागार में लगे यन्त्र को ढीला करके उसको राजा के ऊपर गिरा दे; अथवा अग्निरक्षित घर में या लाख के घर में सोते हुए शत्रु राजा को मार डाले।
  - (४) अथवा प्रमदवन और विहार में या केवल विहार में मदविह्वल शत्रु राजा

- (१) प्रत्युत्पन्ने वा कारणे यद्यदुपपद्येत तत्तदिमत्रेऽन्तःपुरगते गूढ-सञ्चारः प्रयुञ्जीत, ततो गूढमेवापगच्छेत्, स्वजनसंज्ञां च प्ररूपयेत्।
  - (२) द्वाःस्थान् वर्षवरांश्चान्यान् निगूढोपहितान् परे । तूर्यसंज्ञाभिराहूय द्विषच्छेषाणि घातयेत् ॥

इति आबलीयसे द्वादशेऽधिकरणे योगातिसन्धानं दण्डातिसन्धानम् एकविजयश्चेति पञ्चमोऽध्यायः, आदित एकोनचत्वारि-

शदधिकशततमोऽध्यायः।

समाप्तिमदमाबलीयसं नाम द्वादशमधिकरणम्।

—: · :—

को सुरंगों या तहखानों में छिपे हुए गुप्तचर मार डालें; अथवा छिपकर रहने वाले रसोइया तथा मांस बनाने वाले गुप्तचर विष देकर शत्रु को मार डालें; या किसी निषिद्ध एकान्त में सोते हुए राजा के ऊपर गुप्त वेषधारी स्त्री, सर्प, विष या अग्नि का प्रयोग कर उसको मार डाले।

- (१) अथवा समयानुसार जैसे कारण उपस्थित हों उन्हीं के अनुकूल उपायों द्वारा विजिगीषु अन्तःपुर में गये हुए शत्रु राजा को छिपकर मार डाले और छिपकर ही बाहर निकल आवे। अपने छिपे हुए व्यक्तियों को वह इशारों से उक्त अभिप्राय को समभा दे।
- (२) द्वारपाल, नपुंसक तथा अन्तःपुर आदि के अन्य गुप्तचर वेषधारी कर्म-चारियों को तथा शत्रु के ऊपर छिपे तौर पर नियुक्त दूसरे गुप्तचरों को बाजे आदि के विशेष संकेतों द्वारा बुलाकर शत्रु के बाकी आदिमयों को भी मार डाला जाय।

आबलीयस नामक बारहवें अधिकरण में योगातिसन्धान-दण्डातिसन्धान-एकविजय नामक पाँचवां अध्याय समाप्त ।

तेरहवाँ अधिकरण

दुर्गत्नभोपाय

अध्याय १

- (१) विजिगीषु परग्राममवाप्तुकामः सर्वज्ञदैवतसंयोगख्यापनाभ्यां स्वपक्षमुद्घर्षयेत्, परपक्षं चोद्वेजयेत् ।
- (२) सर्वज्ञख्यापनं तु-गृहगुह्यप्रवृत्तिज्ञानेन प्रत्यादेशो मुख्यानां, कण्टक-शोधनापसपीगमेन प्रकाशनं राजद्विष्टकारिणां, विज्ञाप्योपायनख्यापनम-दृष्टसंसर्गविद्यासंज्ञादिभिः, विदेशप्रवृत्तिज्ञानं तदहरेव गृहकपोतेन मुद्रा-संयुक्तेन ।
- (३) दैवतसंयोगख्यापनं तु-सुरुङ्गामुखेनाग्निचैत्यदैवतप्रतिमाच्छिद्रानु-प्रविष्टैरग्निचैत्यदैवतव्यञ्जनैः सम्भाषणं पूजनं च, उदकादुत्थितैर्वा नाग-वरुणव्यञ्जनैः सम्भाषा पूजनं च, रात्रावन्तरुदके समुद्रवालुकाकोशं प्रणि-

#### उपजाप

- (१) यदि विजिगीषु राजा अपने शत्रु के गाँव या शहर पर अधिकार करने का इच्छुक हो तो उसे चाहिए कि वह स्वयं को सर्वज्ञ तथा देवता का साक्षात्कार करने वाला प्रसिद्ध करके अपने पक्ष को उत्साहित करे और शत्रुपक्ष में वेचैनी फैला दे।
- (२) सर्वज्ञता की प्रसिद्धि के तरीके: अपनी सर्वज्ञता का प्रचार-प्रसार करने के लिये विजिगीषु को चाहिए कि वह अपने गुप्तचरों द्वारा, प्रमुख व्यक्तियों के घरों में छिपे तौर पर होने वाले बुरे कार्यों का पता लगाकर, उन प्रमुख व्यक्तियों को ऐसे कार्य करने से विजित करे। कण्टक शोधन अधिकरण में निर्दिष्ट अपसर्पोपदेश के द्वारा अपने शत्रुओं के गुप्त-भेदों को जानकर उन्हें उनके सामने प्रकट करे और ऐसा करने से उन लोगों को रोके। दूसरे लोगों से अज्ञात संसर्ग विद्या (नाचना, गाना) के संकेतों द्वारा अथवा गुप्तचरों से पता लगाकर राजा के लिए भेंटस्वरूप आने वाली वस्तुओं को वह पहिले ही बतला दे। विदेश में घटित होने वाली घटना को वह मुद्रायुक्त कपोत के द्वारा अपने घर पर बैठा ही बतला दे।
- (३) दैवसाक्षात्कार की प्रसिद्धि के तरीके: अपने दैव-साक्षात्कार के प्रचार-प्रसार के लिए विजिगीषु को चाहिए कि सुरंग के द्वारा आग के बीच में तथा देवताओं की पोली प्रतिमाओं के बीच में और समाधि (चैत्य) के बीच में गुप्तचरों को भेजकर राजा उनसे बातचीत करे एवं उनका पूजन करे; अथवा पानी से निकले

धायाग्निमालादर्शनम्, शिलाशिक्यावगृहीते प्लवके स्थानम्, उदकवस्तिना जरायुणा वा शिरोऽवगूढनासः पृषतान्त्रकुलीरनक्रशिशुमारोद्रवसाभिर्वा शतपाक्यं तैलं नस्तः प्रयोगः तेन रात्रिगणशश्चरति इत्युदकचरणानि, तैर्वरुणनागकन्यावाक्यिक्या सम्भाषणं च, कोपस्थानेषु मुखादग्नि-धूमोत्सर्गः।

(१) तदस्य स्वविषये कार्तान्तिकनैमित्तिकमौर्ह्रातिकपौराणिकेक्षणिकगूढपुरुषाः साचिव्यकरास्तर्हाशनश्च प्रकाशयेयुः । परस्य विषये दैवतदर्शनं
दिव्यकोशदण्डोत्पीत्तं च अस्य ब्रूयुः । दैवतप्रश्निमित्तवायसाङ्गिविद्यास्वप्नमृगपिक्षव्याहारेषु चास्य विजयं ब्रूयुः, विपरीतमित्रस्य सदुन्दुभिमुल्कां च
परस्य नक्षत्रे दर्शयेयुः ।

नागदेव तथा वरुण के वेष में रहने वाले गुप्तचर से बातचीत करे और उनकी पूजा भी करे। रात में मजबूत एवं जिनके भीतर पानी प्रवेश न कर सके, ऐसी पेटियों में रेता भर कर उनको पानी में छिपा दिया जाय और फिर उसके द्वारा पानी में आग लगाकर दिखाया जाय। रिस्सयों में पत्यर बाँध कर उनको नाव के नीचे से पानी में लटका दिया जाय, जिससे कि तेज धारा में नाव स्थिर खड़ी रह जाय। उदकवस्ती (वाटरप्रूफ कपड़ा) अथवा जरायु (गर्भाशय के समान बनी हुई चमड़े की थैली) से शिर और नासिका ढककर, साँभर की आँत (पृषतातन्त्र), केंकडा (कुलीर), मगर (नक्र), शिरस नामक मछली (शिशुमार) और हूद (उद्र) नाम की मछली की चर्बी के साथ तेल को सौ बार पका कर उसका जो घोल तैयार हो उसको नाक में डाल दिया जाय। ऐसा करने से रात में भुंढ के भुंड पुरुष जल में संतरण कर सकते हैं। जल में तैरते हुए वे पुरुष वरुण या नाग की कन्याओं जैसी आवाज निकालें और राजा उनके साथ बातचीत करे। क्रोधावेश प्रकट करते समय राजा औषधियों के द्वारा अपने मुँह से आग और धुआँ उगले।

(१) राजा की उक्त आश्चर्यमयी बातों को उसके सहायक तथा दैवज्ञ (कार्ता-तिक), गुभागुभ फल को बताने वाले (नैमित्तिक), ज्योतिषी (मौहूर्तिक), कथा-वाचक (पौराणिक), प्रश्नवक्ता (ईक्षणिक) और गुप्तपुरुष सर्वत्र प्रचारित करें। शत्रुदेश में भी ये लोग राजा के दैव-साक्षात्कार तथा स्वेच्छ्या दिव्यकोष एवं दिव्य सेना को पैदा कर देने की सनसनीपूर्ण खबर फैला दें। दैवतप्रश्न (भाग्यप्रश्न), शकुन (निमित्त), काकविद्या (वायसविद्या), अंग को देखकर फलाफल का निर्देश (अंगविद्या), स्वप्न, पशु-पक्षी आदि सभी निमित्तों से राजा की विजय को सूचित किया जाय और उल्कापात आदि को दिखाकर यह प्रसिद्धि करें कि शत्रु का कोई बड़ा अनिष्ट होने बाला है।

- (१) परस्य मुख्यान्मित्रत्वेनापिदशन्तो दूतव्यञ्जनाः स्वामिसत्कारं बूयुः । स्वपक्षबलाधानं परपक्षप्रतिघातं च तुल्ययोगक्षेमममात्यानामायुधी-यानां च कथयेयुः । येषु व्यसनाभ्युदयावेक्षणमपत्यपूजनं प्रयुञ्जीत ।
- (२) तेन परपक्षमुत्साहयेद्यथोक्तं पुरस्तात् । भूयश्च वक्ष्यामः—साधा-रणगर्दभेन दक्षान्, लकुटशाखाहननाभ्यां दण्डचारिणः, कुलैंडकेन चोद्विग्नान् अशनिवर्षेण विमानितान्, विदुलेनावकेशिना वायसिपण्डेन कैतवजमेघेन वा विहताशान्, दुर्भगालङ्कारेण द्वेषिणेति पूजाफलान्, व्याघ्रचर्मणा मृत्यु-कूटेन चोपहितान्, पोलुविखादनेन करकयोष्ट्रचा गर्दभीक्षीराभिमन्थनेनेति ध्रुवापकारिण इति ।
- (१) शत्रुमुख्यों के साथ मित्ररूप में रहने वाले गुप्तचर उनके सामने अपने स्वामी के द्वारा प्राप्त अपने आदर-सत्कार की खूब बड़ाई करें। शत्रु-प्रकृति तथा शत्रु-सेना के सामने वे गुप्तचर अपने पक्ष की सेना की उन्नति और शत्रुपक्ष की सेना के हास अथवा दोनों के समान योगक्षेम की चर्चा करें। अमात्यों और सैनिकों के सामने वे कहें कि उनका राजा विपति के समय अपने अनुचरों की पूरी सहायता करता है तथा अभ्युदय के समय दान, मान, संमान से सबको खुश करता है। किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी के मर जाने पर उसके पुत्रों को सत्कृत करता है।
- (२) उक्त सभी कारणों का बखान कर शत्रु के अधीनस्थ कर्मचारियों को उससे भिन्न कर दिया जाय। शत्रुपक्ष में भेद डालने के लिए कुछ उपायों का वर्णन पीछे कर दिया गया है और कुछ विशेष उपाय इस प्रकार हैं: कार्यपटु एवं कर्मठ व्यक्तियों से यह कह दिया जाय कि राजा ने तुमको बिल्कुल गधा बना दिया है। इसी प्रकार सैनिकों से कहा जाय कि राजा ने उन्हें लठैत बना रखा है। शत्रु राजा से भयभीत कर्मचारियों को कहा जाय कि उन्हें भूंड से बिछड़े हुए या जीवन से निराश एक मेढे या बकरे की तरह बना दिया है। तिरस्कृत व्यक्तियों को कहा जाय कि किस प्रकार उन्होंने इतने बज्जपात के समान अपमान को चुपचाप पी लिया है। सर्वथा निराश व्यक्तियों को फलहीन बेंत, अखाद्य अन्नपिण्ड या न बरसने बाले बादल की उपमा देकर स्वामी राजा के विरोध में उकसाया जाय। ससंमान आभूषण आदि देकर पुरस्कृत व्यक्तियों से कहा जाय कि व्यभिचारिणी स्त्री को गहना पहनाने से क्या लाभ ? शत्रु द्वारा ठगे गये व्यक्तियों को मृत्यु स्थान; बनावटी व्याघ्र जैसे राजा का उदाहरण दिया जाय। शत्रु के निकटवर्ती सदा ही अपकार करने वाले व्यक्तियों को कहा जाय कि उन्हें तो पीलु वृक्ष का फल खिलाकर, ओले दिखाकर, ऊँटनी तथा गदही का दूध मथने का काम दिया गया है।

- (१) प्रतिपन्नान् अर्थमानाभ्यां योजयेत्। द्रव्यभक्तिच्छद्रेषु चैनान् द्रव्यभक्तदानैरनुगृह्धीयात् । अप्रतिगृह्धतां स्त्रीकुमारालङ्कारानभिहरेयुः ।
- (२) दुभिक्षस्तेनाटब्युपघातेषु च पौरजानपदानुत्साहयन्तः ब्रूयु:-'राजानमनुग्रहं याचामहे, निरनुग्रहाः परत्र गच्छामः' इति ।
  - तथेति प्रतिपन्नेषु द्रव्यधान्यपरिग्रहैः। (३) साचिव्यं कार्यमित्येतदुपजापाद्भूतं महत्।।

इति दुर्गलम्भोपाये त्रयोदशेऽधिकरणे उपजापो नाम प्रथमोऽध्यायः; आदितश्चत्वारिंशदुत्तरशततमः।

—: o :—

- (१) जो लोग उकसाने में आकर शत्रु राजा का विरोध करने लगें उन्हें अच्छी तरह सत्कृत किया जाय और उन पर धन-अन्न का संकट आने पर उनकी पूरी सहा-यता की जाय। यदि वे लोग गौरव नष्ट होने के विचार से इस प्रकार अन्न-धन की सहायता लेना मंजूर न करें तो उनके स्त्री-पुत्रों के लिए आभूषण बना कर भेज दिये जायँ ।
- (२) दुर्भिक्ष के समय चोर और आटिवकों की लूट-मार की दशा में गुप्तचर शत्रु राजा के ग्रामवासियों; नगरवासियों तथा जनपदवासियों को उत्साहित करते हुए कहें कि 'हम लोग राजा से सहायता की याचना करें। यदि राजा हमारी सहायता नहीं करता है तो हम लोगों को दूसरे राजा के आश्रय में चला जाना चाहिए।' इस प्रकार शत्रु देश की प्रजा को राजा से भिन्न किया जाय।
- (३) जब शत्रु देश की प्रजा गुप्तचरों की बात से राजी हो जाय तो विजिगीपु राजा को चाहिये कि धन, धान्य और निवास की सुविधा देकर उनकी सहायता करें। शत्रुपक्ष को शत्रु से भिन्न करने का यह अद्भुत उपाय है।

दुर्गलम्भोपाय नामक तेरहवें अधिकरण में उपजाप नामक प्रथम अध्याय समाप्त ।

अध्याय २

- (१) मुण्डो जिटलो वा पर्वतगुहावासी चतुर्वर्षशतायुर्ब्रुवाणः प्रभूत-जिटलान्तेवासी नगराभ्याशे तिष्ठेत्। शिष्याश्चास्य मूलफलोपगमनै र-मात्यान् राजानं च भगवद्दर्शनाय योजयेयुः। समागतश्च राज्ञा पूर्वराजदेशा-भिज्ञानानि कथयेत्—'शते शते च वर्षाणां पूर्णेऽहमींग्न प्रविश्य पुनर्बालो भवामि, तिदह भवत्समीपे चतुर्थमींग्न प्रवेक्ष्यामि। अवश्यं मे भवान्मान-यितव्यः, त्रीन् वरान् वृणीष्व' इति। प्रतिपन्नं ब्रूयात्—'सप्तरात्रिमह सपुत्र-दारेण प्रक्षाप्रहवणपूर्वं वस्तव्यम्' इति। वसन्तमवस्कन्देत।
- (२) मुण्डो वा जिटलो वा स्थानिकव्यञ्जनः प्रभूतजिटलान्तेवासी बस्तशोणितिदग्धां वेणुशलाकां सुवर्णचूर्णेनाविलप्य वल्मीके निदध्यादुपिज-ह्विकानुसरणार्थं, स्वर्णनालिकां वा । ततः सत्री राज्ञः कथयेत्-'असौ सिद्धः

#### कपट उपायों द्वारा राजा को लुभाना

- (१) मुण्डित या जटाधारी साधु के वेश में पहाड़ की गुफा में अपने अनेक शिष्यों सहित रहने वाले गुप्तचर अपनी आयु को चार सौ वर्ष की बताकर नगर के समीप डेरा डालें। वे शिष्य लोग राजा तथा उसके अमात्यों को कन्द, मूल, फल लेकर उस भगवत्स्वरूप सिद्ध पुरुष के दर्शन करने के लिए उत्साहित करें। जब राजा उसके दर्शनार्थ जाये तब वह साधुवेशधारी गुप्तचर प्राचीन राजाओं और देशों के संबंध में अनेक बातें बताये तथा कहें 'मैं सौ वर्ष बीत जाने पर अग्नि में प्रवेश करके फिर बालक बन जाता हूँ। अब यहाँ पर आपके सामने चौथी बार अग्नि में प्रवेश करूँगा। कुछ वरदान देकर मैं आपको संमानित करना चाहता हूँ। अपने इच्छानुसार आप मुफसे तीन वर माँग सकते हैं।' यदि राजा इन बातों को मान ले तो आगे कहें 'आप अपने स्त्री-पुत्रों सहित सात रात्रि तक खेल-तमाशा कराते हुए तथा उत्सव मनाते हुए यहाँ मेरे आश्रम पर निवास करें।' जब वह राजा सपरिवार वहाँ रहने लगे तो सोते समय चुपके से उसको मार दिया जाय।
- (२) अथवा मुंडित या जटाधारी के वेश में अनेक शिष्यों सहित किसी स्थान में रहने वाला मठाधीश गुप्तचर बकरे के खून से सनी तथा स्वर्ण चूर्ण से लिपटी, या सुवर्ण युक्त एक बाँस की नली को जंगल में जाकर पहिचान के लिए किसी बाँबी में रख दे। वह बाँस की नली ऐसे स्थान पर रख दी जाय जिससे साँप आसानी से

पुष्पितं निधि जानाति' इति । स राज्ञा पृष्टः 'तथा' इति ब्रूयात् । तच्चा-भिज्ञानं दर्शयेत् । भूयो वा हिरण्यमन्तराधाय ब्रूयाच्चेनम्—'नागरक्षितोऽयं निधिः प्रणिपातसाध्यः इति । प्रतिपन्नं ब्रूयात्—'सप्तरात्रम्' इति समानम् । (१) स्थानिकव्यञ्जनं वा रात्रौ तेजनानिग्नयुक्तमेकान्ते तिष्ठन्तं

- (१) स्थानिकव्यञ्जनं वा रात्रौ तेजनानिग्नयुक्तमेकान्ते तिष्ठन्तं सित्रणः क्रमाभिनोतं राज्ञः कथयेयुः—'असौ सिद्धः सामेधिकः' इति । तं राजा यमर्थं याचेत, तमस्य करिष्यमाणः 'सप्तरात्रम्' इति समानम् ।
- (२) सिद्धव्यञ्जनो वा राजानं जम्भकविद्याभिः प्रलोभयेत् । 'तं राजा' इति समानम् ।
- (३) सिद्धव्यञ्जनो वा देशदेवतामभ्यहितामाश्रित्य प्रहवणैरभीक्षणं प्रकृतिमुख्यानभिसंवास्य क्रमेण राजानमतिसन्दध्यात्।
- (४) जटिलब्यञ्जनमन्तरुदकवासिनं वा सर्वश्वेतं तटसुरुङ्गाभूमिगृहा-पसरणं वरुणं नागराजं वा सित्रणः ऋमाभिनीतं राज्ञः कथयेयुः। 'तं राजा' इति समानम्।

भीतर-बाहर आ-जा सके। तदनंतर सत्री गुप्तचर राजा से जाकर कहे 'अमुक सिद्ध पुरुष जमीन में गड़े हुए खजाने को बता सकता है।' राजा के पूछने पर अपनी अभिज्ञता को स्वीकार कर ले और तत्संबंधी कुछ चिह्न भी बताये। अथवा वहाँ और भी धन गाड़कर राजा से कहे कि 'यह खजाना साँपों से सुरक्षित है। इसलिए इसको बड़ी तजबीज से ही प्राप्त किया जा सकता है।' जब राजा, सिद्ध को बातों को मान ले तब उससे कहे 'आपको सात रात तक सपरिवार मेरे समीप रहना होगा।' तद-नतर सोते समय रात में उसकी मार डाला जाय।

- (१) अथवा रात्रि के एकांत में अपने शरीर को अग्नि के समान प्रज्वलित कर बैठे हुए उस सिद्ध महात्मा को सत्री गुप्तचर राजा को दिखायें तथा राजा से कहें कि 'यह सिद्ध पुरुष भावी समृद्धि को बता सकता है।' तदनंतर राजा उस सिद्ध पुरुष से जिस समृद्धि की याचना करे उसको भविष्य में पूरा कर देने का वायदा कर राजा को सात रात्रि तक सपरिवार आश्रम में रहने के लिए कहा जाय और फिर पूर्ववत् उसको मार डाला जाय।
- (२) अथवा सिद्ध के वेष में रहने वाला गुप्तचर राजा को कपट विद्याओं से प्रलोभन में फँसाकर पूर्ववत् मार डाले।
- (३) अथवा सिद्ध के वेश में रहने वाला गुप्तचर किसी प्रसिद्ध देवता के मंदिर में रहकर निरंतर सहभोज और उत्सव के द्वारा राजा की अमात्यप्रकृति को अपने वश में करके उस प्रकृतिवर्ग के ही द्वारा राजा को मरवा डाले।
  - (४) इसी प्रकार मुण्डित या जटाधारी गुप्तचर उदकचरी विद्याओं के

- (१) जनपदान्तेवासी सिद्धव्यञ्जनो वा राजानं शत्रुदर्शनाय योजयेत्। प्रतिपन्नं बिम्बं कृत्वा शत्रुमावाहयित्वा निरुद्धे देशे घातयेत्।
- (२) अश्वपण्योपयाता वैदेहकव्यञ्जनाः पण्योपायनिनिमत्तमाहूय राजानं पण्यपरीक्षायामासक्तमश्वव्यतिकीणं वा हन्युः, अश्वैश्च प्रहरेयुः।
- (३) नगराभ्याशे वा चैत्यमारुह्य रात्रौ तीक्ष्णाः कुम्भेषु नालीन् वा विदलानि धमन्तः—'स्वामिनो मुख्यानां वा मांसानि भक्षयिष्यामः, पूजा नो वर्तताम्' इत्यव्यक्तं ब्रुयुः । तदेषां नैमित्तिकमौहूर्तिकव्यञ्जनाः ख्यापयेयुः ।
- (४) मङ्गल्ये वा ह्रदे तटाकमध्ये वा रात्रौ तेजनतेलाभ्यक्ता नागरूपिणः शक्तिमुसलान्ययोमयानि निष्पेषयन्तस्तर्थेव ब्रूयुः । ऋक्षचर्मकश्चुिकनो वा अग्निधूमोत्सर्गयुक्ता रक्षोरूपं वहन्तस्त्रिरपसव्यं नगरं कुर्वाणाः श्वश्यगाल-

द्वारा अपने आप को जल के भीतर छिपा कर अपने स्वरूप को स्वच्छ, श्वेत एवं दिव्य, देवता के रूप की तरह बना लें। फिर सत्री गुप्तचर उसको वरुण देवता या नागराज कहकर उसका प्रचार करे। जब राजा उस पर विश्वास कर अपनी मनो-कामना पूर्ण करने की याचना करे तो उसे पूर्ववत् मार डाला जाय।

- (१) अथवा जनपद की सीमा में रहने वाला सिद्धवेष गुप्तचर वहाँ के राजा को शत्रु राजा से मिला देने का प्रपंच रचे। जब राजा इस पर राजी हो जाय तो पूर्व निर्धारित सांकेतिक चिह्नों के द्वारा शत्रु राजा को वहाँ बुलाकर फिर उस फँसाये गये राजा को एकांत में मार दिया जाय।
- (२) घोड़ों के व्यापारी गुप्तचर अच्छे-अच्छे घोड़ों को लेकर शत्रु राज्य में जायें और सौदे के बहाने शत्रु को अपने पास बुलायें। जब राजा घोड़ों की परीक्षा कर ले या घोड़ों से घिर जाय तब उसको मार दिया जाय और उन्हीं घोड़ों पर सवार होकर उसकी राजधानी पर हमला बोल दिया जाय।
- (३) अथवा नगर के समीपस्थ किसी समाधि या धमशान में खड़े वृक्ष पर चढ़ कर सत्री गुप्तचर रात में अव्यक्त रूप से इस प्रकार बोलें 'हम इस राजा के या इसकी मुख्य प्रकृतियों के मांस को अवध्य खायेंगे, हमारी पूजा होनी चाहिए।' इस इस बात को शकुनवक्ता (नैमित्तिक) तथा ज्योतिषी (मौहूर्तिक) के वेष में रहने वाले गुप्तचर सर्वत्र प्रकाशित कर दें।
- (४) अथवा किसी मांगलिक गहरे जलाशय में रात के समय वे गुप्तचर नाग का रूप बनाकर तथा शरीर में जलने वाले तेल की मालिश कर हाथ में लोहे की बनी हुई शक्ति और मूसल लेकर उन्हें परस्पर रगड़ते हुए चिल्लायें कि हम राजा और उसके मंत्रियों का मांस खायेंगे; हमारी पूजा होनी चाहिए'। अथवा रीछ की खाल को ओढ़ कर राक्षसों का वेष बनाये मुँह से आग-धुआँ उगलते हुए, नगर के

वाशितान्तरेषु तथैव ब्रूयुः । चैत्यदैवप्रतिमां वा तेजनतैलेनाभ्रपटलच्छन्नेना-ग्निना वा रात्रौ प्रज्वाल्य तथैव ब्रूयुः । तदन्ये ख्यापयेयुः ।

- (१) दैवतप्रतिमानामभ्यहितानां वा शोणितेन प्रस्रावमितमात्रं कुर्युः। तदन्ये देवरुधिरसंस्रावे संग्रामे पराजयं ब्रुयुः।
- (२) सिन्धरात्रिषु श्मशानप्रमुखे वा चैत्यमूर्ध्वभिक्षतैर्मनुष्यैः प्ररूपयेयुः । ततो रक्षोरूपी मनुष्यकं याचेत । यश्चात्र शूरवादिकोऽन्यतमो वा
  द्रष्टुमागच्छेत् तमन्ये लोहमुसलैर्हन्युः, यथा रक्षोभिर्हत इति ज्ञायेत । तदद्भृतं राज्ञस्तद्द्शिनः सित्रणश्च कथयेयुः । ततो नैमित्तिकमौर्हातकव्यञ्जनाः
  शान्ति प्रायश्चित्तं ब्रयुः—'अन्यथा महदकुशलं राज्ञो देशस्य च' इति । प्रतिपन्नम्—'एतेषु सप्तरात्रमेकैकमन्त्रबिलहोम स्वयं राज्ञा कर्तव्यम्' इति
  ब्रयुः । ततः समानम् ।

चारों ओर बाँई ओर से तीन परिक्रमा करते हुए वे गुप्तचर कुत्तों तथा सियारों की भाषा में ऊपर की तरह आवाज लगायें। अथवा जलने वाले तेल (तेजनतील) में अभ्रक मिलाकर उसके बीच में श्मशान के देवता की ढकी हुई मूर्ति को रात में जलाकर वे गुप्त पुरुष राजा तथा उसके मंत्रियों को खा जाने की बात कहें। दूसरे सभी गुप्तचर इन बातों को नगर भर में फैला दें।

- (१) अथवा गुप्तचर देवप्रतिमाओं के भीतर से बकरे आदि के खून को इस प्रकार बहाये कि देखने वालों को ऐसा प्रतीत हो कि देवप्रतिमाएँ स्वयं ही खून उगल रही हैं। तदनन्तर गुप्तचर इस अपशकुन को नगर भर में यह कह कर प्रचारित करे कि संग्राम में अवश्य ही राजा की पराजय होगी।
- (२) अथवा पूर्णिमा या अमावस की रातों में ऊपर के भाग जिनके खाये गये हैं ऐसे मनुष्यों द्वारा चिता के चिह्नों को दिखाया जाय। तदनन्तर राक्षस बना हुआ कोई गुप्तचर वहीं प्रकट होकर अपने भोजन के लिए एक पुरुष को माँगे। अपने आप को बहादुर कहने वाला जो-कोई भी व्यक्ति वहाँ देखने के लिए आया हो उसको दूसरे सभी गुप्तचर लोहे के मूसलों से मार डालों, जिससे सब लोगों को यही मालूम हो कि अमुक व्यक्ति को राक्षसों ने मार डाला है। इस अद्भुत घटना को देखने वाले लोग तथा गुप्तचर इस बात को राजा तक पहुँचायें। तदनन्तर गुप्तचरों के वेष में रहने वाले नैमित्तिक तथा मौहू त्तिक लोग राजा से शान्ति और प्रायश्चित्त के लिए कहें कि यदि ऐसा न किया गया तो राजा-प्रजा का बड़ा अनिष्ट होगा। जब राजा इस बात को स्वीकार कर ले तो उस दुनिमित्त शान्ति के लिए राजा को सात रात्रि तक बलि, मंत्र तथा होम करने को राजी कर पूर्ववत् उसका वध किया जाय।

- (१) एतान् वा योगानात्मिन दर्शयित्वा प्रतिकुर्वीत, परेषामुपदेशार्थम्। ततः प्रयोजयेद्योगान् । योगदर्शनप्रतीकारेण वा कोशाभिसंहरणं कुर्यात् ।
- (२) हस्तिकामं वा नागवनपाला हस्तिना लक्षण्येन प्रलोभयेयुः, प्रिति-पन्नं गहनमेकायनं वाऽतिनीय घातयेयुः, बद्ध्वा वापहरेयुः।
  - (३) तेन मृगयाकामो व्याख्यातः।
- (४) द्रव्यस्त्रीलोलुपमाढचिवधवाभिर्वा परमरूपयौवनाभिः स्त्रीभिर्दा-यादिनक्षेपार्थमुपनोताभिः सित्रणः प्रलोभयेयुः । प्रतिपन्नं रात्रौ सित्रच्छन्नाः समागमे शस्त्ररसाभ्यां घातयेयुः ।
- (५) सिद्धप्रवृजितचैत्यस्तूपदैवतप्रतिमानामभीक्ष्णाभिगमनेषु वा भूमि-गृहसुरुङ्गागूढभित्तिप्रविष्टास्तीक्ष्णाः परमभिहन्युः ।
  - (६) येषु देशेषु याः प्रेक्षाः प्रेक्षते पाथिवः स्वयम्। यात्राविहारे रमते यत्र क्रीडति वाम्भसि॥
- (१) विजिगीषु राजा को चाहिए कि उक्त सभी योगों को वह स्वयं तथा अपने गुप्तचरों, अपने सहायकों को सिखलाये और तब अपने ऊपर किये जाने वाले इस प्रकार के योगों का प्रतीकार कराये। यथावसर उन प्रयोगों द्वारा शत्रु को अपने वश में करे। अथवा इन्हीं प्रयोगों के द्वारा अपना कोष बढाये।
- (२) अथवा विजिगीषु के हस्तिवनों के रक्षक पुरुष अच्छे हाथियों को दिखाकर, हाथी की इच्छा रखने वाले शत्रु राजा को, प्रलोभन दें। जब वह इस बात पर राजी हो जाय तो घने जंगल में ले जाकर उसको मार दिया जाय; अथवा गिरफ्तार कर अपने राजा के पास ले आवें।
- (३) इसी प्रकार शिकार की इच्छा रखने वाले शत्रुराजा के संबंध में भी समभना चाहिए।
- (४) अथवा जो राजा धन तथा स्त्रियों की कामना करता हो उसको सत्री गुप्तचर धनसंपन्न विधवा स्त्रियों के द्वारा या दायभाग तथा अमानत के मुकदमों के बहाने वहाँ लायी गयी अत्यंत रूपवती जवान स्त्रियों के जाल में फँसा दिया जाय। जब राजा उनके काबू में हो जाय तब संयोग के लिए किसी एकांत स्थान को नियुक्त कर, वहाँ रात के समय शस्त्र या विष के द्वारा उस राजा को मार दिया जाय।
- (५) अथवा ऐसे अवसरों पर जविक राजा किसी सिद्ध पुरुष, किसी उच्च भिक्षु या श्मशान के स्तूप, या देवताओं के दर्शनार्थ बार-बार आये-जाये उस समय सुरंग, भूमिगृह तथा गूढिभित्तियों में छिपे हुए गुप्तचर उसको मार डालें।
- (६) भत्रुराजा जिन देशों में नाच, गाना, या तमाशा आदि को देखने जाता हो तथा उत्सवों में शामिल होता हो अथवा जहाँ जलक्रीडा करता हो; अथवा जहाँ

चाटूक्तचादिषु कृत्येषु यज्ञप्रहवणेषु सुतिकाप्रेतरोगेषु प्रीतिशोकभयेषु प्रमादं याति यस्मिन्वा विश्वासात्स्वजनोत्सवे । यत्रास्यारक्षिसञ्चारो दुर्दिने सङ्कुलेषु वा ॥ विप्रस्थाने प्रदीप्ते वा प्रविष्टे निर्जनेऽपि वा। वस्त्राभरणमाल्यानां फेलाभिः शयनासनैः।। मद्यभोजनफेलाभिस्तूर्यैवाभिहतैः प्रहरेयुररींस्तीक्ष्णाः पूर्वप्रणिहितैः सह।। (१) यथैव प्रविशेयुश्च द्विषतः सत्रहेतुभिः। चापगच्छेयुरित्युक्तं योगवामनम्।।

इति दुर्गलम्भोपाये त्रयोदशेऽधिकरणे योगवामनं नाम द्वितीयोऽध्यायः; आदित एचत्वारिशदुत्तरशततमः।

--: o :---

पर धिक्कार के योग्य कार्य करता हो, या यज्ञ, उत्सव, सूतिका, मृत्यु, रोग, प्रीति, शोक, भय आदि में प्रसन्न, दुःखी और भयभीत होता हो; अथवा जब किसी सगे-संबंधी के यहाँ उत्सव में सम्मिलित होकर प्रमत्त हो जाता हो, अथवा जहाँ रिक्षत पुरुषों के बिना ही जाता-आता हो, अथवा किसी दुर्दिन या भीड़-भिड़ाके के अवसरों पर, अथवा निर्जन स्थान में, अथवा नगर में आग लग जाने पर, या नीरव घने जंगल में शत्रु के प्रविष्ट हो जाने पर — ऐसी स्थितियों में पहिले ही से छिपे हुए गुप्तचर, ज्यों ही इशारे के लिए वस्त्र, आभरण, माला, शयन, आसन, मद्य, भोजन आदि अवसरों पर तूर्यघोष हो, वैसे ही वे धावा बोल दें।

(१) जिस प्रकार सत्री आदि गुप्तचर शत्रुओं के बीच में प्रविष्ट हुए हों, उसी छल से वे बाहर निकल आवें, अन्यथा उनके पकड़े जाने की संभावना हो सकती है। यहाँ तक योगवामन (कपट उपायों द्वारा राजा को लुभाना ) का निरूपण कियागया।

> दुर्गलम्भोपाय नामक तेरहवें अधिकरण में योगवामन नामक दूसरा अध्याय समाप्त

- (१) श्रेणीमुख्यमाप्तं निष्पातयेत् । स परमाश्रित्य पक्षापदेशेन स्वविष-यात् साचिव्यकरणसहायोपादानं कुर्वीत । कृतापसर्पोपचयो वा परमनुमान्य स्वामिनो दूष्यग्रामं वीतहस्त्यश्वं दूष्यामात्यं दण्डमाऋन्दं वा हत्वा परस्य प्रेषयेत् । जनपदेकदेशं श्रेणीमटवीं वा सहायोपादानार्थं संश्रयेत । विश्वास-मुपगतः स्वामिनः प्रेषयेत् । ततः स्वामी हस्तिबन्धनमटवीघातं वापदिश्य गूढमेव प्रहरेत् ।
  - (२) एतेनामात्याटविका व्याख्याताः।
- (३) शणुणा मैत्रीं कृत्वा अमात्यानवक्षिपेत् । ते तच्छत्रोः प्रेषयेयुः-'भर्तारं नः प्रसादय' इति । स यं दूतं प्रेषयेत् । तमुपालभेत-'भर्ता ते माम-

#### गुप्तचरों का शत्रु देश में निवास

- (१) विजिगीषु राजा को चाहिए कि वह अपने किसी अत्यन्त विश्वस्त श्रेणीमुख्य को बनावटी शत्रुतावश अपने राज्य से निकाल दे। वह शत्रु-राजा की शरण
  में जाकर उसका विश्वास प्राप्त करें और उसके कार्य का बहाना बनाकर छिपे तौर
  से अपने देश की युद्धोपयोगी सहायक वस्तुओं का संग्रह करे। सहायतार्थ जब उसके
  पास पर्याप्त गुप्तचर एकत्र हो जायँ तब वह शत्रु-राजा की अनुमित से अपने राजा
  के किसी दूष्यवर्ग या मित्र परंअक्रमण कर वहाँ से विजित हाथी, घोड़े, राजद्रोही
  अमात्य, सैनिक और मित्र आदि को गिरफ्तार कर शत्रु-राजा के पास भेज दे।
  विजिगीषु के उस विश्वस्त व्यक्ति को चाहिए कि वह जनपद के किसी एक देश, संघ
  या आटिवक पुरुषों को अपने उस बनावटी स्वामी की सहायता के लिए तैयार करके
  फिर उनके साथ गुप्त-मंत्रणा करे। जब गुप्त-मंत्रणा द्वारा वे लोग वस्तुस्थिति को
  जानकर पूरी तरह सहमत हो जाँय तो उन्हें अपने असली स्वामी के सहायतार्थ
  उसके पास भेज दे। तदनन्तर हाथियों को पकड़ने या जंगल को नष्ट करने का
  बहाना बनाकर विजिगीषु राजा अपने असावधान शत्रु पर आक्रमण कर दे।
- (२) इसी प्रकार अमात्य तथा आटविक को गुप्तचर बनाकर शत्रु-देश में भेज देने की रीति को भी समभ लेना चाहिए।
- (३) विजिगीषु राजा को चाहिए कि वह अपने शत्रु राजा के साथ बनावटी मित्रता करके अपने अमात्यों का तिरस्कार कर दे, वे अमात्य उस शत्रु-राजा के

मात्यैभेंदयति, न च पुनिरहागन्तव्यम्' इति । अथैकममात्यं निष्पातयेत् । स परमाश्रित्य योगापसपरिक्तदूष्यानशक्तिमतः स्तेनाटविकानुभयोपघात-कान् वा परस्योपहरेत् । आप्तभावोपगतः प्रवीरपुरुषोपघातमस्योपहरेत् । अन्तपालमाटविकं दण्डचारिणं वा—'दृढमसौ चासौ च ते शत्रुणा सन्धत्ते' इति । अथ पश्चादभित्यक्तशासनै रेनान्घातयेत् ।

- (१) दण्डबलव्यवहारेण वा शत्रुमुद्योज्य घातयेत्।
- (२) कृत्यपक्षोपग्रहेण वा परस्यामित्रं राजानमात्मन्यपकारियत्वाभि-युञ्जीत । ततः परस्य प्रेषयेत् । 'असौ ते वैरी ममापकरोति, तमेहि सम्भूय हनिष्यावः । भूमौ हिरण्ये वा ते परिग्रहः' इति । प्रतिपन्नमभिसत्कृत्यागत-

पास अपने दूत को इस प्रकार का संदेश लेकर भेजें कि 'आप हमारे स्वामी को प्रसन्न करा दीजिए।' उसके बाद जब शत्रु-राजा अपने जिस दूत को विजिगीषु राजा के पास भेजे, उसको विजिगीषु राजा यह कह कर धमका दे कि 'तुम्हारा राजा, हमारे अमात्यों को हमसे अलग करना चाहता है। खबरदार! ऐसा संदेश लेकर मेरे पास फिर कभी न आना'। इसके बाद विजिगीषु राजा उन अमात्यों में से एक अमात्य को अपने यहाँ से निकाल दे। वह अमात्य शत्रु-राजा की शरण में जाकर अपने राजा के गुष्तचर, गूढ़-पुरुप, दूप्य-पुरुष, चोर तथा 'आटविक आदि को साथ ले जाकर शत्रु-राजा के पास जाये और उससे कहे कि, 'मैंने आपके लिए इतने सहायक तैयार कर दिये हैं' जब शत्रु-राजा उस अमात्य पर पूरा विश्वास करने लगे तो वह अमात्य शत्रु-राजा के शक्तिशाली पुरुषों को मरवा डाले। वह अमात्य शत्रु-राजा से कहे कि 'आपके ये आटविक और सैनिक लोग बड़े दुष्ट हो गए हैं। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि अमुक आटविक या अमुक सैनिक आपके शत्रु-राजा के साथ संधि कर रहे हैं।' तदनन्तर वह अमात्य वध्य पुरुषों के पास आटविक और विजिगीषु की पारस्परिक मित्रता को प्रकट करने वाले कपट लेखों को उस शत्रु-राजा को दिखाकर उन अन्तःपाल आदि को मरवा डाले।

- (१) अथवा वह अमात्य शत्रु को सैनिक सहायता देने का वायदा कर उसको उसको शत्रु से भिड़ा दे और बाद में उसकी सहायता न कर उसके शत्रु द्वारा ही उसको मरवा डाले।
- (२) अथवा विजिगीषु को चाहिए कि वह शत्रु के क्रुद्ध, लुब्ध तथा भीत आदि प्रतिपक्ष को अपने अनुकूल बनाकर शत्रु के शत्रु राजा द्वारा अपना कुछ अपकार कराये और फिर उस पर चढ़ाई कर दे। उसके बाद विजिगीषु शत्रु-राजा के पास अपने दूत द्वारा यह संदेश भेजे कि 'यह तुम्हारा शत्रु-राजा बराबर मेरा अपकार कर रहा है, आओ, हम दोनों मिलकर उस पर चढ़ाई कर दें। इस विजय में जो

मवस्कन्देन प्रकाशयुद्धेन वा शत्रुणा घातयेत् । अभिविश्वासनार्थं भूमिदान-पुत्राभिषेकरक्षापदेशेन वा ग्राहयेत् । अविषद्यमुपांशुदण्डेन वा घातयेत् । स चेद्दण्डं दद्यात् न स्वयमागच्छेत्' तमस्य वैरिणा घातयेत् । दण्डेन वा प्रयातुमिच्छेत् न विजिगीषुणा' तथाप्येनमुभयतः संपीडनेन घातयेत् ।

(१) अविश्वस्तो वा प्रत्येकशो यातुमिच्छेत्, राज्यैकदेशं वा यातव्यस्य आदातुकामः, तथाप्येनं वैरिणा सर्वसन्दोहेन वा घातयेत्। वैरिणा वा

सक्तस्य दण्डोपनयेन मूलमन्यतो हारयेत्।

(२) शत्रुभूम्या वा मित्रं पणेत मित्रभूम्या वा शत्रुम् । ततः शत्रुभूमि-लिप्सायां मित्रेणात्मन्यपकारियत्वाभियुञ्जीत । इति समानाः पूर्वेण सर्वे एव योगाः ।

भूमि और हिरण्य प्राप्त होगा उसमें तुम्हें भी हिस्सा दिया जायेगा। जब गत्रु-राजा इस बात को स्वीकार कर विजिगीषु राजा के पास आ जाय तो पहले उसका अच्छा स्वागत-सत्कार किया जाय और बाद में सोते समय छिपकर उसका वध कर दिया जाय, अथवा प्रकाशयुद्ध के समय शत्रु के द्वारा ही उसको मरवा दिया जाय। यदि विजिगीषु की विजय हो जाय तो अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार जीते हुए हिरण्य तथा भूमि देने या पुत्र के राज्याभिषेक करने अथवा अपनी रक्षा करने के बहाने उस सहयोगी शत्रु-राजा को बुलाकर उसे कैद कर ले। यदि शत्रु इस प्रकार भी काबू में न आये तो उपांशु दंड द्वारा उसका वध करा दिया जाय। यदि विजिगीषु की सहायता के लिए शत्रु-राजा स्वयं न आकर अपनी सेना को ही भेज दे तो उस सेना को मुकाबले में लड़ाकर मरवा दिया जाय। यदि विजिगीषु के सहायता अथवा हुआ शत्रु-राजा अपनी सेना के साथ ही युद्ध-भूमि में आना चाहे, तब भी दोनों ओर से घेरा डालकर उसको मरवा दिया जाय।

- (१) यदि विजिगीषु के अविश्वास के कारण सहायतार्थ आया हुआ वह शत्रु-राजा इस नीयत से युद्ध में जाये कि अमुक हिस्से को जीत कर मैं अपने वश में कर लूँगा तब भी विजिगीष उस शत्रु-राजा को उसके शत्रु-राजा द्वारा अपनी सम्पूर्ण सैनिक शक्ति के द्वारा अवश्यमेव मरवा डाले; अथवा लड़ाई में व्यस्त उस शत्रु-राजा की राजधानी में भेजकर विजिगीषु उसका अपहरण करवा डाले।
- (२) अथवा विजिगीषु राजा को चाहिए कि वह अपने मित्र के साथ छिपे तौर पर यह कह कर संधि कर ले कि 'यदि हम दोनों ने मिलकर शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली तो उसकी भूमि को हम आपस में आधा-आधा बाँट लेंगे।' इसी प्रकार विजिगीषु शत्रु-राजा के साथ भी छिपे तौर पर यह संधि कर ले कि 'हम दोनों मिल कर तुम्हारे अमुक शत्रु पर विजय प्राप्त करके उसकी भूमि को आपस में बराबर बाँट

- (१) शत्रुं वा मित्रभूमिलिप्सायां प्रतिपन्नं दण्डेनानुगृह्णीयात्, ततो मित्रगतमतिसन्दध्यात् । कृतप्रतिविधानो वा व्यसनमात्मनो दर्शयित्वा मित्रेणामित्रमुत्साहयित्वा आत्मानमभियोजयेत् । ततः संपीडनेन घातयेत्, जीवग्राहेण वा राज्यविनिमयं कारयेत्। मित्रेणाहृतश्चेच्छत्रुरगाह्ये स्थातु-मिच्छेत्, सामन्तादिभिर्म् लमस्य हारयेत्, दण्डेन वा त्रातुमिच्छेत्, तमस्य घातयेत्।
- (२) तौ चेन्न भिद्येयातां प्रकाशमेवान्योन्यस्य भूम्या पणेत, ततः परस्परं मित्रव्यञ्जनोभयवेतना वा दूतान् प्रेषयेयुः—'अयं ते राजा भूमि लिप्सते शत्रुसंहितः' इति । तयोरन्यतरो जाताशङ्कारोषः पूर्ववच्चेष्टेत ।
  - (३) दुर्गराष्ट्रदण्डमुख्यान् वा कृत्यपक्षहेतुभिरभिविख्याप्य प्रवाजयेत्,

लेंगे' इसी प्रकार विजिगीषु राजा जब शत्रु को जीतने की इच्छा करे तो मित्र के द्वारा अपना कुछ अपकार कराके इसी बहाने से उसके ऊपर आक्रमण कर दे। इसके बाद आगे का कार्य पूर्ववत् किया जाय।

- (१) अथवा जब शत्रु-राजा विजिगीषु के मित्र राजा पर आक्रमण करने की इच्छा करे तो विजिगीषु अपनी ओर से सैनिक सहायता देने की प्रतिज्ञा कर उसको युद्ध में भिड़ा दे। जब सेनाएँ मित्र देश में युद्ध के लिए चली जायँ तो वहाँ मित्र से मिलकर उस आक्रमणकारी शत्रु को ही मरवा दिया जाय । अथवा उसके ऊपर कोई बनावटी विपत्ति दिखाकर अपने मित्र के द्वारा शत्रु को उत्साहित करके विजिगीषु अपने ऊपर चढ़ाई करा दे। जब शत्रु-राजा विजिगीषु राजा पर चढ़ाई कर देतो विजिगीषु और उसका मित्र दोनों ही उस आक्रमणकारी शत्रु को बीच में घेरकर मार डालें। अथवा उसको कैंद में डालकर उसकी जगह अपने आज्ञाकारी उसके पुत्र या अन्य किसी सम्बन्धी का राज्याभिषेक कर दें। यदि विजिगीषु के मित्र द्वारा बुलाया हुआ वह शत्रु अलग रहकर ही विजिगीषु पर आक्रमण करना चाहे तो जिस समय वह शत्रु-राजा विजिगीषु के साथ युद्ध में फैंसा हो, उस समय सामन्त राजा के द्वारा उसकी राजधानी को लुटवा दिया जाय । यदि सेना के द्वारा वह अपनी रक्षा करना चाहे तो उस सेना को ही मरवा दिया जाय।
- (२) यदि शत्रु और उसका मित्र आपस में मिले रहें तो उन्हें प्रकट रूप में भूमि तथा राज्य देने का प्रलोभन दिया जाय। तदनन्तर विजिगीषु और मित्र के उभय-वेतनभोगी मध्यस्थ दूतों के द्वारा यह सन्देश भेजा जाय कि 'यह राजा शत्रु से मिलकर तुम्हारे राज्य को लेना चाहता है।' इस तरह दोनों में फूट और संदेह पैदा कर विजिगीषु राजा आक्रमणकारी शत्रु को मार डाले।
  - (३) अथवा विजिगीषु अपने दुर्ग, राष्ट्र और सेना के मुख्य पुरुषों को यह

ते युद्धावस्कन्दावरोधव्यसनेषु शत्रुमतिसन्दध्युः, भेदं वास्य स्ववर्गेभ्यः कुर्युः, अभित्यक्तशासनैः प्रतिसमानयेयुः ।

- (१) लुब्धकव्यञ्जना वा मांसविक्रयेण द्वाःस्था दौवारिकापाश्रयाश्ची-राभ्यागमं परस्य द्विस्त्रिरिति निवेद्य लब्धप्रत्यया भर्तुरनीकं द्विधा निवेश्य प्रामवधेऽवस्कन्दे च द्विषतो ब्र्युः—'आसन्नश्चोरगणः, महांश्चाक्रन्दः, प्रभूतं सैन्यमागच्छतु' इति । तदर्पयित्वा ग्रामघातदण्डस्य सैन्यमितरदादाय रात्रौ दुर्गद्वारेषु ब्र्युः—'हतश्चोरगणः, सिद्धयात्रिमदं सैन्यमागतं, द्वारम-पाव्रियताम्' इति पूर्वप्रणिहिता वा द्वाराणि दद्युः, तैः सह प्रहरेयुः।
- (२) कारुशिल्पिपाषण्डकुशीलववैदेहकव्यञ्जनानायुधीयान् वा परदुर्गे प्रणिदध्यात् । तेषां गृहपतिकव्यञ्जनाः काष्ठतृणधान्यपण्यशकटैः प्रहरणा-

बहाना कर अपने यहाँ से निकाल दे कि वे लोग विजिगीषु के कृत्य पक्ष की सहायता करते हैं। निकाले हुए वे लोग शत्रु की शरण में जाकर युद्ध के समय, सोते समय, अन्तः पुर में रहते समय या किसी आपित्त के समय मौका पाकर शत्रु को मार डालें। अथवा शत्रु-राजा और उसके अमात्यों के बीच फूट पैदा कर दें और वध्य पुरुषों के द्वारा लाये गये कपट लेखों के प्रमाण से शत्रु-राजा तथा उसके अमात्यों की फूट को अधिक बढ़ा दें।

- (१) अथवा शिकारी के वेश में रहने वाले गुप्तचर मांस बेचने के बहाने दरवाजे पर ठहर कर पहरेदारों से मित्रता करके दो तीन बार चिल्लाकर कहें कि 'शत्रु के गाँव में चोर आते हैं'। जब शत्रु राजा को उनकी बातों पर विश्वास हो जाय तो वे गुप्तचर अपने राजा की सेना को ग्रामवध और लूटमार करने (अवस्कंद) के लिए दो भागों में बाँट कर शत्रु-राजा से कहें कि 'चोरों का समूह बिलकुल नजदीक आ गया है, उनकी संख्या बहुत है, अतः मुकाबले के लिए आपकी बहुत-सी सेना हमारे साथ जानी चाहिए।' जब शत्रु-राजा चोरों को दण्ड देने के लिए अपनी सेना भेज दे तो वे ही गुप्तचर अपने राजा की सेना के दूसरे हिस्से को लेकर रात के समय दुर्ग के दरवाजों पर आकर चिल्ला-चिल्ला कर कहें कि 'हमने चोरों के समूह को मार डाला है, यह सेना अपने कार्य को सफल करके यहाँ पहुँच गयी है, इसलिए दुर्ग के दरवाजों को खोल दिया जाय'। अथवा पहिले नियुक्त हुए गुप्तचर ही इशारा पाकर दरवाजे खोल दें और उस सेना के सहित वे गुप्तचर दुर्ग पर हमला बोल दें।
- (२) अथवा कारु, शिल्पी, पाखण्डी, कुशीलव और वैदेहक आदि के वेष में रहने वाले या आयुधजीवियों के वेष में रहने वाले गुप्तचरों को भेदिया बनाकर दुर्ग में बसा देना चाहिए। उनमें से गृहस्थ के वेष में रहने वाले गुप्तचर दूसरे गुप्तचरों को लकड़ी, घास, अनाज आदि की गाड़ियों में हथियार तथा कवच आदि पहुँचाते रहें।

वरणान्यभिहरेयुः, देवध्वजप्रतिमाभिर्वा । ततस्तद्वचञ्जनाः प्रमत्तवधमव-स्कन्दप्रतिग्रहमभिप्रहरणं पृष्ठतः शङ्खदुन्दुभिशब्देन वा प्रविष्टमित्यावेद-येयुः । प्राकारद्वाराट्टालकदानमनोकभेदं घातं वा कुर्युः ।

- (१) सार्थगणवासिभिरातिवाहिकैः कन्यावाहिकै रश्वपण्यव्यवहारिभि-रुपकरणहारकैर्धान्यकेतृविकेतृभिवा प्रव्रजितिलिङ्गिभर्द्तै श्रवण्डातिनयनं सन्धिकर्म विश्वासनार्थम् ।
  - (२) इति राजापसर्पाः।
- (३) एत एवाटवीनामपसर्पाः कण्टकशोधनोक्ताश्च । व्रजमटव्यासन्न-मपसर्पाः सार्थं वा चोरैर्घातयेयुः । कृतसङ्क्षेतमन्नपानं चात्र मदनरसिवद्धं वा कृत्वाऽपगच्छेयुः । गोपालकवैदेहकाश्च ततश्चोरान् गृहीतलोप्त्रभाराः मदन-रसिवकारकालेऽवस्कन्दयेयुः । सङ्कर्षणदैवतीयो वा मुण्डजिटलब्यञ्जनः

अथवा देवताओं की ध्वजाओं तथा प्रतिमाओं के साथ वे हथियार वहाँ पहुँचाये जायेँ। उसके बाद कारु आदि के वेष में रहने वाले गुप्तचर प्रमादी पुरुषों के वध, बलात्कार, लूट-मार और चारों ओर के आक्रमण के सम्बन्ध में शंख तथा नगाड़े आदि बजाकर पीछे की ओर से हमला हो जाने की सूचना दें। जब शत्रु उनका प्रतीकार करने के लिए सेना लेकर पीछे की ओर से जाय तो इधर से वे गुप्तचर परकोटा प्रधान दरवाजा तथा उसके ऊपर की अटारी तोड़ने के साथ ही शत्रु ही सेना को पूर्ववत् विभक्त कर यथावसर उसको नष्ट कर दें।

- (१) उन्हीं गुप्तचरों को चाहिए कि दुर्गम मार्गों से पार करने वाले व्यापारियों के भुंड में रहते हुए, कन्याओं को ले जाते हुए, घोड़ों का व्यापार करते हुए, तत्सम्बन्धी दूसरे सौदों को बेचते हुए, सामान को इधर-उधर ढोते हुए, अनाज आदि की खरीद-फरोब्त करते हुए और संन्यासियों के वेष में रहते हुए अपनी सेनाओं को दुर्गम रास्तों से निकालकर बाहर ले आवें तथा शत्रु के विश्वास के लिए सन्धि की शतों का पूरा-पूरा ध्यान रखें।
  - (२) इस प्रकार यहाँ तक राजाओं के गुप्त-पुरुषों का निरूपण किया गया :
- (३) कण्टकशोधन अधिकरण में और इस अध्याय में कहे गए गुप्तचर ही आटिविकों के भी समभित चाहिए। अर्थात् आवश्यकता होने पर आटिविकों में भी वही गुप्तचर कार्य करें। आटिविकों के बीच में रहने वाले गुप्तचरों को चाहिए कि वे जंगल के पास की गोशालाओं तथा राहगीरों को आटिविकों के साथ मिलकर लूट डालें या नष्ट कर डालें, उसके बाद संकेत पाते ही उनके खाने-पीने की वस्तुओं में विष मिलाकर वहाँ से माग निकलें। फिर ग्वालों और व्यापारियों के वेश में रहने वाले गुप्तचर चोरों द्वारा चुराये गये उस माल को स्वयं लेकर विष खाने से बेहोश

प्रहवणकर्मणा मदनरसयोगाभ्यामितसन्दध्यात् । अथावस्कन्दं दद्यात् । शौण्डिकव्यञ्जनो वा दैवतप्रेतकार्योत्सवसमाजेष्वाटिवकान् सुराविक्रयो-पायनिनिमत्तं मदनरसयोगाभ्यामितसन्दध्यात् । अथावस्कन्दं दद्यात् ।

(१) ग्रामघातप्रविष्टां वा विक्षिप्य बहुधाऽटवीम्। घातयेदिति चोराणामपसर्पाः प्रकीर्तिताः॥

इति दुर्गलम्भोपाये त्रयोदशेऽधिकरणे अपसर्पप्रणिधिर्नाम तृतीयोऽध्यायः; आदितो द्विचत्वारिशदुत्तरशततमः ।

—: o:—

उन आटिवकों को गिरफ्तार कर ले, अथवा संकर्षण देवता के मानने वाले (मिंदराप्रियों) मुण्डित तथा जटाधारियों के वेष में रहने वाले गुप्तचर उत्सव या सहभोज आदि के बहाने विष देकर या दूसरे तरीकों से उन आटिवकों को अपने वश में कर लें, उसके बाद जब वे बेहोश हो जायँ तो उन्हें गिरफ्तार कर लें, अथवा शराब विक्रेताओं के वेष में रहने वाले गुप्तचर किसी देवकार्य, प्रेतकार्य, उत्सव तथा अन्य सामाजिक भोजों के अवसर पर अपनी विक्रयार्य शराब में विषैले रसों का प्रयोग कर आटिवकों को अपने वश में करें और जब वे बेहोश हो जायँ तो उन्हें गिरफ्तार कर लें।

(१) गाँव को नष्ट करने की नियत से गाँव में प्रविष्ट हुए आटविकों के हृदय में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न कर उन्हें नष्ट कर दिया जाय। यहाँ तक आटविकों (चोरों) के सम्बन्ध में गुप्तचरों के कार्यों का निरूपण किया गया।

> दुर्गलम्भोपाय नामक तेरहवें अधिकरण में अपसर्पप्रणिधि नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।

> > --: o :---

# पर्युपासनकर्म, अवमर्दश्र

- (१) कर्शनपूर्वं पर्युपासनकर्म । जनपदं यथानिविष्टमभये स्थापयेत् । जित्यतमनुग्रहपरिहाराभ्यां निवेशयेदन्यत्रापसरतः, समग्रमन्यस्यां भूमौ निवेशयेदेकस्यां वा वासयेत् । न ह्यजनो जनपदो राज्यमजनपदं वा भव-तीति कौटिल्यः ।
  - (२) विषमस्थस्य मुिंट सस्यं वा हन्याद्वीवधप्रसारौ च।
  - (३) प्रसारवीवधच्छेदान्मुष्टिसस्यवधादिप । वमनाद् गूढघाताच्च जायते प्रकृतिक्षयः ॥
  - (४) 'प्रभूतगुणवद्धान्यकुप्ययन्त्रशस्त्रावरणविष्टिरश्मिसमग्रं मे सैन्य-

### शत्रु के दुर्ग को घेर कर अपने अधिकार में करना

- (१) विजिगीषु को चाहिए कि वह शत्रु के कोष, सैन्य और अमात्य आदि का नाश करने के साथ ही उसके दुर्ग को चारों ओर से घेर दे। किन्तु ऐसी स्थिति में विजिगीषु को ध्यान रखना चाहिए कि जनपद को किसी प्रकार का कष्ट न होने पावे, वरन्, उसकी रक्षा का सुप्रबंध करे। यदि जनपद विजिगीषु के विरुद्ध आंदोलन करे तो उसे धन देकर या कर माफ करके शांत किया जाय। किन्तु ऐसा यत्न उसी दशा में करना चाहिए जब जनपद अपने स्थान पर बना रहे; अन्यथा उसकी कुछ भी सहायता न की जाय। उस जनपद के विभिन्न भागों में अधिकाधिक आदिमियों को बसाया जाय अथवा एक ही भाग में अधिक आदिमियों को बसाया जाय; क्योंकि मनुष्यों से रहित प्रदेश जनपद नहीं कहला सकता और जनपदरहित भूमि राज्य नहीं कहला सकती। इसीलिए कौटिल्य का कहना है कि 'यदि जनपद न होगा तो राज्य किस पर किया जायगा?'
- (२) विजिगीयु को चाहिए कि वह विपत्तिग्रस्त शत्रु के अन्न, फसल, वीवध और प्रसार आदि सबको नष्ट कर दे।
- (३) वीवध, प्रसार आदि का उच्छेद कर देने से तथा फसल, अनाज, व्यापार आदि को नष्ट कर देने से और अमात्य आदि प्रकृतिवर्ग कहीं दूसरी जगह ले जाने से या चुपचाप उन्हें मार देने से राजा का अपने आप क्षय हो जाता है।
  - (४) जब विजिगीषु यह समभे कि 'प्रभूत गुणों से संपन्न धान्य, लोहा, ताँबा,

मृतुश्च पुरस्तात्, अपर्तुः परस्य व्याधिदुभिक्षनिचयरक्षाक्षयः क्रीतबलनिवेदो मित्रबलनिवेदश्च' इति पर्युपासीत ।

- (१) कृत्वा स्कन्धावारस्य रक्षां वीवधासारयोः पथश्च, परिक्षिप्य दुर्गं खातसालाभ्यां, दूषियत्वोदकमवस्राव्य परिखाः सम्पूरियत्वा वा, सुरुङ्गा-बलकुटिकाभ्यां वप्रप्राकारौ हारयेत् ।
- (२) दारं च गुलेन निम्नं वा पांसुमालयाऽऽच्छादयेत् । बहुलारक्षं यन्त्रै-र्घातयेत् । निष्करादुपनिष्कृष्याश्वैश्च प्रहरेयुः । विक्रमान्तरेषु च नियोग-विकल्पसमुच्चयैश्चोपायानां सिद्धि लिप्सेत । दुर्गवासिनः ।
- (३) श्येनकाकनप्तृभासशुकशारिकोलूककपोतान् ग्राहयित्वा पुच्छेष्व-ग्नियोगयुक्तान् परदुर्गे विसृजेयु:।

वस्त्र, मशीन, हथियार, कब्च, श्रमिक और रस्सी आदि सभी उपयोगी सामग्री से अपनी सेना युक्त है और ऋतु भी अपने अनुकूल है; किन्तु शत्रु का देश बीमारी, दुर्भिक्ष से अभिभूत, धन-धान तथा रक्षक पुरुषों से अभावग्रस्त है, उसको वेतनभोगी सेना सहायता देने से इनकार करती हो, मित्रसेना भी खिन्न हो चुकी हो और ऋतु भी उसके प्रतिकूल हो, ऐसी गवस्था में यह शत्रु के दुर्ग पर घेरा डाल दे।

- (१) शत्रु-दुर्ग पर घेरा हालने के लिए विजिगीषु को चाहिए कि पहिले वह अपनी छावनी, वीवध, असार और अपने मार्ग की रक्षा करे, फिर खाई तथा परकोटे के अनुसार दुर्ग को चारों मोर से घेरा डाल दे, तदनन्तर शत्रु के पानी में विष मिला दे या बाँध तोड़ कर उसे बहा दे, और अन्त में खाइयों को मिट्टी से पाट कर या किले की दीवारों तथा अटा रियों पर सुरंग बनाकर दुर्ग पर आक्रमण कर दे।
- (२) दुर्ग की दरारों को कितरीट से तथा नीची-गहरी जगहों को मिट्टी से पाट दिया जाय। दुर्ग के जिस भाग में रक्षा का अधिक प्रबन्ध हो उसे मशीनों द्वारा नष्ट कर दिया जाय। कपट से रक्षक रूखों को बाहर निकाल कर घोड़ों तथा हाथियों द्वारा उन पर हमला बोल दिया जय। जब युद्धक्षेत्र में शत्रु की सेना अधिक पराक्रमशाली जान पड़े तो साम, दान आदे उपायों के द्वारा या अवसर के अनुसार वैसा ही उपाय का प्रयोग करे या एक उपा की जगह दूसरे उपाय को काम में लाकर अथवा अनेक उपायों को एक साथ उपयोगमें लाकर दुर्गवासी शत्रु पर विजय-लाभ की चेष्टा करनी चाहिए।
- (३) बाज, कौवा, नप्ता (मुं के समान); गिद्ध, तोता, मैना, उल्लू और कबूतर आदि पक्षियों को पकड़ करउनकी पूँछ, में आग लगाने वाली औषधियों को मल कर उन्हें शत्रु के दुर्ग में छोड़ या जाय, जिससे कि वहाँ आग लग जाय।

- (१) अपकृष्टस्कन्धावारादुच्छ्रितध्वजधन्वारक्षा वा मानुषेणाग्निना मरदुर्गमादीपयेत्।
- (२) गूढपुरुषाश्चान्तदुर्गपालका नकुलवानरिबडालशुनां पुच्छेष्वग्नि-योगमाधाय काण्डनिचयरक्षाविधानवेश्मसु विसृजेयुः ।
- (३) शुष्कमत्स्यानामुदरेष्विग्निमाधाय वल्लूरे वा वायसोपहारेण वयो-भिर्हारयेयुः ।
- (४) सरलदेवदारुपूर्तितृणगुग्गुलश्रीवेष्टकसजेरसलाक्षागुलिकाः खरो-ष्ट्राजावीनां लण्डं चाग्निधारणम् ।
- (४) प्रियालचूर्णमवल्गुजमषीमधूच्छिष्टमश्वखरोष्ट्रगोलण्डमित्येष क्षे-प्योऽग्नियोगः ।
  - (६) सर्वलोहचूर्णमग्निवर्णं वा कुम्भीसीसत्रपुद्यूणं वा पारिभद्रक-
- (१) शत्रु-दुर्ग के बाहर नीचे की ओर खड़ी विजिमीषु की सेना को चाहिए कि वह अपनी छावनी से शत्रु के दुर्ग पर आग फेंकने के लिए ध्वज, धनुष-बाण उठाये हुये सैनिक मानुष-अग्न (मारे हुए आदमी की हड्डी की चितकबरे बांस के साथ रगड़ने से उत्पन्न हुई आग) के द्वारा शत्रु-दुर्ग में आग लगा दें या पहरेदार ही इस कार्य को करें।
- (२) किले के अन्दर अन्तपाल या दुर्गपाल के वेश में रहने वाले गुप्तचरों को चाहिए कि नेवला, बन्दर, बिल्ली और कुत्ते की पूँछ में वे आग लगा देने वाली औषिधयों को लगा कर उन्हें शत्रु के उन घरों में बीड़ दें, जहाँ दुर्गरक्षा संबंधी सामग्री रखी हो।
- (३) सूखी मछली के पेट में या सूखे मांस के अन्दर आग लगा देने वाली औष-धियाँ (अनियोग) रखकर उसको पक्षियों को खिला के बहाने या पिक्षयों के द्वारा शत्रु-दुर्ग में पहुँचा कर वहाँ आग लगा दी जाय।
- (४) सरई (सरल), देवदारु, गुलवनफशा (पूतितृण), गूगल, तारपीन (श्रीवेष्टक), कुल्लू की गोंद (सर्जरस) और लेख इन सब चीजों की गोलियाँ; तथा गधा, ऊँट, बकरा और मेढ़ा, इनकी लीद इन्हें द्वारा आसानी से आग लगाई जा सकती है।
- (५) चिरोंजी (प्रियाल) का चूर्ण, बागुन (अवल्गु) का दरदरा चूर्ण, शहद तथा घोड़ा, गधा, ऊँट और बैल की लीद, न सबको मिलाकर बनाया गया अग्नियोग आग लगाने के लिए उपयोगी है।
- (६) अथवा अग्निवर्ण लोहे का चूर्ण, नीम हंभी, जस्ता, सीसा और राँगा का चूर्ण नीम तथा पलाशपुष्प का चूर्ण, तेल, शहद, रिपीन आदि वस्तुओं को एक साथ

पलाशपुष्पकेशमषीतैलमधूच्छिष्टकश्रीवेष्टकयुक्तोऽग्नियोगो विश्वासघाती वा । तेनावलिप्तः शणत्रपुसवल्कवेष्टितो बाण इत्यग्नियोगः ।

- (१) नत्वेव विद्यमाने पराक्रमेऽग्निमवसृजेत् । अविश्वास्यो ह्याग्निः देवपीडनं च, अप्रतिसंख्यातप्राणिधान्यपशुहिरण्यकुप्यद्रव्यक्षयकरः । क्षीण-निचयं चावाप्तमपि राज्यं क्षयायैव भवति ।
  - (२) इति पर्युपासनकर्म ।
- (३) 'सर्वारम्भोपकरणविष्टिसम्पन्नोऽस्मि, व्याधितः पर उपधाविरुद्ध-प्रकृतिरकृतदुर्गकर्मनित्रयो वा निरासारः सासारो वा पुरा मित्रैः सन्धत्ते' इत्यवमर्दकालः।
- (४) स्वयमग्नौ जाते समुत्थापिते वा प्रहवणे प्रेक्षानीकदर्शनसङ्ग-सौरिककलहेषु नित्ययुद्धश्रान्तबले बहुलयुद्धप्रतिविद्धप्रेतपुरुषे जागरण-क्लान्तसुप्तजने दुर्दिने न्द्दीवेगे वा नीहारसम्प्लवे वानमृद्नीयात् ।

मिलाकर बनाया गया अग्नियोग निश्चय ही विश्वासघाती होता है। (अर्थात् जहाँ आग लगने की कर्तई भी संभावना न हो, वहाँ भी इसका प्रयोग करने पर आग लग जाती है। अचूक अग्नियोग होने के कारण ही इसको विश्वासघात कहा गया है।) उक्त सभी वस्तुओं के योग से सना हुआ और सन तथा ककड़ी की बेल की छाल से लपेटा हुआ बाण भी अग्नियोग होता है, अर्थात् जहाँ मारा जाता है वहीं आग लगा देता है।

- (१) युद्ध के प्रारम्भ में इन अग्नियों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंिक अग्नि का कोई विश्वास नहीं है और फेर उसे दैवपीड़न कहा गया है। अग्निदाह से असंख्य प्राणियों, धन, धान्य, पशु एवं अनेक प्रकार के द्रव्यों का नाश हो जाता है। ऐसा नष्ट-भ्रष्ट राज्य अपने हाथ में आ जाने पर भी क्षय का ही कारण होता है।
  - (२) यहाँ तक शत्रु-दुर्ग कं घेरने के संबंध में निरूपण किया गया।
- (३) जब विजिगीषु वह समभ ले कि 'वह सब प्रकार की युद्धोपयोगी सामग्री से संपन्न है, सभी तरह के कार्य दरने वाले आदमी उसके पास मौजूद हैं; उधर शत्रु व्याधिग्रस्त है, उसकी प्रकृतियाँ धेक्का देने वाली हैं, दुर्ग आदि की मरम्मत तथा धान्य आदि का संग्रह भी उसने नों किया है, मित्र की सहायता की भी संभावना नहीं है, अथवा सहायता सम्भव हो पर भी अभी तक वह संधि करने में ही फंसा हुआ है'—ऐसे शत्रु पर फौरन चढ़ई कर देनी चाहिए।
- (४) अथवा विजिगीषु जबदेखे कि 'शत्रु के दुर्ग में अपने-आप आग लग गई है, या सब लोग पार्टियों तथा उत्सों में व्यस्त हैं या खेल-तमाशों तथा चांदमारी में आसक्त हैं या शराबियों ने कोई उपव्र खड़ा कर दिया है या लगातार के युद्ध में शत्रु

- (१) स्कन्धावारमुत्सृज्य वा वनगूढः शत्रुः सत्रान्निष्कान्तं घातयेत् ।
- (२) मित्रासारमुख्यव्यञ्जनो वा संरुद्धेन मैत्रीं कृत्वा दूतमभित्यक्तं प्रेषयेत्—'इदं ते छिद्रम्, इमे दूष्याः, संरोद्धुर्वा छिद्रमयं ते कृत्यपक्षः' इति । तं प्रतिदूतमादाय निर्गच्छन्तं विजिगीषुर्गृहीत्वा दोषमभिविख्याप्य प्रवास्यापगच्छेत् ततः । मित्रासारव्यञ्जनो वा संरुद्धं ब्रूयात्—'मां त्रातुमुप-निर्गच्छ, मया वा सह संरोद्धारं जिह' इति । प्रतिपन्नमुभयतः संपीडनेन घातयेत्, जीवग्राहेण वा राज्यविनिमयं कारयेत्, नगरं वास्य प्रमृद्नीयात्, सारबलं वास्य वमियत्वाऽभिहन्यात् ।

सेना थक गई है, या लंबे युद्ध के कारण शत्रु के बहुत से आदमी जख्मी हो गये हैं या मर गये हैं, या रातभर जागने तथा थक जाने के कारण लोग सोये हैं, या आकाश में दुर्दिन छाया है, या नदी में बाढ़ आ गई है, या भीषण तुषारापात हुआ है'—ऐसी अवस्था में शत्रु पर एकदम धावा बोल देना चाहिए।

- (१) अथवा छावनी या पड़ाव न डाल कर जंगल में जाकर छिपा जाय और जैसे ही शत्रुदल जंगल से निकलने लगे कि उसके ऊपर विजिगीषु की सेना एकदम बरस पड़े।
- (२) मित्र के वेष में रहने वाला या मित्र की सेना में मुखिया के वेष में रहने वाले विजिगीषु के गुप्तचर को चाहिए कि वह घिरे हुए शत्रु-राजा के साथ मित्रता करके अपने किसी वध्य पुरुष के द्वारा उसके लिए इस आशय का एक संदेश भेजे कि 'तुम्हारे अंदर अमुक-अमुक दोष हैं, अमुक-अमुक व्यक्ति तुम्हारे द्रोही हैं, घेरा डालने वाले विजिगीषु की अमुक-अमुक कमजोरियाँ हैं, और विजिगीषु के लुब्ध, क्रुद्ध, भीत आदि अमुक-अमुक लोग तुम्हारे मित्र हैं। जब वह दूत शत्रु-राजा का उत्तर लेकर लौट रहा हो तो विजिगीषु उसको रास्ते में ही पकड़ कर उस पर अपकारी होने का दोष लगावे और इसी अपराध में उसको मार कर वहाँ से ( उस उत्तर लेखपत्र को साथ लेकर ) चला जाय। अथवा मित्र के वेष में या मित्र सेना के प्रमुख के वेष में रहने वाला वह गुप्तचर उस घिरे हुए राजा से कहे कि 'मेरी रक्षा के लिए तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, अथवा हम दोनों मिल कर तुमको रोकने वाले विजिगीषु को मार डालें। 'जब वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो दोनों ओर से घेर कर उसको मार दिया जाय अथवा उसको गिरफ्तार कर उसकी जगह उसके किसी पुत्र बांधव को अभिषिक्त किया जाय या उसकी राजधानी को बरबाद कर दिया जाय। अथवा उसके सारबल को दुर्ग से बाहर निकाल कर उसको मार दिया जाय।

- (१) तेन दण्डोपनताटविका व्याख्याताः।
- (२) दण्डोपनताटिवकयोरन्यतरो वा संरुद्धस्य प्रेषयेत्—'अयं संरोद्धा व्याधितः, पार्षणग्राहेणाऽभियुक्तः, छिद्रमन्यदुत्थितम्, अन्यस्यां भूमावप-यातुकामः' इति । प्रतिपन्ने संरोद्धा स्कन्धावारमादीप्यापयायात् । ततः पूर्ववदाचरेत् ।
  - (३) पण्यसम्पातं वा कृत्वा पण्येन नं रसविद्धेनातिसन्दध्यात् ।
- (४) आसारव्यञ्जनो वा संरुद्धस्य दूतं प्रेषयेत्—'मया बाह्यमभिहतमुपनिर्गच्छाभिहन्तुम्' इति । प्रतिपन्नं पूर्ववदाचरेत् ।
- (४) मित्रं बन्धुं वापदिश्य योगपुरुषाः शासनमुद्राहस्ताः प्रविश्य दुर्गं ग्राहयेयुः ।
  - (६) आसारव्यञ्जनो वा संरुद्धस्य प्रेषयेत्-'अमुिष्मन् देशे काले च
- (१) इसी प्रकार दण्डोपनत और आटविकों के सम्बन्ध में भी समक्र लेना चाहिए।
- (२) अथवा उन दण्डोपनत (बलपूर्वक वश में किये गये राजा) और आटिवक (जंगली राजा) दोनों में से किसी एक द्वारा उस घिरे हुए शत्रु-राजा के पास यह संदेश भेजा जाय कि 'यह घेरा डालने वाला विजिगीषु आजकल व्याधिग्रस्त है, पार्षणग्राह ने भी उस पर हमला कर दिया है, ऐसी स्थिति में वह यहाँ से अन्यत्र भाग जाने को तैयार है।' जब घिरा हुआ शत्रु-राजा इन बातों से सहमत हो जाय तब विजिगीषु अपनी छावनी में आग लगाकर वहाँ से चला जाय। उसके बाद पूर्ववत् शत्रु-राजा को बीच में घेर कर समाप्त कर दिया जाय।
- (३) अथवा व्यापारियों के संघ द्वारा उपहारस्वरूप भेजे गये द्रव्यों में विष मिला कर उन्हें किले में पहुँचा दिया जाय।
- (४) अथवा मित्र की सेना में प्रमुख अधिकारी के वेष में रहने वाला गुप्तचर घिरे हुए शत्रु-राजा के पास इस प्रकार का संदेश लेकर दूत को भेजे कि 'मैंने तुम्हारे इस बाह्य शत्रु को एकदम शक्तिहीन बना दिया है। अब इसको सर्वथा नष्ट करने के लिए तुम दुर्ग से बाहर निकल आओ।' जब शत्रु इस विश्वास पर बाहर निकल आवे तो उसे दोनों ओर से घेर कर पूर्ववत् मार दिया जाय।
- (५) अथवा अपने-आपको मित्र का बंधु बताकर मुहर लगे बनावटी लेखपत्र को हाथ में लेकर गुप्तचर दुर्ग के भीतर प्रवेश कर दें और वहाँ किसी उपाय से फाटक आदि खोलकर उस दुर्ग को विजिगीषु के अधिकार में कर दें।
- (६) अथवा मित्र सेना के प्रमुख अधिकारी के वेष में रहने वाला गुष्तचर उस घिरे हुए शत्रुराजा के पास यह संदेश भेजे कि 'मैं अमुक समय और अमुक स्थान में

स्कन्धावारमभिहनिष्यामि, युष्माभिरिप योद्धव्यम्' इति । प्रतिपन्नं यथोक्त-मभ्याघातसंकुलं दर्शयित्वा रात्रौ दुर्गान्निष्कान्तं घातयेत् ।

- (१) यद्वा मित्रमावाहयेदाटिवकं वा, तमुत्साहयेत्-'विक्रम्य संरुद्धे भूमिमस्य प्रतिपद्यस्व' इति । विक्रान्तं प्रकृतिभिर्दूष्यमुख्यावग्रहेण वा घात-येत्, स्वयं वा रसेन । 'मित्रघातकोऽयम्' इत्यवाप्तार्थः ।
- (२) विक्रमितुकामं वा मित्रव्यञ्जनः परस्याभिशंसेत् । आप्तभावोप-गतः प्रवीरपुरुषानस्योपघातयेत् ।
- (३) सिन्ध वा कृत्वा जनपदमेनं निवेशयेत्, निविष्टमन्यजनपदम-विज्ञातो हन्यात् ।
- (४) अपकारियत्वा दूष्याटिवकेषु वा बलै कदेशमितनीय दुर्गमवस्कन्देन हारयेत्।

शत्रु की छावनी पर हमला करूँगा। तुमको उस समय मेरी सहायता करनी होगी।' शत्रु जब इस बात को स्वीकार कर ले तो ठीक इसी समय और उसी स्थान पर विजिगीषु की छावनी में घमासान युद्ध छेड़ दिया जाय। उसे देखकर जब शत्रु रात में बाहर निकल आवे तो उसे बीच में ही घेर कर मार दिया जाय।

- (१) अथवा विजिगीषु अपने मित्र या आटिविक को वहाँ बुलाकर उसको इस प्रकार उकसाये कि 'देखो, अच्छा मौका है, तुम इस घिरे शत्रु पर आक्रमण करके उसके राज्य को हथिया लो !' जब वह ऐसा करने के लिए राजी हो जाय तो युद्ध में उसके प्रकृतिवर्ग को या दूष्यवर्ग को अपने अधीन कर उसको मरवा दिया जाय; या स्वयं ही विष आदि देकर उसको मार डाले। बाद में 'इस शत्रु ने मेरे मित्र या आटिविक को मार डाला है', ऐसी अफवाह फैलाकर अपनी कार्यसिद्ध करे।
- (२) अथवा मित्र के वेष में रहने वाला गुप्तचर शत्रु राजा से जाकर कहे कि 'तुम्हारे ऊपर विजिगीषु आक्रमण करने वाला है'। ऐसी बातें बताकर जब वह शत्रु राजा को अपने प्रति निश्चिन्त कर दे तब उसके प्रमुख वहादुर सैनिकों को मरवा डाले।
- (३) अथवा शत्रु के साथ सिन्ध करके उसे उसी जनपद में रहने दिया जाय, या उसके द्वारा दूसरे जनपद को आबाद कराया जाय और बाद में उस आबाद हुए जनपद को विजिगीषु छिपकर बरबाद कर दे।
- (४) अथवा अपने दूष्य या आटिवकों द्वारा अपना कुछ अपकार करा कर उन पर आक्रमण करने के बहाने शत्रु की सेना के कुछ भाग को बहुत दूर ले जाया जाय और फिर अल्प सैन्ययुक्त शत्रु के दुर्ग पर हमला कर जबरदस्ती उसको छीन लिया जाय।

- (१) दूष्यामित्राटिवकद्वेष्यप्रत्यपसृताश्च कृतार्थमानसंज्ञाचिह्नाः परदुर्ग-मवस्कन्देयः ।
- (२) परदुर्गमवस्कन्द्य स्कन्धावारं वा पिततपराङ्मुखाभिपन्नमुक्तकेश-शस्त्रभयविरूपेभ्यश्चाभयमयुध्यमानेभ्यश्च दद्यः । परदुर्गमवाप्य विशुद्धशत्रु-पक्षः कृतोपांशुदण्डप्रतीकारमन्तर्बहिश्च प्रविशेत् ।
- (३) एवं विजिगीषुरमित्रभूमि लब्ध्वा मध्यमं लिप्सेत । तत्सिद्धावु-बासीनम् । एष प्रथमो मार्गः पृथिवीं जेतुम् ।
- (४) मध्यमोदासीनयोरभावे गुणातिशयेनारिप्रकृतीः साधयेत्। तत उत्तराः प्रकृतीः। एष द्वितीयो मार्गः।
- (४) मण्डलस्याभावे शत्रुणा मित्रं मित्रेण वा शत्रुमुभयतः सम्पीडनेन साधयेत्। एष तृतीयो मार्गः।
- (१) शत्रु के दुर्ग का अपहरण करते समय शत्रु के राजद्रोही, शत्रु, आटिवक, शत्रु के पास से एक बार जाकर फिर वापिस आने वाले, विजिगीषु द्वारा धन-मान से सम्मानित और आक्रमण के समय तथा स्थान से परिचित आदि बड़े सहायक होते हैं।
- (२) विजिगीषु को चाहिए कि जब शत्रु की छावनी पर अधिकार कर ले तो ऐसे सैनिकों को अभयदान दे दे, जो युद्धक्षेत्र में जरूमी पड़े हों, जो युद्ध से भाग गए हों, जो अधिक विपद्ग्रस्त हों, जिनके बाल-शस्त्र अस्त-व्यस्त हों, जिनके मुख भय से विकृत हो गये हों और जो युद्ध में शामिल न हुए हों। शत्रु के दुर्ग को प्राप्त करके और वहाँ से शत्रुपक्ष के सभी व्यक्तियों की सफाई करने के बाद विजिगीषु को चाहिए कि वह अपना विरोध करने वाले व्यक्तियों का उपांशु वध करके दुर्ग के बाहर और भीतर प्रवेश करे।
- (३) इस प्रकार शत्रु राज्य जो स्वायत्त करने के बाद विजिगीषु, मध्यम राजा को जीतने की कोशिश करे और उसको स्वायत्त कर लेने के बाद वह उदासीन राजा पर विजय प्राप्त करे। पृथिवी का साम्राज्य प्राप्त करने का यह पहिला मार्ग है।
- (४) मध्यम और उदासीन राजाओं के न होने पर विजिगीषु अपने गुण-बाहुल्य के द्वारा शत्रु के प्रकृतिवर्ग को अपने अनुकूल बनाये और उसके बाद शत्रु की सेना तथा कोष को अपने अधिकार में करे। पृथ्वी का आधिपत्य प्राप्त करने का यह दूसरा मार्ग है।
- (५) यदि राजमण्डल का अभाव हो तो शत्रु के द्वारा मित्र को और मित्र के द्वारा शत्रु को दोनों ओर से घेर कर या दबा कर उन्हें विजिगीषु अपने वश में करे। पृथिवी को विजय करने का यह तीसरा मार्ग है।

- (१) शक्यमेकं वा सामन्तं साधयेत्, तेन द्विगुणो द्वितीयं, त्रिगुणस्तृती-यम् । एष चतुर्थो मार्गः पृथिवीं जेतुम् ।
  - (२) जित्वा च पृथिवीं विभक्तवर्णाश्रमां स्वधर्मेण भुञ्जीत।
  - (३) उपजापोऽपसपों वा वामनं पर्युपासनम्। अवमर्दश्च पञ्चेते दुर्गलम्भस्य हेतवः।

इति दुर्गलम्भोपाये त्रयोदशेऽधिकरणे पर्युपासनकर्म अवमर्दश्चेति चतुर्थोऽध्यायः, आदितस्त्रिचत्वारिंशदुत्तरशततमः ।

—: o :—

- (१) अथवा जीतने योग्य समीपस्थ सामन्त को ही पहिले अपने अनुकूल बनाया जाय। उसको मिलाकर जब अपनी शक्ति दुगुनी हो जाय तब दूसरे सामन्त को अपने अनुकूल बनाने का यत्न किया जाय। उसको भी मिलाकर जब अपनी शक्ति तिगुनी हो जाय तब विजिगीषु तीसरे सामन्त को अपने वश में करने का यत्न करे। पृथ्वी को विजय करने का यह चौथा मार्ग है।
- (२) इस प्रकार सारी पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त कर उस शक्तिशाली सम्राट् को चाहिए कि वह अपने साम्राज्य में वर्णों और आश्रमों की यथोचित व्यवस्था कर धर्मपूर्वक पृथिवी के राज्य का उपभोग करे।
- (३) उपजाप (बहकाना), अपसर्प (गुप्तचरों द्वारा शत्रुनाश), वामन (विष प्रयोग), पर्युपासन (घरा डालना) और अवमर्द (विध्वंस), ये पाँच उपाय हैं, जिनके द्वारा शत्रु के दुर्ग को जीता जा सकता है।

दुर्गलम्भोपाय नामक तेरहवें अधिकरण में पर्युपासनकर्म-अवमर्द नामक चौथा अध्याय समाप्त ।

—: o :—

अध्याय ५

- (१) द्विविधं विजिगीषोः समुत्थानम्, अटव्यादिकमेकग्रामादिकं च।
- (२) त्रिविधश्चास्य लम्भः-नवो, भूतपूर्वः, पित्र्य इति ।
- (३) नवमवाप्य लम्भं परदोषान् स्वगुणैश्छादयेत् गुणान् गुणद्वैगुण्येन। स्वधर्मकर्मानुग्रहपरिहारदानमानकर्मभिश्च प्रकृतिप्रियहितान्यनुवर्तेत। यथासम्भाषितं च कृत्यपक्षमुपग्राहयेत्। भूयश्च कृतप्रयासम्। अविश्वास्यो हि विसंवादकः स्वेषां परेषां च भवति। प्रकृतिविरुद्धाचारश्च। तस्मात्स-मानशीलवेषभाषाचारतामुपगच्छेत्। देशदैवतसमाजोत्सवविहारेषु च भिक्तमनुवर्तेत।

#### विजित देश में शान्ति की स्थापना

- (१) विजिगीषु का उद्योग (समुत्थान) दो रूपों में फलित होता है। एक जंगल आदि के रूप में और दूसरा गाँव आदि के रूप में।
- (२) विजिगीषु का लाभ तीन प्रकार का होता है। १. नव २. भूतपूर्व और ३. पित्र्य।
- (३) नवलाभ : विजिगीषु को चाहिए कि नए राज्य को प्राप्त कर वह शत्रु के दोषों को अपने गुणों से ढक दे और शत्रु के गुणों को अपने दुगुने गुणों से पराभूत कर दे। विजिगीषु सदा अपने धर्म, कर्म, अनुप्रह, परिहार (करमाफी), दान और सम्मान आदि श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा प्रजा के अनुकूल कल्याणकारी कार्यों के करने में लगा रहे। अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपने कृत्यपक्ष को धन आदि देकर वह सदा प्रसन्न बनाये रखे और जिस प्रजाजन या मित्र ने उसके अभ्युदय में अधिक परिश्रम किया हो उसे विपुल धन देकर खूब प्रसन्न कर दे क्योंकि पहिले प्रतिज्ञा कर बाद में उससे मुकर जाने वाला अपने प्रजावर्ग के विरुद्ध आचरण करने वाला राजा अपने तथा पराये सभी का विश्वास खो बैठता है। इसलिए राजा को उचित है कि वह अपने प्रजाजनों के समान ही शील, वेष, भाषा तथा बाचरण का व्यवहार करे और प्रजा के विश्वासों की तरह राष्ट्रदेवता, समाजोत्सव तथा विहारों में अपनी भिक्तभावना रखे।

- (१) देशग्रामजातिसङ्घमुख्येषु चाभीक्ष्णं सित्रणः परस्यापचारं दर्श-येयुः। माहाभाग्यं भिक्तं च तेषु स्वामिनः स्वामिसत्कारं च विद्यमानम्। उचितैश्चेनान् भोगपरिहाररक्षावेक्षणैर्भुञ्जीत । सर्वदेवताश्रमपूजनं विद्यावाक्यधर्मशूरपुरुषाणां च भूमिद्रव्यदानपरिहारान् कारयेत्। सर्वबन्धन-मोक्षणमनुग्रहं दीनानाथव्याधितानां च। चातुर्मास्येष्वर्धमासिकमघातं, पौर्णमासीषु च चातूरात्रिकं राजदेशनक्षत्रेष्वेकरात्रिकम्। योनिबालवधं पुंस्त्वोपघातं च प्रतिषेधयेत् । यच्च कोशदण्डोपघातिकमधर्मिष्ठं वा चरित्रं मन्येत, तदपनीय धर्म्यव्यवहारं स्थापयेत्। चोरप्रकृतीनां म्लेच्छजातीनां च स्थानविपर्यासमनेकस्थं कारयेद् दुर्गराष्ट्रदण्डमुख्यानां च। परोपगृही-तानां च मन्त्रिपुरोहितादीनां परस्य प्रत्यन्तेष्वनेकस्थं वासं कारयेत् । अप-
- (१) विजिगीषु के गुप्तचरों को चाहिए कि वे देश, ग्राम, जाति, संघ और संघ-मुख्यों के पास जाकर प्रजा के प्रति किये गये शत्रु के अपकारों को बराबर दिखायें, और साथ ही देश आदि के प्रति किये गये नये विजिगीषु के उदारता, प्रेम तथा सत्कार आदि कार्यों को अच्छी तरह खोलकर रखें। विजिगीषु राजा, समुचित राज-भाग, करमाफी (परिहार) और सुख-सुविधायें (रक्षाक्षण) देकर प्रजा की रक्षा करे। विजिगीषु को चाहिए कि वह सभी धर्मों के देवताओं तथा आश्रमों की पूजा कराये और विद्वानों, वक्ताओं एवं धर्मप्राण व्यक्तियों को भूमि तथा द्रव्य देकर उनसे किसी प्रकार का राजकर वसूल न करे। जो दीन, अनाथ तथा व्याधिग्रस्त प्रजाजन हैं उनकी हर तरह से सहायता करे और कारागार में बन्द सभी अपराधियों को मुक्त कर दे। चार-चार महीने में पंद्रह दिन ऐसे रखे, जिनमें किसी को प्राणदण्ड न दिया जाय। इसी प्रकार वर्ष भर में चार पूर्णमासियाँ ऐसी छाँट ले, जिनमें किसी का वध न किया जाय। राज्याभिषेक और राज्यविजय के नक्षत्रों में किसी का वध न किया जाय । बच्चे पैदा करने वाले मादा जानवरों तथा शिशु जानवरों के वध का सर्वथा निषेध किया जाय; और नर जानवरों को विधया ( पुंस्त्वहीन ) न बनाये जाने की भी निषेधाज्ञा कर दी जाय। जिस आचरण को विजिगीषु राजा कोष और सेना के लिए हानिकर तथा धर्माचरण विरुद्ध समभे उसको दूर कर धर्मयुक्त सदाचार की स्थापना करे। चोर प्रकृति म्लेच्छ जातियों तथा दुर्ग, राष्ट्र और सेना के मुख्य अधि-कारियों को परस्पर दूर-दूर स्थानों में नियुक्त करके उनको स्थानान्तरित कर दिया जाय। शत्रु का उपकार करने वाले मंत्री, पुरोहित आदि को शत्रु के सीमा-प्रदेशों के भिन्न-भिन्न स्थानों में नियुक्त किया जाय, जिससे कि वे परस्पर न मिलने पायें। जो व्यक्ति विजिगीषु का अपकार करने में समर्थ हों अथवा विजिगीषु का विनाश करने

कारसमर्थाननु क्षियतो वा भर्तृविनाशमुपांशुदण्डेन प्रशमयेत् । स्वदेशीयान् वा परेण वावरुद्धानपवाहितस्थानेषु स्थापयेत् ।

- (१) यश्च तत्कुलीनः प्रत्यादेयमादातुं शक्तः प्रत्यन्ताटवीस्थो वा प्रबा-धितुमभिजातः, तस्मै विगुणां प्रयच्छेत्; गुणवत्याश्चतुर्भागं वा कोशदण्ड-दानमवस्थाप्य, यदुपकुर्वाणः पौरजानपदान् कोपयेत् । कुपितं स्तैरेनं घात-येत्, प्रकृतिभिरुपकुष्टमपनयेदौपघातिके वा देशे निवेशयेदिति ।
- (२) भूतपूर्वे येन दोषेणापवृत्तः, तं प्रकृतिदोषं छादयेत् । येन च गुणे-नोपावृत्तः, तं तीव्रीकुर्यादिति ।
  - (३) पित्रये पितृदोषाञ् छादयेत् । गुणांश्च प्रकाशयेदिति ।

की प्रवृति से उसके यहाँ रहते हों उन्हें उपांशुदण्ड देकर समाप्त कर दिया जाय। अपने देश के तथा शत्रु द्वारा बन्दी बनाये गये लोगों को विजयी राजा उन अधिकार-पदों पर नियुक्त करे, जो शत्रु पक्ष के पुरुषों को पदच्युत करने से रिक्त हुए हों।

- (१) शत्रु से छीने हुए राज्य को यदि कोई शत्रुवंशज वापिस लेने में समर्थं हो, अथवा सीमांत प्रदेश के सामन्त या आटिवक के द्वारा उस राज्य पर बाधा पहुँचाये जाने की संभावना हो तो विजिगीषु राजा उन्हें किसी गुणहीन ( ऊसर ) भूमि का कुछ हिस्सा दे दे, अथवा उन्हें गुणवती (उर्वर) भूमि का चौथा हिस्सा इस शर्त पर दे कि वह सामंत विजिगीषु का अधिकाधिक कोष और सेना देता रहेगा। ऐसा कराने का यह परिणाम होगा कि धन तथा सेना को इकट्ठा करने में सामंत अपनी प्रजा को कुपित कर देगा। इस प्रकार प्रजाजनों के कुपित हो जाने पर बाद में इन्हीं के द्वारा उस सामंत का वध कराया जाय। अथवा अमात्य आदि प्रकृतियों के द्वारा निन्दा की जाने पर उस सामंत को वहाँ से हटा दिया जाय। या उसको ऐसे प्रदेश में भेज दिया जाय, जहाँ उसके विनाश के अनेक साधन विद्यमान हों।
- (२) भूतपूर्व लाभ: अपने अपहृत भूतपूर्व राज्य को पुनः प्राप्त कर विजिगीषु राजा को चाहिए कि अपने उस दोष का वह परित्याग कर दे, जिसके कारण उसका राज्य उसके हाथ से निकल गया था और अपने जिन गुणों के कारण उसने शत्रु के हाथ से अपना राज्य पुनः प्राप्त किया हो, उनको अधिक बढ़ाये।
- (३) पित्र्य लाभ: यदि पिता के दोषों के कारण राज्य शत्रु के कब्जे में गया हो तो विजिगीषु को उचित है कि पिता के उन दोषों को छिपा दे, जिनके कारण राज्य पर शत्रु ने अधिकार कर लिया था और पिता के जो अच्छे गुण रहे हों, उनको प्रकट करता रहे।

(१) चरित्रमकृतं धर्म्यं कृतं चान्यैः प्रवर्तयेत्। प्रवर्तयेत्र चाधर्म्यं कृतं चान्यैनिवर्तयेत्।।

इति दुर्गलम्भोपाये त्रयोदशेऽधिकरणे लब्धप्रशमनं नाम पञ्चमोऽध्यायः; आदितश्चतुश्चत्वारिंशदुत्तरशततमः ।

समाप्तमिदं दुर्गलम्भोपायनामकं त्रयोदशम धिकरणम्।

-: o :--

(१) विजिगीषु राजा को चाहिए कि विजित राज्य में वह उन धर्मयुक्त आचार-व्यवहारों का प्रचलन करे, जिसका अब तक वहाँ अभाव था, तथा जो धर्मप्रवृत्त लोग रहे हों उन्हें प्रोत्साहित करे। अधर्मयुक्त आचार-व्यवहारों को वह कतई न पनपने दे तथा जो लोग अधर्मप्रवृत्त रहे हों उन्हें यत्नपूर्वक रोके।

> दुर्गलम्भोपाय नामक तेरहवें अधिकरण में लब्धप्रशमन नामक पाँचवाँ अध्याय समाप्त ।

> > --: o :---

चौदहवाँ अधिकरण

औपनिघदिक

अध्याय १

- (१) चातुर्वर्ण्यरक्षार्थमौपनिषदिकमधर्मिष्ठेषु प्रयुञ्जीत ।
- (२) कालकूटादिविषवर्गः श्रद्धेयदेशवेषशिल्पभाजनापदेशैः कुब्जवामन-किरातमूकबिधरजडान्धच्छद्मभिः म्लेच्छजातीयैरभिप्रेतैः स्त्रीभिः पुम्भिश्च परशरीरोपभोगेष्वाधातव्यः ।
- (३) राजक्रीडाभाण्डनिधानद्रव्योपभोगेषु गूढाः शस्त्रनिधानं कुर्युः, सत्राजीविनश्च रात्रिचारिणोऽग्निजीविनश्चाग्निधानम् ।
- (४) चित्रभेककौण्डिन्यककृकणपश्चकुष्ठशतपदीचूर्णमुच्चिदिङ्गकम्बलि-शतकन्देध्मकृकलासचूर्णं गृहगौलिकान्धाहिककृकणकपूतिकीटगोमारिका-चूर्णं भल्लातकावल्गुकारसंयुक्तं सद्यःप्राणहरमेतेषां वा धूमः ।

### शत्रुवध का प्रयोग

- (१) विजिगीषु राजा को चाहिए कि चारों वर्णों की रक्षा के लिए वह अधा-र्मिक व्यक्तियों पर औपनिषदिक प्रयोग करे।
- (२) वत्सनाभ, हलाहल (कालकूट) आदि जो भयंकर विष हैं उनको, अपने विश्वसनीय देश, वेष, शिल्प और योग्यता को प्रकट करने वाले कुबड़े, बौने, ठिगने, गूंगे, बहरे, मूर्ख तथा अंधे आदि अनेक वेषों में रहने वाले म्लेच्छजाति के प्रिय पुरुषों तथा स्त्रियों द्वारा शत्रु के शरीर पर धारण किये जाने योग्य वस्त्रों में किसी प्रकार छिड़क दिया जाय।
- (३) जहाँ शत्रु राजा का क्रीड़ा संबंधी सामान रखा जाता है वहाँ एवं गहने रखने के स्थान में या सुगन्धित पदार्थों को रखने की जगह में गुप्तचर पुरुष हथियार छिपा कर रख दें। इसी प्रकार रात में इधर-उधर घूमने वाले गुप्तचर या लुहार आदि अग्निजीवी पुरुष शत्रु के स्थान में अग्नि का प्रयोग करें।
- (४) भिलावा (भिल्लातक) तथा बकुची (बल्गुक) के रस में चितकबरा मेंढक, कौण्डिन्यक (जिसका पेशाब तथा पाखाना विषयुक्त होता है), जंगली तीतर (कृकण), कूट के पाँचों अंग (पंचकुष्ठ) और कानखजुरा (शतपदी) इन सब चीजों का चूणं; अथवा उच्चिंदिंग नामक कीड़ा (बिच्छू?), कंबली कीड़ा (जो एक इंच लंबा होता है; शरीर को सिक्षेड़ कर चलता है तथा शरीर में गड़ जाने से जिसके रोएँ खुजली पैदा करते हैं), श्रासाबर (शत), जिमीकंद, पलाश की लकड़ी

- (१) कीटो वान्यतमस्तप्तः कृष्णसर्पप्रियङ्गिभः। शोषयेदेष संयोगः सद्यः प्राणहरो मतः ॥
- (२) धामार्गवयातुधानमूलं भल्लातकपुष्पचूर्णयुक्तमार्धमासिकः।
- (३) व्याघातकमूलं भल्लातकपुष्पचूर्णयुक्तं कीटयोगो मासिकः। कला-मात्रं पुरुषाणां द्विगुणं खराश्वानां चतुर्गुणं हस्त्युष्ट्राणाम् ।
- (४) शतकर्दमोच्चिदिञ्जकरवीरकट्तुम्बीमत्स्यधूमो मदनकोद्रवपला-लेन हस्तिकर्णपलाशपलालेन वा प्रवातानुवाते प्रणीतो यावच्चरति तावन्मा-रयति।
- (५) पूर्तिकीटमत्स्यकटुतुम्बीशतकर्दमेध्मेन्द्रगोपचूर्णं रालाहेमविदारीचूर्णं वा बस्तश्युङ्गखुरचूर्णयुक्तमन्धीकरो धूमः।
- (इध्म), गिरगिट ( कुकलास ), छिपकली ( गृहगोधिका ), अंधा या विषरिहत साँप (अंधाहिक), जंगली तीतर (कृकण), पूर्तिकीट नामक कीड़ा तथा गोमारिका नामक औषधि, इन सब का चूर्ण मिलाया जाय तो उसका धुआँ तत्काल ही प्राणान्त कर देता है।
- (१) उक्त कीड़ों में से किसी भी एक को यदि आग में तपाकर सूँघ लिया जाय तो उससे शरीर सूख जाता है। यदि काले साँप को कागुन के साथ मिलाकर उसका धुआँ किया जाय तो वह भी तत्काल प्राणांत कर डालता है।
- (२) यदि कड़वी तोरई और यातुधान नामक औषिध की जड़ों को भिलावा के फूलों के चूर्ण के साथ मिला लिया जाय तो वह योग पंद्रह दिन में ही प्राण ले लेता है।
- (३) यदि अमलतास की जड़ को भिलावे के पुष्पचूर्ण के साथ मिलाकर उसमें पूर्वोक्त किसी तपे हुए की ड़े का योग कर दिया जाय तो उसका प्रयोग एक मास में प्राण हर लेता है। इस कीटयोग की मात्रा मनुष्य को एक कला, गधे को उससे दुगुना और हाथी-ऊटों को उसका चौगुना देना चाहिए।
- (४) शतावरी, कर्दम (अगर, तगर, केसर, कस्तूरी, कुंकुम और कपूर का पीसा हुआ लेप ), उच्चिर्दिग (बिच्छू?), कनेर, कडवी तुंबी और मछली, इसका धुओं; अथवा धतूरा, कोदो और धान के पुआल के साथ, अथवा धनिया, ढाक तथा पुआल के साथ धुआं किया जाय और उसको तेज हवा में रख दिया जाय तो जहाँ तक वह जायगा वहाँ तक के प्राणियों को मार डालेगा।
- (५) पूर्तिकीट (पात बिच्छी), मछली, कड़वी तूंबी, शतावरी, कर्दम, ढाक की लकड़ी और इंद्रगोप (बीर बहूटी), इन सबका चूर्ण; अथवा पूर्तिकीट, कटेरी, राल, धतूरा और विदारी कंद इन सबका चूर्ण यदि बकरे के सींग और खुर के चूर्ण के साथ मिला दिया जाय तो उनका घुआँ अंधा बना देता है।

- (१) पूर्तिकरञ्जपत्रहरितालमनःशिलागुञ्जारक्तकार्पासपलालान्या-स्फोटकाचगोशकृद्रसिपष्टमन्धीकरो धुमः।
  - (२) सर्पनिर्मोकं गोश्वपुरीषमन्धाहिकशिरश्चान्धीकरो धूमः।
- (३) पारावतप्लवकऋव्यादानां हस्तिनरवराहाणां च मूत्रपुरीषं कासीस-हिङ्गुयवतुषकणतण्डुलाः कार्पासकुटजकोशातकीनो च बीजानि गोमूत्रि-काभाण्डीमूलं निम्बशिग्रुफणिज्जकाक्षीबपीलुकभङ्गः सर्पशफरीचर्म हस्ति-नखश्रुङ्गचूर्णमित्येष धूमो मदनकोद्रवपलालेन हस्तिकर्णपलाशपलालेन वा प्रणीतः प्रत्येकशो यावच्चरति तावन्मारयति ।
- (४) कालीकुष्ठनडशतावरीमूलं सर्पप्रचलाककृकणपञ्चकुष्ठचूर्णं वा धूमः पूर्वकल्पेनार्द्रे शुष्कपलाले वा प्रणीतः संग्रामावतरणावस्कन्दनसंकुलेषु कृततेजनोदकाक्षिप्रतीकारैः प्रणीतः सर्वप्राणिनां नेत्रघ्नः।
- (१) कॉंटेदार कंजा के पत्ते (पूतिकरंजपत्र), हरताल, मनसिल, लाल घुंघची (गुंजा रक्त), कपास और पुआल (पलल), इन सबको मदार (आस्फोट), काँच तथा गोबर के रस में पीसा जाय और फिर उसका धुआँ कर दिया जाय तो वह अंधा कर देता है।
- (२) सर्प की केंचुल, गाय का गोबर, घोड़े की लीद और दो मुँहे सर्प का मस्तक इनका योग भी लोगों को अंधा कर देता है।
- (३) कबूतर (पारावत), बत्तख (प्लवक), गीध (क्रव्य), हाथी, मनुष्य और सूअर का पेशाब तथा पाखाना; या कासीस ( काशीस ), हींग, जौ का छिलका ( यवतुष ), दाना ( कण ) और कपास, केसरैया ( कुटक ), कड़वी लोकी के बीज या गोमूत्रिका ( गाय के मूत्र की तरह जमीन पर टेढ़ी-मेढ़ी फैलने वाली घास ), और मंजीठ की जड़ ( भांडी मूल ); या नीम, सेंहजन, नागफनी (फणिज), जंभीरी नीबू ( काक्षीब ) और पीलु; इन पाँचों पेड़ों का छिलका; या साँप और मछली की खाल; या हाथी के दाँतों और मारतून का चूरा; इन सब चीजों का धुआँ, यदि धतूरा, कोदो और पुआल के साथ; या धनिया, पलाश और पुआल के साथ किया जाय तो जितनी दूर तक वह धुआँ फैलेगा वहाँ तक के सब प्राणी मर जाते हैं।
- (४) चकोतरा (काली), कूट, नरसल और शतावरी, इन चीजों की जड़ का या सौंप, मोर की पूँछ, जंगली तीतर और कूट नामक वृक्ष के पाँचों अंग को पहिले बताये गये योग के साथ मिला कर जो धुआँ बनाया जाता है वह अंधा कर देता है; या अधसूखे पुआल के साथ जो घुआँ बनाया जाता है, वह भी अंधा कर देता है। इसलिए युद्ध करते समय या किला घेरते समय ऐसा धुआँ करने से पूर्व पिछले प्रकरण में बताये गये अंजन जल से अपनी आंखों को बचाने का प्रबंध किया जाय, अन्यश्वा वे भी अंधे हो जायेंगे।

- (१) शारिकाकपोतबकबलाकालण्डमर्काक्षिपोलुकस्नुहिक्षीरपिष्टमन्धी-करणमञ्जनमुदकदूषणं च।
- (२) यवकशालिमूलमदनफलजातीपत्रनरमूत्रयोगाः प्लक्षविदारीमूल-युक्तो मूकोदुम्बरमदनकोद्रवक्वाथयुक्तो हस्तिकर्णपलाशक्वाथयुक्तो वा मदनयोगः। श्रिङ्गगौतमवृक्षकण्टकारमयूरपदीयोगो गुञ्जालाङ्गलीविष-मूलिकेङ्गुदीयोगः करवीराक्षिपीलुकार्कमृगमारणीयोगो मदनकोद्रवक्वाथ-युक्तो हस्तिकर्णपलाशक्वाथयुक्तो वा मदनयोगः। समस्ता वा यवसेन्धनो-दकदूषणाः।
- (३) कृतकण्डलकृकलासगृहगौलिकान्धाहिकधूमो नेत्रवधमुन्मादं च करोति ।
  - (४) कृकलासगृहगौलिकायोगः कुष्ठकरः ।
- (प्र) स एव चित्रभेकान्त्रमधुयुक्तः प्रमेहमापादयति, मनुष्यलोहितयुक्तः शोषम् ।
- (१) मैना, कबूतर, बगला और बगली इन पक्षियों की विष्टा को आक, अक्षी पीलु तथा सेंहुड़ (स्नुही) के दूध में मिला कर जो अंजन बनाया जाता है वह प्राणियों को अंधा करने वाला तथा जल को विषाक्त कर देने वाला होता है।
- (२) जो (यव), धान (शाली), इन दोनों की जड़, तथा मैनफल, चमेली, जािवत्री और आदमी का पेशाब, इन सब चीजों को मिलाकर फिर उनमें पिलखन या लाख देने वाले पीपल तथा बिदारी की जड़ों का योग कर दिया जाय, अथवा गंदे पानी में बने हुए गूलर, धतूरा और कोदों के क्वाथ का योग कर दिया जाय; या धिनयाँ तथा पलाश के क्वाथ का योग कर दिया जाय तो मदनरस तैयार हो जाता है, जो कि आदमी को पागल या बेहोश बना देता है। श्रृंगी नामक मछली का पित्त (श्रृंगिगौतम), लोध, सेंमल तथा अजमोदा का योग; अथवा रत्ती, जल पीपल या नारियल, कालकूट आदि विष, तथा इंगुदी का योग; अथवा कनेर (करवीर), अक्षी (बहेड़े के जैसा पेड़), पीलु, आक तथा मृगमारिणी औषधि का योग; धतूरा और कोदो के क्वाथ के साथ; या धनिया और पलाश के क्वाथ के साथ मिलाकर मदनयोग तैयार होता है। इस प्रकार के मदनयोग उन्माद पैदा करते हैं तथा घास, लकड़ी और पानी को विषयुक्त बना देते हैं।
- (३) पकायी गयी नस-नाडियों वाले गिरगिट, छिपकली और अंधअहिक का धुआँ अंधा तथा पागल बना देता है।
  - (४) गिरगिट और छिपकली का मिश्रित धुआँ कोढ पैदा कर देता है।
- (५) यदि गिरगिट और छिपकली का उक्त योग चितकबरे मेढ़क तथा शहद में मिला दिया जाय तो उससे प्रमेह पैदा हो जाता है। यदि इसी योग में मनुष्य का खून मिला दिया जाय तो उससे क्षयरोग पैदा हो जाता है।

- (१) दूषीविषं मदनकोद्रवचूर्णमुपजिह्विकायोगः मातृवाहकाञ्जलि-कारप्रचलाकभेकाक्षिपीलुकयोगो विष्चिकाकरः।
  - (२) पञ्चकुष्ठककौण्डिन्यकराजवृक्षपुष्पमधुयोगो ज्वरकरः।
- (३) भासनकुलजिह्वाग्रन्थिकायोगः खरीक्षीरपिष्टो मूकबधिरकरो मासार्धमासिकः । कलामात्रं पुरुषाणामिति समानं पूर्वेण ।

(४) भद्भववाथोपनयनमौषधानां चूर्णं प्राणभृताम् । सर्वेषां वा क्वाथो-पनयनम्, एवं वीर्यवत्तरं भवति । इति योगसम्पत् ।

(४) शाल्मलीविदारीधान्यसिद्धो मूलवत्सनाभसंयुक्तश्चुचुन्दरीशोणित-प्रलेपेन दिग्धो बाणो यं विध्यति, स विद्धोऽन्यान् दश पुरुषान् दशति, ते दष्टा दशान्यान् दशन्ति पुरुषान्।

(६) भल्लातकयातुधानापामार्गबाणानां पुष्पे रेलकाक्षिगुग्गुलुहाला-हलानां च कषायं बस्तनरशोणितयुक्तं दंशयोगः। ततोऽर्धधरणिको योगः

- (१) औषधियों से शुद्ध किया हुआ विष, धतूरा और कोदो का चूर्ण दीमक ( उपजिह्विका ) के साथ मिलाकर फिर मातृवाह पक्षी, अंजलिकार औषधि, मोर-पेंच ( प्रचालक ), मेंढ़क, सहिजन और पीलु के साथ तैयार किया हुआ योग हैजा पैदा कर देता है।
- (२) कूट वृक्ष के पाँचों अंग, कौंडिन्य नामक कीड़ा, अमलतास (राजवृक्ष ), शहद और महुआ (पुष्पमधु), इन सब चीजों का योग ज्वर उत्पन्न कर देता है।
- (३) यदि गिद्ध, नेवला और मजीठ का योग गधी के दूध में पीसा जाय तो वह योग महीने या पन्द्रह दिन के भीतर मनुष्य को गूंगा और बहिरा बना देता है। इन सभी योगों की मात्रा मनुष्य के लिए एक कला, घोड़े, गधे के लिए उससे दुगुनी और हाथी, ऊँट आदि के लिए उससे चौगुनी होनी चाहिए।
- (४) ऊपर बताये गये सभी योगों में जो औषधियाँ हैं कूट-कूट कर उनका क्वाथ बनाना चाहिए। प्राणियों के उपयोग के लिए उसका चूर्ण या क्वाथ बनाकर उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से औषिध अधिक प्रभावकारी हो जाती है। यहाँ तक विशेष-विशेष योगों का निरूपण किया गया।
- (५) सेमर, बिदारी और धनियाँ की भावना देकर तथा पिप्पलीमूल एवं वत्स-नाभ से युक्त और छछून्दर के रक्त से लेप किया हुआ बाण जिसको लगता है वह व्यक्ति दूसरे दस व्यक्तियों को काट लेता है; और वे दस व्यक्ति दूसरे दस-व्यक्तियों को काट खाते हैं। इस प्रकार विष के फैल जाने से सारी शत्रु सेना नष्ट हो जाती है।
- (६) भिलावा, यातुधान, अपामार्ग और अर्जुन वृक्ष (बाण), इन सब चीजों के फूलों से सिद्ध किया हुआ; इलायची, अक्षी, गूगल तथा हलाहल को मिलाकर बनाया हुआ काढ़ा यदि बकरे और मनुष्य के रक्त में मिला दिया जाय तो वह दंश-

सक्तुपिण्याकाभ्यामुदके प्रणीतो धनुःशतायाममुदकाशयं दूषयति, मत्स्य-परम्परा ह्येतेन दष्टाऽभिमृष्टा वा विषीभवति, यश्चेतदुदकं पिबति स्पृशति वा।

(१) रक्तश्वेतसर्षपैगोंधा त्रिपक्षमुष्ट्रिकायां भूमौ निखातायां निहिता

वध्येनोद्धृता यावत्पश्यति, तावन्मारयति । कृष्णः सर्पो वा ।

(२) विद्युत्प्रदग्धोऽङ्गारोऽज्वालो वा विद्युत्प्रदग्धैः काष्ठेर्गृहीतश्चानु-वासितः कृत्तिकासु भरणीषु वा रौद्रेण कर्मणाभिहुतोऽग्निः प्रणीतश्च निष्प्र-तीकारो दहति ।

- (३) कर्मारादिग्नमाहृत्य क्षौद्रेण जुहुयात् पृथक्। सुरया शौण्डिकादिंग भाग्यायोगिन घृतेन च।।
- (४) माल्येन चैकपत्न्यिंन पृंश्चल्यींन च सर्षपैः। दक्ष्ना च सूतिकास्विग्नमाहितािंन च तण्डुलैः॥

योग अर्थात् काटने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला योग है। यह काढा जिसके भी शरीर में चला जाय, वह भी दूसरे अनेक व्यक्तियों को काट कर विषमय बना देता है। उस काढ़े से आधा धरणिक प्रमाण (एक तोला) सत्तू और तिलकुट को जल में मिलाकर बनाया हुआ योग सौ धनुष परिमाण लम्बे चौड़े जलाशय को विषमय बना देता है। वहाँ की रहने वाली मछलियाँ एक-दूसरे को स्पर्श करने या काटने से विषैली हो जाती हैं; और जो भी उस जल को पीता, स्पर्श करता या उसमें स्नान करता है वह भी विषमय बन जाता है।

- (१) लाल तथा सफेद सरसों के साथ एक गोह को घड़े में करके जहाँ ऊँट बाँधे जाते हों उस जगह गढ़ा खोदकर पैतालीस दिन तक गाड़ा जाय और उसके बाद किसी वध्य-पुरुष से वह गढ़ा खुदवा कर उस घड़े को निकलवा दिया जाय। निकालते ही वह गोह तत्काल निकालने वाले व्यक्ति को मार देती है। उसी तरह यदि काले साँप को भी गाड़ा जाय तो वह भी आदमी को मार डालता है।
- (२) अथवा विद्युत् से जले हुए लपट रहित अंगारे की आग को यदि बिजली से ही जली हुई लकड़ियों के द्वारा सुलगाया जाय; और कृत्तिका अथवा भरणी नक्षत्र में रुद्र देवता के पूजनार्थ उस अग्नि में हवन किया जाय तो इस प्रकार बनायी गयी अग्नि को किसी भी प्रकार बुभाया नहीं जा सकता है।
- (३) कुम्हार के यहाँ से आग लेकर, आगे बतायी जाने वाली अग्नियों को छोड़ कर उस में शहद से हवन किया जाय; इसी प्रकार शराब बेचने वाले के घर से आग लेकर उस में शराब से हवन किया जाय और लुहार के यहाँ से आग लेकर उसमें भारंगी नामक औषधि का हवन किया जाय।
  - (४) पतिव्रता स्त्री के घर से लायी गयी अग्नि में फूलों की माला से हवन

- (१) चण्डालाग्नि च मांसेन चिताग्नि मानुषेण च। समस्तान् बस्तवसया मानुषेण ध्रुवेण च।। राजवृक्षकदारुभिः । जुहयादग्निमन्त्रेण एष निष्प्रतिकारोऽग्निर्द्धिषतां नेत्रमोहनः॥
- (२) अदिते ! नमस्ते, अनुमते ! नमस्ते, सरस्वति ! नमस्ते, देव ! सवितर्नमस्ते । अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, भूः स्वाहा, भुवः स्वाहा ।

इति औपनिषदिके चतुर्दशाऽधिकरणे परघातप्रयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः; आदितः पञ्चचत्वारिशदुत्तरशततमः।

-: · :--

किया जाय, व्यभिचारिणी स्त्री के घर से लायी गयी अग्नि में सरसों से हवन किया जाय; सुतिका गृह से लायी गयी अग्नि में दही से हवन किया जाय; अग्निहोत्री के घर से लायी गयी अग्नि में चावलों से हवन किया जाय।

- ( 9 ) चांडाल के यहाँ से लायी गयी अग्नि में मांस से हवन किया जाय; चिता से लायी गयी अग्नि में मनुष्य से हवन किया जाय; और तदनंतर इन सब अग्नियों को एकत्र करके उनमें बकरी की चर्बी से सूखी बरगद की लकड़ी से हवन किया जाय; तदनन्तर अग्नि के स्तुतिवाचक मंत्रों द्वारा अमलतास की लकड़ियों द्वारा हवन किया जाय। इस प्रकार की अग्नि का फिर कोई प्रतीकार नहीं है। यह अग्नि केवल दुर्ग आदि को ही नहीं जलाती, वरन् उसको देखने मात्र से ही शत्रुओं की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।
- (२) इन मंत्रों से हवन किया जाय-अादिते ! नमस्ते । अनुमते ! नमस्ते । सरस्वति ! नमस्ते । देव ! सवितर्नमस्ते । अग्नये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । भूः स्वाहा । भुवः स्वाहा ।

औपनिषदिक नामक चौदहवें अधिकरण में परघातप्रयोग नामक पहला अध्याय समाप्त

## प्रलम्भने अद्भुतोत्पादनम्

- (१) शिरीषोदुम्बरशमीचूणें सिपषा संहत्यार्धमासिकक्षुद्योगः।
- (२) कशेरुकोत्पलकन्देक्षुमूलिबसदूर्वाक्षीरघृतमण्डसिद्धो मासिकः।
- (३) माषयवकुलत्थदर्भमूलचूणं वा क्षीरघृताभ्यां, वल्लीक्षीरघृतं वा समिसद्धं सालपृश्निपणींमूलकल्कं पयसा पीत्वा, पयो वा तित्सद्धं मधुघृता-भ्यामशित्वा, मासमुपवसित ।
- (४) श्वेतबस्तमूत्रे सप्तकात्रोषितैः सिद्धार्थकैः सिद्धं तैलं कटुकालाबौ मासार्धमासस्थितं चतुष्पदद्विपदानां विरूपकरणम् ।
- (४) तक्रयवभक्षस्य सप्तरात्रादृध्वं श्वेतगर्दभस्य लण्डयवैः सिद्धं गौर-सर्षपतैलं विरूपकरणम् ।

### प्रलम्भन योग में अद्भुत उत्पादन

- (१) सिरण (शिरीष), गूलर और शमी इन तीनों के चूर्ण को घी के साथ मिलाकर खाने से पन्द्रह दिन तक भूख नहीं लगती है।
- (२) कसेरु, कमल की जड़, गन्ने की जड़, कमल डंडी, दूब, दूध, घी और मांड, इन सबको एक साथ मिलाकर खाने से एक महीने तक भूखे नहीं लगती है।
- (३) उड़द, जौ, कुलथी और कुशा की जड़ इन सब को दूध-घी के साथ मिला-कर पीने से एक मास तक भूखा रहा जा सकता है; अथवा अजमोद, दूध और घी को बराबर मिलाकर पी लेने पर भी एक महीने तक भूख नहीं लगती है। इसी प्रकार शालपर्णी (सालवन) और पृश्निपर्णी (पिठवन) की जड़ों के कल्क को दूध के साथ पीने से या शालपर्णी और पृश्निपर्णी के साथ दूध को पकाकर उसे शहद के साथ खाने से भी एक मास तक भूख नहीं लगती है।
- (४) यदि सफेद बकरे के पेशाब में सात रात तक रखी हुई सरसों से निकाला हुआ तेल एक मास या पंद्रह दिन तक तूँबी में रखा जाय तो उसके बाद जिन चौपायों या दुपायों पर वह तेल लगाया जायेगा, उनका रूप बदल जायेगा; इसको विरूपकरण (दूसरा रूप बनाना) योग कहते हैं।
- (५) इसी तरह किसी आदमी को यदि सात दिन तक मट्टा और जौ खिलाकर सफेंद गधे की लीद तथा जौ के साथ पकाये हुये सफेंद सरसों के तेल को लगाने या खाने को दिया जाय तो उसकी शक्ल बदल जाती है।

- (१) एतयोरन्यतरस्य मूत्रलण्डरसिद्धं सिद्धार्थकतैलमर्कतूलपतङ्ग-चूर्णप्रतिवापं श्वेतीकरणम् ।
  - (२) श्वेतकुक्कुटाजगरलण्डयोगः श्वेतीकरणम् ।
- (३) श्वेतबस्तमूत्रे श्वेतसर्षपाः सप्तरात्रोषितास्तक्रमर्कक्षीरमर्कतूल-कटुकमत्स्यविलङ्गाश्च । एष पक्षस्थितो योगः श्वेतीकरणम् ।
  - (४) समुद्रमण्ड्कीशङ्ख्युधाकदलीक्षारतऋयोगः श्वेतीकरणम्।
- (५) कदल्यवल्गुजक्षाररसशुक्ताः सुरायुक्तास्तकार्कतूलस्नुहिलवणं धान्याम्लं च पक्षस्थितो योगः श्वेतीकरणम्।
- (६) कटुकालाबौ वल्लीगते नगरमर्धमासस्थितं गौरसर्षपपिष्टं रोम्णां श्वेतीकरणम् ।
  - (७) अर्कतूलोऽर्जुने कीटः खेता च गृहगौलिका। एतेन पिष्टेनाभ्यक्ताः केशाः स्युः शङ्खपाण्डराः ॥
- (१) सफेद गधा या सफेद बकरे के पेशाब तथा लीद के रस के साथ पकाये हुए सरसों के तेल को आक, पलास, पीपल और धान के चूर्ण के साथ मिलाकर श्वेतीकरण योग बनाया जाता है, इसके लगाने या खाने से शक्ल-सूरत सफेद हो जाती है।
- (२) सफेद मुर्गा और अजगर साँप, इन दोनों की विष्ठा को मिलाकर तैयार किया हुआ योग भी सफेद बना देता है।
- (३) यदि सफेद बकरे के पेशाब में सात रात तक सफेद सरसों को रखा जाय और तदनन्तर पन्द्रह दिन तक उस सरसों को मठा, आक का दूध, आक, पारस पीपल, कड़वा परवल (पटोल), मछली तथा वायबिडंग के चूर्ण के साथ मिलाकर बनाया जाय तो वह भी आकृति को सफेद बना देता है।
- (४) समुद्री मेढकी, शंख, सुधा, केला, जवाखार और मठा, इन सब चीजों का योग भी सफेद कर देता है।
- (५) केला, बकुची, जवाखार, पारा, और कोई खट्टा फल, इन सबको शराब में भिगो दिया जाय, तदनन्तर छाछ, आक, पारसपीपल, सेंहुड़, नमक और कंजा को उसमें मिलाकर पंद्रह दिन तक रखा रहने दिया जाय। इस तरह का योग भी सफेद बना देता है।
- (६) बेल में लगी हुई कड़वी तूम्बी में सोंठ भरकर उसे पंद्रह दिन तक रख दिया जाय और बाद में उसको बंगा सरसों के साथ पीस लिया जाय, यह भी श्वेतीकरण योग है।
- (७) आक, पारसपीपल, अर्जुन कीट और सफेद छिपकली, इन सबको एक साथ पीस कर यदि बालों में लगाया जाय तो बाल शंख के समान श्वेत हो जाते हैं।

- (१) गोमयेन तिन्दुकारिष्टकल्केन मर्दिताङ्गस्य भल्लातकरसा-नुलिप्तस्य मासिकः कुष्ठयोगः।
- (२) कृष्णसर्पमुखे गृहगौलिकामुखे वा सप्तरात्रोषिता गुञ्जाः कुष्ठ-योगः।
  - (३) शुकिपत्ताण्डरसाभ्यङ्गः कुष्ठयोगः।
  - (४) कुष्ठस्य प्रियालकल्ककषायः प्रतीकारः ।
- (प्र) कुक्कुटीकोशातकीशतावरीमूलयुक्तमाहारयमाणो मासेन गौरो भवति।
  - (६) वटकषायस्नातः सहचरकल्कदिग्धः कृष्णो भवति ।
  - (७) शकुनकङ्गुतैलयुक्ता हरितालमनःशिलाः श्यामीकरणम्।
  - (८) खद्योतचूर्णं सर्षपतं लयुक्तं रात्रौ ज्वलति ।
- (९) खद्योतगण्डूपदचूणं समुद्रजन्तूनां भृङ्गकपालानां खदिरकणिका-राणां पुष्पचूणं वा शकुनकङ्गुतेलयुक्तं तेजनचूणं पारिभद्रकत्वङ्मषी मण्डूकवसया युक्ता गात्रप्रज्वालनमग्निना ।
- (१) गोबर, छोटा तेंदुआ और नीम के कल्क से शरीर पर मालिश करने के बाद, यदि भिलावा और पारा मिला कर शरीर में लगा दिया जाय तो एक महीने के अन्दर कोढ़ उपज आता है।
- (२) काले साँप के या छिपकली के मुँह में सात रात तक रखी हुई रत्ती को यदि देह पर रगड़ा जाय तो कोढ़ हो जाता है।
- (३) तोते के पित्ते तथा अंडे के रस से शरीर पर मालिश करने से कोढ़ हो जाता है।
  - (४) चिरौंजी के कल्क से बनाया हुआ काढ़ा कुष्ठ रोग का प्रतीकार है।
- (५) मुर्गी, कड़वी तोरई, परवल और शतावरी की जड़ को एक मास तक खाने से शरीर गौरवर्ण हो जाता है।
- (६) यदि बरगद के काढ़े से स्नान कर फिर पियाबांस के कल्क की मालिश की जाय तो शरीर काला पड़ जाता है।
- (७) गिद्ध और कांगनी के तेल में हड़ताल तथा मैनसिल मिलाकर मालिश करने से भी शरीर सांवला हो जाता है।
- ( ८ ) यदि जुगुनू का चूर्ण सरसों के तेल के साथ मिला दिया जाय तो वह रात में जलने लगता है।
- (९) जुगतू और गेंडुए का चूर्ण तथा इसी प्रकार के छोटे-छोटे समुद्री जानवरों का चूर्ण भृंग नामक पक्षी के सिर की हिड्डियों का चूर्ण, खैर तथा कनेर के फूलों का चूर्ण, गिद्ध तथा काँगनी के तेल में मिला बाँस का चूर्ण और मेढ़क की चर्बी से मिली

- (१) पारिभद्रकत्वग्वज्रकदलीतिलकल्कप्रदिग्धं शरीरमग्निना ज्वलित।
- (२) पीलुत्वङ्मषीमयः पिण्डो हस्ते ज्वलति । मण्ड्कवसादिग्धोऽ-ग्निना ज्वलति ।
- (३) तेन प्रदिग्धमङ्गं कुशाम्रफलतैलसिक्तं समुद्रमण्ड्कीफेनकसर्जरस-चूर्णयुक्तं वा ज्वलति ।
- (४) मण्डूकवसासिद्धेन पयसा कुलीरादीनां वसया समभागं तैलं सिद्ध-मभ्यङ्गो गात्राणामग्निप्रज्वालनम् । मण्डूकवसादिग्धोऽग्निना ज्वलति ।
  - (५) वेणुमूलशैवललिप्तमङ्गं मण्डुकवसादिग्धमग्निना ज्वलति ।
- (६) पारिभद्रकप्रतिबलावञ्जुलवज्ज्ञकदलीमूलकल्केन दिग्धेन तैलेनाभ्यक्तपादोऽङ्गारेषु गच्छति ।
  - उपोदका प्रतिबला वञ्जुलः पारिभद्रकः। एतेषां मूलकल्केन मण्डूकवसया सह।।

नीम की छाल की स्याही, इनमें से प्रत्येक चूर्ण को देह पर मलने से बिना किसी पीड़ा या जलन के शरीर पर आग जलने लगती है।

- (१) नीम की छाल, थूहर, केला और तिल के कल्क से पोते हुए शरीर पर बिना किसी पीड़ा के अग्नि जलने लगती है।
- (२) पील वृक्ष की छाल की स्याही का बना हुआ गोला, बिना अग्नि-संसर्ग के ही, हाथ में जलने लगता है। मेढक की चर्बी से सना हुआ वही गोला आग के संसर्ग से जलने लगता है।
- (३) उस गोले को अंग में लपेट कर कुशा के तेल और आम की गुठली के तेल से शरीर में चुपड़े अथवा समुद्री मेढ़की, समुद्रफेन और राल, इन सब के चूर्ण को देह में लगाया जाय तो अग्नि का संसर्ग होते ही देह जलने लगती है।
- (४) मेढ्क की चर्बी के साथ पके हुए दूध तथा केंकड़े की चर्बी में उतना ही तेल मिलाकर यदि उससे मालिश की जाय तो शरीर में अग्नि की लपटें उठने लगती हैं। मेढ़क की चर्बी से सना हुआ व्यक्ति अग्नि का संसर्ग पाते ही जल उठता है।
- ( ५ ) बाँस की जड़ और सेंवार से लिपा हुआ अंग तथा मेढक की चर्बी से लिपा हुआ अंग अग्नि के संसर्ग से जलने लगता है।
- (६) नीम (पारिभद्रक), खरेंटी (प्रतिबला), वंजुल (तेंदुआ, बेत, अशोक) थूहर और केला, इन सब पेड़ों की जड़ों का कल्क बनाकर तथा उसमें मेढक की चर्बी एवं तेल मिला लिया जाय और तब उस योग की पैरों में मालिस की जाय तो अंगारों के ऊपर चला जा सकता है।
- (७) पोदीना (उपोदका), खरेंटी, वंजुल और नीम, इनके पेड़ों की जड़ों का कल्क बनाकर उसमें मेढक की चर्बी मिला दी जाय तो उस तेल का साफ पैरों

### साधयेत्तंलमेतेन पादावभ्यज्य निर्मली । अङ्गरराशौ विचरेद्यथा कुसुमसश्चये ।।

- (१) हंसकौश्वमयूराणामन्येषां वा महाशकुनीनामुदकप्लवानां पुच्छेषु बद्धा नलदीपिका रात्रावुल्कादर्शनम्।
  - (२) वैद्युतं भस्माग्निशमनम्।
- (३) स्त्रीपुष्पपायिता माषा व्रजकुलीमूलं मण्डूकवसामिश्रं चुल्त्यां दीप्तायामपाचनम् । चुल्लीशोधनं प्रतीकारः ।
- (४) पीलुमयो मणिरग्निगर्भः सुवर्चलामूलग्रन्थिः सूत्रग्रन्थिवा पिचु-परिवेष्टितो मुखादग्निध्मोत्सर्गः।
  - (४) कुशाम्रफलतैलसिक्तोऽग्निर्वर्षप्रवातेषु ज्वलति ।
  - (६) समुद्रफेनकस्तैलयुक्तोऽम्भसि प्लवमानो ज्वलति ।
- (७) प्लवङ्गमानामस्थिषु कल्माषवेणुना निर्माथतोऽग्निर्नोदकेन शाम्यति, उदकेन च ज्वलति ।

में मालिश करने से धधकते अंगारों के ढेर में वैसे ही घूमा जा सकता है, जैसे कि फूलों के ढेर में।

- (१) यदि हंस, क्रौंच, मयूर और अन्य वत्तख आदि जलचर पक्षियों की पूँछों पर नलदीपिका (नरकट पर रखी हुई छोटी-सी जलती हुई बत्ती) लगायी जाय तो वह रात में दूर से भयप्रद उल्का के समान दिखाई देती है।
  - (२) बिजली गिरने से जली हुई लकड़ी की राख अग्नि को शांत कर देती है।
- (३) स्त्री के रज से मिले हुए उड़द और मेढक की चर्बी से मिली हुई गोष्ठ (गायों की जगह) में पैदा होने वाली बड़े कटहल की जड़, इन दोनों को आग पर चढ़ाकर कितना भी पकाया जाय, पर नहीं पकती। चूल्हे से उतार कर इनको साफ कर देना ही इनका प्रतीकार है।
- (४) पीलु की लकड़ी से बना हुआ मटका अग्निगर्भ (तत्काल ही अग्नि को खींचने वाला) होता है। अलसी की जड़ की गाँठ या अलसी के सूतों की गाँठ रुई से लपेट देने पर मुँह से आग और धुआँ छोड़ने का साधन है।
- (५) कुश, आम और तेल के सहारे जलायी हुयी आग आँधी और वर्षा में भी जलती रहती।
- (६) पानी में तैरते हुए समुद्र भाग में यदि तेल मिला दिया जाय तो वह जलते हुए तैरता रहेगा।
- (७) बंदर की हडियों में विचित्र बाँस के मंथन से पैदा की गई अग्नि जल से नहीं बुफ सकती है, बल्कि जल के संसर्ग से वह और भी धधकने लगती है।

- (१) शस्त्रहतस्य शूलप्रोतस्य वा पुरुषस्य वामपार्श्वपर्शुकास्थिषु कल्माषवेणुना निर्मिथितोऽग्निः, स्त्रियाः पुरुषस्य वास्थिषु मनुष्यपर्शुकया निर्माथतोऽग्नियंत्र त्रिरपसव्यं गच्छति, न चात्रान्योऽग्निज्वंलित ।
  - चुचुन्दरी खञ्जरीटः खारकीटश्च पिष्यते। अश्वमूत्रेण संसृष्टा निगलानां तु भञ्जनम् ॥
  - (३) अयस्कान्तो वा पाषाणः ।
- (४) कुलीराण्डदर्द्रखारकीटसाप्रदेहेन द्विगुणो दारकगर्भः कङ्कभास-पार्श्वीत्पलोदकपिष्टश्चतुष्पदद्विपदानां पादलेपः, उलूकगृध्रवसाभ्यामुष्ट्र-चर्मोपानहावभ्यज्य वटपत्रैः प्रतिच्छाद्य पञ्चाशद्योजनान्यश्रान्तो गच्छति । श्येनकङ्ककाकगृध्रहंसऋौञ्चवीचिरल्लानां मज्जानो रेतांसि वा योजन-शताय । सिंहव्या घ्रद्वीपिकाकोलू कानां मज्जानो रेतांसि वा, सार्ववर्णिकानि गर्भपतनान्युष्ट्रिकायामभिष्य श्मशाने प्रेतशिशून् वा तत्समुत्थितं मेदो योजनशताय।

<sup>(</sup>१) तलवार, भाला या त्रिशूल आदि से मारे हुए पुरुष की बाई पसली की हिंडुयों में विचित्र बाँस के मंथन से पैदा की गई अग्नि, या स्त्री अथवा पुरुष की हिंड्डयों में मनुष्यों की पसली से मंथन कर पैदा हुई अग्नि, इन दोनों अग्नियों को जहाँ पर तीन बार बाईँ ओर से घुमा दिया जाय, वहाँ पर कोई आग नहीं जल सकती है।

<sup>(</sup>२) छछून्दर, खंजन और खारकीट, इन तीनों को घोड़े के पेशाब के साथ अलग-अलग पीस कर फिर एक साथ मिला दिया जाय तो वह मिश्रण बेड़ी, हथकड़ी, आदि तोड़ने के काम में आ सकता है।

<sup>(</sup>३) अथवा अयस्कांत नामक मिण से भी लोहे की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं।

<sup>(</sup>४) केंकड़े के अंडे, मेढक, खारकीट की चर्बी से बढ़ाये हुए सूकरगर्भ को कंक पक्षी, गिद्ध की पसलियों तथा कमल के जल से पीस कर, उस औषधि को चौपायों या दुपायों के पैरों में लेप कर दिया जाय तो बिना थकावट के पचास योजन तक चला जा सकता है, उल्लू, तथा गिद्ध की चर्बी को ऊँट के चमड़े से बने जूतों पर चुपड़ कर और बरगद के पत्तों से ढँककर फिर उन्हीं जूतों को पहिन कर पचास योजन तक बिना थकावट के सफर किया जा सकता है; बाज, सफेद चील ( कंक ), कौआ, गीध, हंस, क्रौंच और वीचिरल्ल की चर्बी और वीर्य को मिलाकर पूर्वोक्त ढंग से पैरों तथा जूतों में लेप किया जाय तो बिना थके-अलसाये सौ योजन सफर किया जा सकता है; शेर, बाघ, भेड़िया, कौआ और उल्लू, इन सबकी चर्बी तथा वीर्य, अथवा सभी वर्णों के गिरे हुए गभीं को मिट्टी के किसी बर्तन में अथवा

(१) अनिष्टे रद्भुतोत्पातैः परस्योद्वेगमाचरेत्। आराज्यायेति निर्वादः समानः कोप उच्यते॥

इति औपनिषदिके चतुर्दशेऽधिकरणे प्रलम्भनेऽद्भुतोत्पादनं नाम द्वितीयोऽध्यायः; आदितः षट्चत्वारिशदिधकशततमः ।

-- : 0 :--

मरे हुए छोटे बच्चों को श्मशान भूमि में ही अभिषव करके उनके शरीर से निकली हुई चर्बी को पैर, जूते आदि में लेप करके बिना थकावट ही सौ योजन तक जाया जा सकता है।

(१) इस प्रकार विजिगीषु राजा को चाहिए कि इन आश्चर्यजनक अद्भुत तथा अनिष्टकारक उत्पातों से वह अपने भन्नु को अच्छी तरह बेचैन करे। यद्यपि इस प्रकार का व्यापार अनिष्टकारी, और कलंकित कर देने वाला होता है, फिर भी पारस्परिक वैमनस्य बढ़ जाने के कारण, उसको उपयोग में लाना ही पड़ता है। इसलिए यहाँ पर इसका निरूपण किया गया।

> औपनिषदिक नामक चौदहवें अधिकरण में अद्भुतोत्पादन नामक दूसरा अध्याय समाप्त ।

> > --: o :--

### प्रलम्भने भैषज्यमन्त्रप्रयोगः

- (१) मार्जारोष्ट्रवृकवराहश्वाविद्वागुलीनप्तृकाकोलूकानामन्येषां वा निशाचराणां सत्त्वानामेकस्य द्वयोर्बहूनां वा दक्षिणानि वामानि वाक्षीणि गृहीत्वा द्विधा चूर्णं कारयेत्। ततो दक्षिणं वामेन वामं दक्षिणेन समभ्यज्य रात्रौ तमसि च पश्यति।
  - (२) एकाम्लकं वराहाक्षि खद्योतः कालशारिबा। एतेनाभ्यक्तनयनो रात्रौ रूपाणि पश्यति॥
- (३) त्रिरात्रोपोषितः पुष्ये शस्त्रहतस्य शूलप्रोतस्य वा पुंसः शिरः-कपाले मृत्तिकायां यवानावास्याविक्षीरेण सेचयेत्, ततो यवविरूढमालामा-बध्य नष्टच्छायारूपश्चरति।
- (४) त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण श्वमार्जारोलूकवागुलीनां दक्षिणानि वामानि चाक्षीणि द्विधा चूर्णं कारयेत्। ततो यथास्वमभ्यक्ताक्षो नष्ट-च्छायारूपश्चरति।

#### प्रलम्भन योग में औषधि तथा मंत्र का प्रयोग

- (१) रात में घूमनेवाले: बिल्ली, ऊँट, भेड़िया, सूअर, साही, बागुली, नप्ता, कीआ और उल्लू अथवा रात्रि में विचरण करने वाले इसी प्रकार के दूसरे प्राणी, इनमें से एक, दो या अनेकों की दोनों आंखों को निकाल कर उनका अलग-अलग चूर्ण बनाया जाय। तदनन्तर बाईं आंखों से बना चूर्ण दाईं आंख पर और दाईं आंख से बना चूर्ण बाईं आंख पर अञ्चन कर देने से मनुष्य भी रात के समय घोर अंधकार में प्रत्येक वस्तु को देख सकता है।
- (२) एक बड़हल (अम्लक), सूअर की आँख, जुगुनू और काली शारिवा नामक औषिध को एक साथ मिलाकर आँख में लगाने से रात में सभी चीजें दिखाई देती हैं।
- (३) तीन रात तक उपवास करने वाला व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में हथियार से मारे हुए अथवा फाँसी पर चढ़ाये गये आदमी की खोपड़ी में मिट्टी भर कर उसमें जो बो दे और उसको भेंड़ के दूध से सींचता जाय। जब वे जो उग आते हैं तब उनकी माला पहिन कर चलने वाले व्यक्ति की न तो छाया दिखाई देती है और न रूप ही।
  - (४) अथवा तीन रात तक उपवास करने वाला व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में कुत्ता,

- (१) त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण पुष्पघातिनः काण्डकस्य शलाकामञ्जनीं च कारयेत्, ततोऽन्यतमेनाक्षिचूर्णेनाभ्यक्ताक्षो नष्टच्छायारूपश्चरति ।
- (२) त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण कालायसीमाञ्जनीं शलाकां च कारयेत्; ततो निशाचराणां सत्त्वानामन्यतमस्य शिरःकपालमञ्जनेन पूरियत्वा मृतायाः स्त्रिया योनौ प्रवेश्य दाहयेत्; तदञ्जनं पुष्येणोद्धृत्य तस्यामञ्ज-न्यां निदध्यात् । तेनाभ्यक्ताक्षो नष्टच्छायारूपश्चरति ।
- (३) यत्र ब्राह्मणमाहितागिन दग्धं दह्ममानं वा पश्येत्, तत्र त्रिरात्रो-पोषितः पुष्येण स्वयंमृतस्य वाससा प्रसेवं कृत्वा चिताभस्मना पूरियत्वा तमाबध्य नष्टच्छायारूपश्चरित ।
- (४) ब्राह्मणस्य प्रेतकार्ये या गौर्मार्यते, तस्या अस्थिमज्जाचूर्णपूर्णाहि-भस्त्रा पशूनामन्तर्धानम् ।

बिल्ली, उल्लू और बागुली इन चारों जानवरों की दोनों आँखों का अलग-अलग चूर्ण बनाये। तदनन्तर दाई आँखों से बने चूर्ण को दाई आँख पर और बाई आँखों से बने चूर्ण को बाई आँख पर लगाने वाले व्यक्ति की छाया और काया नहीं दिखाई देती है।

- (१) अथवा तीन रात तक उपवास करने के बाद पुष्य नक्षत्र में जिस बाण से कोई व्यक्ति मारा गया हो उसी बाण के लोहे की एक सलाई और सुरमादानी बनवा कर कुत्ता, बिल्ली, उल्लू और बागुली इनमें से किसी की भी दाई बाई आँख का अलग-अलग चूर्ण बनाकर उसी सलाई तथा सुरमादानी के द्वारा आँखों में लगाने वाला पुष्प रूप तथा छाया से रहित होकर विचरण कर सकता है।
- (२) अथवा तीन रात तक उपवास करने के बाद पुष्य नक्षत्र में फौलाद के लोहे की सुरमादानी-सलाई बना दी जाय और रात में घूमने वाले किसी भी जानवर की खोपड़ी को अञ्जन से भरकर उसे किसी मरी हुई स्त्री की योनि में डाल कर जला दिया जाय। तदनन्तर पुष्य नक्षत्र में उस अञ्जन को उक्त लोहे की सुरमादानी में भर दिया जाय और उसी सलाई से उस अंजन को आंखों में लगाने से भी रूप तथा छाया से रहित होकर विचरण किया जा सकता है।
- (३) अथवा जहाँ पर कोई अग्निहोत्री ब्राह्मण जलाया गया हो या जलाया जा रहा हो, उस स्थान पर तीन रात तक उपवास करने के बाद पुष्य नक्षत्र में अपनी मृत्यु से मरे हुए किसी व्यक्ति के वस्त्र से एक थैली बनाकर उसमें उसी मनुष्य की चिता की राख भर दी जाय और उस पोटली को अपने किसी अंग पर बाँध दिया जाय, ऐसा करने से वह पुष्ष छाया-रूप से रहित यथेच्छ कहीं भी विचरण कर सकता है।
  - (४) ब्राह्मण के श्राद्धकार्य में जो गाय मारी जाय उसकी हुड्डी और मज्जा

- (१) सर्पदष्टस्य भस्मना पूर्णा प्रचलाकभस्त्रा मृगाणामन्तर्धानम्।
- (२) उल्कबागुलीपुच्छपुरीषजान्वस्थिचूर्णयूर्णाहिभस्त्रा पक्षिणामन्त-र्धानम् ।
  - (३) इत्यष्टावन्तर्धानयोगाः।
  - वींल वैरोचनं वन्दे शतमायं च शम्बरम्। भण्डीरपाकं नरकं निकुम्भं कुम्भमेव च।। देवलं नारदं वन्दे वन्दे सार्वाणगालवम्। एतेषामनुयोगेन कृतं ते स्वापनं महत्।। यथा स्वपन्त्यजगराः स्वपन्त्यपि चमुखलाः। तथा स्वपन्तु पुरुषा ये च ग्रामे कुतूहलाः ॥ भण्डकानां सहस्रोण रथनेमिशतेन च। इमं गृहं प्रवेक्ष्यामि तूष्णीमासन्तु भाण्डकाः ॥ नमस्कृत्वा च मनवे बद्ध्वा शुनकफेलकाः। ये देवा देवलोकेषु मानुषेषु च ब्राह्मणाः ॥ अध्ययनपारगाः सिद्धा ये च कैलासतापसाः। एते च सर्वसिद्धेभ्यः कृतं ते स्वापनं महत्।। अतिगच्छति च मय्यपगच्छन्तु संहताः। अलिते वलिते मनवे स्वाहा ॥
  - (५) एतस्य प्रयोगः—त्रिरात्रोपोषितः कृष्णचतुर्दश्यां पुष्ययोगिन्यां

के चूर्ण से भरी हुई साँप की केंचुल को यदि किसी पशुपर बाँध दिया जाय तो उसको भी कोई नहीं देख पाता है।

- (१) यदि सर्पं से कटे हुए किसी जानवर की राख को मोरपेंच की बनी हुई यैली में भर दिया जाय और वह थैली किसी जंगली जानवर के अङ्ग पर बाँध दी जाय तो वह जानवर दृष्टि से अन्तर्धान हो जाता है।
- (२) यदि उल्लू तथा बागुली दोनों की पूँछ, विष्ठा, टाँग और हिंड्डियों के चूर्ण को साँप की केंचुल में भर दिया जाय तो वह सभी पक्षियों के अंतर्धान का योग है।
- (३) यहाँ तक अंतर्धान होने के संबंध में आठ प्रकार के योगों का निरूपण किया गया है।
- (४) प्रस्वापन मंत्र: ('बर्लि वैरोचनम्' आदि ये जो मंत्र दिये गये हैं इनका संबंध आगे बताये गये चार प्रकार के प्रस्वापन (सबको सुला देने वाले) योगों से है। अर्थ की दृष्टि से ये मंत्र सर्वथा सुबोध हैं और अर्थ की अपेक्षा उनका उपयोग उनके मूलपाठ में ही है।
  - (४) उक्त मंत्रों के प्रयोग का प्रकार: तीन रात तक उपवास करने के

श्वपाकीहस्ताद्बिलखावलेखनं ऋोणीयात्। तन्माषैः सह कण्डोलिकायां कृत्वा असङ्कीर्ण आदहने निखानयेत् । द्वितीयस्यां चतुर्दश्यामुद्धृत्य कुमार्या पेषियत्वा गुलिकाः कारयेत् । तत एकां गुलिकामभिमन्त्रयित्वा यत्रैतेन मन्त्रेण क्षिपति, तत्सर्वं प्रस्वापयति ।

(१) एतेनैव कल्पेन श्वाविधः शल्यकं त्रिकालं त्रिश्वेतमसङ्कीर्ण आदहने निखानयेत् । द्वितीयस्यां चतुर्दश्यामुद्धृत्यादहनभस्मना सह यत्रैतेन मन्त्रेण क्षिपति, तत्सर्वं प्रस्वापयति ।

> सुवर्णपुष्पीं ब्रह्माणीं ब्रह्माणं च कुशध्वजम्। सर्वाश्च देवता वन्दे वन्दे सर्वाश्च तापसान्।। वशं मे ब्राह्मणा यान्तु भूमिपालाश्च क्षत्रियाः। वशं वैश्याश्च शूद्राश्च वशतां यान्तु मे सदा।

स्वाहा। अमिले किमिले वसुजारे प्रयोगे फक्के वयुह्वे विहाले दन्त-कटके स्वाहा।

> सुखं स्वपन्तु शुनका ये च ग्रामे कुतूहलाः। श्वाविधः शल्यकं चैतित्त्रश्वेतं ब्रह्मनिमितम् ॥ प्रसुप्ताः सर्वसिद्धा हि एतत्ते स्वापनं कृतम्। यावद् ग्रामस्य सीमान्तः सूर्यस्योद्गमनादिति ॥ स्वाहा ।

(२) एतस्य प्रयोगः-श्वाविधः शल्यकानि त्रिश्वेतानि । सप्तरात्रो-पोषितः कृष्णचतुर्दश्यां खादिराभिः समिधाभिरग्निमेतेन मन्त्रेणाष्टशत-

बाद कृष्ण पक्ष के पुष्य नक्षत्र में किसी चण्डाल की स्त्री के हाथ से चूहे का एक दुकड़ा खरीद लिया जाय । उसको उड़दों के साथ एक डिब्बे में बन्द कर किसी खुले श्मशान में गढ़ा खोदकर उसमें गाड़ दिया जाय। अगली चतुर्दशी को उस डिब्बे को गढ़े से निकाल कर किसी कुमारी के द्वारा उसको पिसवा दिया जाय और उस चूर्ण की गोलियाँ बना दी जाँय । उसके बाद एक-एक गोली को उक्त मंत्रों से अभिमंत्रित कर जिस स्थान पर फेंक दिया जाय उस स्थान के सभी प्राणी सो जाते हैं। यह पहिला योग है।

- ( १ ) ऊपर बताये नियम के अनुसार किसी चाण्डालिनी के हाथ से साही के ऐसे काँटे खरीदे जाँय, जो तीन जगह से सफेद और तीन जगह से काले हों। उन काँटों को पूर्ववत् किसी खुले श्मशान में गाड़ दिया जाय। १५ दिन के बाद अगली चतुर्दशी को उसे उखाड़ कर श्मशान की राख के साथ उपर्युक्त मंत्रों से अभिमंत्रित करके जिस स्थान पर वह काँटा फेंका जायेगा वहाँ के सभी प्राणी सो जायेंगे। यह दूसरा योग है। तीसरे प्रस्वापन योग के लिए 'सुवर्णपुष्पीं' आदि मंत्रों का विधान है-
  - (२) प्रयोग-विधि: पूर्वोक्त विधि के अनुसार तीन स्थानों से सफेद साही के

सम्पातं कृत्वा मधुघृताभ्यामभिजुहुयात् । तत एकमेतेन मन्त्रेण ग्रामद्वारि गृहद्वारि वा यत्र निखन्यते, तत्सर्वं प्रस्वापयति ।

> बिल वैरोचनं वन्दे शतमायं च शम्बरम्। निकुम्भं नरकं कुम्भं तन्तुकच्छं महासुरम्।। अर्मालवं प्रमीलं च मण्डोलूकं घटोबलम्। कृष्णकंसोपचारं च पौलोमीं च यशस्विनीम्।। अभिमन्त्रियत्वा गृह्णामि सिद्धार्थं शवशारिकाम्।

जयतु जयित च नमः शलकभूतेभ्यः स्वाहा ।
सुखं स्वपन्तु शुनका ये च ग्रामे कुतूहलाः ।
सुखं स्वपन्तु सिद्धार्था यमर्थं मार्गयामहे ।।
यावदस्तमयादुदयो यावदर्थं फलं मम ।। इति स्वाहा ।

- (१) एतस्य प्रयोगः—चतुर्भक्तोपवासी कृष्णचतुर्दश्यामसङ्कीर्ण आदहने बिल कृत्वा एतेन मन्त्रेण शवशारिकां गृहीत्वा पोत्रीपोट्टलिकां बध्नीयात् । तन्मध्ये श्वाविधः शल्यकेन विद्ध्वा यत्रेतेन मन्त्रेण निखन्यते, तत्सर्वं प्रस्वापयति ।
  - (२) उपैमि शरणं चार्गिन दैवतानि दिशो दश। अपयान्तु च सर्वाणि वशतां यान्तु मे सदा।। स्वाहा।
  - (३) एतस्य प्रयोगः—त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण शर्करा एकविंशति-

कौटों को श्मशान भूमि में गाड़ दिया जाय। तदनन्तर सात रात्रि तक उपवास रखने के बाद कृष्णपक्ष की चतुर्देशी को खैर आदि की सिमधाओं से उक्त मंत्रों द्वारा शहद तथा घी मिलाकर उससे १०८ बार अग्नि में हवन किया जाय। उसके बाद श्मशान में गड़े हुए उन काँटों को उखाड़ कर उनको उक्त मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर घर, गाँव या दरवाजा, जहाँ पर भी गाड़ दिया जाता है वहाँ के सब लोग निद्राग्रस्त हो जाते हैं। यह तीसरा योग है। चौथे प्रस्वापन योग के लिए 'बर्लि वैरोचनम्' आदि मंत्रों का उपयोग किया जाय।

- (१) प्रयोग-विधि: चार रात तक उपवास करने के बाद कृष्णपक्ष की चतुर्देशी को खुले हुए श्मशान के मैदान में पशुबलि देकर एक मरी हुई मैना को कपड़े की पोटली में बाँध लिया जाय। उसके बीच में साही का एक काँटा छेद कर उपर्युक्त मंत्र को पढ़ते हुए उस पोटली को जिस स्थान में भी गाड़ दिया जाय वहीं के सब प्राणी सो जायेंगे। यह चौथा योग है।
- (२) द्वार खोलने का मंत्र: बंद दरवाजा खोलने के लिए 'उपैमि शरणम्' आदि मंत्र का प्रयोग किया जाय।
  - (३) प्रयोग-विधि: तीन रात तक उपवास करने के बाद पुष्य नक्षत्र काल

- (१) पुनर्नवमवाचीनं निम्बः काकमधुश्र यः। कपिरोम मनुष्यास्थि बद्ध्वा मृतकवाससा ॥ निखन्यते गृहे यस्य पिष्ट्वा वा यं प्रपाययेत्। सधनस्त्रीन्पक्षान्नातिवर्तते । सपुत्रदारः
- (२) पुनर्नवमवाचीनं निम्बः काकमधुश्च यः। स्वयंगुप्ता मनुष्यास्थि पदे यस्य निखन्यते ॥ द्वारे गृहस्य सेनाया ग्रामस्य नगरस्य वा। सपुत्रदारः सधनस्त्रीन् पक्षान्नातिवर्तते ॥
- (३) अजमर्कटरोमाणि मार्जारनकुलस्य ब्राह्मणानां श्वपाकानां काकोलूकस्य चाहरेत्।। एतेन विष्ठावक्षुण्णा सद्य उत्सादकारिका।
- (४) प्रेतनिर्मालिका किण्वं रोमाणि नकुलस्य च ॥ वृश्चिकाल्यहिकृत्तिश्च पदे यस्य निखन्यते। भवत्यपुरुषः सद्यो यावत्तन्नापनीयते ॥
- (४) त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण शस्त्रहतस्य शूलप्रोतस्य वा पुंसः शिरः-कपाले मृत्तिकायां गुञ्जा आवास्योदकेन च सेचयेत्। जातानाममावास्यायां
- (१) दक्षिण की ओर पैदा होने वाला पुनर्नवा तथा जिसका फल कौओं के लिए स्वादुकर होता है, ऐसा काकमधु, नीम, बन्दर के बाल और मनुष्य की हड्डी, इन सबको मरे हुए आदमी के कपड़े में बाँध कर जिसके घर में गाड़ दिया जाता है अथवा जिसको पीस कर पिला दिया जाता है वह पुरुष डेढ़ मास के भीतर ही समस्त धन-जन के सहित विनष्ट हो जाता है।
- (२) दक्षिण की ओर पैदा होने वाला पुनर्नवा, काकमधु, नीम, धमासा (स्वयं-गुप्ता ) और मनुष्य की हड्डी, इन सबको जिसके घर, सेना, गाँव, नगर या दरवाजे पर गाड़ दिया जाता है वह व्यक्ति डेढ़ मास के भीतर समस्त जन-धन के सहित विनष्ट हो जाता है।
- (३) बकरा, बन्दर, बिल्ली, नेवला, ब्राह्मण, चाण्डाल, कौआ और उल्लू, इन सबके बालों को इकट्ठा करके तथा जिसको मारना हो उसका पाखाना इन बालों के साथ मिलाकर उसका स्पर्श कराते ही उस व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाती है।
- (४) मुर्दे पर डाली गई माला, सुराबीज और नेवले के बाल इन सबको यदि बिच्छू, भौरा और साँप, इन तीनों की खाल के साथ मिलाकर किसी के स्थान पर गाड़ दिया जाय तो वह पुरुष तब तक नपुंसक बना रहता है, जब तक कि उसके स्थान से उन गड़ी हुई चीजों को न निकाला जाय।
  - ( ५ ) तीन रात तक उपवास करने के बाद पुष्प नक्षत्र में हथियार से मारे हुए

पौर्णमास्यां वा पुष्ययोगिन्यां गुञ्जावल्लीर्ग्राहियत्वा मण्डलिकानि कार-येत्। तेष्वन्नपानभाजनानि न्यस्तानि न क्षीयन्ते।

- (१) रात्रिप्रेक्षायां प्रवृत्तायां प्रदीपाग्निषु मृतधेनोः स्तनानुत्कृत्य दाह-येत् । दग्धान् वृषमूत्रेण पेषियत्वा नवकुम्भमन्तले पयेत्; तं ग्राममपसव्यं परिणीय तत्र न्यस्तं नवनीतमेषां तत्सर्वमागच्छतीति ।
- (२) कृष्णचतुर्दश्यां पुष्ययोगिन्यां शुनो लग्नकस्य योनौ कालायसीं मुद्रिकां प्रेषयेत्; तां स्वयं पतितां गृह्णीयात्; तया वृक्षफलान्याकारितान्या-गच्छन्ति ।
  - (३) मन्त्रभैषज्यसंयुक्ता योगा मायाकृताश्च ये। उपहन्यादमित्रांस्तैः स्वजनं चाभिपालयेत्।।

इति औपनिषदिके चतुर्दशेऽधिकरणे प्रलम्भने भैषज्यमन्त्रप्रयोगो नाम तृतीतोऽध्यायः; आदितः सप्तचत्वारिशदिधकशततमः।

—: o :—

या फाँसी लगे व्यक्ति की खोपड़ी में मिट्टी भर कर उसमें रत्ती (गुंजा) बो दिये जाँय और उन्हें निरंतर सींचा जाय। जब उसमें लताएँ निकल आवें तब पुष्य नक्षत्र की अमावस्या या पूर्णमासी को उन गुंजा की बेलों को उखाड़ कर उनका गोल घेरा बना दिया जाय। उस घेरे के बीच में रखी हुई खाने-पीने की सामग्री कभी खतम ही नहीं होती है।

- (१) रात में जिस समय कोई तमाशा हो रहा हो तब, मशाल की आग से मरी हुई गाय के भुलसे हुए थनों को काट कर उन्हें बैल के पेशाब के साथ पीसने के बाद एक कोरे घड़े के भीतर चारों और लीप दिया जाय। उस घड़े को बाई ओर से गाँव की परिक्रमा करा के जिस जगह पर रखा जाय, गाँव भर का सारा मक्खन उस घड़े में खिचा चला आता है।
- (२) पुष्य नक्षत्र की कृष्ण चतुर्दशी में किसी कामासक्त कुतिया की योनि में लोहे की एक अंगूठी लगा दी जाय और जब वह अंगूठी अपने आप गिर पड़े तो उसे ले लिया जाय। उसके बाद उस अंगूठी के द्वारा जिस पेड़ का फल बुलाना हो फौरन अपने पास चला आता है।
- (३) मंत्र, औषधि और माया से युक्त ऊपर जिन योगों का निरूपण किया गया है, उनसे शत्रु का नाश और स्वजनों का उपकार करना चाहिए।

औपनिषदिक नामक चौदहवें अधिकरण में भैषज्यमन्त्रप्रयोग नामक तीसरा अध्याय समाप्त ।

## स्वबलोपघातप्रतीकारः

- (१) स्वपक्षे परप्रयुक्तानां दूषिविषगराणां प्रतीकारे श्लेष्मातककिप-त्थदिन्तदन्तशठगोजीशिरोषपाटलीबलास्योनाकपुनर्नवाश्वेतावरणक्वाथयुक्तं चन्दनसालावृकोलोहितयुक्तं तेजनोदकं राजोपभोग्यानां गुह्यप्रक्षालनं स्त्रीणां सेनायाश्च विषप्रतीकारः ।
- (२) पृषतनकुलनीलकण्ठगोधापित्तयुक्तं मधीराजिचूर्णं सिन्दुवारित-वरणवारुणीतण्डुलीयकशतपर्वाग्रपिण्डीतकयोगो मदनदोषहरः।
- (३) सृगालविन्नामदनसिन्दुवारितवरणवारणवल्लीमूलकषायाणामन्य-तमस्य समस्तानां वा क्षीरयुक्तं पानं मदनदोषहरम् ।

#### शत्रु द्वारा किये गये घातक प्रयोगों का प्रतीकार

- (१) शत्रु द्वारा किये गये दूषक तथा विष आदि के घातक प्रयोगों का प्रतीकार इस प्रकार करना चाहिए : लहसोड़ा ( क्लेब्मातक ), कैथा ( किपत्थ ), जमालघोटा ( दंती ); जम्भीरी नीवू ( दंतशठ ), गोभी ( गोजी ); सिरस ( सिरीष ), काली पाढरी या पाटल ( पाटली ), खरैंटी ( बला ), सोनापाठा ( स्योनाक ); पुनर्नवा, शराब और वरनावृक्ष का काढ़ा बना कर चंदन, सालावृकी ( बंदिया या सियारिन या कुतिया ) के खून से सानकर बाँस के पानी ( तेजनोदक ) से राजा के उपयोग में आने वाली स्त्रियों की योनि, स्तन आदि गुप्तांगों को साफ कराया जाय और सेना में प्रयुक्त विष का प्रतीकार किया जाय।
- (२) दागीमृग (पृषतन), नेवला, मोर और गोह के पित्ते को काले संभालू (भषी) तथा राई के चूर्ण में मिलाकर बनाये गये योग से पागल बना देने वाले विषों का प्रतीकार किया जाय। संभालू, बरना, दूब (बारुणी), चौलाई, बांस का अग्रभाग (शतपर्वाग्र) और मैनफल, इन सब चीजों का योग भी उन्मादजन्य दोषों का उपशमन करने वाला होता है।
- (३) श्रृगालिवन्ना औषिष्ठ, धतूरा (मदन), संभालू (सिधुवारित), बरना (वरण) और गजपीपल (वारणवल्लीमूल) इन सबकी जड़ों को मिलाकर अथवा उनका अलग-अलग काढा, दूध के साथ पीने से उन्माद पैदा करने वाले विषयोगों को शांत कर देता है।

- (१) कंडयंपूतितिलतं लमुन्मादहरं नस्तःकर्म।
- (२) प्रयङ्गनक्तमालयोगः कुष्ठहरः।
- (३) कुष्ठलौध्रयोगः पाकशोषघ्नः।
- (४) कट्फलद्रवन्तीविलङ्गचूर्णं नस्तःकर्म शिरोरोगहरम्।
- (४) प्रियङ्गमञ्जिष्ठातगरलाक्षारसमधुकहरिद्राक्षौद्रयोगो रज्जूदक-विषप्रहारपतननिःसंज्ञानां पुनःप्रत्यानयनाय ।
  - (६) मनुष्याणामक्षमात्रं, गवाश्वानां द्विगुणं, चतुर्गुणं हस्त्युष्ट्राणाम्।
  - (७) रुक्मगर्भश्चेषां मणिः सर्वविषहरः।
- (८) जीवन्तीश्वेतामुष्ककपुष्पवन्दाकानामक्षीबे जातस्य मणिः सर्वविषहरः ।
- ( १ ) कायफल ( कैंडर्य ), कांटेदार कंजरुआ ( पूर्ति ) और तिल इन तीनों के तेल को नासिका में डालने से उन्माद शांत हो जाता है।
- (२) मेंहदी या कांगनी (प्रियंगु) और करंज (नक्तमाल), इन दोनों का योग कुष्ठ-रोग को दूर कर देता है।
- (३) कूट और लोध से बनाया गया योग पाकरोग (बाल आदि का पकना) और क्षयरोग को दूर कर देता है।
- (४) कायफल (कट्फल), मूषकपणीं (द्रवंती) और बायविडंग (विलंग), इन तीनों के चूर्ण को नासिका में डालने से शिर के समस्त रोग दूर हो जाते हैं।
- (५) प्रियंगु, मजीठ, तगर; लाख, महुआ, हल्दी और शहद इन सब चीजों का चूर्णयोग रस्सी, दूषित जल, विष, चोट तथा गिर जाने से हुई बेहोशी को दूर करने में लाभदायक है।
- (६) प्रतीकार के लिए दी जाने वाली उक्त औषिधयों की मात्रा मनुष्यों के लिए एक अक्ष ( सोलह माष ), गाय तथा घोड़ों को उससे दुगुनी और हाथी तथा ऊँटों को उससे चौगुनी देनी चाहिए।
- (७) बेहोशी को दूर करने वाला जो योग ऊपर बताया गया है उसको यदि सोने के पत्तर में रखकर उसका तावीज बनाकर धारण किया जाय तो किसी भी प्रकार का विष असर नहीं करने पाता है।
- ( ८ ) गिलोय ( जीवन्ती ), सफेद संभालू, काली पाढ़री, पुष्प ( औषिध ) और अमरबेल (बन्दा ), इन सब को मणि (ताबीज ); अथवा सहिजन या नीम के पेड़ में पैदा हुए पीपल के पत्ते को ताबीज में रख कर बाँध दिया जाय तो सभी प्रकार के विष शांत हो जाते हैं।

- (9) तूर्याणां तैः प्रलिप्तानां शब्दो विषविनाशनः। लिप्तध्वजं पताकां वा दृष्ट्वा भवति निर्विषः ॥
- (२) एतैः कृत्वा प्रतीकारं स्वसैन्यानामथात्मनः। अमित्रेषु प्रयुञ्जीत विषध्माम्बुदूषणान्।।

इति औपनिषदिके चतुर्दशेऽधिकरणे स्वबलोपघातप्रतीकारो नाम चतुर्थोऽध्यायः; आदितोऽष्टचत्वारिशदुत्तरशततमः।

समाप्तमिदमौपनिषदिकं चतुर्दशमधिकरणम्।

-: 0 :---

- ( १ ) गिलोय आदि औषधियों से चुपड़े गये वाद्यों का शब्द विष को नष्ट करने वाला होता है। इसी प्रकार इन्हीं औषिधयों से लिप्त ध्वजाओं को देखकर भी विष का प्रभाव जाता रहता है।
- (२) विजिगीषु राजा को चाहिए कि उक्त सभी प्रकार की औषधियों द्वारा वह अपनी सेना की तथा अपनी रक्षा करके विषैले धुँए का और विषाक्त पानी का प्रयोग सदा अपने शत्रुओं पर करता रहे।

औपनिषदिक नामक चौदहवें अधिकरण में स्वबलोपघातप्रतीकार नामक चौथा अध्याय समाप्त

--: o :---

पन्द्रहवाँ अधिकरण

तन्त्रयुक्ति

|  | - |  |
|--|---|--|

#### अध्याय १

- (१) मनुष्याणां वृत्तिरर्थः, मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः, तस्याः पृथिव्या लाभपालनोपायः शास्त्रमर्थशास्त्रमिति ।
- (२) तद् द्वात्रिशद्युक्तम्—अधिकरणं, विधानं, योगः, पदार्थः, हेत्वर्थः, उद्देशः, निर्देशः, उपदेशः, अपदेशः, अतिदेशः, प्रदेशः, उपमानम्, अर्थापितः, संशयः, प्रसङ्गः, विपर्ययः, वाक्यशेषः, अनुमतम्, व्याख्यानम्, निर्वचनं, निदर्शनम्, अपवर्गः, स्वसंज्ञा, पूर्वपक्षः, उत्तरपक्षः, एकान्तः, अनागतावेक्षणम्, अतिक्रान्तावेक्षणम्, नियोगः, विकल्पः, समुच्चयः, ऊह्यमिति।
- (३) यमर्थमधिकृत्योच्यते तदधिकरणम्—'पृथिव्या लाभे पालने च यावन्त्यर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि प्रायशस्तानि संहृत्येकमिद-मर्थशास्त्रं कृतम्' ( अधि० १. अध्या० १ ) इति ।

#### अर्थशास्त्र की युक्तियाँ

- (१) मनुष्यों की जीविका को अर्थ कहते हैं। मनुष्यों से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। इस प्रकार की भूमि को प्राप्त करने और उसकी रक्षा करने वाले उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है।
- (२) वह अर्थशास्त्र बत्तीस प्रकार की युक्तियों से समन्वित है; जिनकी नामा-वली इस प्रकार है: १. अधिकरण २. विधान ३. योग ४. पदार्थ ४. हेत्वर्थ ६. उद्देश्य ७. निर्देश ८. उपदेश ९. अपदेश १०. अतिदेश ११. प्रदेश १२ उपमान १३. अर्थापत्ति १४. संशय १४. प्रसंग १६. विपर्यय १७. वाक्यशेष १८. अनुमत १९. व्याख्यान २०. निर्वचन २१. निदर्शन २२. अपवर्ग २३. स्वसंज्ञा २४. पूर्वपक्ष २५. उत्तरपक्ष २६. एकांत २७. अनागतावेक्षण २८. अतिक्रांतावेक्षण २९. नियोग ३०. विकल्प ३१. समुच्चय और ३२. ऊह्य।
- (३) अधिकारपूर्वक कहे गये अर्थ का नाम अधिकरण है, ग्रन्थारंभ में जैसे सम्पूर्ण पृथिवी को प्राप्त करने तथा पालन करने का कथन कर संपूर्ण शास्त्र को एक अधिकरण बताया गया है। इसी प्रकार अपने-अपने अर्थों को अधिकारपूर्वक निरूपण करने वाले विनयाधिकारिक: अध्यक्षप्रचार आदि अधिकरण हैं।

- (१) शास्त्रस्य प्रकरणानुपूर्वी विधानम्-'विद्यासमुद्देशः, वृद्धसंयोगः, इन्द्रियजयः, अमात्योत्पत्तिः' (अधि० १. अध्या० १) इत्येवमादिकमिति ।
- (२) वाक्ययोजना योगः—'चतुर्वर्णाश्रमो लोकः' (अधि० १. अध्या० ४) इति ।
- (३) पदावधिकः पदार्थः-'मूलहरः' इति पदम् । 'यः पितृपैतामहमर्थ-मन्यायेन भक्षयति स मूलहरः' ( अधि० २. अध्या० ९ ) इत्यर्थः ।
- (४) हेतुरर्थसाधको हेत्वर्थः-'अर्थमूलौ हि धर्मकामौ' ( अधि० १. अध्या० ७ ) इति ।
- (४) समासवाक्यमुद्देशः-विद्याविनयहेतुरिन्द्रियजयः' (अधि० १. अध्या०६) इति ।
- (६) व्यासवाक्यं निर्देशः—'कर्णत्वगक्षिजिह्वाघ्राणेन्द्रियाणां शब्दस्पर्श-रूपरसगन्धेष्वविप्रतिपत्तिरिन्द्रियजयः' (अधि० १ अध्या० ६) इति ।
- (७) एवं वर्तितव्यिमत्युपदेशः-'धर्मार्थाविरोधेन कामं सेवेत न निः-सुखः स्यात्' (अधि० १, अध्या० ७ ) इति ।
- (१) प्रकरण के अनुसार शास्त्र की आनुपूर्वी का कथन करना विधान कह-लाता है, जैसे: विद्यासमुद्देश, वृद्धसंयोग, इन्द्रियजय और अमात्योत्पत्ति आदि।
- (२) वाक्य-योजना को योग कहते हैं, जैसे: 'चतुर्वर्णाश्रमो लोकः' चारों वर्णाश्रम के लोग।
- (३) केवल पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं, जैसे: 'मूलहर' यह एक पद है उसका यह अर्थ कि 'पैतृक सम्पत्ति को अन्याय से नष्ट कर दे या अपहरण कर ले'। यह 'मूलहर' पद का अर्थ है।
- (४) अर्थं को सिद्ध करने वाला हेतु हैत्वर्थं कहलाता है, जैसे धर्मं और काम अर्थं पर ही निर्भर है।
- (५) संक्षिप्त वाक्य का कथन उद्देश कहलाता है, जैसे विद्या और विनय इन्द्रियजय पर निर्भर है।
- (६) विस्तृत वाक्य का कथन करना निर्देश कहलाता है, जैसे: नाक, त्वचा, आँख, जीभ, कान को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि की ओर से बचाना ही इन्द्रियजय है।
- (७) 'इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए' ऐसा कहना उपदेश कहलाता है, जैसे : धर्म और अर्थ के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, इसके प्रतिकूल चलने बाला सुखी नहीं रहता है।

- (१) एवमसावाहेत्यपदेशः-'मिन्त्रपरिषदं द्वादशामात्यान् कुर्वीतेति मानवाः, षोडशेति बार्हस्पत्याः, विंशतिमित्यौशनसाः, यथासामर्थ्यमिति कौटिल्यः' (अधि० १. अध्या० १४)।
- (२) उक्तेन साधनमितदेशः—'दत्तस्याप्रदानमृणादानेन व्याख्यातम्' (अधि० ३. अध्या० १६) इति ।
- (३) वक्तव्येन साधनं प्रदेशः-'सामदानभेददण्डैर्वा यथापत्सु व्याख्या-स्यामः' (अधि० ७. अध्या० १४) इति ।
- (४) दृष्टेनादृष्टस्य साधनमुपमानम्-'निवृत्तपरिहारान् पितेवानुगृह्णी-यात्' (अधि० २. अध्या० १) इति ।
- (४) यदनुक्तमर्थादापद्यते सार्थापित्तः-'लोकयात्राविद् राजानमात्म-द्रव्यप्रकृतिसम्पन्नं प्रियहितद्वारेणाश्रयत' (अधि० ४. अध्या० ४) नाप्रिय-हितद्वारेणाश्रयतेत्यर्थादापन्नं भवतीति ।
- (१) 'अमुक व्यक्ति ने इस विषय में ऐसा कहा है' इस प्रकार दूसरे के मत को प्रकट करना अपदेश कहलाता है; जैसे: मनु के अनुयायी विद्वानों का कहना है कि मंत्रि-परिषद में बारह अमात्य होने चाहिए। वृहस्पति के अनुयायियों के मत से उनकी संख्या सोलह, उशना के अनुयायियों के मत से बीस और कौटिल्य के मत से सामर्थ्य के अनुसार अमात्यों की संख्या होनी चाहिए।
- (२) कही हुई बात से, न कही हुई बात को सिद्ध कर देना अतिदेश कहलाता है जैसे; दी गई वस्तुओं को न लौटाने पर ऋणदान-विषयक नियमों को समभ लेना चाहिए।
- (३) आगे कही जाने वाली बात से न कही गई बात को सिद्ध कर देना प्रदेश कहलाता है; जैसे: साम, दान, भेद और दण्ड के द्वारा वैसा ही करना चाहिए, जैसे आपत्प्रकरण अध्याय में आगे कहा जायेगा।
- (४) देखी हुई वस्तु से न देखी हुई वस्तु को सिद्ध करना उपमान कहलाता है; जैसे : यदि पुरवासी उस परिहार द्रव्य को चुकता कर दें तो राजा को पिता के समान उन पर अनुग्रह करना चाहिए।
- (५) न कही हुई जो बात अर्थ से ही प्राप्त हो जाय उसे अर्थापत्ति कहते हैं, जैसे लोक व्यवहार में पटु व्यक्तियों को चाहिए कि वे आत्मद्रव्य-प्रकृतिसंपन्न राजा का आश्रय उसके प्रिय और हितैषी लोगों के द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा करें। अर्थात् 'अप्रिय और अहितकर लोगों के द्वारा आश्रय न लें', यह आशय उक्त सूत्र में अर्था-पत्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है।

- (१) उभयतो हेतुमानर्थः संशयः-क्षीणलुब्धप्रकृतिमपचरितप्रकृति वा' (अधि० ७. अध्या० ५) इति ।
- (२) प्रकरणान्तरेण समानोऽर्थः प्रसङ्गः-'कृषिकर्मप्रदिष्टायां भूमा-विति समानं पूर्वेण' ( अधि १. अध्या० ११ ) इति ।
- (३) प्रतिलोमेन साधनं विपर्ययः—'विपरीतमतुष्टस्य' ( अधि० अ० १६ ) इति ।
- (४) येन वाक्यं समाप्यते, स वाक्यशेषः-'छिन्नपक्षस्येव राज्ञश्रोष्टा-नाशश्चेति' (अधि० ८. अध्या० १) । तत्र शकुनेरिति वाक्यशेषः ।
- (५) परवाक्यमप्रतिषिद्धमनुमतम्-'पक्षावुरस्यं प्रतिग्रह इत्यौशनसो ब्यूहविभागः' (अधि० १०. अध्या० ६) इति।
- (६) अतिशयवर्णना व्याख्यानम्—'विशेषतश्च सङ्घानां सङ्घर्धिमणां च राजकुलानां द्युतनिमित्तो भेदः तन्निमित्तो विनाश इत्यसत्प्रग्रहः पापिष्ठ-तमो व्यसनानां तन्त्रदौर्बल्यात्' (अधि० ८. अध्या० ३) इति ।
- (७) गुणतः शब्दनिष्पत्तिनिर्वचनम्-'व्यस्यत्येनं श्रेयस इति व्यसनम्' (अधि० ८. अध्या० १) इति ।
- ( १ ) एक ही बात जब दोनों विरोधी पक्षों की ओर से समान लगे तो उसे संशय कहते हैं; जैसे : क्षीण-क्षुब्ध-प्रकृति और अपचरित प्रकृति, इन दोनों राजाओं में से पहिले किस राजा पर आक्रमण करना चाहिए?
- (२) दूसरे प्रकरण के साथ अर्थ की समानता होना प्रसंग कहलाता है, जैसे: खेती के लिए निर्दिष्ट भूमि के संबंध में पूर्ववत् नियम समभाना चाहिए।
- (३) विपरीत बातों से किसी वस्तु का निर्देश करना विपर्यय कहलाता है, जैसे : इससे विपरीत भाव होने पर उसको अपने से प्रसन्न समभे ।
- (४) जिससे वाक्य की समाप्ति हो उसे वाक्यशेष कहते हैं; जैसे : पंख-कटे पक्षी की तरह राजा की समस्त चेष्टायें नष्ट हो जाती हैं। यहाँ पर 'पक्षी' ( शकुनि ) पद वाक्यशेष है।
- (५) प्रतिषेध न किया हुआ दूसरे का वाक्य अनुमत कहलाता है, जैसे : पक्ष, उरस्य और प्रतिग्रह इस प्रकार का व्यूह-विभाग उशना आचार्य ने किया है।
- (६) सिद्ध अर्थ का अनेक युक्तियों के द्वारा समर्थन करना व्याख्यान कहलाता है, जैसे: और विशेषतः एकमत होकर एक साथ रहने वाले राजकुलों का द्यूत के कारण मतभेद हो जाने से दोनों का नाश हो जाता है। दुर्जन लोगों का साथ या सत्कार तथा मद्यपान अन्य सभी व्यसनों से बड़ा व्यसन है; क्योंकि उससे राजा का सारा शासनतन्त्र दुर्बल हो जाता है।
  - (७) अर्थान्वयपूर्वक किसी शब्द की सिद्धि करना निर्वचन कहुनाता है; जैसे :

- (१) दृष्टान्तो दृष्टान्तयुक्तो निदर्शनम्-'विगृहीतो हि ज्यायसा हस्तिना पादयुद्धमिवाभ्युपैति' (अधि० ७. अध्या० ३) इति ।
- (२) अभिष्लुतव्यपकर्षणमपवर्गः—'नित्यमासन्नमरिबलं वासयेदन्य-त्राभ्यन्तरकोपशङ्कायाः' ( अधि० ९. अध्या० २) इति ।
- (३) परेरसंमितः शब्दः स्वसंज्ञा—प्रथमा प्रकृतिस्तस्य भूम्यनन्तरा द्वितीया भूम्येकान्तरा तृतीया (अधि० ६. अध्या० २) इति ।
- (४) प्रतिषद्धव्यं वाक्यं पूर्वपक्षः-'स्वाम्यमात्यव्यसनयोरमात्यव्यसनं गरीयः' (अधि० ८. अध्या० १) इति ।
- (४) तस्य निर्णयनवाक्यमुत्तरपक्षः-'तदायत्तत्वात्, तत्कूटस्थानीयो हि स्वामी' (अधि० ८. अध्या० १) ।
- (६) सर्वत्रायत्तमेकान्तः-'तस्मादुत्यानमात्मनः कुर्वीत' (अधि० १. अध्या १९) इति ।

व्यसन शब्द का अर्थ ही यह है कि जो कल्याण मार्ग से भ्रष्ट कर दे—व्यस्यति एनं श्रेयसः इति व्यसनम् ।

- (१) दृष्टांत देकर किसी बात का स्पष्टीकरण करना निदर्शन कहलाता है। जैसे : किसी शक्तिशाली से लड़ना ऐसा ही है, जैसे हाथी पर चढे हुए व्यक्ति से जमीन पर खड़े होकर युद्ध करना।
- (२) किसी नियम का सामान्यतया व्यापक निरूपण करते हुए उसके विषय को संकृचित बना देना अपवर्ग कहलाता है, जैसे अपने राज्य के सीमांत प्रदेश में शत्रु-सेना को रहने दिया जाय, किन्तु यदि राज्य-क्रांति होने की संभावना हो तो उसको कदापि न टिकने दिया जाय।
- (३) दूसरों के द्वारा संकेत न किये गये शब्द-प्रयोग को स्वसंज्ञा कहते हैं, जैसे: विजिगीषु के राष्ट्र के समीप जो राष्ट्र हो उसे प्रथमा प्रकृति, उसके बाद जो राष्ट्र हो उसे द्वितीया प्रकृति और उसके बाद भी जो राष्ट्र हो उसे तृतीया प्रकृति कहते हैं।
- (४) प्रतिषेध किया जाने वाला वाक्य पूर्वपक्ष कहलाता है, जैसे: स्वामी और अमात्य-संबंधी विपत्ति में अमात्य संबंधी विपत्ति अधिक अनिष्टकर है।
- (५) पूर्वपक्ष का निषेध करने वाला वाक्य उत्तरपक्ष कहलाता है, जैसे: अमात्य आदि प्रकृतियों का उत्थान-पतन राजा पर ही निर्भर होता है, क्योंकि सातों प्रकार की प्रकृतियों में राजा ही प्रधान ( कूटस्थानीय ) होता है।
- (६) जो अर्थ किसी भी देश-काल में न छोड़ा जा सके उसको एकांत कहते हैं, जैसे राजा को चाहिए कि वह सदा अपने को उन्नतिशील बनाने का यत्न करता रहे ।

- (१) पश्चादेवं विहितमित्यनागतावेक्षणम्-'तुलाप्रतिमानं पौतवाध्यक्षे वक्ष्यामः' (अधि० २. अध्या० १३) इति ।
- (२) पुरस्तादेवं विहितमित्यतिक्रान्तावेक्षणम्-'अमात्यसम्पद्धक्ता पुर-स्तात्' (अधि० ६. अध्या० १) इति ।
- (३) एवं नान्यथेति नियोगः-'तस्माद् धर्ममर्थं चास्योपदिशेन्नाधर्मम-नर्थं च' (अधि० १. अध्या० १७) इति ।
- (४) अनेन वानेन वेति विकल्पः—'दुहितरो वा धर्मिष्ठेषु विवाहेषु जाताः' (अधि० ३. अध्या० ५) इति ।
- (४) अनेन चानेन चेति समुच्चयः-'स्वसञ्जातः पितृबन्धूनां च दायादः' (अधि० ३. अध्या० ७) इति ।
- (६) अनुक्तकरणमूह्यम्-'यथावद् दाता प्रतिग्रहीता च नोपहतौ स्यातां, तथानुशयं कुशलाः कल्पयेयुः' (अधि०३. अध्या० १६) इति ।
  - (७) एवं शास्त्रमिदं युक्तमेताभिस्तन्त्रयुक्तिभिः । अवाप्तौ पालने चोक्तं लोकस्यास्य परस्य च ॥
- (१) 'पीछे से इस प्रकार का विधान किया जायेगा', इस प्रकार कहना अना-गतावेक्षण कहलाता है; जैसे तौलने के तरीकों का निरूपण आगे पौतवाध्यक्ष प्रकरण में किया जायेगा।
- (२) 'इस का निरूपण पहिले किया जा चुका है' ऐसा कहना अतिक्रांतावेक्षण कहलाता है; जैसे: अमात्यों के गुणों का निरूपण पहिले किया जा चुका है।
- (३) 'अमुक कार्य इस ढंग से करना चाहिये, अन्यथा नहीं' ऐसा कहना नियोग कहलाता है; जैसे: इसलिये सरल बुद्धि बालकों को सदा धर्म और अर्थ का ही उपदेश करना चाहिए; अधर्म और अनर्थ का कदापि नहीं।
- (४) 'अमुक कार्य इस तरह से किया जाना चाहिए अथवा इस तरह से ?,' ऐसा कहना विकल्प कहलाता है; जैसे: उस सम्पत्ति के अधिकारी उसके पुत्र हों अथवा वे लड़कियाँ, जो धार्मिक विवाहों से पैदा हुई हैं ?
- (५) 'अमुक कार्य इस तरह भी हो सकता है, और इस तरह भी' ऐसा कहना समुच्चय कहलाता है; जैसे: पिता या उसके बान्धवों से उत्पन्न किया हुआ बालक उन दोनों की सम्पत्ति का दायभागी होता है।
- (६) न कही हुई बात को कर लेना ऊह्य कहलाता है; जैसे: निपुण धर्मस्थ व्यक्तियों को उचित है कि वे अनुरूप (दान) का इस प्रकार निर्णय करें, जिससे देने और लेने वाले, दोनों को कोई हानि न पहुँचे।
  - (७) इस प्रकार इस शास्त्र में बत्तीस तन्त्र-युक्तियों का निरूपण किया गया

- (१) धर्ममर्थं च कामं च प्रवर्तयति पाति च। अधर्मानर्थं विद्वेषानिदं शास्त्रं निहन्ति च॥
- (२) येन शास्त्रं च शस्त्रं च नन्दराजगता च भूः। अमर्षेणोद्धृतान्याशु तेन शास्त्रमिदं कृतम्॥
- (३) दृष्ट्वा विप्रतिपत्ति बहुधा शास्त्रेषु भाष्यकाराणाम्। स्वयमेव विष्णुगुप्तश्चकार सूत्रं च भाष्यं च॥

इति कौटिलीये अर्थशास्त्रे तन्त्रयुक्तौ पञ्चदशाधिकरणे तन्त्रयुक्तिर्नाम प्रथमोऽध्यायः; आदितश्चतुःशदुत्तरशततमः ।

--: 0 :--

### एतावता कोटिलीयस्यार्थशास्त्रस्य तन्त्रयुक्तिः पञ्चदशमधिकरणं समाप्तम्

-: 0 :--

है। इस लोक और परलोक की प्राप्ति तथा रक्षा करने में यही शास्त्र सहायक बताया गया है।

- (१) यही अर्थशास्त्र धर्म, अर्थ तथा काम में प्रवृत्त करता है, उनकी रक्षा करता है और अर्थ के विरोधी अधर्मों को नष्ट करता है।
- (२) जिसने शास्त्र, शस्त्र और नन्दराजा के अधीनस्य भूमि का शीझ उद्धार अपने क्रोध किया है, उसी विष्णुगुप्त कौटिल्य ने इस अर्थशास्त्र-विषयक ग्रन्थ की रचना की है।
- (३) प्राचीन अर्थ-शास्त्रों में बहुधा भाष्यकारों के मतभेदों को देखकर स्वयं ही विष्णुगुप्त कौटिल्य ने इस अर्थशास्त्र के सूत्रों और उनके भाष्य का निर्माण किया है।

तन्त्रयुक्ति नामक पन्द्रहवें अधिकरण में तन्त्रयुक्ति नामक पहला अध्याय समाप्त

चाणक्य-प्रणीत सूत्र



# चाणक्य-प्रणीत सूत्र

सुखस्य मूलं धर्मः ॥ १ ॥ धर्मस्य मूलमर्थः ॥ २ ॥ अर्थस्य मूलं राज्यम् ॥ ३ ॥ राज्यमूलिमिन्द्रयजयः ॥ ४ ॥ इन्द्रियजयस्य मूलं विनयः ॥ ४ ॥ विनयस्य मूलं वृद्धोपसेवा ॥ ६ ॥ वृद्धसेवाया विज्ञानम् ॥ ७ ॥ विज्ञानेनातमानं सम्पादयेत् ॥ ८ ॥ सम्पादितातमा जितातमा भवित ॥ ९ ॥ जितातमा सर्वार्थेः संयुज्येत ॥ १० ॥ अर्थसम्पत्प्रकृतिसम्पदं करोति ॥ १०॥ प्रकृतिसम्पदा ह्यनायकमिप राज्यं नीयते ॥ १२ ॥ प्रकृतिकोपः सर्वकोपेन्भयो गरीयान् ॥ १३ ॥

अविनीतस्वामिलाभादस्वामिलाभः श्रेयान् ॥ १४॥ सम्पाद्यात्मान-मन्विच्छेत् सहायवान् ॥ १४॥ नासहायस्य मन्त्रनिश्चयः॥ १६॥ नैकं चऋं परिश्चमयति ॥ १७॥ सहायः समसुखदुःखः॥ १८॥

मानी प्रतिमानिनमात्मिनि द्वितीयं मन्त्रमुत्पादयेत् ॥ १९ ॥ अविनीतं स्नेहमात्रेण न मन्त्रे कुर्वीत ॥ २० ॥ श्रुतवन्तमुपधाशुद्धं मन्त्रिणं कुर्वीत ॥ २० ॥ भन्त्ररक्षणे कार्यसिद्धिर्भवित

सुख का मूल धर्म है।। १।। धर्म का मूल अर्थ है।। २।। अर्थ का मूल राज्य है।। ३।। राज्य का मूल इन्द्रियजय है।। ४।। इन्द्रियजय का मूल विनय (नम्रता) है।। ४।। विनय का मूल वृद्धों की सेवा है।। ६।। वृद्धों की सेवा का मूल विज्ञान है।। ७।। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को विज्ञान से सम्पन्न बनाए (आत्मोन्नति करे)।। ६।। जो पुरुष विज्ञान से सम्पन्न होता है वह स्वयं को भी जीत सकता है।। ९।। अपने ऊपर काबू पाने वाला मनुष्य समस्त अर्थों से सम्पन्न होता है।। ९।। अर्थ-सम्पत्ति अमात्य आदि प्रकृति सम्पत्ति को देने वाली होती है।। १९।। प्रकृति-सम्पत्ति, के द्वारा नेता-रहित राज्य का भी संचालन किया जा सकता है।। १२।। अमात्य आदि का कोप सब कोपों में बड़ा होता है।। १३।।

अविनीत स्वामी के प्राप्त होने की अपेक्षा, स्वामी का न मिलना श्रेयस्कर है ।। १४ ।। अपने आपको सर्व-सम्पन्न बना लेने के बाद ही सहायकों की इच्छा करनी चाहिए ।। १५ ।। सहायकहीन व्यक्ति के विचार अनिश्चित होते हैं ।। १६ ।। एक पहिये से गाड़ी को नहीं चलाया जा सकता ।। १७ ।। सहायक वही है, जो अपने सुख-दु:ख में सदा साथ रहे ।। १८ ।।

मनस्वी राजा को चाहिए कि वह, अपने समान दूसरे मनस्वी व्यक्ति को ही अपना सलाहकार नियुक्त करे ।। १९ ।। विनयहीन व्यक्ति को, एकमात्र स्नेह के कारण, कभी भी सलाह के समय सम्मिलित नहीं करना चाहिए ।। २० ।। बहुश्रुत एवं सब तरह से परीक्षित व्यक्ति को ही मन्त्री नियुक्त करना चाहिए ।। २१ ।। समस्त

॥ २३ ॥ मन्त्रविस्नावी कार्यं नाशयित ॥ २४ ॥ प्रमादाद् द्विषता वशमुप-यास्यित ॥ २४ ॥ सर्वद्वारेभ्यो मन्त्रो रक्षित्तम्यः ॥ २६ ॥ मन्त्रसम्पदा राज्यं वर्धते ॥ २७ ॥ श्रेष्ठतमां मन्त्रगुप्तिमाहुः ॥ २८ ॥ कार्यान्धस्य प्रदीपो मन्त्रः ॥ २९ ॥ मन्त्रचक्षुषा परिच्छिद्राण्यवलोकयन्ति ॥ ३० ॥

मन्त्रकाले न मत्सरः कर्तव्यः ।। ३१ ।। त्रयाणामेकवावये सम्प्रत्ययः ।। ३२ ।। कार्याकार्यतत्त्वार्थदिशनो मन्त्रिणः ।। ३३ ।। षट्कर्णाद् भिद्यते मन्त्रः ।। ३४ ।।

आपत्सु स्नेहसंयुक्तं मित्रम् ॥ ३४ ॥ मित्रसंग्रहणे बलं संपद्यते ॥३६॥ बलवानलब्धलाभे प्रयतते ॥ ३७ ॥ अलब्धलाभो नालसस्य ॥ ३८ ॥ अलस्य लब्धमपि रक्षितुं न शक्यते ॥ ३९ ॥ न चालसस्य रक्षितं विवर्धते ॥ ४० ॥ न भृत्यान् प्रेषयित ॥ ४९ ॥

अलब्धलाभादिचतुष्टयं राज्यतन्त्रम् ।। ४२ ।। राज्यतन्त्रायत्तं नीति-शास्त्रम् ।। ४३ ।। राज्यतन्त्रेष्वायत्तौ तन्त्रावापौ ।। ४४ ।। तन्त्रं स्वविषय-कृत्येष्वायत्तम् ।। ४४ ।। आवापो मण्डलनिविष्टः ।। ४६ ।। सन्धिविग्रह-

कार्य-व्यापार मन्त्र पर ही निर्भर है। १२॥ मन्त्र की रक्षा करने से ही कार्य की सिद्धि होती है। २३॥ मन्त्र का भेद खोल देने वाला व्यक्ति कार्य को नष्ट कर देता है। २४। प्रमाद करने से (व्यक्ति) शत्रु के वश में चला जाता है।। २५।। इस-लिए सभी प्रकार से मन्त्र की रक्षा करनी चाहिए।। २६।। मन्त्र की सुरक्षा से राज्य की संदृद्धि होती है।। २७।। मन्त्र को गुप्त रखना बड़े महत्त्व की बात है।। २६।। कर्तव्याकर्तव्य के ज्ञान से रहित राजा के लिए मन्त्र दीपक के तुल्य है।। २९।। मन्त्ररूपी आँखों से राजा अपने शत्रु के दोषों को देख लेता है।। ३०।।

मन्त्र के समय ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए ॥ ३१ ॥ तीन व्यक्तियों की एक राय होने पर किसी विषय का निश्चय किया जा सकता है ॥ ३२ ॥ कार्य और अकार्य की वास्तविकता को देखने वाले मन्त्री होते हैं ॥ ३३ ॥ छह कानों में जाते ही मन्त्र का भेद प्रकट हो जाता है ॥ ३४ ॥

जो व्यक्ति आपत्ति के समय, स्तेह से अपने साथ बना रहे, वही मित्र है।। ३४।। अधिक मित्रों के बना लेने से अपना बल बढ़ जाता है।। ३६।।

बलवान् व्यक्ति अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए यत्न करता है ।। ३७ ।। आलसी व्यक्ति अप्राप्त वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता है ।। ३८ ॥ यदि कदाचित् उसको प्राप्त हो जाये तो वह उसकी रक्षा नहीं कर पाता ।। ३९ ॥ उसके द्वारा रक्षित वस्तु बढ़ती नहीं है ।। ४० ॥ न वह अपने भृत्यवर्ग को ही वितरित करता है ॥ ४९ ॥

अप्राप्त की प्राप्त, प्राप्ति का संरक्षण, संरक्षित का संवद्धेंन और संवद्धिंत का वितरण—ये चार ही राज्य के सर्वस्व हैं ॥ ४२ ॥ राज्यतन्त्र (राजस्थिति) का आधार नीतिशास्त्र है ॥ ४३ ॥ तन्त्र और आवाप राज्यतन्त्र के अधीन होते हैं

योनिर्मण्डलः ॥ ४७ ॥ नीतिशास्त्रानुगो राजा ॥४८॥ अनन्तरप्रकृतिः शत्रुः ॥ ४९ ॥ एकान्तरितं मित्रमिष्यते ॥ ५० ॥ हेतुतः शत्रुमित्रे भविष्यतः ॥ ५९ ॥ होत्राः शत्रुमित्रे भविष्यतः ॥ ५९ ॥ होयमानः सन्धि कुर्वीत ॥ ५२ ॥ तेजो हि सन्धानहेतुस्तदर्थानाम् ॥ ५३ ॥ नातप्तलोहो लोहेन संधीयते ॥ ५४ ॥

बलवान् हीनेन विगृह्धीयात् ।। ४४ ॥ न ज्यायसा समेन वा ॥ ४६ ॥ गजपादयुद्धिमव बलविद्यप्तहः ॥ ४७ ॥ आमपात्रमामेन सह विनश्यित ॥ ४८ ॥ अरिप्रयत्नमिसमीक्षेत ॥ ४९ ॥ सन्धायंकतो वा ॥ ६० ॥

अमित्रविरोधादात्मरक्षामावसेत् ॥ ६१ ॥

शक्तिहीनो बलवन्तमाश्रयेत् ।। ६२ ॥ दुर्बलाश्रयो दुःखमावहति ।।६३॥ अग्निवद्राजानमाश्रयेत् ॥ ६४ ॥ राज्ञः प्रतिकूलं नाचरेत् ॥ ६४ ॥ उद्धत-वेषधरो न भवेत् ॥ ६६ ॥ न देवचरितं चरेत् ॥ ६७ ॥

॥ ४४ ॥ अपने देश में सामदामादि उपायों का प्रयोग ही 'आयत्त' कहलाता है ॥ ४५ ॥ बाहरी राज्यमण्डल में प्रयुक्त सामदामादि उपायों को ही 'आवाप' कहते हैं ॥ ४६ ॥ सिन्ध और विग्रह का निर्णय मण्डल पर निर्भर होता है ॥ ४७ ॥ राजा उसको कहते हैं, जो नीति शास्त्र के अनुसार राज्य का संचालन करे ॥ ४८ ॥ अपने देश से जुड़ी हुई राज्य-सीमा का राजा अपना शत्रु है ॥ ४९ ॥ एक राज्य के बाद अगला राजा अपना मित्र है ॥ ५० ॥ किसी कारणवश ही कोई राजा शत्रु या मित्र बनता है ॥ ५९ ॥ कमजोर को सिद्ध होती है ॥ ५२ ॥ तेज से ही कार्य-सिद्ध होती है ॥ ५३ ॥ ठंडा लोहा गरम लोहे से नहीं जुड़ता है ॥ ५४ ॥

बलवान् राजा को चाहिए कि वह दुर्बल राजा से अगड़ा कर ले।। ५५।। अपने से बड़े या बराबर वाले के साथ अगड़ा न करे।। ५६।। बलवान् के साथ किया गया विग्रह वैसा ही होता है, जैसे गज-सैन्य से पदाति-सैन्य का मुकाबला।। ५७।। कच्चा वर्तन, कच्चे वर्तन के साथ भिड़कर टूट जाता है। इसलिए बराबर वाले के साथ भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए।। ५८।। शत्रु के प्रयत्न का सदा भली भाँति निरीक्षण करते रहना चाहिए।। ५९।। अनेक शत्रु होने पर एक शत्रु से संधि कर लेनी चाहिए।। ६०।।

शत्रु के विरोध को भली प्रकार तजबीजना चाहिए; या तो अनेक शत्रु होने पर, एक शत्रु से सन्धि कर लेनी चाहिए। शत्रु के द्वारा किये जाने वाले विरोध से अपनी रक्षा करनी चाहिए॥ ६९॥

शक्तिहीन राजा को चाहिये कि वह बलवान् का आश्रय ले ले ॥ ६२ ॥ दुर्बल का आश्रय लेने वाला राजा सदा दुःख उठाता है ॥ ६३ ॥ आश्रयी राजा के समीप उसी प्रकार रहना चाहिए, जैसे आग के समीप रहा जाता है ॥ ६४ ॥ राजा के प्रतिकूल कभी भी आचरण न करे ॥ ६४ ॥ उद्धत वेश धारण न करे ॥ ६६ ॥ देवताओं के चरित्र की नकल न करे ॥ ६७ ॥

द्वयोरपीर्ष्यतोर्द्वैधीभावं कुर्वीत ॥ ६८ ॥

न व्यसनपरस्य कार्यावाप्तिः ।। ६९ ।। इन्द्रियवशवर्ती चतुरङ्गवानिप विनश्यति ।। ७० ।। नास्ति कार्यं द्यूतप्रवृत्तस्य ।।७९।। मृगयापरस्य धर्माथौ विनश्यतः ।। ७२ ।। अर्थेषणा न व्यसनेषु गण्यते ।। ७३ ।। न कामासक्तस्य कार्यानुष्ठानम् ।। ७४ ।। अग्निदाहादिप विशिष्टं वाक्पारुष्यम् ।। ७४ ।। दण्डपारुष्यात् सर्वजनद्वेष्यो भवति ।। ७६ ।। अर्थतोषिणं श्रीः परित्य-जति ।। ७७ ।।

अभित्रो दण्डनीत्यामायत्तः ॥ ७८ ॥ दण्डनीतिमधितिष्ठन् प्रजाः संर-क्षति ॥ ७९ ॥ दण्डः सम्पदा योजयित ॥ ८० ॥ दण्डाभावे मन्त्रिवर्गाभावः ॥ ८९ ॥ न दण्डादकार्याणि कुर्वन्ति ॥८२॥ दण्डनीत्यामायत्तमात्मरक्षणम् ॥ ८३ ॥ आत्मिन रक्षिते सर्वं रिक्षतं भवति ॥ ८४ ॥ आत्मायत्तौ वृद्धि-विनाशौ ॥ ८५ ॥ दण्डो हि विज्ञाने प्रणीयते ॥ ८६ ॥ दुर्बलोऽपि राजा नावमन्तव्यः ॥ ८७ ॥ नास्त्यग्नेदौर्बल्यम् ॥ ८८ ॥

दण्डे प्रतीयते वृत्तिः ॥ ८९ ॥ वृत्तिमूलमर्थलाभः ॥ ९० ॥ अर्थमूलौ

अपने से वैर रखने वाले दो राजाओं के बीच फूट डाल दे।। ६८॥

व्यसनों के चंगुल में पड़े हुए राजा की कभी भी कार्यसिद्धि नहीं होती ।। ६९ ॥ इन्द्रयों के वश में पड़ा हुआ राजा, चतुरंग सेना के होने पर भी, विनष्ट हो जाता है ।। ७० ।। जुये में फेंसे हुए राजा की कार्यसिद्धि नहीं होती ।। ७१ ।। शिकार में व्यसन रखने वाले राजा के धर्म और अर्थ दोनों नष्ट हो जाते है ।। ७२ ।। अर्थ की अभिलाषा को व्यसन में नहीं गिना जाता ।। ७३ ।। कामासक्त राजा का कोई कार्य नहीं बन पाता ।। ७४ ।। वाणी की कठोरता अग्निदाह से भी बढ़ कर होती है ।। ७५ ।। कठोर दण्ड वाला राजा समस्त प्रजा का शत्रु हो जाता है ।। ७६ ।। अर्थतोषी राजा को लक्ष्मी छोड़ देती है ।। ७७ ।।

शत्रु को वश में करना दण्डनीति पर निर्भर है।। ७८।। दण्डनीति का आश्रय लेता हुआ राजा समस्त प्रजा की रक्षा करता है।। ७९।। दण्ड से सम्पत्ति बढ़ती है।। ५०।। दण्डशिवत के अभाव में मिन्त्रसमूह विच्छिन्न हो जाता है।। ५१।। दण्डशिवत के कारण वे लोग न करने योग्य कार्यों को नहीं करते हैं।। ५२।। अपनी सुरक्षा भी दण्डनीति पर निर्भर है।। ६३।। अपनी सुरक्षा किये जाने के बाद ही दूसरे की रक्षा की जा सकती है।। ५४।। उत्थान और विनाश, दोनों अपने ही हाथों में हैं।। ५४।। भली-भाँति सोच-विचार करके दण्ड का प्रयोग किया जाना चाहिए।। ५६।। किसी राजा को दुवंल समक्त कर उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।। ५७।। अग्नि को कौन दुवंल कह सकता है।। ६८।।

दण्ड के आधार पर ही व्यवहार का ज्ञान होता है।। ८९।। अर्थ की प्राप्ति

धर्मकामौ ॥ ९१ ॥ अर्थमूलं कार्यम् ॥ ९२ ॥ यदल्पप्रयत्नात् कार्यसिद्धि-भंवति ॥ ९३ ॥ उपायपूर्वं न दुष्करं स्यात् ॥ ९४ ॥ अनुपायपूर्वं कार्यं कृतमिप नश्यति ॥ ९४ ॥ कार्याथिनामुपाय एव सहायः ॥ ९६ ॥ कार्यं पुरुषकारेण लक्ष्यं सम्पद्यते ॥ ९७ ॥ पुरुषकारमनुवर्तते देवम् ॥ ९८ ॥ देवं विनाऽतिप्रयत्नं करोति यत् तद् विफलम् ॥ ९९ ॥ असमाहितस्य वृत्तिनं विद्यते ॥ १०० ॥

पूर्वं निश्चित्य पश्चात् कार्यमारभेत ।। १०१ ।। कार्यान्तरे दीर्घसूत्रता न कर्तव्या ।। १०२ ।। न चलचित्तस्य कार्यावाप्तिः ।। १०३ ।। हस्तगता-वमाननात् कार्यव्यतिक्रमो भवति ।। १०४ ।। दोषविजतानि कार्याणि दुर्ल-भानि ।। १०४ ।। दुरनुबन्धं कार्यं नारभेत ।। १०६ ।।

कालिवत् कार्यं साधयेत् ।। १०७ ।। कालातिक्रमात् काल एव फलं पिबति ।। १०८ ।। क्षणं प्रति कालिवक्षेपं न कुर्यात् सर्वकृत्येषु ।। १०९ ॥ देशफलिवभागौ ज्ञात्वा कार्यमारभेत ।। ११० ॥ देवहीनं कार्यं सुसाधमिप दुःसाधं भवति ।। १११ ॥

नीतिज्ञो देशकालौ परीक्षेत ॥ ११२॥ परीक्ष्यकारिणि श्रीश्चिरं

व्यवहारमूलक है।। ९०।। धर्म और काम अर्थमूलक होते हैं।। ९१।। कार्य ही अर्थ का मूल है।। ९२।। इसी से थोड़ा भी प्रयत्न करने पर कार्य की सिद्धि हो जाती है।। ९३।। उपाय से किया जाने वाला कोई भी कार्य कठिन नहीं होता।।९४।। जो कार्य उपाय से नहीं किया जाता वह किया कराया भी नष्ट हो जाता है।। ९४।। कार्य-सिद्धि चाहने वाले लोगों के लिए उपाय ही परम सहायक है।।९६।। पुरुषार्थ से कार्य को लक्ष्य बनाया जा सकता है।। ९७।। भाग्य भी पुरुषार्थ का अनुगमन करता है।। ९८।। भाग्य के बिना, बड़े प्रयत्न से किया गया कार्य भी विफल हो जाता है।। ९९।। असावधान व्यक्ति में व्यवहारकुशलता नहीं होती।। १००।।

निश्चय करने के बाद ही कार्य को आरम्भ करे।। १०१।। एक के बाद दूसरे कार्य को करने में विलम्ब नहीं करना चाहिए।। १०२।। चंचल चित्त वाले व्यक्ति की कार्यसिद्धि नहीं होती।। १०३।। हाथ में आयी हुई वस्तु का तिरस्कार कर देने पर काम बिगड़ जाता है।।१०४।। विरले ही ऐसे कार्य हैं, जो दोषरहित हों।।१०५।। दु:खपूर्ण तथा कष्टसाध्य कार्यों को आरम्भ ही नहीं करना चाहिए।। १०६।।

समय की गति-विधि जानने वाला व्यक्ति कार्य को सिद्ध करे।। १०७।। कार्य की अवधि बीत जाने पर काल ही उस कार्य के फल को पी जाता है।। १०८।। अतः किसी भी कार्य में क्षण-भर का विलम्ब न करे।। १०८।। देश और फल का विवेचन करके ही कार्य का आरंभ करे।। ११०।। देव के विपरीत होने पर सरल कार्य भी कठिन हो जाता है।। १११॥

नीतिज्ञ व्यक्ति को चाहिये कि वह देश-काल का भलीभाँति विचार कर

तिष्ठति ।। ११३ ।। सर्वाश्च सम्पदः सर्वोपायेन परिग्रहेत् ।। ११४ ।। भाग्य-वन्तमपरीक्ष्यकारिणं श्रीः परित्यजति ।। ११४ ।। ज्ञानानुमानेश्च परीक्षा कर्तव्या ।। ११६ ।।

यो यस्मिन् कर्मणि कुशलस्तं तस्मिन्नेव योजयेत् ॥ ११७॥ दुःसाध-मिष सुसाधं करोत्युपायज्ञः ॥ ११८॥ अज्ञानिना कृतमिष न बहु मन्त-व्यम् ॥ ११९॥ यादृच्छिकत्वात् कृमिरिष रूपान्तराणि करोति ॥१२०॥ सिद्धस्येव कार्यस्य प्रकाशनं कर्तव्यम् ॥ १२१॥

ज्ञानवतामिप दैवमानुषदोषात् कार्याणि दुष्यन्ति ॥ १२२॥ दैवं शान्तिकर्मणा प्रतिषद्धव्यम् ॥ १२३॥ मानुषीं कार्यविपत्ति कौशलेन विनि-वारयेत् ॥ १२४॥ कार्यविपत्तौ दोषान् वर्णयन्ति बालिशाः ॥ १२४॥

कार्याथिना दाक्षिण्यं न कर्तव्यम् ॥ १२६ ॥ क्षीरार्थी वत्सो मातुरूधः प्रतिहन्ति ॥ १२७ ॥ अप्रयत्नात् कार्यविपित्तर्भवेत् ॥ १२८ ॥ न दैव-प्रमाणानां कार्यसिद्धिः ॥ १२९ ॥ कार्यबाह्यो न पोषयत्याश्रितान् ॥१३०॥ यः कार्यं न पश्यित सोऽन्धः ॥ १३१ ॥ प्रत्यक्षपरोक्षानुमानैः कार्याण परीक्षेत ॥ १३२ ॥ अपरीक्ष्यकारिणं श्रीः परित्यजित ॥ १३३ ॥ परीक्ष्य

ले ।। ११२ ।। विचारशील व्यक्ति के पास लक्ष्मी चिरकाल तक बनी रहती है ।।११३॥ सामदामादि सब उपायों के द्वारा सभी प्रकार की सम्पत्ति का संचय करे ।। ११४ ॥ भाग्यशाली होने पर भी अविचारशील व्यक्ति को लक्ष्मी छोड़ देती है ॥ ११४ ॥ प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा प्रत्येक वस्तु की परीक्षा करनी चाहिए ॥ ११६ ॥

जो जिस कार्य को करने में निपुण हो उसको उसी कार्य में नियुक्त करना चाहिए।। १९७ ।। उपायों को जानने वाला व्यक्ति कठिन कार्य को भी सहज बना देता है।। १९८ ।। अज्ञानी व्यक्ति के द्वारा किये गये कार्य को अधिक महत्त्व नहीं देना चाहिए।।१९६॥ कभी-कभी एक साधारण कीड़ा भी रूप बदल लेता है।।१२०॥ जो कार्य संपन्न हो गया हो उसको ही प्रमाणित किया जाना चाहिए।। १२९॥

विज्ञ पुरुषों के भी कार्य दैवदोष तथा मानुषदोषों से दूषित (असफल) हो जाते हैं।। १२१।। शांति-कर्मों के अनुष्ठान द्वारा दैव का प्रतीकार करना चाहिए।। १२३।। मानुष-विपत्तियों का निवारण अपने कौशल से करना चाहिए।। १२४।। किसी कार्य में विपत्ति के आ जाने पर मूर्ख व्यक्ति उसमें दोष दिखाते हैं।। १२४।।

कार्यसिद्धि के आकांक्षी व्यक्ति को चाहिए कि वह भोला भाला न बना रहे ॥ १२६ ॥ बछड़ा भी दूध के लिए माता के अयनों (दूध) पर आघात करता है ॥ १२७ ॥ प्रयत्न न करने पर निश्चित ही कार्यों में विपत्ति आ जाती है ॥ १२८ ॥ दैव को प्रमाण मानने वाले की कभी भी कार्यसिद्धि नहीं होती ॥ १२९ ॥ कार्य से पृथक् रहने वाला व्यक्ति अपने आश्रितों का पोषण नहीं कर सकता ॥ १३० ॥ जो जो अपने कार्यों को नहीं देखता वह अंधा है ॥ १३१ ॥ प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमान तार्या विपत्तिः ॥ १३४ ॥ स्वर्शाक्त ज्ञात्वा कार्यमारभेत ॥ १३४ ॥ स्वजनं तर्पयित्वा यः शेषभोजी सोऽमृतभोजी ॥ १३६ ॥ सर्वानुष्ठानादायमुखानि वर्घन्ते ॥ १३७ ॥

नास्ति भीरोः कार्यचिन्ता ॥ १३८ ॥

स्वामिनः शीलं ज्ञात्वा कार्यार्थी कार्यं साधयेत् ॥१३९॥ घेनोः शीलज्ञः क्षीरं भुङ्क्ते ॥ १४० ॥

क्षुत्रे गुह्यप्रकाशनमात्मवान् न कुर्यात् ।। १४१ ।। आश्रितंरप्यवमन्यते मृदुस्वभावः ।। १४२ ।। तीक्ष्णदण्डः सर्वेष्द्वेजनीयो भवति ॥ १४३ ॥ यथार्ह्दण्डकारी स्यात् ॥ १४४ ॥ अल्पसारं श्रुतवन्तमि न बहु मन्यते लोकः ॥ १४४ ॥ अतिभारः पुरुषमवसादयति ॥ १४६ ॥

यः संसदि परदोषं शंसति स स्वदोषं प्रख्यापयति ॥ १४७ ॥ आत्मान-मेव नाशयत्यनात्मवतां कोपः ॥ १४८ ॥

नास्त्यप्राप्यं सत्यवताम् ॥ १४९ ॥ साहसेन न कार्यसिद्धिर्भवति

प्रमाणों से कार्यों की परीक्षा करनी चाहिए।। १३२।। बिना विचारे कार्य करने वाले पुरुष को लक्ष्मी छोड़ देती है।। १३३।। भली-भौति विचार करके विपत्ति को दूर करना चाहिए।। १३४।। अपनी शक्ति का अन्दाजा लगा कर ही किसी कार्य को आरम्भ करना चाहिए।। १३४।। स्वजनों (पारिवारिक तथा भृत्य) को भर पेट भोजन कराके जो अविशष्ट अन्न को खाता है वह अमृत को खाता है।। १३६।। सब तरह के कार्यों को करने से आमदनी के रास्ते खुल जाते हैं।। १३७।।

कामचोर या अनुद्यमी व्यक्ति को अपने कार्यों की कोई चिन्ता नहीं होती ।।१३८।। कार्यार्थी को चाहिए कि वह अपने स्वामी के स्वभाव को जान कर ही कार्य को सफल बनाये ।। १३९ ।। जो व्यक्ति गाय के स्वभाव से परिचित होता है, वही उसके दूध का उपभोग करता है ।। १४० ॥

विचारवान् व्यक्ति को चाहिए कि वह क्षुद्र विचार के व्यक्तियों पर अपनी गुह्य बातों को प्रकट न करे ।। १४१ ।। सरल स्वभाव के राजा का उसके आश्रित व्यक्ति ही तिरस्कार कर देते हैं ।। १४२ ।। तीव्र स्वभाव के राजा से सभी व्यक्ति बेचैन रहते हैं ।। १४३ ।। अतः राजा ऐसा होना चाहिए, जो उचित दण्ड का निर्धारण करे ।। १४४ ।। शास्त्रज्ञ, किन्तु दुर्वेल राजा का प्रजा अधिक सम्मान नहीं करती ।। १४५ ।। अधिक भार पुरुष को खिन्न कर देता है ।। १४६ ।।

जो व्यक्ति सभास्यल पर किसी दूसरे व्यक्ति के अवगुणों का प्रख्यापन करने की चेष्टा करता है वह प्रकारान्तर से अपनी ही अयोग्यता का परिचय देता है।।१४७।। स्वयं को वश में न रखने वाले क्रोधी पुरुष को उसका क्रोध ही नष्ट कर डालता है।। १४८।।

सत्य का आचरण करने वाले व्यक्ति के लिए दुलंभ कुछ नहीं है।। १४९।।

।। १४० ।। व्यसनार्तो विस्मरत्यप्रवेशेन ।। १४१ ।। नास्त्यनन्तरायः काल-विक्षेपे ।। १४२ ।। असंशयविनाशात् संशयविनाशः श्रेयान् ।। १४३ ॥

परधनानि निक्षेप्तुः केवलं स्वार्थम् ॥ १४४ ॥

दानं धर्मः ॥ १४४ ॥ नार्यागतोऽर्थवद् विपरीतोऽनर्थभावः ॥ १४६ ॥ यो धर्माथौ न विवर्धयति स कामः ॥१४७॥ तद्विपरीतोऽनर्थसेवी ॥१४८॥

ऋजुस्वभावपरो जनेषु दुर्लभः ॥ १४९॥ अवमानेनागतमैश्वर्यमवे-मन्यते साधुः॥ १६०॥ बहूनिप गुणानेको दोषो ग्रसित ॥ १६१॥ महा-त्मना परेण साहसं न कर्तव्यम्॥ १६२॥ कदाचिदिप चिरत्रं न लङ्घयेत् ॥ १६३॥ क्षुधार्तो न तृणं चरित सिंहः ॥ १६४॥ प्राणादिप प्रत्ययो रक्षितव्यः॥ १६४॥ पिशुनः श्रोता पुत्रदारेरिप त्यज्यते॥ १६६॥

बालादप्यर्थजातं श्रृणुयात् ॥१६७॥ सत्यमप्यश्रद्धेयं न वदेत् ॥१६८॥ नाल्पदोषाद् बहुगुणास्त्यज्यन्ते ॥ १६९॥ विपश्चित्स्विप सुलभा दोषाः ॥ १७०॥ नास्ति रत्नमखण्डितम् ॥ १७१॥ मर्यादातीतं न कदाचिदिप

केवल साहस से कार्य सिद्ध नहीं होते ।। १४० ।। विपत्तियों के टल जाने पर विपद्ग्रस्त पुरुष विपत्तियों को भूल जाता है ।। १४१ ।। अवसर चूक जाने पर कार्यों में अवश्य ही बाधा उपस्थित हो जाती है ।। १४२ ।। अवश्यभावी (असंशय) विनाश की अपेक्षा संदिग्ध (संशययुक्त) विनाश अच्छा है ।। १५३ ॥

किसी स्वार्थवश ही दूसरे के धन को अमानत पर रखा जाता है।। १५४।। दान करना धर्म है।। १५५।। वैश्य वृत्ति से किया हुआ यह धर्म (दान देना) सफल नहीं होता। मनुष्य के लिए दान धर्म का न करना सर्वथा अनर्थकारी है।। १५६।। जो, धर्म और अर्थ का अपकर्ष नहीं करता उसी को 'काम' कहा जाता है।। १५७।। धर्म और अर्थ के अपकर्षक काम के आसेवन से निश्चित ही अनर्थ होता है।। १५८।।

मनुष्यों में ऐसा पुरुष दुर्लभ होता है, जो सर्वथा सरल स्वभाव का हो ।।१५९॥ तिरस्कार से उपलब्ध ऐश्वर्य को, सत्पुरुष, ठुकरा देते हैं ॥ १६० ॥ अनेक गुणों को एक ही दोष ग्रसित कर लेता है ॥ १६१ ॥ श्रेष्ठ धर्मात्मा शत्रु के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए ॥ १६२ ॥ सदाचार का उल्लंघन न करना चाहिए ॥ १६३ ॥ यद्यपि सिंह भूखा हो तब भी तिनके नहीं खाता ॥ १६४ ॥ प्राणों की बिल देकर भी अपने विश्वास की रक्षा करनी चाहिए ॥ १६४ ॥ चुगली करने और सुनने वाले पुरुष को उसके स्त्री-पुत्र भी छोड़ देते हैं ॥ १६६ ॥

बालक की भी उचित बात को ग्रहण करना चाहिए।। १६७ ॥ ऐसी सच्चाई नहीं बरतनी चाहिए, जिसका विश्वास ही न किया जा सके।। १६८ ॥ थोड़े से दोष से बहुत सारे गुणों को नहीं छोड़ा जा सकता।। १६९ ॥ विद्वान् पुरुषों में भी दोष का हो जाना संभव है।। १७०॥ (उसी प्रकार जैसे) कोई भी रतन समुचा नहीं

विश्वसेत् ॥ १७२ ॥ अप्रिये कृतं प्रियमपि द्वेष्यं भवति ॥ १७३ ॥ नम-न्त्यपि तुलाकोटिः कूपोदकक्षयं करोति ॥ १७४ ॥

सतां मतं नातिक्रमेत् ॥ १७४ ॥ गुणवदाश्रयान्निर्गुणोऽपि गुणी भवति ॥१७६॥ क्षीराश्रितं जलं क्षीरमेव भवति ॥१७७॥ मृत्पिण्डोऽपि पाटलि-गन्धमुत्पादयति ॥ १७८ ॥ रजतं कनकसङ्गात् कनकं भवति ॥ १७९ ॥

उपकर्तर्यपकर्तुमिच्छत्यबुधः ॥ १८०॥ न पापकर्मणामाक्रोशभयम् ॥ १८१॥ उत्साहवतां शत्रवोऽपि वशीभवन्ति ॥ १८२॥ विक्रमधना राजानः ॥ १८३॥ नास्त्यलसस्यैहिकामुब्मिकम् ॥ १८४॥ निरुत्साहाद् दैवं पति ॥ १८४॥ मत्स्यार्थीव जलमुपयुज्यार्थं गृह्णीयात्॥ १८६॥ अविश्वस्तेषु विश्वासो न कर्तव्यः ॥ १८७॥ विषं विषमेव सर्वकालम् ॥ १८८॥

अर्थसमादाने वैरिणां सङ्ग एव न कर्तव्यः ॥ १८९ ॥ अर्थसिद्धौ वैरिणं न विश्वसेत् ॥ १९० ॥ अर्थाधीन एव नियतसम्बन्धः ॥ १९१ ॥ शत्रोरिप सुतः सखा रक्षितव्यः ॥ १९२ ॥

होता ।। १७१ ।। मर्यादा से अधिक विश्वास कभी न करना चाहिए ।। १७२ ।। शत्रु संबंध में किया गया अच्छा कार्य, बुरा ही समक्ता जाता है ।। १७३ ।। क्रुकती हुई भी ढींकली की बल्ली कुएँ के जल को उलीच देती है ।। १७४ ।।

श्रेष्ठ पुरुषों के अभिमत का अतिक्रमण न करना चाहिए।। १७५ ॥ गुणी पुरुष के आश्रय से गुणहीन भी गुणी हो जाता है।। १७६ ॥ दूध में मिला हुआ जल भी दूध ही हो जाता है।। १७७ ॥ मिट्टी का ढेला पाटलि पुष्प के संसर्ग से उसकी गंध को उत्पन्न करता है।। १७८ ॥ चांदी भी, सोने के साथ मिलकर सोना ही हो जाती है।। १७९ ॥

मूर्खं व्यक्ति उपकारक व्यक्ति का भी अपकार करना चाहता है।। १८०॥ पापकर्म करने वाले को निन्दा-भय नहीं होता।। १८१॥ उत्साही पुरुषों के शत्रु भी वश
में हो जाते हैं।। १८२॥ राजाओं का मुख्य धन है विक्रम (बल)।। १८३॥
आलसी व्यक्ति को न ऐहिक सुख प्राप्त होता है और न पारलीकिक।। १८४॥
उत्साहहीन होने पर भाग्य भी साथ नहीं देता।। १८५॥ उपयोग में आने योग्य अर्थ
को उसी प्रकार ग्रहण करना चाहिए, जैसे मिख्यारा मछली को।।१८६॥ अविश्वस्त
पुरुष पर कभी विश्वास न करना चाहिए।। १८७॥ विष तो प्रत्येक अवस्था में विष
ही रहता है।। १८८॥

अर्थ-संग्रह करते समय शत्रु को कदापि भी साथ न रखना चाहिए।। १८९।। अर्थिसद्ध हो जाने पर भी शत्रु का विश्वास न करना चाहिए।। १९०।। नियत सम्बन्ध अर्थ के ही अधीन होता है।। १९१॥ यदि शत्रु का भी पुत्र अपना मित्र हो तो उसकी रक्षा करनी चाहिए।। १९२॥

यावच्छत्रोश्छद्रं पश्यति तावद्धस्तेन वा स्कन्धेन वा बाह्यः ॥ १९३ ॥ शत्रुं छिद्रे प्रहरेत् ॥ १९४ ॥ आत्मिच्छद्रं न प्रकाशयेत् ॥ १९४ ॥ छिद्रप्रहारिणः शत्रवः ॥ १९६ ॥ हस्तगतमिष शत्रुं न विश्वसेत् ॥१९७॥ स्वजनस्य दुर्वृ त्तं निवारयेत् ॥ १९८ ॥ स्वजनावमानोऽपि मनस्विनां दुःख-मावहति ॥ १९९ ॥ एकाङ्कदोषः पुरुषमवसादयति ॥ २०० ॥

शत्रुं जयित सुवृत्तता ।। २०१।। निकृतिप्रिया नीचाः ।। २०२॥ नीचस्य मितनं दातव्या ॥ २०३॥ तेषु विश्वासो न कर्तव्यः॥ २०४॥ सुपूजितोऽपि दुर्जनः पीडयत्येव ॥ २०४॥ चन्दनादीनिप दावोऽग्निर्दह-त्येव ॥ २०६॥

कदाऽपि पुरुषं नावमन्येत ॥ २०७ ॥ क्षन्तव्यमिति पुरुषं न बाधेत ॥ २०८ ॥

भत्राधिकं रहस्युक्तं वक्तुमिच्छन्त्यबुद्धयः ॥ २०९॥ अनुरागस्तु फलेन सूच्यते ॥ २१०॥ आज्ञाफलमैश्वर्यम् ॥ २१९॥ दातव्यमिप बालिशः परिक्लेशेन दास्यित ॥ २१२॥ महदेश्वर्यं प्राप्याप्यधृतिमान् विनश्यति ॥ २१३॥ नास्त्यधृतेरैहिकामुष्मिकम् ॥ २१४॥

जब तक शत्रु के दोष या निर्बलता (छिद्र) का पता नहीं लग जाता ततक उसको हाथ-कंधों पर रखना चाहिए।। १९३।।

जहाँ भी शत्रु की दुबंलता दिखायी दे वहीं उस पर प्रहार करना चाहिये।। १९४।। अपने दोष या अपनी दुबंलता को कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए।।। १९४।। जो दोष या दुबंलता पर प्रहार करते हैं उन्हें शत्र समम्मना चाहिए।। १९६।। अपनी मुट्ठी में भी आये हुए शत्रु का विश्वास न करना चाहिए।। १९७॥ स्वजनों के दुर्व्यवहार को रोकना चाहिए।। १९८।। स्वजनों का अपमान भी श्रेष्ठ पुरुषों के लिए दु:खदायी होता है।। १९९।। एक साधारण दोष भी पुरुष को नष्ट कर देता है।। २००॥

सद्व्यवहार से शत्रु को भी जीता जा सकता है।। २०१।। नीच पुरुषों को अपमानित होना ही भला लगता है।। २०२।। नीच पुरुष को कभी भी सुमित न देनी चाहिए।। २०३।। उन पर विश्वास भी न करना चाहिए।। २०४।। सत्कार किये जाने पर भी दुर्जन पीड़ा ही पहुँचाता है।। २०५।। जंगल में लगी आग चन्दन आदि को भी जला ही लेती है।। २०६।।

किसी भी पुरुष का कभी भी तिरस्कार न करना चाहिए।। २०७।। किसी भी पुरुष को कभी भी बाधित न करके क्षमा कर देना चाहिए।। २०८।।

एकान्त में कही गयी अपने मालिक की बात को, मूर्ख व्यक्ति, बढ़ा-चढ़ा कर कहता है।। २०९।। प्रेम का परिचय उसके फल से सूचित होता है।। २१०।। बुद्धि का ही फल ऐश्वर्य है।। २१९।। देने योग्य वस्तु को भी मूर्ख पुरुष बड़े कष्ट से दे

न दुर्जनैः सह संसर्गः कर्तव्यः ॥ २१४॥ शौण्डहस्तगतं पयोऽप्यव-मन्येत ॥ २१६॥ कार्यसंकटेष्वर्थव्यवसायिनी बुद्धिः ॥ २१७॥

मितभोजनं स्वास्थ्यम् ॥ २१८॥ पथ्यमपथ्यं वाऽजीर्णे नाश्नीयात् ॥ २१९॥ जीर्णभोजिनं व्याधिर्नोपसपिति ॥ २२०॥ जीर्णशरीरे वर्धमानं व्याधि नोपेक्षेत ॥ २२१॥ अजीर्णे भोजनं दुःखम् ॥ २२२॥ शत्रोरिप विशिष्यते व्याधिः ॥ २२३॥

दानं निधानमनुगामि ।। २२४ ।। पटुतरे तृष्णापरे सुलभमतिसन्धानम् ।। २२५ ।। तृष्णया मतिश्र्वाद्यते ।। २२६ ।। कार्यबहुत्वे बहुफलमायतिकं कुर्यात् ।। २२७ ॥ स्वयमेवावस्कन्नं कार्यं निरीक्षेत ।। २२८ ।।

मूर्खेषु साहसं नियतम् ॥ २२९ ॥ मूर्खेषु विवादो न कर्तव्यः ॥२३०॥ मूर्खेषु मूर्खवत्कथयेत् ॥ २३१ ॥ आयसैरायसं छेद्यम् ॥ २३२ ॥ नास्त्य-धीमतः सखा ॥ २३३ ॥

पाता है।। २१२।। धैर्यहीन व्यक्ति महान् ऐश्वर्य को प्राप्त करने पर भी नष्ट हो जाता है।। २१३।। धैर्यहीन पुरुष को न तो ऐहिक सुख प्राप्त होता है और न पार-लौकिक।। २१४।।

दुर्जन की संगति न करनी चाहिए।। २९५।। कलाल के हाथ में यदि दूध भी हो तो उसकी कद्र नहीं होती।। २९६।। कार्यों में संकट उपस्थित हो जाने पर जो बुद्धि अर्थ का निश्चय करती है, वही वास्तविक बुद्धि है।। २९७॥

परिमित भोजन करना ही स्वास्थ्य का लक्षण है। २१८। अजीर्ण (बदहजमी) होने पर पथ्य या अपथ्य कुछ भी न खाना चाहिए। २१९। एक बार का भोजन पच जाने के बाद जो भोजन करता है उसको कोई भी व्याधि नहीं लगती। २२०॥ वृद्ध शरीर में बढ़ती हुई व्याधि की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। २२१॥ अजीर्णा-वस्था में भोजन करना दुःखदायी होता है। २२२॥ व्याधि शत्रु से भी बढ़कर कष्ट-कर होती है। २२३॥

जैसा कोष हो वैसा ही दान दिया जाना चाहिए।। २२४।। अति तृष्णा वाले व्यक्ति को वश में कर लेना आसान होता है।।२२४॥ तृष्णा, बुद्धि को ढक लेती है।। २२६।। अनेक कार्यों के उपस्थित हो जाने पर उसी कार्य को पहले करना चाहिए, जो भविष्य में अधिक फल देने वाला है।। २२७।। आक्रमण आदि के कार्य का राजा को स्वयमेव निरीक्षण करना चाहिए।। २२८।।

मूर्खों में लड़ाई-भगड़ा करने का माद्दा (साहस) अवश्य होता है ।। २२९ ।।
मूर्खों से विवाद न करना चाहिए।। २३० ।। मूर्खों के साथ मूर्ख की तरह कहना
चाहिए।। २३९ ।। लोहे को लोहे से ही काटा जा सकता है ।। २३२ ।। बुद्धिहीन
व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता।। २३३ ।।

धर्मेण धार्यते लोकः ॥ २३४ ॥ प्रेतमिष धर्माधर्मावनुगच्छतः ॥२३४॥ दया धर्मस्य जन्मभूमिः ॥ २३६ ॥ धर्ममूले सत्यदाने ॥ २३७॥ धर्मेण जयित लोकान् ॥ २३८ ॥ मृत्युरिष धर्मिष्ठं रक्षिति ॥ २३९ ॥ धर्माद्विपरीतं पापं यत्र प्रसज्यते तत्र धर्मावमितर्महती प्रसज्यते ॥ २४० ॥ उपिस्थतिवनाशानां प्रकृत्या कारेण कार्येण लक्ष्यते ॥ २४९ ॥ आत्मिवनाशं सूचयत्यधर्मबुद्धः ॥ २४२ ॥ पिशुनवादिनो न रहस्यम् ॥ २४३ ॥ पररहस्यं नैव श्रोतव्यम् ॥ २४४ ॥ वल्लभस्य कारकत्वमधर्मयुक्तम् ॥२४५॥

स्वजनेष्वतिक्रमों न कर्तव्यः ॥ २४६॥ माताऽपि दुष्टा त्याज्या ॥ २४७॥ स्वहस्तोऽपि विषदिग्धश्छेद्यः॥ २४८॥ परोऽपि च हितो बन्धुः ॥ २४९॥ कक्षादप्यौषधं गृह्यते ॥ २५०॥ नास्ति चौरेषु विश्वासः ॥ २५९॥ अप्रतीकारेष्वनादरो न कर्तव्यः॥ २५२॥ व्यसनं मनागपि बाधते॥ २५३॥

अमरवदर्थजातमर्जयेत् ।। २५४ ।। अर्थवान् सर्वलोकस्य बहुमतः ।। २५५ ।। महेन्द्रमप्यर्थहोनं न बहु मन्यते लोकः ।। २५६ ।। दारिद्रचं खलु पुरुषस्य जीवितं मरणम् ।। २५७ ।। विरूपोऽर्थवान् सुरूपः ।। २५८ ।। अवुलीनोऽपि धनी

धर्मं ही संसार को धारण किये हुए हैं ।। २३४ ।। धर्म और अधर्म दोनों मृत पुरुष के साथ जाते हैं ।। २३५ ।। दया ही धर्म की जन्मभूमि हैं ।। २३६ ।। राज्य और दान धर्ममूलक होते हैं ।। २३७ ।। धर्म के द्वारा प्राणियों को जीता जा सकता है ।। २३८ ।। मृत्यु भी धर्मात्मा पुरुष की रक्षा करती है ।। २३९ ।। जहाँ-जहाँ धर्म के विरुद्ध पाप का प्रसार होता है वहाँ-वहाँ धर्म का बड़ा अपकार होता है ।। २४० ।। स्वभाव या कार्य से आसन्न विनाश की परिस्थित को जाना जाता है ।। २४९ ।। अधर्मंबुद्धि ही अधर्मात्मा के विनाश की सूचना दे देती है ।। २४२।। चुगुलखोर व्यक्ति की बात छिपी नहीं रहती ।। २४३ ।। दूसरे की गृप्त बात को न सुनना चाहिए ॥ २४४॥ स्वामी का कठोर होना अधर्मयुक्त है ।। २४५ ।।

स्वजनों का अतिक्रमण न करना चाहिए ॥ २४६ ॥ माता भी यदि दुष्ट हो तो उसको छोड़ देना चाहिए ॥ २४७ ॥ विष से भरा हुआ यदि अपना हाथ भी हो तो उसे काट देना चाहिए ॥ २४८ ॥ हित करने वाला बाहरी व्यक्ति भी अपना भाई है ॥ २४९ ॥ सूखे जंगल से भी औषधि को प्राप्त किया जा सकता है ॥ २५० ॥ चोरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए ॥ २५१ ॥ बाधारहित कर्म के करने में उपेक्षा न करनी चाहिए ॥ २५२ ॥ थोड़ा भी व्यसन बड़ा कष्टकर होता है ॥ २५३ ॥

स्वयं को अमर समभ कर अर्थों का अर्जन करना चाहिए।। २५४।। धनवान् व्यक्ति सबका मान्य होता है।। २५५।। अर्थहीन इन्द्र को भी संसार बड़ा नहीं समभता।। २५६।। पुरुष की दरिद्रता, जीवितावस्था में ही मृत्यु है।। २५७।। कुरूप

कुलीनाद्विशिष्टः ॥ २६० ॥ नास्त्यवमानभयमनार्यस्य ॥ २६१ ॥ न चेतन-वतां वृत्तिभयम् ॥ २६२ ॥ न जितेन्द्रियाणां विषयभयम् ॥ २६३ ॥ न कृतार्थानां मरणभयम् ॥ २६४ ॥

कस्यचिदर्थं स्विमव मन्यते साधुः ॥ २६४॥ परिवभवेश्वादरो न कर्तव्यः ॥ २६६॥ परिवभवेष्वादरोऽपि नाशमूलम् ॥ २६७॥ पलालमिप परद्रव्यं न हर्तव्यम् ॥ २६८॥ परद्रव्यापहरणमात्मद्रव्यनाशहेतुः ॥२६९॥ न चौर्यात्परं मृत्युपाशः ॥ २७०॥ यवागूरिप प्राणधारणं करोति काले ॥ २७९॥ न मृतस्यौषधं प्रयोजनम् ॥ २७२॥ समकाले स्वयमिप प्रभु-त्वस्य प्रयोजनं भवति ॥ २७३॥

नीचस्य विद्याः पापकर्मणि योजयन्ति ॥ २७४ ॥ पयःपानमपि विष-वर्धनं भुजङ्गस्य नामृतं स्यात् ॥ २७४ ॥ न हि धान्यसमो ह्यर्थः ॥ २७६ ॥ न क्षुधासमः शत्रुः ॥ २७७ ॥ अकृतेनियता क्षुत् ॥ २७८ ॥ नास्त्यभक्ष्यं क्षुधितस्य ॥ २७९ ॥

इन्द्रियाणि जरावशं कुर्वन्ति ।। २८० ।। सानुक्रोशं भर्तारमाजीवेत्

धनवान् भी रूपवान् समभा जाता है।। २४८।। न देने वाले धनवान् को भी याचक लोग नहीं छोड़ते।। २५९।। निम्नकुल में पैदा हुआ भी धनी पुरुष उच्चकुलोत्पन्न पुरुष से बड़ा समभा जाता है।। २६०।। नीच पुरुष को अपने तिरस्कार का भय नहीं होता।। २६९।। चतुर पुरुष को जीविका का भय नहीं होता।। २६२।। जितेन्द्रिय पुरुष को विषयों का भय नहीं होता।। २६३।। आत्मदर्शी पुरुष को मृत्यु का भय नहीं होता।। २६४।।

जो सज्जन पुरुष होता है वह पराये अर्थ को अपने ही अर्थ की भाँति मानता है ।। २६५ ।। दूसरे के वैभव की लिप्सा न करनी चाहिए।। २६६ ।। दूसरे के वैभव की लिप्सा करना चाहिए।। २६६ ।। दूसरे के वैभव की लिप्सा करना भी नाश का कारण होता है।। २६७ ।। पलालमात्र भी (थोड़ा भी) दूसरे के द्रव्य का अपहरण करना अपने द्रव्य का नाश करना है।। २६९ ।। चोरी से बढ़कर कोई भी दुखदायी बन्धन नहीं है।। २७० ।। उचित समय पर प्राप्त लपसी (यवागू) भी प्राणरक्षक होती है।। २७१ ।। मृतक व्यक्ति का औषिध से कोई प्रयोजन नहीं होता।। २७२ ।। समय आने पर ऐक्वर्य की आवक्ष्यकता होती है।। २७३।।

नीच पुरुष की विद्यायें उसे पापकर्म में प्रवृत्त करती हैं ।। २७४ ।। सर्प को दूध पिलाने पर उसका विष ही बढ़ता है, वह अमृत नहीं बनता ।। २७४ ॥ अन्न से बढ़कर दूसरा धन नहीं है ।। २७६ ॥ भूख से बढ़कर दूसरा शत्रु नहीं है ।। २७७ ॥ अकर्मण्य व्यक्ति को कभी-न-कभी भूख का कब्ट भोगना ही पड़ता है ।। २७८ ॥ भूखे मनुष्य के लिए कुछ भी अभक्ष्य नहीं है ।। २७९ ॥

इन्द्रियाँ मनुष्य को वृद्धावस्था में अपने वश में कर लेती हैं।। २८०।। कृपालु

॥ २८१ ॥ लुब्धसेवी पावकेच्छ्या खद्योतं धमित ॥ २८२ ॥ विशेषज्ञं स्वामिनमाश्रयेत् ॥ २८३ ॥

पुरुषस्य मैथुनं जरा ॥२८४॥ स्त्रीणाममैथुनं जरा ॥२८४॥ न नीचो-त्तमयोर्वेवाहः ॥ २८६॥ अगम्यागमनादायुर्यशःपुण्यानि क्षीयन्ते ॥२८७॥ नास्त्यहंकारसमः शत्रुः ॥ २८८॥ संसदि शत्रुं न परिक्रोशेत् ॥२८९॥

नास्त्यहंकारसमः शत्रुः ॥ २८८ ॥ संसदि शत्रुं न परिक्रोशेत् ॥२८९॥ शत्रुव्यसनं श्रवणसृखम् ॥ २९० ॥ अधनस्य बुद्धिर्न विद्यते ॥ २९९ ॥ हितमप्यधनस्य वाक्यं न गृह्यते ॥ २९२ ॥ अधनः स्वभार्ययाऽप्यवमन्यते ॥ २९३ ॥ पुष्पहीनं सहकारमि नोपासते भ्रमराः ॥ २९४ ॥ विद्याधन-मधनानाम् ॥ २९४ ॥ विद्या चौरैरि न ग्राह्या ॥ २९६ ॥ विद्यया ख्या-पिता ख्यातिः ॥ २९७ ॥ यशःशरोरं न विनश्यति ॥ २९८ ॥

यः परार्थमुपसर्पति स सत्पुरुषः ॥ २९९ ॥ इन्द्रियाणां प्रशमं शास्त्रम् ॥ ३०० ॥ अशास्त्रकार्यवृत्तौ शास्त्रांकुशं निवारयति ॥ ३०९ ॥ नीचस्य विद्या नोपेतव्या ॥ ३०२ ॥ म्लेच्छभाषणं न शिक्षेत ॥ ३०३ ॥ म्लेच्छा-नामिप सुवृत्तं ग्राह्मम् ॥३०४॥ गुणे न मत्सरः कर्तव्यः ॥३०४॥ शत्रोरिप सुगुणो ग्राह्मः ॥ ३०६ ॥ विषादप्यमृतं ग्राह्मम् ॥ ३०७ ॥

स्वामी की सेवा करके जीविकोपार्जन करना चाहिए ॥ २८१ ॥ कृपण स्वामी के सेवक की वही दशा होती है जो आग प्राप्त करने के लिए जुगुनू को पंखे से फलने वाले की होती है ॥२८२॥ विद्वान् (विशेषज्ञ) स्वामी का आश्रय प्राप्त करना चाहिए॥२८३॥

अधिक मैथुन से पुरुष शीघ्र ही वृद्ध हो जाता है।।२८४॥ मैथुन न करने से स्त्री शीघ्र वृद्ध हो जाती है।। २८४॥ नीच और उच्च व्यक्तियों में परस्पर विवाह-संबंध नहीं हो सकता।। २८६॥ वेश्या आदि (अगम्य) स्त्रियों के साथ सहवास करने से आयु, यश और पुण्य नष्ट हो जाते हैं।। २८७॥

अहंकार से बढ़कर दूसरा शत्रु नहीं है।। २८८।। सभा में शत्रु की निन्दा न करनी चाहिए।। २८९।। शत्रु का दुःख सुनकर कानों को आनन्द मिलता है।।२९०।। निर्धन पुरुष को बुद्धि नहीं होती।। २९९।। धनहीन व्यक्ति की हितकर बात को भी नहीं सुना जाता।। २९२।। निर्धन व्यक्ति की स्त्री भी पित का अपमान कर बैठती है।। २९३।। पुष्परहित आम के पास भौरे नहीं जाते।। २९४।। निर्धन के लिए विद्या ही एकमात्र धन है।। २९५।। विद्याधन को चोर भी नहीं चुरा सकता।। २९६।। विद्या के द्वारा ही स्थाति प्राप्त होती है।। २९७।। यशस्त्रिप शरीर का कभी नाश नहीं होता।। २९८।।

जो मनुष्य परोपकार के लिए आगे बढ़ता है, वही सत्पुरुष है।। २९९।। शास्त्र-ज्ञान से इन्द्रियां शान्त होती हैं।। ३००।। अयुक्त कार्यों में प्रवृत्त व्यक्ति को शास्त्र का अंकुश ही संयम में लगाता है।। ३०९।। नीच पुरुष की विद्या की अवहेलना नहीं करनी चाहिए।। ३०२।। म्लेच्छ भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।। ३०३।। अवस्थया पुरुषः सम्मान्यते ॥३०८॥ स्थान एव नराः पूज्यन्ते ॥०९॥ आर्यवृत्तमनुतिष्ठेत् ॥ ३१०॥ कदापि मर्यादां नातिक्रमेत् ॥ ३१९॥ नास्त्यर्घः पुरुषरत्नस्य ॥ ३१२॥ न स्त्रीरत्नसमं रत्नम् ॥ ३१३॥ सुदुर्लभं रत्नम् ॥ ३१४॥

अयशोभयं भयेषु ॥ ३१४॥ नास्त्यलसस्य शास्त्रागमः ॥ ३१६॥ न स्त्रीणस्य स्वर्गाप्तिर्धर्मकृत्यं च ॥ ३१७॥

स्त्रियोऽपि स्त्रैणमवमन्यते ॥ ३१८ ॥ न पुष्थार्थी सिचिति शुष्कतरुम् ॥ ३१९ ॥ अद्रव्यप्रयत्नो बालुकाक्वथनादनन्यः ॥ ३२० ॥ न महाजनहासः कर्तव्यः ॥ ३२१ ॥ कार्यसम्पदं निमित्तानि सूचयन्ति ॥ ३२२ ॥ नक्षत्रादिष निमित्तानि विशेषयन्ति ॥ ३२३ ॥ न त्वरितस्य नक्षत्रपरीक्षा ॥ ३२४ ॥

परिचये दोषा न छाद्यन्ते ।।३२४।। स्वयमशुद्धः परानाशङ्कृते ।।३२६।। स्वभावो दुरतिकमः ।। ३२७ ।।

म्लेच्छ व्यक्ति की भी अच्छी बात को अपना लेना चाहिए।। ३०४।। दूसरे के अच्छे गुणों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।। ३०५।। शत्रु में भी यदि अच्छे गुण दिखायी दें तो उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए।। ३०६।। विष में यदि अमृत हो तो उसे भी ले लेना चाहिए।। ३०७।।

अवस्था के अनुसार ही पुरुष को सम्मान प्राप्त होता है।। ३०८।। अपने स्थान पर बने रहने से ही व्यक्ति को सम्मान मिलता है।। ३०९।। मनुष्य को चाहिए कि वह सदा श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का अनुसरण करे।। ३१०।। मर्यादा का कभी भी उल्लंघन न करना चाहिए।। ३१९।। पुरुषरत्न का कोई मूल्य नहीं है।। ३१२।। स्त्रीरत्न से बढ़कर दूसरा रत्न नहीं है।। ३१३।। रत्न का मिलना बड़ा कठिन होता है।। ३१४।।

समस्त भयों में अपयश का भय बड़ा है।। ३१५।। आलसी पुरुष को कभी शास्त्र की प्राप्ति नहीं होती।। ३१६।। स्त्री में आसक्त पुरुष को न तो स्वर्ग मिलता है और न उसके द्वारा कोई धर्मकार्य हो पाता है।। ३१७।।

स्त्रियाँ भी स्त्रैण पुरुष का अपमान कर देती हैं।। ३१८।। फूलों का इच्छुक व्यक्ति सूखे पेड़ को नहीं सींचता।। ३१८।। धन के बिना किसी कार्य का उद्योग करना बालू से तेल निकालने के समान है।। ३२०।। महापुरुषों का उपहास नहीं करना चाहिए।। ३२९।। किसी कार्य के लक्षण ही उसकी सिद्धि या असिद्धि की सूचना दे देते हैं।। ३२२॥ इसी प्रकार नक्षत्रों से भी भावी सिद्धि या असिद्धि की सूचना मिल जाती है।। ३२३।। अपने कार्य की सिद्धि शीघ्र चाहने वाला व्यक्ति नक्षत्रगणना पर अपने भाग्य की परीक्षा नहीं करता।। ३२४।।

परिचय हो जाने पर दोष छिपे नहीं रह सकते ।। ३२४ ।। अशुद्ध विचारों का

अपराधानुरूपो दण्डः ॥ ३२८ ॥ कथानुरूपं प्रतिवचनम् ॥ ३२९ ॥ विभवानुरूपमाभरणम् ॥३३०॥ कुलानुरूपं वृत्तम् ॥ ३३९ ॥ कार्यानुरूपः प्रयत्नः ॥३३२॥ पात्रानुरूपं दानम् ॥३३३॥ वयोऽनुरूपो वेषः ॥३३४॥ स्वाम्यनुकूलो भृत्यः ॥ ३३४ ॥

भर्तृवंशवर्तिनी भार्या ॥ ३३६ ॥ गुरुवशानुवर्ती शिष्यः ॥ ३३७ ॥ पितृवशानुवर्तौ पुत्रः ॥ ३३८ ॥ अत्युपचारः शङ्कितव्यः ॥३३९॥ स्वामिन-मेवानुवर्तेत ॥ ३४० ॥

मातृताडितो वत्सो मातरमेवानुरोदिति ॥ ३४९ ॥

स्नेहवतः स्वल्पो हि रोषः ॥ ३४२ ॥ आत्मिच्छद्रं न पश्यति परिच्छद्र-मेव पश्यति बालिशः ॥ ३४३ ॥

सोपचारः कैतवः ॥ ३४४ ॥ काम्यैर्विशेषैरुपचरणमुपचारः ॥३४४॥ चिरपरिचतानामत्युपचारः शङ्कितव्यः ॥ ३४६ ॥ गौर्दुष्कराश्वसहस्रादेका-किनी श्रेयसी ॥ ३४७ ॥ श्वो मयूरादद्य कपोतो वरः ॥ ३४८ ॥

व्यक्ति दूसरों पर भी सन्देह करता है ॥ ३२६॥ स्वभाव को बदलना बड़ा कठिन है॥ ३२७॥

अपराध के अनुसार ही दण्ड देना चाहिए ॥ ३२८ ॥ प्रश्न के अनुसार ही उत्तर देना चाहिए ॥३२९॥ संपत्ति के अनुसार ही आभूषण धारण करने चाहिए ॥३३०॥ अपने कुल की मर्यादा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए ॥ ३३१ ॥ कार्य के अनुसार ही प्रयत्न करना चाहिए ॥ ३३२ ॥ पात्र के अनुसार ही दान देना चाहिए ॥३३३॥ अवस्था के अनुसार ही वेष धारण करना चाहिए ॥ ३३४ ॥ स्वामी के अनुसार ही सेवक को कार्य करना चाहिए ॥ ३३४ ॥

पति के वश में रहने वाली पत्नी ही भार्या (भरण-पोषण की अधिकारिणी) होती है।। ३३६।। शिष्य को सदा गुरु के अधीन रहना चाहिए।। ३३७।। पुत्र को सदा पिता के अधीन रहना चाहिए।। ३३८।। अत्यधिक आदर शंका का कारण होता है।। ३३९।। सेवक को सदा स्वामी की आज्ञा का अनुगमन करना चाहिए॥ ३४०।।

माता के द्वारा ताड़ित बच्चा, माता के ही आगे रोता है।। ३४९।।

स्नेही व्यक्ति का कोप क्षणिक होता है।। ३४२।। मूर्ख व्यक्ति अपने दोषों को नहीं, दूसरों के ही दोषों को देखता है।। ३४३॥

उपचार के साथ छल होता है ॥ ३४४ ॥ किसी विशेष अभिलाषा की पूर्ति के लिए की जाने वाली सेवा को 'उपचार' कहते हैं ॥ ३४५ ॥ सुपरिचित व्यक्ति का अतिशय आदर-दर्शन संशयकारी होता है ॥ ३४६ ॥ एक साधारण गाय भी सौ कुत्तों से बढ़कर होती है ॥ ३४७ ॥ कल मिलने वाले मोर की अपेक्षा आज मिलने वाला कबूतर ही अच्छा है ॥ ३४८ ॥

अतिसंगो दोषमुत्पादयति ॥ ३४९॥ सर्वं जयत्यक्रोधः ॥ ३५०॥ यद्यपकारिणि कोपः कोषे कोप एव कर्तव्यः॥ ३५९॥ मितमत्सु मूर्खमित्र-गुरुवल्लभेषु विवादो न कर्तव्यः॥ ३५२॥

नास्त्यिपशाचमैश्वर्यम् ॥ ३४३॥ नास्ति धनवतां शुभकर्मसु श्रमः ॥ ३४४॥ नास्ति गतिश्रमो यानवताम् ॥ ३४४॥ अलौहमयं निगडं कल-त्रम् ॥ ३४६॥ यो यस्मिन् कुशलः स तस्मिन् योक्तव्यः ॥ ३४७॥ दुष्क-लत्रं मनस्विनां शरीरकर्शनम् ॥ ३४८॥ अप्रमत्तो दारान्निरीक्षेत ॥३४९॥ स्त्रीषु किन्विदिष न विश्वसेत् ॥ ३६०॥ न समाधिः स्त्रीषु लोकज्ञता च ॥ ३६९॥ गुरूणां माता गरीयसी ॥ ३६२॥ सर्वावस्थासु माता भर्तव्या ॥ ३६३॥

वैदुष्यमलंकारेणाच्छाद्यते ॥ ३६४ ॥ स्त्रीणां भूषणं लज्जा ॥ ३६५ ॥ विप्राणां भूषणं वेदः ॥ ३६६ ॥ सर्वेषां भूषणं धर्मः ॥ ३६७ ॥ भूषणानां भूषणं सविनया विद्या ॥ ३६८ ॥

अनुपद्रवं देशमावसेत् ।। ३६९ ।। साधुजनबहुलो देशः ।। ३७० ।। राज्ञो भेतव्यं सार्वकालम् ।। ३७१ ।। न राज्ञः परं देवतम् ।। ३७२ ।। सूदूरमपि

अत्यधिक साथ से बुराई पैदा हो जाती है।। ३४९।। क्रोध न करने वाले व्यक्ति की सर्वत्र विजय होती है।। ३५०।। यदि अपकारी व्यक्ति पर क्रोध करना हो तो पहले क्रोध पर ही क्रोध करना चाहिए।। ३५९।। वुद्धिमान् मनुष्य, मूर्ख, मित्र, गुरु और प्रियजनों के साथ व्यर्थ का विवाद न करें।। ३५२।।

ऐश्वर्य में पैशाचिकता होती है।। ३५३।। धनिकों को शुभकार्य करने में श्रम नहीं करना पड़ता।। ३५४।। सवारी पर चलने वाले को थकावट का अनुभव नहीं होता।। ३५५।। स्त्री बिना लोहे की बेड़ी है।। ३५६।।

जो मनुष्य जिस कार्य में निपुण हो, उसको उसी काम में नियुक्त करना चाहिए ।। ३५७ ।। दुष्ट स्त्री मनस्वी पुरुष के शरीर को कृश बना देती हैं ।। ३५८ ।। अप्रमत्त होकर सदा स्त्री का निरीक्षण करना चाहिए ।। ३५९ ।। स्त्रियों पर जरा भी विश्वास न करना चाहिए ।। ३६० ।। स्त्रियों में न विवेक होता है और न लोक-व्यवहार का ज्ञान ।। ३६९ ।। गुरुजनों में माता का स्थान सर्वोच्च होता है ।।३६२।। अतएव प्रत्येक अवस्था में माता का भरण-पोषण करना चाहिए ॥ ३६३ ।।

अलंकार (बनावटीपन), पाण्डित्य को ढाँप देता है।। ३६४।। स्त्री का आभूषण लज्जा है।। ३६४।। ब्राह्मणों का आभूषण वेद (ज्ञान) है।। ३६६।। सब लोगों का आभूषण धर्म है।। ३६७।। समस्त आभूषणों का आभूषण विनयसंपन्न विद्या है।। ३६८।।

जिस देश में उपद्रव न हो, वहाँ बसना चाहिए ॥ ३६९ ॥ जिस देश में सज्जन पुरुषों का निवास हो वहीं बसना चाहिए ॥ ३७० ॥ राजा से सदा डरना चाहिए

दहित राजविद्धः ॥ ३७३ ॥ रिक्तहस्तो न राजानमिभगच्छेत् ॥ ३७४ ॥ गुरुं च देवं च ॥ ३७४ ॥ कटुम्बिनो भेतव्यम् ॥ ३७६ ॥ गन्तव्यं च सदा राजकुलम् ॥ ३७७ ॥ राजपुरुषेः सम्बन्धं कुर्यात् ॥ ३७८ ॥ राजदासी न सेवितव्या ॥ ३७९ ॥ न चक्षुषाऽपि राजानं निरीक्षेत् ॥ ३८० ॥

पुत्रे गुणवित कुटुम्बिनः स्वर्गः ॥ ३८९ ॥ पुत्रा विद्यानां पारं गमिय-तब्याः ॥ ३८२ ॥ जनपदार्थं ग्रामं त्यजेत् ॥ ३८३ ॥ ग्रामार्थं कुटुम्बस्त्य-ज्यते ॥ ३८४ ॥ अतिलाभः पुत्रलाभः ॥ ३८५ ॥ दुर्गतेः पितरौ रक्षति स पुत्रः ॥३८६॥ कुलं प्रख्यापयित पुत्रः ॥३८७॥ नानपत्यस्य स्वर्गः ॥३८८॥

या प्रसूते सा भार्या ॥३८९॥ तीर्थसमवाये पुत्रवतीमनुगच्छेत् ॥३९०॥ सतीर्थागमनाद् ब्रह्मचर्यं नश्यति ॥ ३९१ ॥ न परक्षेत्रे बीजं विनिक्षिपेत् ॥ ३९२ ॥ पुत्रार्था हि स्त्रियः ॥ ३९३ ॥ स्वदासीपरिग्रहो हि दासभावः ॥ ३९४ ॥

उपस्थितविनाशः पथ्यवाक्यं न शृणोति ॥ ३९४॥ नास्ति देहिनां सुखदुःखाभावः॥ ३९६॥ मातरिमव वत्साः सुखदुःखानि कर्तारमेवानु-गच्छन्ति॥ ३९७॥

11 ३७१ ।। राजा से बड़ा कोई देवता नहीं है ।। ३७२ ।। राजविह्न दूर से ही भस्म कर डालती है ।। ३७३ ।। राजा, देवता और गुरु के पास खाली हाथ न जाना चाहिए ।। ३७४-३७५ ।। कुटुम्ब के व्यक्ति से सदा डरना चाहिए ।। ३७६ ।। राज-दरबार में हमेशा जाना चाहिए ।। ३७७ ।। राजपुरुषों से सम्बन्ध बनाये रखना चाहिए ॥ ३७८ ।। राजदासी से किसी तरह का सम्बन्ध न रखना चाहिए ॥३७९।। राजा की ओर आँख उठाकर न देखना चाहिए ॥ ३८० ॥

गुणवान् पुत्र से परिवार स्वर्ग बन जाता है।। ३८१।। पुत्र को सब विद्याओं में पारंगत बनाना चाहिए।। ३८२।। जनपद के हित के आगे ग्रामहित को त्याग देना चाहिए।। ३८३।। ग्रामहित के लिए परिवार-हित की उपेक्षा कर देनी चाहिए।। ३८४।। पुत्रलाभ सर्वोच्च लाभ है।। ३८५।। दुर्गति से माता-पिता की रक्षा करने वाला पुत्र ही होता है।।३८६।। सुपुत्र से ही कुल की ख्याति होती है।।३८७।। पुत्रहीन व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता।। ३८८।।

सन्तान को जन्म देने वाली स्त्री ही भार्या है।। ३८९॥ अनेक स्त्रियों के एक साथ ऋतुमती होने पर उस स्त्री के पास जाना चाहिए, जो पहले पुत्रवती हो।।३९०॥ रजस्वला स्त्री के साथ संभोग करने से ब्रह्मचर्य नष्ट होता है।। ३९९॥ परस्त्री के गर्भ में वीर्य का निक्षेप नहीं करना चाहिए॥ ३९२॥ पुत्र-प्राप्ति के लिए ही स्त्रियों का वरण किया जाता है॥ ३९३॥ अपनी दासी के साथ परिग्रह करना अपने को दास बना लेना है॥ ३९४॥

जिसका विनाश निकट होता है, वह हित की बात को नहीं सुनता ।। ३९५ ।।

तिलमात्रमप्युपकारं शैलवन्मन्यते साधुः ॥ ३९८ ॥ उपकारोऽनार्येध्व-कर्तव्यः ॥ ३९९ ॥ प्रत्युपकारभयादनार्यः शत्रुर्भवति ॥ ४०० ॥ स्वल्प-मप्युपकारकृते प्रत्युपकारं कर्तुमार्यो न स्विपिति ॥ ४०९ ॥ न कदाऽिप देवताऽवमन्तव्या ॥ ४०२ ॥

न चक्षुषः समं ज्योतिरस्ति ॥४०३॥ चक्षुहि शरीरिणां नेता ॥४०४॥ अपचक्षुषः कि शरीरेण ॥ ४०४॥

नाष्मु मूत्रं कुर्यात् ॥ ४०६ ॥ न नग्नो जलं प्रविशेत् ॥ ४०७ ॥ यथा शरीरं तथा ज्ञानम् ॥ ४०८ ॥ यथा बुद्धिस्तथा विभवः ॥ ४०९ ॥ अग्ना-विभिनेत् ॥ ४९० ॥ तपस्विनः पूजनीयाः ॥ ४९९ ॥ परदारान्न गच्छेत् ॥ ४९२ ॥ अन्नदानं भ्रूणहत्यामिष माष्टि ॥ ४९३ ॥ न वेदबाह्यो धर्मः ॥ ४९४ ॥ कदाचिदिष धर्मं निषेवेत् ॥ ४९४ ॥

स्वर्गं नयित सुनृतम् ॥ ४१६ ॥ नास्ति सत्यात् परं तपः ॥ ४१७ ॥ सत्यं स्वर्गस्य साधनम् ॥ ४१८ ॥ सत्येन धार्यते लोकः ॥ ४१९ ॥ सत्याद् देवो वर्षति ॥ ४२० ॥

प्रत्येक देहधारी व्यक्ति के लिए सुख और दुःख लगे रहते हैं।। ३९६।। जैसे बछड़ा माता के पास जा पहुँचता है वैसे ही सुख और दुःख अपने कर्ता के पास जा पहुँचते हैं।। ३९७।।

सज्जन पुरुष तिलतुल्य उपकार को पहाड़ जैसा मानता है।। ३९८।। दुष्ट पुरुष का उपकार न करना चाहिए।। ३९९।। क्योंकि प्रत्युपकारभय से दुष्ट पुरुष शत्रु बन जाता है।। ४००।। सज्जन पुरुष थोड़े भी उपकार का महान् प्रत्युपकार करने के लिए उद्यत रहता है।। ४०९।। देवता का कभी भी अपमान न करना चाहिए।। ४०२।।

आंख के समान दूसरी ज्योति नहीं है ।। ४०३ ।। नेत्र, देहधारियों का नेता है ।। ४०४ ।। नेत्रहीन व्यक्ति का शरीर धारण करना व्यर्थ है ।। ४०४ ।।

जल में मूत्रत्याग नहीं करना चाहिए।। ४०६।। नग्न होकर पानी में न उतरना चाहिए।। ४०७।। जैसा शरीर होता है, उसमें वैसा ही ज्ञान रहता है।। ४०८।। जैसी बुद्धि होती है, वैसा ही वैभव प्राप्त होता है।। ४०९।। आग में आग न डालनी चाहिए (तेजस्वी पर क्रोध न करना चाहिए)।। ४९०।। तपस्वियों की सदा पूजा करनी चाहिए।। ४९९।। पराई स्त्री के साथ समागम न करना चाहिए।। ४९२।। अन्नदान से भ्रूण (गर्भस्थ शिशु) हत्या का भी पाप मिट जाता है।। ४९३।। वेद-स्वीकृत धर्म ही वास्तविक धर्म है।। ४९४।। जिस तरह भी हो, धर्म का आचरण करना चाहिए।। ४९४।।

मीठी और सच्ची वाणी मनुष्य को स्वर्ग ले जाती है।। ४१६।। सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं है।। ४१७।। सत्य ही स्वर्ग का साधन है।। ४१८।। सत्य पर ही संसार टिका है।। ४१९॥ सत्य से ही इन्द्र जल बरसाता है।। ४२०॥

नानृतात् पातकं परम् ॥ ४२१ ॥ न मीमांस्या गुरवः ॥४२२॥ खलत्वं नोपेयात् ॥ ४२३ ॥ नास्ति खलस्य मित्रम् ॥ ४२४ ॥ लोकयात्रा दरिद्रं बाधते ॥ ४२५ ॥

अतिशूरो दानशूरः ।। ४२६ ।। गुरुदेवब्राह्मणेषु भक्तिर्भूषणम् ।।४२७॥ सर्वस्य भूषणं विनयः ॥ ४२८ ॥ अकुलीनोऽपि विनीतः कुलीनाद् विशिष्टः ॥ ४२९ ॥

आचारादायुर्वर्धते कीर्तिश्च ॥ ४३०॥ प्रियमप्यहितं न वक्तव्यम् ॥ ४३१॥ बहुजनविरुद्धमेकं नानुवर्तेत ॥ ४३२॥ न दुर्जनेषु भागधेयः कर्तव्यः॥ ४३३॥ न कृतार्थेषु नीचेषु सम्बन्धः॥ ४३४॥ ऋणशत्रुव्या-धिष्वशेषः कर्तव्यः॥ ४३४॥ भूत्यानुवर्तनं पुरुषस्य रसायनम्॥ ४३६॥

नाथिष्ववज्ञा कार्या ।। ४३७ ॥ दुष्करं कर्म कारियत्वा कर्तारमवमन्यते नीचः ॥ ४३८ ॥ नाकृतज्ञस्य नरकान्निवर्तनम् ॥ ४३९ ॥

जिह्नायत्तौ वृद्धिविनाशौ ।। ४४० ॥ विषामृतयोराकरी जिह्ना ।। ४४९ ॥ प्रियवादिनो न शत्रुः ॥ ४४२ ॥ स्तुता अपि देवतास्तुष्यन्ति ॥ ४४३ ॥ अनृतमिप दुर्वचनं चिरं तिष्ठिति ॥ ४४४ ॥ राजिद्वष्टं न च वक्तव्यम् ॥ ४४५ ॥ श्रुतिसुखात्कोिकलालापात् तुष्यन्ति ॥ ४४६ ॥

भूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है।। ४२१।। गुरूजनों की आलोचना नहीं करनी चाहिए।। ४२२।। दुष्टता को अंगीकार न करना चाहिए।। ४२३।। दुष्ट मनुष्य का कोई मित्र नहीं होता।। ४२४।। दिरद्र मनुष्य को जीवन-निर्वाह करना कठिन होता है।। ४२५।।

दानवीर ही सबसे बड़ा वीर है।। ४२६।। गुरु, देवता और ब्राह्मणों में भक्ति रखना मानवता का आभूषण है।। ४२७।। विनय सबका आभूषण है।। ४२८।। जो कुलीन न होता हुआ भी विनीत हो वह अविनीत कुलीन की अपेक्षा बड़ा है।। ४२६।।

सदाचार से आयु और यश दोनों की वृद्धि होती है।।४३०॥ प्रिय होने पर भी अहितकर वाणी को न बोलना चाहिए।। ४३१॥ अनेक लोगों के विरोधी एक व्यक्ति का अनुगमन नहीं करना चाहिए।। ४३२॥ दुर्जन व्यक्तियों के साथ अपना भाग्य नहीं जोड़ना चाहिए।। ४३३॥ कृतार्थ (सफल) नीच पुरुष से सम्बन्ध न करना चाहिए।। ४३४।। ऋण, शत्रु और रोग को सर्वथा समाप्त कर देना चाहिए।। ४३४॥ कल्याण मार्ग पर चलना ही मनुष्य के लिए उत्तम रसायन है।। ४३६॥

याचक से घृणा न करनी चाहिए।। ४३७।। नीच मनुष्य दुष्कर्म कराके, कर्ता को अपमानित करता है।। ४३८।। कृतघ्न मनुष्य के लिए नरक के अतिरिक्त कोई गति नहीं है।। ४३९।।

अपनी उन्नति और अवनति अपनी वाणी के अधीन है।। ४४०।। वाणी ही विष तथा अमृत की खान है।। ४४१।। प्रिय वचन बोलने वाले का कोई शत्रु नहीं है स्वधर्महेतुः सत्पुरुषः ॥ ४४७ ॥ नास्त्यिथनो गौरवम् ॥ ४४८ ॥ स्त्रीणां भूषणं सौभाग्यम् ॥ ४४९ ॥ शत्रोरिप न पातनीया वृत्तिः ॥४४०॥ अप्रयत्नोदकं क्षेत्रम् ॥ ४४१ ॥ एरण्डमवलम्ब्य कुञ्जरं न कोपयेत् ॥४४२॥ अतिप्रवृद्धा शाल्मली वारणस्तम्भो न भवति ॥ ४५३ ॥ अतिदीर्घोऽिप किणकारो न मुसली ॥ ४४४ ॥ अतिदीप्तोऽिप खद्योतो न पावकः ॥४५४॥ न प्रवृद्धत्वं गुणहेतुः ॥ ४५६ ॥

सुजीर्णोऽपि पिचुमन्दो न शङ्कुलायते ॥ ४५७ ॥ यथा बीजं तथा निष्पत्तिः ॥ ४५८ ॥ यथा श्रुतं तथा बुद्धिः ॥ ४५९ ॥ यथा कुलं तथाऽऽ-चारः ॥ ४६० ॥ संस्कृतः पिचुमन्दः सहकारो न भवति ॥ ४६९ ॥ न चागतं सुखं त्यजेत् ॥ ४६२ ॥ स्वयमेव दुःखमधिगच्छति ॥ ४६३ ॥

रात्रिचारणं न कुर्यात् ॥ ४६४ ॥ न चार्धरात्रं स्वपेत् ॥ ४६४ ॥ तद् विद्वद्भिः परीक्षेत ॥ ४६६ ॥ परगृहमकारणतो न प्रविशेत् ॥ ४६७ ॥ ज्ञात्वाऽपि दोषमेव करोति लोकः ॥ ४६८ ॥

II ४४२ । स्तुति से देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं । ४४३ ।। असत्य दुर्वचन चिर-काल तक स्मरण होता रहता है ।। ४४४ ।। राजा से द्वेष करने वाली बात न बोलनी चाहिए ।। ४४५ ॥ काली कोयल के भी, कानों को सुख देने वाले वचन सबको भाते हैं (कोयल के समान, कानों को सुख देने वाली वाणी का प्रयोग करना चाहिए) ।। ४४६ ।।

स्वधर्म पर अवस्थित रहने के कारण पुरुष भी सत्यपुरुष हो जाता है।। ४४७।। याचक का कोई गौरव नहीं होता।। ४४८।। सुहाग स्त्री का आभूषण है।। ४४९।। शत्रु की भी जीविका को नष्ट न करना चाहिए।। ४५०।। जहाँ बिना प्रयत्न के जल सुलभ हो वही अपना खेत हैं।। ४५१।। एरण्ड वृक्ष के सहारे पर हाथी को कुपित करना उचित नहीं है।। ४५२।। बहुत बड़ा होने पर भी सेमल के वृक्ष से हाथी को नहीं बाँधा जा सकता।। ४५३।। बहुत बड़ा हुआ भी कनेर का वृक्ष मूसल बनाने के काम में नहीं आता।। ४५४।। जुगुनू कितना भी अधिक चमकीला क्यों न हो, आग का काम नहीं दे सकता।। ४५५।। बहुत बड़ा समृद्धिशाली हो जाने पर भी कोई गुणवान् नहीं हो पाता।। ४५६।।

बहुत पुराना होने पर भी नीम के वृक्ष का सरोता नहीं बन सकता।। ४५७।। जैसा बीज होता है वैसा ही उससे फल उत्पन्न होता है।। ४५८।। योग्यता के ही अनुरूप बुद्धि होती है।। ४५९।। जैसा कुल होता है वैसा ही आचार होता है।। ४६०।। कितना ही संस्कार क्यों न किया जाय, नीम आम नहीं बन सकता।। ४६०।। जो सुख प्राप्त हो उसको न छोड़ना चाहिए।। ४६२॥ कर्मानुसार ही मनुष्य को दुःख मिलता है।। ४६३।।

रात के समय व्यर्थ न घूमना चाहिए ॥ ४६४ ॥ आधी रात को शयन न करना

शास्त्रप्रधाना लोकवृत्तिः ॥ ४६९ ॥ शास्त्राभावे शिष्टाचारमनुगच्छेत् ॥ ४७० ॥ नाचरिताच्छास्त्रं गरीयः ॥ ४७१ ॥

दूरस्थमपि चारचक्षुः पश्यति राजा ।। ४७२ ॥ गतानुगतिको लोकः ॥ ४७३ ॥

्रयमनुजीवेत् तं नापवदेत् ।। ४७४ ।। तपःसार इन्द्रियनिग्रहः ।।४७४॥ दुर्लभः स्त्रीबन्धनान्मोक्षः ।। ४७६ ।। स्त्री नाम सर्वाशुभानां क्षेत्रम् ॥ ४७७ ॥

न च स्त्रीणां पुरुषपरीक्षा ॥ ४७८ ॥ स्त्रीणां मनः क्षणिकम् ॥४७९॥ अशुभद्वेषिणः स्त्रीषु न प्रसक्ताः ॥ ४८० ॥

यज्ञफलज्ञास्त्रिवेदविदः ॥ ४८९ ॥ स्वर्गस्थानं न शाश्वतं यावत् पुण्य-फलम् ॥ ४८२ ॥ न च स्वर्गपतनात् परं दुःखम् ॥ ४८३ ॥ देही देहं त्यक्त्वा ऐन्द्रं पदं न वाञ्छति ॥ ४८४ ॥ दुःखानामौषधं निर्वाणम् ॥४८५॥ अनार्यसम्बन्धाद्वरमार्यशत्रुता ॥४८६॥ निहन्ति दुर्वचनं कुलम् ॥४८७॥ न पुत्रसंस्पर्शात् परं सुखम् ॥ ४८८ ॥

चाहिए।। ४६५।। विद्वानों के सामने ब्रह्म की चर्चा करनी चाहिए।। ४६६।। अकारण दूसरे के घर में न जाना चाहिए।। ४६७।। जान-बूक्तकर भी लोग अपराध ही करते हैं।। ४६८।।

लोकव्यवहार शास्त्रानुकूल होना चाहिए ॥ ४६९ ॥ शास्त्रज्ञान न होने पर श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण का अनुगमन करना चाहिए ॥ ४७० ॥ सदाचार से बड़कर कोई शास्त्र नहीं है ॥ ४७१ ॥

गुप्तचरों के द्वारा राजा दूर की वस्तु को देख लेता है।। ४७२।। लोक, परम्परा का अनुगमन करता है।। ४७३।।

जिसके द्वारा जीविकोपार्जन होता है उसकी निन्दा न करनी चाहिए ।। ४७४ ॥ इन्द्रियनिग्रह तप का सार है ।। ४७५ ॥

स्त्री के बन्धन से छ्टना बड़ा दुष्कर है। १४७६।। स्त्री समस्त अशुभों की जन्म-दात्री है।। ४७७।।

स्त्री, पुरुष की परीक्षा नहीं कर सकती ।। ४७८ ।। स्त्री का मन क्षण-क्षण बद-लता रहता है ।। ४७९ ।। अशुभ कर्मों को न चाहने वाले लोग स्त्रियों में आसक्त नहीं होते ।। ४८० ।।

वेदत्रयी (त्रृक्, यजु, साम) को जानने वाला ही यज्ञ के फल को जानता है ।। ४८९ ।। स्वगंप्राप्ति स्थायी नहीं होती, क्योंकि उसकी अविध तब तक होती है, जब तक पुण्य का फल शेष रहता है ।। ४८२ ।। स्वगंपतन से बढ़कर दु:ख नहीं है ।। ४८३ ।। शरीर त्याग करके जीव इन्द्रासन को नहीं चाहता ।। ४८४ ।। समस्त दु:खों की औषिध मोक्ष है ।। ४८५ ।।

विवादे धर्ममनुस्मरेत् ॥ ४८९ ॥ निशान्ते कार्यं चिन्तयेत् ॥ ४९० ॥ प्रदोषं न संयोगः कर्तव्यः ॥ ४९१ ॥ उपस्थितविनाशो दुर्नयं मन्यते ॥ ४९२ ॥ क्षीरायिनः किं करिण्या ॥ ४९३ ॥ न दानसमं वश्यम् ॥४९४॥ परायत्तेषूत्कण्ठां न कुर्यात् ॥ ४९४ ॥ असत्समृद्धिरसिद्भरेव भुज्यते ॥ ४९६ ॥ निम्बफलं कार्करेव भुज्यते ॥ ४९७ ॥ नाम्भोधिस्तृष्णामपोहति ॥ ४९८ ॥

बालुका अपि स्वगुणमाश्रयन्ते ॥४९९॥ सन्तोऽसत्सु न रमन्ते ॥५००॥ हंसः प्रेतवने न रमते ॥ ५०१॥

अर्थार्थं प्रवर्तते लोकः ॥ ५०२ ॥ आशया बध्यते लोकः ॥ ५०३ ॥ न चाशापरेः श्रीः सह तिष्ठति ॥ ५०४ ॥ आशापरे न धैर्यम् ॥ ५०५ ॥ दैन्यान्मरणमुत्तमम् ॥ ५०६ ॥ आशा लज्जां व्यपोहति ॥ ५०७ ॥

न मात्रा सह वासः कर्तव्यः ॥ ५०८ ॥ आत्मा न स्तोतव्यः ॥ ५०९ ॥ न दिवा स्वप्नं कुर्यात् ॥ ५१० ॥ न चासन्नमिष पश्यत्येश्वर्यान्धो न श्रृणो-तीष्टं वाक्यम् ॥ ५११ ॥

अनार्यं व्यक्ति की मित्रता से आर्यव्यक्ति की शत्रुता अच्छी है।। ४८६।। दुर्वाणि सारे कुल को नष्ट कर देती है।। ४८७।। पुत्र के आर्लिगन से बढ़कर कोई सुख नहीं है।। ४८८॥

विवाद के समय धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए।। ४८९।। नित्य प्रातःकाल अपने (दिन के) कार्यों पर विचार करना चाहिए।। ४८०।। संध्याकाल में
संभोग वर्जित है।। ४६१।। जिसका विनाशकाल निकट होता है वह अन्याय पर
उतर आता है।। ४९२।। दूध चाहने वाले को हथिनी की आवश्यकता नहीं होती
।। ४६३।। दान के समान कोई वशीकरण नहीं।। ४९४।। परायी वस्तु की इच्छा
न करनी चाहिए।। ४९५॥ दुर्जनों की समृद्धि को दुर्जन ही भोगते हैं।। ४६६॥
नीम के फल को कौवे ही खाते हैं।। ४९७।। समुद्ध प्यास नहीं बुआता।। ४९८॥

बालू भी अपने गुण का अनुसरण करती है।। ४९९।। भले लोग बुरे लोगों से आनन्दित नहीं होते।। ५००।। हंस श्मशान में रहना पसन्द नहीं करते।। ५०९।।

सारा संसार धन के पीछे दौड़ता है।। ५०२।। सभी सांसारिक प्राणी आशा के बन्धन से बँधे है।। ५०३।। आशा में निमग्न पुरुष को लक्ष्मी नहीं मिलती।। ५०४॥ आशावान् मनुष्य धैर्यशाली नहीं होता।। ५०५।।

दरिद्र होकर जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है।। ५०६।। आशा, लज्जा को मिटा देती है।। ५०७।।

एकान्त में माता के भी साथ न रहे।। ५०८।। अपने मुख से अपनी प्रशंसा न करनी चाहिए।। ५०६।। दिन में सोना न चाहिए।। ५१०।। ऐश्वर्य में अन्धा मनुष्य न तो अपने समीप की वस्तु को देखता है और न हितकारी बात को सुनता है।। ५११।।

स्त्रीणां न भर्तुः परं दैवतम् ॥ ५१२ ॥ तदनुवर्तनमुभयसुखम् ॥५१३॥ अतिथिमभ्यागतं पूजयेद् यथाविधिः ॥ ५१४ ॥ नास्ति हव्यस्य व्याघातः ॥ ५१४ ॥ शत्रुमित्रवत् प्रतिभाति ॥ ५१६ ॥ मृगतृष्णा जलवद् भाति ॥ ५१७ ॥ दुर्मेधसामसच्छास्त्रं मोहयित ॥ ५१८ ॥ सत्संगः स्नर्गवासः ॥ ५१९ ॥ आर्यः स्विमव परं मन्यते ॥ ५२० ॥ रूपानुवर्ती गुणः ॥५२१॥ यत्र सुखेन वर्तते तदेव स्थानम् ॥ ५२२ ॥

विश्वासद्यातिनो न निष्कृतिः ॥ ५२३ ॥ दैवायत्तं न शोचेत् ॥ ५२४॥ आश्रितदुःखमात्मन इव मन्यते साधुः ॥ ५२५ ॥ हृद्गतमाच्छाद्यान्यद् वद-त्यनार्यः ॥ ५२६ ॥ बुद्धिहीनः पिशाचतुल्यः ॥ ५२७ ॥ असहायः पथि न गच्छेत् ॥ ५२८ ॥ पुत्रो न स्तोतव्यः ॥ ५२९ ॥

स्वामी स्तोतव्योऽनुजीविभिः ॥ ५३० ॥ धर्मकृत्येष्विप स्वामिन एव घोषयेत् ॥ ५३१ ॥ राजाज्ञां नातिलङ्क्ययेत् ॥ ५३२ ॥ यथाऽऽज्ञप्तं तथा कुर्यात् ॥ ५३३ ॥

नास्ति बुद्धिमतां शत्रुः ॥ ५३४ ॥ आत्मिच्छद्रं न प्रकाशयेत् ॥५३४॥

स्त्री के लिए पित बढ़कर कोई देवता नहीं है ।। ५१२ ।। पित के इच्छानुसार चलने वाली स्त्री को इहलोक और परलोक, दोनों का सुख प्राप्त होता है ।। ५१३ ।। अपने यहाँ आये हुए अतिथि का विधिवत् सत्कार करना चाहिए ।। ५१४ ।। देव-ताओं के निमित्त से दिया हुआ द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता ।। ५१५ ।। शत्रु भी कभी मित्र के समान दिखायी देता है ।। ५१६ ।। तृष्णा के कारण मृग चमकती हुई बालू को जल समक्त बैठता है ।। ५१७ ।। दुर्बुद्धि मनुष्य को असत् शास्त्र मोह लेते हैं ।। ५१८ ।। सत्संग ही स्वर्गवास है ।। ५१९ ।। श्रेष्ठ व्यक्ति सबको अपने ही समान समक्तता है ।। ५२० ।। रूप के अनुसार ही मनुष्य में गुण होता है ।। ५२१ ।। जहाँ सुख से रहा जा सके, वही उत्तम स्थान है ।। ५२२ ।।

विश्वासघाती मनुष्य के उद्धार के लिए कोई प्रायश्चित नहीं ।। ५२३ ।। जो बात दैव के अधीन है उसके सम्बन्ध में सोच-विचार न करना चाहिए ।। ५२४ ।। सज्जन व्यक्ति आश्वितों के दुःख को अपना ही दुःख समभते हैं ।। ५२५ ।। हृदय की बात को छिपाकर बनावटी बातें करने वाला अनार्य है ॥ ५२६ ।। बुद्धिहीन मनुष्य पिशाच के समान है ।। ५२७ ।। बिना साथ के यात्रा न करनी चाहिए ।। ५२८ ॥ अपने पुत्र की प्रशंसा न करनी चाहिए ।। ५२९ ॥

सेवक लोगों को चाहिए कि वे अपने स्वामी का गुणगान करते रहें ।। ५३० ॥ अपने धर्मकार्यों में भी वे स्वामी का गुणगान करते रहें ॥५३१॥ राजा की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन न करना चाहिए ॥ ५३२ ॥ उसकी जैसी आज्ञा हो तदनुसार करना चाहिए ॥ ५३३ ॥

बुद्धिमान् मनुष्य का कोई शत्रु नहीं है।। ५३४।। अपनी गुप्त बात किसी पर

क्षमावानेव सर्वं साधयति ।। ५३६ ।। आपदर्थं धनं रक्षेत् ।।५३७।। साहस-वतां प्रियं कर्तव्यम् ।। ५३८ ।।

श्वः कार्यमद्य कुर्वीत ।। ५३९ ।। आपराह्मिकं पूर्वाह्म एव कर्तव्यम् ।। ५४० ।।

व्यवहारानुलोमो धर्मः ॥ ४४१॥ सर्वज्ञता लोकज्ञता ॥ ४४२॥ शास्त्र-ज्ञोऽप्यलोकज्ञो मूर्खतुल्यः ॥ ४४३॥ शास्त्रप्रयोजनं तत्त्वदर्शनम् ॥ ४४४॥ तत्त्वज्ञानं कार्यमेव प्रकाशयति ॥ ४४४॥

व्यवहारे पक्षपातो न कार्यः ।। ४४६ ।। धर्मादिप व्यवहारो गरीयान् ।। ४४७ ।। आत्मा हि व्यवहारस्य साक्षी ।। ४४८ ।। सर्वसाक्षी ह्यातमा ।। ४४९ ।। न स्यात् कूटसाक्षी ।। ४४० ।। कूटसाक्षिणो नरके पतन्ति ।। ४४९ ।। प्रच्छन्नपापानां साक्षिणो महाभूतानि ।। ४४२ ।। आत्मनः पापमात्मैव प्रकाशयित ।। ४४३ ।। व्यवहारेऽन्तर्गतमाचारः सूचयित ।। ४४४ ।।

आकारसंवरणं देवानामशक्यम् ॥ ५५५ ॥

चोरराजपुरुषेभ्यो वित्तं रक्षेत् ।। ४४६ ॥ दुर्दर्शना हि राजानः प्रजाः नाशयन्ति ॥ ४४७ ॥

प्रकट न करनी चाहिए ॥ ५३५ ॥ क्षमाशील मनुष्य अपना सब कार्य साध लेता है ॥ ५३६ ॥ आपत्काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए ॥ ५३७ ॥ साहसी पुरुष कर्तव्यप्रिय होता है ॥ ५३८ ॥

जो कार्य कल करना है, उसको आज ही कर लेना चाहिए।। ५३९।। जो कार्य दोपहर के बाद करना है उसको दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए।। ५४०॥

व्यवहार के अनुसार ही धर्म होता है।। ५४१।। सांसारिक बातों का ज्ञाता ही सर्वज्ञ कहलाता है।। ५४२।। शास्त्रज्ञ होता हुआ भी जो लोकज्ञ न हो, वह मूर्ख के समान है।। ५४३।। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति ही शास्त्र का प्रयोजन है।। ५४४।। कार्य ही यथार्थ ज्ञान के प्रकाशक हैं।। ५४५।।

व्यवहार (न्याय) में पक्षपात न करना चाहिए।। ५४६।। व्यवहार धर्म से भी बड़ा होता है।।५४७।। व्यवहार का साक्षी आत्मा है।। ५४८।। समस्त प्राणियों में आत्मा साक्षीरूप में विद्यमान रहता है।। ५४९।। कपट-साक्षी न होना चाहिए।। ५५०।। भूठे साक्षी नरक में जाते हैं।। ५५०।। छिपकर किये गये पापों के साक्षी पंच महाभूत (पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश) हैं।। ५५२।। अपने पापों को पापी स्वयमेव प्रकट करता है।। ५५३।। व्यवहार के समय मन की बात को आकृति ही प्रकट कर देती है।। ५५४।।

मनोगत भावों की अभिसूचक आकृति को देवता भी नहीं छिपा सकते ॥ ५५५॥ चोरों और राजपुरुषों से अपने धन की रक्षा करनी चाहिए ॥ ५५६॥ जिन

सुदर्शना हि राजानः प्रजा रञ्जयन्ति ।। ४४८ ।। न्याययुक्तं राजानं मातरं मन्यन्ते प्रजाः ।। ४४९ ॥ तादृशः स राजा इह सुखं ततः स्वर्ग-माप्नोति ।। ४६० ॥

अहिंसालक्षणो धर्मः ।। ५६९ ।। स्वशरीरमपि परशरीरं मन्यते साधुः ।। ५६२ ।। मांसभक्षणमयुक्तं सर्वेषाम् ।। ५६३ ।।

न संसारभयं ज्ञानवताम् ॥ ५६४ ॥ विज्ञानदीपेन संसारभयं निवर्तते ॥ ५६५ ॥

सर्वमिनत्यं भवति ।। ५६६ ।। कृमिशकृन्मूत्रभाजनं शरीरं पुण्यपाप-जन्महेतुः ।। ५६७ ।। जन्ममरणादिषु दुःखमेव ।। ५६८ ।।

तेभ्यस्तर्नुं प्रयतेत ॥ ५६९ ॥ तपसा स्वर्गमाप्नोति ॥ ५७० ॥ क्षमा-युक्तस्य तपो विवर्धते ॥५७१॥ तस्मात् सर्वेषां कार्यसिद्धिर्भवति ॥५७२॥

#### इति चाणक्यसूत्राणि

--: 0 :---

राजाओं के दर्शन, प्रजा को कठिनाई से प्राप्त होते हैं उसकी प्रजा नष्ट हो जाती है।। ५५७।।

जो राजा बराबर प्रजा के सुख-दुःख को सुनते हैं उनसे प्रजा प्रसन्न रहती है। ११८। इस । स्यायपरायण राजा को, प्रजा माता के समान मानती है।। ११९।। इस प्रकार का प्रजाप्रिय राजा ऐहिक सुख और पारलीकिक स्वर्ग को प्राप्त करता है।। १६०।।

अहिंसा ही धर्म है। १६९।। सज्जन पुरुष अपने शरीर को भी पराया ही मानते हैं।। ५६२।। मांस-भक्षण सबके लिए अनुचित है।। १६३।। ज्ञानी पुरुषों को संसार का भय नहीं होता।। १६४।। विज्ञान (ब्रह्मज्ञान) के दीपक से संसार-भय भाग जाता है।। १६१।।

यह दिखायी देने वाला सब कुछ अनित्य है ।। ५६६ ।। कृमि-कीट तथा मल-मूत्र का घर शरीर पुण्य-पाप का जन्मस्थल है ।। ५६७ ।। यह जन्म-मरण आदि दुःख ही दुःख है ।। ५६८ ।।

इस जन्म-मरणादि से छुटकारा पाने का उपाय करना चाहिए ॥ ५६९ ॥ सब से स्वर्ग की प्राप्ति होती है ॥ ५७० ॥ क्षमाशील पुरुष का तप बढ़ता रहता है ॥ ५७१ ॥ तपश्चर्या से सबके कार्य सिद्ध होते हैं ॥ ५७२ ॥

#### चाणक्यसूत्र समाप्त

# पारिभाषिक शब्दावली

प्राचीन भारत की राजनीति और शासन के क्षेत्र में आचार्य कौटिल्य का अर्थ-शास्त्र एक विश्वकोश जितना महत्त्व रखता है। उसमें धर्म, कर्म, शिक्षा, नीति, समाज, विज्ञान, कृषि, चिकित्सा और यहाँ तक कि मन्त्र-तन्त्र आदि जितने भी विषय हैं उन सभी का समावेश है। इस सर्वांगीण और सर्वतोमुखी विशिष्टता के कारण अर्थशास्त्र की शब्दावली में अनेकता के दर्शन होते हैं।

अर्थशास्त्र-विषयक पुरातन उद्देश्य को दृष्टि में रख कर यहाँ लगभग पौने आठ सौ शब्दों की एक सूची इस हेतु दी जा रही है कि शासन के विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेजी शब्दों के स्थान पर जो भारतीय भाषाओं और विशेषतया संस्कृत भाषा के शब्दों का नवीनीकरण हुआ है, अर्थशास्त्र के पाठकों को उसकी जानकारी प्राप्त हो सके।

प्राचीन अर्थशास्त्र का महत्त्व वर्त्तमान शासन-संबंधी सभी कार्यक्षेत्रों में व्याप्त है। इस दृष्टि से और आचार्य कौटिल्य की सर्वथा वैयक्तिक विचारधारा को समभने के लिए भी यह पारिभाषिक शब्दावली उपयोगी सिद्ध होगी।

यह शब्दावली सरकार के शिक्षा-विभाग से तैयार की गयी पारिभाषिक शब्दसूचियों, श्री मोनियर विलियम्स, श्री वामन शिवराम आप्टे, श्री लक्ष्मण शास्त्री,
राहुलजी तथा डा० रघुवीर के शब्दकोशों, डा० शामशास्त्री, एवं महामहोपाध्याय
गणपित शास्त्री कृत अर्थशास्त्र के अंग्रेजी, संस्कृत अनुवादों और डा० जायसवाल की
पुस्तक हिन्दू पॉलिटी पर आधारित है।

अ

अंकनी—लेखनी–पेंसिल अंकयमित—मुहर लगा पत्र–स्टांप्ड अंकेक्षित लेखा—लेखा-परीक्षक द्वारा जाँच

किया हुआ हिसाब-ऑडिटेड एकाउंट अंगरक्षक—शरीररक्षक-बॉडीगार्ड अंतप्रस्त—विपत्तिग्रस्त-इंवाल्व्ड अंतपाल राज्य—दो देशों की सीमाओं

के बीच स्थित राज्य-बफर स्टेट अंतरंग सचिव—निजी सचिव-प्राइवेट सेक्रेटरी

अंतर्वाणिज्य-आभ्यंतर स्यापार-इंटर-नल द्रेड ५१ की० अंतिमेत्यम् — अंतिम चेतावनी – अल्टिमेटम अंशघर — हिस्सेदार – शेयर होल्डर अकृतक्षेत्र — कृषि के अयोग्य भूमि अकृषित — जो भूमि जोती - बोई न गई हो – अनकल्टिवेटेड

**अक्ष--**धुरी-एक्सिस

अक्षपटल — आय-व्यय के लेखे का प्रधान, विभाग या कर्मचारी

(पटल-अधिदेवन)

अक्षपटलाघ्यक्ष-महागणक, महागणनिक-एकाउंटेंट जनरल

अक्षशाला—सुवर्ण आदि का शोधन करने एवं गणना करने वालों का स्थान अग्निवारक-अग्नि का प्रभाव रोकने वाला-फायरप्रूफ अग्निशामक-अग्नि को शांत करने वाला-फायरिब्रगेड अग्रदाय-इम्प्रेस्ड अग्रदाय धन--इस्प्रेस्ड मनी अग्रसर--आगे बढ़ा हुआ-फारवर्ड अग्रसारित-आगे बढ़ा दिया गया पत्र आदि–फॉरवर्डेड अटबीवल-कोल-भील लोगों की सेना अणुदर्शी -- सूक्ष्मदर्शी-माइक्रोस्कोप अति उत्पादन—खपत या माँग से अधिक मात्रा में पण्य वस्तुओं का उत्पादन -ओवर प्रॉडक्शन अतिचरण-सीमा का उल्लंघन-टांस-ग्रेसन अत्यय—वैध अर्थदण्ड अद्यावधिक-अाज तक का-अप-दु-डेट

अद्याविषक—आज तक का-अप-दु-डेट
अधमर्ण—जिसने किसी से ऋण लिया
हो, कर्जदार-डेटर
अधिकर—अतिरिक्त कर-सुपर टैक्स
अधिकरण—आधार विषय
अधिकरां—निदेशक; संचालक-डाइरेक्टर
अधिकरां—अधिकारी—ओवरसीयर
अधिकार—कार्यभार—सर चार्ज
अधिकारपत्र—शासत द्वारा प्राप्त पत्र—
चार्टर

अधिकारिक सेना—विजित देश पर तब तक अधिकार बनाये रखनेवाली सेना, जब तक कि नियमित शासन व्यवस्था कायम नहीं हो जाती—आरमी आफ आकुपेशन अधिकारी—पदाधिकारी—अफसर अधिकारी राज्य—कर्मचारी तन्त्र-ब्यूरोक्नेसी अधिकोष —रुपया जमा करने और माँगने पर व्याज सहित लौटा देने वाली

संस्था-बैंक

अधिग्रहण—अधिकार या अभियाचन द्वारा किसी की संपत्ति आदि को ले लेना-ऐक्विजिशन

अधिदेय-भत्ता-अलाउन्स अधिनायक-तानाशाह-डिक्टेटर अधिनियम-पारित विधि-ऐक्ट अधिपत्र-लिखित आदेश-वारंट अधिप्रभार-निर्धारित परिणाम से अधिक शुल्क-ओवरचार्ज

शुल्क-आवरपाज
आध्रमार-अधिक कर-सरचार्ज
अध्रमास-मलमास-लीप-ईयर
अध्रयुक्त-नियोजित-एम्प्लॉयड
अध्रिराज्य-स्वतंत्र उपनिवेश-डोमी-

अधिवत्ता —वकील-एडवोकेट
अधिवारन—डामिसियल
अधिविन्ना—प्रथम विवाहिता पत्नी
अधिशिक्षक—मुख्य अधिष्ठाता—रेक्टर
अधिशेष—बचत—सरप्लस
अधिष्ठाता—नियामक अधिकारी—प्रसाइ-

असूघिचना-अधिकृत सूचना-नोटिफिके-शन

अधीक्षक—कार्यालय या विभाग का अधिकारी-सुपरिटेंडेंट अध्यक्ष—प्रमुख-चेयरमैन अध्यित—क्लेम्ड

अध्यर्थी ---दावेदार-क्लेमेंट

अध्यादेश—विशेष स्थिति में लागू किया गया आदेश—आर्डिनेंस

अध्यारोप—इम्त्यूटेशन

**अनय**—दुष्टनीति

अनर्हता-अयोग्यता-डिस्क्वालिफिकेशन

अनारूढ--पैदल-डिस्माउण्टेड

अनावर्त्तक-जो (अनुदान) एक ही बार

दिया जाय-नॉन-रेकरिंग

अनावर्ती-फिर न लौटनेवाला-एपीरिओ-डिक

अनीकस्थ-निपुण हस्तिशिक्षक

अनोिकनी—सेना का सबसे बड़ा भाग, जिसमें १०-१५ हजार सैनिक हों —डिवीजन

अनुग्रह—राजा के द्वारा प्रजा को प्रदत्त उपकार

अनुग्रह परिहार—आर्थिक रियायतें अनुग्रहधन—सेवा का उपहार-ग्रेचुइटी अनुच्छेद—संविदा आदि का वह विशिष्ट अंश, जिसमें एक विषय और उसके प्रतिबंधों आदि का उल्लेख हो-पैराग्राफ

अनुज्ञास—अनुज्ञापत्र—लाइसेंस
अनुज्ञाधारी—लाइसेंसदार
अनुदेश —हिदायत—इंस्ट्रक्शन
अनुपूरक—छूट या कमी को पूरा करने
के लिए बाद में बढ़ाया हुआ—सप्लि-मेंटरी

अनुबन्ध—बंधान—क्रॉन्ट्रक्ट अनुबन्ध पत्र—करारनामा—इंडेंचर अनुबल—पृष्ठरक्षक सेना—रेयरगार्ड अनुभाजन—ऐपोर्शन अनुरक्षक—एस्कोर्ट अनुवेशपत्र-परीक्षित पारपत्र-वीजा

अनुराय---क्रय-विक्रय-संबंधी विवाद

अनूप--जलमय प्रदेश

अनैतिक-इम्मोरल

अनौपचारिक — इनफारमल

अन्तपाल-सीमान्त अधिकारी

अन्तर्वशिक-अन्तःपुर का प्रमुख अधिकारी

अन्तर्घि - शत्रु तथा विजिगीषु के बीच का राज्य

अपचारक—दूसरे की सीमा में अनिध-कार प्रवेश—ट्रेसपासर

अपर न्यायाधीश — अतिरिक्त न्यायाधीश —एडीशनल जज

अपर सचिव—अतिरिक्त सचिव—एडिश-नल सेक्रेटरी

अपराधी-दोषी-गिल्टी

अपरिदेय — जिसकी अदला-बदली न की जा सके – नॉन-ट्रांसफरेबल

अपलाभ--अनुचित लाभ-प्रोफिटियरिङ्ग

अपहार-प्राप्त आय को खाते में न चढ़ाना निर्घारित धन का व्यय न करना

और बचत धन का अपव्यय करना अपेक्षाभूमि—परती भूमि—फालोलैंड

अप्रतिभाष्य—वह अपराध, जिसमें किसी
के जामिन बनने या जमानत देने को
तैयार होने पर भी अपराधी को
अस्थायी रूप से रिहा कर देने की
गुआयश न हो—नॉन-बेलेबिल

अप्रत्यक्षकर—जो कर विक्रेय वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमत के रूप में उप भोक्ताओं से लिया जाता है-इण्डाइ-रेक्ट टैक्स

अप्रत्यादेय-जो फिर प्राप्त या वसूल न किया जा सके-इरिकव्हरेबिल अप्राप्तव्यवहार--नाबालिग अभक्ति-अश्रद्धा-डिस्लोयल्टी अभिकथन-अप्रमाणित आरोप-एलेगेशन अभिकरण-अभिकर्ता के कार्य करने का स्थान-एजेंसी अभिकर्ता --कार्यवाहक, घटक-एजेंट अभिग्रहण-अपना कहकर स्वीकार करना-एक्वोजीशन अभिज्ञा---मान्यता--रेकॉगनिशन, आइडे-ण्टिटी अभिज्ञात-मान्यता प्राप्त-रेकॉगनाइज्ड अभिज्ञान — पहिचान – आइडे ण्टिफिके शन अभिज्ञापक — उद्घोषक – एना उंसर अभिज्ञापत्र-पहचान पत्र-आइडेण्टिटी-कार्ड अभिधान---कथन-एपीलेशन्स अभिनिणंय --- अन्तिम निणंय-विडक्ट अभिन्यास — किसी योजना के अनुसार निर्माण गृह, उद्यान आदि का करना--ले-आउट अभिभावक — संरक्षक – गाजियन अभियन्ता — यन्त्रविद-इंजीनियर अभियान—आक्रमण करने की क्रिया अभियोक्ता—वादी-कॉम्प्लिनेण्ट अभियोग--दोषारोपण-ऐक्यूजेशन अभिवक्ता—वकील-प्लीडर अभिरक्षक — सुरक्षा की दृष्टि से किसी वस्तु या व्यक्ति को अपने संरक्षण में रखने वाला-कस्टोडियन अभिरक्षा — हिरासत – कस्टोडी अभिलेख —रिकार्ड **अभिलेख कार्यालय**—रिकार्ड आफिस अभिलेखपाल-कीपर आफ रिकार्ड्स

अभिषद्—सीनेट की प्रबन्ध समिति —सिण्डिकेट अभिसूचना--हिदायत-इंस्ट्रवशन अभिस्नावणी — भट्टी-डिस्टलरी अभुक्त — जिसका उपभोग या भुगतान न किया गया हो-अनकैश्ड अभ्यंश—नियतांश—कोटा अभ्यस्त अपराधी—आदतन दोषी -हैबिचुअल ऑफेण्डर अभ्युक्ति-टीका-रिमार्क अभ्युद्देश—रिफेन्स अम्ल-तेजाब-एसिड अमित्रसंपत्—शत्रु के प्रमुख दोष अय —अभीष्ट फल की प्राप्ति अराजक-बिना शासक वाली आदर्श-वादियों की शासन-प्रणाली अर्थदूषण--आर्थिक क्षति अर्थशास्त्र--पृथिवी की प्राप्ति और पालन का प्रतिपादन करने वाली विद्या अथापन---व्याख्या-इण्टरप्रेटेशन अर्हता — योग्यता—क्वालिफिकेशन अवकाशग्रहण-विश्वाम लेना-रिटायरमेंट अवज्ञा-अवहेलना-डिस्-ओविडिएंस अवघाता-वह व्यक्ति जो असली मालिक में अविद्यमानता आदि की निगरानी करे-केयरटेकर अवधायी सरकार—अवधायक वह सरकार, जो निर्वाचन होने के बाद नई सरकार के कार्यभार ग्रहण कर लेने तक शासन-व्यवस्था की निगरानी करती है-केयरटेकर गवर्नमेंट अवधान--देखभाल-केयर

अवधायक अधिकारी—किसी कार्य या कार्यालय का अधिकारी—आफिस इनचार्ज

**अवमान**—अवज्ञा–कंटेप्ट

अवमूल्यन—किसी सरकार द्वारा अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य घटा दिया जाना—डीवेलुएशन

अवयस्क-नाबालिग (१८ वर्ष से कम) -माइनर

अवर---जूनियर

अवरागार---लोकसभा-लोअर हाउस

अवरुद्ध---नजरबन्द

अवरोधन भत्ता—रूकोनी भत्ता—डिटेंशन अलाउंस

अवशेष—बचा हुआ—बैलेंस ओपनिंग अवेक्षण—लुक आउट अवैतनिक—ऑनरेरी

अवैध---नियमविरुद्ध-इल्लीगल

अवसर ग्रहण — अवसर प्राप्त - रिटायरमेंट अवस्थान प्रक्रम — ठहरने का स्थान

–स्टेशन

**अवहार**——छूट ( कर )–रिबेट

अव्ययित शेष—िकसी काम के लिए निर्धारित या जमा किये हुए धन का वह अंश, जो व्यय न किये जाने के कारण बच गया हो—अनस्पेंट बैलेंस अशोधत शेष—िकसी ऋण आदि का वह बचा हुआ अंश जिसका भुगतान या अदायगी न हुई हो—अनरिडीम्ड बैलेंस

अष्टकुळ-अाठ सदस्यों की न्यायकारी काउंसिल असैनिक-सिविल

असैनिकीकरण—िकसी स्थान या क्षेत्र को सैन्यविहीन कर देना—डीमिलिटै-रिजेशन

अस्थायी संधि—आर्मिस्टिस

आ

आकाशी-एरियल

आक्रय--फेरीवाला-हॉकर

आख्यापक — अनाउंसर

आख्यापना—अनाउंसमेंट

आज्ञिस —दीवानी मुकदमे में न्यायालय

द्वारा दिया गया निर्णय—डिग्री
आतिश्य शुल्क—आयात माल पर कर
आतंक युद्ध—प्रचार आदि के द्वारा ऐसा
आतंक उत्पन्न कर देना कि जिससे

शत्रु का साहस और युद्ध-क्षमता

शीण पड़ जाय-बार ऑफ नर्ब्ज

आदेय—वह धन, जो दूसरों से मिलना हो या जो अपनी संपत्ति बेच कर

प्राप्त किया जाय-असेट्स

आधि-धरोहर-पॉन

**आधिकारिक**—सरकारी-ऑफिसियल

**आन्वीक्षकी**---आत्मविद्या

आपत्सहायकार्य-दुष्काल या बाढ़, भूकंप आदि के संकट-काल में, आर्त तथा असहाय जनता की सहायता के लिए आरंभ किया गया सार्वजनिक

निर्माण कार्य-रिलीफ वर्क

आपात-अाक स्मिक संकट-इमर्जेंसी

आपृच्छा—रेफरेंडम

आबकारी-एक्साइज

आभारोक्ति-एक्नॉलेजमेंट

आयकर—इनकम टैक्स

आयकर अधिकारी—इनकम टैक्स आफिसर

आयात शुल्क-इम्पोर्ट डचूटी

आयात -- इम्पोर्ट

**आयाम** — माप-डाइमेन्शन्स

आयव्ययक—किसी निश्चित अवधि के आय-व्यय का लेखा-बजट

भायुक्त—कमिश्नरी का प्रधान अधिकारी
-कमिश्नर

आयोग— किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों का मंडल-कमीशन

**भायोजना**—प्लानिग

आरक्षक--आरक्षी-पुलिस

**आरक्षण**—रिजर्वेशन

आरक्षित शायिका—रिजव्डं बर्थ

**आलोचना**— गुण-दोष विवेचन—कॉमेंट

आवक-इनवार्ड

आवर्त-रिवोलूशन

आवर्त्तक-आवर्ती, बार-बार दिया जाने

वाला (अनुदान)-रेकरिंग

आविस पत्र—मैनिफेस्टो

आशुपत्र-एक्सप्रेस लेटर

आशु लिपिक--स्टेनोग्राफर

**आहर्त्ता**—ड्रावर

आसेघ—कुर्की-अटैचमेंट

**आहार्यी**—ड्रावी

आह्वान पत्र-समन-समंस

ड

इतिवृत्त पत्रक—हिस्ट्री शीट इतिशेष—बैलेंस क्लोजिंग

उ

उच्च न्यायालय—हाईकोटं

उच्चाधिकारी—हाई कमान उच्चायुक्त—हाई कमिश्नर

उत्कोच -- रिश्वत-ब्राइड

उत्तमर्ण--महाजन-क्रेडिटर

उत्तराधिकारी-हियर

उत्तोलक—ऊपर उठाकर तौलने वाला यन्त्र-लीवर

उत्थानक—ऊपर-नीचे चढ़ाने-उतारने वाला विजली का आसन-लिपट उद्ग्रहण—उगाहना-लेवी उद्योगशाला—कारखाना-फैक्ट्री

उन्मोचन—बन्धनमुक्त या ऋणमुक्त -डिसचार्ज

**उप**—डिप्टी

उप उच्चायुक्त — डिप्टी हाई किम श्नर उपकर — एक तरह का छोटा कर, जो विविध वस्तुओं पर विभिन्न स्थितियों में लगाया जाता है — सेस

उपकुरुपति -- कुलपति के मातहत-प्रो-वाइसचांसलर

उपजीव — मानना या धर्म आदि का पालन करना (राज शब्दोपजीवी = राजा की उपाधि धारण करने वाला संघ, शस्त्रोपजीवी = जो संघ अस्त्र-शस्त्रों का व्यवहार करता था अथवा युद्धकला में निपुण होता था)

उपनिदेशक—डिप्टी डाइरेक्टर
उपनिवेश—दूसरे देशों में अपनी बस्ती
वसाना या नई बस्ती वसाना—कॉलोनिजेशन

उपनौबलाध्यक्ष—वाइस एडमिरल उपपंजीयक—सब रजिस्ट्रार उपपत्ति—ध्योरी

उपप्रस्ताव-मोशन उपमुख्य---डिप्टी चीफ उपमुख्य लेखा-अधिकारी---डिप्टी चीफ अकाउण्ट आफिसर उपबन्ध --- शर्तक--कांडिशन उपयोजक-ए डाप्टर उपशुलक-उपकर-रेण्ट उपसञ्चालक---डिप्टी डायरेक्टर उपसंहरण--घटाना, कम करना-आबेट उपस्कर--मसाला-इवयुप्मेंट 羽.

ऋणबन्धनपत्र--- हक्का-प्रो-नोट औ

औपचारिक--दिखाऊ-फारमल औरस-विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र

कक्ष-सेना के प्रश्चाद भाग के दोनों

कण्टकशोधन--समाज-अहितकारी लोगों का दमन **कण्टिका** —आलपीन-पिन कण्टकाधार-पनकुशन **फर---**चुङ्गी--इम्पोस्ट बयान लिखने **करण**---न्यायालय में

वाला-क्लर्क करणिक---वलर्क करणिक प्रधान—हेडक्लर्क करणिक मुख्य-चीफ क्लर्क करणिक सहायक--असिस्टेण्ट क्लर्क कर निर्धारक--असेसर कर्णपाल---ववाटर मास्टर कर्मक---पर्सनल (वर्ग)

कर्मकार-वर्कमैन

209 कर्मशाला--वर्कशाप कर्मान्त-कारखाना कल्पना---दन्तकथा पुराणकथा--मेथ **कारागारिक**---कारापाल~जेलर कार्तान्तिक —यमपट दिखाकर जीविको-पार्जन करने वाला ज्योतिषी कार्मिक --- गणना विभाग का कर्मचारी कार्यकारी अभिकर्ता — ऐक्टिक्न एजेण्ट कार्यनायक-चार्ज डी-एफेयर्स कार्य-परिषद्--काउन्सिल आफ ऐक्शन कार्यपुस्तक-काल बुक कार्यभारी--इञ्चार्ज **कार्यवाहक**—ऐक्टङ्ग कार्यवाहक प्रभारी--इञ्चार्ज

क्टीर शिल्प---छोटा उद्योग-काटेज इंडस्ट्री

कुलपति-वाइसचांसलर कुलिक-पीर का न्यायाधीश, गणराज्य में निर्णय करने वाली संस्था क्टरूप-जाली सिक्का

<del>कूटशासन</del>—कपट लेख या जाली दस्तावेज

कूटसाक्षी--भूठा गवाह कृतिस्वामित्व--सर्वाधिकार-कॉपीराइट कृष्य--जो भूमि जोती-बोई जा सके -कल्टिवेटेबिल

केन्द्र निदेशक-स्टेशन डाइरेक्टर कोशसंपत--राजकोश के उत्कृष्ट गुण कोष्टागार-सरकारी अन्नसंग्रह का स्थान क्षति सर्वेक्षण-इमेज सर्वे क्षय-अल्प आय और अधिक व्यय क्षेत्रीय न्यायालय--रीजनल कोर्ट

**लण्ड निरीक्षक**—ब्लाक इन्सपेक्टर

स्यापना—ऐलान-अनाउंसमेंट

ग्

गण - संस्था, सिनेट, कंपनी गणक, गाणनिक--आय-व्यय लेखक-एकाउण्टेण्ट

गणना-लेखा-अकाउण्ट

गणनाफलक---खिड्की--काउण्टर

गणिकाध्यक्ष-वेश्याओं पर अनुशासन

रखने वाला अधिकारी

गति निदेशक — मूवमेंट डाइरेक्टर

गुटिकाधार--बाल बेयरिंग

गुणांकन -- स्कोरिंग

गुल्म-रक्षकदल-प्लादून

गृहपति--छात्राभिरक्षक-वार्डन

गृहरक्षक--होमगार्ड

**ग्रन्थागारिक**—पुस्तकालय का अध्यक्ष

-लाइब्रेरियन

**ग्रन्थि**—गिल्टी-ग्लेंड

**ग्रामकूट**—गाँव का मुखिया

ग्राम गामणिक--किसी गाँव या नगर का

निर्वाचित राजा या सभापति

**ग्रामणी**—गाँव का मुखिया

**ग्रामिक**—ग्रामपाल

घ

**घट्टकर**—नावकर–फेरी टॉल

7

चमू—मण्डल-डिवीजन

**चारक** —हवालात

चालक — ड्राइवर

चिकित्सा अधिकारी — मेडिकल आफिसर

चित्राधार-अलबम

छ

छंद--मत-वोट

छंदक-संमित-रेफरेन्डम (Referedum) छंदाधिकार-मताधिकार छद्मनाम-कपटनाम-प्यूडोनिक

**छद्मनाम**—कपटनाम-प्यूडानिक **छद्मयुद्ध**—कपट युद्ध-शैम फाइट

ज

जनित्र--जेनेरेटर

जनन-उत्पादन-रिप्रोडक्शन

जनसम्पर्काधिकार -- जनता से सम्पर्क

बनाये रखनेवाला सरकारी अधि-

कारी-पब्लिक रिलेशन आफिसर

जल परिवहन विधि—एडिमरेलिटी ला

जानपद--देशसंघ

जानपद सैन्य-देशरक्षक सेना-मिलीशिया

जीवनरक्षक पेटी-डूबने से बचने के लिए

बाँधी जाने वाली ऐसी पेटी जिसमें

हवा भरी रहती है या बड़ा सा कार्क

लटकता रहता है-लाइफ बेल्ट

जसि, प्रजसि—सूचना

ज्ञात कुल — डिस्क्रिप्ट

ज्<mark>वलनांक</mark>—फायर पोइंट

ज्वालक—बर्नर

ਣ

टंकशाला---टकसाल-मिट

ड

<mark>डमर</mark>—विप्लव

डि**म्ब**---प्रजा-विप्लव

त

तर्जनी-देशिनी प्रदेशिनी-इण्डैंक्स

फिंगर

तीर्थ-विभागीय अध्यक्ष

तुन्नवाय--दर्जी

तुलनपत्र-- बैलेंस शीट

ह दण्डपाल-सेनाध्यक्ष दण्डाधीश--दण्डाधिकारी-मजिस्ट्रेट दशकुली-दस परिवारों का संघ दशग्रामी-दस गाँवों का समुदाय दाति — वितरण—डेलीवरी दाय--रिक्थ-इन्हेरिटेस दायाद-पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी दिवसूचक--कुतुबनुमा-कम्पास दिविर---मुंशी-रजिस्ट्रार-एक्चुअरी दुरभियोजन-किसी को हानि पहुँचाने के लिये की जाने वाली गुप्त कार्य-वाही-प्लाट दुर्ग रक्षक सेना--दुर्गनिवेश-गारिजन दूरमुद्रक-टेलिप्रिटर दूष्य -- राजद्रोही द्रावक---पलस्क द्विनेत्री--दूरबीन-बाइनोकुलर

8

द्वराज्य-दो शासको वाला राज

धरण—सहारा-गर्डर
धरण—सहारा-गर्डर
धर्मस्थ—दीवानी कचहरी का न्यायाधीश
धर्मस्य—प्राभृत-इन्डोमेंट
धारक—कीपर
धारणिक—कर्जदार
धारा—दफा—सेवशन
धारिता—मता—कैपेसिटी
धारक—बियरिंग
धात्री—दायी—मिडवाइफ
ध्वजदंड—फ्लेग स्टाफ
ध्वजपंत—फ्लेग अफसर

नगरपाल---सिटी फादर नगररक्षक-सिवल गार्ड नामन् -- आस्य-नॉमिनेशन नामपत्र —लेबल नामिका---पेनल नायक--दलनेता-कैप्टिन नाविक --पोतारोही--डेक हैड निकाय—वर्ग-बॉडी निगम--पौर संघ-कॉर्पोरेशन निचयकर्ता-समासक, संक्षेपकर्ता -अब्रेविएटर निजी सचीव---निजी कामों की देखभाल करने वाला सचिव-प्राइवेट सेकेटरी निदेश--हिदायत-डाइरेक्शन निदेशक--डाइरेक्टर ( प्रशासन ) निबंधक ---पंजीयक--रजिस्ट्रार निबंधन - पंजीयन-रजिस्ट्रेशन नियंत्रक -- कंट्रोलिग-आफिसर नियामक-अवरोधक-रेगुलेटर नियोक्ता---नियोजिता-एम्प्लायर निरंकुश राजतंत्र—अवसोल्यूट-मोनार्की निरसन--किसी विधि आदि को अधि-कारपूर्वक या वैधरीति से रद्द कर देना-रिपील्ड निरीक्षक—इंसपेक्टर निर्देशक—डाइरेक्टर (प्रोग्राम) निर्माता---प्रॉजक्टर निर्वात--वेक्यूम निलंबित--मुअत्तिल-सस्पेंडिड निबन्धक--मुनीम

निष्क्रांत—इवेक्यूई
निष्क्रय लेखा— डेड अकाउंट
निष्पादक—एक्जिक्यूटिव
निसृष्टि—राज्य का प्रमाण पत्र
निस्तारण—काम पूरा करने की क्रिया
–डिसपोजल

निस्यंदक--फिल्टर

निःस्वामिक भूमि—वह परती भूमि जो किसी के अधिकार में न हो-नो मेंस लैंड

नीवी—आय-व्यय के बाद का बचा हुआ धन

नेगम—नगर-व्यापारियों की सभा
नेमित्तक—असाधारण—काजल
नौतरण—वहन जलयात्रा—नैविगेशन
नौबलाध्यक्ष—नौसेना का प्रधान
सेनापति—एडमिरल

नौभार—कारगो
न्यायसभ्य—जूरी
न्यायिक—जुडिसियल
न्यास —निगम—ट्रस्ट
न्यासधन— ट्रस्टमनी

प

पंजी--रजिस्टर

पंजीयन—दर्ज करना—रजिस्ट्रंशन
पक्ष—सेना के अग्रभाग के दोनों पार्श्व
ग्वामी—पाँच गाँवों का कर-संग्रह करने
वाला अधिकारी
पण—शर्त, राज्याभिषेक के समय राजा
से इस बात की शपथ करायी जाती
थी कि वह धर्म या कानून के
अनुसार शासन करेगा
पण्य—व्यवहार योग्य—कॉमोडिटी

पण्यक्षेत्र-पण्यभूमि, बाजार-मारकेट पण्यगृह—गोदामघर पण्यशाला-भंडार-इम्पोरियम पत्तनपति—हार्वर मास्टर **पत्ती**---पार्टी पत्रवाहक पंजी---पियन बुक पथकर---मार्गकर-टॉल **पदक्रम**—ग्रेड पदक्षेप — मार्क टाइम पदाति-पैदल सेना-इन्फैन्ट्री परजीबी--पैरासाइटिक परराष्ट्र मंत्री-फारेन मिनिस्टर परिचर--सेवक-अटेंडेंट परिचायक — डिटेक्टर परिचालक --- आपरेटर परिदर्शन-इन्सपेक्शन (चिकित्सा) परिधि — सरकल परिपथ-सरक्यूट परिपृच्छा--पूछ-ताछ-इनक्वाइरी परिभाव्य धन-काउशन मनी परिरक्षक-परजरवेटिव ( चिकित्सा ) परिवर्त्तक-कॉन्वर्टर परिवहन---द्रांसपोर्ट परिवाद-शिकायत-कॉम्प्लैण्ट परिवोक्षा--परख-प्रोवेशन परिव्यय--लागत-कॉस्ट परिषद्--काउन्सिल परिष्ठा—हैसियत—स्टेट्स परिसंपति-असेसमेण्ट परीक्षक---टेस्टर परीक्षण--टेस्ट परीहार-करमुक्ति से सम्बद्ध राजाज्ञा-पत्र

पणिका---कूपन

**पर्यवेक्षक**—सुपरवाइजर प**लायो** —फरार—एब्स्कोण्डर **पशु-चिकित्सा-निरीक्षक**-—वेटरनरी-इंस्पेक्टर

पारणक—अनुमितपत्र—पास
पारपत्र—अनुज्ञापत्र—पासपोर्ट
पारित—स्वीकृत—पासड
पारिषद्—काउन्सलर
पारवं—बैक ग्राउण्ड
पारवंरक्षक सेना—पलैंकगार्ड
पावती पत्र—रसीद—एकनॉलेजमेण्ट
पीठस्थिवर—कुलसचिव—रजिस्ट्रार
पुनर्वास—िफर से बसाना—रिहैबिलिटेशन

पुस्त—बहीखाता
पूग —श्रमिक संघ
पूगगामणिक—शिल्प-सम्बन्धी किसी गण

पूर्वाधकारो—वितरण का व्यवस्थापक सप्लाई आफिसर

या संघ के सभापति

**पूर्वेक्षण** — पर्व्यू

पौर मुख्य -- नगर मजिस्ट्रेट

प्रकाश स्तम्भ — रात में विमानों का पथ-प्रदर्शन करने के लिए हवाई अड्डे पर दायें-बायें घूमने वाला प्रकाश-लाइट हाउस या सर्चलाइट

प्रकोष्ट-सभाकक्ष-लॉबी
प्रणिधि - गृप्तचर-सीक्रेट एजेण्ट
प्रतिकर-मुआवजा-कम्पेनसेशन
प्रतिजीवाणुक-ऐण्टीसेप्टिक
प्रतिज्ञा-राज्याभिषेक के समय की शपथ

प्रतिनिधि—डेलिगेट

प्रतिपत्रक--रसीद

प्रतिभाष्य — जमानत-बेलेबिल

प्रतिभू — जामिन

प्रतिभू --- जमानत देने वाला-श्यूस्टी

प्रतिभूति-गारण्टी

प्रतिरक्षा-इमृनिटी

प्रतिलोम -- कन्वर्स

प्रतिवर्णक--नमुना

प्रतिवर्त्त —रिपलेक्स

प्रतिवेदन---आस्या-रिपोर्ट

प्रति श्रवण-प्लेबैक

प्रतिष्ठाता---प्रवर्तक संस्थापक-फाउण्डर

प्रतीक्षालय—वेटिंग रूम

प्रत्यक्ष प्रभार—डाइरेक्ट चार्ज

प्रत्यय—साख-क्रेडिट

प्रत्ययपत्र--क्रिडेंशियल्स

**प्रत्याय**---प्रतिफल--रिटर्न

प्रत्यायित-संवाददाता-एक्रिडिटेड

प्रत्यावर्तक--अल्टरनेटर

प्रत्यावर्ती--लूप ( आकाशी )

प्रदर्शक - एक्जिवटर

प्रदिशका--गाइडबुक

प्रदेष्टा--फौजदारी कचहरी का न्यायाधीश

प्रधान---मुख्य-चीफ

प्रधान निदेशक -- डाइरेक्टर जनरल

प्रधान नियामक—हेड रेगुलेटर

प्रधान मन्त्री-प्राइम मिनिस्टर

प्रधान संकेतक --- हेड सिग्नलर

प्रधान सचिव---महासचिव-सेक्रेटरी

जनरल

प्रधान संनिक केन्द्र-जेनरल हेडक्वार्टर्स

प्रपत्र--- फार्म

प्रबंधक --- मैने जर

प्रभार-चार्ज (कार्यभार)-चार्ज (भाड़ा)

प्रभारी--- उत्तरदायी-इञ्चार्ज

प्रभुसत्ता--पूर्णसत्ता--साव्हरेनटी

प्रमण्डल-संघ-कंपनी

**प्रयोजना**—प्रोजक्ट

प्रयोज्य-लागू ऐप्लिकेवुल

प्रलेख--डाकूमेंट

प्रवक्ता-अधिकार प्राप्त बोलने वाला

प्रतिनिधि-स्पोक्समैन

प्रवर - उच्च-सीनियर

प्रवर समिति—सेलेक्ट कमेटी

प्रवर्तक---ओरिजिनेटर

प्रवर्धक ---एम्प्लिफायर

प्रवाहिका—डिसेंटरी

प्रविध--विशेष ढंग-टेकनीक

प्रशास्ता--कारागार अधिकारी

**प्रशोतन**—रेफिजीरेशन

प्रशीतित्र—रेफिजिरेटर

प्रशृहक — आयात-निर्यात की वस्तुओं पर

लगने वाला कर-टैरिफ

प्रसंवादी-हारमोनिक

प्रस्तुति—प्रजेंटेशन

प्रवृत्त-लागू-इनफोर्स

प्रशासक -- शासन या भू-संपत्ति का प्रबंध

करने वाला अधिकारी-ऐडिमिनिस्ट्रेटर

प्रशासन-एडमिनिस्ट्रेशन

प्रहरक-वाचमैन

प्रांतपति --राज्यपाल-गवर्नर

प्राक्कलन—संभावित व्यय का अनुमान

-एस्टिमेट

प्रातराश—नाश्ता—ब्रेकफास्ट

प्राधिकार--प्रिभिलेज

प्राधिकारी-अथॉर्टी

प्राप्तव्यवहार -- वयस्क

प्राप्ताधिकार-विशेषाधिकार-प्रिभिलेज

प्राप्तानुज्ञ-आज्ञापत्र-लाइसेंस

प्राप्ति और दाति—रिसीप्ट एंड डेलीवरी

प्राभिकर्ता-अटॉर्नी

प्राभियोग-- महाभि योग-इम्पीचमेंट

प्रारक्षण—रिजर्व

प्रारूप - मसौदा-ड्राफ्ट

प्राविधक-किसी कला, शिल्प आदि की

विशेष कार्यविधि-टेक्निकल

पृतना—-ब्रिगेड

पृतनापति -- त्रिगेडियर

प्रेक्षण—आंबजर्व

प्रेषी-पानेवाला-ऐड्रेसी

ब

बाहिनी--बटालियन

भ

भंडार नियंत्रक--कंट्रोल आफ स्टोर्स

मयद--खतरा-डेंजरस

मलक--भत्ता-अलाउंस

भांडागार —गोदाम-गुडोन

भांडारिक-स्कांधिक बिक्री के लिए बहुत

सी चीजें अपनी दूकान या गोदाम

में रखने वाला-स्टाकिस्ट

भाग्यदा--लाटरी

भारतीय दण्ड संहिता—इण्डियन पेनल

कोड

भारिक-पोर्टर

भूयोजन --- अर्थ

भृति---मजदूरी-वेज

भृति भोगी—हपये के लालच से किसी

की सेवा करने वाला-मर्सीनरी

म

मण्डल ---डिवीजन मण्डल अधीक्षक--डिवीजनल-सुप्रिटेंडेंट मण्डल मुख्यालय—डिविजन हेड क्वार्टर्स मन्त्रणा-कौंसल मन्त्रणाकार---सलाहकार-ऐडवाइजर मन्त्रालय-मिनिस्ट्री मन्त्रिपरिषद् - मंत्रियों की गोपनीय सभा मन्त्र-परिषद्-राष्ट्र के कार्यों का विवेचन करनेवाली परिषद् मन्त्री-अमात्य ( एक साथ रहनेवाला ) मत्स्यन्याय-अाततायियों का उपद्रव महागणनाघ्यक्ष---महालेखपाल-अकाउ-ण्टेण्ट जनरल महाधिवक्ता-एडवोकेट जनरल महानिरीक्षक—इन्सपेक्टर जनरल महान्यायवादी, महाप्राभिकर्ता-ऐटर्नी

महापत्रपाल—पोस्ट मास्टर जनरल
महापरिषद्—जनरल कौंसिल
महाबलाधिकृत—फील्ड मार्शल
महामहिम—हिज एक्सेलेंसी
महामात्य—प्रधानमन्त्री
महामात्य—हिज मैजिस्टी
महालेलापरीक्षक—आडिटर जनरल
मानक —स्टैंडर्ड
माननीय—ऑनरेबुल

जनरल

**मार्गपथ**—रोड-वे

मार्गाधिकार—राइट-आफ-वे

मुख्यकरणिक--हेड क्लर्क

मित्र शक्ति-मित्रराष्ट्र एलाइड पावर

मुख्य न्यायाधिपति—चीफ जस्टिस

मुख्य न्यायाधीश—चीफ जज

य

यंत्रजात—मशीनरी
यंत्रशाला—मशीनघर
यंत्रशाला—मशीनघर
यांत्रिक—मिस्त्री—मिकेनिक
यान पथ —कैरेज-वे
युक्त—आयकारी या अफसर
युक्त कर्म चायुक्तस्य—जो व्यक्ति अफसर
या अधिकारी नहीं है, उसका किया
हुआ ऐसा कार्य जो किसी अधिकारी
या अफसर को करना चाहिए।

युक्ताहार—बैलेंस्ड डाइट युग्मन—संयुजन—कॉन्जुगेशन योजक—आँकड़ा—कपलर

₹

रक्षत—वार्ड
रक्षी—करद
राजक —संयुक्तं कौंसिल
राजतन्त्र—मोनार्की
राजदया—क्लेमेंसी
राजदूत—अम्बेसेडर
राजनयिक—डिप्लोमेसी
राजन्तिक संवाददाता—डिप्लोमेटिक
काॅरेसपोंडेंट

राजपत्र—गजट
राजपथ — राजमार्ग—हाई-वे
राजशब्दिन् संघ — वह प्रजातन्त्र जिसमें
राजन् या राजा की उपाधि धारण
की जाती है

राजशासन---राजाज्ञा
राष्ट्रमुख्य--जनपद के प्रमुख पुरुष
राजस्व--रेवेन्यू
राजा---शासक, राजा को शासक इसलिए

कहा गया है उसका कर्तव्य अच्छे शासन के द्वारा अपनी प्रजा का रंजन करना अथवा उसे प्रसन्न करना होता है

राज्य परिषद्—कौंसिल ऑफ स्टेट राष्ट्रपति, अध्यस्ता—प्रजातंत्री राष्ट्र द्वारा

चुना हुआ प्रधान शासक-प्रेसिडेण्ट

राष्ट्रमण्डल --- कॉमनवेल्थ

राष्ट्रसंघ —लीग आफ नेशन्स

रिक्ति-वेकेंसी

रिक्थ---सम्पदा-इस्टेट

रोधक—ब्रेक

ल

**लक्षण**—राजकीय चिह्न

लक्षणाध्यक्ष —सिक्के ढालने वाला प्रधान अधिकारी

**लाभांश**—बोनस

लेला--हिसाब-अकाउण्ट

ले**ला करणिक** — एकाउण्ट क्लर्क

लेखा पुस्ती--बहीखाता-एकाउण्ट बुक

ਕ

वनरक्षक--फारेस्ट रेक्षर

वन्धपत्र--प्रतिज्ञापत्र-बोण्ड

वर्णन--हुलिया-डिस्क्रिप्शन

वित्तग्रह—बर्नर

वलय मार्ग--रिङ्ग रोड

वहन अभिकर्ता-केरिङ्ग एजेण्ट

वातानुकूलित—एयरकण्डीशण्ड

वाष्ट्रिय चायलर

वाहक---बेयरर (चेक)

वाहिनी--सेना-ब्रिगेड

वाहिनीपति-सेनापति-ब्रिगेडियर

विगोपन--एक्सपोजर

विज्ञिति---कॉम्युनिक

वित्त विधेयक--फाइनेन्स बिल

विद्युत आवेश — इले विट्रक चार्ज

विधिक --- कानूनन--लीगल

विधेयक-बिल

विपण्य---मार्किटेबल

वियोजन--फैलाव-डिस्प्रेशन

विलम्ब शुल्क — डेमरेज

विलय—मर्ज

विवरण---कॉमेण्ट्री

विशाखन—डिवर्सन

विष्कम्भक--इण्टरत्यूड

विष्टि-श्रमिक संघ

विवीत---गोचर

वेदक--अभियोक्ता या फरियादी

वृत्तक— हैंड आउट

वृत्त रूपक — न्यूज फीचर

वृत्तपत्र —न्यूज लेटर

वेधक — बोरर

वैध — वैलिड

वैमानिक — हवाई

वैराज्य शासन-प्रणाली — बिना राजा की

अथवा राजारहित शासन-प्रणाली

व्यक्तिगत - पर्सनल

व्यवहार निरीक्षक — कोर्ट इंस्पेक्टर

**व्यवहारपटल** — कांउटर

व्युत्थान - बगावत-रिवोल्ट

ग्र

शलक — फायर ( आग )

शलक नियन्त्रण केन्द्र—फायर कण्ट्रोल

शलकार-गोलावारी करने वाला फायर

शलाका — मतपत्र

शलाकाग्रहण — एक प्रकार के रंगे हुए टिकटों द्वारा मत (छंद) एकत्र करना

शायिका --- बर्थ शालाकी — सर्जन **शासन** — राज-लेख शिल्पज्ञ — टेक्निशियन शिल्पविद्या — टेक्नोलॉजी शिल्पसंघ-अिमक निकाय-गिल्ड शिष्टमण्डल—डेलिगेशन शुक - पिन **शूकधानी** — पिनकुशा शुन्यपाल - प्रांतीय शासक शैल्पिक प्रशिक्षण केन्द्र — टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर

श्रमसंघ — श्रमिकों का संघ-लेबर यूनियत **श्रेष्टिन्**—प्रधान-मेयर श्रेणी - शिल्पियों और व्यावसायिकों का संघ

श्रोणि — हिप

संकलन अधिकारी-कॉम्पिलेशन अधिकारी संकलनकर्ता - कॉम्पिलर संकेतक — सिगनल संक्रमण - इन्फेक्शन संगणित — कल्कुलेटेड संगलक - इलेक्ट्रिक पयुज संग्राहक - रिसीप्टर संग्राही - रिसीवर ( आकाशी ) संघ-बहुत से लोगों की मिलकर बनाई समिति, सभा या संस्था-फेडरेशन का विशेष **संघ-वै**श्यों तथा क्षत्रियों समुदाय संघनक - संघारित्र संघनित्र-कॉन्डेन्सर संचालक — ऑपरेटर, कंडक्टर, डाइरेक्टर

**संज्ञापन** — सलाह-ऐड्वाइज

संदेशहर --- संदेशवाहक-मेसेंजर संभाग-पोर्टफोलियो संयामक — गवर्नर ( आकाशी ) **संवर्ग** — ब्लाक संवातन — वेंटिलेटर **संवाती** — वेंटिलेटर **संवादनियंत्रक** — सेंसर संविद्—करार करके बनाये हुए नियम संविदा-समभौता-कंट्रैक्ट संविधान --- कांस्टिटचूशन सविधान सभा — कांस्टिटचूएण्ट ऐसेम्बली संविधि — विधान सभा द्वारा स्वीकृत वह लिखित विधान जो स्थायी कानून के रूप में हो-स्टैटचूट संवेष्टिका -- पैकेट संसर्गज --- सांस्रिक-कॉन्टेगियस संहिता—कोड सदाशय — बोनाफाइड सन्न - सहायक कृषि-अधिकारी सन्निधाता — राजकोष का संग्राहक एवं संरक्षक सन्निघातृ — संग्रहित, राजकोष का अध्यक्ष समक्ष नियोक्ता — एम्लायमेंट आफिसर समय—सामूहिक संस्थाएँ (अर्थात् ऐसे नियम या निश्चय जो सब लोगों के समूह में स्वीकृत हुआ करते थे ) समय सारिणी—टाइम टेबुल समरणनिधि — सुविधायक कोष-प्रॉवि-

डेंट फंड

समवाय — कंपनी

समादेश — कमांड

समालाप — इन्टरव्य

समवरोधक — नाकाबंदी-व्लोकेड

समाहर्ता--दुर्ग-राष्ट्र की राजकीय आय करने वाला को एकत्र मुख्य अधिकारी समाहर्ता, समाहर्तृ—भागदुह, का संग्रह करने वाला-कलेक्टर समुदाय - मेस समूह -- संघटित सभा या संस्था सर्वेक्षण-सर्वे सर्वोच्च न्यायालय-सुप्रीम कोर्ट सहायक उच्चायुक्त-असिस्टेंट हाई-कमिश्नर सहायक निदेशक — असिस्टेंट डाइरेक्टर सहायक लेखा परीक्षक—असिस्टेंट ऑडीटर सहायक सचिव असिस्टेंट सेक्रेटरी अधिकारी--असिस्टेट सहायक सूचना इन्फारमेशन आफिसर **सांघातिक** — फेटल **साधारणीकरण**---जेनरेलिसेशन सार्थ-व्यापारियों का संघ सार्थ-सेना-कॉन्वाय

सीमागुल्म — सीमा पर स्थित चौकी — बरियर सीमा शुल्क — कस्टमडचूटी सुश्रावक — माइक्रोफोन सुचक — अलार्म

सीमांत--फांटियर

सूचना सहायक --- इन्फारमेशन असिस्टेंट सूत्र--फारमूला सेनानायक — कॉमांडेंट कॉमांडर सेनामुख-सेवशन सैनिक न्यायालय — कोर्ट मार्शल सैन्यदल --- रेजिमेंट सैन्यनायक — जनरल स्कंध—गोदाम, दाल का भंडार-स्टाक स्कंधावार — शिविर-कैंप स्कांधिक—स्टाकिस्ट स्तंभ — राज्यधन का गबन स्तंभ—कॉलम स्यानिक-समाहर्ता का अधीनस्य अधि-कारी एवं जनपद तथा नगर के चतुर्थांश का शासक स्त्रीधन-ज्वाइंचर स्यायिवत् — नवासी परमानेंट स्थायवित्ता-ववासी परमानेंसी स्फटिक --- क्रेस्टल स्फुरण-प्लटर स्वचल-आटोमेटिक स्वयंतथ्य — एक्सियन स्वामिभू --- जागीर-मैनर स्वायत्तशासन-आंटोनोमी हस्तक — हैंडिल होनमुद्रा — खोटा सिक्का – कोइन वेस

# शब्दानुक्रमणिका

| अ                          |     | अनवसितसन्धि          | 404 | अपविद्ध       | २८२ |
|----------------------------|-----|----------------------|-----|---------------|-----|
| अंग                        | ८४  | अनागतावेक्षण         | ७६५ | अपशब्द        | १२४ |
| अंगुल                      | १८० | अनाथ                 | ६३  | अपसर्ग        | ७२० |
| अंसपथ                      | ५१४ | अनिभृतसन्धि          | ५०९ | अपसारक        | १३४ |
| अकान्ति                    | १२४ | अनीकस्थ              | ७८  | अपसृत         | ५८१ |
| अकृतचिकीर्षा               | ४७९ | अनुजीविवृत्त         | ४२५ | अप्रतिहत      | ६६४ |
| अक्षपटल                    | १०३ | अनुबन्धषड्वर्ग       | ६२६ | अभाव          | ५३६ |
| अक्षशाल                    | १४३ | अनुमत                | ७६५ | अभिजात        | ५६४ |
| अग्नि                      | ५७३ | अनुरक्तप्रकृति       | ४९० | अभिजातोपरुद्ध | ५७८ |
| अग्निजीवी                  | ६९४ | अनुलोमा              | ६३१ | अभिगामिकगुण   | ४४१ |
| अचल                        | ६६४ | अनुशासन              | ६४  | अभियान        | ५१९ |
| अटवी <b>ब</b> ल            | ५९७ | अनुसार               | ६५९ | अभियोक्ता     | ५२० |
| अतिक्रम                    | 979 | अनृतुप्राप्त         | ५८१ | अभिरक्षीव     | ६६  |
| अतिक्रान्तावेक्षण          | ७६५ | अन्तपाल ७७           | ९४  | अभिसारी       | ५२० |
| अतिक्षिप्त                 | ५८१ | ४०७ ४२०              | ५७७ | अभिहितसन्धि   | ५०९ |
| अतिचार                     | ३९८ | ६९८                  | ७१६ | अभूमिप्राप्त  | ५८१ |
| अतिदेश                     | ७६५ | अन्तः <b>पु</b> र    | ६३७ | अभृत          | 469 |
| अतिसन्धि                   | ४९३ | अन्तःपुरभाजनीय       | १७७ | अभेद्य        | ५९८ |
| अत्यय                      | ४६४ | अन्तःपुरभाजनी        | १७६ | अभ्युपपत्ति   | 929 |
| अथर्ववेद                   | 90  | अन्तर्धानयो <b>ग</b> | ७६३ | अमात्य २०२१   | २५५ |
| अदण्डकर                    | ७७  | अन्तर्भेदी           | ६५७ |               | ४४१ |
| अदृष्टपुरुष                | ४६३ | अन्तश्शल्य           | ५८१ | अमात्यकर्म    | २४  |
| अद्वैष्य                   | ४९६ | अन्ध ५६३             | ६८१ | अमात्यसंपत २३ | ४४२ |
| अधिकरण                     | ७६५ | शन्यजात १०१          | १५८ |               | ७७० |
| अधिष्ठाता                  | १६५ | अन्वावाप             | ६५७ | अमानित        | ५८१ |
| अध्यक्ष ६६ ७८              | १५७ | अपदेश                | ७६५ | अमित्र ४४६    | ४७० |
| १६४ १६५                    | १७• | अपनय ४४५             | ५५५ | अभित्रबल      | ५९९ |
| १९२ ४२१                    | ४२२ | अपर                  | २८२ | अम्बष्ठ       | २८३ |
| अनभिजात                    | ५६४ | अपरभाग               | १७४ | अम्बरीष       | १७  |
| अनय ४४५                    | ५५५ | अपरान्त              | ८४  | अय            | ४४५ |
| अनर्थत्रिवर्ग              | ६३१ | अपरिपणित             | ४७७ | भयन           | १८२ |
| <b>बनर्षोऽनर्षानुब</b> न्ध | ६२६ | अपवर्ग               | ७६५ | अरण्यचर       | ७७  |
| ५२ को०                     |     |                      |     |               |     |

| अरत्नि             | 960 | असंहतव्यूह        | ६६४          |
|--------------------|-----|-------------------|--------------|
| अराजबीजी           | ४४३ | असह्य             | ६६२          |
| अरि                | ५२१ | असुरविजयी         | ६७८          |
| अरिप्रकृ <u>ति</u> | ४४६ | अस्वामिसंहत       | 469          |
| अरिमित्र ४४६       | ५२१ | अहि               | ५३           |
| अरिष्ट २०१         | ६६४ | आ                 | ĺ            |
| अर्जुन             | १७  | आकर ७९            | ३४९          |
| अर्थ               | ७६५ | आकराध्यक्ष        | 9३६          |
| अर्थकृत            | 929 | आकारो <b>द्गत</b> | १४३          |
| अर्थत्रिवर्ग       | ६३१ | आक्रन्द ५१        | ४४६          |
| अर्थदूषण           | ५६८ |                   | 470          |
| अर्थना             | 929 | आक्रन्दासार       | ४४६          |
| अर्थशास्त्र १ १५   | ७६५ | आख्यात            | १२०          |
| अर्थानुबन्ध        | ६२६ | आख्यान            | 979          |
| अर्थापत्ति         | ७६५ | आख्यायिका         | १५           |
| अर्थोपद्या         | २५  | आगार              | 900          |
| अर्धकाकणी          | १४० | आचार्य १२ २५      | 9 ६२         |
| अर्धपण             | 980 | ६३ ७७             | 994          |
| अर्धहार            | १२६ | २७७ ३ <b>१६</b>   | ३२९          |
| अर्हदण्ड           | १२  | ३३६ ३३९           | ४२०          |
| अल्पव्यर्थे ६०९    | ६११ | ४२२ ४५३           | ४५५          |
| अवक्रय             | ४६५ | ४६७ ४७१           | ४८१          |
| अवच्छेदन           | १५५ | ४९४ ४९५           | ५०१          |
| अवमर्दकाल          | ७२५ | ५०६ ५०९           | ५१२          |
| अवरुद्धवृत्त       | ५९  | ५१३ ५१९           | ५३०          |
| अवशीर्णक्रिया      | ४७९ | ५३७ ५५५           | ५६२          |
| अवाप               | ६५७ | ५६४ ५७३           | १-५७८        |
| अव्यवहार           | 60  | ५९० ५९१           | ५९३          |
| अश्व ६२ ४१३        | ४२१ | आजविन्दु          | १६           |
| अश्वकर्म           | ६५३ | आज्ञा             | 929          |
| अश्वत्य            | ६६  | आटविक २५          | ५१           |
| अश्वदमक ७८         | ४२१ | ५३४ ५७९           | ६९०          |
| अश्वाध्यक्ष        | २२२ |                   | ७ <b>૧</b> ५ |
| अष्टादशकर्म        | ३७८ | आटवी ४९२          |              |
| <b>अ</b> संहत      | ६६२ | <b>आटवीब</b> ळ    | ५९७          |

आढक 966 आतिपातिक ३२० आत्तप्रतिदान ६१९ आत्मसम्पत् ४४२ आत्मामिष ४६३ आत्मोपनिद्यान 923 आदिष्टसन्धि ४६४ आदेय ६०९ आधिवेदनिक २६१ आनीकस्थ ४२१ आनुशय ३२० आन्तर्वशिक ४२० आन्वीक्षकी ६१३ ६३३ आपद् आपदर्थ ६२५ आपमित्यक 946 आपूपिक ३६१ ५४२ आपूपिक व्यञ्जन ६९३ आभ्यन्तर ५६२ ५८० आमिश्रा ६१८ आम्भीय ५५ आयति प्रदर्शन 923 आयमान १७७ आयुधन 990 आयुधागार ९५ आयुधीय ४२४ आयुधीयप्राय ४२४ ४५६ आयोगव २८४ आरालिक ३३ ५४१ आर्ष २६१ २६२ आबन्ध्य **आशानिर्वेदी** 469 ३७२ आशुमृतक ४५३ ४५८ आसन ४६६

| आसव                    | २०२        | <b>उद्देश</b>        | ७६५ | एकतोभोगी ४९७               | ५३४ |
|------------------------|------------|----------------------|-----|----------------------------|-----|
| आसार                   | ५१         | उन्मत्त              | ३६१ | एकसिद्धि                   | ६३२ |
| आसारव्यञ्जन            | ७२७        | उपकरण                | १७३ | एकांगवध                    | ३८६ |
| आसुर                   | २६१        | उपगत                 | २८३ | एकान्त                     | ७६५ |
| आस्तरक ३३              | ५४१        | उपजाप                | ७०५ | औ                          |     |
| ছ                      |            | उपदेश                | ७६५ | औत्साहिक                   | 496 |
| इतिवृत्त               | १५         | उपनिधि               | ३०५ | औदक                        | ८५  |
| इक्षुरस                | १५९        | उपनिधिभो <b>क्ता</b> | ३०५ | औदनिक                      | ३६१ |
| इतिहास १०              | १५         | उपनिपात ३२०          | ३५६ | औदार्य                     | १२० |
| -                      | ४३६        | उपनिविष्ट            | ५८१ | ओद्र                       | १३३ |
| इन्द्र ३८ ४७           | ५१         | उपप्रदान             | १२३ | औपवाह्य                    | २३२ |
| इन्द्रकोश              | ८७         | उपमान                | ७६५ | औपस्थायिक                  | ४२१ |
| इन्द्रच्छन्द           | १२६        | उपरुद्ध              | ५८१ | औपपादिक                    | २५  |
| इन्द्रियजय             | १६         | उपसर्ग               | १२० | औपायनिक                    | १५७ |
| उ                      |            | उपस्थान              | ६३७ | औरभ्रक                     | 48  |
| उग्र                   | २८३        | उपांशुदण्ड           | ४५९ | औरस                        | २८२ |
| उच्छिन्नसन्धि          | ४६५        | उपाय                 | 997 | औशनस ४७                    | १०५ |
| उच्छेदनीय              | ५०२        | उपालम्भ              | 939 | २७६ ३०३                    | ३२८ |
| उत्तम                  | २०७        | उपेक्ष ण             | ४६६ | ६५४ ७६७                    | ७६८ |
| उत्तम देश              | ५९१        | उभयत                 | ४९७ | औषधवर्ग                    | १६८ |
| उत्त <b>म</b> साहसदण्ड | ३२९        | उभयतोऽनर्थापत्       | ६२८ | क                          |     |
| उत्तमागार              | ८९         | उभयतोऽनथार्थंसं श    | ाया | कंस १८०                    | ४१४ |
| उत्तरपक्ष              | ७६५        |                      | ६२९ | कञ्चुक                     | ६९  |
| उत्तराध्यक्ष           | 999        | उभयतोभोगी            | ५३४ | • उ <sup>.</sup><br>कटुमान | १४७ |
| <b>उत्स</b> ाह         | ५२९        | उभयभावि ४९७          | ४९८ | कणिक                       | ४३० |
| उत्संग                 | १५७        | उल्लेखन              | १५५ | कदर्य                      | 998 |
| उत्साहगुण              | ४४१        | उशनस                 | ۷   | कनिष्ठ                     | २०७ |
| <b>उत्से</b> घ         | 66         | उष्णीस्              | ६९  | कन्याकुमार                 | ६६  |
| उदक                    | ५७३        | ऊह्य                 | ७६५ | अन्याप <b>कर्म</b>         | ३९३ |
| उदकचरण                 | ७०६        | ऋ                    |     | कपाल                       | ४६४ |
| उदकनालिका              | ३७८        | ऋग्                  | 90  | कम्बोज                     | ६६९ |
| उदकपरि <b>चार</b> क    | <b>३</b> ३ | <b>ऋ</b> तु          | १८२ | कर                         | १५७ |
|                        | ५४१        | ऋत्विक् ६२ ७७        | ४२० | करप्रतिकर                  | २१६ |
| उदासीन ४४७             | ४९१        | ए                    |     | कराल                       | 9 ६ |
| उदास्थित २०            | ४२२        | एक                   | ५९१ | करूशज                      | ۷8  |
|                        |            |                      |     |                            |     |

| कर्कटक                       | ५३    | ⊃∨⊍ 3≤0 3∠0   <del>aana</del> | m lave                 |
|------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------|
| कर्मकर                       |       | २४५ ३६१ ३८७ कुष्ठयो           |                        |
| कर्मकरकल्प                   | ७९    | ४२१ ५४० ७१९ कुष्ठह            | _                      |
| _                            | ३१६   | कार्तान्तिक ३९ ३६१ कुहक       |                        |
| कर्मकरव्यञ्जना<br>कर्मेचनक्ट | ६९३   | कार्मान्तिक ४२० क्टयु         |                        |
| कर्मेचतुष्क<br>कर्ममंद्रकार  | ३७८   | कार्मुक १७२                   | ६४४                    |
| कर्मसंवत्सर<br>कर्मसन्ध      | 809   | कार्यकरण ६३७ कूलप             | थ ५१३                  |
| _                            | ५११   | काल १८२ ५९१ कृतक              | २८३                    |
| कर्मान्त<br><del>कर्</del> ग | ७९    | कालमान १८१ कृतश्रे            |                        |
| कर्ष                         | १७४   | _                             | दूषण ४७९-४८०           |
| कलत्र                        | ६४०   | काक्षिजाज ६७ कृत्या           | भिचार ६४८              |
| कलत्र गर्ही<br>——-           | ५८१   | काष्ठ ४१४ कृत्रिम             | र ४४६                  |
| क <b>ला</b>                  | १८१   | काष्ठफलक ३४६ कृष्णा           | . १३३                  |
| कलिंग                        | ८४    | काष्ठा १८२ कोदण               | ड १७२                  |
| कल्प                         | 90    | किंजल्क ४३० कोपज              | त्रिवर्ग ५६६           |
|                              | ५४१   | किरात ३३ ६९ कोश               | <b>የ</b> ዩየ            |
| कल्प ६०९                     | • • • | किष्कु १८० कोशव               | एडबल ४४८               |
| कल्याणबुद्धि                 | ६०७   | कुकुर ६६९ कोशर                | <b>ग्</b> ह <b>९</b> ५ |
| कल्यारम्भी                   | ४९०   | कुक्कुटक २८४ कोशस             | गम्पद ४४३              |
| काच                          | ५४२   | कुडव १७८ कोशो                 | पनत सन्धि ४६४          |
| काचव्यवहारी                  | ४१४   | कुपितमूल ५८१ कोषध             |                        |
| कात्यायन                     | ४३०   | कुप्य १६७ कोषवृ               | द्धि १०९               |
| कानीन                        | २८२   | कुप्यगृह ९५ कोषा              |                        |
| कापटिक २६                    | २९    | कुप्यवनहस्त १८१ कोष्ठा        |                        |
|                              | ४२२   | कुप्यवर्ग १६७                 | ६३८                    |
| कामजचतुर्वर्गे               | ५६६   | कुब्ज ३३ कौटित                | •                      |
| कापिशायन                     | २०२   | कुमार ५९ ६६ ४२० र             | ७ ४६ ५४ ५५             |
| कामोपघा                      | २६    | ४६३ ५७६   १०                  | ५ ११५ २८२              |
| काम्बुक                      | १४४   | कुमारमाता ४२० <sub>३०</sub>   | ४ ३१६ ३२८              |
| कारु १०                      | १९२   | कुमारीपुर ९० ३२               | ९ ३३६ ४३४              |
| कारुकरक्षण                   | ३४५   | कुम्भ १७८ ५४२ ४३              | ५ ४५३ ४५५              |
| कारकर्म                      | १५१   | कुशीलव ३३ ५९ ७२ 🛛 🔏 ६         |                        |
| कारुकुशीलव                   | ४२४   | ८१ २८४ ३५० ४८                 | १ ४९४ ४९५              |
| कारुरारी                     | १४०   | ३६१ ३८७ ४२१ ४९                | ६ ५०१ ५०६              |
| कारुश                        | ६७    | ५४० ५४२ ७१९ ५०                | ९ ५१२ ५१३              |
| कारुशिल्पी ५९                | १९३   | कुशीलव कर्म १० ५१             | ४ ५२० ५२८              |

| ५३७           | ५५६      | ५५७          | खार्वटिक                                | ७७     | घोटमुख           | ४३०         |
|---------------|----------|--------------|-----------------------------------------|--------|------------------|-------------|
| ५५८           | ५५९      | ५६०          | ग                                       |        | च                |             |
| ५६२           | ५,६३     | ५६७          | गज                                      | 28     | चकोर             | ६६          |
| ५६८           | ५६९      | ५७०          | गणिका                                   | ३९५    | चक्रधर           | ३६१         |
| ५७१           | ५७३      | ५७४          | गणिकाध्यक्ष                             | २०७    | चक्रवतिक्षेत्र   | ५९०         |
| ५७५           | ५७६      | ५७७          | गन्ध                                    | ४१४    | चतुःसिद्धि       | ६३२         |
| ५७८           | ५७९      | ५८९          | गाढ़पेटक                                | १५३    | चतुष्पद          | ४२१         |
| 490           | ५९२      | ५९३          | गान्धर्व<br>गान्धर्व                    | २६१    | चत्वारिशतकर      | ४१४         |
|               | ६००      | ६८०          | गायन ३३                                 | ८० ५४० | चन्द्रोत्तरा     | १३२         |
| कौणपदन्त      | २१       | 48           | गार्हपत्य                               | १८१    | चमूमुख           | ६६३         |
|               | ५५९      | ५६९          | गुच्छ                                   | १२६    | चलयन्त्र         | <b>१७</b> १ |
| कौष्ठेयक      |          | १५७          | गुण                                     | १४६    | चलित             | ५६३         |
| क्षता         |          | २८४          | गुणसंकीर्त <b>न</b>                     | १२३    | चलितशास्त्र      | ५६३         |
| क्षत्रिय      |          | 90           | गूढज                                    | २८२    | चाक्रवालिक       | १४४         |
| क्षत्रियबल    |          | 900          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ५९ ६२  | चाण्डाल ७७       | २८४         |
| क्षत्रियश्रेण | <b>ा</b> | ६६९          | गू <b>ढा</b> जीव                        | ३६३    |                  | ७४३         |
| क्षय          | ४४४      | ६०९          | ्<br>गू <b>ढा</b> जीवी                  | ३६१    | चापकुक्षि        | ६६३         |
| क्षीण         |          | ४७३          | _                                       | ३० ४२२ | चारण ३५१         | । ३६१       |
| क्षीरघृतस     | आत       | २१६          | गृहपतिकाव्यञ्ज                          | ना ६९२ | चारसंचारी        | ४२२         |
| क्षुद्रक      | १४६      | ५७४          | गृहवास्तुक                              | २८६    | चार्या           | ८७          |
| क्षुद्राकारव  | म        | ४१४          | गृहस्य                                  | 90     | चिकित्सक ५९      | ६२          |
| क्षेत्रज      |          | २८२          | गृहीतानुवर्तन                           | ६१९    | ७८ ३६९           | । ४२१       |
| क्षेत्रपथ     |          | ९१           | गोऽध्यक्ष                               | २१६    | चित्र            | ४९६         |
| क्षेपण        |          | १४६          | गोकुमारी                                | 800    | चित्रघात         | ३६७         |
| क्षीम         |          | १३४          | 1 .                                     | ७८ २४१ | चित्रभोग         | ५३३         |
| क्रयिक        |          | १५७          | गोपुर                                   | ८९     | चीनपट्ट          | १३५         |
| क्रीत         |          | २८३          | गोरक्षक                                 | ६९२    | चोदना            | 939         |
| क्रुद्धवर्ग   | ४०       | ४१           | गोरुत                                   | १८१    | चोर ३७६          | ६ ३९६       |
| क्रीश्व       |          | ६६           | गौडिक                                   | १४४    | छ                |             |
| क्लेशदण्ड     |          | ₹ <b>९</b> २ | ग्राम                                   | ७७     | छुन्द            | 90          |
|               | ख        |              | ्रामपथ                                  | ९१     | <b>छायापुरुष</b> | १८०         |
| खनि           |          | ९९           | ग्रामभृतक                               | ४२२    | छिन्नधान्य       | ५८१         |
| खरोष्ट्रपध    | Ţ        | ५१४          | ग्रामवृद्ध                              | 60     | <b>ज</b>         |             |
| खातपीरुष      |          | १८१          | घ                                       |        | जङ्घाकारक        | ७८          |
| खारी          |          | १७८          | घुण                                     | ५४     | जटिल ३८ ५४       | २ ७०९       |
|               |          |              |                                         |        |                  |             |

| जडान्ध       | ₹ <b>३</b> | ३६१        | त्रयी ८            | 90    | दुर्जय            | ६६३ |
|--------------|------------|------------|--------------------|-------|-------------------|-----|
| जनपद         | ८०         | २५५        | त्रिपुटक           | 947   | दुभिक्ष           | ५७३ |
|              |            | ४४१        | त्रिपुटकापसारित    | १५२   | दुष्टपार्षिणग्राह | ४२० |
| जनपदसम्पत्   | •          | ४४२        | त्रिसिद्धि         | ६३२   | दुर्योधन          | १६  |
| जनमेजय       |            | १६         | द                  |       | दूत               | ७२  |
| जांगलीविद्   |            | ७१         | दण्ड १२४           | १८१   | दूतधर्म           | ५०  |
| जातरूप       |            | १४३        | ४४१                | ६६३   | दूतप्रणिधि        | ४९  |
| जातद्रोणिका  | •          | 939        | दण्डनीति ८ १२      | ३३१   | दूतव्यंजन         | ७०५ |
| जामदग्न्य    |            | <b>9</b> ७ | दण्डपारुष्य ३३४    | ५६७   | दूरायत            | ५८१ |
| जाम्बूनन्द   |            | १४३        |                    | ५६८   | दूष्ययुक्त        | 4८9 |
| जार          |            | ३९६        | दण्डमुख्यव्यंजन    | ६९३   | दूष्यशुद्धा       | ६१७ |
| जालूथ        |            | ६७         | दण्डवृद्ध          | ४२४   | दृढ़क             | ६६२ |
| जीवंजीवक     |            | ६६         | दण्डव्यूह          | ६६३   | देयविसर्ग         | ६१९ |
| जीवन्ती      |            | દ દ        | दण्डसम्पद्         | ४४३   | देवच्छन्द         | १२६ |
| ज्ञानबल      |            | ४४८        | दण्डोपनतसंधि       | ४६३   | देवताध्यक्ष       | ४१५ |
| ज्यायान्     |            | ४४८        | दत्त               | २८३   | देवताश्रम         | ६३  |
| ज्योतिष      |            | 90         | दम्य               | २३२   | देवी              | ६७  |
| •            | म          |            | दशकुलीवाट          | ९३    | देश ५७९           | ५९१ |
| भषास्य       |            | ६६३        | दशग्रामी           | २९०   | देशमान            | 9८9 |
| 7            | r          |            | दशार्ण             | ८४    | देशविहार          | ५७९ |
| तंतुवाय      |            | ३४६        | दाण्डकिंमक         | ४०५   | देशोपनतसन्धि      | ४६५ |
| तक्ष्ण       |            | १८१        | दाण्डक्य           | १६    | दैव २६१ ४४५       | ५५५ |
| तनुक्षय      |            | ६०९        | दान                | ६१४   | दोषहर             | ७६० |
| तपस्विन्     |            | ६३         | दायक               | ७८    | दौवारिक ६९        | 470 |
| तादात्विक    |            | ११६        | दायविभाग           | २७५   | द्यूत ५६८ ५६९     | ५७१ |
| तापस         | ३०         | ३६१        | दारुवर्ग           | १६७   | चूताध्यक्ष        | ३३९ |
|              | ४२२        | ६९२        | दासकर्मकर          | 399   | द्रव्य            | ७९  |
| ताम्र        |            | ४१४        | दासकल्प            | ३१४   | द्रव्यहस्ति       | ४२१ |
| तीक्ण ३२     | ४१८        | ४२२        | दिवस               | १८२   | द्रूण             | १७२ |
| तीक्ष्णदण्क  |            | 97         | दीर्घचारायण        | ४३०   | द्रोण             | १७७ |
| तुट          |            | १८१        | दुर्ग ५१ ८५        | ९४    | द्रोणमुख ९१       | २५५ |
| तुत्थोद्गत   |            | 988        | ९९                 | , ४४१ | द्वावुपरिनिबन्ध   | ३७८ |
| तुला         |            | 22         | दुर्गंनिवेश        | ९१    | द्विनालिक         | १८२ |
| तूर्यंकर     |            | ४२१        | दुर्गसम्प <b>द</b> | ४४३   | द्विपद            | ४२१ |
| तूष्णींयुद्ध | ४७९        | ४८३        | दुर्गापाश्रय       | ५०७   | द्विसिद्धि        | ६३२ |
|              |            |            |                    |       |                   |     |

| द्वैधीभाव   | ४५३ ४५८    | नाम         |         | १२०   | पण्याध्यक्ष                        | १६४    | ३५४         |
|-------------|------------|-------------|---------|-------|------------------------------------|--------|-------------|
| द्वैराज्य   | ५६२        | नायक        | ४२०     | ६३८   | पत्ति                              |        | ४२१         |
| द्रोणमुख    | ९१         |             | ६४०     | ६६५   | पत्तिमुख्य                         |        | ६४८         |
|             | घ          | नावध्यक्ष   |         | २१२   | पत्तियुद्ध                         |        | ६६०         |
| धनु         | 9८9        | नालिका      | १८१     | 9८२   | पत्त्यध्यक्ष                       |        | २३६         |
| धनुर्प्रह   | १८०        | निचय        |         | २७    | पथ                                 |        | ७९          |
| धनुर्मुष्टि | 9८0        | नित्य       | ४९६     | ४९७   | पद                                 | ,      | 960         |
| धरण         | १७४        | नित्यमित्रा |         | ५०१   | पदातिकर्म                          |        | ६५४         |
| धर्मविजयी   | •          | नित्यमुख    |         | ४२२   | पदार्थ                             |        | ७६५         |
| धर्मशास्त्र | १५         | निदर्शन     |         | ७६५   | पदिक                               |        | ६६५         |
| धर्मस्थ     | २५५ ३४२    | निन्दा      |         | 979   | पयस                                |        | 90          |
|             | ३८२ ३८३    | निपात       |         | 970   | परचक्र                             |        | ५७४         |
| धर्मस्थीय   | ३८३        | निमेष       |         | 929   | परदूषण                             |        | ४६४         |
| धर्मोपधा    | २५         | नियोग       |         | ६३२   | परमाणु                             |        | १८०         |
| धर्म्य      | ६०९ ६११    | निरनुबन्ध   | ६२६     | ६२७   |                                    |        | _           |
| धान्वन      | ८५         | निरुक्त     | ` ` ` ` | 90    | परस्परोपका                         | रसन्दः |             |
| धेनु        | ५४ ६२      | निवंचन      |         | ७६५   |                                    |        | १२३         |
| ध्वज        | ५४         | निवर्तन     |         | 929   | पराशर                              |        | <b>२०</b>   |
|             | न          | निशान्त     |         | ६५    | परिकुट्टन<br>परिक्षिप्त            |        | १५५         |
| नकुल        | ६६         | निषाद       |         | २८३   | परिक्षीण                           |        | ५८ <b>१</b> |
| नक्षत्रमाला |            | निसृष्टार्थ |         | ४९    | परिक्र <b>य</b>                    |        | 4८9<br>X5X  |
| नट ३३       | ८० ५४०     | निसृष्टि    |         | 922   | परिचारक                            |        | ४६४         |
| नदीपथ       | ५१३        | नीवी        |         | 909   | परिचारक<br>परिदान                  |        | ४२१         |
| नन्दराज     | ७७१        | नेता        |         | 420   |                                    |        | 929         |
| नय          | ४४५        | नै मित्तिक  | ३९      | 3 6 9 | परिदेश<br><del>परिचलिक</del>       |        | 929         |
| नर्तक       | ३३ ५४०     | 4. 1        | 7.3     | ४२१   | परिपणित<br><del>परिक्लं</del> नर   |        | ४७७         |
| नर्तन       | ८०         |             | <b></b> |       | परिपूर्णता<br><del>परिपर्केट</del> |        | १२०         |
| नल          | ५६९        |             | प       |       | परिमर्दन                           |        | <b>१</b> ५५ |
| नलतूल       | 933        | पंचग्रामी   |         | २९०   | परिमाणी                            |        | १७६         |
| नव          | ५६३ ७३१    | पंचदशोप ाय  | •       | ६३२   | परिमितार्थं                        |        | ४९          |
| नवागत       | ५८१        | पक्वान्न    |         | ४५४   | _                                  |        | ६२७         |
| नष्ट        | २१६        | पक्ष        |         | 927   | परिरय                              |        | १८०         |
| नागरक       | ५४२        | पण          |         | 980   | परिवर्तक                           | 1      | १५७         |
| नागरिक      | २४५        | पण्य १६४    | १६५     | ४१४   | परिवाजक                            |        | 99          |
| नागवन       | ८२-८३      | पण्यगृह     |         | ९५    |                                    | २६     | ३२          |
| नाभाग       | <b>9</b> ७ | पण्यपत्तन   |         | ७९    | परिश्रान्त                         | (      | 4८9         |
|             |            |             |         |       |                                    |        |             |

| परिसृप्त                                         | ५८१     | <b>पिशुनपुत्र</b>     | ४३० | । प्रकृति ३३१             | ५७५          |
|--------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----|---------------------------|--------------|
| परिहार                                           | 929     | पीडनीय                | ५०२ | प्रकृतिक्षय               | ७७२          |
| पर्युपासनकर्म                                    | ७२५     | पुत्रविभाग            | २८२ | प्रकृतिमण्डल              | ४५७          |
| पर्युषित                                         | 909     | पुत्रिकापुत्र         | २८२ | प्रकृतिव्यूह              | ६६२          |
| पल १७                                            | ४ १७६   | पुद्गल                | 940 | प्रकृतिसम्पद              | ४४१          |
| पशुपथ                                            | ९१      | पुनरुक्त              | १२४ | प्रकोपक ६०९               |              |
| पशुव्रजोपरुद्ध                                   | ५७८     | पुराण १५              | ४२६ | ।<br>प्रचार               | ७९           |
| प्रभात्कोप                                       | ६०२     | पुरुषवीवध             | 469 | प्रच्छन्दक                | ३६१          |
| पांचाल                                           | ६८९     | पुरुषादिव्यसन         | 929 | प्रजा                     | ६४           |
| पाक्वमां सिक                                     | ३६१     | पुरुषापाश्रय          | ५०७ | प्रज्ञापना                | 929          |
| पाञ्चनद                                          | ८४      | पुरोग ६०९             | ६११ | प्रणिधि                   | ६५           |
| पाद                                              | 980     | पुरोहित ६२            | ६३  | प्रतिच्छन्ना              | <b>२३</b> १  |
| पादाता                                           | ४२१     | ७७                    | ४२० | प्रतिवल                   | <b>ξ00</b>   |
| पान                                              | ५६८     | पुरोहितपुरुष          | ४२१ | प्रतिरोधक                 | ५७८          |
| पानव्यसन                                         | ५७०     | पुलिन्द               | ७७  | प्रतिलेख                  | 9 <b>२</b> 9 |
| पारशव                                            | २८३     | पुल्कस                | २८४ | प्रतिलोमा                 | ६३१          |
| पाराशर ४                                         | ५ ५३    | पुष्करिणीद्वार        | ८९  | प्रतिषिद्ध                | ३०२          |
| १०५ ५५                                           | ७ ५६८   | •                     | ५२० | प्रतिपेघ                  | 929          |
| पारिकर्मिक                                       | ४२१     | पूर्वपथ               | ७६५ | प्रतिष्ठ                  | ६६३          |
| पारिहीणिक                                        | 946     | पूर्वसाहसद <b>ण्ड</b> | ३२८ | प्रतिहत                   | ५८१          |
| पारीक्षिक                                        | १४१     | पूर्वाचार्य           | 9   | प्रतोली ८७                | 66           |
| पार्वत                                           | ८५      | पृच्छा                | 929 | प्रत्या <del>ख</del> ्यान | 929          |
| पार्श्व                                          | 946     | पृथिवी                | ५९० | प्रत्यादेय                | ६०९          |
| पार्षिणग्रहण                                     | ५१९     | पृषतोत्सर्ग           | ६६  | प्रत्यावाप                | ६५७          |
| पार्विणग्राह ४४९                                 | ६ ४८४   | पैशाच                 | २६२ | प्रदर                     | ६६२          |
| ५२०                                              | ० ६९०   | पौण्ड्रक              | १३४ | प्रदेश                    | ७६५          |
| पाष्णिग्राहासार                                  | ४४६     | पौतवाध्यक्ष           | १७४ | प्र <b>देष</b> टा २४२     | ३८०          |
| पालक                                             | ४२१     | पौनर्भव               | २८२ | ३८३ ३८८                   | ४२१          |
| पाषण्ड                                           | ७१९     | पौर                   | ४२० | प्रधावितिका               | ८७           |
| पाषा <b>ण</b>                                    | ४१४     | पौरजानपद ६१           | ७८  | प्रभाव ५८९                | ५९०          |
| पिण्डकर                                          | १५७     | पौराणिक               | ४२१ | प्रभावहीन                 | ५२४          |
| पितृपैतामह                                       | ४९६     | पौरुष                 | 9८9 | प्रयाम                    | 900          |
| पित्र्य<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ७३१     | प्रकाशयुद्ध ४७९       |     | प्रवाल                    | ४१३          |
| _                                                | ४ ४३०   | <b>J</b>              | ६४४ | प्रव्रजित                 | 359          |
|                                                  | ८ ५६८ । | प्रकीर्णक             | 1   | प्रशास्ता ४२०             |              |
| - <del>-</del>                                   |         |                       | 1   | •                         |              |

## शब्दानुक्रमणिका

| प्रसंग ७६५         | भग्नोत्सृष्टक २१६   | भोज १६              |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| प्रसन्ना २०१       | भद्रसेन ६७          | म                   |
| प्रसादक ६०९ ६१०    | भयोपद्या २७         | मणि ४१३             |
| प्रसाधक ३३ ५४१     | भर्त्सना १२१        | मणिघातु १३९         |
| प्रस्थ १७८         | भव्यारम्भी ४९०      | मण्डल ४४७ ५२१       |
| प्राच्य ८४         | भागानुप्रविष्टक २१६ | ५३६ ५४४ ६३२         |
| प्राजापत्य २६१     | भाजनी १७६           | ७२९                 |
| प्राजापत्यहस्त १८० | भाण्डभार ५४२        | मण्डलव्यूह ६६३      |
| प्रामित्यक १५८     | भार १७६             | मत्तकोकिल ६६        |
| प्रावृत्तिक १२१    | भारद्वाज २० ४४ ५३   | मदन ७६०             |
| ष्लवक ५४०          | ४३० ४३४ ५५५         | मद्रक ६६९           |
| फ                  | ५६१ ६७९             | मद्य ५७१            |
| फल्गुबल ६५९        | भिगिसी १३४          | मधु ७० २०२          |
| ब                  | भिक्षुक ३५१         | मध्यभेदी ६५७        |
| विधर ३३ ३६१        | भिक्षुकी ४२२        | मध्यम २०७ ४४७       |
| बन्धकी पोधक ४१४    | भिन्नकूट ५८१        | ५९१                 |
| बन्धनागार ९५       | भिन्नगर्भ ५८१       | मध्यमसाहसदण्ड ३२८   |
| बलवान् ५०८         | भिषक् ७१            | मध्यमा ८४           |
| बलि १५७            | भीतवर्ग ४० ४१       | मनीक ७२             |
| बाहंस्पत्य ८ १०५   | भूतपूर्व ७३१        | मनु ३७              |
| ३०४ ३२९ ६६२        | भूमि ६५२ ७६५        | मनुष्यपथ ९१         |
| <b>७</b> ६७        | भूमिसन्धि ५००       | मन्त्र ५९०          |
| बाल ६३             | भृङ्गराज ६६         | मन्त्रयुद्ध ६८३     |
| बाहुदन्ती २२       | भृगु १६             | मन्त्रशक्तिहीन ५२४  |
| बाह्य ५६२ ५७९      | भृत ५९५             | मन्त्राधिकार ५३९    |
| बाह्यकोप ६०५       | भृतकव्यञ्जन ४१८     | मन्त्रिपरिषद् ४७ ६२ |
| <b>बृष</b> ली ३२   | भृतकाधिकार ३१७      | ७२ ४२० ७६७          |
| बृहस्पति १ ५५      | भृत्य ६१            | मन्त्री २२ ४२०      |
| ब्रह्मचारिन् १०    | भृत्यकर्म ४२०       | मयूर ६६ ७०          |
| ब्रह्मदेय ७७       | भृतबल ५९६           | मरक ५७३             |
| ब्राह्म २६१        | भेद १२३             | मल्लक ६६९           |
| ब्राह्मण १०        | भेद्य ५९८           | महत् ४९६            |
| ब्राह्मणबल ६००     | भैषज्य ४१४          | महाकारव ४१४         |
| <b>भ</b>           | भोग ६६२             | महान् ६०९ ६११       |
| भक्तववेतन ४३५      | भोगव्यूह ६६३        | महाभोग ५३३          |

| माणवक ४२२ मृदुदण्ड १२ रथयुद्ध<br>मातृब्यंजना ४१८ मृद्भाण्ड ४१४ रथाध्यक्ष | <b>९९</b><br>६ <b>५९</b><br>६६०<br>२३६ |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| माणवक ४२२ मृदुदण्ड १२ रथयुद्ध<br>मातृब्यंजना ४१८ मृद्भाण्ड ४१४ रथाध्यक्ष | ६६०                                    |
| मातृब्यंजना ४१८ मृद्भाण्ड ४१४ रथाध्यक्ष                                  |                                        |
|                                                                          | २३६                                    |
| माधुर्य १२० मेदक २०१ २०२ रिथक                                            | • •                                    |
|                                                                          | ४२१                                    |
| मानव ४७ १०५ मैरेय २०१ रथ्य                                               | ९१                                     |
| ३०४ ३२८ ७६७ मौलभृत ४९१ रसद ३२ ३३                                         | ४२२                                    |
| बानव्याजी १६५ मौलबल ५९५ रसविद्ध                                          | १४३                                    |
| मानाध्यक्ष १८० मौहूर्तिक ३९ ६२ रिश्मकलाप                                 | १२६                                    |
| मानिवर्ग ४१ ४२ ३६१ ४२१ ६३९ राक्षस                                        | २६१                                    |
| मानुष ४४५ ५५५ य राज                                                      | ५७५                                    |
| मार्जार ६६ यजुष् १० राजपुत्र                                             | 46                                     |
| माषक १४० यज्ञ ६३ राजप्रणिधि                                              | ६१                                     |
| मास १८२ यम ३८ राजमहिषी                                                   | ४२०                                    |
| माहानसिक ६२ ६९ यवमध्य १८० राजमार्ग                                       | ९१                                     |
| मित्र ५१ ४४१ यातव्य ४७० ४८४ राजमाता                                      | ४२०                                    |
| ४९१ ४९६ ५२० ४८९ ५२० राजविवाद                                             | ५७५                                    |
| मित्रप्रकृति ४४६ यान ४५३ राजबीजी                                         | 406                                    |
| मित्रबल ५९६ ५९९ युक्तारोहक ४२२ राजवृत्ति                                 | ५४                                     |
| मित्रभावि ४९७ युग १८२ राजशब्दी                                           | ६७०                                    |
| मित्रमित्र ४४६ ५२१ युधिष्ठिर ५६९ राजशब्दोपजीवी                           | ६६९                                    |
| मित्रसम्पत् ४४३ युवराज ४१० ४२० राजसम्पद                                  | 888                                    |
| मुख्य ४२१ ५७४ यूकामध्य १८० राजा ११ १५                                    | १६                                     |
| ५७६ योग ८ ४४५ ७६५ ६१ ६३ ६४                                               | ६९                                     |
| मुस्यक्षय ५७४ योगपुरुष ७३४३५ ७८७९८१                                      | २९०                                    |
| मुण्ड ३८ ५४२ ७०९ योजन १८१ ३५७ ३६५                                        | ३७९                                    |
| मुण्डकद्वार ९० योनिपोषक ४२१ ३८५ ४११                                      | ४१५                                    |
| मुण्डा ३२ र ४२३ ४४६                                                      | ४४८                                    |
| मुक्ता ४१३ रजक ३४६ ५६२ ५६३                                               | ६०३                                    |
| <b>U</b> (                                                               | ६१५                                    |
| मुद्राध्यक्ष २३९ रजत ४१३                                                 |                                        |
| पुत्राच्या                                                               | ४२७                                    |
| 3210441                                                                  | ४२७<br>५६२                             |
| मुख्ककपुष्प ६६ रज्जु १८१ राजपजीवी                                        |                                        |

| राष्ट्र ९१ ९९ १५७  | वनदुर्ग ८५          | वास्तुविक्रय २८९    |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| राष्ट्रपाल ४०७ ४२० | वनपाल ४२१           | विकल्प ६३२ ७६५      |
| रूपदर्शक ४१६       | वनविचय ६५२          | विकृति ५४४          |
| रूपाजीवी ६७ ३४०    | वप्र ८६             | विक्रमबल ४४८        |
| ४०२ ४१४ ५४१        | वयस ७०              | विक्रमाधिकार ५३९    |
| रूप्यमाषक १७४      | वर्णक १४४           | विग्रह ४५३ ४५८      |
| ल                  | वर्तमान १०१         | विचिति १०           |
| लक्षण १५०          | वर्तिनी १८७         | विजय ६६३            |
| लक्षणाध्यक्ष १४०   | वर्धक ६३७           | विजयच्छन्द १२६      |
| लक्षलम्भाधिकार ५३९ | वलय ६६३             | विजिगीषु ४४६ ५२०    |
| लघूत्यान ४९६       | वलीवर्द ७९          | विडूरथ ६७           |
| लम्भ ७३१           | वल्कवर्ग १६८        | वितस्ति १८०         |
| लव १८१             | वरुलीवर्ग १६७       | विद्या ८            |
| लाभ ६०९            | वश्य ४९६ ४९७        | विद्यावान् ४२२      |
| लाभसम्पत् ६०९      | वस्त्र ४१४          | विधान ७६५           |
| लिंग ७०            | वह १७८              | विनष्ट २१६          |
| लिक्षा १८०         | वाक्पारुष्य ३३१ ५६७ | विपरीत ५९१          |
| लिच्छिविक ६६९      | वाक्यकर्मानुयोग ३७६ | विपर्यय ७६५         |
| लिपि १४            | वाक्यशेष ७६५        | विमानित ५८१         |
| लुब्ध ४७३          | वागुरिक ७७          | विरक्त ४७३          |
| लुब्धक ७२          | वाग्जीवन ३३ ५९      | विवाहधर्म २६१       |
| लुब्धवर्ग ४१ ४२    | ८१ ५४०              | विवाहपदनिबन्ध २५५   |
| लुब्धकव्यंजना ६९४  | वाजिन् ६५२          | विवीत २९६ ३९१       |
| लेखक १९९ ३८३       | वातव्यधि २१ ५४      | विवीतपथ ९१          |
| ४२१                | ४५३ ५६० ५७०         | विवीताष्ट्रयक्ष २३९ |
| लोकायत ८           | वादक ३३ ८१ ५४०      | विशालविजय ६६३       |
| लोभविजयी ६८०       | वानप्रस्थ ११        | विशालाक्ष २० ४४     |
| व                  | वापी ८८             | ५३ ५५६              |
| वज्र ४१३           | वामन ३३ ६९          | विशिखा १५०          |
| वज्रधरण १७५        | वारिपथ ५१३          | विष १६८             |
| वणिक् पथ ७९ ९९     | वारिस्थल ७९         | विषवर्ग १६८         |
| ५१३                | वार्ता ८ १३ ६७०     |                     |
| वत्स ५४            | वास ६५२             | विषमव्यूह ६४९ ६५६   |
| वत्सस्थान ५४       | वासगृह ६५           | विषमसन्धि ४८५ ४९३   |
| वन ७९ ९९           | बास्तु २८६          | विषमा ६४९           |
|                    | •                   |                     |

| विषयुक्त            | 90          | व्ययप्रत्याय १०१ | १४८            | शासन                     | ६३७         |
|---------------------|-------------|------------------|----------------|--------------------------|-------------|
| विष्टिकर्म          | ६५४         | व्यवहारस्थापना   | २५५            | शासनहर                   | े ९         |
| विष्टिबन्धक         | ४२१         | व्यसन            | प्रथ्र         | शासनाधिकार               | <b>9</b> 98 |
| विस्नावण            | 9५३         | व्याक <b>रण</b>  | 90             | शिक्षा                   | 90          |
| वृत्त               | ४१४         | व्याख्यान        | ७६५            | शिल्प                    | ६४७         |
| वृत्तपु <u>च</u> ्छ | १३३         | व्याज            | १७३            | शिल्पदर्शन               | ४२३         |
| वृत्ति २६२          | ३३१         | व्याजी           | १४१            | शिल्पवान                 | ४२१         |
| वृत्तिर्दण्ड        | ६६२         | व्याघात          | १२४            | शिल्पी                   | ७२          |
| <b>ब</b> ढ़         | ६३          | व्याधित ६३       | ४६३            | शीघुपण्य                 | ४१४         |
| वृद्धि              | ४४५         | ४७३              | ५८१            | शुक                      | ६६          |
| वृद्धचुदय ६०९       | ६११         | व्यामिश्रा       | ६४९            | शुक्र                    | 9           |
| मृषभ                | ६२          | व्यायाम          | ४४४            | शुद्धवध                  | ३८०         |
| वृष्णिसंघ           | 90          | व्याल ८३         | २३२            | <b>ग्रुल्कव्यवहार</b>    | १८९         |
| वेणु                | ४१४         | व्यावहारिक ११५   | 9 ४२ <b>१</b>  | शुल्काध्यक्ष             | १८४         |
| वेणुवर्ग            | १६७         | व्यावहारिकी      | १७६            | <b>गुल्बापसारित</b>      | 947         |
| वेतनोपग्राहिक       | २१६         | व्यूह            | ९१             | शूद्र १०                 | २८३         |
| वेद                 | 90          | व्यूहसंपद        | ६४७            | शूद्र बल                 | ६००         |
| वेल्लकापसारित       | १४२         | व्रज ७९ ९९       | . <b>५</b> २५  | शून्यपाल ६३८             |             |
| वेशशौण्डि           | ३६१         | व्रजपर्यग्र      | २१६            | ६८७                      | ६८९         |
| वेश्या              | ४२४         | व्रजिक           | ६६९            | <b>शून्यमूल</b>          | ५८१         |
| वैक्रन्तकधातु       | १३९         | <b>व्रा</b> त्य  | २८४            | शृङ्गिशुक्तिज            | १४३         |
| वैणव                | १४३         | হা               |                | शैलखनक                   | ४२२         |
| वैदेह               | १६          | शक्ति ४४७        | ५ ५९१          | शोण्डिक                  | ६९३         |
| वैदेहक ३०           | २८४         | शक्यारम्भी       | ४९०            | शौण्डिकव्यञ्जन           | ६९२         |
| ३६१ ४१६             | ४२२         | शतवर्ग           | ४२२            | श्मशान                   | <b>९</b> 9  |
| <b>४</b> ७७         | ७१९         | <b>গ</b> সু      | ५२०            | । श्मशानवाट              | ९३          |
| वैराज्य             | ५६२         | शत्रुबल          | ४९७            | श्येन                    | ६६३         |
| वैरन्स्य            | ६७          | शत्रुशुद्धा      | ६१७            | श्रेणी ४९१               | _           |
| वैवस्वत             | ३७          | शबर              | ७७             | श्रुत                    | 808         |
| वैश्य               | 90          | शम १८० ४४४       | <b>X X 3 X</b> | श्रेणीप्राय              | ४५६         |
| व्यंजन ३६९          | १ ४१६       | शरीर             | ३३१            | श्रेणीबल ५९६             |             |
| ४२२ ४२४             | ४ ६९२       | शल               | १८०            | श्रेणीमनुष्य             | ५०६         |
| ७०९                 | ५ ७११       | शस्त्रोपजीवी     | ६६९            | श्रेणीमु <del>स</del> ्य | ४२१         |
| व्यतिकीर्णमांसा     | <b>२३</b> 9 | शातकुम्भ         | १४३            | श्रोत्रिय                | ७७          |
| <b>च्यम</b>         | ६०९         | शाला             | 66             | भ्रयाक                   | २८४         |

## शब्दानुक्रमणिका

| श्वेता           | ६६         | समन्ततोऽर्थापत्     | ६२७    | सहज ४६               | Ę   |
|------------------|------------|---------------------|--------|----------------------|-----|
| <b>श्वेतसुरा</b> | २०४        | समन्ततोऽनर्थार्थसंद | ायापत् | सहस्रवर्ग ४२         | २   |
| ष                |            |                     | ६२७    | सहस्राक्ष ४          | ૭   |
| षड्-दण्ड         | ३७८        | समन्ततोऽनर्थापत्    | ६२७    | सहोढ २८              | २   |
| षड्-भाग          | १५७        | सम                  | 886    | साह्वय               | 6   |
| स                |            | समकक्ष्या           | २३१    | साध्वीव्यंजना ४१     | ૭   |
| संख्यायक         | ४२१        | समतल्पतला           | २३१    | सान्त्व १२१ ६१       | ४   |
| संग्रहण ७७       | ३५५        | समयाचारिक           | ४२८    | सान्नाह्य २३         | २   |
| संघमुख्य         | ६७५        | <b>समवृ</b> ता      | १७५    | साम १                | 0   |
| संघभृत           | ३१७        | समव्यूह             | ६५६    | • •                  | 7   |
| संघलाभ           | ६६९        | समसन्धि             | ४९३    | २८६ ४५८ ४७           | 9   |
| संचार            | <b>३</b> २ | समा                 | ६४९    | सामवायिक ५२२ ५२      | ₹   |
| संजय             | ६६३        | समाप्त              | ४८१    | सारबल ६४             | 9   |
| संजातलोहित       | २३१        | समाधि               | ५३७    | सारिका ६             | ६६  |
| संयानपथ          | ४१३        | समाहर्ता २७         | २४१    | साहस ३२              |     |
| संयानीय          | ९१         | ३८० ४१३             | ४१५    | सिहनिका १४           |     |
| संवत्सर          | १८२        | ४२० ५७७             | ६८६    | सिद्ध ३६             |     |
| संवाहक ३३        | ५४१        |                     | ६८७    | सिद्धव्यंजन ३६४ ४९   | 14  |
| संशय ६२६         | ७६५        | समुच्चय ६३२         | ७६५    | ४१७ ७१               | 10  |
| संशयत्रिवर्ग     | ६३१        | समुदय               | १०९    | सिद्धि ४४            | ও   |
| संश्रय           | ४५८        | सम्पद               | ६४     | सीताध्यक्ष १४५ १९    | १४  |
| संहतव्यूह        | ६४९        | सम्प्लव             | १२४    | सीमाग्रह ८           | 22  |
| सचिव             | १९         | सम्बन्ध             | ११९    | सुभगा ५७             | 9६  |
| सत्री ३२ ४०      | ४२२        | सम्बन्धोपाख्यान     | १२३    | सुराध्यक्ष २०        | 0 0 |
|                  | ४२४        | सम्भारयोग           | २०३    | सुराष्ट्र ६६         | ६९  |
| सन्धि ४५३        | ४५८        | सरस्वति             | ७४३    | ¦ सुवर्ण      १७४ ४′ | 93  |
| ४६३              | XFX        | सर्प                | ६६     | सुवर्णकार ३४         | ४७  |
| सन्धिकर्म        | प्र३५      | सर्पविष             | ६६     | सुवर्णसन्धि ४९       | ६४  |
| सन्धिमोक्ष       | ४३५        | ।<br>  सर्वत्रग     | 929    | 1 3                  | ४९  |
| सन्धिरूपग्रह     | ४६४        | सर्वभोग             | ५३३    | 1 3                  | ४३  |
| सन्निघाता २५     | ९८         | सर्वतोभोगी ४९       | ४६५ ९  | 8                    | ६३  |
|                  | ४२०        | सर्वविषहर           | ७६१    |                      | 86  |
| सप्तकशा          | ३७८        | सर्वाध्यक्ष         | ४२१    | 9                    | 48  |
| सभासद            | ३२२        | सर्वार्थ सिद्धि     | ६३३    | सूद ३३ ४             |     |
| समन्ततोऽर्थसंशय  | ापत्६२५    | सर्वोपस्थायिन       | ४२२    | सूनाध्यक्ष २         | ०५  |

| सेतु         |                   | 99  | स्थानिक       | ७८           | २४५ |
|--------------|-------------------|-----|---------------|--------------|-----|
| सेतुवन       |                   | ९१  | स्थानीय ७५    | 9 <b>९</b> 9 | २४४ |
| सेनापति      | o p s             | ४२० | स्थितयन्त्र   |              | १७० |
| ४६३ (        | ६४८               | ६६५ | स्थिरकर्मा    |              | ४९० |
| सौभिक        |                   | 480 | स्थूलकर्ण     |              | ६६३ |
| सौराष्ट्रिक  |                   | 68  | स्नापक        | ३३           | ५४१ |
| सौर्वाणक     |                   | १५० | स्पष्टत्व     |              | १२० |
| सौवीर        | १६                | ६७  | स्वचक्र       |              | ५७४ |
| स्कन्धावार   |                   | ६३७ | स्वद्रव्यदान  |              | ६१९ |
| स्तेय        |                   | ३२८ | स्वयंग्राहदान | Ŧ            | ६१९ |
| स्त्री ६६    | ५६८               | ४७० | स्वविक्षिप्त  |              | ५८१ |
| स्त्रीधन     |                   | २६२ | स्वसंज्ञा     |              | ७६५ |
| स्त्रीधनकल्प |                   | २६१ | स्वामी        | ४४१          | ६४० |
| स्त्रीव्यसन  |                   | ५६९ |               | ह            |     |
| स्थलपथ       |                   | ५१३ | हरण           |              | १४२ |
| स्थविर       |                   | ६७  | हरितपण्य      |              | ४१३ |
| स्थान े      | <mark>የ</mark> ያሂ | ४६७ | हलमु <b>ख</b> |              | १७१ |

| हस्ति     | ६२   | ७९          | ९१          |
|-----------|------|-------------|-------------|
| ४१        | 13 7 | <b>४२</b> १ | ४७९         |
| हस्तिक    | र्म  |             | ६५३         |
| हस्तिभू   | मि   |             | ६५१         |
| हस्तियुद  | Ŧ    |             | ६६०         |
| हस्तिवन   | F    |             | ८२          |
| हस्त्यध्य | क्ष  |             | २२९         |
| हस्ती     |      | ७२          | ८३          |
| हाटक      |      |             | १४३         |
| हारहूरव   | 5    |             | २०२         |
| हीन       |      |             | <b>አ</b> ጸረ |
| हेत्वर्थ  |      |             | ७६५         |
| हेमापस    | रित  |             | १४२         |
| हैहय      |      |             | ঀৢ७         |
| ह्रस्वक   | ाल   |             | ६०९         |



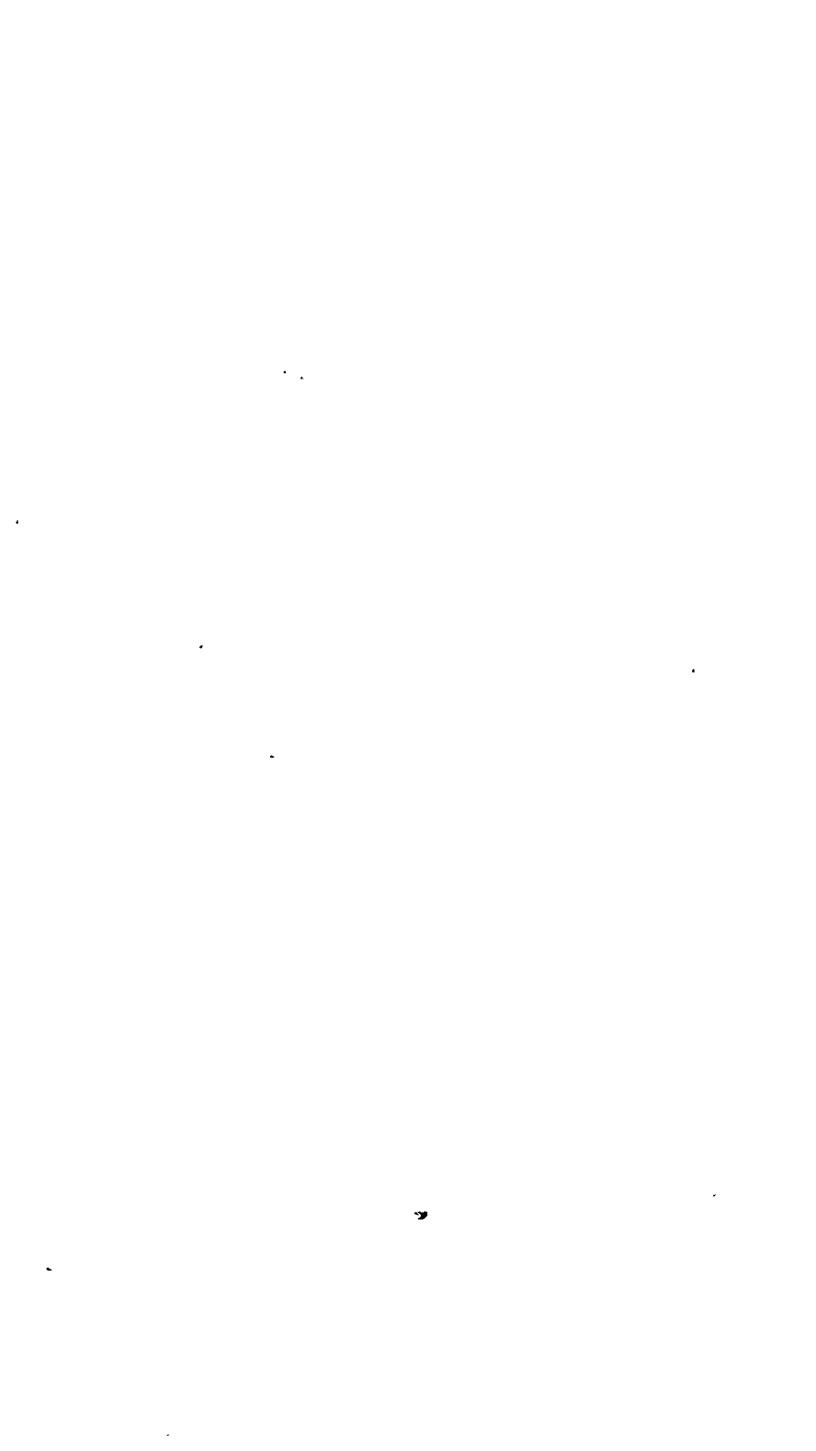

Kindlelya - Artantination Mandantina - Kantilla

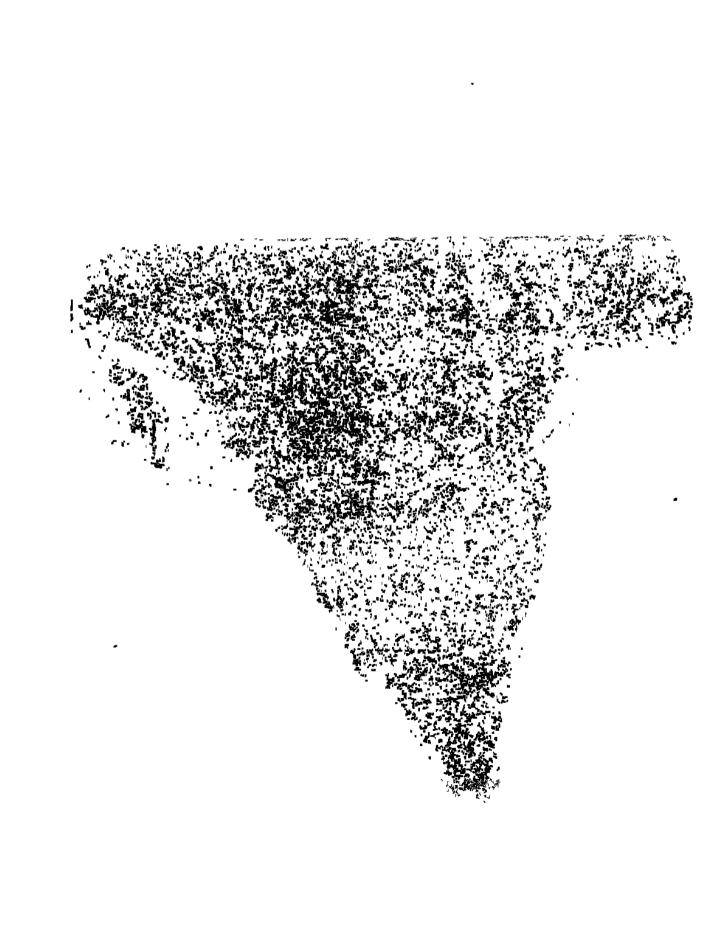